- (१) 'श्रीविष्णु-अङ्क' नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत है । इस विशेषाङ्कमें ५४० पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्री है। सूची आदि अलग हैं। बहुत-से बहुरंगे, दोरंगे तथा एकरंगे चित्र भी हैं।
- (२) विशेषाङ्क कुछ देरसे जा रहा है। अनिवार्य परिस्थितिके कारण ही ऐसा हुआ है। प्राहक महानुभावोंको थोड़ा परेशान होना पड़ा, हमें इस बातका बड़ा खेद है। प्राहकोंकी सहज प्रीति तथा आत्मीयताके भरोसे हमारी उनसे क्षमा-प्रार्थना है।
- (३) जिन सज्जनोंके रुपये मनीआईरहारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष प्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको प्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, तािक वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े।
- ( १ ) मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा पता और प्राहक-संख्या अवश्य लिखें। प्राहक-संख्या स्मरण न हो तो 'पुराना प्राहक' लिख दें। नया प्राहक बनना हो तो 'नया प्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर मैनेजर, 'कल्याण' के नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।
- (५) प्राहक-संख्या या 'पुराना प्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'श्रीविण्यु-अङ्क' नयी प्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी प्राहक-संख्यासे वी० पी० चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये मेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको नया प्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे। आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपकी जो प्राहक-संख्या और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये।
- (६) 'श्रीविष्णु-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके कमानुसार जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपान्छ ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।
- (७) 'कल्याण-व्यवस्था-विभाग', 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी) तथा गीताप्रेसके नाम अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रिजस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि मेजने चाहिये तथा उनपर क्षेत्रल 'गोरखपुर' न लिखकर पत्रालय—गीताप्रेस, जनपद—गोरखपुर (उ० प्र०)—इस प्रकार पत्रा लिखना चाहिये।
- (८) 'कल्याण-सम्पादन-विभाग' तथा 'साधक-संघ'के नाम भेजे जानेत्राले पत्रादिपर पत्रालय— गीतावाटिका, जनपद— गोरखपुर (उ० प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक-'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )

# श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमङ्गगवद्गीता और रामचिरतमानस हिंदू-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ हैं, जिनके अध्ययनसे तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमें अचिन्त्य अठोक्तिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणींसे सुवासित होता है। आजके तमसाच्छन्न समाजमें तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और खाध्यायकी आवश्यकता है, जिससे इनके आदर्शोंका अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-मानसमें उनकी प्रतिष्ठा हो। इसी उद्देश्यसे कई वर्षों पूर्व 'गीता-रामायण-प्रचार-संव' की स्थापना हुई थी। इसके सदस्यको नियमितकपसे गीता और मानसका पाठ-खाध्याय करना होता है। इस समय सदस्योंकी संख्या ५५००० से अधिक है। इस संस्थाके द्वारा श्रीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उसके उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर श्रीगीता और श्रीरामायणके अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा दी जाती है। विशेष जानकारीके लिये पन्न-स्यवहार करना चाहिये। पता इस प्रकार है—

मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय—खर्गाश्रम (ऋपिकेश होकर) जनपद—पौड़ी गढ़वाल ( उ॰ प्र॰ )

## साधक-संघ

उसी मानवका जीवन सफल है, जो अगवत्परायणता, देवीसम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता और सात्त्विकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, पतद्र्य लगभग २५ वर्ष पूर्व 'साधक-संघ'-की स्थापना की गयी थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ण या आश्रमका हो, नारी या पुरुष हो, हिंदू या आहें हू हो, बिना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य वन सकता है। इस संघके सदस्यको कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है। प्रत्येक सदस्यको ४५ पैसे मनीआईरसे अथवा डाकटिकटके रूपमें भेजकर 'साधक सैनिन्दनी' मँगवा लेनी चाहिये तथा प्रतिदिन उसमें नियम-पालनका विवरण लिख लेना चाहिये। इस संघके सदस्योंका यह एक अनुमृत तथ्य है कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमें संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर होता चला जाता है। इस समय इसके १०,०००से अधिक सदस्य हैं। लोगोंको खयं इसका सदस्य बनना चाहिये तथा अपने सगे-सम्बन्धियों, खजनों-सुपरिचितोंको भी वनाना चाहिये। इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये—

संयोजक-साधक-संघ, पत्रालय-गीतावाटिका, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

हिंदू-वाङ्मयके दिव्यतम रत्न हैं—श्रीमङ्गगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसः, जिनमें श्रेय-प्रेयका पूर्ण विवेचन है। ये वास्तवमें सार्वभीम तथा सर्वकल्याणकारी पवित्र प्रन्थ हैं। इन प्रन्थोंका आश्रय लेनेसे लोकः, परलोक और परमार्थ—सभी सुधरते हैं। भारतमें ही नहीं, भारतके वाहर भी इन प्रन्थोंका गौरवपूर्ण तथा मङ्गलमयी श्रेष्ठताका समादर है। इन प्रन्थोंका दिव्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उससे उनकी जागतिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिका पथ आलोकित होवे, एतद्र्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी व्यवस्था की गयी है। परीक्षामें उत्तीर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं। लगभग पाँच सौ स्थानोंपर परीक्षाकिनद्र हैं और लगभग वीस हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष परीक्षामें सम्मिलित होते हैं। विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे हो सकती है। परीक्षा-सम्बन्धी सभी बार्तोकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यवहार करें—

न्यवस्थापक—गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश होकर) जनपद—पौड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० )

# मीहरिः गिविष्णु-अङ्क'की विषय्-सर्ची

| विषय .                                               | पृष्ठ-संख्या | विषय                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १-भीविष्णुसे प्रार्थना [ श्रीशंकराचार्य ]            | ٠٠٠ ٤        | १५-भगवान नारायणके भक्तका कोई कुछ भी                                                                           |
| २-परमपुरुष ( श्रीविष्णु )-स्तवन ( श्रृग्वेद )        |              | नहीं बिगाड़ सकता [संकलित] (नारदपुराण) ः २१                                                                    |
| ३-श्रीलक्ष्मी-स्तवन ( ऋवपरिशिष्टान्त                 |              | १६—निर्गुण और सगुण-तत्त्वकी एकता और भेद                                                                       |
|                                                      | ··· 8        | ( अनन्तश्रीविभूषित श्रीवदरीक्षेत्रस्य ज्योतिष्पीठा-                                                           |
| ४-श्रीलक्ष्मी-विष्णुकी एकरूपता तथा सर्वम             | यता          | घीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी                                                                             |
| ( श्रीविष्णुपुराण )                                  | ٠٠٠ بر       | शान्तानन्द सरस्वती महाराज ) २२                                                                                |
| ५-श्रीशिवकृत श्रीविष्णुस्तुति (वामनपुराण)            | ξ            | १७-श्रीविष्णु-तत्त्व [ अनन्तश्रीविभूषित तमिळनाडु-                                                             |
| ६-श्रीबंद्याकृत श्रीविष्णु-स्तुति (श्रीविष्णुपुराण ) |              | क्षेत्रस्य श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठारूढ़ जगदुर                                                                    |
| ७-श्रीदशावतारस्तोत्रम् (श्रीजयदेव )                  |              | शंकराचार्य कनिष्ठ स्वामी जयेन्द्र सरस्वती                                                                     |
| ८-षट्पदी-स्तोत्रम् (श्रीशंकराचार्य)                  |              | ( पुडु पेरियवाल ) महाराज ] २४                                                                                 |
| ९-(इहै परम फल्ल, परम बड़ाई) ( संकलित )               |              | १८—त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति ( ब्रह्मलीन अनन्तश्री-                                                             |
| (१) भगवान् श्रीविष्णुके सारण-चिन्त                   |              | विभूषित जगद्गुर पुरी-शंकराचार्य स्वामी                                                                        |
| माहात्म्य •••                                        | •••. १०      | 2 22                                                                                                          |
| (२) भगवती श्रीलक्ष्मीदेवीकी चरण वन्दना               | एवं          | १९—श्रीविष्णु-तत्त्व ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी                                                                |
|                                                      | ٠٠٠ وه       | करपात्रीजी महाराज ) २८                                                                                        |
| (३) भगवान् श्रीविष्णुकी वन्दना                       | ٠٠٠          |                                                                                                               |
| ( ४ ) भगवान् श्रीविष्णुका प्रातःस्मरण                | १२           |                                                                                                               |
| (५) श्रीविष्णुभक्तकी अभिलाषा                         | १३           |                                                                                                               |
|                                                      | ··· १५       | २१-भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा तत्त्वतः एक ही                                                                |
| ( ७ ) श्रीविष्णुभक्तकी अनन्यता                       | १६           | हैं ( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी                                                                      |
| १०—भक्तका प्रभुको उपालम्म [ कवित                     | [ 7          | गोयन्दका) ३२                                                                                                  |
| (गोस्वामी तुल्सीदास ) · · · ·                        | १६           | २२-श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें भगवान् विष्णु                                                                   |
| ११-भगवान् श्रीविष्णुकी रूप-माधुरीका चि               | न्तन         | ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुर श्रीनिम्वार्कोचार्य श्री-<br>'श्रीजी' श्रीराघासर्वेश्वरश्चरणदेवाचार्यजी महाराज) ३७ |
| [ कविता ] (नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय मा               |              | २३-श्रीविषा अंत्रामे तेत और अदि नेनी है                                                                       |
| श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार )                         | \$6          | [ संकल्पित ] (श्रीरामकृष्ण परमहंस ) ••• ३८                                                                    |
| १२-भगवान् श्रीविष्णुसे विनय [ कविता                  | [ ]          | DV MINTE                                                                                                      |
| (१) सूरदास, (२) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र                |              | ( श्रीनगदाचार्यिहासनायीश महामहिमोपाध्याय                                                                      |
| १३-विष्णुभगवान्का स्वरूप (अनन्तश्रीवि                | रूषित        | श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिभयंकर अण्णक्रराचार्यजी                                                                    |
| श्रङ्गेरीक्षेत्रस्य शारदापीटाधीश्वर ज                | गदुर         | · महाराज ) ••• ••• ••• १९                                                                                     |
| शंकराचार्य स्वामी अभिनवविद्यातीर्थ महाराज            | ) 80         | २५-पुराणपुरुष भगवान् विष्णु [ संकल्प्ति ]                                                                     |
| १४-'सर्वे विष्णुमयं जगत्र ( अनन्तश्रीविक्            | गुपत         |                                                                                                               |
| श्रीद्वारकाक्षेत्रस्य शारदापीठाधीव्वर ज              | गहुच         | (पद्मयुराण) २६-एक्टादर्शा-महात्रत-महिमा ( क्षेत्रारनाय महाराज) २७-विष्णुषद्धनाम ( संद भीविनीका अ              |
| शंकराचार्य स्वामी अभिनवसचिदानन्द<br>महाराज) ···      | ताथ          | अजिएनाय महाराज )                                                                                              |
| Acres >                                              | ₹•           | २७-विष्णुष्ठरस्वनाम ( संद भीविनः व                                                                            |

| २८—वैष्णव आचार्योकी सामान्य विशेषता                                                 | ४६—विष्णु-चर्ग-—एक विष्ट्गावठोकन (गोस्वामि-                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ( परमपुज्य योगिराज श्रीदेवरहवा बावाजी                                               | तिलकायित थी १०८ श्रीगोविन्दलालजी                                                     |
| महाराज) ४४                                                                          | महाराज) ६७                                                                           |
| २९-श्रीविष्णुस्तवन [ कविता ] ( साहित्याचार्य                                        | ४७-नारायणावतरण ( स्वामी श्रीकृष्णानन्दर्जी                                           |
| पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) "४५                                        | सरखती ) ६८                                                                           |
| ३०—प्रमु-विश्वास प्रमु-प्राप्तिका अचूक उपाय है                                      | ४८—अनन्तरूपधारी भगवान् विष्णुकी वन्दना                                               |
| ( एक महात्माका प्रसाद ) ४६                                                          | ( संकलित ) ६९                                                                        |
| ३१-पञ्चायध ( स्वामी श्रीचक्रपाणिजी महाराज                                           | ४९-श्रीवैभव ( स्वामी श्रीसीतारामश्ररणजी                                              |
| वेदान्ताचार्य) ४६                                                                   | महाराज) ७०                                                                           |
| ३२—जगत-पालक श्रीविष्ण ( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी                                    | ५०-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायमें भगवान् विष्णु                                          |
| बहाचारी ) ४७                                                                        | ( श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य सिंहस्थलपीठा-                                        |
| ३३-अवताराभिवन्दनका हेतु ( परमपूज्य गुरुजी                                           | घीश्वर १००८ श्रीभगवद्दासजी महाराजः                                                   |
| श्रीमाधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) "४९                                                  | शास्त्री, आयु॰ ) ७२                                                                  |
| ३४-भक्तवत्सल भगवान् श्रीविष्णु ( अनन्तश्री-                                         | ५१-विष्णुभक्त प्रह्लादकी निर्मल दृष्टि [कविता]                                       |
| विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी भजनानन्दजी ५०                                          | ( श्रीगोपीनाथजी उपाध्याय, 'साहित्यरत्न' ) ७२                                         |
| सरस्वता ) १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                       | ५२-श्रीविष्णु-तत्त्व ( आचार्य श्री १०८ श्री-                                         |
| श्रीवास्तवः) " ५१                                                                   | धर्मदासजी महाराज, व्याख्यान-वाचस्पति,                                                |
| ३६-विष्णु-प्रतिमा-निदान ( अनन्तश्री जगद्गुर                                         | पदमग्रंग /                                                                           |
| रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यजी ) ५२                                    | ५३-विष्णुसहस्रनाम ( स्वामी श्रीचिन्मयानन्दजी ७६<br>महाराज)                           |
| ३७–विष्णका विश्वरूप ( स्वामी श्रीअनिरुद्धाचायंजी                                    | ७४-श्रीविष्णभक्तिकी महिमा संकल्पित ]                                                 |
| वेंकटाचार्यजी महाराज) ५३                                                            | (पद्मपुराण) ७७                                                                       |
| ३८—भगवान विष्णुके उपासक ( साधुवेषमे                                                 | ५५—श्रीविष्णुदर्शन ( आचार्य प्रभुपाद श्रीप्राण-                                      |
| एक पथिक )                                                                           | किशोर गोस्वामी ) ७८                                                                  |
| ३९-इन्द्रियोंकी सार्थकता भगवान् विष्णुके अभिमुख                                     | ५६—यमराजका अपने अनुचरोंको आदेश                                                       |
| होनेमें है [ संकल्प्ति ] (नारदपुराण ) ५६                                            | [ संकलित ] ( श्रीविष्णुपुराण )                                                       |
| ४०-श्रीविष्णु-भजनसे परम कल्याण [ एक                                                 | ५७-श्रीविष्णु - परतत्त्वरूपमें ( शास्त्रार्थ-महारथी पं०                              |
| वैष्णव संतके सदुपदेश ] ( प्रेषक-भक्त ५७ श्रीरामशरणदासजी )                           | श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) " ७९                                                     |
| श्रीरामशरणदासजा )                                                                   | ५८-(सर्वे विष्णुमयं जगत् (स्वामी श्रीसनातनदेवजी) ८१                                  |
| ४१-श्रीविष्णुभक्तका स्वरूप [ संकलित ]<br>(श्रीविष्णुपुराण) ५८                       | ५९-वैदिक वाङ्मयमें विष्णुदेवताका स्वरूप और महत्त्व                                   |
| 🗸२श्रीविष्ण-तत्त्व ( राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रास्वामाजा                             | (विद्यामार्तण्ड डॉ॰ श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री) '' ८४                                   |
| महाराज, पीताम्बरापीठ, दतिया )५९                                                     | ६०-पर-तत्त्व श्रीविष्णुभगवान् (डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी                                   |
| ४३-श्रीहरिकी मक्तवत्सलता [ संकलित ]<br>(श्रीमद्भागवत) : ६०                          | भारद्वाज, एम्० ए०, आचार्य, पी-एच्० डी०) ८७                                           |
| (श्रीमद्भागवत) ६०                                                                   | ६१-श्रीविष्णुविषयक विविध विचारधाराएँ (पं॰<br>श्रीदीनानाथजी दार्मा शास्त्रीः सारस्वतः |
| ४४-वैष्णवताका स्वरूप एवं उसकी प्राप्तिके साधन                                       | विद्यावागीशः विद्यानिषिः विद्यावाचस्पति ) ९८                                         |
| ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) · · · ६१                                                | ६२—अव्यक्त विष्णुकी उपासना ( डॉ॰ श्रीयुत                                             |
| श्रीहनुमानप्रसादजा पाहार / ५१<br>४५—गरुड़ासीन अष्टभुज श्रीविष्णुका ध्यान            | वी० वरदाचारी ) " १०१                                                                 |
| ४५—गरुड़ासान अष्टनुज आपज्युका स्यान<br>कितता ] ( श्रीमन्द्रागवतके आघारपर ) · · · ६६ | ६३-वैदिक विष्णु (क्वॉ॰ श्रीमुन्शीरासजी श्रमी 'सोम' ) १०२                             |
|                                                                                     |                                                                                      |

| ६४-(सर्व विष्णुमय जगत्। ए० आदवदत्तामा                                                                   | हर्-सवापार भावण्यु ( श्रारामकृष्णप्रतादणा              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीर्थ) " १०६                                                          | ऐडवोकेट) १५०                                           |
| ६५-परमाराध्य श्रीविष्ण ( स्वामी श्रीपरमानन्दजी                                                          | ८४—विष्णुभक्तोंके मुक्ति करतलगत रहती है                |
| सरस्वती )                                                                                               | [ संकल्प्ति ] ( नारदपुराण )                            |
| ६६-विष्णु-तत्त्व ( श्रीताराचन्दजी पांड्या ) · · ' १०९                                                   | ८५-(सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छतिः                |
| ६७–ध्यज्ञो वे विष्णुः (याज्ञिकसम्राट् पं०                                                               | ( श्रीरेवानन्दजी गौड ) " १५३                           |
| श्रीवेणीरामजी <b>शर्मा गौड</b> , वेदाचार्य ) · · ११०                                                    | ८६-भगवान् विष्णुं और समाधि ( उदासीन                    |
| ६८भगवान् विष्णुका स्वरूप ( डॉ० श्री-                                                                    | स्वामी श्रीकृपाल्वानन्दजी ) " १५४                      |
| वेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० डी०                                                              | ८७-सदा भगवान् नारायणका ही ध्यान करना                   |
| डी॰ एस्-्सी॰ ) ११२                                                                                      | चाहिये [संकलित] (पाण्डवगीता) "१५६                      |
| ६९-मदोन्मत्त ही विष्णुका भजन नहीं करते                                                                  | ८८-देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्का व्यावहारिक             |
| [ संकल्प्ति ] ( नारदपुराण ) ११५                                                                         | तथा पारमार्थिक स्वरूप (श्रीश्रीराममाधव                 |
| ७०-(यज्ञो वै विष्णुः? ( श्रीदेवीरत्नजी अवस्थी                                                           | चिंगले, एम्० ए० ) "१५७                                 |
| ·करीलः ) · · · · ११६                                                                                    | ·                                                      |
| ७१-अर्थपञ्चक [ विशिष्टाद्वेतवेदान्तपरक ]                                                                | ८९-लक्ष्मी-पार्वती-संवाद (श्रीजयदेवीजी) ःः १६१         |
| (श्रीजयनारायणजी मल्लिक, एम्॰ ए॰)                                                                        | ९०-भगवान् विष्णुके ध्यानसे मुक्ति [ संकलित ]           |
| डिप० एड्०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार) १२१                                                            | (श्रीनरसिंहपुराण) १६२                                  |
| ७२-शुद्ध सत्तत्व (सत्त्वगुणरूप औरपरब्रह्म गुणातीत)                                                      | ९१-श्रीविष्णुभगवान्की रूप-माधुरी (श्रीधर्मदत्तजी       |
| विष्णु ( पं० श्रीभगवत्प्रसादजी द्विवेदी,                                                                | वैद्य) १६३                                             |
| च्याकरण-न्याय-पुराणेतिहासाचार्य ) १२६                                                                   | 💲 २—भगवान् विष्णुका रूप-वैभव (श्रीनलिनीरञ्जन सेन्) १६६ |
| ७३विष्णुस्वरूप पीपल-वृक्ष (श्रीबल्लभदासनी                                                               | ९३—चतुर्भुज रूपके प्रति एक भक्तकी भावना                |
| विन्नानी 'व्रजेश', साहित्यरत्न, साहित्यालङ्कार ) १२९                                                    | ( श्री १०८ स्वामी श्रीनारायणदासजी प्रेम-               |
| ७४-सर्वन्यापक भगवान् श्रीविष्णु ( साहित्य-                                                              | दासजी उदासी ) १६८                                      |
| महोपाय्याय प्रो० श्रीजनार्दनजी मिश्र (पङ्कजः)                                                           | ९४-गुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान् (कृ०द० भा०) १६९      |
| एम्० ए०, शास्त्री, कान्यतीर्थ, न्याकरण-                                                                 | ९५-(हरि सौ ठाकुर और न जन कौ। (श्री-                    |
| साहित्य-सांख्य-योग-दर्शन-वेदान्ताचार्य) "१३०                                                            | ब्रह्मेशजी भटनागर, एम्० ए०) "१८३                       |
| ७५-परमोपास्य भगवान् विष्णु ( कविरत्न                                                                    | ९६-भगवान् विष्णुकी गुण गरिमा ( महामहोपा-               |
| पं० श्रीदेवीप्रसादजी शास्त्री 'पाराशर' ) · · · १३३<br>७६—विष्णुभक्तकी लालसा [संकलित ] (मुकुन्दमाला) १३५ | ध्याय आचार्य श्रीहरिशंकर वेणीराम शास्त्री ) १८७        |
| ७७-श्रीमहाविष्णुका स्वरूप (श्रीरामलाल ) १३६                                                             | ९७-विष्णुभक्ति ही श्रेष्ठताका कारण है [ संकल्प्ति ]    |
| ७८-देवाभिवन्य भगवान् विष्णु (श्री-                                                                      | (नारदपुराण) १८८                                        |
| शिवनारायणजी गुप्त ) *** १३९                                                                             | ९८-भगवान् विष्णुके अचिन्त्य दिन्य गुण                  |
| ७९-श्रीविष्णुभगवान् (सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्रविद्यामार्तण्ड                                                | ( स्वामी श्रीपराङ्क्षशाचार्यजी महाराज ) '' १८९         |
| प्रो॰ पं॰ श्रीमाधवाचार्यजी महाराज ) · · · १४१                                                           | ९९-जगत्के पालक और उद्धारक भगवान् विष्णु                |
| ८० — कालातीत श्रीमहाविष्णु [ श्रीजगदीशप्रसादजी                                                          | [श्रीवजरंगवलीजी ब्रह्मचारी, एम्० ए०( द्वय )] १९३       |
| चतुर्वेदी, एम्० ए० (दर्शन)] १४४                                                                         | १००-भगवान् विष्णुके अनन्त और अचिन्त्य गुण              |
| ८१—नारायणस्मरणविहीन मनुष्य ही नीच है                                                                    | (श्रीमती बनारसो देवी) "१९४                             |
| [ संकल्प्ति ] ( श्रीधरस्य वजविहारात् ) · · · १४६                                                        | १०१-श्रीविष्णु-नामकी महिमा (श्रीतारिणीशजी              |
| ८२—मीनिष्णुभगवान् (डॉ॰ शीशिवशंकरजी लवस्पी) १४७                                                          | मा, न्याकरण-वेदान्ताचार्य ) ?                          |
|                                                                                                         |                                                        |

| • १'अन्युत-अनन्त-गोविन्दः नागोकी महत्ता                                     | (२) भगवान वराह (ग्रि॰ दु॰) २६०                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ( क्षीयुत सी० एच्०-भारकर रामकृष्ण भावार्युद्धः                              | (१) दैवर्षि नारद (शि॰ हु॰) " १६६                                                       |
| भी० ए०, वी० एड० ) *** १९७                                                   | (४) भगवान् नर-नारायण (श्वि कु ) *** २६८                                                |
| १०३-शक्ति भीर शक्तिमान्की एकता और भिषता                                     | (५) भगवान् कपिलमुनि (शि॰ दु॰) *** २७५                                                  |
| ( पं० श्रीजगदीशजी शुक्ल, धाहित्याकंकार,                                     | (६) भगवान् श्रीदत्तात्रेय ( म॰ म॰                                                      |
| कान्यतीर्थ ) " १९८                                                          | श्रीपाण्डुरङ्ग शास्त्री गोस्तामी ) " २८०                                               |
| १०४–शीतत्त्व ( श्रीमजगद्गुच धीरामानुज-सम्प्रदाया-                           | (७) भगवान् यज्ञ (शि॰ दु॰) " २८१                                                        |
| चार्य आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचार्य                                        | (८) भगवान् झृपभदेव (ग्रि॰ दु॰) *** २८२                                                 |
| स्वामीजी महाराज ) २०३                                                       | (९) आदिरान पृयु (शि॰ दु॰) · · र८५                                                      |
| १०५—वेदोंमें महालक्ष्मीका स्वरूप ( डा० श्रीओम्-                             | (१०)भगवान् मत्स्य ( पं० श्रीरामा-                                                      |
| प्रकाशजी पाण्डेयः एम्० ए०ः पी-एच्० डी०ः                                     | धारजी शुक्तः शास्त्री ) " २९१                                                          |
| साहित्यरत्न ) २११                                                           | (११) भगवान् कूर्म ( शि० दु० ) . *** २९२                                                |
| १०६—ऐश्वर्यदायिनी श्रीविष्णुप्रिया भगवती लक्ष्मी                            | (१२)भगवान् धन्वन्तरि (श्रीगुरुचरणजी                                                    |
| (श्रीबल्लभदासजी बिनानी 'ब्रजेश', साहित्यरत्न,<br>साहित्यालंकार) ••• २१४     | वर्णवालः आयुर्वेदाचार्यः) · · · २९४<br>(१३) श्रीमोहिनी (शि० दु०) · · · २९५             |
| साहित्यालकार) ११४                                                           | (१३)श्रीमोहिनी (शि० दु०) *** २९५                                                       |
| १०७-श्रीहरिके बिना मेरा कोई भी नहीं है [संकल्प्ति]<br>(स्कन्दपुराण ) :: २१५ | (१४) भगवान् नृसिंह ( रा० ग्रु० ) २९६                                                   |
| १०८-भगवती लक्ष्मीजीके विभिन्न नाम [ श्रीस्क्रके                             | (१५) भगवान् वामन (रा० ग्रु०) · · · २९९                                                 |
| आधारपर ] ( श्रीमती दयावतीजी भारद्वाज,                                       | (१६) भगवान् हयग्रीव (शि॰ दु॰) · · १०५                                                  |
| प्रभाकर, साहित्यरत ) २१६                                                    | (१७) १-भगवान् हरिध्रुववरदाता                                                           |
| १०९-श्रीविष्णुके आभूषण, आयुघ, पार्षद, वाहन                                  | ( য়ি৹                                                                                 |
| आदिं (श्रीरामलाल ) २१९                                                      | २—गजेन्द्रोद्धारक भगवान् श्रीहरि                                                       |
| ११०-नित्यविभृति और लीलाविभृति (कृ० द० भा०) २२९                              | ( शि० दु० ) · · · ११६                                                                  |
| १११ चिव-विष्णुकी एकता (पूज्य स्वामी भी-                                     | (१८) भगवान् परछुराम (शि० दु०) *** ३१८                                                  |
| ईश्वरानन्दजी महाराज) " २३९                                                  | (१९) भगवान् न्यास (शि॰ दु॰) *** ३२२                                                    |
| ११२-हरि-नाम ही आधार है [ कविता ] (स्रदास ) २४०                              | (२०) भगवान् इंस (शि० दु०) ३२५                                                          |
| ११३—जो शिव, वही विष्णु (श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ                               | (२१)भगवान् श्रीराम (शि॰ दु॰) ३२६                                                       |
| आचार्य स्वामी श्रीराघावजेशशरणदेवजी ) *** २४१                                | (२२) भगवान् श्रीकृष्ण (शि॰ दु॰) *** ३४२                                                |
| ११४विष्णु-विमुख मुदेंके समान है [संकल्प्ति]                                 | (२३)भगवान् बुद्ध (शि॰ दु॰) *** ३६३                                                     |
| ( रामचरितमानस ) " २४१                                                       | (२४) भगवान् करिक (शि॰ दु॰) · · ः ३६४                                                   |
| ११५—सगुण-निर्गुण एवं अवतार-तत्त्व ( नित्यलीलालीन                            | १२०-दशावतार-स्तवन [ कविता ] ( भारतेन्दु                                                |
| परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) २४२                          | हरिश्चन्द्र) ··· २६५                                                                   |
| ११६-अवतार-सिद्धान्त (डॉ॰ श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी,                            | १२१-वेदोंके परम पुरुष वासुदेव विष्णु ( डॉ॰<br>श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा, एम्॰ ए॰, |
| एम्० ए०, डी० लिट्० ) २५४                                                    | एल्-एल्० बी०, पी-एच्० डी०) *** ३६६                                                     |
| ११७-भगवान्की भक्त-परवशता [ कविता ] ( गोस्वामी                               | १२२-वेदों और पुराणोंमें विष्णु ( श्रीविष्णु-                                           |
| तुलसीदास ) २५५                                                              | देवजी उपाध्याय, नन्य-न्याकरणाचार्य ) ः ३७१                                             |
| ११८-अवतार-एक विवेचन (श्रीएन० कनकराज अय्यर) २५६                              | १२३-महाभारतमें भगवान् विष्णु ( कविराज                                                  |
| ११९-भगवान् श्रीविष्णुके चौबीस अवतार २५८-३६५                                 | पं० श्रीनन्दिकशोरजी गौतम (निर्मल)                                                      |
| (१) श्रीसनकादि (पं० श्रीशिवनाथजी दुवे) २५८                                  | एम्॰ ए॰। साहित्य-आयुर्वेदाचार्य) *** ३७५                                               |
|                                                                             | 12 1                                                                                   |

| १२४-श्रीहरिके समान जीवका कोई दूसरा हित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४२-श्रीवैखानस-सम्प्रदाय—सक्षिप्त पारचय                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| नहीं है [कविता] ('भाईजी') " ३७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( श्रीभास्कर रामकृष्ण आचार्युंख, बी॰ ए॰,                                                |
| १२५-श्रीविष्णुसहस्रनाम-महिमा [ प्रो॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बी॰ एड्॰ ) ४१७                                                                          |
| श्रीगौरीशंकरजी, एम्० ए०, वी० लिट्०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४३-हरिनामका ही आश्रय लेना चाहिये                                                       |
| ( ऑक्सन ) ] १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ संकलित ] ( गुरुकौमुदी ) " ४१९                                                         |
| १२६-श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका प्रतिपाद्य (श्रीसुखमय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४४-वैष्णव-दर्शन और उसके भेद [ विशिष्टाद्वेत,                                           |
| भद्दाचार्य ) ३८•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | द्वैत, द्वैताद्वेत, शुद्धाद्वेत, अचिन्त्यभेदाभेद ]                                      |
| १२७-वैष्णवोंकी रक्षामें स्वयं गोविन्द तत्पर रहते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (त्रिद्ण्डिस्वामी श्रीभक्तिकमल पर्वत महाराज) *** ४२•                                    |
| [ संकल्रित ] ( ब्रह्मवैवर्तपुराण ) ३८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४५-वेष्णव-दर्शनोंका साम्य-वेषम्य तथा वेशिष्टय                                          |
| १२८-रामकाव्यमें विष्णु (डॉ॰ श्रीभवानीशंकरजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (आचार्य डॉ॰ सुवालालजी उपाध्यायः                                                         |
| पंचारिया, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ ) *** ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 'शुकरत्न', एम्० ए०, पी-एच्० डी०,                                                        |
| १२९ 'वाहिगुरु' 'विष्णु'का ही वाचक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | साहित्याचार्यः, शिक्षा-शास्त्रीः, तीर्थद्रयः, रत्नद्रयः) ४२४                            |
| ( पं अदिवरामीजी ) ः ३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४६-पुरुषोत्तममासकी महिमा [ संकलित ]                                                    |
| १३०-जपु-जपु इरि नारायण ! [कविता]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (बृहसारदीयपुराण) "४२६                                                                   |
| ( गुरु अर्जुनदेव ) ३८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४७-भगवान् शंकराचार्य और उनके अद्वेत-<br>सम्प्रदायमें श्रीविष्णुका स्थान ( श्रीयुत एस्० |
| १३१-हिंदीके निर्गुण संत-साहित्यमें वैष्णवभावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री) " ४२७                                                           |
| (श्रीमती रानी साहिबा रमाश्रीनिवास-<br>प्रसाद सिंह ) · · · • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४८-भगवती तुल्सीदेवीकी उपासना [ संकष्टित ]                                              |
| प्रसाद सिंह ) · · · • २८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (श्रीमद्देवीभागवत) " ४३०                                                                |
| १३२—असमिया साहित्यमें भगवान् महाविष्णु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४९-श्रीवेष्णव-सम्प्रदायकी झाँकी ( डॉ॰                                                  |
| (श्रीधर्मेश्वरजी नामलगवा) *** ३९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रीनिखिलेशजी, शास्त्री, एम्॰ ए॰, एम्॰                                                  |
| १३३-वङ्ग-प्रदेशमें वैष्णव-धर्म और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लिट्०, पी-एच्० डी०) ४३१                                                                 |
| ( श्रीव्योमकेश भद्दाचार्यः साहित्यभूषण ) ३९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५०-विष्णु-भक्तकी महिमा [संकलित](पद्मपुराण) * ४३३                                       |
| १३४-उत्कल-प्रदेशमें वैष्णव-धर्म और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५१-श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीविष्णुभगवान्                                          |
| . (श्रीनीलमणि पद्दनायक ) ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( श्रीअवधिकशोरदासजीश्रीवैष्णव 'प्रेमनिधि' ) ४३४                                         |
| १३५-मिथिलामें विष्णु-भक्ति (पं० श्रीवैद्यनाथजी झा ) ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५२-वेष्णव-धर्मके मूल-तत्त्व (योगिराज पूज्यपाद                                          |
| १३६वारकरी-सम्प्रदायमें विष्णु एवं वैष्णवता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रीदेवरहवा बाबाजी महाराज ) ४३९                                                         |
| ( डॉ॰ श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी 'आनन्द',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५३—विष्णुभक्तिके विना मनुष्य-जन्म निष्फल है                                            |
| एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰) ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [ संकलित ] ( पद्मपुराण ) *** ४३९                                                        |
| १३७-कर्नाटक-प्रदेशमें वैष्णवधर्म और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५४—श्रीविष्णु-भक्तोंके लिये विशेष ज्ञातव्य                                             |
| ( डॉ॰ एन्॰ एस्॰ दक्षिणामूर्ति ) ४०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी) ४४•                                                           |
| १३८-श्रीविष्णुभक्तिप्रदायिनी गङ्गा [संकलित]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५५-भव-सागरमें डूबते हुए जीवोंके लिये विष्णु                                            |
| (पद्मपुराण) ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/39                                                                                    |
| १३९-श्रीविद्यामें 'श्री'-तत्त्व एवं 'विष्णु'-तत्त्व<br>(पं० श्रीजानकीनाथजी द्यमी) · '' ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र १० न तथा । जानार जाता आर वस्तान                                                       |
| १४०-भीविष्णूपासनाका तन्त्र पश्चरात्रः<br>(कृ० द० भा०) · · · ४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| १४१-धोकनाश्चका उपाय (श्रीताराकुमार) *** ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५८-वेष्णव-धर्मकी लोक-कल्याण-भावना ( पं<br>भीकिशोरीदासनी वाजपेयी, शास्त्री )            |
| The second secon | ગામિલાપાલાં વાળાવી માજા                                                                 |

| १५९- वेष्णव जन तो तेने कहिये। (श्रीकृष्णदत्तजी       | १७४-परतस्य भगवान् विष्णु (कोसंटेदासदनपीटाधीश्वर                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| भट्ट ) ४४७                                           | रामानुजाचार्यं जगद्गुरु स्वामी श्रीरामनारायणा-                        |
| १६०-वेष्णवधर्मः अहिंसा-भावनाका उद्गम-स्रोत           | चार्यजी गहाराज ) ५०३                                                  |
| ( श्रीश्रीरंजन सूरिदेवजी, एम्० ए०, साहित्य-          | १७५-श्रीविण्यु किससे प्रसन्न होते हैं ? [ संकल्प्ति ]                 |
| आयुर्वेद-पुराण-पाली-जैनदर्शनाचार्यः                  | (श्रीत्रिष्णुपुराण) ५०४                                               |
| व्याकरणतीर्थः, साहित्यरत्नः, साहित्यालंकार ) ४५१     | १७६-भगवान् श्रीविष्णुका परत्व (वैष्णवपीठाधीश्वर                       |
| १६१-वैष्णवधर्ममें अहिंसा ( पं० श्रीगोविन्द-          | १०८ श्रीविद्वलेशजी महाराज ) " ५०५                                     |
| दासजी 'संत' धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ ) * * ४५३       | १७७-वैदिक श्रीस्कमं भगवती श्रीलक्ष्मी ( शास्त्री                      |
| १६२-विष्णवर्चन-गरिमा (पं० श्रीमूलनारायणजी            | श्रीपाण्डुरङ्ग वैजनाथआटवले महाराज ) ५०७                               |
| मालवीय) *** ४५५                                      | १७८-वंगालमें वैष्णवधर्मकी धारा (श्रीरासमोहन-                          |
| १६३-श्रीविष्णुपादोदक-माहात्म्य ( पं० श्रीराम-        | चक्रवर्ती, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, पुराणरतः                             |
| सागरदासजी श्रीवेष्णव ) "" ४५७                        | विद्याविनोद ) ५०९                                                     |
| १६४-मूर्तिकलामें भगवान् श्रीविष्णुकी अभिव्यक्ति      | १७९-विष्णुका श्रेष्टत्व (डा० श्रीसुधीन्द्रचन्द्र चकवर्ती,             |
| ( डॉ॰ श्रीव्रजेन्द्रनाथजी शर्मा, एम्॰ ए॰,            | एम्० ए०, डी० लिट्० ) ५११                                              |
| पी-एच्० डी०, डी० लिट्०, एफ्०                         | १८०-श्रीविष्णुमें श्रद्धा करें ( श्रीयुत के० टी०                      |
| आई० ए० एस्० ) *** ४५८                                | डब्ल्यू हम्फ्रे, इँग्लैंड ) · · · ५१३                                 |
| १६५-मध्यप्रदेशकी मूर्तिकलामें भगवान विष्णु           | १८१-(हरि भजि, और न लेखो) [कविता]                                      |
| ( प्रो० श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी ) "४६२               | ( संत श्रीनामदेवजी ) ५१४                                              |
| १६६-श्रीविष्णुके मन्दिर तथा प्रतिमाओंका              | १८२—मानवमें विष्णुकी पहचान ( प्रो॰ श्रीधर्मवीरजी, एम्॰ ए॰ ) · · · ५१५ |
| महत्त्वाङ्कन (श्रीरामलाल) *** ४६४                    |                                                                       |
| १६७-हरि को नामु सदा सुखदाई [कविता]                   | १८३-श्रीहरिसे निवेदन [कविता] (महात्मा श्री-                           |
| ( गुरु श्रीतेगबहादुर ) *** ** ४७२                    | चरणदासजी) ५१६                                                         |
| १६८—भगवद्धाम—वैकुण्ठ-श्वेतद्वीप (श्रीरामलाल) ४७३     | १८४-भगवान् श्रीविष्णुका प्रतीकात्मक मनन (डॉ॰                          |
| १६९-यमराजका शासन किनपर नहीं चलता १                   | श्रीसुरेशचन्द्रजी सेठ, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ५१७                      |
| [ संकलित ] ( स्कन्दपुराण ) *** ४७५                   | १८५-वैष्णव-महिमा (स्वामी श्रीविष्णुदेवानन्दजी                         |
| १७०-प्रधान वैष्णव तीर्थ एवं मन्दिर " ४७६-४९७         | सरस्वती) ५१९                                                          |
| (१) उत्तर भारतके मन्दिर-तीर्थ " ४७६                  | १८६-भारतीय साहित्यके कतिपय विष्णु-यशोगायक                             |
| (२) दक्षिण भारतके मन्दिर-तीर्थ *** ४८६               | (श्रीरामलाल) ५२०                                                      |
| (३) विदेशोंमें मन्दिर " ४९६                          | १८७—भगवान् विष्णुका ध्यान और मानस-पूजा                                |
| १७१-दक्षिण-पूर्व एशियाई देशोंमें श्रीविष्णुका        | (ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ५२४                     |
| शङ्कनाद ( श्रीलल्लनप्रसादजी न्यास ) *** ४९८          | १८८-भगवान् नारायणके पूजनकी विधि (श्री-<br>नारदपुराणके आधारपर ) ५२९    |
| १७२-आळ्वारोंके अष्टोत्तरशत दिव्यदेश ( आचार्य-        | १८९-श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम् ५३१                             |
| पीठाधिपति स्वामी श्रीराघवाचार्यजी ) *** ५००          | १९०-पापप्रशमन विष्णुस्तोत्र (पद्मपुराण) · ५३१                         |
| १७३-श्रीविष्णु-तत्त्व तथा वैष्णव ( श्रीयोगपीठाधीश्वर | १९१-काम आदि दोषोंसे मुक्त करनेवाला ब्रह्मपार-                         |
| श्रीकोश्रकेन्द्रप्रपन्नाचार्यनी महाराच ) * ५०१       | स्तोत्र (श्रीविष्णुपुराण) · · · ५३३                                   |
| •                                                    | · •                                                                   |

| १९२-वैष्णवी अनुस्मृति-विद्या ( महाभारत )          | •• ५३३ | १९५-कृतार्थ हृदयके सहज       | उच्छ्वास [ कविता ] |     |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----|
| १९३-संकष्टनाशनस्तोत्र ( पद्मपुराण )               | ५३४    | ( 'भाईजी' )                  | •••                | ५३५ |
| <b>१९४</b> – <b>इरिनाम-स्परणकी महिमा िसंक</b> लित | ]      | १९६-श्रमा-प्रार्थना एवं नम्र | निवेदन ( चिम्मनलाल |     |
| ( नारदपुराण )                                     | •• ५३४ | गोस्वामी, सम्पादक )          | •••                | ५३७ |

# वित्र-सूची.

| बहुरंगे चित्र                                | २-श्रीविष्णु-अभिषेक, विजयनगर " ४६०                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| १—अवतारी श्रीविष्णु *** मुखपृष्ठ             | ३—पृथ्वीसहित नृ-वराह-मूर्तिः एरन """                    |
| २—लक्ष्मीसहित श्रीविष्णु १                   | ४-एरनके विष्णु-मन्दिरका गुप्तकालीन गरुड़-स्तम्म "       |
| <b>३</b> —संयुक्त श्रीलक्ष्मी-विष्णु         | ५-श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्दिर, नसी दिल्लीके श्रीविग्रह ४६१ |
| ४-श्रीहरिहर """                              | ६-भगवान् श्रीकृष्ण, हिंदू सेन्टर मन्दिर, लंदन "         |
| ५—भगवान् विष्णु " १३२                        | ७-रथयात्रा-महोत्सव, लंदन " "                            |
| ६—गरुड़ासीन अष्टभुज श्रीविष्णु               |                                                         |
| ७—भगवान् विष्णुके चौवीस अवतार (१) " २६०      | ८—महेरवरनाथ-मन्दिर, त्रियोले ( मारीशस ) 🎌 😗             |
| ८-भगवान् विष्णुके चौबीस अवतार (२) *** ३२४    | ९-श्रीद्वारकाधीश-मन्दिरः श्रीद्वारकाधाम " ४९२           |
| ९—रोष-शय्यापर श्रीलक्ष्मी-विष्णु " ३८०       | १०—श्रीविष्णु-मन्दिर, गोरखपुरका श्रीविग्रह              |
| दोरंगा चित्र                                 | ११—श्री-भू-देवियोंसहित श्रीवैकुण्ठनायः, कलकत्ता ःः "    |
| १—परात्पर विष्णु ऊपरी मुखपृष्ठ               | १२-सिद्धेश्वरके भंगवान् विष्णु ( लक्ष्मीदेवीसहित ) "    |
| एकरंगे चित्र                                 | १३—श्रीराधाकुष्ण-मन्दिर, लंदनके श्रीविग्रह " ४९३        |
| १-श्रीविष्णु अपनी पत्नियों—श्री और सरस्वतीके | १४—जलशायी नारायण, बूढ़ा नीलकण्ठ, काठमाण्डू "            |
| साथ ••• •• ४६०                               | १५-श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्दिर, नयी दिल्ली 🐪 😬 🤫           |



# गीताभवन, स्वर्गाश्रमके सत्सङ्गकी सूचना

प्रतिवर्षकी भोंति इस वर्ष भी गीताभवन, स्वर्गाश्रममें सत्सक्तका आयोजन होनेकी वात है। प्रार्थना है कि सदाकी तरह सत्सक्ती महानुभाव तथा माताएँ-बहिनें अधिकाधिक संख्यामें केवल सत्सक्त तथा भजनके पित्रत्र उद्देश्यसे स्वर्गाश्रम पवारें। श्रद्धेय स्वामी जी श्रीरामसुखदासजी महाराजकी चैत्र शुक्त १२ (ता० १४ अप्रैल १९७३) तक वहाँ पहुँचनेकी वात है। परमश्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्द्रजी महाराजसे भी श्रार्थना की गयी है तथा अन्यान्य महात्मागण भी पधारनेवाले हैं।

नौकर-रसोइया आदि यथासम्भव साथ लाने चाहिये। खर्गाश्रममें नौकर-रसोइया मिलने किंठन हैं। खियाँ पीहर या ससुरालवालोंके अथवा अन्य किन्हों सम्वन्धीके साथ वहाँ जायँ; अकेली न जायँ एवं अकेली जानेकी हालतमें कदाचित् स्थान न मिल सके तो कृपया दुःखित न हों। गहने आदि जोखिमकी चीजें साथ नहीं रखनी चाहिये। वचोंको जहाँतक वने साथ न ले जायँ। नितान्त निरुपाय हों तो वचोंको वे ही लोग साथ ले जायँ, जो उन्हें अलग डेरेपर रखनेकी व्यवस्था कर सकते हों; क्योंकि वचोंके कारण खामाविक ही सत्सक्रमें विन्न होता है। खान-पानकी चीजोंका प्रवन्ध यथासाध्य किया जा रहा है, यद्यपि इस बार बड़ी कठिनता है; परंतु दूधका प्रवन्ध होना वहुत कठिन है।

सदाकी भाँति यह नम्र निवेदन है कि सत्सङ्गमें पधारनेशलोंको ऐश-आराम या केवल जलवायु-परिवर्तन-की दृष्टिसे न जाकर सत्सङ्गके उद्देश्यसे ही वहाँ जाना चाहिये तथा यहासाध्य नियमित तथा संयमित साधकजीवन बिताते हुए सत्सङ्गमें अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये।



## आवश्यक सूचना

गीताप्रेसके प्रकाशनोंके प्रेमी सभी पाठक-पाठिकाओंसे विनम्न निवेदन है कि पहले गीताप्रेसकी ओरसे पुस्तकोंको जनताके लिये सुलभ बनानेके निमित्त प्रचार-बाहन नियुक्त किये गये थे। अब उनकी व्यवस्था पंजाब, चंडीगढ़ एवं हरियाणामें बंद कर दी गयी है। वहाँ हमारा कोई आदमी भी नहीं है।

व्यवस्थापक गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)



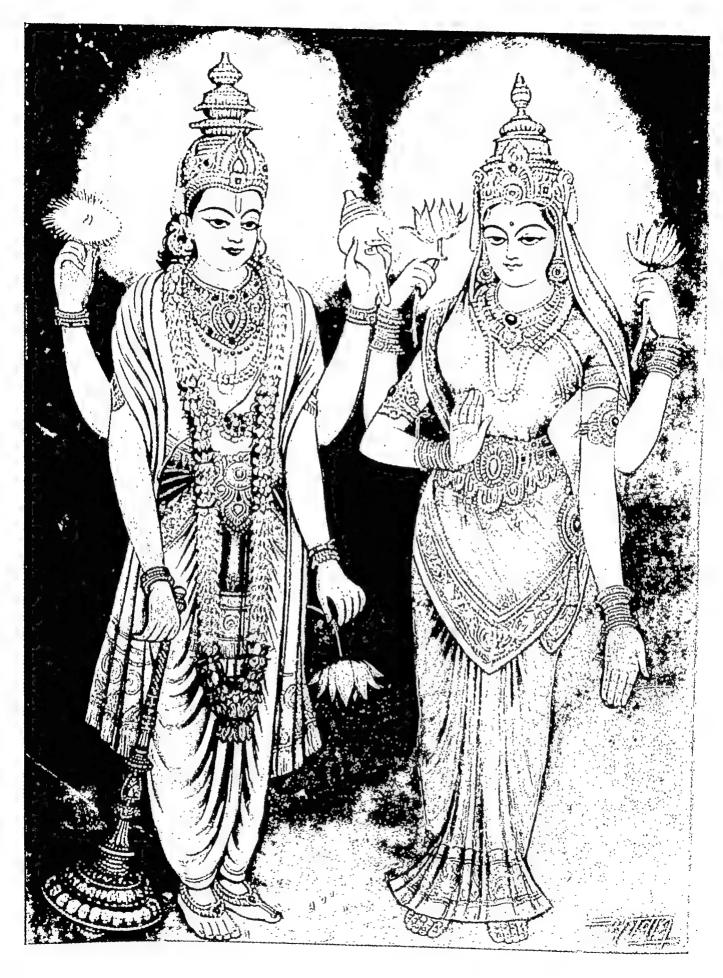

लक्ष्मीसहित श्रीविष्णु

ळ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।



अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च । वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥ (श्रीविष्णुपुराण १ । २ । १-२ )

वर्ष ४७

のうでくのくのくのくのくのとのかっ

गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५१९८, जनवरी १९७३

्संख्या १ पूर्ण संख्या ५५४

のであるのであるのであるので

## श्रीविष्णुसे प्रार्थना

श्रिया दिल्छो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविपयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताव्जनयनः। गदी शङ्की चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः॥

(श्रीशंकराचाय)

जो भगवती श्रीटक्मीसे सदा युक्त हैं, परमाकर्पक हैं, सम्पूर्ण चराचर जिनका शरीर है, जो श्रुति-संवेद्य हैं, समस्त बुद्धियोंके साक्षी हैं, बुद्ध हैं, हरि (पापों एवं दु:खोंके हरनेवाले) हैं, दैत्य-दलन हैं, कमल्ल-नयन हैं, शाहु-चक्र-गदा और (पाके साथ) विमल वनमाला धारण किये रहते हैं एवं स्थिरकान्तिमय हैं, वे शरणानतकसल, निख्लि-भुवनेखर भगवान् विष्णु मेरे नेत्रोंके विषय हों।

SELECTER CHERELETER CH

## परमपुरुष ( श्रीविष्णु )-स्तवन

सहस्रशीर्पा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्शाङ्गलम्॥

उन परमपुरुपके सहसों (अनन्त) मस्तक, सहसों नेत्र और सहसों चरग हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि (पूरे स्थान) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अङ्गुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित हैं। अर्थात् वे ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं। (यह मन्त्र भगतान् विण्युके देशगत विभुत्वका प्रतिपादक है।)

पुरुष एवेदं सर्वे यद्धृतं यच भव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यद्गेनातिरोहति ॥

यह जो इस समय वर्तमान ( जगत् ) है, जो बीत गया और जो आगे होनेवाला है, यह सब वे परम पुरुष ही हैं । इसके अतिरिक्त वे देवताओंके तथा जो अन्नसे ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर ( अधीश्वर — शासक ) हैं । ( यह मन्त्र भगवान्के सर्वकालव्यापी रूपका वर्णन करता है । )

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ THE SERVE SERVES SERVES

यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत् इन परमपुरुषका वैभव है । वे अपने इस विभूति-विस्तारसे भी महान् हैं । उन परमेश्वरकी एकपाद्विभूति (चतुर्थोश )- में ही यह पञ्चभूतात्मक विश्व है । उनकी शेष त्रिपाद्विभूतिमें शाश्वत दिव्यलोक (वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, शिक्लोक आदि ) हैं । (यह मन्त्र भगवान्के वैभवका वर्णन करता है और नित्य लोकोंके वर्णनद्वारा उनके मोक्षपदत्वको भी बतलाता है । )

त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। ततो विष्वङ् व्यकामत् सारानानराने अभि॥

वे प्रमपुरुष खरूपतः इस मायिक जगत्से परे त्रिपाद्विभृतिमें प्रकाशमान हैं। (वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे उनका खरूप नित्य प्रकाशमान है।) इस विश्वके रूपमें उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है, अर्थात् एक पाइसे वे ही विश्वरूप भी हैं। इसिलिये वे ही सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय—उभयात्मक जगत्को परिव्याप्त किये हुए हैं। (इस मन्त्रमें भगत्रान्के चतुर्व्यहरूपमेंसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपका वर्गन हुआ है। यही रूप एकपाद ब्रह्माण्ड-वैभवका अधिष्ठान है।)

तसाद् विराळजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः॥

उन्हीं आदिपुरुषसे विराट् (ब्रह्माण्ड ) उत्पन्न हुआ । वे परमपुरुष ही विराट्के

CHARLE CHARLES CONTRACTOR CONTRAC

अधिपुरुष—अधिदेवता (हिरण्यगर्भ )-रूपसे उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित हुए। पीछे उन्हींने भूमि ( लोकादि ) तथा शरीर ( देव, मानव, तिर्यक्ष आदि ) उत्पन्न किये। ( इस मन्त्रमें श्रीनारायणसे माया एवं जीवोंकी उत्पत्तिका वर्णन है। )

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् वाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भवां शूद्रो अजायत ॥

ब्राह्मण इसका मुख था ( मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए )। क्षत्रिय दोनों भुजाएँ वना ( दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए )। इस पुरुषकी जो दोनों जङ्घाएँ थीं, वे ही वैश्य हुई अर्थात् उनसे वैश्य उत्पन्न हुए और पैरोंसे शूद्ध-वर्ग प्रकट हुआ।

चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत । मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत ॥

इस परमपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रोंसे सूर्य प्रकट हुए, मुखसे इन्द्र और अग्नि तथा प्राणसे वायुकी उत्पत्ति हुई।

> नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णीं द्यौः समवर्तत । पद्भवां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन् ॥

उन्हीं परमपुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षलोक उत्पन्न हुआ, मस्तकसे स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरोंसे पृथिवी, कानोंसे दिशाएँ हुईं। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुषमें ही कल्पित हुए।

> सप्तास्यासन् परिधयित्रः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यक्षं तन्वाना अबधन् पुरुषं पशुम्॥

देवताओंने जब यज्ञ करते समय (संकल्पसे) पुरुषरूप पशुका वन्धन किया, तब सात समुद्र इसकी परिधि (मेखलाएँ) थे। इक्कीस प्रकारके छन्दोंकी (गायत्री, अतिजगती और कृतिमेंसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे) सिमधाएँ बनीं। (इस मन्त्रमें सृष्टि-यज्ञकी सिमधाका वर्णन है।)

यह्नेन यह्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥

देवताओंने (पूर्वोक्त रूपसे) यज्ञके द्वारा यज्ञखरूप परमपुरुपका यजन (आराधन) किया। इस यज्ञसे सर्वप्रथम सब धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मोके आचरणसे वे देवता महान् महिमावाले होकर उस स्वर्गलोकका सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य-देवता निवास करते हैं।

(अस्वेद १० । ९० । १-५, १२—१६)

## श्रीलक्ष्मी-स्तवन

हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णग्जतस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं छक्ष्मीं जातवेदो म आ वह॥

हे जातनेश ( सर्वज्ञ ) अग्निदेव ! आप सुवर्णके-से रंगवाली, किंचित् हरितवर्ण-विशिष्टा, सोने और चाँदीके हार पहननेवाली, चन्द्रवत् प्रसन्नकान्ति, खर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करें ।

कां सोस्पितां हिरण्यशकारामाद्रीं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्। एको स्थितां पद्मवर्णा तामिहोएह्रये श्रियम्॥

जो साक्षात् ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके परकोटेसे आवृत, दयाई, तेजोमयी, खयं पूर्णकामा, भक्तोंको पूर्णकाम बना देनेवाली, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णी हैं, उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ ।

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् । तां पिक्वनीमीं शरणं प्रपद्येऽलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणे॥

जो चन्द्रके समान शुभ्र कान्तिवाली, अमित-शुतिशालिनी, यशसे दीप्तिमती, खर्गलोकमें देवगणोंके द्वारा सेविता, उदारशीला और पद्महस्ता हैं, उन लक्ष्मीदेवीकी मैं शरग ग्रहण करता हूँ । मेरा ( लौकिक-पार-मार्थिक ) दारिद्रय दूर हो जाय । मैं आपको शरण्यके रूपमें वरग करता हूँ ।

आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः। तस्य फलानि तपसा जुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः॥

हे सूर्यके समान प्रकाशखरूपे ! तुम्हारे ही तपसे वृक्षोंमें श्रेष्ठ मङ्गलमय बिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ । उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्रियको दूर करें ।

गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ॥

जिनका कोई पराभव नहीं कर सकता, जो नित्यपुष्टा हैं तथा गोबरसे (पशुओंसे ) युक्त गन्धगुणवती पृथिवी ही जिनका खरूप है, सब भूतोंकी खामिनी उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ—अपने घरमें आवाहन करता हूँ।

> आर्द्रो पुण्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो य आ वह॥

अग्ने ! आर्द्रखमावा, कमलहस्ता, पृष्टिरूपा, पीतवर्गा, पद्मोंकी माला धारण करनेवाली, चन्द्रमाके समान शुभ्र कान्तिसे युक्त, खर्गमयी लक्ष्मीदेवीको आप मेरे यहाँ ले आयें।

आर्द्री यःकरिणीं यप्टि सुवर्णी हेममालिनीम्। सूर्यी हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह॥

अग्ने ! जो दुर्शेका निग्रह करनेत्राली होनेपर भी कोमल खभावकी हैं, जो मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करनेत्राली यष्टिरूपा, सुन्दर वर्णवाली, सुवर्णमालाधारिणी, सूर्यखरूपा तथा हिरण्मयी हैं, उन लक्ष्मीदेवीको आप मेरे घरमें ले आयें।

( ऋक्यंरिशिष्टान्तर्गत श्रीसूक्त १, ४, ५,६,९, १३-१४)

# श्रीलक्ष्मी-विष्णुकी एकरूपता तथा सर्वमयता

श्रीपराशर उवाच

जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी। यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम॥ अर्थो विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः। बोधो विष्णुरियं बुद्धिर्धर्मोऽसौ सिक्तिया त्वियम्॥ स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीर्भूमिर्भूथरो हरिः। संतोषो अगवाँह्यक्मीस्तुष्टिमेत्रेय शाश्वती॥ इच्छा श्रीभंगवान्कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम् । आज्याद्वतिरसौ देवी पुरोडाशो जनार्दनः॥ पत्नीशाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुसूदनः। चितिर्लक्ष्मीर्हरिर्यूप इध्मा श्रीभंगवान् कुशः॥ भगवानुद्रीतिः कमलालया। खाहा लक्ष्मीर्जगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः॥ सामखरूपी लक्ष्मीर्द्विजोत्तम । मैत्रेय केशवः सूर्यस्तत्प्रभा कमलालया ॥ शंकरो सगवाब्ह्यौरिगौरी विष्णुः पितृगणः पद्मा स्वधा शाश्वतपुष्टिदा। द्यौः श्रीः सर्वात्मको विष्णुरवकाशोऽतिविस्तरः॥ शशाङ्कः श्रीधरः कान्तिः श्रीस्तथैवानपायिनी । धृतिर्रुक्ष्मीर्जगचेष्टा वायुः सर्वत्रगो हरिः॥ श्रीर्महासुने । लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो जलधिद्धिज गोविन्दस्तद्वेला साक्षाद्धमोणी. कमलालया। ऋद्धिः श्रीः श्रीधरो देवः खयमेव धनेश्वरः॥ गौरी लक्ष्मीर्महाभागा केरावो वरुणः खयम्। श्रीर्देवसेना विप्रेन्द्र देवसेनापतिर्हरिः॥ अवष्टम्भो गद्रापाणिः शक्तिर्रुक्मीर्द्धिजोत्तम । काष्टा रुक्मीर्निमेषोऽसौ मुहूर्त्तोऽसौ करा त्वियम्॥ ज्योत्ह्या लक्ष्मीः प्रदीपोऽसौ सर्वः सर्वेश्वरो हरिः । लताभृता जगन्माता श्रीविष्णुर्द्रमसंन्नितः ॥ देवश्चक्रगदाधरः। वरप्रदो वरो विष्णुर्वधूः पद्मवनालया॥ विभावरी श्रीदिवसो भगवाञ्छ्रीर्नदीरूपसंस्थिता। ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमछालया॥ नदस्वरूपी तृष्णा लक्ष्मीर्जगन्नाथो लोभो नारायणः परः। रती रागश्च मैत्रेय लक्ष्मीर्गोविन्द एव च॥ चातियहुनोक्तेन संक्षेपेणेद्रमुच्यते ॥ कि

देवितर्यक्षानुष्यादौ पुन्नामा भगवान् हिरः। स्त्रीनाय्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोर्विद्यते परम्॥ (श्रीविष्णुपुराण १।८।१७-३५)

(श्रीमैत्रेयजीके प्रश्नके उत्तरमें ) श्रीपराहारजी बोले—हे द्विजत्तम ! भगवान्का कभी सङ्ग न छोड़नेवाली जगजजनी लक्ष्मीजी नित्य हैं और जिस प्रकार श्रीविष्णुभगवान् सर्वन्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ हैं तो लक्ष्मीजी वाणी हैं; हिर न्याय हैं तो ये नीति हैं; भगवान् विष्णु बोध हैं तो ये बुद्धि हैं; तथा वे धर्म हैं तो लक्ष्मीजी सिक्तया हैं। मैत्रेय ! भगवान् जगत्के खद्य हैं तो लक्ष्मीजी सृष्टि सूघर (पर्वत अथवा राजा ) हैं तो लक्ष्मीजी भूमि हैं; भगवान् संतोप हैं तो लक्ष्मीजी नित्य-तृष्टि हैं । भगवान् काम हैं तो लक्ष्मीजी हव्ला हैं; वे यज्ञ हैं तो वे दिशा कर्ष्मीजी नित्य-तृष्टि हैं । भगवान् काम हैं तो लक्ष्मीजी हव्ला हैं; श्रीहित पूर्प (यग्रतम्म ) हैं तो लक्ष्मीजी आज्याहुति (धृतं की आहुति ) हैं । मृते ! मधुसूदन यज्ञमानगृह हैं तो लक्ष्मीजी पत्नीशाला हैं; श्रीहिरि यूप (यग्रतम्म ) हैं तो लक्ष्मीजी चिति (इष्टका-चयन ) हैं; भगवान् कुशा हैं तो लक्ष्मीजी सिम्धा हैं । भगवान् सामस्वरूप हैं तो श्रीकमलदेवी उद्गीति हैं; जगत्यित भगवान् वासुदेव हुताज्ञन हैं तो लक्ष्मीजी (उनकी पत्नी) स्वाहा हैं । दिजोत्तम ! भगवान् विष्णु शंकर हैं तो श्रीलक्ष्मीजी गौरी हैं; इसी प्रकार है मेत्रेय ! श्रीकेशव सूर्य हैं तो कमल्याितनी श्रीलक्ष्मीजी उनकी प्रभा हैं । श्रीविष्णु पत्नगण हैं तो श्रीकमला नित्य पुष्टिहायिनी (उनकी पत्नी) स्वाहा हैं तो लक्ष्मीजी उनकी अञ्चय कात्ति हैं; श्रीहिरि सर्वगागी वायु हैं तो लक्ष्मीजी उनकी जनकी गित ) और धृति (आधार ) हैं । हे महामुने ! श्रीगोविन्द समुद्र हैं तो हे द्विज ! लक्ष्मीजी उत्तरी च्यांची हैं । मगवान् मधुसूदन देवराज इन्द्र हैं तो लक्ष्मीजी हत्त्रीणी हैं । चक्रपणि भगवान् साज्ञात् यम हैं तो श्रीक्रमला यमपत्री धूमोणी हैं; देविधिदेव श्रीविष्णु न्वयं कुवेर हैं तो श्रील्यमीली साधात् भग्नीही स्वान्य वसपत्री धूमोणी हैं; देविधिदेव श्रीविष्णु न्वयं कुवेर हैं तो श्रील्यमीली साधात् भग्नीही हैं । श्रीकेराव स्वयं वहण हैं तो महामागा लक्ष्मीजी गौरी हैं; देविधिदेव श्रीविष्णु स्वयं कुवेर देविनापति

स्वामिकार्तिकेय हैं तो श्रीलक्ष्मीजी देवसेना हैं । हे द्विजोत्तम ! भगवान् गदाधर ( इक्तिके ) आधार हैं तो लक्ष्मीजी इक्ति हैं; भगवान् निमेष हैं तो लक्ष्मीजी काष्ठा हैं; वे गुहूर्त हैं तो ये कला हैं । सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक हैं तो श्रीलक्ष्मीजी ज्योति हैं; श्रीविण्णु वृक्षरूप हैं तो जगन्माता श्रीलक्ष्मीजी लता हैं । चक्र-गदाधर देव श्रीविण्णु दिन हैं तो लक्ष्मीजी रात्रि हैं; वरदायक श्रीहरि वर (दून्हा) हैं तो पद्मनिवासिनी श्रीलक्ष्मीजी वधू ( दुलहिन ) हैं । भगवान् नद हैं तो श्रीजी नदी हैं । कमल-नयन भगवान् ध्वजा ( इंडा ) हैं तो कमलालया लक्ष्मीजी पताका हैं । जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं तो लक्ष्मीजी तृष्णा हैं तथा हे मैत्रेय ! रित और राग भी साक्षात् श्रीलक्ष्मी और गोविन्दरूप ही हैं । अधिक क्या कहा जाय, संक्षेपमें यह कहना चाहिये कि देव, तिर्यक् और मनुष्य आदिमें पुरुपवाची तत्त्व भगवान् श्रीहरि हैं और स्त्रीवाची तत्त्व श्रीलक्ष्मीजी; इनके परे और कोई नहीं है ।

# श्रीशिवकृत श्रीविष्णुस्तुति

श्रीहर उवाच

नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज । शङ्ख्वकगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ नमस्ते निर्गुणानन्त अप्रतक्यीय वेधसे । ज्ञानाज्ञान निरालम्य सर्वालम्य नमोऽस्तु ते ॥ रजोयुक्त नमस्तेऽस्तु ब्रह्मसूर्ते सनातन । त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सुष्टं चराचरम् ॥ सत्त्वाधिष्ठित लोकेश विष्णुसूर्ते अधोक्षज । प्रजापाल महावाहो जनार्दन नमोऽस्तु ते ॥ तमोमूर्ते अहं होष त्वदंशकोधसम्भवः । गुणाभियुक्तो देवेश सर्वव्यापिन्नमोऽस्तु ते ॥ भूरियं त्वं जगन्नाथ जलमम्बरपावकौ । वायुर्वुद्धिर्मनश्चापि शर्वरी त्वं नमोऽस्तु ते ॥ धर्मो यज्ञस्तपः सत्यमिहंसा शौचमार्जवम् । क्षमा दानं दया लक्ष्मीर्वहाचर्यं त्वमीश्वर ॥ त्वं हि साङ्गाश्चतुर्वेदास्त्वं वेद्यो वेदपाणयः । उपवेदो भवानीश सर्वोऽसि त्वं नमोऽस्तु ते ॥

(वामनपुराण ३। १४--२१)

श्रीमहादेवजी कहते हैं— देवताओं के अधीश्वर ! आपको नमस्कार है । अपनी ध्वजामें गरुड़-चिह्न धारण करनेवाले भगवन् ! आपको प्रगाम है । हाथों में शङ्ख-चक्र-गरा धारण करनेवाले वायुदेव ! आपको अभिवादन है । हे निर्णुण ! आप तर्कसे परे हैं । हे अनन्त ! ब्रह्मा आपके ही खरूप हैं, आपको नमस्कार है । आप ज्ञान और अज्ञानखरूप हैं तथा आलम्बनरहित होते हुए सबके अवलम्ब हैं, आपको प्रणाम है । सनातन देव ! आपने ही रजोगुणसे युक्त होकर ब्रह्माका रूप धारण करके इस सारे स्थावर-जंगम जगत्की रचना की है, अतः नाथ ! आपको अभिवादन है । अधोक्षज ! आप ही सच्चगुणके आश्रयसे विष्णुरूप होकर प्रजाओंकी रक्षा करते हैं, महाबाहो ! आप लोकोंके अवीश्वर हैं, जनार्दन ! आपको नमस्कार है । देवेश ! यह मैं तमोमूर्तिवारी आपके अश्चभूत क्रोबसे उत्पन्न हुआ हूँ । सर्वव्यापिन् ! इस प्रकार आप तीनों गुणोंसे युक्त हैं, आपको प्रणाम है । जगन्नाथ ! यह पृथ्वी तथा जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि और मन आप ही हैं । रात भी आप ही हैं, आपको अभिवादन है । ईश्वर ! धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, शोच ( पवित्रता ), आर्जव ( सरलता ), क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी और ब्रह्मचर्य-ये सभी आपके ही खरूप हैं । आप ही अङ्गोसहित चारों वेद हैं । आप ही ( वेदोंद्वारा ) जाननेयोग्य तथा वेदोंके पारंगत हैं । उपवेद भी आप ही हैं । ईश ! आप सव कुछ हैं, आपको नमस्कार है ।

## श्रीब्रह्माकृत श्रीविष्णु-स्तुति

#### ब्रह्मोवाच

नमामि सर्व सर्वेशमनन्तमजमव्ययम्। लोकधाम धराधारमप्रकाशमभेदिनम्॥ नारायणमणीयांसमशेषाणामणीयसाम् । समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम्॥ यत्र सर्वं यतः सर्वमुत्पन्नं मत्पुरस्सरम्। सर्वभूतश्च यो देवः पराणामिष यः परः॥ परः परसात् पुरुषात् परमात्मस्वरूपधृक्। योगिभिश्चिन्त्यते योऽसौ मुक्तिहेतोर्मुमुश्लभिः॥ सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः। स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु॥ कलाकाष्ठामुहूर्त्तादिकालसूत्रस्य गोचरे। यस्य शक्तिनं शुद्धस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु॥ प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारतः। प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिनाम्॥ यः कारणं च कार्यं च कारणस्यापि कारणम्। कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदतु स नो हिरः॥

भोकारं भोग्यभूतं च स्नष्टारं खुज्यमेव च। कार्यकर्तृस्वरूपं तं प्रणताः स्म परं पदम्॥ विशुद्धवोधविन्नत्यमजमक्षयमव्ययम् । अव्यक्तमविकारं यत्तिद्विष्णोः परमं पदम्॥ न स्थूलं न च सूक्ष्मं यन्न विशेषणगोचरम्। तत्पदं परमं विष्णोः प्रणमामः सदामलम्॥

यद्योगिनः सदोद्युक्ताः पुण्यपापक्षयेऽक्षयम् । पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ यन्न देवा न मुनयो न चाहं न च शंकरः । जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः । भवन्त्यभूतपूर्वस्य तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ सर्वेश सर्वभूतात्मन् सर्व सर्वाश्रयाच्युत । प्रसीद विष्णो भक्तानां वज नो दृष्टिगोचरम् ॥

( श्रीविष्णुपुराण १ । ९ । ४०—४७, ५०—५२, ५४—५७ )

श्रीव्रह्माजी वोले—जो समस्त अणुओंसे भी अणु और पृथिवी आदि समस्त गुरुओं ( भारी पदार्थों ) से भी गुरु (भारी ) हैं, उन निखिल्लोकविश्राम, पृथिवीके आधारस्वरूप, अन्यक्त, अमेद, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनन्त, अज और अविनाशी नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ । मेरेसिहत सम्पूर्ण जगत् जिनमें स्थित है, जिनसे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय हैं तथा जो पर ( प्रधानादि ) से भी पर हैं; जो पर पुरुषसे भी पर हैं, मुक्ति-लाभके लिये मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं तथा जिन ईश्वरमें सत्त्वादि प्राकृतिक गुणोंका सर्वथा अभाव है, वे समस्त ग्रुद्ध पदार्थोंसे भी परम शुद्ध परमात्मस्वरूप आदिपुरुप हमपर प्रसन्न हों । जिन शुद्धस्वरूप भगवान्की शक्ति (विभृति ) कला-काष्टा-मुहूत्तं आदि काल क्रमका विषय नहीं है, वे भगवान् विष्णु हमपर प्रसन्न हों। जो शुद्धस्वरूप होकर भी उपचारसे परमेश्वर ( परमा=महालक्ष्मी+ईश्वर=पति ) अर्थात् लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियोंके आत्मा हैं, वे श्रीविष्णुभगवान् हमपर प्रसन्न हों । जो कारण और कार्यरूप हैं तथा कारणके भी कारण और कार्यके भी कार्य हैं, वे श्रीहरि हमपर प्रसन्न हों। • • जें: भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा और सुज्य तथा कर्त्ता और कार्यरूप स्वयं ही हैं, उन परमपदस्वरूपको हम प्रणाम करते हैं । जो विशुद्ध वोधसम्पन्न, नित्य, अजन्मा, अञ्चय, अञ्चय, अञ्चक्त और अविकारी है, वही विष्णुका परमपद ( परस्वरूप ) है । जो न स्थूल है न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषणका विषय है, वही भगवान विष्णुका नित्य-निर्मल परमपद है; हम उसको प्रणाम वरते हैं। ..... नित्य-युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर आँकारके माध्यमसे चिन्तनीय जिस अविनाशी पदका साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान् विष्णुका परमपद है। जिनको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं— कोई भी नहीं जान तकते, वही परमेश्वर श्रीविष्णुका परमपद है । जिन्न अभृतपूर्व देवकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप शक्तियाँ हैं: वहीं भगवान् विष्णुवा परमपद है। हे सर्वेश्वर ! हे सर्वभृतात्मन् ! हे सर्वस्प ! हे सर्वाधार ! हे अरुत ! हे विष्णो ! हम भक्तोंपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये ।

# श्रीदशावतारस्तोत्रम्

धृतवानिस वेदम् । विहितवहित्रचरित्रमखेदम् ॥ प्रलयपयोधिज*ले* धृतमीनशरीर जगदीश केशव जय तव तिष्टति पृष्टे। धरणिधरणिकणचक्रगरिष्टे॥ क्षितिरतिविपुलतरे केशव भृतकच्छपरूप जगदीश जय वसति दशनशिखरे धरणी तव छन्ना। शशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना॥ धृतस्कररूप जगदीश केशव जय नखमद्भुतश्रङ्गम् । दिलतिहरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् ॥ करकमलवरे **धृतनरहरि**रूप जगदीश हरे॥ ४॥ जय केशव विसद्भतवामन । पदनखनीरजनितजनपावन ॥ विक्रमणे छलयसि धृतवामन्रूप जगदीश जय केशव क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापम् । स्तपयसि पयसि शमितभवतापम् ॥ जगदीश हरे॥ ६॥ **धृतधृगुपति**रूप केशव जय वितरसि दिश्च रणे दिक्पतिकमनीयम्। दशमुखमौलिर्वाल रमणीयम्॥ **धृतर**घुपतिवेप जय जगदीश हरे॥ ७॥ केशव वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम् । हलहितभीतिमिलितयसुनाभम् ॥ **धृतह**लधररूप जय जगदीश केशव श्रुतिजातम् । सदयहृदयद्शितपशुघातम् ॥ यज्ञविधेरहह तिन्दसि हरे॥ ९॥ **धृतबुद्ध**शरीर जगदीश जय केशव म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम् । धूमकेतुमिव किमपि करालम् ॥ धृतकरिकश**रीर**े जय जगदीश हरे ॥ १० ॥ श्रीजयदेवकवेरिदमुदितमुदारम् । श्रृणु सुखदं शुभदं भवसारम् ॥ धृतदशविधरूप जगदीश जय

॥ इति श्रीजयदेवविरचितं दशावतारस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

हे मत्स्यरूपधारी केशव ! हे जगदीश्वर ! हे हरे ! प्रलयकालके बढ़े हुए समुद्रजलमें बिना क्लेश नौका चलानेकी लीला करते हुए आपने वेदोंकी रक्षा की थी, आपकी जय हो ॥ १ ॥ हे केशव ! पृथ्वीके धारण करनेके कारण पड़े हुए घडोंसे कठोर और अत्यन्त विशाल आपकी पीठपर पृथ्वी स्थित है, ऐसे कच्छपरूपधारी जगत्पित आप हरिकी जय हो ॥ २ ॥ चन्द्रमामें स्थित कल्झरेखाके समान यह पृथ्वी आपके दाँतकी नोकपर अटकी हुई सुशोमित हो रही है, ऐसे श्रूकररूपधारी जगत्पित हरि केशवकी जय हो ॥ ३ ॥ हिरण्यकशिपुरूपी तुच्छ भृक्षको चीर डालनेवाले विचित्र नुकीले नख आपके करकात्पि हरि केशवकी जय हो ॥ ३ ॥ हिरण्यकशिपुरूपी तुच्छ भृक्षको चीर डालनेवाले विचित्र नुकीले नख आपके करकात्पि हैं, ऐसे नृसिंहरूपधारी जगत्पित हरि केशवकी जय हो ॥ ४ ॥ हे आश्चर्यमय-वामनरूपधारी केशव ! आपने पैर बढ़ाकर राजा बिलको छला तथा अपने चरण-नखोंके जलसे लोगोंको पवित्र किया, ऐसे आप जगत्पित हरिकी जय हो ॥ ५ ॥ हे केशव ! आप जगत्के लोगोंको क्षत्रियोंके किथररूप जलसे स्नान कराके उनके ताप और पापोंका नाश करते हैं, ऐसे आप परग्रुरामरूपधारी जगत्पित हरिकी जय हो ॥ ६ ॥ जो युद्धमें सब दिशाओंमें लोकपालोंके लिये लोमनीय रावणके सिरोंकी सुन्दर बिल देते हैं, ऐसे श्रीरामावतारधारी आप जगत्पित मगवान केशवकी जय हो ॥ ७ ॥ जो अपने गौर शरीरमें हलकी चोटके मयसे आकर मिली हुई यमुना और मेवके सहश नीलाम्बर वारण किये रहते हैं, ऐसे आप बलरामरूपधारी जगत्पित मगवान केशवकी जय हो ॥ ८ ॥ सदय हृदयके कारण पश्चहत्याकी कठोरता दिखाते हुए यज्ञविधानसम्बन्धी श्रुतियोंकी

निन्दा करनेवाले आप बुद्धरूपधारी जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ ९॥ जो म्लेच्छ-समूहका नाश करनेके लिये धूमकेतुके समान अत्यन्त भयंकर तल्वार चलाते हैं, ऐसे किलकरूपधारी आप जगत्पति भगवान् केशवकी जय हो ॥ १०॥ जयदेव किवकी कही हुई इस मनोहर, आनन्ददायक, कल्याणजनक, संसारमें साररूपा स्तुतिको सुनो; हे दशावतारधारी जगत्पति हिरे । आपकी जय हो ॥ ११॥

**→** 

# षट्पदी-स्तोत्रम्

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतुष्णाम् । भृतदयां विस्तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥ तारय दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसिचदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेद्दिछदे वन्दे ॥ २ ॥ सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः॥३॥ उद्भतनग नगभिद्नुज द्नुजकुलामित्र मित्रशशिद्दधे। हप्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः॥ ४॥ मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधाम्। परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥ दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । भवजलिधमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ। इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु॥ ७॥ इति श्रीशंकराचार्यकृतं षट्पदीस्तोत्रं सम्पूर्णम्

हे विष्णो ! (मेरे ) अविनयको दूर करो, मनको दमन करो, विषयस्पी मृगतृष्णा (के मोह ) का निवारण करो । भूतों (प्राणियों ) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा ) संसार-सागरसे उद्धार करो ॥ १ ॥ सुरधुनी (गङ्गा) जिनका मकरन्द है, जिन युगल चरण-कमलोंके सौरभका सम्भोग ही सिच्चदानन्दरूप है तथा जो जनम-मृत्यु-भयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं, श्रीपित भगवान् विष्णुके उन चरण-कमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ ! मुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो; क्योंकि (समुद्र और तरंगमें भेद न होनेपर भी ) समुद्रका तरंग होता है, तरंगका समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३ ॥ जिन्होंने (गोवर्द्धन) पर्वतको उटा लिया, जो (उपेन्द्रह्पमें ) पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके अनुज हैं, जो दनुज-कुलके शत्रु हैं, सूर्य-चन्द्र जिनके चक्षु हैं, सर्वसमयं आपका साक्षात्कार होनेपर क्या भव (जन्म-मरण ) का तिरस्कार नहीं होता ! ॥ ४ ॥ हे परमेश्वर ! मत्सादि अवतारोंक स्पर्म प्रकट होकर (तुमने ) सदा ही वसुधाका पालन किया है; भव-तापसे मयभीत में (सुतरां) तुम्हारेद्वारा परिपालनयोग्य हैं॥ ५ ॥ हे दामोदर (शाल्डरण्णूलपमें उदर-वन्धन स्वीकार करनेवाले ) ! हे गुणोंके मन्दिर ! हे मुन्दर-मुख-कमल-विशिष्ट गोविन्द ! संतार-समुद्रके मन्यनके लिये मन्दराचलस्वरूप ! तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नागवण ! करणामय !! में तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । उपर्युक्त छः पदोंकी नमष्टित्य श्रमरी सदा मेरे मुख-कमन्द्रम्व वास परे ॥ ७ ॥

# 'इहै परम फलु, परम बड़ाई'

## भगवान् श्रीविष्णुके सारण-चिन्तनका साहातम्य

नित्योत्सवोऽभवत्तेषां नित्यं नित्यं च मङ्गलम् । येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः॥ (श्रीपाण्डवगीता ४४)

'जिनके दृदयमें जब भी मङ्गलधाम श्रीहरि वस जाते हैं, तभीसे उनके लिये नित्य उत्सव है, और नित्य नित्य मङ्गल है।

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः। विपद् विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः॥

'विपत्ति सची विपत्ति नहीं है और सम्पत्ति भी सची सम्पत्ति नहीं है, अपितु विष्णुका विस्मरण ही विपत्ति है और नारायणका स्मरण ही सम्पत्ति है।'

प्रातर्निशि तथा संध्यामध्याह्नादिषु संसारन् ।

नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥

तसादहर्निशं विष्णुं संसारन्पुरुषो मुने ।

न याति नरकं मर्त्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥

(श्रीविष्णुपुराण २ । ७ । ४१, ४५ )

'प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रिमें अथवा मध्याह्नमें—िकसी भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं।''मुने! अतएव श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश स्मरण करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण पाप श्लीण हो जानेके कारण फिर नरकमें नहीं जाता।'

तवामृतस्यन्दिन पादपङ्कजे निवेशितातमा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरिवन्दे मकरन्दिनभेरे मधुवतो नेक्षुरकं हि वीक्षते ॥ (श्रीआळवन्दारस्तोत्र ३०)

ंजो पुरुष भगवान् विष्णुके अमृतवर्षी चरण-कमलोंमें दत्तचित्त है, वह किसी और पदार्थ ने इच्छा

किसा आर पदाय ते इच्छा पा सकता।? भगवती श्रीलक्ष्मीदेवीकी चरण-वन्दना एवं प्रार्थना

विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधविषयाम्। लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्॥ (ऋषेदीय श्रीस्त २५)

्विष्णुकी पत्नी, क्षमास्वरूपिणीः दिव्यरूपिणीः माधविप्रयाः माधवी लक्ष्मीको तथा उनकी प्रिय सस्त्री अच्युत-व्हिमा भूमिदेवीको भी नमस्कार करता हूँ।

कैसे वर सकता है ? मधुसे भरे हुए पङ्कजपर वैठा हुआ भ्रमर इक्षुरक (तालमखानेके पुष्प) की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता।

स्वदङ्घिमुहिङ्य कट्रापि केनचिद्यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः। तदेव मुण्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुण्णाति न जातु हीयते॥ ( श्रीआळवन्दारस्तोत्र ३१ )

'आपके चरणोंके प्रति किसी भी समय, किसीने भी, जैसे-तैसे एक बार भी हाथ जोड़ दिया तो वह (नमस्कार) उसके समस्त पापोंको हर लेता है, पुण्यराद्यिकी वृद्धि करता है और उसका फिर कभी पतन नहीं होता।

उद्गेणसंसारद्वाशुश्रक्षणि क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिम् । प्रयच्छति त्वचरणारुणाम्बुजद्वयानुरागामृतसिन्धुसीकरः ॥ (श्रीआळ्वन्दारस्तोत्र ३२)

्आपके युगल चरणरूपी अरुण कमलोंके अनुरागसे उत्पन्न हुए अमृत-सिन्धुका एक जलकण भी बढ़े हुए संसार-दावामिको क्षणमात्रमें शान्त करके परमानन्द देता है।

यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः । रजांसि भूमेर्गणयेत् कयंचित् कालेन नैवाखिलशक्तिधान्नः॥ (शीमद्वागवत ११ । ४ । २)

'भगवान् अनन्त हैं। उनके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो सम्भव है कि कोई किसी प्रकार कभी पृथ्वीके धूलि-कणों को गिन लें; परंतु समस्त द्यक्तियों के आश्रय भगवान्के अनन्त गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता।'

श्रुत्ये नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूखे रत्ये नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाये। शक्तये नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाये पुष्टये नमोऽस्तु पुरुषोत्तमगल्लभाये॥ (शंकराचार्यकृत कनकथारास्तव ११)

'यज्ञादि ग्रुभ कर्मोंके फलको प्रकट करनेवाली श्रुतिरूपिणी।

सुन्दर गुणोंकी आश्रयभूता रतिरूपिणी, कमलवासिनी शक्ति-रूपिणी और पुरुषोत्तम विष्णुकी प्रियतमा पुष्टिरूपिणी लक्ष्मी-को वारंबार नमस्कार।

मम न भजनशक्तिः पादयोस्ते न भक्ति-र्न च विषयविरक्तिध्यानयोगे न सक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयबाद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पेरचेनं संचिनोमि॥

(श्रीशंकराचार्यकृतिशपुरसुन्स्री-मानसपूजा-स्तोत्र १।१) 'हे आदिशक्ते! मुझमें न तो आपकी आराधना करनेकी शक्ति है, न आपके चरणोंमें भक्ति है, न विषयोंसे वैराग्य है और न ध्यानमें ही अनुराग है—मनमें यह सोचकर में सदा मधुर वचनरूपी पुष्पोंसे ही आपकी पूजा करता हूँ। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां ग्रुकगन्धमाल्यकों भे। भगवति हरिवल्लभे मनो ज्ञें त्रिभुवनभू तिकरि प्रसीद महाम्॥ ( ऋग्वेदीय शीस्क २४ )

'कमल-वन ही जिनका निवासस्थान है, जो हाथोंमें कमल धारण किये रहती हैं, जो अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र और गन्ध (चन्दन )-माल्यादिसे सुशोभित हैं, ऐसी हे त्रिलोकको ऐक्वर्य प्रदान करनेवाली सुन्दरी भगवती हरिप्रिये ! तुम मुझपर प्रसन्न होओ।

## भगवान् श्रीविष्णुकी वन्दना

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रसद्दमस्तः स्तुन्वन्ति दिग्यैः स्तवै-वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥ (श्रीमद्भागवत १२ । १३ । १)

'ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण जिनका दिन्य स्तोत्रोंद्वारा स्तवन करते हैं, सामगान करनेवाले लोग अङ्ग, पद, क्रम और उपनिषदोंके सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते हैं, ध्यानमन एवं तल्लीन चित्तसे योगी जिनका साक्षात्कार करते हैं और जिनका पार सुर और असुर कोई भी नहीं पाते, उन भगवान विष्णुको नमस्कार है।

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम् । लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम् ॥

'सर्वलोकोंके एकमात्र स्वामी भव-भय-हारी भगवान् विष्णुकी मैं वन्दना करता हूँ, जो शान्तस्वरूप हैं, शेपशायी हैं, कमल्याभ और सुरेस्वर हैं, जो विश्वके आधार, आकाशके समान निर्लेप, भेपवर्ग और सुन्दर शरीरवाले हैं तथा जो लक्ष्मीजीके आनन्दवर्थक, कमलनयन और योगियोंके द्वारा ध्यानगम्य हैं। सशहुचकं सिकरीटकुण्डलं सिपीतवस्तं सरसीरहेक्षणम्। सहतरक्षःस्थलकोस्तुभिध्यं नमभि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्॥

'उन चतुर्शुंज भगवान् विष्णुको मैं सिर झुकाकर प्रणाम परता हूँ, जो राङ्ग-चक्र धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलेंसे

विभूषित हैं, पीताम्बर ओढ़ें हुए हैं, सुन्दर कमलके समान जिनके नेत्र हैं और जिनके हारयुक्त वक्षः स्थलपर कौरतुभमणिकी अन्ठी शोभा है।

मेघइयामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्गासिताङ्गम्। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वछोकैकनाथम्॥ (श्रीपाण्डवगीता ५)

'नवीन मेघके समान श्यामसुन्दर, रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए, श्रीवत्सिचहाङ्कित, कौरतुभमणिसे देदीप्यमान अङ्गों-वाले, पुण्यात्मा, कमल-नयन और सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र स्वामी श्रीविष्णुभगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ।

> यस्य स्मृत्या च नामोत्तया तपोयज्ञिक्रयादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥

'जिनके स्मरणसे ही नहीं, नामोचारणमात्रसे तप, यज्ञ एवं कर्मकाण्ड आदिमें हुई त्रुटि तत्काल पूर्ण हो जाती है, उन भगवान् विष्णुकी में वन्दना करता हूँ।'

क्षीरसागरतरंगसीकरासारतारिकतचारुमूर्तये ।
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विपे नमः ॥
(श्रीमुकुन्दगाटा २२)

श्वीरसागरकी उज्ज्वल तरंगोंके छींटोंकी वर्गाने जिनकी दयामल मृतिं तारोंसे आवृत हुई-सी अत्यन्त होती है तथा जो दोपनागके दारीरक्षी द्याया हैं, उन मधुसूदन भगवान् माथवको नमस्क किरातहूणान्ध्रपुलिन्द्युक्कसा
आभीरकङ्का यवनाः खसाद्यः।
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः
ग्रुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः॥
(श्रीमद्भागवत २ । ४ । १८ )

(किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आभीर, कङ्क, यवन और खस तथा अन्य पापीजन भी जिनके शरणागत भक्तोंका आश्रय लेनेसे ही ग्रुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है।

तपस्त्रिनो दानपरा यशस्त्रिनो मनस्त्रिनो मनस्त्रिनो मन्त्रिवदः सुमङ्गलाः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥
(श्रीमद्भागवत २ । ४ । १७)

'जिनको आत्मार्पण किये विना मङ्गलमय तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी और मन्त्रवेत्ता सच्चे कल्याण-भाजन नहीं हो सकते, उन मङ्गलकीर्ति भगवान्को नमस्कार है।

यत्कीर्तनं यत्सारणं यदीक्षणं यदहणम् । यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदहणम् । छोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मणं तस्मै सुभद्रश्रवते नमो नमः ॥ (श्रीमद्वागवत २ । ४ । १५)

'उन कल्याणकीर्ति भगवान्को वारंबार नमस्कार है, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वन्दन, जिनके नाम-गुणोंका श्रवण और जिनका पूजन लोगोंके उत्कट पापोंका शीघ्र ध्वंस कर देता है।

आम्नायः भ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदवतान्यन्वहं भेद्रकेदफलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भसनि । तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद-द्वनद्वामभोरुहसंस्मृति विजयते देवः स नारायणः॥ ( श्रीमुकुन्दमाला २० )

'जिन भगवान्के चरण-युगलोंका प्रेमपूर्वक स्मरण किये विना वेदाभ्यास अरण्यरोदन, वत दारीर-द्योपणमात्र, वापी-तड़ाग आदि खुदवाना, वगीचा लगाना आदि लोकोपकारी कार्य भसमें छोड़ी हुई आहुतिके समान और तीर्थस्नान गजस्नानके समान निर्थक हो जाते हैं, उन नारायणदेवकी जय हो।

नमो नमो वाङ्यानसातिभूमये नमो नमो वाङ्यानसैकभूमये। नमो नमोऽनन्तमहाविभृतये नमो नमोऽनन्तद्येकसिन्धवे॥ (श्रीआलवन्द्रारस्तोत्र २४)

'मन और वाणीके अगोचर आपको प्रणाम है, (ऐसे होते हुए भी भक्तजनोंके) मन वाणीके एकमात्र विश्राम-स्थान आपको नमस्कार है। अनन्त महाविन्तियोंसे सम्पन्न एवं अनन्त दयाके एकमात्र सागर आपको वारंबार प्रणाम है।

नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत्। ध्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेऽज्ययः॥ यत्रोतमेतस्त्रोतं च विश्वमक्षरमञ्ययम्। आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः॥ ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः॥ (श्रीविष्णुपुराण १।१९।८२-८४)

्जिनसे यह जगत् सर्वथा अभिन्न है, उन श्रीविष्णु-भगवान्को नमस्कार है । वे विश्वके आदिकारण और मूर्तिके माध्यमसे ध्येय अविनाशी श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों । जिनमें यह सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है, वे अक्षर, अन्यय और सबके आधारभूत श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों । ओंकार-वाच्य उन श्रीविष्णुभगवान्को नमस्कार है—उन्हें वारंबार नमस्कार है, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं।

## भगवान् श्रीविष्णुका प्रातःसरण

प्रातः रमरामि भवभीतिमहार्त्तिशान्त्ये

नारायणं गरुडवाहनमञ्जनाभम्।

ग्राहाभिभृतवरवारणमुितहेतुं

चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्॥ ३ ॥

प्रातर्नमामि मनसा वचसा च सूध्नी
पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः।
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य
पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥ २ ॥

प्रातर्भजामि भजतामभयंकरं तं
प्राक्सर्वजन्मकृतपापभयापहत्ये ।
यो ग्राहवक्त्रपतिताङ्किगजेन्द्रघोरशोकप्रणाशनकरो धतशङ्कचकः॥ ३॥

'गरुडवाहन, कमलनाभ, प्राहके द्वारा प्रस्त गजेन्द्रकी मुक्तिके कारण, सुदर्शनचक्रधारी, नविकसित कमलकी पँखुड़ी-के सदृश नेत्रवाले भगवान् नारायणका भव-भयूरूपी महान् दुःखकी शान्तिके लिये मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। 'वेदोंका स्वाध्याय करनेवाले विधोंके परम आश्रयः नरकरूप संसार-समुद्रसे तारनेवालेः, उन परमपुरुष भगवान् नारायणके चरणारविन्द-युगलमें सिर द्युकाकर में मन-वचनसे प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ।

'जिन्होंने शङ्ख-चक्र धारण करके ग्राहके मुखमें पड़े हुए चरणवाले गजेन्द्रके घोर संकटका नाश किया, भक्तोंको अभय करनेवाले उन भगवान्का में अपने पूर्वजन्मोंमें किये हुए सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेके लिये प्रातःकाल भजन करता हूँ।

#### श्रीविष्णुभक्तकी अभिलाषा

यन्नामकीर्तनपरः श्वपचेऽपि नृनं हित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति । दग्ध्वा ममाधमिखलं करुणेक्षणेन दग्गोचरो भवतु मेऽद्य सदीनबन्धुः॥ (स्वामिब्रह्मानस्दकृत दीनवन्ध्वष्टकस्तोत्र ८)

'जिनके नाम-कीर्तनमें तत्पर चण्डाल भी अपने समस्त किल मलका नाश करके सारे संसारको निश्चय ही पिनत्र कर देता है, वे दीनवन्धु हमारे सभी पापोंको अपनी दया-दृष्टिसे भस्म करके हमारी आँखोंके सामने आज ही प्रकट हों।

जपो जल्पः शिल्पं सक्तलमि सुद्राविरचना
गितः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः।
प्रणामः संवेशः सुखमिखलमात्मार्पणदशा
सपर्योपयीयस्तव भवतु यन्मे विलसितम्॥
(श्रीशंकराचार्यं)

ंहे भगवन् ! मेरा बोलना आपका जप हो, सब प्रकारकी शिल्प ( हाथकी कारीगरी ) मुद्रा-रचना हो, चलना-फिरना प्रदक्षिणा हो, भोजन करना हवनिक्रया हो और ( विश्रामके लिये ) लेटना प्रणाम हो; इस प्रकार आत्मार्पणबुद्धिसे किया गया मेरा सम्पूर्ण सुखभोग आपकी पूजारूप ही हो।

कदा प्रेमोद्गारेः पुलक्तितनुः साधुनयनः सारजुषेः प्रीत्या शिथिलहृद्यो गद्गदिगरा। अये श्रीमन् विष्णो रघुवर यदूत्तंस नृहरे प्रसीदेत्याकेशन् निमिष्मित्र नेष्यामि दिवसान्॥

प्रिमोद्गारींसे पुलक्तिदारीर, सजलनयन और प्रेमसे ग्रिपिलहृदय होकर गद्गद वाणींसे हि श्रीमन् विष्णो ! हे राप्तर ! हे यदुवंशभूषण ! हे मुसिंह ! प्रसन्न होइयें —यों उच्चखरसे कहता हुआ मैं अपने दिनोंको क्षणके समान कब विताऊँगा ?"

श्रीवहलभेति वरदेति द्यापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति। नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे-त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द॥ (श्रीमुकुन्दमाला २)

'हे मुकुन्द ! मुझे ऐसा बनाइये कि मैं 'हे रमानाथ ! वरदाता ! दयापरायण ! भक्तप्रेमी ! आवागमनको छुड़ानेमें चतुर ! नाथ ! शेषशायी ! जगदाधार !'—इस प्रकार निरन्तर बोळता रहूँ।"

मजन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे

मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एप एव।

त्वद्भृत्यमृत्यपरिचारकभृत्यमृत्य-

भृत्यस्य भृत्य इति मां सार लोकनाथ॥ (श्रीपाण्डवगीता २४)

'हे मधु-कैटभका उद्धार करनेवाले लोकनाथ! मेरे जन्मका यही फल है तथा मेरी प्रार्थनासे मुझपर होनेवाली दया भी यही है कि आप मुझे अपने मृत्यके भृत्यके सेवकके सेवकके दासके दासानुदासरूपसे याद रखें।

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्। अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि॥ (श्रीमुक्त्यमाटा ८)

'हे नरकनाशक ! मैं चाहे स्वर्गमें, पृथ्वीपर या नरकमें रहूँ, किंतु शरकालीन कमलको तिरस्कृत करनेवाले आपके चरण-युगलको मस्ते समय भी याद करता रहूँ। स्वकर्मफलिनिहिंच्टां यां यो योनि वजाम्यहम् । तस्यां तस्यां हृपीकेश स्विय भक्तिईडास्तु मे ॥ (श्रीपाण्डवगीता १०)

्हे इन्द्रियोंके सूत्रधार ! में अपने कर्गोंके अनुमार जिस-किसी भी योनिमें जाऊँ, वहाँ तुझसे मेरा अट्ट प्रेम बना रहे।

न कामये नाथ तद्रप्यहं क्वचिन्-न यत्र युप्मचरणाम्बुजासवः । महत्तमान्तहिद्यान्मुखच्युतो

विधत्स्य कर्णायुतमेष मे वरः॥ (श्रीमद्भागवत ४।२०।२४)

'मुझे उस मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषोंके दृदयसे उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलोंका मकरन्द नहीं है—जहाँ आपकी कीर्तिकथा सुननेका सुख नहीं मिलता। इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे में आपके लीलागुणोंको सुनता ही रहूँ।

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु वजाम्यहम्।
तेषु तेष्वच्युतामक्तिरच्युतास्तु सदा त्विय ॥
या प्रीतिरिविवेकानां विषयेष्वनपायिनी।
त्वामनुसारतः सा मे हृद्यान्मापसपंतु॥
(श्रीविष्णुपुराण १। २०। १८-१९)

'नाथ! चाहे मुझे सहस्रों योनियोंमेंसे गुजरना पड़े, मैं जिन-जिन योनियोंमें जाऊँ, उन-उनमें, हे अच्युत! मेरी आपमें भक्ति सर्वदा अक्षुण्ण रहे। अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो।'

अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितासि भूयः।

मनः सारेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कमें करेत् कायः॥

न नाकपृष्ठं नच पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समझस त्वा विरह्य्य काङ्क्षे॥

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः ध्रुधार्ताः।

प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिद्दक्षते त्वाम्॥

ममोत्तमञ्जोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे अमतः स्वकर्मभिः।

स्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहेप्वासक्तचित्तस्य न नाथभूयात्॥

(श्रीमद्भागवत ६ । ११ । २४-२७)

'प्रभो ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्य-भावसे आपके चरण-कमलोंके आश्रित सेवकोंकी सेवा करनेका

अवसर गुड़ो अगले जन्ममें भी श्राप्त हो । प्राणवल्लम ! मेन मन आपके मङ्गलमय गुणीका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्होंका गान करे और दारीर आपकी सेवामें ही संख्य रहे । सर्वनीभाष्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलेक अखण्ड भूमण्डलका साम्राज्य, स्तातलका एकच्छत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियांके पंखहीन यचे अपनी माँकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे वछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये छटपटाते रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी वियतमसे मिलनेके लिथे उत्कण्डित रहती है, वैसे ही है कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये अधीर हो रहा है। प्रभो ! अपने कर्मोंके फलस्वरूप मुझे वार-वार जन्म-मृत्युके चकरमें भटकना पड़े, इसकी मुझे परवा नहीं, परंतु में जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिन-जिस योनिमें जन्म खूँ, वहाँ-वहाँ भगवान्के प्यारे भक्तजनींसे मेरी प्रेम-मैत्री वनी रहे। स्वामिन् ! में केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी मायासे देह-गेह और स्त्री-पुत्र आदिमें आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न हो।

विलासविकान्तपरावरालयं नमस्यदार्तिक्षपणे कृतक्षणम् । धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षास्करवाणि चक्षुपा ॥ कदा पुनः राङ्करथाङ्गकलपकध्यजारविन्दाङ्कशवज्रलान्छनम् । त्रिविकम त्वचरणाम्बुजद्वयं मदीयसूद्धीनमलंकरिप्यति ॥ (श्रीआळवन्दारस्तोत्र ३३-३४)

'लीलामात्रसे ही नीचे-ऊपरके सम्पूर्ण लोकोंको (त्रिविक्रम रूपमें ) नापनेवाले और प्रणतजनोंकी पीड़ाको हरनेके लिये किटवढ़ मेरे परमधन आपके पाद-पङ्कजको नेत्रोंसे मैं कब प्रत्यक्ष देखूँगा ? हे त्रिविक्रम ! शङ्का, चक्र, कल्पवृक्ष, ध्वजा, कमल, अङ्कुरा, वज्र आदि शुभ चिह्नोंवाले आपके चरण-युगल मेरे मस्तकको कव अलंकृत करेंगे ?

कदा श्रङ्गैः स्फीते मुनिगणपरीते हिमनगे

हुमावीते शीते सुरमधुरगीते प्रतिवसन्।

वविच्छ्यानासक्तो विषयसुविविक्तो भवहर

सरंस्ते पादाव्जं जनिहर समेष्यामि विलयम्॥

(स्वामिनद्वानन्दकृत विष्णुमहिमस्तोत्र २८)

'हे संसारतापहारिन् !हे पुनर्जन्मसे छुड़ानेवाले ! (ऊँची-ऊँची ) चोटियोंसे बड़े प्रतीत होनेवाले, वृक्षोंसे घिरे हुए, देवोंके मधुर संगीतसे सुद्योभित और मुनिगणोंसे सेवित ठंडे हिमालयमें निवास करता हुआ कहीं विषयोंसे विरक्त और ध्यानमें मय होकर, आपके चरणारविन्दोंका स्मरण करता हुआ मैं कब तन्मय हो जाऊँगा ?'

## श्रीविष्णुभक्तकी प्रार्थना

अमर्गादः क्षुद्रश्चलमितरस्याप्रभवसः कृतन्नो दुर्मानी स्मरपरवशो वञ्चनपरः । नृशंसः पापिष्टः कथमहमितो दुःखजलधे-रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः॥ ( श्रीआळवन्दारस्तोत्र ६५ )

भगवन् ! में तो मर्यादाहीन, नीच, चञ्चलमित और (गुणोंमें भी दोषदर्शनरूप) असूयाकी जन्मभूमि हूँ; साथ ही कृतम्न, दुरिभमानी, कामी, ठग, क्रूर और महापापी हूँ; भला, मैं किस प्रकार इस अपार दु:ख-सागरसे पार होकर आपके चरणोंकी परिचर्या करूँ।

> अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोद्रे । अगति शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ अविवेकघनान्धदिख्युखे वहुधा संततदुःखवर्षिणि । भगवन् भवदुर्दिने पथःस्वलितं मामवलोकयाच्युत ॥ (श्रीआव्यवन्दारस्तोव ५१-५२)

'हे हरे ! हजारों अपराध करनेवाले, भयंकर संसार-समुद्र-तलमें पड़े हुए और निराश्रय मुझ शरणागतको आप केवल अपनी कृपासे ही अपना लीजिये । हे भगवन् ! हे अन्युत ! जिसने अविवेकरूपी वादलोंद्वारा दिशाओंको अन्धकारान्छन कर दिया है और जिसके कारण निरन्तर सुःखरूपी गृष्टि हो रही है, उस जन्म-मृत्युरूपी दुर्दिनमें पधन्नष्ट हुए भेरी ओर आप निहार लीजिये।

अववे धितवानिमां यथा मिय नित्यां भवदीयतां स्वयम् ।
कृपयेवमनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे ॥
(श्रीआळवन्दारस्तीव ५७)

भी भगवन् ! जिन प्रकार आपने मुझे अपनी नित्यस्थित भगदीयता (भी आपना हूँ:-इस भाव) को स्वयं जनायाः एसी तरह ग्रुपा करके मुसे अपनी अनन्यभोग्यताहृषा भक्ति भी दीनिये।: तृष्णातीये मदनपवनोद्ध्तमोहोर्मिमाले दारावर्ते तनयसहजग्राहरांघाकुले च। संसाराख्ये सहित जलधौ मज्जतां निस्त्रिपामन् पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिभावं प्रदेहि॥ (श्रीमुकुरमाला १८)

'हे सर्वन्यापी ! हे वरदाता ! तृष्णारूपी जल, कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरंगमाला, पत्नीरूप भँवर और भाई-पुत्ररूपी ग्राहोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महान् समुद्रमें इ्वते हुए हमलोगोंको अपने चरणारिवन्दकी भक्ति दीजिये।

य्राहयस्ते गजेन्द्रे रुद्ति सरभसं तार्स्थमारुद्ध धावन् च्याघूर्णन्माल्यभूषावसनपरिकरो मेघगम्भीरघोषः । आविश्राणो रथाङ्गं शरमसिमभयं शङ्खचापौ सखेटौ हस्तैः कौमोदकीमप्यवतु हरिरसावंहसां संहतेर्नः॥

'ग्राहसे ग्रस्त होकर गजेन्द्रके चिग्धाइनेपर अपने (आठ) हाथोंमें चक्र, वाण, तल्वार, अभयमुद्रा (भयभीत न होनेका आश्वासन), शङ्क, धनुष, ढाल और कौमोदकी गदा धारण करके मेघकी-सी गम्भीर गर्जना करते हुए जो गरुड़पर चढ़कर शीव्रतासे दौड़ पड़े और उस समय उतावलीके कारण जिनकी बनमाला, भृषण, पीताम्बर एवं कमरबंद आदि फहराने लगे थे, वे भगवान् विण्णु हमारी पाप-समूहसे रक्षा करें।

नक्राकान्ते करीन्द्रे मुकुलितनयने मूल मूलेति खिन्ने नाहं नाहं न चाहं न भवति पुनर्मादशस्त्वादशेषु। इत्येवं त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणे भावशून्ये समस्ते मूलं यत्प्रादुरासीत्स दिशतु भगवान् मङ्गलं संततं नः॥

'जव गजेन्द्र ग्राहके द्वारा आकान्त हो आँखें मीचकर हु:खी हो, 'हे विश्वके मूलाधार! (मेरी रक्षा करों)'—इस प्रकार पुकारने लगा, उस समय 'तुम्हारे-जैसे महाविपन्नोंकी रक्षा करनेको में नहीं! में भी नहीं!! और में भी नहीं समर्थ हूँ'—यों कह कर सहसा सब देवता हाथ छुड़ाकर भावशृत्य हो गये, तब जो सर्वनृत्यधार प्रकट हुए, व श्रीहरि हमारा निरन्तर मङ्गल करें।

## श्रीविष्णुभक्तकी अनन्यता

स्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्र सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥ (पाण्डवगीता २८)

ंहे देवाराध्य ! तुम ही मेरी माता हो, तुम ही पिता हो; तुम ही बन्धु हो, तुम ही सखा हो; तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो और तुम ही मेरे सर्वस्व हो।

सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये।

सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः॥

(श्रीमद्भागवत १०।२।२६)

'सत्य जिनका वत है, जो सत्यपरायण, तीनों कालमें सत्य, सत्य (भाव)-स्वरूप, संसारके उद्भवस्थान और अन्तर्यामीरूपसे सत्य (संसार) में निहित हैं तथा सत्य और ऋत जिनके नेत्र हैं, उन सत्यके सत्य आप सत्यस्वरूपकी हम शरण हैं।

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वचरणारिवन्दे। अकिंचनोऽनन्यगितः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये॥ (श्रीआळवन्दारस्तोत्र २५)

भी न धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ और न आपके चरणोंमें भक्तिमान् ही हूँ; मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्यगति हूँ और आपके शरणागत-रक्षक चरण-कमलोंकी शरणमें आया हूँ। मञ्जमर्दि महन्मञ्ज वन्यं मितमतामहम्। मन्येऽमलमद्गेऽमन्द्रमहिम इयामलं महः॥

'मितमान् महात्माओंके वन्दनीय, मधु दैत्यका मर्दन करनेवाले, महनीय, मनोहर और उत्कृष्ट मिहमाशाली इस निर्मल क्यामल तेजको ही मैं अपना आराज्यदेव मानता हूँ। वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि ययातयाविधः। तद्यं तत्र पादपग्रयोरहमद्येव मया समर्पितः॥ ( श्रीआळवन्दारस्तोत्र ५५ )

'हे नाथ ! शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिमें में जो कोई भी होऊँ, गुणके अनुसार ( मला-बुरा ) जैसा भी होऊँ, में तो आज ही अपनेको आपके चरणकमलोंमें समर्पण कर चुका।' पिता त्वं माता त्वं दियततनयस्त्वं प्रियसुह-

स्वमेव त्वं मित्रं गुरुरिप गतिश्वासि जगताम्। स्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं

प्रपन्नइचैवं सत्यहमपि तवैवासि हि भरः॥ (श्रीआळवन्दारस्तोत्र ६३)

'हे हरे ! आप ही विश्वके पिता-माता, प्रिय पुत्र, प्यारे सुद्धद्, मित्र, गुरु और गित हैं; मैं आपका ही सम्बन्धी, आपका ही दास, आपका ही परिचारक, आपको ही (एकमात्र) गित माननेवाला और आपके ही शरण हूँ। इस प्रकार अब आपपर ही मेरा सारा भार है।'

# भक्तका प्रभुको उपालम्भ

काहे तें हरि मोहि विसारों।
जानत निज महिमा मेरे अघ, तदिष न नाथ सँभारों॥
पितत-पुनीत, दीन-हित, असरन-सरन कहत श्रुति चारों।
हों निहं अधम, सभीत, दीन, किधों बेदन मृषा पुकारों ?॥
खग-गिनका-गज-ज्याध-पाँति जहाँ, तहाँ होहूँ वैठारों।
अब केहि लाज कृपानिधान! परसत पनवारों फारों॥
जो किलकाल प्रवल अति होतो, तुव निदेस तें न्यारों।
तौ हरि! रोष-भरोस, दोष-गुन, तेहि भजते तिज गारों॥
मसक विरंचि, बिरंचि मसक-सम करहु प्रभाउ तुम्हारों।
यह सामरथ अछत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारों॥
नाहिन नरक परत मो कहाँ हर, जद्यिष हों अति हारों।
यह विड़ त्रास दास तुलसी प्रभु! नामहु पाप न जारों॥





# भगवान् श्रीविष्णुकी रूप-माधुरीका चिन्तन

( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार )

अङ्करा, सरसिजके मङ्गलमय चिह्नोंसे नख-शशि-किरणोंसे हुए अरुण संयुक्त ॥ शोभामय जो हरते चिन्तन-कर्त्ताओंके हृदयोंका तप्र-अज्ञान । चरण-सरोजोंका मनसे नित करिये उत निकली अति पावन भागीरथी धोवनसे उदार। शिव हो गये परम शिव जिसके ग्रुचि जलको निज मस्तक धार ॥ निपतित जो पाप-पर्वतोपर वज्र-समात। श्रीहरिके करिये विर-ध्यान ॥ उन चरण-सरोजोंका मनसे विधि-जननी श्रीलक्ष्मीजी जिनको अपनी गोदीपर धार । जिन्हें हृदयसे जलज-लोचना देव-वन्दिता करतीं प्यार ॥ कान्तिमान निज कर-कमलोंसे लालित करतीं अति खुख मान। अज-भव-भय-हर हरिके दोनों घुटने, पिंडली शोभा-खान॥ नीलवर्ण. अलसीके बलनिधि, कुसुम-सदश सुन्दर। ino/ जो परम सुशोभित होती ज्ञान-धाम खगपति ऊपर॥ पीतास्वरसे रुचिर नितम्ब-विम्व पावन परिवेष्टित । युग लिइयाँसे रहते आलिङ्गित॥ खर्णमयी काञ्चीकी जो उदर-देशमें नाभि-कूप भुवन-कोश-गृह सौन्दर्य-निधान। विश्वमय वारिजका आधार उत्पत्तिस्थान ॥ दोतों 'स्तन मरकत-मणि-समान **चक्षः**स्थलपर चमक रहे। किरणाविलसे गौरवर्ण हो हारकी रहे॥ दमक पुरुषोत्तम हरिका मुनि-जन-मोहन विशाल अति उर उन्नत। सुखदायक लक्ष्मीका जहाँ विवास सतत॥ नयन-हृदयको चन्दित श्रीहरिका शोभा-आगार। लोक कस्युकण्ठ सुशोधित करता कौस्तुभ-मणिको भी अपनेमं धार॥ सुक्रोभित कर-पङ्कजमं दिव्य शङ्ख राजहंस-सम ल्लाम। प्रिय शत्रुवीर-रुधिराक्त हरिकी कोमोदकी गदा जुनाम ॥ सुकण्डमं, नधुप कर रहे मधु शोधित वनमाला गुंजार। तस्वसम कौस्तुभमणि अति जीवांके मलरहित शोभा-सर्स् ॥ श्रीविद्यहका मुख-सरोज भक्तानुग्रहरूपी मनहर। कानोंमें मकराकृति कुण्डल वृति सुन्दर॥ द्धघद् नासिका,

कपोटांपर क्रण्डल-किरणांका खच्छ प्रकाश । पहता गुध मुख-सरोजकी होता ओर विकास ॥ सुन्दरताका केश-राशिसे मण्डित मुख सव दिक् मधुमय करता। छविद्वारा मधुकर-सेवित कमल-काशकी छवि हरता॥ विशाल हरते उन मीनद्वयका चश्चल नयन-कमल मान। कमल-कोशपर **उ**छलंते वनते जो सदा शोभाकी खान ॥ भृकुटि सुशोभित हरिके मुख-सरोजपर मन-हरणी। **उन्नत** अति मोहिनि सर्व सुर्खाकी निर्झरणी॥ चितवन रहती प्रसाद-भरी प्रेस वढती सदा प्राप्तकर मुसकान । वर्षा करती विपुल क्रपाकी हरती तापांके त्रय प्रान ॥ मनोहर अति श्रीहरिका शरणागत-पाल। मृदु हास उदार पूर्ण अश्रु-उद्धिको देता शोकके सुखा तत्काल॥ मायासे प्रभुने सुनि-हितहेतु। भूमण्डलकी की रचना तोड़ा मोहित कामदेवको करने, जो करते श्रुति-सेतु ॥ हँसनेका करिये हरिके मन-मोहक शुभ ध्यान । ओष्ठकी विकसित होती अरुण छटा जिससे अधर सुख-खान ॥ दाँत उससे अरुणिम कुन्द-कली-से हो যুদ্ধ कुछ जाते । खो जाते॥ शोभासे जगके संस्कार सव हरिकी इस

# भगवान् श्रीविष्णुसे विनय

(१)

चरन-कमल बंदी हरिराई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अँधरे कों सब कछ दरसाई॥ बहिरी सुनै, गूँग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। 'स्रदास' स्वामी करुनामय, बारंबार नमो तिहि पाई॥ (२)

हरि ! हम कीन भरोसे जीएँ ।
तुमरे रुख फेरें, करुनानिधि ! काल-गुद्दिया सीएँ॥
यौं तो सब ही खात उद्दर भरि, अरु सब ही जल पीएँ।
यै धिक-धिक तुम विन सब माधी, बादिहिं सासा लीएँ॥
नाथ विना सब व्यर्थ धरम अरु अधरम दोऊ कीएँ।
हरीचंद अब तो हरि ! विनहें कर-अवलम्बन दीएँ॥

## दिन्गुभगवान्का स्वरूप

( थनन्तश्रीविभूषित शृङ्गेरीक्षेत्रस्य शारदापीठाधीक्वर जगद्भुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनवविद्यातीर्थ महाराज )

आदि शंकराचार्यभगवत्पाद 'इरिस्तुति' (१) में निम्न-लिखित श्लोकसे भगवान् विष्णुका स्तवन आरम्भ करते हैं—

स्तोप्ये भक्या विष्णुमनादिं जगदादिं यसिन्नेतत् संस्तिचकं अमतीत्थम्। यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत्संस्तिचकं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीहै॥

भी भिक्तपूर्वक उन विष्णुकी स्तुति करूँगा, जो जगत्के आदि कारण हैं, किंतु जिनका अपना कोई आदि नहीं है, जिनमें यह संसाररूपी चक्र इस प्रकार घूम रहा है तथा जिनके दृष्टिपथमें आनेपर वह संसार-चक्र समाप्त हो जाता है, संस्रतिरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन श्रीहरिकी मैं स्तुति करता हूँ।

श्रीशंकराचार्य निर्गुण अद्वय परत्रहाके अतिरिक्त दूसरी वस्तुका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे, ऐसी मान्यता होते हुए भी उन्होंने भगवान् विष्णुका स्तवन किया। ऐसे महिमामय भगवान् विष्णुकी उपलब्धि जवतक नहीं होती, तवतक संसारके लोग कैसे भव-सागर पार कर सकेंगे ? सभी लोगोंको भगवान् विष्णुका स्वरूप जानना चाहिये। ऊपरकी स्तुतिमें भगवान् विष्णुका स्वरूप जानना चाहिये। ऊपरकी स्तुतिमें भगवान् कळ्यण वताया गया है। भगवान् विष्णु अनादि हैं, अर्थात् उनका जन्म नहीं है। वे जगत्के आदि कारण हैं और जगत्के अधिष्ठान भी। उनके स्वरूपका अपरोक्षानुभव ऐनेके वाद संसार न दीखता है और न रहता ही है।

इन वचनोंका तात्पर्य यही है कि स्वयं अनादि होकर जो संसारकी सृष्टि करते हैं, अपनेमें रखकर उसका पालन करते हैं और फिर उसका विलय भी करते हैं, वे ही भगवान् विष्णुं हैं। इसी तत्त्वको वेदोंने 'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म' कहकर समलाया है। 'बृहत्त्वाद् ब्रह्म'—सबसे बड़ा होनेके कारण ही यह ब्रह्म हैं। ''ब्यापकत्वाद् विष्णुः—स्वापक होनेके कारण वे 'विष्णुं हैं।' इस प्रकार एक ही तत्त्व नाना शब्दोंसे प्रतिपादित विया गया है। वे ही विष्णु तत्त्त्कार्यके अनुरूप सत्त्वरजस्तमो-रूप गुणोंको अधीन करके शरीर ब्रहण करते हैं—'अजायमानो रहुपा विजायते।' गीता (४।६) में भी इसका उद्घोप है—

भजोऽपि सप्रस्ययातमा भृतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृति स्वामधिष्ठाय सन्भवान्यासमायया ॥ भै अकमा और अदिनाक्षी होते हुए भी तथा समस्त भूत-प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ।

पुराणोंमें भी स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि— सृष्टिस्थित्यन्तकरणों ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् । स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादैनः॥

(विष्णुपुराण १।२।६६)

'वे एक ही भगवान् जनार्दन जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन संज्ञाओंको धारण करते हैं।

भगवान् अजन्मा हैं, तो भी 'परित्राणाय भूतानाम्' वे जन्म हे सकते हैं और होते हैं।

रूपमेदसे वे ही ब्रह्मा-विष्णु-महेश हैं। तस्वतः मेद न होते हुए भी तत्तत्कर्मके अनुरूप आकार-भेद होनेमें कोई बाघा नहीं है। जब हम अपने कल्याणके लिये उपासना करते हैं, तब प्रश्न उठता है कि हम किस रूपका अवलम्बन करें। शास्त्रोंने कहा है—

सुक्ति जनादंनादिच्छेज्ज्ञानमिच्छेन्महेश्वरात् । भारोग्यं भास्करादिच्छेद् धनमिच्छेद्धुताशनात्॥

'जो भववन्धनसे मुक्ति चाहते हैं, उनको विष्णुका; ज्ञान चाहते हैं, उनको महेश्वर शिवजीका; आरोग्य चाहते हैं, उनको भास्कर (सूर्य) का तथा धन चाहते हैं, उनको अभिका भजन-ध्यान करना चाहिये।

तत्तद्देवतामें भक्ति भी जन्मजन्मान्तरकृत उपासनाके अनुसार इस जन्ममें पनपती है। जो मनुष्य मुक्तिकामनारे अनादि, अनन्त, अज, अक्षर एवं अन्यय जनार्दनको नमस्कार करता है, वह सभी लोगोंका नमस्कारपात्र यन जाता है—

युक्तिहेतुमनाद्यन्तमञसक्षरमन्ययम् । यो नमेत्सर्वलोकस्य नमस्यो जायते नरः॥ प्रश्न होता है कि भगवान्का चिन्तन हम कैसे करें। इसके उत्तरमें शास्त्र कहता है-—

ध्येयः सदा स्वितृमण्डसम्प्यदर्शी नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः। केयुरवान् नकरकुण्डस्यान् किरीटी हारी हिरणमययपुर्वतशङ्ख्यहः॥ 'सूर्यमण्डलके बीचमें कमलासनपर सुखपूर्वक बैठें हुए भगवान् नारायणका, जो केयूर, मकराकृति-कुण्डल, मुकुट एवं हार धारण किये रहते हैं तथा जिनका खर्णके समान देदीप्यमान शरीर है एवं जो शङ्ख-चक्र धारण किये हुए हैं, सदा ध्यान करना चाहिये।

भगवान्का भजन भव-वन्धन-मुक्तिके लिये नहीं, हर एक आपदासे मुक्तिके लिये भी इम कर सकते हैं। बात्सल्याद्श्यप्रदानसम्यादार्तातिनिर्वापणा-

दौदार्याद्वशोषणादगणितश्रेयःपद्रप्रापणात् सेन्यः श्रीपतिरेव सर्वजगतासेकान्ततः साक्षिणः

> ग्रह्णादश्च विभीपणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः॥ ( मुकुन्दमाला, २९ )

भागवतादि पुराणोंसे भगवान्की अपार महिमाका यित्किचित् परिचय मिल सकता है। प्रह्लाद नन्हा-सा बच्चा था, उसपर भगवान्का अपार वात्सल्य था। विभीषण शत्रुका भाई था, पर था शरणागत; अतः उसको भी अभयदान मिला। हाथी जातिसे पशु था, तो भी उसने भगवान्का

स्मरण िया और स्मरण करते ही उस आतंकी आर्ति दूर हो गयी। पाञाछी सी थी, लेकिन थी परम भक्ता। उसके प्रति भगवान्की महान् उदारता थी। अहल्यासे अनजानमें वहा पाप हो गया था, पर उसका परिमार्जन भगवान्ने किया। घुव पितासे तिरस्कृत—उपेक्षित था। उसपर भी भगवान्ने दया की और उसको अपरिमित श्रेय दिया। भगवान् कितनी रीतियोंसे अपने भक्तोंका उद्धार करते हैं, यह तो वे ही जानें। मानव-जन्म मिलनेपर भी ऐसे दयाल भगवान्का भजन करके यदि हम नहीं तर सकते तो भामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥'—यह गीतावाक्य ही जीवनमें चरितार्थ होगा और जीव भगवान्को उपलब्ध न करके निकृष्ट परिणामोंको भोगेगा। अतः भगवान् विष्णुका भजन कर जन्म सफल वनाना हमारा कर्तव्य है—

हिंदि रूपं मुखे नाम नैवेद्यमुद्दे हरेः।
पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः॥
'जो हृदयमें भगवान्का रूपः मुखमें भगवान्का नामः।
उदरमें भगवान्का नैवेद्य तथा मस्तकपर भगवान्का पादोदक
और निर्माल्य धारण करते हैं, वे स्वयं अच्युतरूप हैं।

# 'सर्वं विष्णुमयं जगत्'

( सनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारकाक्षेत्रस्य शारदापीठाधीश्वर जगहुर शंकराचार्यं स्तामी श्रभिनवस्चिदानन्दतीर्थं महाराज )

सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान् विष्णु हैं। 'वेवेष्टि— ज्याप्नोतीति विष्णुः।' नुक्-प्रत्ययान्त—व्याप्त्यर्थक 'विष्लु ज्याप्ती' घातुसे यह 'विष्णु'-पद व्युत्पन्न है। महाभारतमें इसका निर्वचन इस प्रकार मिलता है—

ब्यासा से रोदसी पार्थ क्रान्तिश्चाभ्यधिका सम ॥

× × × × क्रमणाच्चाच्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः॥ (महाभारत, शान्तिपर्व ३४१ । ४२-४३ )

भगवान् दहते हैं कि "पृथ्वी और आकाश मुझसे व्याप्त हैं, मेरा विस्तार भी बहुत है और इसी विस्तारके कारण ही मैं 'विष्णु' कहलाता हूँ।'' तात्पर्य यह है कि देश-काल-वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेद-शून्य जो है, वही 'विष्णु' है। अथर्वणशाखाके 'त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्के प्रथम अध्यायके अन्तमें यह वचन मिलता है—'स एव तुरीयं ब्रह्मः 'स एव विष्णुः। स एव समस्तब्रह्म-वाचकवाच्यः ''परं ज्योतिः।' अर्थात् उपनिषद्ने जिन्हें जाग्रत्-स्वप्न-सुष्प्रि तीनों अवस्थाओंसे अतीत तुरीय ब्रह्म बतलाया है, वे ही भगवान् विष्णु हैं। वे ही परम ज्योतिःस्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मा विष्णु ब्रह्मवाचक सम्पूर्ण नामोंके वाच्य हैं। भगवान् विष्णुकी दिव्य व्यापकता जिस प्रकार निर्गुण-निराकार स्वरूपमें है, उसी तरह सगुण-साकार स्वरूपमें भी है।

विष्णुपुराणमें 'विष्णु' शब्दकी न्युत्पत्ति इस रूपमें मिलती है—'विशतीति विष्णु:'।

यसाद्विष्टसिदं विश्वं तस्य शक्त्या सहात्मनः।
तस्मात् स प्रोच्यते विष्णुर्विशेर्धातीः प्रवेशनात्॥
(३।१।४५)

"यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्माकी ही शक्ति व्याप्त है, अतः वे 'विष्णु' कहलाते हैं; क्योंकि 'विश्' धातुका अर्थ प्रवेश करना है।" जिन कारण-ब्रह्म परमात्माकी माया-शक्तिसे जड-चेतनात्मक कार्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है और जो चराचर विश्वके अभ्यन्तरमें प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करते हैं, वे ही सचराचर विश्वकी उत्पत्ति एवं पाडन करनेके कारण भगवान् 'विष्णु'के नामसे पुकारे जाते हैं। उन सर्वव्यापक सगुण विष्णुके उन्मेष और निमेषमात्रसे संसारकी उत्पत्तिं एवं प्रलय होते हैं।

खगुण-साकार विष्णु ही एकसे अनेक होकर 'एकोऽहं बहु स्याम्' के स्वरूपमें व्यक्त होते हैं। अनन्त मुख-पाणि-पादादि अवयवोंवाले भगवान् विष्णुका विराट् कलेवर ही वह स्वरूप है। भगवान् विष्णुके एक ही विराट् स्वरूपमें नहा, इन्द्र, कद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य, दिक्पाल आदि तेंतीस कोटि देवता उत्पन्न होते हैं। भगवान् विष्णुका सगुण-साकार सौम्य चतुर्भुज स्वरूप भक्तजनोंको प्रत्यक्ष होता है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चतुर्विष पुरुषार्थ प्रदान करनेके लिये भगवान् विष्णु अपने चारों हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा एवं पद्म घारण किये रहते हैं। जब कभी इस भूतलपर धर्मकी रक्षा और अधर्मका परिहार करनेकी आवश्यकता पड़ती है, तब भगवान् विष्णु ही मत्स्य आदि अनेक दिव्य अवतार घारणकर जन्म लेते हैं।

भगवान् विष्णुके प्रत्येक अवतार-चरितकी लोकोत्तर लीलाकथाएँ नित्य एवं व्यापक हैं, जिनके अवण-मनन-ष्यान करनेमात्रसे मनुष्य संसारके शोक-सोहसे मुक्त होकर पुण्यपरायण होने लगता है। भगवान् आदि शंकराचार्य विष्णुसहस्रनामभाष्यमें कहते हैं—'शोकमोहविनिमुँको विष्णुं ध्यायन् न सीदति।' अर्थात् भगवान् विष्णुके स्वरूपका ध्यान करनेवाला भक्त शोक-मोह आदि मायादोषसे विमुक्त होकर कभी भी दुःखी नहीं होता। वेदमें भी भगवान् विष्णुका नाम-संकीर्तन सम्यग्ज्ञानाप्तिके लिये विहित है—

तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन। आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमितं भजामहे ॥ ( ऋसंहिता १ । १५६ । ३ )

मनुष्यमात्रके लिये भगवान् विष्णुके अवतार-चरितका अवण-चिन्तन कल्याणप्रदायक है । श्रीमन्द्रागवतमें लिखा है—

> 'अवतारा द्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः।' (१।३।२६)

जिस तरह पुण्यसिलला गङ्गाकी निर्मल जलघारामें अगणित स्रोत स्फुटित होते हैं, उसी तरह भगवान् विष्णुके दिव्य स्वरूपसे अगणित अवतार आनिर्भूत होते हैं। उन सबका स्वरूप-चिन्तन एवं चरित-कथा-अवण करना प्राणिमात्रके लिये अयोदायक है। अद्वैतसिद्धान्त-प्रतिष्ठापनाचार्य भगवान् आदि शंकराचार्यजी भगवान् विष्णुके परम उपासक थे। अतएव अपने स्तोत्र-प्रन्थोंमें भक्तिरसे ओत-प्रोत होकर उन्होंने भगवान् विष्णुकी स्तुति की है। इतना ही नहीं, स्वयंस्थापित चार पीठोंके स्थानोंमेंसे पुण्यधाम वदरिकाश्रम, द्वारकापुरी तथा जगन्नाथपुरी—इन तीन धामोंमें भगवान् विष्णुकी ही प्रतिमा पुनः संस्थापित करके पञ्चायतन-पूजाकी प्रथाको प्रचलित कर दिया और श्वानािसमें विष्णुभक्तिको उत्तम मार्ग वतलाया।

#### ---

# भगवान् नारायणके भक्तका कोई कुछ भी नहीं विगाड़ सकता

नारायणं परं देवं सिचिदानन्दिविश्रहम्। अज सर्वात्मना विश्र यदि मुक्तिमभीण्सिस् ॥ रिपवस्तं न हिंसिन्ति न वाधन्ते श्रहाश्च तम्। राझसाश्च न चेश्चन्ते नरं विण्णुपरायणम् ॥ भिक्तिर्हेढा भवेद्यस्य देवदेवे जनार्द्देने। श्रेयांसि तस्य सिन्यन्ति भिक्तमन्तोऽधिकास्ततः ॥ (नारदपुराण, पृत्रभाग ३४। ४-६)

'विष्र (नारदजी)! यदि मुक्ति चाहते हो तो सिचदानन्दस्वरूप परमदेव भगवान् नारावणका सम्पूर्ण चित्तथे भजन करो। भगवान् विष्णुकी शरण टेनेवाले मनुष्यको शत्रु मार नहीं सकते, ब्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राज्य उसकी और ऑप उठाकर भी नहीं देख सकते। देवपूर्ण भगवान् जनादनमें जिसकी हड़ भिक्त है। उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर हैं।

# निर्शुण और सगुण-तत्त्वकी एकता और भेद

( ठेराक-अनन्तश्रीविभूपित शीवदरीदोत्रसाउधोति'पीठाधीश्वर जगद्भुय शंकरानार्य स्वामी शान्तानन्द सरस्वती महाराज)

सशङ्खन्यकं सिकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरहेक्षणम् । सहारवक्षःस्थलकौस्तुभिशयं नमासि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥

जले विष्णुः रूथले विष्णुर्विष्णुः पर्यंतमस्तके। ज्वालासालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्॥ (विष्णुपक्षरस्तोत्र २३)

'उन चतुर्भुज भगवान् श्रीविष्णुको में सिर द्युकाकर प्रणाम करता हूँ, जो शङ्ख-चक धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलोंसे विभूषित हैं, पीताम्बर पहने हैं, कमलके समान जिनके नेत्र हैं और जिनके वक्षः खलमें वनमालासहित कौस्तुभमणिकी अद्भुत शोभा हो रही है।'

'वे भगवान् विष्णु जलमें, स्थलमें, पर्वतिशिखरोंपर और ज्वालामालाओंमें—सर्वत्र विराजमान हैं। समस्त विश्व-व्रह्माण्ड—चराचर जगत् विष्णुमय है।

वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, तथा निर्गुण-सगुण-दोनोंसे विलक्षण भी हैं। सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित है तथा अन्तमें जिनमें विलीन हो जाता है, वे भगवान चराचरके पालक, पोषक, संहारक, वडेश्वर्य-सम्पन्न, कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्ते समर्थ होते हुए भी भक्तोंके लिये अत्यन्त सुलभ हैं। निराकार-निर्विशेष होते हुए भी भक्तोंकी पुकार सुनते आये हैं, व्यापक होकर भी एकदेशमें अवतरित होते हैं । इस प्रकार विचारदृष्टिसे बो निर्गुण है, भावदृष्टिखे वही सगुण बन जाता है; **जो अ**न्यक्त है, वही मक्तोंके लिये 'व्यक्त'की संज्ञा घारण कर लेता है । अव्यक्तके समस्त विशेषण मूर्त्तिमंत से होकर उस व्यक्तित्ववान् परमात्मामें प्रत्यक्ष विराजने लगते हैं। जिस प्रकार अग्नि-तत्त्व अलक्षितरूपसे विश्व ( लकड़ियों )में भी न्यास है और प्रज्वलित होकर लक्षितरूपसे एकदेशीय भी बन जाता है, ठीक वही वात निर्गुण और सगुण अथवा निराकार और साकारके सम्यन्धमें समझनी चाहिये।

जिस समय गजेन्द्रने एक पुष्प सूँड्में लेकर आर्त्तभावसे प्रभुको पुकारा, उसी समय निर्गुण-निराकार परमात्माने भाववद्य सगुण-साकार-विग्रहमें अवतरित होकर उसका उद्धार किया।

श्रीमन्द्रागनतमें यह प्रसङ्ग इस प्रकार है-

तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्यं सम्राहमाश्च सरसः कृपयोज्जहार । भाहाद् विपाटितमुखाद्रिणा गजेन्द्रं सम्पद्दयतां हरिरमूमुचदुक्तियाणाम् ॥

( < | ₹ | ₹₹)

'जय भगवान्ने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, तब वे एकवारगी गठड़को छोड़कर क्द पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही प्राहको भी वड़ी शीघतासे सरोवरसे वाहर निकाल लाये। फिर सब देवताओंके देखते-देखते भगवान् श्रीहरिने चक्रसे प्राहका मुँह फाड़ डाला और गजेन्द्रको छुड़ा लिया।

पुराणोंके अतिरिक्त वेदोंमें भी निर्गुण और निराकार ब्रह्मके सगुण-साकाररूपमें अवतरित होनेके अनेक उदाहरण मिलते हैं । उदाहरणार्थ—

विष्णोर्नु इं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्यं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ प्र तद् विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा ॥ प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे । य हदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥ (श्रुष्वेद १ । १५४ । १-३)

मैं विष्णुके पराक्रमका वर्णन करता हूँ । उन्होंने तीन पैरोंसे सम्पूर्ण लोकोंको नाप लिया और आकाशको स्थिर किया । विष्णुके तीन पदोंमें सम्पूर्ण जगत् निवास करता है । अतः पर्वतपर रहनेवाले भयंकर पशुकी शक्तिके समान यह संसार विष्णुके पराक्रमकी प्रशंसा करता है । जिन विष्णुने अकेले ही अपने तीन रोंसे तीनों लोकोंको नाप लिया, उन महावली विष्णुकी बहुत-से जीव स्तुति करते हैं ।

तत्तिदितिदिद्ख पैरियं गुणीमसीनस्य त्रातुरवृकस्य मीळहुषः। यः पार्थिवानि त्रिभिरिद् विगामभिरुरु क्रमिष्टोस्नायाय जीवसे॥ द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दशोऽभिख्याय मत्यों भुरण्यति। तृतीयमस्य निकरा दथर्षति वयश्चन पतयन्तः पतित्त्रणः॥

( ऋग्वेद १ । १५५ । ४-५ )

अर्थात् सबके स्वामी, रक्षक, शत्रुरहित, युवा विण्णुके वल-वीर्यकी हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने लोकरक्षाके लिये तीन पाँच रखकर ही सब लोकोंको लाँघ डाला। सभी प्राणी इन विण्णुके दो पदोंको ही देख सकते हैं, तीसरे पद्तक पहुँचनेका कोई साहस भी नहीं करता। आकाशमें गमन करनेवाले मस्द्रण भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते।

इसी प्रकार अनेक प्रसङ्ग वेदोंमें विखरे पड़े हैं। सामवेद, यजुर्वेद और अथवंवेदसे भी इसी प्रकारके बहुत-से उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जहाँ परव्रहाके निर्गुण और सगुण—दोनों तत्त्वोंकी समन्वयात्मक व्याख्या मिलती है। इन प्रसङ्गोंके अध्ययनमात्रसे हमारा रोम-रोम पुलकित हो उठता है। वास्तव-में परव्रहाके निर्गुण अथवा सगुण तत्त्वमेंसे किसी एकमें स्थित हो जानेपर साधकको परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है। साथ ही एक तत्त्वसे दोनोंका सुगमतासे बोध हो जाता है। दोनों तत्त्व एक ही सिक्केके दो पहलू हैं।

आरण्यकों, ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं उपनिषदोंमें निर्गुण और सतुण ब्रह्मकी यह समन्वयात्मक व्याख्या और भी प्रखर हो उठती है।

स्मृति-म्रन्थोंमें भगवानके निर्गुण-सगुण-तत्त्वोंके पार्थक्य और अपार्थक्यके अनेक प्रमाण मिलेते हैं। अन्तमें दोनोंके बीच अद्भुत एकता स्थापित की गयी है। उदाहरणार्थ—

मत्तः परतरं नान्यित्किचिद्दस्ति धनंजय। निय तर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणिगणा इव॥ (गीता ७। ७)

'धनंजय, मेरे तिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्त नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मणियोंके सहश मुसमें गुँथा हुआ है।

भिवभक्तं च भृतेषु विभक्तमित्र च स्थितम्। भृतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ (गीता १३ । १६)

'वह विभागरिहत, एक रूपसे आकाशके सहश परिपूर्ण हुआ भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंने पृथक्-पृथक्के सहश प्रतीत होता है तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको घारण-पोषण करनेवाला, च्ह्रज्यसे संहार करनेवाला तथा वहारूपसे सर्वकी उत्पत्ति करनेवाला है। जैसे महाकाश अविभक्त अथवा विभागरिहत स्थित होता हुआ भी घड़ोंने पृथक्-पृथक्के सहश प्रतीत होता है। वैसे ही परमात्मा सर भूतोंमें एक रूपसे स्थित होता हुआ भी पृथक्-पृथक्की भाँति प्रतीत होता है।

इसीलिये भगवान्ने संकेत भी किया है—'जन्म कर्म च मे दिन्यम्'—अर्थात् परमात्माके जन्म-कर्म—सभी दिन्य हैं; वे लौकिक नहीं, अलौकिक हैं।

भाषा-अन्थोंमें भी भगवान्के सगुण-निर्गुण रूपोंमें एकता स्थापित की गयी है। भाषा-अन्थोंमें गोस्वामी वुल्सीदासका 'रामचरितमानस' अप्रतिम है। वालकाण्डमें गोस्वामीजीने प्रभुके अवतारका कारण इस प्रकार बताया है—

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥
(१। १९२)

इस प्रकार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतोंके रक्षाहित भगवान्ने मनुष्यका अवतार ब्रहण किया है। वे साया (अज्ञानरूपी मलिनता) और उसके तीनों गुणों—सत्त्व, रज, तम एवं बाह्य-आभ्यन्तर इन्द्रियोंसे परे हैं। उन्होंने स्वेच्छासे दिव्यातिदिव्य द्यरीर धारण किया है।

निर्गुण ब्रह्म अनन्य भक्तके भाववश अपना साकार विष्रह प्रकट करके उनके साथ भाँति-भाँतिकी मानवी लीलाएँ तो अवश्य करता है, परंतु वे मानवी होतीं नहीं । उनके पीछे भी गुह्मतम रहस्य अन्तर्हित है, जिसे उनका अनन्य भक्त ही समझ सकता है। कभी-कभी तो उनके महान् भक्तोंको भी उनकी दिव्य लीलाओंके सम्बन्धमें भ्रम हो जाता है। सती, गरुड़, काकमुश्चण्ड आदि भक्त इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

वही निर्गुण वहा भक्तके भावसे विभोर होकर अनेक प्रकारकी कीड़ाएँ करता है—

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कीसल्या हितकारी। हरिषत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी॥ कोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध मुजचारी। मूषन बनमाला नयन जिसाला सोमा सिंघु खरारी॥

( मानस १ । १९१ छंद १ )

न्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मुन विगत विनोद। सो अज प्रेन मगित दस कोसल्मा के गोद॥ (मानस र । १९८)

'ले: सर्वव्याप्तः, निष्डान ( मायावहित ), निर्तुग, विनाद-रहित और अल्ला हल है। वही जेन और निर्तिषे वसी प्त होकर कींग्रल्याकी गोदीमें नाना भौतिकी कीदाएँ

भगवान् निर्गुण, समुण तथा उत्तरे भी विल्ह्मण, सत्-चित्-आनन्दघन एवं तुरीय तत्त्व कैरे। हैं, अनेक उदाहरणीरी इसकी पुष्टि की जा सकती है। जैसे पृथ्वी आदि न्यापक शरीरवाले उनके अधिष्ठातृ देवता अपने पृथ्वीरची भौतिक शरीर एवं देवत्व दोनोंसे युक्त रहते हैं, दोनोंमें किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है, वैसे ही निर्मुण और सगुण ब्रहा पृथक्-पृथक् होते हुए भी अभिन्न हैं, उनमें रंचमात्र भी अन्तर नहीं है । इसी प्रकार अग्नि और वायुमें अनेकताके बीच एकता स्थापित की जा सकती है। अग्नि सामान्यरूपसे सव स्थानोंपर अवस्थित है, पर विशेपरूपमें प्रज्वलित भी दीख पड़ती है; वायु भी महावायुके रूपमें सर्वत्र विराजमान है, किंतु वही महावायु प्राणवायुके भीतर विशिष्टरूपमें सभी प्राणियोंमें विराजमान है। किंतु जिस प्रकार सामान्य अप्नि और विशेष अप्नि एवं सामान्य वायु और विशेष वायुमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण-तत्त्वमें पृथक्त्व दिखायी पड़ते हुए भी कोई भी पृथकत्व नहीं है।

भगवान् विष्णुके साकार-निराकार तत्त्वमें किंचित्

भैदनी कल्पना करनेपर भी अमेद ही सिद्ध होता है। मेद-यादीकी दृष्टिने भेद है, अमेदवादीकी दृष्टिमें एकमात्र विणु ही समस्य जगत् हैं, सभी चराचरके बीच उन्हींका चिद्-विलास हो रहा है।

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति-स्थिति-प्रख्यादि समत्त कार्य एवं कारण-समूहोंके (प्रकृतिरूप ) परम कारणके भी कारणरूप, महामायातीत, तुरीयतत्त्रस्वरूप भगवान् विष्णु ही सवापिर विराजमान हैं। वे अवर्णनीय, अनन्तराणगणसंयुक्त, दिज्यातिद्व्य, परम तेजोराशि हैं। अविद्याके सम्पूर्ण अणु-अणुमें ज्यापक हैं और महामायाके अनन्त विलासीके अधिष्ठान भी हैं।

अतः निर्गुण और सर्गुण तथा दोनोंका एकत्व, अमेद-तत्त्व भी भगवान् विण्णु ही हैं । इस प्रकार यह दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी कल्पनामें आता है और जो कल्पनातीत है, जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान एवं त्रिकालातीत है, सब कुछ विण्णु ही है। विष्णुसे कोई वस्तु न परे है और न भिन्न ही है। यही भगवान्के निर्गुण और सगुण-तत्त्वका गुह्यतम रहस्य है।

## श्रीविष्णुतत्त्व

( लेखक—अनन्तश्रीविभूपित तमिळनाडुक्षेत्रस्य श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठारूढ़ जगद्रुर शंकराचार्य कनिष्ठ स्वामी जयेन्द्र सरस्वती ( पुडु पेरियवाल ) महाराज )

एक ही परब्रह्म निराकार होकर भी अपने आश्रित मायाके वैभवसे त्रिगुणात्मक होता है और तत्तत् गुणोंकी प्रधानताका अनुसरण करके ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप त्रिविध मूर्तिको प्राप्तकर संसारकी सृष्टि, स्थिति और संहार करता है। उनमें सब छोकोंका पालन करनेके कारण विष्णु-मूर्तिको विशिष्ट स्थान प्राप्त है—

सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलस्। येषां हृदिस्थो भगवान् सङ्गलायतनं हरिः॥ (महाभारतः, शान्तिपर्वः)

'उनका कभी किसी कार्यमें अमङ्गल नहीं होता, जिनके दृदयमें सम्पूर्ण मङ्गलोंके आधार भगवान् श्रीहरि विराजित रहते हैं।

्रतथा— अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः। पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहन्नस्तैर्वृकैरिव॥ (विष्णुपुराण ६।८।१९) 'भगवान् विष्णुके किसी नामका हठात् ( अनिच्छा-पूर्वक ) उच्चारण करनेपर भी मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे तत्काल उसी प्रकार सर्वथा छूट जाता है, जैसे सिंहके भयसे भेहि जन्तुका पीछा करना छोड़ देते हैं।

इस प्रकारकी महिमासे युक्त पुरुषोत्तम श्रीविष् भगवान्की पूजा सबको करनी चाहिये।

इस तत्त्वको जानकर लोक-कल्याणमें लगे हुए 'कल्याण पित्रकाके संचालक श्रीविष्णुसम्बन्धी विशेषाङ्क प्रकाशि करनेके लिये उत्साहित हैं, यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्नत हुई है।

आस्तिकजन इस अङ्कके द्वारा श्रीविष्णुकी तथ उनके सांनिष्यसे सुदीत तीर्थस्थलोंकी महिमाको जानक अमीष्ट मूर्तिकी पूजा करते हुए उनके कृपापात्र बनक अखिल प्रेय-श्रेयकी परम्पराको प्राप्त करेंगे, ऐसी हम आश करते हैं। नारायणस्मृतिः।

# त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति

( ब्रह्मलीन अनन्तश्रीविभूपित नगद्गुरु पुरी-शंकराचार्य स्वामी भारतीकृष्णतीर्थ महाराज )

त्रिमूर्ति और त्रिशक्तिके सम्बन्धमें सनातनधर्मका यही सिद्धान्त है कि एक ही परमात्मा, जो निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार और निरज्जन (निर्लिप) है, वही अपनी त्रिगुणात्मक, त्रिशक्त्यात्मक मायाशक्तिसे शबलित होकर जगत्की सृष्टि, पालन और संहारस्पी त्रिविध कार्यके भेदसे ब्रह्मा, विष्णु और स्द्र—इन तीन नामोंको और मूर्तियोंको धारण करता है और जिन तीन प्रकारकी शक्तियोंसे शबलित होकर त्रिमूर्तिस्पमें आता है, उन्हींके नाम महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली हैं। अर्थात् ब्रह्माजीकी शक्ति, जिससे सृष्टि होती है, वह महासरस्वती है। विष्णुशक्ति, जो पालन करती-कराती है, महालक्ष्मी है और स्द्रशक्ति, जिससे संहार होता है, उसका नाम महाकाली है। इसीलिये भगवान् श्रीशंकराचार्यने भी स्तौन्दर्यलहरी' में कहा है—

#### 'शिवः शंक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् ॥'

'भगवान् अपनी शक्तिसे शविलत होकर ही अपना काम करनेमें समर्थ होते हैं (नहीं तो नहीं)।' इससे स्पष्ट है कि वास्तवमें (अर्थात् अपने मूलस्वरूपमें) भगवान् निरञ्जन, अतएव निष्क्रिय होते हुए भी अपनी मायाशक्तिसे शविलत होकर जगदीश्वर होते हैं, अर्थात् जगत्स्रष्टा, जगत्पालक और जगत्संहर्ता होते हैं।

### तीनों कार्योंका ऐतिहासिक दृष्टिसे क्रम

इन कार्यों के कमका दो प्रकारसे विचार किया जा सकता है। एक है ऐतिहासिक कम (Historical and Chronological Sequence), जिसमें इस दृष्टिमें विचार होता है कि सबसे पहले हर एक चीजकी सृष्टि की जाती है, उसके बाद उसकी स्थिति होती है और अन्तमें उसका नाश हो जाता है। इसी कारण 'ब्रह्मा, विण्णु, रुद्र'— ये तीनों नाम हमारे ग्रन्थोंमें इसी कमसे पाये जाते हैं।

### उनका आध्यात्मिक साधनकी दृष्टिसे क्रम

एन तीनों कायोंके क्रमका दूसरे प्रकारका विचार लाधककी आध्यात्मिक दृष्टिसे (from the psychological standpoint of the spiritual aspirant) होता है। इसमें अयनूतराज शीसदाशिवन्नहोन्द्र सरस्वती महाराजहत वर्णनके अनुसार—'जनिविषरीतक्रमतः' —विपरीत-क्रमसे अर्थात् लयके क्रमसे गणना होती है, सृष्टिके क्रमसे नहीं । इसी कारण 'महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, —ये तीन नाम उपासनाकाण्डके ग्रन्थोंमें इसी नियत क्रमसे आते हैं।

#### व्याधिकी चिकित्साका दृष्टान्त

लौकिक व्यवहारमें सर्वसाधारणके अनुभवसे सिद्ध एक हष्टान्तसे इस क्रमका तात्पर्य और आवश्यकता स्पष्ट होगी। व्याधिकी चिकित्सामें वैद्य या डाक्टरका पहला कर्तव्य है—व्याधिका मूलसे संहार। अतः उस समयपर, वह वैद्य या डाक्टर कदका काम करता है। परंतु कदका यह काम करते हुए—व्याधिको जड़से काट डाल्नेके समय उसे ऐसी अत्यन्त जागरूकता और सावधानीके साथ काम करना पड़ता है, जिससे केवल बीमारी ही नष्ट हो, न कि साथ-साथ बीमार भी चल वसे। इस प्रकार वह यह प्राणका पालन या विष्णुका भी काम करता है और जब व्याधि जड़से कट गयी तथा जान वच गयी, तब शरीरमें खूब ताकत लानेवाली औषध (Tonic), पोषक आहार आदि चीजोंको देते हुए वही वैद्य या डाक्टर नयी स्रष्टि या ब्रह्माका भी काम करता है।

### अज्ञान-निवारणका दृष्टान्त

इसी प्रकारसे गुरुके सम्बन्धमें कही हुई — 'गुरुर्बसा गुरुर्विष्णुर्गुरुईवो महेश्वरः ।' यह वात भी चिरतार्थ होती हैं। क्योंकि जब गुरु अपने शिष्यके अन्यथामानरूपी अज्ञान (या गलत समझ) का निवारण करता है, तब वह संहार या रुद्रका काम करता है; प्रामादिक ज्ञानको काटते हुए साथ-साथ जब वह शिष्यके मनमें जो यथार्थ ज्ञान है, उसकी रक्षा करता है, तब वह पालन या विष्णुका काम करता है; और जब अज्ञानको हटाते हुए तथा ज्ञानकी रक्षा करते हुए वह नयी वातोंको सिखाता है, तब सृष्टि या ब्रह्माका काम करता है।

#### अन्यान्य दृष्टान्त

इस प्रकारसे और और दृष्टान्तोंको लेकर पाठक अपने आप सोच सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि प्रत्येक कार्य क्षेत्रमें दृषी प्रकारसे साधना हुआ करती है । अर्थान् सबसे पहले बुरी चीजों, गुणों और आदतोंका संदार करना चाहिये। साथ-दी-साथ अन्छी चीजों, गुणों और अन्यालेको सुरक्षित रहना चाहिये; और जब बुरी चीजें निकट जायं तथा म

वि० सं० ४—

जायँ, तब अच्छी चीर्जोका फमशः पोपण और वर्धन करते जाना चाहिये। गागंश यह कि संहार, पालन और सृष्टिकी सभी प्रकारके साधकोंको आवश्यकता है और इसी कमसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती—इन तीर्नो नामोंका शास्त्रसिद्ध अनुक्रम स्पष्ट है।

## तीनों शक्तियों और सृर्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध

इन तीनों मूर्तियों और शक्तियों के इस प्रकारसे कर्तव्यक्षेत्र सिद्ध हुए हैं कि महाकाली-शक्तिसहित कद्र महार करता है, महालक्ष्मी-शक्तिसहित विष्णु पालन करता है और महासरस्वती-शक्तिसहित ब्रह्मा सृष्टि करता है । अब और आगे बढ़कर देखना है कि इनका आपसमें सम्बन्ध क्या है । शास्त्रोंका विचार करनेपर यह बड़े चमत्कारकी बात होती है कि त्रिमूर्तियोंमेंसे किसी एकको लेकर विचार करें तो शेष दोनोंमेंसे एक उसकी पत्नीका भाई होता है और दूसरा उसका बहनोई होता है । प्रकारान्तरसे देखें और त्रिशक्तियोंमेंसे किसी एक शक्तिको लेकर विचार करें तो शेष दोनोंमेंसे एक उनकी ननद बनती हैं और दूसरी उनकी भावजः क्योंकि संहार करनेवाले कद्रकी शक्ति महाकालीके भाई हैं पालन करनेवाले विष्णुः उनकी शक्ति महाकालीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले वृह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले वृह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले वृह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले वृह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं सृष्टि करनेवाले वृह्मा और उनकी शक्ति महासरस्वतीके भाई हैं

### इनका आध्यात्मिक रहस्य

इन तीनों शक्तियों और मूर्तियोंके रूप, अवयव, आयुध, रंग आदि सब पदार्थोंके सम्बन्धमें उपासना गण्डके प्रन्थोंमें, जो अत्यन्त विस्तारके साथ वर्णन मिलते हैं, उनमेंसे एक छोटी-से-छोटी बात भी ऐसी नहीं है, जो अनेक अत्युपयोगी तत्त्वोंसे भरी हुई न हो और जो जिज्ञासुओं एवं साधकोंके लिये अत्युत्तम आध्यात्मिक शिक्षा देनेवाली न हो । परंतु समयके संकोचके कारण उन सब बातोंका यहाँ विवरण नहीं दिया जा सकता । फिर भी स्थालीपुलाकन्यायके अनुसार इन चमत्वारोंके दृष्टान्तरूपसे और केवल दिग्दर्शनार्थ इन त्रिशक्तियों और त्रिमूर्तियोंके रंगोंके बारेमें कुछ उल्लेख किया जाता है—

#### तीन प्रकारके रंग

इनके रंगोंके सम्बन्धमें चमत्र रिक्ती वात यह है कि संहार करनेवाले रुद्र तथा उनकी वहन महासरस्वती खेत रंगके हैं। पालन करनेवाले विष्णु एवं उनकी बहन महाकाली निले रंगके हैं और सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा एवं उनकी बहन हालक्ष्मी स्वर्ण-वर्णके हैं। यह तो विल्कुल ठीक है, स्वामाविक है और युक्तियुक्त भी है कि कोई भी शक्ति अपने पतिके रंगकी नहीं होती और सव-की-सव अपने माईके रंगकी होती हैं। परंतु इस वातपर ध्यान देना है कि इन तीनों रंगोंका जो इनमें विभाग हुआ है। उसका आध्यात्मिक तक्त्व क्या है ? शास्त्रोंने इसके सम्बन्धमें यह सिद्धान्त वतलाया है कि इन तीनों मूर्तियंकि कार्योंमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, बिलक ये परस्पर सहायक ही हैं। अतः त्रिमूर्तियोंका भी इसी तरहका आपसमें सम्बन्ध है।

#### आपसका सम्बन्ध

जो यह समझते हैं कि पालन करनेवाले और संहार करनेवाले परस्पर विरुद्ध काम करनेवाले हैं, अतः हिर और हरका अवश्य ही अत्यन्त विरोध और शत्रुत्व हो सकता है; वे केवल ऊपर-ऊपरसे ही विचार कर, पालन और संहारके भीतरी अर्थको न सोचकर वड़ी भारी गलती कर रहे हैं। यह ठीक है कि यदि हिर और हर एक ही वस्तुके पालक और संहारक होते तो उनका आपसमें शत्रुत्व भी हो सकता, परंतु यह बात नहीं है। जिस पदार्थकी रक्षा करनी होती हो, उसके शत्रुका संहार जब हरके द्वारा होता है, तब विरोध कहाँ है ? उदाहरणार्थ, वीमारके प्राणोंकी रक्षाके लिये जब डाक्टर शक्रका प्रयोग (Surgical operation) करता है और व्याधिका संहार करता है, तब तो एक ही आदमीसे हिर और हर दोनोंके काम होनेकी बात है। यही सम्बन्ध पालक हिर और संहारक हरका है।

### महाकाली और रुद्रका काम

तीनों शिक्तयों के रंगों और कार्यों का यह चमत्कारी सम्बन्ध है कि रुद्रकों जो संहाररूपी काम करना है, उसे करानेवाली महाकालीरूपी रुद्रशक्ति अपने भयंकर कार्यके अनुरूप और योग्य काले रंगकी होती हैं। परंतु यह संहारका काम संहार के लिये नहीं, बिल्क सारे संसार के रक्षण और कस्याण के लिये होता है। इसलिये वे खराव हिस्से का संहार करके, अपने पितका काम पूरा करके, खरावीसे बचायी हुई असली चीज को अपने भाई अर्थात् विष्णुके हाथमें सौंपकर कहती हैं कि भाईजी! मैंने अपने पित श्रीमहादेव—रुद्रकी शक्तिके रूपमें खराबीका संहार कर डाला। अतएव हम दम्पितका काम पूरा हो गया है। अब तुम इस चीजको लेकर, अपना जो पालनेका काम है, उसे करो।

### राजनीतिक्षेत्रमें शिक्षा

इससे राजनीतिक्षेत्रमें भी यह स्पष्ट शिक्षा हमें मिळती



है कि प्रजाकी रक्षा ही राजाका प्रधान कर्तव्य है। अतएव कहा गया है—

राज्ञा स्वविषये रक्षा कर्तंच्या भूतिमिच्छता। यज्ञेनावाप्यते स्वर्गी रक्षणात्प्राप्यते तथा॥

'इसिलये ऐश्वर्यकामी राजाको चाहिये कि वह अपने देशकी रक्षा करे। प्रजापालनसे भी उसी प्रकार स्वर्गकी प्राप्ति होती है, जैसे यज्ञादिके द्वारा।'

इसपर आक्षेपरूपसे पूछा जा सकता है कि यदि ऐसी यात हो तो फिर राजा दुष्टों को दण्ड क्यों देते हैं ? क्योंकि भगवान् मनुने तो यह कहा है—

अद्ग्ड्यान्द्ग्डयन् राजा द्ग्ड्यांश्चैवाप्यद्ग्डयन् । अयशो महद्गप्नोति नरकं चैव गच्छति॥ (मनु०८।१२८)

'अदण्डनीयोंको दण्ड देनेवाला और इसी प्रकार दण्डनीयोंको दण्ड न देनेवाला राजा महान् अयशका भागी होता है और मरकर नरकमें जाता है।'

इस शङ्काका समाधान यह है कि प्रजाकी रक्षा और दुर्शका दमन—ये दोनों ही काम राजाके हैं, परंतु इनमेंसे दूसरा (दुर्शको दण्ड देनेका) जो काम है, वह दण्ड देनेके लिये नहीं है, विकि सज्जनोंकी रक्षारूपी असली राजधर्मकी पूर्तिके लिये एक अनिवार्थ (unavoidable) अङ्ग या साधनरूपी काम है। अतएव पाश्चाच्य राजनीतिके प्रन्थकारोंने भी 'Doctrine of vindictive punishment' (बदला लेनेके लिये सजा देनेके सिद्धान्त) को छोड़कर अब यह स्वीकार कर लिया है कि 'The king's Punitive Function is there, only as a means towards adequate fulfilment of his Protective Function.' (अर्थात् दण्ड देना भी प्रजाकी रक्षाके अङ्गरूपसे ही राजाका कर्तव्य है।)

### अवतारोंका प्रयोजन

इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णने गीता (४।८) में अपने अवतारोंका उदेश्य और प्रयोजन वतलाते हुए पहले कहा— 'परिचाणाय साधूनाम्' और तत्पश्चात् कहा—'विनाझाय च पुष्कताम् ॥'

अर्थात् जैसे यीमारकी सड़ी हुई एक अँगुलीके जहरको सारे शरीरमें फैलनेसे रोकनेके लिये डाक्टर शस्त्र (operation) से वाटते हैं, उसी प्रकार भगवान् श्रीस्द्र संहारका हो काम करते हैं, वह जगत्के पालनके लिये है, और किसी प्रयोजनके लिये नहीं।

### महालक्ष्मी और विष्णुका काम

विष्णुको जो पालनरूपी काम करना है, उसे करानेवाली महालक्ष्मीरूपी विष्णु-राक्ति अपने पालनात्मक कार्यके अनुरूप और योग्य स्वर्णवर्णकी होती हैं। परंतु वह पालनका काम केवल पालन करके छोड़ देनेके लिये नहीं, बिन्क पोषण और वर्धन करनेके उद्देश्यसे किया जाता है। इसिलये वे पालनका काम करके, अपने पितके कार्यको पूर्ण करके, अपनी पाली हुई उस चीजको अपने भाता अर्थात् ब्रह्माके हाथमें सोंपकर कहती हैं—'भाईजी! मैंने अपने पित श्रीमहाविष्णुकी हाक्तिके रूपमें इस बीजको पाला है। इससे अव हम दम्पितका काम पूरा हो गया है। अव आप इसे लेकर अपना कार्य, जो नयी चीजोंको उत्पन्न करना अर्थात् उनका पोपण और वर्धन करना है, वह करें।

### महासरस्वती और ब्रह्माका काम

ब्रह्माको जो नयी चीजोंका आविष्कार या सृष्टिरूपी काम करना है, उसे करानेवाली महासरस्वतीरूपी ब्रह्मशक्ति अपने सुष्र्यात्मक कार्यके अनुरूप और योग्य श्वेत वर्णकी होती हैं। परंतु वह पोषण एवं वर्धनका काम आगे-आगे वढाते जानेके ही उद्देश्यसे नहीं है, बिल्क पोपग और वर्धन करनेके समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ भी उसके साथ सम्मिलित हो जाया करते हैं, उनको दूर हटा कर ठीक कर लेनेके उद्देश्य-से ही होता है। इसिलिये वे वर्धनका काम हो जानेके वाद, अपनी बढ़ायी हुई चीजको अपने भ्राता अर्थात् रुद्रके हाथमें देकर कहती हैं- भाईजी ! मैंने अपने पति श्रीहिरण्यगर्भ ब्रह्माकी शक्तिके रूपमें इस चीजका पोषण और वर्धन किया है । इससे अव हम दम्पतिका काम प्रा हो गया है। अव इसके पोपग और वर्धनके समयमें इसमें जो खरावियाँ और बुटियाँ आ गयी हों, उनका संहार करनेका काम हमारा नहीं है-आपका है। इसिलिये इन्हें हाथमें लेकर, इनपर नस्तरका प्रयोग करें।

### एवं प्रवर्तितं चक्रम्

इस प्रकारसे एक ही परमात्वा जगदीश्वर महाप्रभु सृष्टि, पालन और संहार—इन तीनों कमोंके चक्रको लगातार चलाते हुए ब्रह्मा, विष्णु और नद्र—इन तीनों नामोंसे दुनियामें प्रसिद्ध होते हैं और उनके इन तीनों कामोंको करानेवाली जगन्माता भगवती महानायाके अलगंत जो सृष्टि-शक्ति, पालन-शक्ति और संहार-शक्ति हैं, उन्हेंकि नाम (पूर्वोक्त कारणसे, उन्हें हमने) महावाली, महाना

# श्रीविष्णु-तत्त्व

( हेखक-अनन्तश्रीविभृषित खामी करपात्रीजी महाराज )

ब्याप्त्यथंक 'विष्लु' धातुसे विष्णु-शब्दकी निष्पत्ति होती है, तथा च व्यापक परव्रहा परमात्माको ही विष्णु कहा जाता है। प्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयम्त्यभिसंविशन्ति (तेत्तिरीयोपनिपद् ३।१) '--इस श्रुतिके अनुसार यही जान पड़ता है कि 'सम्पूर्ण जगत्की जिससे उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थिति होती है। और जिसमें विख्य होता है, वही ब्रहा है। विशेषरूपसे अनन्तकोटिब्रह्माण्डोत्पादिनी शक्तिमें कार्योत्पत्तिके लिये प्रकाशात्मक सत्त्व, चलनात्मक रज तथा अवष्टम्भात्मक तमकी अपेक्षा होती है। तत्तद्रुणोंकी प्रधानतासे ब्रह्म ही रजके सम्बन्धसे ब्रह्मा, तमके सम्बन्धसे रुद्र एवं सत्त्वके सम्बन्धसे विष्णु वन जाता है। प्रकारान्तरेण उत्पादिनीद्यक्ति-विदाष्ट ब्रह्म 'ब्रह्मा', संहारिणीद्यक्ति-विदाष्ट ब्रह्म 'रुद्र' तथा पालिनीशक्ति-विशिष्ट ब्रह्म 'विष्णु' शब्दसे व्यवद्भृत होता है। प्रकारान्तरसे समष्टि-कारण-प्रपञ्चाभिमानी अन्याकृत 'रुद्र', समष्टि-सूक्ष्म-प्रपञ्चाभिमानी हिरण्यगर्भ 'विष्णु' और समष्टि-स्यूल-प्रपञ्चाभिमानी विराट् 'ब्रह्मा' कहा .जाता है । मुख्यरूपसे अन्यक्तादिके नियामक अन्तर्यामीको ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि कहा जाता है। जहाँ-कर्ही उपासना-विशेषके कारण किसी जीवका ब्रह्मा होना सुना जाता है, वह अन्तर्यामी न होकर अभिमानी समझा जाना चाहिये । 'स एकाकी न रेमे', 'सोऽबिभेत्' इत्यादि श्रुतिवचनोंमें जहाँ हिरण्यगर्भमें भय, अरमण आदिका अवण है, वहाँ हिण्यगर्भमें जीवभावका ही निर्णय किया गया है; क्योंकि परमेश्वरमें भयः अरमण आदि कथमपि सम्भव नहीं । अभिमानी जीव भी हो सकता है, परंतु अन्तर्यामी सर्वत्र परमेश्वर ही है । पुराणोंसे ब्रह्माण्डोंकी अनन्तताका पता लगता है, अतएव तदनुसार विराट्, हिरण्यगर्भ आदिकी भी अनन्तता ही जान पड़ती है। उत्पादक-पालक-संहारक दृष्टिसे ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रकी अनन्तता ही सिद्ध होती है। अन्तर्यामी होनेसे समी परमेश्वर ही हैं, इस विचारसे उपनिषदोंका विराट् पुराणोंका महाविराट् है। अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डात्मक समष्टि-स्थूल प्रपञ्चका एकमात्र अभिमानी एवं अन्तर्यामी उपनिषदोंका 'विराट्' है। यही बात हिरण्यगर्म और अब्यक्तके सम्यन्धमें भी समझनी चाहिये। तदनुसार ांगे देशका दा. क सम्पूर्ण विश्वके उत्पादक ब्रह्मा,

पालक विष्णु और संहारक रुद्र सर्वथा एक ही हैं। वे ही गहाविण्युः महारुष्ट्र आदि नामोंसे भी तत्र तत्र व्यवहृत होते हैं । जैसे गोधूमादि सस्योंका एक ही कृपक उत्पादक, पालक तथा लावक (काटनेवाला) होता है, वैसे ही विश्वका भी उत्पादक, पालक तथा मंहारक एक ही है; अन्यथा सर्वशक्तिमान विण्णु परमात्मासे पालित जगत्का संहार दूसरा कैसे कर सकता है। यदि नवं संहारक चहको ही परमेश्वर मानें तो फिर संजिहीर्पित विश्वको पालनेवाला कौन हो सकता है १ यदि विष्णुसे भिन्न ही रुद्र हैं, तब सर्वसंहारक रुद्रके द्वारा विष्णुने भी संहारका अवसर उपस्थित हो जायगा । अतएव विष्णु एव रुद्र दोनोंको एक ही परमेश्वर मानना समुचित है। को भी संहारक अपनी अन्तरात्माका संहार नहीं कर सकता तभी सर्वतंहारक दिवके आत्मा होनेसे ही विष्णु वने रहते हैं। अनेक ईश्वरोंका मानना सर्वथा युक्तिविरुद्ध भी है क्योंकि जब दोनोंमें मतभेद होगा और साथ ही विरुद्ध प्रकारके संकल्प होंगे, तब दो ईश्वर कथमपि नहीं टिक सकेंगे । यदि परस्परके विरुद्ध संकल्पसे दोनोंके ही संकल्प प्रतिरुद्ध होकर वितथ ( असत्य ) हो गये, तव तो दोनों ही अनीश्वर सिद्ध होंगे। यदि एकके संकल्पसे दूसरेका संकल्प कट गया, तो सिद्धसंकल्प ही परमेश्वर हुआ, तदितिरिक्तमें असत्यसंकल्पता होनेसे अर्थसिद्ध अनीश्वरता हुई। अतः जगत्का उत्पादक, पालक, संहारक एक ही परमेश्वर है। उसका किसी भी नामसे भले ही व्यवहार हो, परंतु प्रमाणभूत जगत्कारणत्व-सर्वज्ञत्व-सर्वशक्तिमत्त्वादि जिसमें अवगत हों, उसे ही परमेश्वर समझा जा सकता है। विष्णु-चद्र-ब्रह्मा आदि नामोंके अतिरिक्त आकाशादि शब्दोंसे भी जगत्कारणत्वादि हेतुओंसे ही परमेश्वरका बोध हुआ है।

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकारिणी महाशक्ति ही सम्पूर्ण अवान्तर अचिन्त्य अनन्त शक्तियोंकी केन्द्र है। उन्हीं शक्तियोंसे अनन्त ब्रह्माण्ड बनते हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्डकी शक्तियोंमें तमः-प्रधान शक्तिसे भूत—भौतिक प्रश्चकी सृष्टि होती है। तामस भूतोंमें भी सच्च-रज-तम आदिका अंश रहता है। अतएव साच्चिक भूतोंसे अन्तःकरण एवं शानेन्द्रियाँ, राजससे प्राण एवं कमेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं और तामससे स्पूल भूत बनते हैं। ब्रह्माण्डशक्तिके तामस-अंशि जैसे उपर्युक्त प्रपञ्च बनता है, वैसे ही रजस्तमोलेशान्विद सत्तांद्रासे अविया एवं रज आदिसे अनुनुविद्ध सत्त्वसे विया या मायाका आविर्भाव होता है। अविद्याएँ रज आदिके अनुवेध-वैचिन्यसे अनन्त हैं, अतः उनमें प्रतिविम्वित चैतन्यरूप जीव भी अनन्त हैं। जो लोग अविद्याको भी एक मानते हैं, उनके मतसे जीव भी एक ही होता है। विशुद्ध सत्त्वप्रधाना विद्यामें भी अंशतः सत्त्व-रज-तम होते हैं। उसी सत्त्वप्रधाना शक्तिस्वरूपा विधाके सात्त्विक अंशसे विष्णुः राजस अंशसे ब्रह्मा और तामस अंशसे रुद्रका आविर्माव होता है। अवान्तर शक्तिके विभागके समान ही महाशक्तिके भी विभाग समझने चाहिये । महादाक्तिके तमःप्रधान अंशसे जडवर्गका, अशुद्ध सत्त्वप्रधान शक्तिसे भोक्तवर्गका और विशुद्ध सत्त्वप्रधान शक्तिसे महेश्वरका आविर्भाव होता है। महाशक्तिविशिष्ट ब्रह्म एक ही है, अतः एक ब्रह्मका ही भोग्य, भोक्ता तथा महेश्वरके रूपमें आविर्भाव समझा जाता है। भोग्यवर्ग एवं भोक्तृवर्गकी एकता-अनेकताका प्रश्न उठ सकता है, परंतु महेश्वरकी अनेकताका प्रश्न ही नहीं उठ सकता। उत्पत्ति-स्थिति-लयका कारण एक ही है, तथापि उत्पत्ति-कारणत्वादिकी पृथक्-पृथक् विवक्षासे ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र आदि कहा जाता है । तमःप्रधान-शक्तिविशिष्ट चित्में उपादानता सत्त्वप्रधान-विद्याशक्ति-विशिष्ट्रमें निमित्तता होनेपर भी एक मूलप्रकृतिविशिष्ट ब्रहा ही जगत्का अभिन निभिक्तोपादान कारण है । उसमें नानात्व नहीं है । उपादानसे कार्यकी सहशता होती है, अतः जडकार्यके अनुरूप ही तमःप्रधान-शक्तिविशिष्ट चित्तमें जडताके अनुरोधसे उपादानता मानी गयी है। कुलालादिके सददा निमित्तमें कायंसे विलक्षणता होती है, अतः तदनुरूप ही विद्याविशिष्टमें निमित्तकारणता मानी गयी है। सर्वापेक्षया प्रवल ही सर्वसंहारक होता है, वही पालक भी हो सकता है, वही विश्वका उत्पादक भी है । अनन्तव्रह्माण्डनायक भगवान् ही विष्णु-पन्नः आदि पुराणोंमें विष्णु तथा रामायण-महाभारत आदिमें राम-राज्य आदि रूपोंमें गाये गये हैं। 'दिव-स्कन्दादि' पुराणोंमें वे ही शिव (रुद्र) आदि नामोंसे कहे जाते हैं। शिवपरक पुराणों ने नार्वविण्यु अर्थात् एक-एक ब्रह्माण्डके विष्णुका वर्णन है। इसीलिये वहाँ उनका कुछ अपकर्ष भी भासित होता है । विष्णुपरक पुराणोमें शिव भी कार्यान्तः पाती ही रि। अनन्तरसाण्डनायककी प्राप्तिमें अपकर्षकी कल्पना भी रांगत ही है। पत्राः अनन्तब्रह्माण्डनायक परब्रह्म परमात्मा ही वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदिकोंमें अनेक रूपों एवं नामोंसे गाये गये हैं। वे ही भगवान् 'विष्णु' शब्दसे प्रसिद्ध हैं।

जगत्के पालनमें सर्वातिशायी ऐश्वर्यकी अपेक्षा होती है, अतः विष्णुभगवान्में परमेश्वर्यका अस्तित्व है। समग्र ऐश्वर्यक समग्र धर्मक समग्र यशक समग्र श्रीक समग्र गिर्मिक सम्बद्धित करित प्रस्थित करित प्रस्थित करित सम्बद्धित करित अनेक ऐश्वर्यसे पूर्ण करिता पालकका काम है। इसीलिये विष्णुभगवान्में पराकाष्ठाका ऐश्वर्य पाया जाता है। यद्यपि परमित्र स्थात स्थात

महान्, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, माया, सूत्रात्मा, ग्यारह इन्द्रियों एवं पञ्चमहाभूतोंके साथ महाविराट् भगवान्का स्थूल रूप है। भगवान्के उसी स्थूल रूपमें तीनों भुवन प्रतिभासित होते हैं। यही उनका पौरुष रूप है। भूलोक ही इस पुरुषका पाद है, यूलोक सिर, अन्तरिक्ष नामि, सूर्य नेत्र, वायु नासिका, दिशाएँ कान, प्रजापति प्रजनेन्द्रियः मृत्यु पायु ( गुदा ), लोकपाल वाहुः चन्द्रमा मन और यम ही भगवान् भ भक्तरी है। उत्कृष्टताके अभिश्रायसे द्यलोकको सिर कहा गया है, गम्भीरताके अन्तरिक्षको नाभि कहा गया है, प्रतिष्ठा ( आधार ) के अभिप्रायसे भूलोकको पाद कहा गया है, नेत्रानुप्राहक तथा सर्यप्रकाशक कारण सूर्यको चक्षु कहा गया है। लजा भगवान्का उत्तरोष्ठ है ( लजासे जैसे प्राणी उन्मुख न होकर अवनतानन हो जाता है, तद्दत् उत्तरोष्ट अवनत ही रहता है ) और लोभ अधरोष्ठ है, ज्योत्स्ना दन्त है, माया ही मन्दहास है, सम्पूर्ण भूक्ह ( वृक्षादि ) लोम हैं, मेत्र मूर्धज ( केंदा ) हैं। जैसे सप्तवितस्ति ( सादे तीन हाथ ) का यह व्यष्टि पुरुष है, वैसे ही अपने मानसे समिष्ट पुरुप भी सप्तवितींस है— 'सप्तवितन्तिकायः' (श्रीमद्भा० १० । १४ । ११) परमेश्वराधिष्टित होनेसे वैराजरूपकी उपासना होती है। इसीलिये 'पुरुपसूक्त में तथा अत्यत्र पुराणीमें उपर्युक्त सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गीकी भारता भगवान् विष्णुमं की गयी है। वैने तो भगवान विष्णुका स्वरूप अन्तर्र राचिदानन्द ही है। तथापि

भगवान् विशुद्ध-सत्त्वमयी लीलाशक्तिके योगसे निदानन्द्रगय विम्रहको भी धारण करते हैं । वही अतसीपुष्पसंकाश तथा नवनीलनीरददयामल या नीलकमलकान्ति भगवान्का सगुण-साकार स्वरूप है । उसी स्वरूपको कोई केकीकण्ठाभ कहते हैं। कोई तमालश्यामल कहते हैं। जैसे शैत्यके योगसे निर्मल जल ही शुद्ध वर्फ बनता है, घृतवर्तिकाके योगरे केवल अमि ही दाहकत्व-प्रकाशकत्व-विशिष्ट दीपशिखाके रूपमें प्रकट होता है, वैसे ही विशुद्ध सत्त्वमयी लीलाशक्तिके योगसे चिदानन्द ब्रहा ही सगुण-साकार श्रीविष्णुरूपमें प्रकट होता है । जैसे निराकार तथा अतिगम्भीर आकाशका इयामलरूप ही तत्त्ववेत्ताओं को अभिमत है, वैसे ही निराकार-निर्विकार, परम गम्भीर विष्णुतत्त्वका भी क्यामल रूप ही श्रुतिसम्मत है। तमकी उपाधिसे उपहित, तमके नियामक भगवान् शिवका वर्ण श्यामल है; उन्हींका ध्यान करते-करते विष्णु स्यामल हो जाते हैं । विष्णुका ध्यान करते-करते उनका स्वामाविक शुक्लरूप शंकरमें प्रकट हो जाता है। ये दोनों ही परस्परानुरक्त एवं परस्परात्मा हैं । युगके अनुरूप ही युगनियामक भगवान्का रूप होता है । जैसे मनुष्योंका नियमन करनेके लिये भगवान्को मनुष्यानुरूप बनना पड़ता है, वैसे ही युग-नियमनके लिये भगवान्को युगानुरूप बनना पड़ता है । स्वतः अरूप भगवान्में उपाधिके संसर्गसे ही रूपकी आविर्भूति होती है। सत्त्वप्रधान कृतयुग, रजोमिश्रित सत्त्वप्रधान त्रेता, रजःप्रधान द्वापर और तमःप्रधान कलि होता है । अतः कृतके अनुरूप ही कृतयुगीन भगवान् शुक्लरूपमें प्रकट होते हैं। त्रेताके अनुरूप भगवान्का रक्त रूप है, द्वापरके अनुरूप पीत एवं कलिके अनुरूप भगवान्का कृष्ण रूप होता है—

> 'शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः।' (श्रीमद्भागवत १०।८।१३)

इस दृष्टिसे कलिनियामक होनेसे इस समय भगवान् इयामल हैं।

भगवान् जीव-चैतन्य-ज्योतिःसमूहको ही कौस्तुभमणिके रूपमें धारण करते हैं । वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार एक, अलण्ड, अनन्त, सिचदानन्द भगवान्के ही समाश्रित सम्पूर्ण जीव-चैतन्य होते हैं, अतः अवश्य ही जीव भगवान्के भूषण हो सकते हैं । विशेषतः भगवत्प्राप्त भगवद्भक्त तो अवश्य ही भगवान्के कण्ठके देदीप्यमान, चमत्कारपूर्ण भूषण बनते हैं। भक्तलोग तभी तो इनसे ईर्ष्या करते हैं—

अहो सुमनसो मुक्ता बज्राण्यपि हरेहरः। न त्यजन्ति वयं तत्र का वा सारवशाः खियः॥

'अथीत् अहो ! मुक्ता ( मोती ) एवं सुमनस् ( पुष्प ) ( पक्षान्तरमें मुक्तलोग तथा देवतालोग ), हीरा आदि ( पञ्चान्तरमें कृटस्य-ब्रह्मभावापन्न लोग ) भी जब श्री-हरिके उरास्यलको छोड्ना नहीं चाहते, तव भला सारवद्या हम गोपाङ्गनाएँ उन भगवान्को केंसे छे।इ दें ? उस कौस्तुभमणिकी व्यापिनी साझात् प्रभाको ही श्रीवत्सके रूपमें भगवान् धारण करते हैं । दक्षिण वक्षःखल्पर कमल-नाल-तन्तुके सहश्र दक्षिणावर्त्त स्वेत रोमराजि 'श्रीवत्स' कही जाती है । वाम वक्षःस्थलपर वामावर्त सुवर्णवर्णा रोमराजि श्रीलाञ्छन लक्ष्मीका चिह्न है। एतावता भोक्तवर्गका सार तथा भोग्यवर्गका सार क्रमदाः श्री एवं श्रीवत्सके रूपमें भगवान्के वक्षःस्थलपर विराजमान है। ऐश्वर्याविष्ठात्री महाद्यक्ति भगवती लक्ष्मी 'श्री' है। परमात्मकर्तृक गर्भाधानकी महिमासे श्रीप्रसूत जीव चैतन्यसार 'श्रीवत्स' है । श्री वाम वश्च:स्थलमें और श्रीवत्स दक्षिण वक्षःस्थलमें है 'और वीचमें भृगुचरण-चिह्न है। एतावता विश्रचरणारविन्दका समादरपूर्वक सेवन करनेसे ही श्री एवं श्रीवत्सकी प्राप्ति सूचित होती है । नाना गुणमयी त्रिगुणात्मका माया ही 'वनमाला' है । परम सौगन्ध्य तथा अनेक रंगके तुलसी, कुन्द, मन्दार, पारिजात एवं सरोक्होंसे विरचित माला त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके ही मनोहर पुष्पोंकी बनी समझनी चाहिये । छन्दः समूह ही भगवान्का ·पीताम्बर<sup>,</sup> है । जैसे छन्दोंसे भगवान्का स्वरूप चमत्कृत एवं शोभित होता है, वैसे ही पीताम्बरसे भगवानका स्वरूप चमत्कृत एवं सुशोभित होता है । किन्हीं-किन्हीं स्थानींपर मोहिनी मायाको ही 'पीताम्बर' बतलाया गया है। जैसे मायाकी निजी चमक-दमकसे ब्रह्मस्वरूप तिरोहित हो जाता है, वैसे ही पीताम्बरसे भगवान्का मङ्गलमय श्रीअङ्ग आवृत रहता है। मायाके चाक्यचिक्यसे अनासक्त एवं अप्रभावित ही जैसे भगवत्त्वरूपको जानता है, वैसे ही पीताम्यरकी चमक-दमकको पार करनेपर ही भगवत्स्वरूपका उपलम्भ होता है। छन्दोंको पहले छादक भी बतलाया गया है।

त्रिवृत् अर्थात् त्रिमात्र प्रणव ही भगवान्का उपवीत है । सांख्य एवं योगको भगवान्ने मकराकृत कुण्डलके रूपमें कानोंमें धारण कर रखा है । पारमेष्ठय-पद ही भगवान्का मुकुट है । अनन्त नामक अव्याकृत ही भगवान्का आसन है । प्रकृतिरूप कारण-देहाभिमानी समष्टि चैतन्य ही 'अन्याकृत' कहलाता है । उसीको 'रोप' भी कहा जाता है । कार्य-प्रपञ्चके प्रलय हो जानेपर जो अवशिष्ट रहता है, वही 'रोप' है। उन अनन्त रोपरूप अन्याकृतपर ही चतुर्भुज-मृर्ति भगवान् विष्णु विराजते हैं। यों भी अन्याकृतके जपर ही कार्य-कारणातीत त्ररीयतत्त्व विद्यमान रहता है। चतुर्वर्गपदः चतुर्वेदात्मा, चतुर्वगस्वरूप एवं चतुरस्र भगवान्की चार भुजाएँ हैं । एक हाथमें वे धर्म-ज्ञानादियुक्त सत्त्वमय पद्मको धारण किये हैं। पद्मकी-सी ही सुन्दरता, मधुरता, सरसता, सुगन्धता धर्मादिमय सत्त्वमें होती है । ओजो-वलादियुक्त प्राणतत्त्व ही भगवान्की गदा है । उन्होंने जल्तत्त्व मे शङ्कके रूपमें एवं तेजस्तत्त्वको सुदर्शनके रूपमें दो हाथोंमें धारण कर रखा है ) वे आकाशतत्त्वको ही तल्वार एवं अन्धकारको ही चर्म (ढाल ) के रूपमें, कालको शार्क्चधनुषके रूपमें तथा कर्मोंको ही निषक्कके रूपमें धारण करते हैं। इन्द्रियाँ ही भगवान्के तूणीरोंमें रहनेवाले वाण हैं, क्रियाशक्तियुक्त मन ही रथ है, शब्दादि पञ्च-तन्मात्राएँ इस रथका अभिन्यक्त रूप हैं । जैसे रथारूढ़ होकर व्यक्ति तूणीरसे वाण निकालकर धनुषपर रखकर संधान करता है, वैसे ही क्रियाशक्तियुक्त मनपर आरूढ़ होकर प्रत्यक्चैतन्याभिन्न भगवान् ही कालरूप धनुषपर इन्द्रियोंको प्रतिष्ठित करके उनका संधान करते हैं। वर, अभय आदिकी मुद्राओंके रूपमें भगवान् अर्थ-क्रिया (प्रयोजन-सम्पत्ति)को धारण करते हैं। देव-पूजा योग्यता- सम्पत्ति है, भगवान्की परिचर्या ही अपने सम्पूर्ण दुरितोंके क्षयका कारण है । भग-शब्दार्थ---ऐश्वर्यादि षाङ्गण्य ही भगवानके श्रीहस्तमें विराजमान लीलाकमल है। इस दृष्टिसे प्रथम वर्णित कमल आसनभूत कमल है। धर्म और यश ही भगवान्के अपर दुलनेवाला चमर और व्यजन हैं, अक्तोभय वैकुण्ठधाम ही छत्र है, वेदत्रयीरूप गरुड़ ही यज्ञस्वरूप भगवान्के वाहन हैं, ऋग्यज्ञ:साम-इन्हीं तीनों वेदोंसे ही यज्ञकी सम्पन्नता होती है; अतः वेदात्मा ही गरुड़ है। यज्ञस्वरूप विष्णु ही उनपर विराजमान होकर चलते हैं। चिद्रृपा भगवती शक्ति ही भगवित्रया लक्ष्मी हैं, भगवदुपासना-विधायक पञ्चरात्रादि आगम ही पार्षदाधिप विप्वक्सेन हैं। अणिमा, महिमा आदि अष्ट विभूतियाँ ही भगवान्के नन्द-सुनन्दादि पार्षद हैं । वासुदेव-संकर्ण-प्रद्यम्न-अनिरुद्धरूपसे विराट्-हिरण्यगर्भ-अन्याञ्चत तुरीय-विश्व-तैजस-प्राज्ञ-तुरीयादि रूपमें उन्हीं चतुर्व्यूह, चतु-मूर्ति भगवान्का स्वरूप वर्णित है। ये भगवान् वेदोंके भी कारण हैं । स्वयंद्दक् एवं स्त्रमहिमपूर्ण हैं । परमार्थतः सर्वविध-भेद-विवर्जित होनेपर भी भगवान् अपनी शक्तिभूता मायासे ही विश्वका उत्पादनः पालन एवं संहरण करते हैं; अतएव ब्रह्मरूप विष्णु इन आख्याओं (नामों) से अनाच्छन्न ज्ञात होते हुए भी विभिन्न रूपोंमें प्रतीत होते हैं । फिर भी वे वस्तुतः भिन्न नहीं हैं; क्योंकि तत्त्वदर्शी विद्वानोंकी आत्म-रूपसे ही भगवानुका उपलम्भ होता है ।

## श्रीविष्णुसहस्रनामके पाठसे श्रीविष्णुकी कृपा-प्राप्ति

( ब्रह्मलीन स्वामी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती महाराज )

में पहले सी॰ पी॰ ( मध्यप्रान्त ) के एक छोटे-से गाँवमें रहता था। वाल्यावस्थामें ही मुझको ईरवरसे प्रेम था, अतएव साक्षर होनेके वादसे तित्य ही में श्रीविष्णुसहस्रतामका पाठ करके ही भोजन करता था। जब मेरी अवस्था सोल्ह वर्षकी हुई, तब एक रातको मेने स्वप्नमें देखा कि एक तेजसी वृद्ध महातमा तपस्ती-वेपमें मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं—'जिनके नामोंका तृ नित्य पाठ करता है। वह विष्णु में ही हूँ। में सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करता हूँ। आज अभी दो घंटेके वाद नुम्हारे गाँवमें आग लगेगी। तुम जल्दीसे अपना माल-असवाव एक वैलगाड़ीपर लाद लो और गाँवके वाहर चले जाओ।' इतनेमें मेरी तींद टूट गयी। ऐसी वातोंपर पहलेसे विश्वास था ही, अतएव मुझको प्रसन्नता पुर्द कि प्रभुने दर्शन देकर मुझे विपत्तिसे वचा लिया। मेंने झटपट अपना माल-असवाव वैलगाड़ीपर लादा तथा गाँवके वाहर चला गया। इस वातको मेने गाँवके अन्य भाइयोंसे भी कहा, परंतु किसीने मेरी नहीं सुनी। थोड़ी देर वाद सचमुच धाँय-धाँय करके गाँव जल उटा। आगको लप्टें आकाशको हुनेलगी। हाहाकार मच गया! आग बुहानेका वहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन हवाके जीरसे सब व्याहा हो गया। उस समय मेरी आँखोंमें आँसू थे, परंतु भगवानकी कृपादा सरण करके में फूला न समाना था।

# भगवान् विष्णु, शिव और ब्रह्मा तत्वतः एक ही हैं

( ब्रह्मालीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्रका )

विज्ञानानन्दघन परमात्माके वेदोंमें दो स्वरूप माने गये हैं । प्रकृतिरहित ब्रहाको धनिर्गुण-ब्रहा कहा गया है और जिस स्वरूपमें प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है, उस प्रकृतिसहित ब्रहाके स्वरूपको 'सगुण' वहते हैं। सगुण-ब्रहाके भी दो भेद माने गये हैं-एक निराकार, दूसरा साकार। निराकार-सगुण-ब्रहाको ही 'महेश्वर', 'परमेश्वर' आदि नामोंसे पुकारा जाता है। वे ही सर्वव्यापी निराकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश-इन तीनों रूपोंमें प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते हैं। इस प्रकार पाँच रूपोंमें विभक्त-से हुए परात्पर परव्रह्म परमात्माको ही शिवके उपासक 'सदाशिव', विष्णुके उपासक 'महाविष्णु' और शक्तिके उपासक 'महाशक्ति' आदि नामोंसे पुकारते हैं। श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभीके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं। शिवके उपासक नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुण ब्रह्मको सदाशिवः सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्मको महेश्वर; सृष्टिके उत्पन्न करनेवालेको ब्रह्मा, पालनकर्ताको विष्णु और संहारकर्ताको रुद्र कहते हैं और इन पाँचोंको ।ही शिवका रूप बतलाते हैं। भगवान् विष्णुके प्रति भगवान् महेश्वर कहते हैं--

त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया। सर्गरक्षालयगुणैर्निप्कलोऽपि सदा हरे ॥ X यथा च ज्योतिषः सङ्गाजलादेः स्पर्शता न वै। तथा ममागुणस्यापि संयोगाद्धन्धनं न हि॥ × × यथैकस्या सृदो भेदो नानापात्रे न वस्तुतः। कारणस्येव कार्ये च संनिधानं निदर्शनम्॥ X एवं ज्ञात्वा भवद्भयां च न दश्यं भेदकारणम्॥ वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम। अहं भवानज्रश्चेव रुद्रो योऽयं भविष्यति॥ एकरूपा न भेदस्तु भेट्ठे वै बन्धनं भवेत्। तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम्॥ मूळीभूतं सदोक्तं च सत्यं ज्ञानमनन्तकम्॥ (शिव०, रुद्र०, सृष्टि० ९ । २८, ३२, ३६—४० ) 'विणो! हरे!! में स्वभावसे अखण्ड होता हुआ भी संसारकी रचना, स्थित एवं प्रलयके लिये रजः-सत्त्व आदि गुणोंसे कमझः ब्रह्मा, विण्यु और रुद्र—इन नामोंके द्वारा तीन रूपोंमें विभक्त हो रहा हूँ।'' जिस प्रकार जलादिके संसर्गसे अर्थात् उनमें प्रतिविभ्व पड़नेसे सूर्य आदि ज्योतियोंका उन जलादिके साथ सम्पर्क नहीं होता, उसी प्रकार मुझ निर्गुणका भी गुणोंके संयोगसे वन्धन नहीं होता।' 'मिट्टीके नाना प्रकारके पात्रोंमें केवल नाम और आकारका ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है—एक मिट्टी ही है। कार्यमें कारणकी स्थिति ही इसका प्रमाण है।

#### $\times$ $\times$ $\times$

यह समझकर आपलेगोंको भेदका कोई कारण नहीं देखना चाहिये। वस्तुतः सम्पूर्ण दृश्य-पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ये ब्रह्माजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमूर्ति उत्पन्न होगी—ये सब एकरूप ही हैं; इनमें कोई भेद नहीं है। भेद ही बन्धनका कारण है। फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप नित्य, सनातन एवं सबका मूल-स्वरूप कहा गया है। यही सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत परब्रह्म है।

साक्षात् महेरवरके इन वचनोंसे उनका 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'—नित्य-विज्ञानानन्दघन निर्गुणरूप, सर्वव्यापी-सगुण-निराकाररूप और ब्रह्मा-विष्णु-रुद्ररूप—ये पाँचों सिद्ध होते हैं। ये ही पञ्चवक्त्र सदाशिव हैं।

इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्मुण परात्पर ब्रह्मको 'महाविष्णुः'; सर्वव्यापीः निराकारः, सगुण ब्रह्मको 'वासुदेवः' तथा सृष्टिः, पालन और संहार करनेव।ले रूपोंको क्रमशः 'ब्रह्माः', 'विष्णुः' और 'महेशः कहते हैं । महर्षि पराशर भगवान् विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने। विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ सदैकरूपरूपाय नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥ वासुदेवाय ताराय एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नुमः। विष्णवे मुक्तिहेतवे॥ अन्यक्तन्यक्तरूपाय

सर्गस्थितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः।

मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने॥

आधारभूतं विश्वस्थाप्यणीयांसमणीयसाम्।

प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्॥

(विष्णुपुराण १। २। १-५)

्निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एकरूप, सर्वविजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर एवं वासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध, संसार-तारक, विक्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा छयके कारण, एक और अनेक स्वरूपवाले, स्यूल-सूक्ष्म—उभयात्मक, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप एवं मुक्तिदाता भगवान् विष्णुको मेरा वारंवार नमस्कार है। जो जगन्मय भगवान् इस संसारकी उत्पत्ति, पालन एवं विनाशके मूल कारण हैं, उन सर्वव्यापी भगवान् वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है। विश्वाधार, अत्यन्त सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सर्वभूतोंके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुपोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है।

यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य, शुद्ध परमात्माका निर्गुण खरूप समझना चाहिये । व्यक्तसे सगुण खरूप समझना चाहिये । व्यक्तसे सगुण खरूप समझना चाहिये । उस सगुणके भी स्थूल और सूक्ष्म—दो खरूप बतलाये गये हैं । यहाँ सूक्ष्मसे सर्वव्यापी भगवान् वासुदेवको समझना चाहिये, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशके भी मूल-कारण हैं एवं सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम-नामसे यतलाये गये हैं । तथा स्थूलखरूप यहाँ संसारकी उत्पत्ति, खिति और लय करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेशके वाचक हैं, जो हिरण्यगर्भ, हरि और शंकरके नामसे कहे गये हैं । इन्हीं सब वचनोंसे श्रीविष्णुभगवान्के उपर्युक्त पाँचों रूप सिद्ध होते हैं ।

इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए देवगण कहते हैं—

सिंधिस्पितिविनाशानां शक्तिभूते सनाति । गुणाधये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ (मार्कण्डेय० ९१ । १०)

पहला, विष्णु और महेराके रूपसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पाटन और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति ! हे गुणापने ! हे गुणभवी नारायणी देवी ! तुम्हें नमस्कार हो ।

स्वयं भगवान् शीङ्गण कहते हें—

रवनेव हर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। रदमेवाचा स्टिविधी स्वेच्छ्या त्रिगुणासिम्हा॥ पि० सं० ५कार्यार्थे संगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्त्रयस्। त्वं सत्या नित्या सनातनी॥ परव्रह्मस्त्ररूपा भक्तानुग्रहविग्रहा। तेजस्त्वरूपा परमा सर्वोधारा परात्परा॥ सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वपूज्या निराश्रया। सर्वबीजस्वरूपा च सर्वसङ्गलगङ्गला ॥ सर्वतोभद्रा सर्वज्ञा ( महावै ०, प्रकृति ० ६६ । ७—११ )

'तुम्हीं विश्वजननी, मूल-प्रकृति ईश्वरी हो; तुम्हीं सृष्टिकी उत्पत्तिके समय आग्राशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो, तथापि प्रयोजनक्ता सगुण हे। जाती हो। तुम परब्रह्मस्वरूपा, सत्या, नित्या एवं सनातनी हो। परमतेजःस्वरूप और भक्तींपर अनुप्रह करनेके हेतु शरीर धारण करनेवाली हो; तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधारा एवं परात्परा हो। तुम सर्ववीजस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधारा एवं परात्परा हो। तुम सर्ववीजस्वरूपा, सर्वपूज्या एवं आश्रयरहित हो। तुम सर्वज्ञा, स्व प्रकारसे मङ्गल करनेवाली एवं सर्व-मङ्गलोंका भी मङ्गल हो।

जपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विशानानन्दधनस्वरूपके साथ ही सर्वव्यापी सगुण्रवहा एवं सृष्टिके उत्पक्तिः पालन और विनाशके लिये वहााः विष्णु और शिवके रूपमें होना सिद्ध है ।

इसी प्रकार ब्रह्माजीके विषयमें कहा गया है—
जय देवाधिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे।
अन्यक्तजन्मरूपाय कारणाय महात्मते॥
एतित्रभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक।
रजोगुणगुणाविष्ट सृजसीदं चराचरम्॥
सन्वपाल महाभाग तमः तंहरसेऽखिलम्।
(देवीपुराण ८३। १३—१५)

'आपकी जय हो! उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त व्यक्तलप, विगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेदाहाप तीनों भावंति भावित होनेवाले महातमा देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है। हे महाभाग! आप रजेतुगते आविष्ट होका हिरण्यगर्भरूपते चराचर संवारको उत्यन्न करते हैं तथा सन्तगुणकृत्त होकर विष्णुरूपते पालन करते हैं एवं नमामूर्ति पाल्य करके स्ट्रह्मपते सम्पूर्ण नंतारका नंहार करने हैं।

उपर्युक्त वचनेति बहार्जिक भी पनतर ब्रह्मादित प्रदे स्पोक्त होना विद्व होता है। अध्यक्तके तो स्वरूप एवं कारणसे सर्वन्यापी, निराकार सगुणरूप तथा उत्पत्ति, पालन और संदारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेक्क्प होना सिद्ध होता है।

इसी तरह भगवान् श्रीरामके प्रति भगवान् शिवके वाक्य हैं—

एकरत्वं पुरुषः साक्षात् प्रकृतेः पर ई्यंसे।
यः स्वांशकलया विद्वं स्जस्यवसि हंसि च॥
अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्।
एक एव त्रिधा रूपं गृह्णासि कुहफान्वितः॥
स्टौ विधातृरूपस्त्वं पालने स्वप्रभामयः।
प्रलये जगतः साक्षादहं शर्वोख्यतां गतः॥
( पश्च ) पाताल ० ४६ । ६—८ )

'आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात् अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा-विष्णु-रुद्ररूपसे क्रमशः विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं। आप अरूप होते हुए भी अखिल विश्वके परम कारण हैं। आप एक होते हुए भी माया-संविलत होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं। संसारकी सृष्टिके समय आप ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, पालनके समय स्वप्रभामय विष्णुरूपसे व्यक्त होते हैं और प्रलयके समय मुझ शर्व (रुद्र) का रूप धारण कर लेते हैं।

श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान् शंकरने पार्वतीजीसे भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है— अगुन अरूप अरुख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जुलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥

×
 ×
 ×
 ×
 (१।११५ की चौपाइयाँ)

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके परब्रह्म परमात्मा होनेका विविध ग्रन्थोंमें उल्लेख है । ब्रह्मवैवर्तपुराणमें कहा है कि एक महासर्गके आदिमें भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य अङ्गोंसे भगवान् नारायण और भगवान् शिव तथा अन्यान्य सब देवी-देवता प्रादुर्भूत हुए । वहाँ श्रीशिवजीने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है—

> विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम् । च विश्वस्थं विश्वकारणकारणम् ॥

विश्वरक्षाकारणं च विश्ववं विश्ववं परम्।
फलवीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम्॥
(अष्वि॰, स्ष्टि॰ ३। २४-२५)

'आप विश्वस्प हैं, विश्वके स्वामी हैं, विश्वके स्वामियोंके भी स्वामी हैं, विश्वके कारण हैं—नहीं नहीं, विश्वके कारणके भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वमें (अन्तर्यामीरूपके) स्थित हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नानारूपींसे विश्वमें आविर्भूत होते हैं। आप फलंके दीज हैं, फलोंके आधार हैं, फलस्वरूप हैं और फलदाता हैं।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं भी अपने लिये श्रीमुखसे कहा है—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याब्ययस्य च। शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ (१४। २७)

गतिभैती प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥
तपाम्यहमहं वर्षे निगृह्धाम्युत्सृजामि च।
अमृतं चैत्र मृत्युश्च सदस्चाहमर्जुन॥
(९।१८-१९)

मतः परतरं नान्यत् किंचिद्स्ति धनंजय। मिय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव॥ (७।७

बो मामजमनादिं च वेत्ति छोक्रसहेश्वरम्। असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ (१०।३

'अर्जुन! उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतव तथा नित्य धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ह आश्रयहूँ।अर्थात् उपर्युक्त अविनाशीब्रह्म, अमृत और शाश्वर धर्म तथा ऐकान्तिक सुख—यह सब मैं ही हूँ।

प्राप्त होनेयोग्य, भरण-पोषण करनेवाला, सबका खामी शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, आश्रय, प्रत्युपकारः चाहकर हित करनेवाला, उत्पंत्ति-प्रलयरूप, सबका आधार निधान \* और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं हं सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता हूँ औ

\* प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूत स्क्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हैं इसका नाम 'निधान' है | वरसाता हूँ एवं हे अर्जुन ! अमृत और मृत्यु एवं सत् और असत्—सव कुछ मैं ही हूँ ।

ंहे धनंजय! मेरे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मणियोंके सहश मुझमें गुँथा हुआ है।

'जो मुझको अजन्मा ( वास्तवमें जन्मरहित ), अनादि क्ष तथा लोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें श्रानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

अपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान् श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण तत्त्वतः एक ही हैं । इस विवेचनपर दृष्टि डालकर विचार करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी उपासक एक सत्य विज्ञानानन्दघन परमात्माको मानकर सच्चे सिद्धान्तपर ही चल रहे हैं । नाम-रूपका भेद है, परंतु वस्तु-तत्त्वमें कोई भेद नहीं । सबका लक्ष्यार्थ एक ही है । ईश्वरको इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन समझकर शास्त्र और आचार्योंके वतलाये हुए मार्गके अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उसकी जो उपासना है ।

विज्ञानानन्द्यन, सर्वव्यापी परमातमा शिवके उपर्युक्त तत्त्वको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान् विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान् शिवकी निन्दा करते हैं। कोई-कोई यदि निन्दा और द्वेष नहीं भी करते तो प्रायः उदासीन-से तो रहते ही हैं। परंतु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुतः ज्ञानरहित समझा जाता है। यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार न करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है, तो वह ठीक नहीं है। जैसे पितवता स्त्री एकमात्र अपने पितको ही इप्र मानकर उसके आशानुसार उसकी सेवा करती हुई, पितके माता-पिता, गुरजन तथा अतिथि-अभ्यागत और पितके अन्यान्य सम्वन्धियों और प्रेमी वन्धुओंकी भी पितके आज्ञानुसार पितकी प्रसन्नताके लिये पर्योचित आदरभावसे मन लगाकर विधिवत् सेवा परती है और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ पातिव्रत्य-पाति कार भी न शिरकर उन्हें शोभा और यशको प्राप्त होती

है ( वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और द्वेष-बुद्धिमें है अथवा व्यभिचार और शत्रुतामें है, यथोचित वैध सेवा तो कर्तव्य है), उसी प्रकार परमात्माके किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट मानकर उसकी अनन्यभावसे भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देवोंकी भी अपने इष्टदेवके आज्ञा-नुसार उसी स्वामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। उपर्युक्त अवतरणोंके अनुसार जव एक नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही हैं तथा वास्तवमें उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तव किसी एक नाम-रूपसे द्वेष या उसकी निन्दा, तिरस्कार और उपेक्षा करना उस परब्रह्मसे ही वैसा व्यवहार करना है। कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने या श्रीव्रह्माने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि की है और न निन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है; बल्कि निन्दा आदिका निपेध और तीनोंको एक माननेवालेकी प्रशंसा ही की है। शिवपुराणमें कहा गया है-

एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्।
परस्परेण वर्धन्ते परस्परमनुद्रताः॥
फ्रिचिद्रश्चा क्रिचिद्विष्णुः क्रिचिद्वद्रः प्रशस्यते।
नानेव तेषामाधिक्यमैद्दवर्यं चातिरिच्यते॥
अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः।
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः॥

भी ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) एक दूसरेंसे उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेंके घारण करते हैं, एक दूसरेंके ह्यारा दृद्धिगत होते हैं और एक दूसरेंके अनुकूछ आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्मांकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी। उनका उत्कर्प एवं ऐश्वर्य एक दूसरेंकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक कहा गया है, जैसे वे अनेक हों। जो संशयात्मा मनुष्य यह विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है, वे अगले जन्ममें राक्षण अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

स्वयं भगवान् शिव श्रीविष्णुभगवान्ते गहते हैं—

महर्शने फर्ल यहें तदेव नव हर्शने।

समेव हृद्ये विष्णुर्विष्णेश्व हृद्ये हाहम्॥

टभयोरन्तरं यो व न जानाित मतो सम।

(शिवक रहक महिक १ । ४४-५६)

 <sup>&#</sup>x27;स्कादि' सहसे कहते हैं, जो आदिस्टित हो संत सदक्त
 धारण हो।

भेरे दर्शनका जो फल है, वही आपके दर्शनका है। आप विष्णु मेरे हृदयमें निवास करते हैं और मैं आप विष्णुके हृदयमें रहता हूँ। जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, वही मुझे मान्य है।

भगवान् श्रीराम भगवान् श्रीदावसे कहते हैं—

ममासि हृद्ये शर्व भवतो हृद्ये त्वहम् ।

श्रावयोरन्तरं नास्ति मृद्धाः पश्यन्ति दुर्धियः ॥

ये भेदं विद्धत्यद्धा आवयोरेफरूपयोः ।

कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम् ॥

ये त्वद्भक्तास्त एवासन्मद्भक्ता धर्मसंयुताः ।

मद्भक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नतिकराः ॥

(पद्म०, पाताल० ४६ । २०–२२ )

'शंकर! आप मेरे हृदयमें रहते हैं और मैं आपके हृदयमें रहता हूँ। हम दोनोंमें कोई मेद नहीं है। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर मेद समझते हैं। हम दोनों एकरूप हैं; जो मनुष्य हम दोनोंमें मेद-भावना करते हैं, वे हजार कल्पपर्यन्त कुम्भीपाक नरकोंमें यातनाएँ भोगते हैं। जो आपके भक्त हैं, वे धार्मिक पुरुष ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं, वे प्रगाद भिक्तसे आपको भी प्रणाम करते हैं।

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण भी भगवान् श्रीशिवसे कहते हैं—

त्वरपरो नास्ति से प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनः परः।
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः॥
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावचनद्रदिवाकरौ।
कृत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्य वसेत्कल्पायुतं दिवि॥
प्रजावान् भूमिमान् विद्वान् पुत्रवान्धववांस्तथा।
ज्ञानवानमुक्तिमान् साधुः शिवलिङ्गार्चनाद् भवेत्॥
शिवेति शब्दमुचार्य प्राणांस्त्यजति यो नरः।
कोटिजन्मार्जितात् पापानमुक्तो मुक्ति प्रयाति सः॥

( ब्रह्मवैवर्त्त , ब्रह्म ० ६ । ३१-३२, ४५, ४७ )

'मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अज्ञानी एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, वे जबतक चन्द्र और सूर्यका अस्तित्व रहेगा, तवतक 'कालसूत्र' नामक नरक-में पचते रहेंगे। जो शिवलिङ्गका निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है, वह दस हजार कल्पतक स्वर्गमें निवास करता है। शिविलिङ्गके अर्चनसे मनुष्यको संतान, भूमि, विद्या, पुत्र, वान्धव, श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति—सव कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शिवः शब्दका उच्चारण कर शरीर छोड़ता है, वह करोड़ों जन्मीके संचित पापीसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है।"

भगवान् विष्णु श्रीमद्भागवत (४।७।५४) में दक्षप्रजापतिके प्रति कहते हैं—

त्रयाणामेकभावानां यो न पदयति वे भिदाम्। सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति॥

्वित्र ! हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी आत्मा हैं। हमारे अंदर जो भेद-भावना नहीं करता, निस्तंदेह वह शान्ति (मोक्ष) को प्राप्त होता है।

श्रीरामचिरतमानसमें भगवान् श्रीरामने कहा है— संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । ते नर करिह करूप भिर घोर नरक महुँ वास ॥ (६।२)

ओरउ एक गुपुत मत सर्वाह कहउँ कर जोरि। संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ (७।४५)

ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके इष्टदेवकी निन्दा या अपमान करता है, वह वास्तवमें अपने ही इष्टदेवका अपमान या निन्दा करता है। परमात्माकी प्राप्तिके पूर्वकालमें परमात्माका यथार्थ रूप न जाननेके कारण भक्त अपनी समझके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो स्वरूप कल्पित करता है, वास्तवमें उपास्यदेवका खरूप उससे अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना तथा रुचिके अनुसार की हुई सची और श्रद्धायुक्त उपासनाको परमात्मा सर्वथा सर्वोशमें स्वीकार करते हैं; क्योंकि ईश्वर-प्राप्तिके पूर्व ईश्वरका यथार्थ स्वरूप किसीके भी चिन्तनमें नहीं आ सकता । अतएव ईश्वरके किसी भी नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना करनेवाला पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाता है । हाँ, सकाम-भावसे उपासना करनेवालेको विलम्ब हो सकता है; तथापि सकामभावसे उपासना करनेवाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है (गीता ७ । १८); क्योंकि अन्तमें वह भी ईश्वरको ही प्राप्त होता है-

'मद्रक्ता यान्ति मामपि।' (गीता ७ । २३ )

# श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें अगवान् विष्णु

( हेखक्-अनन्तर्शाविभूपित जगद्गुरु श्रीनिम्बाकीचार्य श्री श्रीजी श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज )

अनन्त विश्व-ब्रह्माण्ड एवं निखिल चराचर प्राणियोंके एकमात्र अधिष्ठान, अभिन्न निमित्तोपादानकारण, सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वशक्तिमान्, वेकुण्ठाधिपति, रमानाथ भगवान् श्रीविष्णु हें। 'संकल्पादेव तु तच्छूतेः।' 'लोकवत्तु लीला-केवल्पस्।' (ब्रह्मसूत्र ४।४।८;२।१।३३) के अनुसार पुराण-पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायणकी अचिन्त्य शक्ति अघटन-घटना-पटीयसी विश्वविमोहिनी मायाके संकल्पमात्रपर ही नाना लीला-विलासके निमित्त इस जगत्का सृजन, पालन और लय होते हैं।

विधि-शिव-पुरंदर-गन्धर्य-किंगर आदि समस्त स्वर्गलोक-वासी इन श्रीहरिकी आज्ञाका अनुवर्तन एवं उनके द्वारा विहित विधानका परिपालन सतर्कतापूर्वक यथाविधि निरन्तर करते हैं। नवनीरद-श्यामल, कमल-लोचन, लक्ष्मी-बल्लम श्रीचतुर्भुज प्रभुके अनन्त अचिन्त्य स्वाभाविक निरितशय ज्ञान-शक्ति-बल-ऐश्वर्य-तेज-वीर्य-सौशील्य-वात्सल्य-सौहार्द-सर्वशरण्यत्व-धेर्य-द्या-सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्य-मार्दव आदि निखिल कल्याणगुण-समृहसे आकृष्ट होकर निखिल लोक अपनी अतृप्त हग्राशिसे उनका दर्शन यरनेके लिये उत्कण्टित रहते हैं। श्रुति-सूत्र-स्मृति-पुराण-तन्त्र आदि शास्त्र उनके गुण एवं स्वरूपका प्रतिपल वर्णन करते नहीं अधाते।

क्षीरवायी पद्मनाम भगवान् विष्णुके ही संकेतमात्रसे इस असीम छित्रा समस्त कार्य स्वतः संचालित है। इन्होंके नामिप्रदेशसे ब्रह्माकी उत्पत्ति एवं उन्हों ब्रह्मासे ही लोकसर्जनका समारम्म होता है। विधाताकी मानसिक सृष्टिमें प्रथम सन व्यक्तिनारद प्रभृति हैं। मनुके अनन्तर ही विन्दु-सृष्टिका उपव्रम है। जब सनकादिकोंने पितामह ब्रह्मासे एक पृत्तक प्रथन (भा० ११। १३। १७ में) पृद्धाः तब चतुनानन निगृह भाव-संबल्धित इस रहस्यमय प्रश्नका यथार्थ समाधान परनेने स्वयं हो अन्तर्भ जानकर समाधित्य हो मन-ही-मन परमाकरणा परणाव्य शीविष्णुभगवान्त्रा चिन्तन करने छो। सनी द्यां विधिष्णुने हं सरप्रसे आविन्त्र होकर सनकादि महार्थिको इतिष्यम प्रश्नका यथोन्तित समाधान कर पञ्चवदी-विधासक भित्रीभाजनन्त्रसङ्घा उपवेश क्षिया। व ही हंस-स्वर्थ शीनानम्म शीनिम्बार्यचादीनाई परमाराच्ये ए। स्वर्थ शीनानम्म शीनिम्बर्यचादीनाई एरमाराच्ये हो स्वर्थ रीवानम्म शीनिम्बर्यचादीनाई सम्बर्ध हो स्वर्थ होता

है । उसी श्रीगोपालमन्त्रराजका उपदेश हंसभगवान्से श्रीसनकादिकोंको प्राप्त होनेपर देवर्षिवर्य श्रीनारदजीको भी मिला और वही मन्त्रराज देवर्षिके द्वारा सुदर्शन-चकावतार श्रीनिम्वाकीचार्य भगवान्को विधिवत् उपदिष्ट हुआ । इस परम्पराका संकेत स्वयं श्रीनिम्वार्कभगवान्ने स्वप्रणीत 'वेदान्त-पारिजात-सौरभ' नामक 'ब्रह्मसूत्र'-भाष्यमें एवं 'वेदान्त-कामधेनु-दशक्लोकी'में सम्यक् प्रकारसे किया है ।

इससे श्रीनिम्वार्क-सम्प्रदायमें भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना सुप्रमाणित है । श्रीहंसभगवान् की अभिवन्दना करते हुए पूर्वाचार्योंने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है—

हंसस्त्ररूपं रुचिरं विधाय यः सम्प्रदायस्य प्रवर्तनार्थम् । स्वतस्त्रमाख्यात् सनकादिकेभ्यो नारायणं तं शरणं प्रपद्ये॥

'जिन्होंने इंसका स्वरूप धारणकर सम्प्रदायके प्रवर्तनके लिये सनकादिको अपने तत्त्वका उपदेश दिया, उन भगवान् नारायणकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

इसके अतिरिक्त श्रीमित्रम्यार्कभगवान्से परवर्ती पूर्वाचार्यो-द्वारा विरचित 'सविशेष-निर्विशेष-श्रीकृष्णस्तवराज'में भगवान् श्रीविष्णुकी अनिर्वचनीय मधुरिमा एवं अशकृत दिव्य महिमाका वर्णन वड़ी ही सरळतापूर्वक किया गया है—

तत्त्वमादिपदवाच्यविष्णवे जिष्णवेऽखिलगुरो भविष्णवे। आत्मनां यमयते प्रतेजसे नौमि ते मधुरिपो महीजसे॥

'मधुनामक राक्षत तथा मधु ( शहद ) के सदृश मधुर प्रतीत होनेवाले इस जागतिक विपय-विपके विनाशक प्रभो ! ब्रह्मा-शंकरादि देवोंके भी पथ-प्रदर्शक ! 'तत्' और 'त्यम्' आदि पदोंके वाच्यः सर्वव्यापीः सर्वविजयीः सर्वत्र विस्तार करनेवाले, जीवसमृह और उनके अन्तःकरणोंका नियन्त्रण करनेवाले, प्रत्यर तेज और अनन्तशक्तिसम्पन्नः रमानाथ श्रीविष्णुकी वन्दना करता हूँ ।'

पूर्वोक्त प्रधारते ही जगहुर श्रीदेवाचार्यजी महाराहने श्रीसर्वेस्वरप्रात्तिकोष्ठभी एवं भवनवयनुगारककोष्ठभ भें श्रीमदारायगरक आसी अञ्चत निरा प्रकट भी है—

हे नारायण गारसिंह नर हे सीलाइने भूरने पूर्णिनिन्यविधियमिक विभो सील श्रमणाल । भानन्दासृतवारिधे वरद हे वात्सल्यरत्नाकर स्वामाश्रिस्य न फोऽपि याति जठरं तन्मां भवात्तारय ॥ (श्रीसर्वेद्दरप्रपत्तिस्तीत १३)

'निखिल-आनन्दामृतके अगाध सागर, भक्त-अभिवाञ्छित वरको प्रदान करनेवाले, सर्वोत्कृष्ट वात्सल्य-भावके सिन्धु, अचिन्तनीय विचित्रशक्ति (सामर्थ्य)के केन्द्र, सर्वव्यापी, पूर्ण-ब्रह्म, विश्वपति, अप्राकृत-लिल्तलीलानिकेतन, क्षमासागर, नर एवं नृसिंहस्वरूप, लक्ष्मीप्राणवल्लभ हे नारायण विष्णो! आपके सर्वोच्च दिल्याश्रयको प्राप्तकर फिर कोई भी प्राणी जन्म घारण नहीं करता; अतएव हे भगवन्! मुझ शरणागतको इस भव-सागरसे पार करनेका अनुग्रह करें।

हमारे सम्प्रदायके उपर्युक्त क्लोकद्वयके अतिरिक्त श्रीविष्णु-आराधनापरक शतशः संस्कृत क्लोक तथा भाषा-पद्मावली विद्यमान हैं। हमारे सिद्धान्तानुसार श्रीकृष्ण और श्रीविष्णु-में किसी भी प्रकारका विभेद अस्वीकृत है। इसीलिये तो जगद्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरी भद्याचार्यजीने स्वप्रणीत (श्रीकृष्णशरणापत्तिस्तोत्र)में इसका सम्यक् दर्शन कराया है—

ब्रह्मण्यदेवजनवल्लभ दीनबन्धो
लक्ष्मीनिवास करुणालय कंसरात्रो ।
वैकुण्ठनाथ धरणीधर धर्मरूप
न्नायस्य केराव हरे शरणागतं मास् ॥
नारायणाव्यय विभो भवबन्धनाश
वेदान्तवेद्य यदुनन्दन विश्वरूप ।
श्रीवस्तश्रीधर गदाधर शङ्खपाणे
न्नायस्य केराव हरे शरणागतं मास् ॥
(श्रीकृष्णशरणापत्तिस्तोत्र २, ५)

'हे ब्राह्मणोंके भक्त, भक्तप्रेमी, दीनबन्धो, लक्ष्मीनिवास, करणानिधान, कंसका उद्धार करनेवाले, वैकुण्ठपति, घरणीधर, धर्मरूप केशव! मुझ श्ररणागतकी रक्षा करो। हे अविनाशी, सर्वव्यापक, संसार-वन्धनका उच्छेद करनेवाहे, वेदान्तवेद्य, विश्वरूप, नारायण-नामसे प्रसिद्ध यदुनन्दन, हे श्रीवत्स और लक्ष्मीको वक्ष: स्यलपर धारण करनेवाले गदाबर! शङ्गपाणे केशव! मुझ शरणागतको उवार लो।

अन्य प्रन्थोंमें भी इस प्रकारके अनेक पद्य मिळते हैं। जहाँ श्रीकृष्ण-श्रीविष्णुमें एकरूपताकी अभिव्यक्ति स्पष्ट है। श्रीनिम्वार्कभगवान्के उत्तरवर्ता आचार्यचरणोंने पर्याप्तरूपेण श्रीविष्णुपरक उपासनाका विवेचन किया है तथा वैष्णवींकी वैष्णवता भी तो इसीका ही बोच कराती है। वैष्णवींके सभी कर्म-धर्म श्रीविष्णुमय ही होते हैं। इसी प्रसङ्गका महामधुर वर्णन श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराजने अपने विशाल 'श्रीपरशुरामसागर' नामक प्रन्थमें किया है—

थित वसैः वृक्ष वसै प्रिधि सुर्ग पाताल में त्रिणा कुल विष्णु वलकीट तोहि दीसें तत्रइ विष्णु बिष्णु में सकल सामानि है सम। देखिये विष्णु निन् और दूजा ना कोई। बिच्णु बैकुंठपति मयो ध्परसा? निजदास कोई ॥ ( श्रीपरशुरामचरितावलियाँ ख० १। प० ४४ )

एवंविध अगणित पद्य हैं, जिनमें पूर्वाचार्यपाद एवं अनेक संत-विद्वानों तथा भगवद्रसिक भक्तोंने अपने संस्कृत एवं भाषा- प्रन्थोंमें श्रीविष्णु-आराधनाको ही सर्वोत्कृष्ट वताया है तथा उसीके आराधनपर विशेष बल दिया है। वस्तुतः इस सकल व्यापक ब्रह्माण्डके एकमात्र वीजरूप वेंकुण्ठाधिपति श्रीमन्नारायण भगवान् श्रीविष्णु हैं और ये ही श्रीनिम्वार्क सम्प्रदायके श्रीराधा-कृष्णरूपेण परम उपासनीय तत्त्व हैं।

श्रीविष्णु-अंशसे प्रेम और भक्ति होती है

शिवके अंशसे पैदा होनेपर मनुष्य ज्ञानी होता है; ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या—इसी भावकी ओर उसका मन झुका रहता है। विष्णुके अंशसे पैदा होनेपर प्रेम और भक्ति होती है। वह प्रेम और वह भक्ति मिट नहीं सकती। ज्ञान और विचारके बाद वह प्रेम और भक्ति अगर घट जाय, तो किसी दूसरे समय बड़े जोरोंसे बढ़ जाती है।

—श्रीरामकृष्ण परमहंस





## भगवान् विष्णुका अवतार-रहस्य

( हेखक-श्रीजगदाचार्यसिंहासनाथीश महामहिमोपाध्याय श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिभयंकर अण्णज्ञराचार्यजी महाराज )

'अजायसानी बहुधा विजायते' (यजु० ३१। १९) 'त उ श्रेयान् भवति जायसानः, 'पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनी'—इत्यादि श्रुति-प्रमाणिके अनुसार तथा 'बहुनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। (गीता ४। ५)

—अर्जुन ! मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। ग्रिस्त गीतोक्त प्रमाणके अनुसार भगवान्के अवतार होते रहते हैं। इनमें मत्त्य-कूमं आदि दस अवतार विशिष्ट हैं। उनमें भी—

द्शवर्षसहस्राणि दशवर्षस्तानि च। रामो राज्यसुपासित्वाः (वा॰ रा॰१।१।९८)

—ग्यारह हजार वर्षोतक भृतलको अलंकृत करनेवाले दश्रथनन्दन परमपुरुष श्रीरामका मनुष्याकृतिमें दिव्य अवतार सभी अन्य अवतारींसे विशिष्ट है।

श्रीरामायणमें प्रायः इनका मनुष्यत्व ही प्रकटित होता है। अपने आश्रममें आये हुए देवर्षि नारदसे वेदविधाश्रेष्ठ वाल्मीिक मुनिने कहा—'ज्ञानुमेवंविधं नरम्।'' 'परं फौत्हु हुलं हि मे॥' (वा० रा० १।१।५) अर्थात् इस प्रकारके मनुष्यको जाननेके लिये मुझे परम कौत्हल हो रहा है। उत्तर देते हुए नारदजीने भी कहा—'मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तेर्युक्तः श्रूयतां नरः॥' (वा० रा० १।१।७) अर्थात् ऐ मुने! में इन गुणोंसे युक्त एक मनुष्यको वतला रहा हूँ, मुनिये। जिस प्रकार नारदजीने श्रीरामको 'नरः कहा है, उसी प्रकार अनेक स्थानींपर श्रीरामको 'नर-शार्वूल', 'नर-स्थाम' आदि कहा गया है। स्थान-स्थानपर श्रीरामका 'नरः रूपमें वर्णन देखकर प्रक्त होता है कि 'मानवाकारमें श्रीरामनामन विशिष्ट स्थित क्या विष्णु थे ?'

विभिन्न वर्णनोके आधारपर श्रीराममें सर्वथा विशिष्ट मनुष्पलका ही चोप होता है; नारावण महाविष्णुने ही समके रूपमें अवतार तिया है, यह प्रतिपादन करनेके लिये शीम अवतार नहीं मिलता। हिंतु को श्रीरामको मात्र-मानव भानते हैं, उन्हें अश्रीप्याकाण्टका प्रारम्भिक अंदा देखना चाहिये। महर्षि तालमीकितीने स्वयं स्वर्ष लिखा है—

स रि देवरदीर्गस्य सदगस्य वधार्थिनः। शर्थिके मानुने छंके राष्ट्रं विष्णुः सनवतनः॥

(町0円0天1月1日)

अर्थात् परम प्रचण्ड रावणके वधकी इच्छासे प्रेरित देवताओं के द्वारा प्रार्थना किये जानेपर सनातन विष्णु-भगवार्ने मनुष्यलोकमें जन्म लिया । 'एतस्मिकन्तरे विष्णुरुपयातों महाद्युतिः' (वा० रा० १ । १५ । १६ )—इत्यादिसे विष्णु ही देवताओं की प्रार्थना के लक्ष्य हैं, यह बहुत स्पष्ट है । रावणके वधके पश्चात् 'भवाक्षारायणो देवः' (वा० रा० ६ । ११७ । १३ ) (आप भगवान् विष्णु हैं ) यह कहते हुए देवताओं के सम्मुख 'आत्मानं मानुषं सन्ये रामं दशरधात्मजम् ।'८५ (वा० रा० ६ । ११७ । ११ )—कहते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अपने नारायण होनेका खण्डन नहीं किया है । उनके इस वचनसे यही ध्वनित होता है कि सार्वभौम साक्षात् नारायण देवताने ही दाशरिय श्रीरामचन्द्रके रूपमें दिव्य अवतार लिया ।

अब एक दूसरा विचार प्रस्तुत है। नारायणने राम-रूपमें क्यों अवतार लिया ? स्वयं भगवानने साधुओंका परित्राण, दुर्धोका विनादा तथा धर्मकी स्थापनाको अपने अवतारका प्रयोजन वतलाया है । श्रीरामायणमें भी 'उद्गिर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः देवैः अर्थितः विष्णुः मानुपे लोके जज्ञे'-इस प्रकार रावणके वधको ही रामावतारका मुख्य प्रयोजन बतलाया गया है। तथापि विचार-विचक्षण लोगोंकी इतनेसे ही तृप्ति नहीं होती । संकल्पमात्रसे सृष्टि-संहार आदि कार्यमें समर्थ उन परम पुरुषके लिये हिरण्यकशिप-हिरण्याक्ष-रावण-कंस एवं शिञ्चपाल-कौरवादि क्षुद्र प्राणियोंके संहारके लिये इस मनुष्यलोकमें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता थी ? साधुओंका परित्राण हो। दुष्ट विनादाकी प्राप्त हों—इस संकल्पमात्रसे उनके लिये क्या कुछ भी दुरसाध्य था ? जिनको श्रुति 'आनन्दमय' कहती है, उनको नाना प्रकारके दुःखींचे भरपूर मानवाकारमें जन्म छेनेकी समस्त्रण्या कैसे उत्पन्न हुई ?

भगवान् श्रीरामानुज्ञाचार्यके चरणोमें दैछहर शिक्षा प्राप्त वित्रे हुए गुरुवर श्रीकृरनाथद्वारा रचित काव्यस्माने एक स्टोक यहाँ उद्देव किया जा रहा है—

 भै भारतेका वद्यस्थलस्य रागके स्पन् मनुष्य मानदा है। अनाप्तं ह्यासन्यं न तत्र फिल किंचिद् तरद ते जगजन्मस्थेमप्रलयविधयो धीविलसितम्। तथापि क्षोदीयस्सुरनरकुलेप्वाशितजनान् समाइलेप्दं पेप्दं तद्सुखकृतां चावतरित॥

इसका भाव यह है कि सत्य ही भगवान सर्वशा आप्तकाम हैं और उनके संकल्पमात्रसे जगत्की सृष्टि-स्थिति-संहारके कार्य होते रहते हैं; तथापि उनका अति धुद्र सुर-नर-कुलमें अवतार अपने आश्रितजनोंके समारलेपके लिये तथा उनके विद्वेषी लोगोंका दमन करनेके लिये होता है। श्रीकुरनाथने यहाँ जो 'आश्रितजनानु समाख्छेष्ट्रम्' कहा है, वह गीतोक्त 'साधूनां परित्राणाय' (४।८) पदमें विवक्षित अर्थका ही अनुवाद है। जो भगवान्का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो उनसे सम्भाषणकी अभिलाषा रखते हैं, जो उनका प्रगाद आलिङ्गन करनेकी कामना करते हैं, जो उनके चरण-कमलोंकी स्वयं पूजा करनेकी इच्छा करते हैं, उन सबकी उन-उन कामनाओंकी ( आत्म-दर्शन-आलाप-आक्रेष आदि प्रदानद्वारा ) पूर्ति करके परित्राण करनेके लिये भगवान् अवतरित होते हैं—यह भाष्यकार भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके भाष्यकी प्रक्रिया है। श्रीकृरनाथकी उक्ति इससे भी आगे बढ़ गयी है। उनकी 'आश्रितजनान समा-इकेष्ट्रम्'-यह उक्ति अमूल्य ही है । भक्तलोगोंके चित्तमें

भगवान्का आहलेप करनेकी रुचि तो अलग रही, खयं भगवान्की अपने भक्तका संदलेप करनेकी जो रुचि है, वह साधात् अवतार लियं विना कैसे सफल हो सकती है—इस भावसे श्रीकृरनाथ गुरु हमें अनुगृहीत करते हैं।

फिर कहते हैं-

संद्रेषे भजतां त्वरापरवशः कालेन संशोध्य ता-नानीय स्वपदे स्वसंगमकृतं सोहं विलम्बं वत। अक्षाम्यन् क्षमिणां वरो वरद सन्नत्रावतीणः ""—

अर्थात् भक्तांका आक्लेप करनेके लिये भगवान् अति आतुर हैं। उनकी संशुद्धि करके यथासमय अपने पास बुलाकर उनका आक्लेप करनेमं विलम्ब होगा, इसको वे सहन नहीं कर सकते; अतएव क्षमाशीलोंमें श्रेष्ठ, परमपद-प्रदानार्थ उत्सुक श्रीविष्णुभगवान् तुरंत अवतार लेते हैं।

यदि केवल रावण आदि दुष्टोंका संहार ही भगवान् करना चाहते तो संकल्पमात्रसे ही उसको पूरा कर डालते और सामान्यजनके द्वारा अभिषेत साधु-परित्राण भी सिद्ध हो जाता । किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि भगवान् स्वकीय अचिन्त्य दिव्य गुणोंको प्रकट करनेकी इच्छासे ही मनुष्योंके वीच अवतीर्ण होकर हमको कृतार्थ करते हैं । इससे सब युक्तियुक्त हो जाता है।

# पुराणपुरुष भगवान् विष्णु

एकं पुराणं रूपं वे तत्र पाद्यं परं महत्। ब्राह्यं सूर्धा हरेरेव हृद्यं पद्मसंज्ञकम् ॥ वैष्णवं दक्षिणो बाहुः शैवं वामो महेशितुः। ऊरू भागवतं प्रोक्तं लाभिः स्यान्नारदीयकम् ॥ मार्कण्डेयं च दाक्षाङ्चिर्वामो ह्याग्नेयमुच्यते। भविष्यं दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मनः॥ ब्रह्मचैवर्तसंशं तु वामजानुरुदाहृतः। छेङ्गं तु गुल्फकं दक्षं वाराहं वामगुल्फकम् ॥ स्कान्दं पुराणं छोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतम्। कोर्मे पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं भेदः प्रकीर्त्यते ॥ मज्जा तु गारुडं प्रोक्तं ब्रह्माण्डमस्थि गीयते। एवसेवाभवद्विष्णुः पुराणावयवो हरिः॥

( पद्मपुराण, स्वर्गखण्ड ६२। २-७ )

नानारूपधारी परमेश्वर विष्णुका एक विग्रह पुराण भी है । पुराणोंमें पद्मपुराणका वहुत बड़ा महत्त्व है—(१) ब्रह्मपुराण श्रीहरिका मस्तक है, (२) पद्मपुराण हृदय है, (३) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा है, (४) शिवपुराण उन महेश्वरकी वायों भुजा है, (५) श्रीमद्भागवतको भगवान्का ऊरुयुगल कहा गया है, (६) नारदीयपुराण नाभि है, (७) मार्कण्डेयपुराण दाहिना तथा (८) अग्निपुराण वायाँ चरण है, (९) मविष्यपुराण महात्मा श्रीविष्णुका दाहिना घुटना है, (१०) ब्रह्मवैवर्तपुराणको वायाँ घुटना बताया गया है, (११) लिङ्मपुराण दाहिना और (१२) वाराहपुराण वायाँ गुल्फ (टखना) है, (१३) स्कन्दपुराण रोएँ तथा (१४) वामनपुराण त्वचा माना गया है, (१५) कूर्मपुराणको पीठ तथा (१६) मत्स्यपुराणको मेदा कहा जाता है, (१७) गरुड़पुराण मजा बताया गया है और (१८) ब्रह्माण्ड-पुराणको अस्थि (हड्डी) कहते हैं। इसी प्रकार पुराणविग्रहधारी सर्वव्यापक श्रीहरिका आविर्माव हुआ है।

## एकादशी-महाव्रत-महिमा

( टेखक-श्रीमीताराम ओंकारनाथजी महाराज )

उदारकीर्तेः श्रवणं च कीर्तनं हरेर्मुदा संस्मरणं पदिश्रितिः । समर्चनं वन्दनदास्यसख्यमारमार्पणं सा नवधेति गीयते ॥ (शीवैष्णवमताब्जभास्कर ६५)

व्याचार्य रामानन्दस्वामी कहते हैं कि 'सबके प्रति सव प्रकारसे सद्धदयताकी रक्षा तथा अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष आदि सव प्रकारका कल्याण प्रदान करनेवाले उदारकीर्ति श्रीहरिका श्रवण, कीर्तन, उल्लासपूर्वक स्मरण, चरण-सेवा, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह नौ प्रकारकी भक्ति कही गयी है।

श्रीमद्भागवत (७ | ५ | २३ ) में भी लिखा है— श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। शर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥

काम्य पराभक्ति आत्मसमर्पणके बाद होती है। श्रवण आदि आठ प्रकारकी भक्तिकी साधनाके द्वारा जीव आत्म-समर्पणका अधिकारी वनता है। आत्मसमर्पण होनेकी स्थिति यह है कि साधक सर्वथा सर्वदा अपनेको परमात्माके अधीन जानता है। भगवान्के चरणोंमें आत्मसमर्पित चित्तवाले भक्तके दृदयमें देह-गेह आदिको लेकर किसी प्रकारकी तरंग नहीं उठती। श्रीधरस्वामी कहते हैं कि किसीके पास एक गाय है। वह उस गायको दूसरेके हाथ बेंचकर जैसे अपनी उस गायकी चिन्तासे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मनियेदनकारी भक्त अपने देह-गेह आदिके विषयमें विश्वी प्रकारकी चिन्ता नहीं करता।

इसी पराभक्तिकी बात गीतामें श्रीभगवान् कहते हैं—

गणकृतः प्रसन्नातमा न शोचित न काङ्क्षिति।

समः सर्वेषु भृतेषु मङ्गक्ति रुभते पराम्॥

(१८।५४)

प्रसम्बर्धनाको प्राप्त तथा आत्मप्रसादको प्राप्त किया एका माध्यान फिनी बातके लिये द्योग करता है और न किसी परवर्श आश्राहा बरता है। वह सब भृतीमें समभावापन होतर मेरी पराम्मीन प्राप्त वस्ता है।

स्मानव्यक्तिता तथा देहात्मबन्धनके नादावा पन्म साधन भारतः है । इस भक्तिती प्राप्तिके लिये सुरक्षको क्या चिक् खेक ६करना चाहिये १---इस प्रसङ्गमें आचार्य श्रीरामानन्द-स्वामी कहते हैं---

एकादशीत्यादिमहाव्रतानि
कुर्याद्विधानि हरिप्रियाणि ।
विद्धा दशस्या यदि सारुणोदये
स द्वादशीं त्पवसेद्विहाय ताम् ॥
( वैष्णवमतान्जभास्कर ६६ )

भगवत्प्राप्तिकी इच्छासे युक्त साधक श्रीभगवान्को प्रिय अरुणोदय-कालमें दशमी-वेधरहित एकादशी आदि महावतोंका अनुष्ठान करे। यदि वह एकादशी अरुणोदयकालमें दशमी तिथिके द्वारा विद्व हो तो उसे त्यागकर ग्रुद्ध द्वादशीका वत करे।

जगत्में जितने प्रकारके व्रत हरिको संतुष्ट करनेवाले हैं, उनमें एकादशी-उपवासके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह एकादशीव्रत पञ्चदेव-उपासकोंका नित्य व्रत है। इस उपवास-प्रधान महाव्रतमें सब वणोंका अधिकार है। क्या ग्रहस्थ, क्या विरक्त सबके लिये इस व्रतका करना आवश्यक है। इस व्रतके अनुष्ठानसे भगवान् प्रसन्न ही नहीं होते, उनको प्राप्त भी किया जा सकता है; अतएव मानवमात्रके लिये यह अवश्य-कर्तव्य है। 'अष्टाव्दाद्धिको मर्त्योऽपूर्णा-क्यांतिवत्सरो नित्याधिकारी।—आठ वर्षसे असी वर्षतकके नर-नारी इस व्रतके नित्य अधिकारी हैं।' विधवाओं और व्राप्तणोंके लिये यह अनिवार्य है। पुत्रवान् ग्रहस्थोंके लिये भी यह अवश्य-कर्त्तव्य है। इस महाव्रतका अनुष्ठान न करनेसे दोप लगता है। जो कोई श्रीभगवत्य्रीतिकी कामना करते हैं, उनके लिये तो यह महाव्रत अवश्य-कर्त्तव्य है।

यदि कोई स्वयं उपवास करनेमें अझक्त हो तो पुत्र या ब्राह्मणके द्वारा उपवास कराके व्रतकी रक्षा करे, अथवा ब्राह्मणोंको अपनी झक्तिके अनुसार दान दे। मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है कि वालक, वृद्ध, आतुर लोगोंको एकभुक्त या नक्तवत करना चाहिये। दुग्ध-फल-मूल आदिका भोजन असमर्थ मनुष्य कर सकता है। गरुडपुराणमें लिखा है—

मच्छयने मदुग्धाने मन्पार्खपरिवर्नने । फलमूलजलाहारी हृदि शल्यं समाप्येन ॥

ंभेरे शयनकाल ( देवशयनी )में, भेरे उत्थानकाल (देवोत्थानी ) में, भेरे पार्श्वपरित्रतंन (भाद्रशुक्त कार्या) में पळ-मूल या जल आहार करनेत्राला व्यक्ति भेरे शल्याघात करता है। १४

एकाद्शीसमं किंचित् पावनं न च विद्यते । स्वर्गमोक्षप्रदा होपा राज्यपुत्रप्रदायिनी ॥ ( तस्वसागर )

'एकादशीके समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष तथा राज्य और पुत्र प्रदान करनेवाली है। जो-जो कामना करके एकादशी-उपवास किया जायगा, वह-वह कामना पूरी होगी।

पुकादशीव्रतं भक्तया यः करोति नरः सदा। स विष्णुलोकं व्रजति याति विष्णुसरूपताम्॥ ( गरुडपुराण )

'जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सदा एकादशीवत करता है, वह विष्णुलोकको गमन करता है और विष्णुके सारूप्यको प्राप्त होता है। दशमीयुक्त एकादशीमें उपवास न करे। ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी एकादशीका नाम 'निर्जला' है। इस एकादशीमें स्नान, आचमन आदिके अतिरिक्त जलत्यागपूर्वक उपवासी रहकर जो रात्रिमें जागरण करता है, वह बारहों महीनेकी एकादशियोंके उपवासका फल प्राप्त करता है।

धर्माचरण करनेवाले ग्रुक्त और कृष्ण—दोनों पक्षोंकी एकादशीको समानरूपसे मानते हैं; दोनों एकादशियोंमें भेद नहीं करना चाहिये। एकादशी तिथिके उपवासका अनन्त फल है। मनुष्य शङ्कोद्धार-तीर्थमें स्नान करके भगवान् गदाधरका दर्शन कर जो फल प्राप्त करता है, वह एकादशी-व्रतके सोलहवें भागकी भी बराबरी नहीं कर सकता। व्यतीपातमें दानका लक्षगुना फल होता है। संक्रान्तिके दानका चार लक्षगुना फल

इस इलोकका स्पष्ट ताल्पर्य इस प्रकार है—
 भाभाकासितपक्षेपु
 मेत्रश्रवणरेवती संगमे नहि भोक्तव्यं द्वादशद्वादशीहरेत्॥ (भविष्यपुराण)

आ अर्थात् आषाढ, भा अर्थात् भाद्रपद तथा का अर्थात् कार्तिक — इन मासोंके शुक्लपक्षकी द्वादिशयोंमें यदि क्रमशः मैत्र—अनु-राधाका प्रथम चरण, श्रवणका द्वितीय तथा रेवतीका अन्तिम चरण हो तो उस समय (उन छः घंटोंमें) पारणा या फलाहार आदि भी नहीं करना चाहिये। एक अन्य क्लोकमें भी यही भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

मैत्राद्यपादे स्वपतीह विष्णुः श्रुतेश्च मध्ये परिवर्तमेति । जागति पौष्णस्य तथावसाने नो पारणां तत्र बुभः प्रकुर्यात् ॥

—-सम्पादक

होता है तथा चन्द्र-सूर्य-ग्रहणमें कुरुक्षेत्र-स्नानका जो फल होता है, वह गव फल एकादशीको उपवास करनेवाल प्राप्त कर लेता है। अश्वमेश्र यज्ञ करनेसे जो फल होता है, उससे सीगुना अधिक फल एकादशीके उपवाससे होता है। साठ हजार वर्णोतक लाखों तपस्वी-जनोंको नित्य भोजन कराते रहनेसे जो पुण्य अर्जित होता है, उस फलको मनुष्य एकादशीके उपवासके द्वारा प्राप्त कर लेता है। वेदाङ्गपारा ब्राह्मणको सहस्र गोदान करनेपर को पुण्य होता है, उससे दसगुना अधिक फल एकादशीको उपवास करनेवाल प्राप्त करता है।

एकादशी-व्रतके पुण्यकी संख्या ही नहीं है। इस पुण्यका प्रभाव देवताओंको भी दुर्लभ है। नक्तभोजीको अर्द-फल होता है और उसका अर्द्दफल एकमुक्तको होता है—

एकभुक्तं च नक्तं च उपवासं तथैव च। एतेप्वन्यतमं वापि व्रतं कुर्योद्धरेर्दिने॥

दिनके अष्टम भागमें भोजन 'नक्त'भोजन कहलाता है और किसी भी समय एक वार फल-मूलादिका भोजन 'एकभुक्त' कहलाता है। नक्तभोजन, एकभुक्त तथा उपवास—इन तीनोंमें अपनी सामर्थ्यके अनुसार किसी एकका अनुष्ठान एकादशी तिथिमें किया जाता है। उपवासकी जिसमें सामर्थ्य है, वह यदि अनुकल्प करता है, अर्थात् फल-मूल-दुग्ध आदि भोजन करता है तो अपराधी बनता है। श्रीभगवान् अन्तर्यामी हैं। उनको घोखा देनेसे आध्यात्मिक हानिके सिवा कोई लाभ न होगा।

एकादशी तिथिमें उपवास और रात्रिमें जागरण करके आरती, पाठ, कीर्तन, नृत्य-गीत आदि किये जाते हैं। जो लोग उपवास करके शक्तिहीन होकर नाम-कीर्तन आदि करनेमें असमर्थ हो जाते हैं, उनके लिये दुग्ध-फल आदि ग्रहण करना अशास्त्रीय नहीं है। दशमी तिथिमें दिनके अष्टम भागमें दिनके अवसान होनेपर दन्तधावन करके नक्तवत करे। उस समयके भोजनका नाम 'नक्तभोजन' है, रातके भोजनका नाम 'नक्तभोजन' नहीं है।

भक्त नामदेवजीकी एकाद्शी-निष्ठा—भक्तशिरोमणि श्रीनामदेवजी सदैव एकादशीव्रत किया करते थे। एकादशीव्रतके
प्रति उनकी अगाघ निष्ठा थी। एक बार एकादशीके दिन एक
वृद्ध वैष्णवने नामदेवजीके पास आकर भोजन माँगा। नामदेवजी बोले—'आज एकादशी है, भोजन नहीं करना चाहिये।
मैं आपको चावल देता हूँ, कहीं जाकर पकाकर खा लें।
वैष्णव बोले—'मैंने नियम कर लिया है कि पकाकर भोजन
नहीं कलँगा; जिसके घर जाऊँगा, उसीके साथ पका हुआ
भोजन कलँगा। यह नियम मैं त्याग नहीं सकता। आपको भी
मेरे साथ भोजन करना पड़ेगा। मैं तीन दिनसे भोजन नहीं

कर रहा हूँ । बहुत ही भृखा हूँ, मुझे अन दें । मुझपर प्रसन्न हों । यह सुनकर वे अत्यन्त विस्मित होकर वोले—'भगवन्! आप मुझे क्षमा करें । हरिवासर मुझे प्राणसे भी प्रिय है । में प्राणत्याग कर सकता हूँ, किंतु एकादशीवत कदापि नहीं त्याग सकता । इसिल्ये में प्रार्थना करता हूँ कि आप नियम त्यागकर कच्चा अन प्रहण करें । वृद्ध वेष्णव सहमत न हुए । दिनभर विना कुछ खाये नामदेवजीके द्वारपर पड़े रहे । नामदेवजीने संध्या कालमें आकर उनसे भोजन करनेके लिये अनुरोध किया, फिर भी वेष्णव तैयार न हुए ।

रातमें, बहुत-से भक्तोंका समागम हुआ । नामकीर्तन, वृत्य-गीतमें रात बीत गयी। प्रातःकाल नामदेवजी वैष्णवके पास आकर बोले—'स्नान करके आइये। प्रसाद ग्रहण कीजिये।' वैष्णवके मुँहसे बात न निकली। नामदेवजीने पास जाकर देखा कि वैष्णवके प्राणपखेरू उड़ गये हैं। वे हाहाकार करने लगे। सब भक्तलोग वहाँ एकत्रित हुए। नामदेवजी बोले—'यह वैष्णव भूख-प्याससे मर गया है। मुझसे इसने बारंबार अन माँगा, किंतु मैंने उसे नहीं दिया। इस कारण मुझको हत्याका अपराध लगा गया। मैं इनके साथ एक

चितापर देह-विसर्जन करूँगा । आपलोगोंको भगवान्की श्रापथ है, मुझे बाधा न देंगे ।' नामदेवकी माता और दूसरे लोग रोने-पीटने लगे । वैष्णवका मृत शरीर क्षमशानमें पहुँचाया गया । चिता सजाकर शवको स्नान कराकर नामदेवने उसे चिताके ऊपर रखा और मुखमें अग्नि लगानेके लिये जैसे ही वे तैयार हुए, वैसे ही वह मृत व्यक्ति बोल उठा—'मेरे मुँहमें आग न लगाना, मैं जीवित हूँ।' ('तुम्हारे सत्यकी परीक्षा करनेके लिये ही मैंने ऐसा किया है)।'

'मा मा दीपय भो विह्न मुखे मे न मृतो हाहम् ॥'

'जय, विद्वल भगवान् की जय!' की ध्वनिसे इमशानभूमि प्रतिध्वनित हो उठी। भक्तों के आनन्द की सीमा न रही। वैष्णव चितासे उतरकर हँ सने लगे। नामदेवने उनके चरणोंमें दण्डवत्-प्रणाम करके पूछा—'आप कौन हैं ?' उन्होंने उत्तर दिया—'मेरा नाम-घर नहीं है, मैं वर्णाश्रमसे वहिर्भूत हूँ। इसी प्रकार घूमता रहता हूँ। तुमसे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ, वर माँगो।' नामदेव वोले—'आप यदि प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिये कि मेरी हरिभित्ति हढ़ हो (हरिभिक्तिईढास्तु मे)।' वैष्णवने 'तथास्तु' कहा। नामदेवने उनको घर ले जाकर भोजन कराया। जाते समय प्रभुने नामदेवको अपना स्वरूप दिखाकर प्रस्थान किया।

## विष्णुसहस्रनाम

( संत श्रीविनोवा भावे )

हम जिस 'विष्णुसहस्रनाम'का पाठ करते हैं, उसमें केवल पारायणकी ही बात है। वहाँ तो केवल 'सारणमात्रेण' शुद्धि होती है। वैसे तो सभी नाम एक भगवान्के ही हैं। शास्त्रोंने भी कहा है—

आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छिति सागरम्। सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छिति॥ ( पाण्डवगीता ) 'जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल नदी-नालोंके रूपमें प्रवाहित होकर अन्ततोगत्वा समुद्रमें पहुँच जाता है। उसी प्रकार अन्य देवताओंको किया हुआ प्रणाम परिणामतः भगवान् विष्णुको ही प्राप्त होता है।

वालण जो संध्या करते हैं, उसमें भी प्रथम नाम जो उचारण किया जाता है, 'केशव' ही है। नामदेवको भी 'फेशव' नाम अल्पन्त प्रिय था। पंढरपुरके विद्वलका मूल नाम 'केशव' है। महाराष्ट्रमें 'विद्वल' नाम प्रसिद्ध है, रामनाम तो है ही। हरिनाम भी है। 'राम-कृष्ण-हरिं' तो रूड है ही। इन सब नामोंका जब होता है। लेकिन एक ही नाम हजार-हजार बार वोला जाब तो उसमें मनुष्यको कभी धकान भी आ मकती है। विविधता हो तो धकान नहीं आती। विविध बृक्ष हों तो देखनेमें अच्छे ल्याते हैं। उसका एक अलग अलर ऐता है। एकार पेड हैं, लेकिन एक प्रकारके ही हैं, तो देखते-देखते धकान आ जायगी। वेसे विष्णुनहस्तनामने एक एका अलग अलग नाम हैं, इसलिये उसके पारायणमें धकान नहीं आती। उसमें चिन्तन-मननकी अल्का नहीं। कोई उसका विन्तन मनन करे तो भी लाम है। न करे और केवल, पारायण ही करे तो भी लाम है।

प्राणमने वहा—पे हजार नाम हमारे हजार हथियार हैं ११ उन्होंने अपनी क्यांकी झाडी करायी से दानाद के दिल्के रूपने परा दिया। अपने हाथसे किसी प्रिणुसहस्रनामधी प्रति दी। अतः विष्णुसहस्रनामधी परापर कर्

## वैष्णव आचार्योंकी सामान्य विशेषता

( परमपूज्य योगिराज श्रीदेवरहवा बावाजी महाराज )

वेदान्तसूत्रोंके सभी भाष्यकारींका यह दावा है कि उनके भाष्य सोलहों आने सूत्र-सम्मत ही हैं और श्रुतिसम्मत भी हैं । प्रस्थानत्रयीसे उन्होंने अपने सिद्धान्तोंकी एकार्थता सिद्ध भी की है। आलोच कोंने तो सभी भाष्योंमें कोई-न-कोई त्रुटि निकालनेका प्रयास किया है, पर हमारी दृष्टिमें तो सभी दर्शन ठीक हैं और श्रुतिसम्मत हैं। वैष्णव आचार्योंने यह अनुभव किया कि शंकरके माया-मिथ्यात्वके कारण उपासना गौण हो गयी; क्योंकि उसमें निवृत्ति-मार्ग अथवा संन्यासधर्मका ही प्राधान्य है। शंकरने पारमार्थिक दृष्टिसे ब्रह्मको सगुण स्वीकार नहीं किया था, वे परमोच सत्ताको पारमार्थिकरूपमें निर्विशेष ही मानते थे । वैष्णव आचार्योंने उस सत्ताको सविशेष स्वीकार किया। आचरण-पक्षमें शंकरके अनुसार स्मृति-ग्रन्थोंमें निरूपित आचार-व्यवहार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि उनके विना न तो चित्त-शुद्धि ही सम्भव है और न ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता हो सकती है । इसलिये कर्म करना भी अनिवार्य है, परंतु अन्तमें कर्मको त्यागकर संन्यास लेना पड़ेगा; क्योंकि सब वासनाओं और कर्मोंके छूटे बिना ब्रह्मज्ञान सम्भव ही नहीं । इस प्रकार शंकरने एक ओर तो ब्रह्मकी अद्दैतताको उस अमूर्त स्थितितक पहुँचा दिया, जो सामान्य व्यक्तिकी पहुँचसे बाहर है और दूसरी ओर संसारके महत्त्वको स्वीकार करते हुए भी उसकी निस्सारता और मिथ्यात्वके प्रतिपादनद्वारा साधारण मानव-समाजकी ओरसे मनुष्यको विमुख कर दिया । संन्यासकी अनिवार्यतासे समाज-धर्मकी भी उपेक्षा हो गयी। वैष्णवने परमतत्त्वको सविशेष माननेके अतिरिक्त उसकी विशिष्ट-व्यक्तित्व-सम्पन्न इष्टके रूपमें भी प्रतिष्ठा की। श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित आचारको महत्त्व देते हुए भी इन्होंने आगमींमें प्रतिपादित विशिष्ट आचारको भी महत्त्व दिया । इष्टके स्वरूपकी भिन्नताके कारण स्विशेषवादी आचार्य भी प्रमुख दो वर्गोंमें विभाजित हो गये-वैष्णव और रौव । वैष्णव मतके प्रमुख आचार्य रामानुज, निम्बार्क, मध्व, वल्लभ और बलदेव विद्याभूषण हैं । रामानन्दी वैष्णव-सम्प्रदायके भी दो ब्रह्मसूत्र-भाष्य उपलब्ध हैं—एक 'आनन्दभाष्य', दूसरा 'जानकीभाष्य' । शैव-सम्प्रदायके प्रमुख भाष्यकार श्रीकण्ठ और श्रीकर हैं। दोनों वर्गोंके भाष्योंमें कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। एक वर्ग विष्णुको परमतत्त्व मानता है और वैष्णव-आगमोंमें प्रतिपादित आचारको विधेय कहता है। दूसरा वर्ग शिवको परम तत्त्व मानकर शैवागमोंको विषेय कहता है।

'प्रमेयरत्नावली'में इन चारों सम्प्रदायोंके प्रवर्तक आचार्योंका उल्लेख इस प्रकार हुआ है—

रामानुजं श्रीः स्वीचक्रे मध्वाचार्यश्चतुर्मुखः। श्रीविष्णुस्वामिनं रुद्दो निम्बादित्यं चतुस्सनः॥

इस प्रकार रामानुजाचार्य श्री-सम्प्रदायके, मध्याचार्य ब्रह्म-सम्प्रदायके, विष्णुस्वामी रुद्र-सम्प्रदायके और श्रीनिम्बाकीचार्य सनक-सम्प्रदायके प्रवर्तक माने जाते हैं।

वैष्णव-भाष्य-परम्पराका प्रवर्तन रामानुजाचार्यने किया। रामानुजाचार्यके परम गुरु श्रीयामुनाचार्यने अद्वैतवादके यन्थोंकी प्रतिवादमें तीन रचना आगमप्रामाण्यः गीतार्थसंग्रहरक्षा । परंतु ब्रह्मसूत्रके भाष्यके विना उनके सिद्धान्तोंको शास्त्रीय मान्यता नहीं मिल मनोरथ उनके प्रशिष्य सकती थी । उनका यह रामानुजने पूर्ण किया । इसलिये उन्हें सम्प्रदायमें 'भाष्यकार' कहा जाता है। उन्होंने बड़ी योग्यता और वैदुष्यसे अपने (श्रीमाष्य)में शंकरके अद्वैतका खण्डन किया । उनके पश्चात् जो वैष्णवभाष्य लिखे गये, उनकी प्रमुख दृष्टि शांकर सिद्धान्तोंके निराकरणके प्रति इतनी नहीं रही, जितनी अपने विशिष्ट सिद्धान्तोंके प्रतिपादनके प्रति । उदाहरणके लिये निम्बाकीचार्यका 'वेदान्तपारिजातसौरभ' व्रह्मसूत्रका वाक्यार्थ ही माना जाता है । उनके शिष्य श्रीनिवासाचार्यने जो 'वेदान्त-कौरतुभ' नामक भाष्य प्रस्तुत किया, उसमें भी खण्डन-मण्डनकी प्रवृत्ति अधिक नहीं है, केवल अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है। मध्वाचार्यके 'पूर्णप्रज्ञ-भाष्य'में भी शंकरके सिद्धान्तोंका विस्तारसे खण्डन नहीं है। मंध्वभाष्यके अध्ययनसे ऐसा लगता है कि उनके भाष्यका प्रधान लक्ष्य शैव-भाष्योंका खण्डन रहा है। अणुभाष्यकार वरुष्ठभाचार्यकी दृष्टिमें शंकरका अद्वैत अवस्य रहा है, परंतु उन्होंने व्यङ्गच-वाक्योंका अधिक प्रयोग किया है । आचार बलदेवविद्याभूषणके भाष्यका नाम 'गोविन्दभाष्य' है । ये चैतन्य-सम्प्रदायके विशिष्ट पण्डित माने जाते हैं। इस सम्प्रदायमें श्रीमद्भागवतको ही ब्रह्मसूत्रका भाष्य माना जाता है, परंतु बादमें बलदेवविद्याभूषणने ब्रह्मसूत्रोंका एक स्वतन्त्र भाष्य लिखा। इस भाष्यमें मध्वाचार्य और रामानुजाचार्यका ही विरोष अनुसरण हुआ है। इन भाष्यींके मूल सिद्धान्तोंमें कोई तात्त्विक भेद नहीं है। उदाहरणके लिये निम्न सिद्धान्तोंका प्रतिपादन प्रायः सभी वैष्णव-भाष्योंमें समान है---

१-जगत्का सत्यत्व, सत्योपादानकत्व।

२—जीवका स्वाभाविकरूपसे ज्ञानस्वरूपत्वः नित्यत्वः सर्वोत्तम मोधः । अणुत्वः ज्ञातृत्वः कर्तृत्वः भोक्तृत्वः ब्रह्मवश्यत्व एवं ५—भक्तिः संख्यामें बहुत्व । ६—कर्मः

३-ब्रह्मका परमार्थतः सविशेषत्व, निर्दोषत्व, सर्व-कल्याणगुणसम्पन्नत्व, परमेश्वरत्व, जगत्कर्तृत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वान्तर्यामित्व, मोक्षप्रदत्व, उपास्यत्व, मुक्तिप्राप्यत्व, विशिष्टदिव्यरूपसम्पन्नत्व। ४–दिव्यलोकमें भगवान्के नित्यकैंकर्यकी प्राप्ति ही रित्तम मोक्ष ।

५-भक्ति या शरणागति ही उक्त मोक्षका सर्वोत्तम उपाय।

६-कर्म, ज्ञान और योग आदि मक्तिके अङ्ग ।

७-किसी भी प्रकारकी उपाधिका अस्वीकार।

८-ब्रह्मकी पारमैश्वर्यशक्तिके रूपमें मायाका स्वीकार ।

९-कार्य-कारण-सम्बन्धमें परिणामवादका स्वीकार,

विवर्तवादका नहीं।

## श्रीविष्णुस्तवन

( रचियता—साहित्याचार्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' )

( ? )

विष्णु तुम, क्योंकि विश्व-च्यापक तुम्हारा रूपः

नारायण-नर समुदायके अयन हो।

फ़ुल्ल इन्दीयरके विनिन्दक विलोचन हैं,

अतएव कमलेश कमलनयन हो।

सोते शेष ऊपर अशेष जग उर धार

इसीलिये जाते कहे भुजग-शयन हो।

तुममें जगतः सारे जगमें तुम्हारा वासः

वासुदेव ! वासुदेव विश्व-उद्यत हो।

(२)

ऊच-जानु-जंघा-पादतल हैं पाताल, और

कटि पृथिवी है, अन्तरिक्ष कुक्षि धारे हैं।

कोटि ब्रह्म-अण्ड रोम-रोममें विराज रहे,

सोम-च्योममणि दोनों छोचन तुम्हारे हैं।

चक्र कालचक, राङ्गनाद् अनहद् नाद्

पद्म पद्मिनिधि गदा शेमुपी सँवारे हैं।

पूजन-निरत विधि गङ्गा हे कमण्डलमें

भूपण विविध नभ-मण्डलके तारे हैं॥

(3)

जिसने पुकाराः क्लेश कारासे छुड़ाया उसे:

नतमाथ ऊपर वरद-हाथ तुम हो:

राखा गजराजकोः वचायी द्रापदीकी लाजः

संकटमें सबके सदा ही साथ तुम हो।

योग-क्षेम भक्तका बहुन करते हो उस-

भोजन खिलाने हो। पिलाते पाथ तुम हो।

कोपी शक्र देख हाथ गिरिवर-रोपी हुए

पूतना विरोपी नाथ गोपीनाथ तुम हो॥

# प्रभु-विश्वास प्रभु-प्राप्तिका अचूक उपाय है

( एक महात्माका प्रसाद)

जिसकी माँग स्वभावसे मानवमात्रको है, जिसकी हिमा गुरुवाणी, वेदवाणी और भक्तवाणीमें सुनी जाती है, जो मिद्रतीय समर्था, अनन्त एवं विसु तत्त्व है, जिसको मेनक रूपोंमें आस्तिकोंने स्वीकार किया है, वह सदैव, वर्षत्र, सभीका है। जो सभीका है, उससे आत्मीय सम्बन्ध सभीके लिये सर्वदा सम्भव है। आत्मीय सम्बन्ध ही आस्तिक साधकोंमें अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियतानि अभिन्यक्ति होती है और फिर साधक अपनेमें ही अपने मास्पदको पाकर सदा-सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है। मह जीवनका सत्य है।

अद्वितीय समर्थ अनन्त तत्त्वसे मानवकी जातीय एकता, नेत्य-सम्बन्धं एवं आत्मीयता है, इस वास्तविकतामें ही विश्वास-थके साधकोंको अविचल आस्था रखनी चाहिये। तभी मानव सब ओरसे विमुख होकर अपनेमें ही अपने जीवन-धनको पा सकता है, जिसे पाकर कुछ और पाना शेष नहीं रहता।

जीवनकी जो वास्तविक माँग है, उसकी पूर्ति पराश्रय तथा परिश्रमसे साध्य नहीं है। पराश्रय तथा परिश्रमके द्वारा तो केवल पर-सेवा ही की जा सकती है, जिससे मानव विद्यमान रागसे रहित होकर योगका अधिकारी होता है। योग भौतिक विकासकी चरम सीमा है और अध्यात्म-जीवन तथा आस्तिकताका द्वार है। जिस प्रकार भोग-वासनाके रहते हुए कोई भी प्राणी मोह तथा आसक्तिसे रहित हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार योगके विना बोध और प्रेमकी प्राप्ति ही नहीं होती। अतः भोग-मोह-आसक्तिकी निवृत्ति तथा योग-वोघ-प्रेमकी प्राप्ति मानव-जीवनका लक्ष्य है, जिससे कभी किसी सजग मानवको निराश नहीं होना चाहिये। जो साधक अविनाशी स्वाधीन रसरूप चिन्मय जीवनसे निराश नहीं होता, वह प्रत्येक परिस्थितिमें लक्ष्यको प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है, यह अनुभवसिद्ध सत्य है। सत्यमें कल्पनाभेद भले ही हो, स्वरूपभेद नहीं होता।

यह सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी मानव किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थितिके साथ सदेव नहीं रह सकता—कारण कि सतत परिवर्तनके प्रवाहसे भिन्न किसी भी परिस्थितिकी स्थिति ही नहीं है। जिसकी स्थिति नहीं है, उसकी प्रतीति भले ही हो, प्राप्ति नहीं होती। प्रतीतके आकर्षणसे प्रवृत्तिकी उत्पत्ति होती है, किंतु परिणाममें अभाव ही शेष रहता है। अभावका अभाव तभी होता है, जब मानव उस अविनाशी, अनन्त, चिन्मय विभु तत्त्वको स्वीकार करे, जो सभीका होनेसे अपना और सदैव होनेसे तथा सभी एवं सर्वत्र होनेसे अपनेमें ही है। इस हिएसे विष्णु-तत्त्वको स्वीकार करना अनिवार्य है। स्वीकृति अभ्यास नहीं है, अपितु विश्वास है। अभ्यास शरीरधर्म और स्वीकृति मानवका स्वधर्म है, जो गुरुवाणी, तथा वेदवाणीसे साध्य है। प्रभु-विश्वासी साधककी वाणीमें विकल्प-रहित विश्वास करना ही प्रभु-विश्वास-प्राप्तिका अचूक, अद्वितीय उपाय है।

शानका प्रकाश हमें उत्पन्न हुई, परिवर्तनशील सृष्टिसे मुक्त कर सकता है; परंतु अनुत्पन्न, अविनाशी, अनन्त तत्त्वकी प्राप्तिमें तो एकमात्र विश्वास ही समर्थ है।

### पञ्चायुध

( लेखक स्वामी श्रीचक्रपाणिजी महाराज वेदान्ताचार्य )

श्रीभगवान् विष्णुके पञ्चायुघोंका वर्णन वेदोंसे लेकर अर्वाचीन सद्ग्रन्थों-तकमें पाया जाता है । उन पञ्चायुघोंके नाम ये हैं—(१) हेति(अस्त्र)राज श्रीसुदर्शनः (२) पाञ्चजन्य राङ्कः (३) कौमोदकी गदाः (४) नन्दक खङ्कः (५) शार्ङ्का धनुष । जिस प्रकार श्रीविष्णुभगवान् अचिन्त्य-अनन्त-ऐश्वर्यसम्पन्न हैं, उसी प्रकार भगवान्के पञ्च अस्त्र भी अचिन्त्य एवं नित्य-शक्तिसे सम्पन्न हैं तथा प्राणी-हितके लिये सतत जागरूकः एवं नित्य-शक्तिसे सम्पन्न हैं तथा प्राणी-हितके लिये सतत जागरूकः एवं नित्य-शक्तिसे सम्पन्न हैं तथा प्राणी-हितके लिये सतत जागरूकः एवं नित्य-शक्तिसे सम्पन्न हैं तथा प्राणी-हितके लिये सतत जागरूकः ।

भगवान् विष्णु इन पाँच आयुधोंका प्रयोग धर्मकी और मक्तोंकी रक्षाके लिये करते हैं। अम्बरीषजीके रक्षार्थ महर्षि दुर्वासाजीके ऊपर सुदर्शनचक्रका प्रयोग हुआ। हृषीकेश भगवान् श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य शङ्क बजाकर शत्रुओंके हृदयमें अनिर्वचनीय पीड़ा पहुँचायी। कौमोदकी गदाके द्वारा बड़े-बड़े दानवोंके दर्पको विदीर्ण किया गया। मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामके रूपमें भगवान् विष्णुने धनुष एवं खड़का उपयोग किया।

भगवान् विष्णुकी पूजा-पद्धतिमें एवं ध्यानीय उपासनामें इन पञ्चायुधोंके पूजन एवं ध्यानकी परिपाटी आज भी है। आयुधार्चन भी उतना ही फलदायी है, जितनी स्वयं भगवान् विष्णुकी अर्चना। भगवान् विष्णुके ये अभिन्न स्वरूप हैं। यही कारण है कि भगवान् नारायणके ये असाधारण अस्त्र-शस्त्र अलंकारवत् सर्वदा उनके साथ विराजित एवं सुशोभित रहते हैं।

## जगत्-पालक श्रीविष्णु

( हेख्क--पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी बहाचारी )

करणं कारणं कर्ता त्वसेव परमेश्वर। शङ्खुचक्रगदापाणे ! मां समुद्धर माधव॥ (स्कृत्दपु०, वै० खं० १। ८६)

ेहे परमेश्वर ! आप करण हैं। कारण हैं और कर्ता भी आप हैं। हे माघव ! हे शङ्ख-चक्र-गदाको घारण करनेवाले प्रभो ! मुझे संसार-सागरसे उवार लो ।'

विस्नु विस्व ब्रह्मांड करें पालन जीवनि की। सबके सारे काज करें कल्यान सबनि की॥ हर-अज मोरे देव देहिं असुरनि बर इन्छित। किंतु विस्नु अप्ति जुगुतिसहित करि देवें सिच्छित॥

जग पावन-हित सब करत, विधि-निषेष तें परे प्रमु। नेप बनावें विविध विधि, विस्वंमर विस्वेस विमु॥

इमारे शिवजी तो औढरदानी हैं, भोलेबाबा हैं। ब्रह्माजीको सृष्टि करनेकी धुन लगी रहती है। वे सृष्टि करनेमें ऐसे व्यस्त रहते हैं कि आगे-पीछेकी विना सोचे ही असुरोंको वर दे देते हैं। किंतु हमारे ये चार हाथवाले देवता सवका ध्यान रखते हैं, चतुरतासे काम लेते हैं। ब्रह्माजी और शंकरजीके वचनोंका (वरदानोंका) भी निर्वाह करते हैं और युक्तिसे अपना काम भी निकाल लेते हैं। इनके लिये छोटा-यहा, ऊँच-नीच, कर्तव्य-अकर्तव्य कुछ भी नहीं। ये विधि-निपेध—सवसे परे हैं। सवके निर्माता तो ये हैं ही। चलती रेलमें चढ़नेका नियम नहीं। रेल-रक्षक किसीको चलती रेलभें चढ़ने नहीं देता; किंतु वह सदा चलती ही रेलपर चढ़ता है; क्योंकि उसीको तो सबकी देख-रेख रखनी पइती है । सबका समाधान, सबका मार्जन, सबका पालन, पर्मका संरक्षण तो विष्णुको ही करना पड़ता है। वे सवका सव प्रयारसे संरक्षण न करें तो असुरगण तो असमयमें ही जगत्या संहार कर दें। एक तो गिलोया दूसरे नीम-चढ़ी। एम तो असुर पैसे ही बली और 'तामसी', फिर वे टम तपस्य परके दिवजी और ब्रह्माजीसे दुर्लभ वर भी प्राप्त वर हैं। उनस युक्तियहित भगवान् विष्णु संहार न वर्रे तो जगम्या मंद्रक्षण हैसे हो। इसल्यि भगवान् जय जैसा धरसर देखते हैं। तब तैस सप बनावर विवही और

ब्रह्माजीके वरोंकी रक्षा करते हुए असुरोंका संहार कर देते हैं। यही:उनकी विशेषता है।

(क) हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीसे इतने वरदान प्राप्त करलिये थे—(१) आपके बनाये हुए पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता तथा किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो। (२) में न भीतर मरूँ, न बाहर । (३) न दिनमें मरूँ, न रात्रिमें । (४) आपके बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे न मरूँ। (५) अख्र-शस्त्रसे न मरूँ। (६) पृथ्वी या आकाशमें न मरूँ। (७) युद्धमें मेरा कोई सामना न करे । (८) मैं समस्त प्राणियोंका एकच्छत्र सम्राट् होऊँ। (९) मुझे तपस्वियों और योगियोंका-सा अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त हो । अव वताइये, इसमें कहीं मरनेका अवसर शेष रहा ? अपनी बुद्धिसे तो उसने अजर-अमर ऐश्वर्यवान् होनेके समस्त वरदान माँग लिये। ब्रह्माजीने भी कहा-'वेटा। वरदान तो तैंने बहुत ही दुर्लभ माँगे हैं; किंतु जा, मैं तुझे तेरे मुँह-माँगे सभी वरोंको देता हूँ। सब वर उसे प्राप्त भी हो गये और वह तीनों लोकोंका ऐश्वर्य भोगता हुआ महान् अत्याचार करने लगा । अपने पुत्र भगवद्भक्त प्रहादको नाना भाँति-की यातनाएँ देने लगा । आप ही सोचिये इतने वरदान पाये हुए उसे कोई मार सकता था क्या ? किंतु भगवान्की बुद्धिके सम्मुख किसीयी बुद्धि चल सकती है ! ब्रह्माजीके वरोंको सत्य करते हुए भी उसे मार ही तो डाला। कैसे मारा ? नरसिंह वनकर-आधे नर और आधे पशु ! यह ब्रह्माजीकी सृष्टिसे पृथक् ही जन्तु था। उसे न भीतर मारा न बाहर मारा, सभाभवनकी देहलीपर मारा । न प्रध्वीपर मारा न अन्तरिक्षमें मारा, जाँवींपर रवकर मारा। न अस्तरे मारा न शस्त्रसे, मारा, नलेंसि पेट पाइ दिया। न दिनमें मारा न रात्रिमें, दोनोंकी मंच्या-वेटामें मारा। वताइये; दूसरा कोई ऐसी युक्ति कर सकता है ? माता पितासे पैदा न होकर खंमसे पैदा हो गये। बेल्डे: खंमसे प्रकट होनेवाछे भगवान् विष्णुदी दय !

(स) शकुनि-नामक अनुम्हा पुत्र था गृपानुर । शिवजीको प्रमास करके उसने यह वर माँग विद्या कि भी जिसके सिरपर मान्त्रिके संकल्पने हाथ स्पर्ट- यह मर शाय । औहरदानी शिवजीने शटने वरटान दे दिसा । अब बह दुष्ट गौरी-हरण-लालसासे शिवजीको ही मारनेपर उतारू हुआ । शिवजी मुटी बाँधकर भागे । वह भी यह कहते हुए उनके पीछे भागा कि 'बाबा ! मुझसे भागकर कहाँ जाओगे ?' शिवजीने मन-ही-मन विष्णुभगवान्का स्मरण किया ।

बहुरूपिया विष्णुभगवान्ने ब्रह्मचारीका कपट-वेष बना लिया और दण्ड-कमण्डल लिये, मृगलाला ओढ़े, रुद्राक्षकी माला पहने, खड़ाऊँ खटकाते चुकके मार्गमें खड़े हो गये। जब चुकासुर दौड़ता हुआ इनके समीप आया तो बड़ी ही मीठी वाणीमें चिरपरिचितोंकी भाँति ललककर बोले—'आह! आज तो बड़ा सुदिवस है, श्रीमान् शकुनिनन्दनजीके दर्शन हो गये। चुकजी! जय शंकरजीकी! इतने झपट्टेके साथ कहाँ जा रहे हो, बड़े श्रमितसे प्रतीत हो रहे हो। तनिक बैठो तो सही। जलपान तो कर लो। ऐसी क्या शीवता है ?'

वृक बोला— 'ब्रह्मचारीजी ! मुझसे बोलिये नहीं । बड़े आवश्यक कार्यसे जा रहा हूँ ।'

ब्रह्मचारीजी बोले—'हम भी तो सुनें, ऐसा कौन-सा कार्य है। कामका पता चले तो हम आपके कार्यमें सहायता करेंगे। परस्परके सहयोगसे ही संसारके सभी कार्य सम्पन हुआ करते हैं।

वृक्तने पूरी कहानी सुना दी। आपने तो अपनी वाणीमें अमृत घोल रखा था। वृक्तकी बात सुनकर बड़े वेगसे ठहाका मारकर हॅंसे और फिर बड़े प्यारसे अपनेपनके साथ बोले—'राजन्! हम तो आपको बहुत बुद्धिमान् समझते थे। आपके पिता शकुनि तो बड़े ही विद्वान् थे।'

वृक धवरा गया। बोला—'ब्रह्मचारीजी! मैंने कुछ गड़बड़-सड़बड़ कर दिया क्या ?'

हँसते हुए आप बोले—'बहुत बड़ी भूल आपने कर दी।'

वृक चोंका और बोला—'वह क्या ?'

कपटी-ब्रह्मचारी वोले—'आपने भी किनका विश्वास किया । शिवजी तो दक्षके शापसे पिशाच हो गये हैं। उनकी बातपर आपने कैसे विश्वास कर लिया ११

वृक बोला—'नहीं जी, वे तो जगदुर हैं।

ये बोले—'तुम उन्हें जगहुरु मानते हो और उनकी बातपर विश्वास करते हो तो हाथ कंगनको आरसी क्या ? तुम्हें सिर मोल लेने तो जाना नहीं। क्या तुम्हारे सिर नहीं है ? पहले अपने ही सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर लो ।' असुर इनकी उलटी पट्टीमें आ गया, इनके मोह-जालमें फँस गया। उसने झट अपना हाथ अपने सिरपर रखा, सटसे नीचे गिरा और फटसे मर गया। ऐसी मोहिनी माया दूसरा कोई कर सकता है ? बोलो कपट-ब्रह्मचारी-वेपधारी भगवान् विष्णुकी जय!

(ग) एक असुरने शिवजीसे यह वर प्राप्त कर लिया कि 'मुझमें शत्रुभाव रखकर जो भी प्रहार करे, वही परास्त हो जाय। मुझे शत्रुभावसे कोई भी मार न सके।' जो लड़ने आयेगा, वह शत्रुभावसे ही लड़ेगा; अतः इन्द्रादि समस्त देवताओं को जीतकर वह स्वर्गका सम्राट् वन गया। समस्त देवताओं को उसने स्वर्गसे निकाल दिया। स्वयं स्वर्गके सिंहासनपर आरूढ़ होकर स्वर्गका शासन करने लगा।

देवता ब्रह्माजीके पास गये, ब्रह्माजी सबको लेकर शिवजीके पास गये। वे तो वरदान देकर स्वयं ही हाथ कटा चुके थे। सबने कहा—'भगवान् विष्णुके अतिरिक्त अन्य कोई इस संकटसे उद्धार नहीं कर सकता।' सभी भगवान्की शरणमें गये। सब सुनकर भगवान् कुद्ध होते हुए बोले—'आपलोग असुरोंको ऐसे दुर्लभ वर दे देते हैं, फिर आपित्त पड़नेपर मेरे पास आते हैं। अब आप ही बत्रायें, उसे कोई कैसे मार सकता है। जो मारने जायगा, वह शत्रुभावसे ही तो मारेगा। अच्छी बात है। तुमलोग जाओ, मैं कुछ सोचूँगा।'

सबके चले जानेपर भगवान्ने पीताम्बर धारण किया। शक्क-चक-गदा-पद्म धारण किये और गरुड़पर चढ़कर स्वर्ग पहुँचे। द्वारपर जाकर निरायुध खड़े हो गये। द्वारपालसे कहा—'तुम अपने राजाको सूचना दो। विष्णु-भगवान् मित्रभावसे आपके स्वर्गीधिपति हो जानेपर बधाई देने आये हैं।'

द्वारपालने तुरंत जाकर सूचना दी। 'विष्णुभगवान् मित्रभावसे मुझे वधाई देने आये हैं'—यह सुनकर असुरके तो हर्षका कुछ ठिकाना ही न रहा। वह तुरंत सिंहासनसे कृद पड़ा और स्वयं दौड़ता हुआ भगवान् विष्णुकी अगवानी करने मित्रभावसे द्वारपर पहुँच गया और प्रेममें भरकर वड़े उल्लासके साथ बोला—'विष्णो! आज मैं कृतार्थ हो गया। जो आप मुझे मित्र मानकर स्वयं मेरे द्वारपर मुझे बधाई देने आये।' ये बोले—'हॉॅं मित्र ! तुमने वड़ा दुष्कर कार्य किया है। इसीलिये मित्रभावसे में तुमसे मिलने आया हूँ । आओ, इस दोनों मित्र हृदयसे हृदय सटाकर एक बार मिल तो हैं।

यह कहकर भगवान्ने उसे आलिङ्गन करते हुए प्रेमसे करा लिया। भगवान्को इतना प्रेम उमड़ा कि अपने मित्रको कराते ही गये। मित्रजी हुच्च-हुच्च करने लो, किंतु हमारे विष्णुभगवान्का प्रेम कम नहीं हुआ। अन्तर्मे असुरजी धम्मसे निर्जीव होकर गिर गये। वताइये, छली-कपटी असुरोंसे ऐसी मित्रता कौन कर सकता है। बोलो कपटी मित्र भगवान् विष्णुकी जय।

(घ) एक असुरने वर माँग लिया कि मैं जलमें इयनेके सिवा कभी न महूँ। अब तो वह पहाइकी चोटीपर, जहाँ बीसों योजनतक द्व्यनेयोग्य जल नहीं था, रहने लगा। पीनेको छोटे पात्रमें ही जल पीता। जलके निकट कभी जाता ही न था।

भगवान् विष्णुने समुद्रको बढ़ाया। बढ़ते-बढ़ते समुद्रने उस असुरके पहाड़की चोटीको चारों ओरसे घर लिया। अव असुर क्या करता। उसी समय भगवान् विष्णु सैकड़ों योजन छंत्रे कछुएका रूप रखकर जलके ऊपर जम गये। असुरने कहीं भी अपना त्राण न देखकर सोचा, 'जलमें यह जो द्रीप है, चलकर उसीपर रहूँ। यस, उस कछुएको द्रीप समझकर असुर उन कच्छपकी पीटपर बैट गया। जव उन्होंने देखा कि असुर निश्चिन्त होकर बैट गया। तव

कच्छप-रूपघारी प्रभु शनै:-शनै: खिसके और उन्होंने जलमें एक हुवकी लगायी। असुर हुच्च-हुच्च करके जलमें ड्व गया और मर गया। बोलो कच्छप-वपुघारी विष्णुभगवान्की जय!

पुराणोंमें ऐसी मनोरझक दस या वीस या सौ नहीं, सहलों कथाएँ हैं और वड़ी ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद भी। विस्तारभयसे अधिकका उल्लेख नहीं कर सकते। कहीं भगवान्ने असुरोंको यज्ञ-दान-वेदाध्ययन करते देखकर यह समझकर कि ये कुपात्र इन शुभ कर्मोंको करके अनर्थकी ही सृष्टि करेंगे, भिक्षु यनकर उन्हें इन शुभ कर्मोंसे विरत कराया है, कहीं नाना क्ष्य धारण करके दुष्ट असुरोंसे साधुओंका परित्राण करके धर्म-संख्यापन-कार्य किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान् विष्णु, जो भी कार्य करते हैं, जो भी रूप धारण करते हैं, धर्म-संख्यापनार्थ, साधु-रक्षणार्थ तथा दुष्कृतकारियोंके विनाशार्थ ही करते हैं। इस वातको उन्होंने स्वयं ही अपने श्रीमुखसे गीता (४। ७-८) में कहा है—

मारत ! जन-जन होइ घरम की ग्लानि जगत में । बाईं पापी असुर, करें उत्पात अनि में ॥ हानि घरम की होड़, संत जन अति दुख पानें । अघरम अति बाढ़े जाय, दुष्ट सज्जनिन सतानें ॥ तन-तन हों नहु रूप धरि, निनिध नेग धारन करें । जन सम्मुख साकार बाने, संतनि की निपदा हरूँ॥

## अवताराभिवन्दनका हेतु

(परमपूच्य गुरुजी श्रीमाघवराव सदाशिवराव गोलवन्कर)

हमारे प्राचीन वाख्ययमें जगित्शितिपालक श्रीपरमेश्वरके जो अनेक अचतार वर्णित हैं, उनमें मत्स्यादि दस अवतारोंको ही प्रमुख स्थान दिया गया है। उनके आविभीवके समय तत्कालीन जनताकी दयनीय अवस्था, उनका जीवनकार्य, उनके श्रेष्ठ पराक्रम, उनके द्वारा किया हुआ दुए-नियमन एवं साधु-सज्जनींका संरक्षण इत्यादि अनेक वार्ते अखिल भारतके आवाल-बुद्धोंकी जिलापर हैं और यह यात भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता, जिसे आज 'हिंदू' कहते हैं, उक्त दशावतारोंमें प्रमुख निने जानेवाले श्रीरामचन्द्र एवं श्रीरुणकी उपासक है। प्रदन उठ सकता है कि 'इन दस अवतानों के प्रति ही जनतामें इतने एकमतसे आदरकी भावना क्यों है श्रीखल विश्व और विद्योपकार रस पुण्य-पावन भारतभूमिमें, समय-समयपर ऐसे असंस्य महापुरुपोंक उत्पन्न होनेपर भी। जिनमें भवतारोंके विभूतिमत्त्व, श्रीमत्त्व एवं अर्जितत्वके लक्षण लागू हो सकते हैं। जनताने इन इसकी ही चुनकर अपने हद्योंमें क्यों पसाया है' इसका एवं ऐसे अन्य प्रदनींका भी उत्तर अवनारके सर्वमान्य उद्देश—'पिताणाय सामूनो दिनाशाय च दुक्ताम्। धर्मसंस्यणनार्थय सम्भवति युने युने ॥' (गीवा ४ । ८ ) से प्राप्त हो सकता है।

## अक्तवत्सल अगवान् श्रीविष्णु

( लेखक--अनन्तश्रीविभूपित महामण्डलेश्वर स्वामी भजनानन्द्जी सरस्वर्ता)

भगवान् विष्णु गुणिके आकर हैं, नहीं-नहीं, मूर्तिमान् सद्गुण हैं। नभके तारे, घरतीके रेणु तथा सागरके विनदु गिन लिये जा सकते हैं; किंतु भगवान्के गुणोंका आकलन सम्भव नहीं। तभी तो त्रिदेवोंमें भगवान विष्णुकी महिमा है और तभी तो भारत-भूमिपर एवं भारतेतर देशोंमें विष्णु-पूजा और वैष्णव-धर्मका विस्तार हुआ और हो रहा है। भगवान् विष्णुके अनेक गुणोंमें उनका भक्तवत्सलता-गुण सर्वोपरि है। चतुर्विध भक्त जिस भावनासे भगवान् विष्णुकी शरण ग्रहण करते हैं, जिस कामनासे भगवान् विष्णुका भजन करते हैं, सर्वसमर्थ भगवान विष्णु उनकी उस-उस भावना-कामनाको पूर्ण करते हैं । भक्त-वाञ्छा-कल्पतक्की श्रेष्ठताकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होना स्वाभाविक है । गजराज, द्रौपदी आदि अनेक आर्तभक्त हुए हैं, जिनकी रक्षा भगवान् विष्णुने की है। भक्त प्रह्लादका चरित्र तो भगवान् विष्णुकी भक्तवत्सलताका अद्भुत उदाहरण है । जब प्रह्लादको किसी प्रकारसे हिरण्यकशिप नष्ट न कर सका, तब उसने अन्तमें निश्चय किया कि मैं स्वयं ही प्रह्लादको मार डालूँगा। जब प्रह्लादने कहा कि 'खंभेमें भी राम हैं तब दैत्यराज हिरण्यकशिपने खंभेमें जो खड़ मारा तो उसके दो दकड़े हो गये और भगवान, नृसिंहरूपमें प्रकट हो गये । उन्होंने हिरण्यकशिपुको अपने नखोंसे विदीर्ण कर दिया।

पेसे नृसिंहभगवान् जब हिरण्यकशिपुको समाप्त कर चुके, तब सभी देवताओंने उनसे प्रार्थना की। नृसिंहभगवान्के विकराल कोधको देखकर कोई उनके पास नहीं जा सका—यहाँ-तक कि श्रीलक्ष्मीजी जो सदैव उनके पास रहती हैं, वे भी डर गयीं और कहने लगीं—'मैंने प्रभुका ऐसा रूप तो कभी नहीं देखा था।' तब सभी देवताओंने कहा कि 'जिसके निमित्त भगवान्ने ऐसा विकराल रूप घारण किया है, उसीको उनके पास भेजना चाहिये।' प्रह्लाद निर्भय होकर नृसिंहभगवान्के पास चले गये। भगवान्ने प्रह्लादको गोदमें लेकर एक श्लोक पदा, जो भक्तोंके लिये चिरस्मरणीय है—

क्वेदं वपुः क्व च वयः सुकुमारमेतत् क्वेताः प्रमत्तकृतदाङ्णयातनास्ते । आकोचितं विषयमेतदभूतपूर्वं भन्तक्यमङ्ग यदि मदागमने विकम्बः॥ अर्थात् कहाँ तो तुम्हारा यह कोमल शरीर एवं सुकुमार अवस्था और कहाँ उसपर मतवाले जल्लादींद्वारा दी गयी कठोर पीड़ाएँ ! परंतु ये सन निपमताएँ में देखता ही रहा। मुझे आनेमं जो निलम्न हुआ, उसके लिये तुमसे क्षमा चाहता हूँ।

इसी क्लोकका वड़ा सुन्दर भाव एक कविने कहा है— बोके प्रभु, 'प्यारे । अङ्ग कोमल तुम्हारे हाय ! असुरने मारे मम नाम एक गानेमें॥'

प्रायेण देव मुनयः स्विवमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः। नैतान् विहाय कृपणान् विमुसुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं अमतोऽनुपंक्ये॥

(भागवत ७। ९। ४४)

'हे स्वामिन्! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति-के लिये निर्जन वनमें जाकर मौनवत धारण कर लेते हैं; वे दूसरोंकी भलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय जीवोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भवाटवीमें भटकते हुए प्राणियोंके लिये मुझे आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता।

वस्तुतः प्रह्लाद तो प्रह्लाद ही हैं। हर प्रकारसे प्रह्लादका जीवन, उनका विश्वास, उनकी आस्था, उनकी सबसे एकात्मता अद्वितीय है। स्वर्णकी परीक्षा काटकर, छेदकर और जलाकर की जाती है, इसी प्रकार भक्त प्रह्लादकी परीक्षा भी सपोंसे कटाकर, अस्त्र-शस्त्रद्वारा छेदकर और अग्निमें जलाकर की गयी। सब परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होनेपर वे उत्तम भक्तकी श्रेणीमें आये—यहाँतक कि भगवान्ते श्रीगीताजीके दसवें अध्यायके तीसवें क्षोकमें भक्तराज प्रह्लादको अपनी विभूति बताया है—'श्रह्लादश्चास्मि देस्यानाम्'। जिन

まざらくらくらくらくらくらくらくらくらくらんのくのくのくのなのなかなかなかなかなかな

वारद्द परम भक्तोंका नाम लेकर नमस्कार करनेसे प्राणीको सुख-शान्ति मिलती है, उनमें प्रह्लादजीका नाम सबसे पहले है—

> प्रहादनारदपराशरपुण्डरीक-ब्यासाम्बरीषशुक्षशौनकभीष्मदानभ्यान् । स्त्रमाङ्गदार्जनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् प्रसमागवतान् स्परामि ॥

( पाण्डवगीता १ )

अर्थात् 'प्रह्लाद्, नारद्, पराशर,पुण्डरीक, न्यास, अम्बरीय, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्म्य, रुक्माङ्गद, अर्जुन, विसष्ठ और विभीषण—इन परस भागवतोंको मैं स्मरण करता हूँ।'

भक्त प्रहादका जीवन जिस प्रकार एक ओर भक्त-हृदयके स्वरूपका दिग्दर्शन कराता है, उसी प्रकार दूसरी ओर भगवान् विष्णुकी भक्तवत्सळताका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है एवं जन-जनमें भगवान् विष्णुकी महिमाको प्रतिष्ठित करते हुए भक्ति-पूर्ण जीवन अङ्गीकार करनेकी प्रेरणा देता है।

## जगनिवास विष्णु

( रचयिता-श्रीरामपुनीतजी श्रीवास्तव )

घट-घटमें है वास तुम्हारा। डोल रहा रवि-शशि-तारकमय नयनोंमें आकाश तुम्हारा॥ नर-समूहमें ठौर तुम्हारा, इसीलिये नारायण हो तुमः सिया-राममय भक्ति-भावमय जीवनके रामायण हो तुमः

श्रद्धाका पालक-पोषक है, प्रेम-भरा विश्वास तुम्हारा। घट-घट० सारा जगत समाया तुममें, तुस हो ब्याप्त जगत्-कण-कणमें; विश्व-श्वास-मिस घड़ी तुम्हारी, चलती रहती है क्षण-क्षणमें;

सुमनोंके उच्छ्वसित गन्धमें, विलसित स्वासोच्छ्वास तुम्हारा । घट-घट० साहस-कौराल तुम्हीं कर्ममें, निष्ठा हो अर्चन-पूजनमें; रमा-रभण हे राम ! तुम्हीं तो रमते प्राण वने जन-जनमें;

कभी शौर्यमें, कभी द्यामें, मिलता है आसास तुम्हारा। घट-घट० सागरके विस्तृत प्रसारमें, भू-की विविध रङ्गशालामें: सुछवि तुम्हारी है छवि-छविमें, सर-सरितामें, घन-मालामें:

छन्द्-छन्द्रमें, कला-कलामें, भावुक लास-विलास तुम्हारा। घट-घट० कर्म-कर्ममें, भाव-भावमें, हर सर-वाणीमें व्यापक हो; यही कह रहा प्राणी-प्राणी, प्राणी-प्राणीमें व्यापक हो:

श्रमी-कर्पकोंके श्रम-कणमें सटक रहा आयास तुम्हारा। ग्रट-घट० गौओंके उपकारी तनमें, विह्गोंके कृजन-निनाद्में; होती है अनुभृति तुम्हारी, जग-जीवनके विविध खादमें:

दीख रहा ऋतुराज-शरद्में। सुन्द्र सफल विकास तुम्हारा। घट-घट० हो तुम जगितवास विष्णु विभु ! मुहमें भी है धाम तुम्हाराः देखा करूँ तृषित नयनोंसे रूप ल्लाम प्रकाम तुम्हाराः

> मेरे अन्तरतमको मिलता रहे 'पुनीत' प्रकाश तुम्हारा। शह-वटम है वास नुम्हारा॥

---

## विष्णु-प्रतिमा-निदान

( टेखक--अनन्तश्री जगहुर रामानुजाचार्य पुरपोत्तमाचार्य रहाचार्यजी )

'शतपथ'-ब्राह्मणमें उपलब्ध-'यहैं प्रतिरूपं तत् शिल्पम्'के आधारपर तज्ज्ञ विद्वानीने 'सदशं शिल्पं प्रतिमा'-यह प्रतिमाका लक्षण बताया है । वैदिक ब्राह्मण-अन्थोंमें सूर्य, पृथ्वी एवं चन्त आदि पिण्डोंको प्रजापति (परमात्मा )की प्रतिमा माना है। प्रतिमाका उपयोग पदार्थ-विज्ञान एवं 'उपासनाः दोनोंमें होता है। वेदके 'आरण्यक' भागमें अनेकविध उपासनाओंका विधान है। उन सबका अन्तर्भाव सत्यवती, अङ्गवती, प्रतिमावती एवं निदानवती--इन चार उपासनाओं में हो जाता है। इनमें सत्यवती उपासनाको छोड़कर शेष तीनों उपासनाओं में प्रतिमाका उपयोग अनिवार्य है। इन्द्रः, वरुणः, सूर्य एवं परमात्माके अङ्ग हैं। इन अमि आदि प्रजापति अङ्गोंकी अङ्गीरूपसे उपासना करना 'अङ्गवती' उपासना है। वेदान्तसूत्रोंमें इसका नाम 'प्रतीकवती' उपासना है। 'प्रतिमावती' उपासनामें,प्रतिरूप-प्रतिमा एवं भाव-प्रतिमा भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमाओंका उपयोग होता है । इनमें शालग्राम ब्रह्माण्डमें स्थित हिरण्यगर्म ( परमात्मा ) की प्रतिरूप-प्रतिमा है। पीली मिट्टी गणेशकी भाव-प्रतिमा है अथवा शून्य विन्दु भाव-प्रतिमा है।

### प्रतिमा-निदान

साधम्यविशेषके न होनेपर भी याद्दिन्छक किसी एक पदार्थका आहायरिप-ज्ञानसे सम्बन्ध स्थापित करके स्मारक बनाना 'निदान' है। संकेतका नाम 'निदान' है। अमुक बस्तुको अमुक समझो, यह निदान है। कमल पृथ्वीका निदान है। इसका अर्थ यह है कि कमलको पृथ्वी समझो। हाथी लक्ष्मीका निदान है—इसका अर्थ यह है कि हाथीको लक्ष्मी समझो। मदिरा मोहका निदान है—इसका तात्पर्य यह है कि मदिराको मोह समझो। कृष्ण रंग शोक एवं अकीर्तिका निदान है। शुक्र रंग यश एवं मुक्तिका निदान है। वेदमें सम्पूर्ण यज्ञ-विधा इस निदानशास्त्रपर ही प्रतिष्ठित है, निदान-शास्त्रके आधारपर ही निर्मुण एवं निराकारकी प्रतिमार्थोका निर्माण हुआ है। वृसरे शब्दोंमें जिस शास्त्रके निदान-संकेतोंद्वारा मूर्तियोंका निर्माण हुआ है, वह शास्त्र 'निदान-शास्त्र' है। यह शास्त्र आजकल उत्सन्नप्राय हो गया है। इसका वर्णन यश्व

तत्र पुराणों एवं शिल्पग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है । इसके आधारपर विष्णु-प्रतिमाके निदान-भावीका वर्णन किया जाता है।

## विष्णुप्रतिमाके निदान-भाव

श्रीविष्णुप्रतिमाके निदान-भावोंका वर्णन विष्णु-धर्मोत्तर-पुराण, श्रीमद्भागवत एवं शिल्प-शास्त्रके आघारपर किया जा सकता हैं; किंतु यहाँ विष्णुपुराणसे विष्णु-प्रतिमाके निदानों ( संकेतों ) का वर्णन दिया जा रहा है । श्रीहरिके वक्षः खलमें स्थित कौस्तुभमणि निर्हेप एवं निर्गुण पुरुष ( जीवात्मा ) का संकेत है। दूसरे शब्दोंमें श्रीहरि कौस्तुभके व्याजसे इस जगत्में स्थित निर्मल क्षेत्रज्ञ (जीव )को ही घारण करते हैं। श्रीहरिका श्रीवत्सचिह्न प्रकृतिका निदान ( संकेत ) है। भगवान्के वक्षःखलमें विद्यमान है । नारद-पञ्चरात्रमें विज्ञान है कि इस चिह्नसे ही श्रीलक्ष्मी, जया एवं कीर्ति आदि भगवान्की शक्तियोंका आविभीव है। दूसरे शब्दोंमें इस जगत्के चेतन एवं जड-ये दो अवयव हैं। इनमें चेतन कौस्तुभ है, जड श्रीवत्स है। इन दोनोंको भीअच्युतने धारण कर रखा है। अतः परमातमा एवं जगत्का आधाराधेयभाव-सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध श्रीविशिष्टादैत ( श्रीरामानुज ) मतका जीवन है । श्रीहरिके हस्त-कमलमें स्थित गदा बुद्धिका निदान (संकेत) है। यह अष्टाश्रि है। वेदमें 'अश्रिंग नाम धारका है । धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अविराग एवं अनैश्वर्य—ये आठ उसकी अश्रियाँ (कोण) हैं। श्रीअच्युतके इस्त-कमलमें विराजमान 'राङ्ख' अहंकारका निदान है, जो आकाश आदि पञ्चमहाभूतोंका कारण है। पञ्चमहाभूतोंका कारण होनेसे इसका 'पाञ्चजन्य'— यह असाधारण नाम है । श्रीअनन्तके इस्त-कमलमें विराजमान शार्क्स-चाप राजस अहंकारका निदान है, जो पाँच कर्मेन्द्रियों एवं पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका कारण है। भगवान् विष्णुके इस्त-कमलमें स्थित चक्र सात्त्विक अहं कारका निदान है, जो मनका कारण है। मन सदा चल-खमाव एवं वायुरे भी अविक वेग एवं बलसम्पन्न है। श्रीअन्युतकी वैजयन्ती माला पाँच तन्मात्राओंके संघातका निदान है। यह मुक्ता, पुष्पराग, माणिस्य, वञ्र, इन्द्रनील एवं माणिस्यसे वनी है।

यह कण्ठसे लेकर चरणपर्यन्न लंबी होती है। इसके वनमाला एवं भूतमाला भी नामान्तर हैं। श्रीहरिके इस्त-कमलमें स्थित पाँच वाण पाँच कर्मेन्द्रियों एवं पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके निदान हैं। श्रीअनन्तके हस्त-कमलमें विद्यमान असि (तलवार) एवं चर्म (ढाल) विद्या एवं अविद्याके निदान हैं। अज्ञाना- वरणका नाम अविधा है। परमात्माके खष्नका असाधारण नाम 'नन्दक' है।

इस प्रकार श्रीहरि पुरुष, प्रकृति, दुद्धिः अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, मन, इन्द्रियाँ, विद्या एवं अविद्या आदि स्वको धारण करते हैं।



## विष्णुका विश्वरूप

( देखक-स्वामी श्रीअनिरुदाचार्यजी वॅकटाचार्यजी महाराज )

'ऋग्वेदःभें उपलब्ध 'एकं वा इदं विवभूव सर्वम्' के अनुसार एक ही तत्व दृश्यमान विश्वके ( अनेक ) रूपोंमें परिणत हो गया है । विचक्षणोंकी यह उपलब्धि है कि इस विश्वमें परज्योतिरूप एक ही देवता है। जिसको 'परम पुरुष' कहते हैं । वह अपनी ही 'माया'श्विस अविच्छिन्न होकर इन विविध भावोंमें परिणत हो गया है । अपनेमें लीन ( प्रसुप्त ) मायाशक्तिको प्रकट ( उद्घुद्ध ) करके ही वह परम पुरुष सर्वप्रथम पुरुष ( शक्तिमान् ) एवं माया ( शक्ति )—इन दो रूपोंमें प्रकट हुआ ।

वेदोंमें आनन्द, ग्रान, इच्छा, क्रिया एवं आवरण—इन पाँच गुणोंका तमुदाय 'शक्तिः शब्दसे अभिहित है । तन्त्रोंमें शानः, शक्तिः, वलः, ऐश्वर्यः, वीर्यः, तेज—इन गुणोंके समुदायको 'क्षक्तिः कहा गया है। इनमें अवच्छेदरूप आवरण-शक्ति 'मायाः है । मायारूप अवच्छेद्रेस अवच्छिन्न अखण्ड ररण्टवत्। शान्त अशान्तवत्। अद्वय द्वयवत् भारता है। परंतु यह प्रतिभान मिय्या नहीं है । माया (प्रकृति) के गुण-भेदसे वह तीन रूपोंमें—सत्त्वगुणसे विष्णुः रज्ञोगुणसे बला एवं तमोगुणसे शिवरूपमें प्रकट होता है। इनके कार्य हमराः स्थिति, उत्पत्ति एवं प्रलय हैं। धर्म, ज्ञान, विराग एवं ऐरवर्-एन नार गुणोंके योगसे वह क्रमशः वासुदेवः संकर्षणः भगुन एवं अनिचद-एन चार रूपोमं प्रकट हुआ है। नार हणं, चार आलमः, चार युग एवं चार पुरुपार्थ आदि परमात्माके चार-चार रूप हैं। शन्द, त्यर्श, रूप, रस एवं गन्य—रन पाँच गुयोके कारण मामशः परमेष्ठिः पुनान्ः विरक्ष निष्टिति एवं धर्व—ये परमात्माके पाँच रूप हैं। धीतः चपु, भाष, रहना, लक् एवं सन—ये परमातमाके ही तः मण है । हमना, बीध्यः वर्षाः धनत् हेमना एवं

शिशिर-इन छः ऋतुओंके रूपमें भी वह प्रजापति ही परिणत हुआ है । भू:, भुव:, स्व:, मह:, जन:, तप: एवं सत्य---हनं सात न्याहृतियोंमें वही परिणत हुआ है। गायत्री, उष्णिक्, अनु प्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती—ये सात छन्द भी उसके ही रूप हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमाय, चातुर्मास्य, वाजपेय अतिरात्र और ज्योतिष्टोम—ये सात रूप भी उस परात्परके ही हैं। इस प्रकारके यच्च-यावत् सात शात रूप हैं। उन रूपोंमें भी परमात्मा ही परिणत हुए हैं। अन्यक्तः महत्, अहंकार तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्व-इन आठ रूपोंमें परमात्मा ही परिणत होते हैं। पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य एवं यजमान—इन आट मूर्तियोंके रूपमें वही परिणत हुआ है। आठ दिक्पाल, आठ गुण एवं आठ सिद्धियाँ आदि रूपोंमें भी वही परिणत है। नरसिंह, वराह, वामन, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र—ये नौ रूप भी इस विश्वारमाके ही परिणाम हैं। इन्द्र, अग्नि, यम, निर्म्मृति, यरण, वास, सोमः ईशानः ब्रह्माः अनन्त नाग—रन दष रूपोमं भी वही परिणत हुआहै। पाँच शानेन्द्रियाँ। पाँच कर्भेन्द्रियाँ एवं मन—ये ग्यारह भी भगवान् श्रीहरिके ही रूप हैं। इन्द्र, भग, पूपा, पर्जन्य, अंद्रा, विष्णु, त्वष्टा, धाता, विवस्तान्, वरुण, अर्यमा, भित्र—ये वारह आदित्व भी परमातमा श्रीहरिके ही रूप हैं। तेरह विश्वदेवीं, चौदह मनुओं, पंद्रह तिपियोंके एवं सोल्ट दिशा विदिशाओं हे रूपमें भी वही परिणत हुआ है।

### विकारपंक मुख-हस्त आदि

इन विस्वातमा श्रीहरिके एक, दो: तीन: नार, वीच, इ: आदि अनेक मुल हैं। दो: चार: छ: आट आदि अनेक हाथेके भेद हैं। इन हाथेमें विविध आमरण एवं विविध आपुध हैं। इनके मन्त्रण अनेक्षिय हुनुहोंने मन्द्रिण हैं। पुरुषमुक्तमें शहसन्दर्भ केंग्रा इस एक आँखोंका उल्लेख है । उनके दिन्य शरीरके नील, पीत, रक्त, श्याम एवं शुक्ल आदि अनेक रंग हैं । उन विशातमा-के चन्द्र एवं सूर्य दो नेत्र हैं। युलोक उनका मलक है । वनस्पति उनके केश हैं । भ्रुवोंके मध्यमें कोध है। सोम उनका मन है। ग्यारह रुद्र उनके कण्टमें हैं । नक्षत्र, ग्रह एवं तारे उनके दशन हैं । घर्म एवं अधर्म उनके होठ हैं । इन्द्र एवं अग्नि दोनों मिलकर उनके तालु हैं। सरस्वती उनकी जिह्ना है। चार दिशाएँ, छः विदिशाएँ उनके कानोंमें स्थित हैं । उनके पाँच प्राणोंमें वायु व्यवस्थित है । उन्चास मरुद्रण उनकी अँगुलियोंमें स्थित हैं। अनेक ऋषि उनके रोमोंमें स्थित हैं। सब समुद्र उनके बस्तिमें स्थित हैं। दोनों अश्विनी-कुमार उनके जानुओंमें स्थित हैं। सब पर्वत उनके ऊरुमें स्थित हैं। उनके गुह्ममें सब गुह्मक-देव स्थित हैं। आठ वसुगण उनके वक्षःस्थलमें स्थित हैं । दिन्य ओषिघयाँ उनके नखोंके अग्रभागमें स्थित हैं। उत्तरायण एवं दक्षिणायन उनके नासापुट हैं । छः ऋतुएँ उनके बाहुमूलमें स्थित हैं । उनके हाथोंमें बारह मास हैं । ललाटके अप्रभागमें सिद्ध स्थित हैं । दोनों भुजाओंमें विद्युत्के साथ मेघ स्थित हैं । यक्ष, गन्धर्व, किंनर, चारण, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सब उनके जठरमें स्थित हैं । प्रेत, पितर, कूष्माण्ड, वेताल, प्रमथगण, पातालवासी जीव—ये सब इनके पौंबोंमें स्थित हैं। उनके दोनों पारवेंमिं वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों यज्ञ प्रतिष्ठित हैं । अग्निहोत्र आदि घर्म, वर्णीश्रमा-नुगत घर्म, स्वाहाकार, वषट्कार आदि सब विश्वरूप भगवान्के हृदयमें स्थित हैं । इस विश्वरूपमें सब देवोंकी मूर्तियाँ स्थित हैं, अतः परमात्मा सहस्रमूर्ति होकर भी सर्वात्मक हैं; वेदोंमें 'सहस्र' शब्द अनेक संख्याका वाचक है; अतः इनकी मूर्तियाँ ( स्वरूप ) असंख्य हैं । प्रतिक्षण उनका उदय-अस्त होता रहता है । विष्णुके ये विश्वरूप शान्त, घोर एवं मूढ़ रूपसे तीन प्रकारके हैं । जिसके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय एवं ऊरसे वैश्य उत्पन हुए वह 'तिद्विण्गोः परमं पदम्' है । सब देवोंके आश्रय एवं उपादानकारण विष्णु हैं, विष्णु ही सब देवता हैं। सम्पूर्ण चराचर विष्णुसे न्याप्त हैं । सब देव 'विष्णु-पर हैं, अर्थात् सब देवोंमें विष्णु 'पर'-तत्त्व हैं। एवं अन्तर्मे जिनमें लीन हो

जायगी, उन पुण्डरीकाक्षको छोड़कर दूसरा कौन विश्वको न्याप्त करके रह सकता है।

### विष्णुके दो रूप

वे जनार्दन आघार एवं आधेयभावसे दो प्रकारके हैं। प्राणिमात्रके हितके लिये दो हिल्पोमें परिणत हो गये हैं। एक रूप उनका सकल (सगुण) एवं दूसरा निष्कल ( निर्गुण ) है । इस प्रकार एक ही विष्णु परविष्णु एवं अवरविष्णु—इन दो रूपोंमं रिथत हैं । सकल-निष्कल, उभयरूप वे विष्णु प्रभविष्णु, महाविष्णु एवं सदाविष्णु भेदसे तीन प्रकारके हैं। वे ही कमशः आत्मा ( जीवात्मा ), अन्तरात्मा (अन्तर्यामी ) एवं परमात्मा हैं । वे ही वैराज (वैश्वानर), लैङ्गिक (तैजस) एवं ऐस ( प्राज्ञ ) हैं। वे ही वाहर सूर्यरूप एवं भीतर प्राणरूपसे रियत हैं । वेदान्तमें इनको अन्तर्न्याप्ति एवं वहिर्न्याप्ति कहते हैं । उनका राज्दः स्पर्श, रूप, रस एवं गन्य-इन पाँच शक्तियोंसे वना हुआ रूप चिन्मयरूप है। इस चिन्मयरूपका जाग्रत्, स्वप्न एवं सुष्तिसे सम्बन्ध है। मन्त्रोंमें वे मन्त्र, अनुस्वार एवं नादके रूपमें क्रमशः स्थित हैं । वेद, सांख्य, योग, पञ्चरात्र, धर्मशास्त्र एवं पुराणमें मुनियों, देवों एवं मानुषोंसे यह कहा जाता है कि यह विश्व ( जगत् ) विष्णुमय है । जो अतीत है, अनागत है, वर्तमान है-जो कुछ है, वह सब विष्णुरूप है। सब इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके अर्थ, सब भूत, अन्तःकरण-चतुष्टय, अव्यक्त, त्रिगुणा माया, विद्या, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐस्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अविराग, अनैश्वर्य, नियति, कला, काल एवं अन्य जो कुछ भी है, सब विष्णुमय है। ये विष्णु 'पर' देव हैं। सब भूतों एवं प्राणियोंमें अवस्थित हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जहाँ वे न हों। देव, असुर, मर्त्य, पशु, पक्षी, सरीसुप, तर, बल्ली, ओषिषयाँ, महान् अभ्रः, विद्युत्, अशनि (वज्र), शैलः, अन्धि, नदियाँ, आराम, नगर, तटाक, लोक, अनन्त, कालाग्नि, प्रेतावास ( नरक ), पाताल, भू:-भुव:-स्व:-मह:-जन:-तपः एवं सत्य-ये सात स्वर्गलोक, जिनकी ब्राह्म, शैव एवं वैष्णव संज्ञा हैं, वे सब एक विष्णुसे व्याप्त हैं । वराह, भार्गव, राम, श्रीधर, वामन, इयग्रीव, कृष्ण, दिशाओं में जो स्थित हैं, एवं जो यहाँ कहे गये है—वे सब भगवान् विष्णुकी विभूतियाँ हैं। दूसरे शब्दोंमें इन सब रूपोंमें वे ही सर्वत्र व्याप्त हो गये हैं।

## भगवान् विष्णुके उपासक

( लेखक-साधुवेषमें एक पथिक )

जो साघक परमात्मा विष्णुके स्मरण-चिन्तन-ध्यानमें समग्र प्रीतिसे तल्लीन रहता है, वही 'वेष्णव' माना जाता है ।

परमात्मा विष्णुके निकट अपनेको उपिश्वत रखते हुए सर्वभावसे सेवामें तन-मनको लगाये रहना 'उपासना' है।

परमात्मा विष्णुसे अपने-आपको कभी और कहीं भी भित्त न देखना, उन्हींके प्रेमसे आनन्दित रहना उपासनाकी पूर्णता है।

जनतक साघक परमात्मा विष्णुको तत्त्वतः नहीं जान लेता, तनतक अज्ञानवद्य उपासना अपूर्ण रहती है। ज्ञानकी पूर्णतामें उपासनाकी पूर्णता है और प्रेमकी पूर्णतामें आनन्दकी पूर्णता है।

भगवान् विष्णुकी मूर्तिमें पुष्प-चन्दन चढ़ा देना, आरती कर देना, स्तुति गा देना किसी वालकके लिये भी सरल है, परंतु भगवान् विष्णुके अखण्ड-अनन्त सत्-चित्-आनन्द-स्वरूपको जानकर समस्त विश्वमय, धर्वके आश्रय, सर्वातमा परमात्मासे अपनेको अभिन्न देखना किसी ज्ञानदृष्टिसम्पन्न साधकके लिये भी श्रमसाध्य है; क्योंकि नित्यशास परमात्मा विष्णुकी अनुभूतिके लिये सतत सावधान रहना अर्थात् अपनेको नित्यशास प्रभुके निकट, अति निकट निरन्तर उपस्थित देखना उसीके लिये सम्भव है, जो ज्ञानमें निरन्तर जाग्रत् है।

देहाभिमानीकी उपासना भगवान् विष्णुकी मूर्तिका आक्षप लेकर आरम्भ होती है । मूर्तिके निकटस्थ रहनेतक अपनी मान्यताके अनुसार पूजा-पाठ-जप-कीर्तन आदिके माध्यमधे उपासना चलती है और मूर्तिकी समीपतासे दूर एटनेपर उपासना समाप्त हो जाती हैं। किंतु ज्ञानमें देहा-भिमानका अन्त होनेपर जगदातमा विष्णुकी उपासनाका आरम्म होनेके पक्षात् अन्त नहीं होता।

डपासनाकी पूर्णतामें वासना बाधक है और डपासनाके होरा ही बादनाका अन्त होता है। बासनाका आरम्भ 'खासे 'पहाली ओर प्रेरित करता है और डपासनाका आरम्भ 'परासे 'खा की कोर एवं सत् परमातमा विष्णुसे अभिन्नताका दोध उपाल है। आरममें होई सोई डपासक देहको प्रतिमाके निकट डपरिश्त रखते हैं। यह मनको नहीं रख पाते और बुद्ध सम्बंध निकट रहते हैं। हमको नहीं स्वित कर पाते और बुद्ध ऐसे भी उपासक हैं, जिन्हें तन-मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार— सभीको परमात्मा विष्णुमें स्थित देखनेकी दृष्टि सुलभ हो जाती है।

जो यथार्थदर्शी परमात्मा विष्णुको तत्वतः जानते हैं, वे विना कुछ किये ही अनुभव करते हैं कि जीवात्मा तो परमात्मा विष्णुका नित्य-निरन्तर उपासक है; क्योंकि वह परमात्मा विष्णुके इतना निकट स्थित है कि कभी कहीं दूर हो ही नहीं सकता।

अपनेको परमात्मा विष्णुके नित्यं निकटस्य अनुभव करनेवाले उपासकको उपासनाके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना होता; क्योंकि उसमें वह प्रज्ञादृष्टि खुली होती है, जिसके कारण वह परमात्मा विष्णुको तत्त्वतः देखते हुए अपनेको उनसे नित्ययुक्त पाता है।

जो नित्य है, निरन्तर है, अखण्ड है, उन परमात्मा विष्णुसे जीवात्मा विमुख तो हो सकता है, परंतु भिन्न नहीं हो सकता । इसीलिये परमात्मा विष्णुकी उपासनाके लिये कहींसे आना अथवा कहीं अन्यत्र जाना नहीं है; प्रत्युत वह जहाँ-कहीं है, वहीं अपने-आपको शान्त होकर, स्थिर होकर परमात्मा विष्णुके लिये उपस्थित देखना है।

भेदोपासनामें मन्दिरकी तथा प्रतिमामें भगवान् विष्णुकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। तदनुषार उपासनाकी पृतिके लिये विविध प्रकारकी पूजा-सामग्री, स्तोत्र-पाठ, प्रार्थना-स्तुतिको नित्य नियमसे निभाते रहनेकी आवश्यकता है, परंतु अभेदोपासनामें स्वयंको जाननेकी और परमात्मा विष्णुके तास्त्रिक स्वरूपको समझनेकी अपेक्षा है। जवतक साधक स्वयं अपनेको नहीं जान लेता और देहको ही अपना रूप मानता है, तदतक देहरूपसे भगवान् विष्णुको किसी मूर्तिमें स्वापक मानकर उसके निकट येठकर याद्य पृजा-पद्धतिके अनुसार उपातना चलानी आवश्यक है। लेकिन जो दुदियोगी साधक देहके भीतर अपने चेतनस्वरूपको सानता है, उसे शानके, अलग्य चेतनसे निरन्तर सुन्त होनेकी स्मृतिको जगामे रहकर अपने के निरन्तर अनिक्र अनुसार करते रहनारूप उपातना करनी होती।

तस्वदर्श महारमा हमें पढ़ी एमहाते हैं कि जो निष्य है,

निरन्तर हैं, सर्वत्र हैं, अविनाशी हैं, सर्वप्रकाशक, सर्वव्यापक, हैं; जो अखण्ड, अनन्त, चेतन हैं, वे ही परमात्मा विष्णु हैं। वे ही अहंकारमें हैं, बुद्धिमें हैं, चित्तमें हैं, मनमें हैं। सबमें सर्वगत परमात्मा विष्णु ही हैं।

जो सनातन सत्य परमात्मा विष्णु हमारे परमाश्रय हैं, उन्हें कोई हमें दे नहीं सकता | उन्हें हम वासना-कामनाकी परिधिसे छोटकर, विनाशीसे असङ्ग होकर अभी इसी क्षण स्वयं ही, स्वयंमें ही पा सकते हैं।

जवतक जीवातमा अपने सत्त्वरूपको नहीं जानता, तवतक बाहर सत्यकी खोज करता है और सत्यकी—परमात्मा विष्णुकी मनसे कल्पना करता है। परंतु माननेमें तथा जाननेमें और अनुभूतिमें एवं दर्शनमें जो अन्तर है, उसे कोई तत्त्ववेत्ता ही समझता है।

परमातमा विष्णुका अनन्य अनुभव होना ही ज्ञानमें दर्शन है। अनन्य चिन्तन ही विष्णुकी भक्ति है। निरन्तर अपने आगे-पीछे, ऊपर-नीचे उन्हींकी सत्तामें गतिको देखते रहना ही यथार्थ उपासना है और इस प्रकारकी भक्तिसे, उपासनासे, जो विमुख बना देती है, वही जगत्की वासना है।

जो तिनाशी देहमें अपने अविनाशी खरूपको जान लेता है, वही सचिदानन्द विष्णुकी नित्य-निरन्तर होनेवाली उपासनाका अधिकारी हो जाता है।

तन्त्वेत्ता वेष्णव अपने समस्त कर्मोद्वारा परमात्माकी ही पृजा करता है, समग्र भावद्वारा सर्वगत परमात्मा विष्णुकी ही

भक्तिमें लीन रहता है और शानयोगद्वारा सबमें सिचदानन्द विष्णुका ही दर्शन करता है।

शानयोगी विष्णव नित्य उपासनामें तृप्त रहकर देहादिक वस्तुओं के प्रति ममता नहीं रखता, इसीलिये वह निष्काम होता है। निष्कामताके कारण ही उसपर किसी सङ्गका प्रभाव नहीं पड़ता और असङ्गताके कारण ही वह परमात्मा विष्णुसे अभिन्नताका अनुभव कर अपनेको निरन्तर उपासक देखता है।

ऐसा उपासक किसी वस्त, व्यक्तिसे प्रेम नहीं करता, प्रत्युत सभीके प्रति प्रेमसे भरा रहता है; इसीलिये उसके प्रेमका रस सभीको मिलता है। ऐसा उपासक किसीसे कुछ न चाहते हुए पूर्ण त्यागी होता है; वह सेवाम सब कुछका दानी होता है; साथ ही पूर्ण सहिष्णु होनेके कारण ही तपस्वी होता है। मनमें किसी प्रकारकी अनुकूल वेदनासे प्रतीत होनेवाले सुखोंके प्रति उसकी दासता नहीं रहती और प्रतिकृल वेदनासे प्रतीत होनेवाले दुःखका उसे भय नहीं रहता।

जिनकी ज्ञानदृष्टि खुली है, उनको परमातमा विष्णु प्रेमके रूपमें ही मूर्तिमान् दीखते हैं; उनका मन्दिर केवल दृदय है। जो कल्याणार्थी बाहरकी खोजसे यककर, निराज्ञ होकर ज्ञान्त एवं खस्थ होता है, वह दृदयद्वारमें आते ही अनुभव करता है कि जहाँसे खोज आरम्भ होती है, वहीं लौटनेपर खोजका अन्त होता है। खोजका अन्त होते ही अनन्त विष्णु परमात्माके दर्जनका द्वार मिल जाता है।

इन्द्रियोंकी सार्थकता भगवान् विष्णुके अभिमुख होनेमें है

पादी तो सफली पुंसां यो विष्णुगृहगामिनो। तो करी सफली क्षेयो विष्णुपूजापरी तु यो ॥ ते नेत्रे सफले पुंसां पश्यतो ये जनार्दनम्। सा जिह्ना प्रोच्यते सिद्धिर्हरिनामपरा तु या ॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते। तत्त्वं गुरुसमं नास्ति न देवः केशवात् परः॥ सत्यं विष्म हितं विष्म सारं विष्म पुनः पुनः। असारेऽसिंस्तु संसारे सत्यं हरिसमर्चनम् ॥ संसारपाशं सुद्धं महामोहप्रदायकम्। हरिभक्तिकुठारेणच्छित्त्वात्यन्तसुखी भव॥ तन्मनः संयुतं विष्णौ सा वाणी तत्परायणा। ते श्रोत्रे तत्कथासारपूरिते लोकवित्तते॥

( नारदपुराण, पूर्वभाग ३४। ७--१२)

'मनुष्योंके उन्हीं पैरोंको सफल जानना चाहिये, जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाते हैं। उन्हीं हाथोंको सफल समझना चाहिये, जो भगवान् विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते हैं। पुरुषोंके उन्हीं नेत्रोंको पूर्णतया सफल जानना चाहिये, जो भगवान् जनार्दनका दर्शन करते हैं। साधु-पुरुषोंने उसी जिह्नाको सफल वताया है, जो निरन्तर हरिनामके जप और कीर्तनमें लगी रहती है। मुजा उठाकर बार-बार सची बात कही जाती है कि गुरुके समान कोई तत्त्व नहीं है और भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, हितकी वात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार वतलाता हूँ—इस असार संसारमें केवल श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है। यह संसार-बन्धन अत्यन्त हद है और महान मोहमें डालनेवाला है। भगवद्गिकरूपी कुठारसे इसको काठकर अत्यन्त सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है, जो भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगा है, वही वाणी सार्थक है, जो भगवान्के नाम-गुण-गानके परायण है तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत्के लिये वन्दनीय हैं, जो भगवत्कथाकी सुधाधारासे परिपूर्ण रहते हैं।

## श्रीविष्णु-भजनसे परम कल्याण

### [ एक वैष्णव संतके सदुपदेश ]

( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

एक विष्णुभक्त वैष्णव महान् संतके श्रीचरणोंमें बैठकर श्रीविष्णु-सम्बन्धी उनके ये सदुपदेश लिखे गये हैं, जो यहाँपर प्रश्नोत्तररूपमें दिये जा रहे हैं। पूज्य संतजी महाराजने नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं दी है, इसलिये नाम लिखनेमें विवशता है।

प्रदन-पूज्य महाराजनी ! जीवका परम कल्याण कैसे हो ? उत्तर-भगवान्का भजन करो, भगवान्की शरणमें जाओ और अहर्निश भगवान्का स्मरण करो ।

प्रश्न-भजन किसका करें, भगवान् श्रीरामका या भगवान् श्रीकृष्णका—यह बतानेकी कृपा करें।

टत्तर-भजन करो अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीविष्णुका । भगवान् श्रीविष्णुका भजनः, उनका नाम-स्मरणः, उनके नामका संकीर्तनः, उनकी पूजा-आराधना ही सर्वोत्तम मानी गयी है । यही प्राचीन काल्से चली आयी है । भगवान् श्रीविष्णु ही हमारे परमाराध्य हैं। जीवन-सर्वस्व हैं, प्राणाधार हैं । भगवान् श्रीविष्णुकी उपासनासे बदकर कल्याणया दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है । भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति किये विना जीवका कल्याण नहीं हो सकता, यह हमारी निश्चित धारणा है ।

प्रशन-पूज्य महाराजजी ! यदि हम भगवान् श्रीरामकी या श्रीरुष्णकी भक्ति करें तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा ?

दत्तर-होगा क्यों नहीं ? कल्याण तो भगवान् श्रीरामकी या भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति करनेसे भी होगा, पर श्रीराम और श्रीकृष्ण भी तो भगवान् श्रीविष्णुके ही अवतार हैं। श्रीराम एवं श्रीकृष्णकी पूजा करना भी तो प्रकारान्तरसे श्रीविष्णुकी ही पूजा करना है। श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीपरश्चराम, श्रीकृषिंह, श्रीवामन, श्रीवल्राम आदि चौबीसों अवतार भगवान् शीविष्णुके हैं। इन सबकी पूजा, चाहे सीचे भगवान् श्रीविष्णुकी ही पूजा-दोनों वात एक ही है।

प्रश्न-महाराज्ञी ! यदि भगवान् धीरांकरकी उपातना यहें तो प्या कल्याण नहीं होगा !

२९४-शास्त्रोमें श्लापा है—'वैष्णवानां यया सन्सुः' (शीनकागः १२ । १३ । १६ ) भगवान् शीरांतर हो स्वयं

भगवान् श्रीविष्णुके परम भक्त हैं और वैष्णवाग्रगण्य हैं। भगवान् श्रीशंकरकी उपासना करनेसे भी भगवान् श्रीविष्णुकी तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि तुम्हें श्रीविष्णुकी प्राप्ति करनी है तो तुम्हें श्रीशंकरकी प्रसन्नता वड़ा सहारा देगी और बहुत जल्दी श्रीविष्णुकी प्राप्ति करा देगी। भगवान् शंकरका अनादर करनेवाले विष्णुभक्त बहुत वड़ा पाप करते हैं और वे भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नतासे विञ्चत्रह जाते हैं।

प्रवन-महाराजजी ! क्या भगवान श्रीविष्णुकी भक्ति करनेका सबको अधिकार है !

उत्तर-जीवमात्रको भगवान् श्रीविष्णुकी उपासना करनेका अधिकार है; पर इसका यह आशय कदापि नहीं है कि श्रीविष्णु-भक्तिकी आइमें वर्णाश्रम-धर्मका उछङ्क्षन िया जाय और मर्यादाको न माना जाय । अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार चलते हुए एवं शास्त्रोंमें वर्णित मयादाको मानते हुए भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करके सभीको अपना परम कल्याण करना चाहिये । जो भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है—

श्वपचोऽपि द्विजश्रेष्टो विष्णुभक्तिपरायणः। विष्णुभक्तिविहीनश्च द्विजोऽपि श्वपचाधमः॥

श्रीविण्णुभक्तिके प्रतापसे मानव परम श्रेष्ठ हो जाता है। मृत्युके उपरान्त उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। उसका जन्म सार्थक हो जाता है। वास्तवमें यह दारीर मिला ही है भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करनेके लिये।

प्रश्न-महाराजजी ! श्रीविष्णुभगवान्को प्रसन्न करनेका साधन क्या है !

व्या-अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुनार स्वधमंता पालन करते हुए भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करना, यही उनकी प्रस्त्र करनेका सावन है। श्रीग्रालप्रामकी पूजा करना, श्री-तुल्लीजीकी पूजा करना, श्रीविष्णुमहस्त्रनामका पाठ करना, विष्णु-मन्त्रका पा विष्णु-नामका कर करना श्रीर भगवान् श्रीविष्णुको भोग क्यांकर ही प्रसाद प्रहार करना, वैप्यत्रेक आदर-स्त्रार करना, भगवती श्रीगद्धाकीका करन-स्ताद करना, ग्री-जासर्गोका सम्मान करना, श्रीविष्णु-मन्दिरमें हाकर भगवान् निरन्तर हैं, सर्वत्र हैं, अविनाशी हैं, सर्वप्रकाशक, सर्वव्यापक, हैं; जो अखण्ड, अनन्त, चेतन हैं, वे ही परमातमा विष्णु हैं। वे ही अहंकारमें हैं, बुद्धिमें हैं, चित्तमें हैं, मनमें हें। मबमें सर्वगत परमातमा विष्णु ही हैं।

जो सनातन सत्य परमात्मा विष्णु इमारे परमाश्रय हैं, उन्हें कोई हमें दे नहीं सकता । उन्हें हम वासना-कामनाकी परिधिसे छोटकर, विनाशीसे असङ्ग होकर अभी इसी क्षण स्वयं ही, स्वयंमें ही पा सकते हैं।

जवतक जीवात्मा अपने सत्स्वरूपको नहीं जानता, तवतक बाहर सत्यकी खोज करता है और सत्यकी—परमात्मा विष्णुकी मनसे कल्पना करता है। परंतु माननेमें तथा जाननेमें और अनुभूतिमें एवं दर्शनमें जो अन्तर है, उसे कोई तत्ववेत्ता ही समझता है।

परमातमा विष्णुका अनन्य अनुभव होना ही ज्ञानमें दर्शन है। अनन्य चिन्तन ही विष्णुकी भक्ति है। निरन्तर अपने आगे-पीछे, अपर-नीचे उन्हींकी सत्तामें गतिको देखते रहना ही यथार्थ उपासना है और इस प्रकारकी भक्तिसे, उपासनासे, जो विमुख बना देती है, वही जगत्की वासना है।

जो तिनाशी देहमें अपने अविनाशी स्वरूपको जान लेता है, वही सचिदानन्द विष्णुकी नित्य-निरन्तर होनेवाली उपासनाका अधिकारी हो जाता है।

तत्त्ववेत्ता वैष्णव अपने समस्त कर्मोद्वारा परमात्माकी ही पूजा करता है, समग्र भावद्वारा सर्वगत परमात्मा विष्णुकी ही भक्तिमें लीन रहता है और शानयोगद्वारा सबमें सिचदानन्द विष्णुका ही दर्शन करता है।

शानयोगी वैष्णव नित्य उपासनामें तृप्त रहकर देहादिक वस्तुओं के प्रति ममता नहीं रखता, इसीलिये वह निष्काम होता है। निष्कामताके कारण ही उसपर किसी सङ्गका प्रभाव नहीं पड़ता और असङ्गताके कारण ही वह परमात्मा विष्णुसे अभिनताका अनुभव कर अपनेको निरन्तर उपासक देखता है।

ऐसा उपासक किसी वस्तु, व्यक्तिसे प्रेम नहीं करता, प्रत्युत सभीके प्रति प्रेमसे भरा रहता है; इसीलिये उसके प्रेमका रस सभीको मिलता है। ऐसा उपासक किसीसे कुछ न चाहते हुए पूर्ण त्यागी होता है; वह सेवामें सब कुछका दानी होता है; साथ ही पूर्ण सिहण्णु होनेके कारण ही तपस्वी होता है। मनमें किसी प्रकारकी अनुकूल वेदनासे प्रतीत होनेवाले सुलोंके प्रति उसकी दासता नहीं रहती और प्रतिकृल वेदनासे प्रतीत होनेवाले दुःखका उसे भय नहीं रहता।

जिनकी ज्ञानहिष्ट खुली है, उनको परमात्मा विष्णु प्रेमके रूपमें ही मूर्तिमान् दीखते हैं; उनका मन्दिर केवल दृदय है। जो कल्याणार्थी वाहरकी खोजसे थककर, निराश होकर शान्त एवं खस्थ होता है, वह दृदयद्वारमें आते ही अनुभव करता है कि जहाँसे खोज आरम्भ होती है, वहीं लौटनेपर खोजका अन्त होता है। खोजका अन्त होते ही अनन्त विष्णु परमात्माके दर्शनका द्वार मिल जाता है।

# इन्द्रियोंकी सार्थकता भगवान् विष्णुके अभिमुख होनेमें है

पादी तो सफली पुंसां यो विष्णुगृहगामिनो। तो करी सफली होयी विष्णुपूजापरी तु यो ॥ ते नेत्रे सफले पुंसां पश्यतो ये जनार्दनम्। सा जिह्ना प्रोच्यते सिद्धिर्हिरनामपरा तु या ॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते। तत्त्वं गुरुसमं नास्ति न देवः केशवात् परः॥ सत्यं विच्म हितं विच्म सारं विच्म पुनः पुनः। असारेऽस्मिस्तु संसारे सत्यं हरिसमर्चनम्॥ संसारपाशं सुद्धढं महामोहप्रदायकम्। हरिभक्तिकुठारेणिच्छत्त्वात्यन्तसुखी भव॥ तन्मनः संयुतं विष्णौ सा वाणी तत्परायणा। ते श्रोत्रे तत्कथासारपूरिते लोकवन्दिते॥

( नारदपुराण, पूर्वभाग ३४। ७-१२)

'मनुष्योंके उन्हीं पैरोंको सफल जानना चाहिये, जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाते हैं। उन्हीं हार्योंको सफल समझना चाहिये, जो भगवान् विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते हैं। पुक्षोंके उन्हीं नेत्रोंको पूर्णतया सफल जानना चाहिये, जो भगवान् जनार्दनका दर्शन करते हैं। साधु-पुक्षोंने उसी जिह्नाको सफल वताया है, जो निरन्तर हरिनामके जप और कीर्तनमें लगी रहती है। मुजा उठाकर बार-बार सची बात कही जाती है कि गुक्के समान कोई तत्त्व नहीं है और भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, हितकी वात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार वतलाता हूँ—इस असार संसारमें केवल श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है। यह संसार-बन्धन अत्यन्त हट है और महान मोहमें डालनेवाला है। भगवन्द्रिकरपी कुठारसे इसको काटकर अत्यन्त सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है, जो भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगा है, वही वाणी सार्थक है, जो भगवान्के नाम-गुण-गानके परायण है तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत्के लिये वन्दनीय हैं, जो भगवत्कराकी सुधाधारासे परिपूर्ण रहते हैं।

# श्रीविष्णु-भजनसे परम कल्याण

#### [ एक वैष्णव संतके सदुपदेश ]

( प्रेपक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

एक विष्णुभक्त वैष्णव महान् संतके श्रीचरणोंमें बैठकर श्रीविष्णु-सम्बन्धी उनके ये सदुपदेश लिखे गये हैं, जो यहाँपर प्रश्नोत्तररूपमें दिये जा रहे हैं। पूज्य संतजी महाराजने नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं दी है, इसलिये नाम लिखनेमें विवशता है।

प्रश्न-पूज्य महाराजजी ! जीवका परम कल्याण कैसे हो ? उत्तर-भगवान्का भजन करो, भगवान्की शरणमें जाओ और अहर्निश भगवान्का स्मरण करो ।

प्रश्न-भजन किसका करें, भगवान् श्रीरामका या भगवान् श्रीकृष्णका—यह बतानेकी कृपा करें।

उत्तर-भजन करो अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीविष्णुका । भगवान् श्रीविष्णुका भजनं, उनका नाम-स्मरण, उनके नामका संकीर्तन, उनकी पूजा-आराभना ही सर्वोत्तम मानी गयी है । यही प्राचीन काल्से चली आयी है । भगवान् श्रीविष्णु ही हमारे परमाराध्य हैं, जीवन-सर्वस्व हैं, प्राणाधार हैं । भगवान् श्रीविष्णुकी उपासनासे यदकर कल्याणया दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है । भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति किये विना जीवका कल्याण नहीं हो सकता, यह हमारी निश्चित धारणा है ।

प्रश्न-पूज्य महाराजजी ! यदि हम भगवान् श्रीरामकी या श्रीकृष्णकी भक्ति करें तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा ?

उत्तर-होगा क्यों नहीं ? कल्याण तो भगवान् श्रीरामकी या भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति करनेसे भी होगा, पर श्रीराम और श्रीकृष्ण भी तो भगवान् श्रीविष्णुके ही अवतार हैं। श्रीराम एवं श्रीकृष्णकी पूजा करना भी तो प्रकारान्तरसे श्रीविष्णुकी ही पूजा करना है। श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीवरद्यराम, श्रीनृशिह, श्रीवामन, श्रीवल्सम आदि चौबीसों अवतार भगवान् श्रीविष्णुके हैं। इन सबकी पूजा, चाहे सीधे भगवान् श्रीविष्णुकी ही पूजा-दोनों वात एक ही है।

प्रसा-महारावली ! यदि भगवान् शीशंकरकी उपासना घरें हो क्या पहलाग नहीं होगा !

्धर-शहरीमें वाया है—'वैष्णवानां यथा शम्भुः । श्रीसन्तानः (२ | १६ | १६ ) मनवान् श्रीशंकर तो स्वयं

भगवान् श्रीविष्णुके परम भक्त हैं और वैष्णवाप्रगण्य हैं। भगवान् श्रीशंकरकी उपासना करनेसे भी भगवान् श्रीविष्णुकी तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि तुम्हें श्रीविष्णुकी प्राप्ति करनी है तो तुम्हें श्रीशंकरकी प्रसन्नता बड़ा सहारा देगी और बहुत जल्दी श्रीविष्णुकी प्राप्ति करा देगी। भगवान् शंकरका अनादर करनेवाले विष्णुभक्त बहुत बड़ा पाप करते हैं और वे भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नतासे विश्वत् रह जाते हैं।

प्रदन-महाराजजी ! क्या भगवान श्रीविण्युकी भक्ति करनेका सबको अधिकार है !

उत्तर-जीवमात्रको भगवान् श्रीविष्णुकी उपासना करनेका अधिकार है; पर इसका यह आश्रय कदापि नहीं है कि श्रीविष्णु-भक्तिकी आइमें वर्णाश्रम-धर्मका उल्लङ्क्षन िया जाय और मर्यादाको न माना जाय । अपने-अपने नर्णाश्रम-धर्मके अनुसार चलते हुए एवं शास्त्रोंमें वर्णित मयादाको मानते हुए भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करके सभीको अपना परम कल्याण करना चाहिये । जो भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है—

> श्वपचोऽपि द्विजश्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः। विष्णुभक्तिविहीनश्च द्विजोऽपि श्वपचाधमः॥

श्रीविष्णुभक्तिके प्रतापसे मानव परम श्रेष्ठ हो जाता है। मृत्युके उपरान्त उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। उसका जन्म सार्थक हो जाता है। वास्तवमें यह शरीर मिला ही है भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करनेके लिये।

प्रश्न-महाराजजी ! श्रीविष्णुभगवान्को प्रवन्न करनेका साधन क्या है !

उत्तर-अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार स्वधमंत्रा पालन करते हुए भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति करना, यही उनकी प्रस्त्र करनेका साधन है। श्रीधालग्रामकी पूजा करना, श्री-तुल्हीजीकी पूजा करना, श्रीविष्णुसहस्रनामका पाट करना, विष्णु-मन्त्रका या विष्णु-नामका जब करना और भगवान् श्रीविष्णुको भोग कराकर ही प्रसाद प्रहर करना, वैष्णजेंका आदर-नकार करना, भगवनी श्रीविष्णु-मन्दिरमे काकर भगवान् गी-आहरोंका सम्मान करना, श्रीविष्णु-मन्दिरमे काकर भगवान् श्रीविष्णुका दर्शन करना, श्रीविष्णु-मन्दिरकी परिक्रमा करना, श्रीविष्णु-नाम-संकीर्तन और विष्णु-कथा-श्रवण करना—यही कल्याणका मार्ग है। भगवान् श्रीविष्णु बहे दयाछ हैं। वे नाम-स्मरणमात्रसे प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीविष्णुभक्तको निर्मय होना चाहिये। जिसने अपने असली माता-पिता भगवान् श्रीलक्ष्मी-नारायणको पहचान लिया एवं जो श्रीलक्ष्मी-नारायणकी शरणमें आ गया, अब भला उन्हें चिन्ता किस वातकी है ? महर्षि चाणक्यने कहा है—

माता च कमलादेवी पिता देवी जनार्दनः। बान्धवा विष्णुभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्॥ (पाण्डवगीता)

'जिसकी लक्ष्मी माता हैं, विष्णुभगवान् पिता हैं और विष्णु-के भक्त बान्धव हैं, उसके लिये तीनों लोक खदेशके सहश हैं।

प्रश्न-महाराजजी ! भगवान् श्रीविष्णुके भक्तोंको किन-किन बातोंसे बचना चाहिये, श्रीविष्णुभक्तिमें कौन-कौन-सी चीजें बाधक हैं—वह भी बतानेकी कृपा करें।

उत्तर-भगवान् श्रीविष्णुके भक्तोंको निम्नलिखित वातों-पर ध्यान देना चाहिये—

१-श्रीविष्णुभक्तोंको वर्णाश्रमके अनुसार स्वधर्मका पालन करना चाहिये।

२-श्रीविष्णुभक्तोंको अपने खान-पानपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। जो भी वस्तु खायें-पीयें, पहले उसमें तुल्सीपत्र छोड़कर, उसे भगवान् श्रीविष्णुको मोग लगाकर प्रहण करना चाहिये। भगवान् श्रीविष्णुको वही वस्तु समर्पित करे, जो शुद्धः सात्त्विक, पवित्र और शास्त्रानुसार हो। विष्णु-भक्तोंके लिये होटलोंका बना खाना-पीनाः, शराबः, अंडे, मांस-मछली, बीड़ी-सिगरेट, चाय, सोडाः, बिस्कुट, डबलरोटी, कोकाकोला, बिलायती डिब्बेका दूधः, अंग्रेजी औषध आदिका प्रयोग सर्वथा वर्जित है। ३—विष्णुभक्तोंको हिंसासे दूर रहना चाहिये। पूच्या गोमाताकी हत्या करके अथवा अन्य जीवोंको मारकर अथवा कष्ट देकर जो वस्तु बनायी जाती है, वैष्णवेंको उस वस्तुका प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिये।

४-श्रीविष्णुभक्तोंको पर-स्त्री और परधनसे सर्वया दूर रहना चाहिये।

५-श्रीविष्णुभक्तोंको छल-कपट, चोरी, व्यभिचार, रिश्वत-खोरी, ज्ञा, सद्दा, जीव-पीडन आदि पापोंसे वचना चाहिये।

६-श्रीविष्णुभक्तोंको शुद्ध कमाईके पैसेसे अपना निर्वाह करना चाहिये । अंडे-मुर्गे, मांस-मछ्ली वेचना, चर्वी वेचना, चर्वीसे वनी वस्तुएँ वेचना, चर्वीसे वने विस्कुट-डवलरोटी वेचना, जीवित पशुओंको मारकर उनके चमड़ेसे बनायी गयी वस्तुओंको वेचना, हिंसाद्वारा निर्मित अंग्रेजी दवाओंको वेचना आदि एकदम वंद कर देना चाहिये। इस प्रकारकी पापकी कमाईके पैसेसे दूर रहना चाहिये।

७—गंदी बातें करना, किसीको गाली देना, असत्य-भात्रण करना, किसीकी निन्दा करना अनुचित है। श्री-विष्णुभक्तोंकी वाणी तो परम सान्त्रिक होनी चाहिये।

८—जो श्रीविष्णुभक्त हैं, उन्हें श्रीलक्ष्मीकी प्राप्त अवश्य होती है। श्रीलक्ष्मी महारानी विष्णुपत्नी हैं और बड़ी पति-व्रता हैं। जहाँपर उनके पित भगवान् श्रीविष्णुका निवास है, वहींपर भगवान् श्रीविष्णुकी सेवाके लिये श्रीलक्ष्मीजीका भी वास होता है। ईमानदारीकी कमाईसे प्राप्त धनरूपी लक्ष्मीके द्वारा सचा श्रीविष्णुभक्त श्रीविष्णु-मन्दिर बनवायेगा और उसे देवकार्योंमें वर्च करेगा, तीर्थयात्रा करेगा, संस्कृत-पाठशालाएँ खुलवायेगा, ब्राह्मण-भोजन करायेगा, कथा-कीर्तन करायेगा, गौ-ब्राह्मणोंकी सेवा करेगा और इस प्रकार श्रीलक्ष्मीके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी सेवा कर भगवान् श्रीविष्णुको और माता श्रीलक्ष्मी— दोनोंको प्रसन्न कर अपना लोक-परलोक दोनों बना लेगा।

#### श्रीविष्णुभक्तका स्वरूप

न चलति निजवर्णधर्मतो यः सममतिरात्मसुदृद्विपक्षपक्षे । न हरति न च हन्ति किचिदुचैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥

(श्रीविष्णुपुराण ३ । ७ । २०)

यमराज चोले—'जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे विचलित नहीं होता, अपने सुहृद् और विपक्षियोंके प्रति समान भाव रखता है, किसीका द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीवकी हिंसा नहीं करता, उस निर्मलचित्त व्यक्तिको भगवान् विष्णुका भक्त जानो।'

### श्रीविष्णु-तत्त्व

( लेखक-राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रीस्वामीजी महाराज, पीताम्बरापीठ, दतिया )

'इटं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदं समूब्ब्हमस्य पांसुरे।' ( ऋग्वेद १ । २२ । १७ )

'विष्ह व्याप्ती' इस धातुसे 'विष्णु' शब्द वनता है, जिसका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा है । उसकी पराशक्ति त्रिगुण-स्वरूपवाली है । उसकी सत्त्वगुणरूप परावस्थामें प्रति-फिल्त ब्रह्मतत्त्व ही 'विष्णु' कहा जाता है। इस सत्त्वगुणका परिचय ज्ञान एवं आनन्दसे होता है । भगवान् विष्णुमें शान एवं आनन्दका पूर्ण विकास है । रज एवं तमोगुणमें विकसित स्वरूप 'ब्रह्मा' एवं 'रुद्र' कहे जाते हैं। इच्छा-शान-क्रिया रूपसे व्यक्त शान्ता, अक्षोभ्य रूपवाली महाशक्ति विलोमक्रमसे रुद्र-विष्णु-ब्रह्माके खरूपको बनाती है। ये तीनों देव उक्त विष्णुस्वरूपसे पश्चाद्भावी हैं । इच्छाशक्तिमें प्रतिफलित स्वरूप स्वच्छ स्वरूप होनेसे परमातमा विष्णुके ही सहश है। उसे 'महाचद्र' संशा दी जाती है। श्रीविष्णुको 'एरिं एवं महारुद्रकों पुराणोंमें 'हर' नामसे वोधित किया गया है। दोनों स्वरूपोंकी प्रकृति एक 'हु' घातु है, प्रत्ययमात्रसे भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ही 'त्रेधा नि दधे पदम्' से मन्त्रमें कहे गये हैं। यास्कने 'विश्' भातुसे विष्णुका अर्थ वताया है—जो सारे जगत्में प्रविष्ट हो रहा है। यही विश्-धातुका अर्थ है।

शाकपूणि आचार्यके मतसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और पुलोकका प्रहण 'त्रेधा' पदसे किया गया है। प्रकृतिके स्थूल परिणामोंक कारण विष्णुलोक नहीं दीख रहा है। जो विद्वान् हैं, वे ही विष्णुके परमपदको देखते हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष् और सुलोक्ष जो परे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और सुलोक्ष भी जो परे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और सुलोक्ष भी जो परे हैं, ब्रह्मा विष्णुलोकका परमपद है। वेदके वेष्णव-प्रकृति विष्णु-तस्ववा निरूपण किया गया है। यह कित्वीयार प्रकृति नाराय पेपिनपद्में कारायण नामसे करा गया है। विष्णुपुराण एसकी विदाद व्याख्या करता है। उपाद्धीने प्रधासकतम्मके नामसे साथनाके उपयोगी तस्त्रीका येग वर्ग विद्याद केरावाह है। श्रीनक्षान प्रवृत्त अनिरक्ष—एन चार व्यूतोक कारा प्रावृत्त केरावाह प्रवृत्ति क्षा प्रवृत्त अनिरक्ष—एन चार व्यूतोक कारा प्रावृत्त केरावाह विद्यार किया गया है। श्रीनक्षाचाह कारा प्रवृत्ति काराय विद्यार किया गया है। श्रीनक्षाचाह काराय कार

पञ्चन्यूह माना गया है । 'तत्त्वत्रय' ग्रन्थमें वैष्णव-सिद्धान्तका रहस्य वताया गया है। इस प्रकार नारायण, वासुदेव, संकर्पण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध—ये पाँच व्यूहोंके नाम हैं। 'सूर्यसिद्धान्त' नामक ज्योतिष-ग्रन्थमें पहलेके तीन न्यूहोंको और चौथा व्यूह सूर्यको माना गया है। सूर्य भी विष्णुका ही खरूप है। महाभारतके 'विष्णुसहस्रनाम'में भी चतुर्व्यूहका सिद्धान्त माना गया है । जैसे द्यैवोंके पञ्चब्रह्ममन्त्र—सद्योजातः वामदेवः अघोर, तत्पुरुष, ईशानका मूल वैदिक है, उस प्रकार वैष्णवंका यह चतुर्व्यूह-सिद्धान्त वेदमन्त्रोंमें नहीं है। श्रीशंकराचार्यने वेदान्तदर्शनके द्वितीयाध्यायके द्वितीय पादके अन्तमें इस सिद्धान्तको 'अवैदिक' वताया है । श्रीवल्लभाचार्यने इसे पौराणिक अङ्गीकार किया है। विष्णुके अवतारोंकी स्पष्ट कथा भी वेदोंमें नहीं देखी जाती । ऋपभदेव-बुद्धका स्वीकार भी वैष्णवमतमें किया गया है, जिन्हें 'अवैदिक' ही कहा जाता है । समयके अनुवार समन्वय-दृष्टिसे बहुत-सी वातें बैष्णवमतमें मान ली गयी हैं।

सूर्य एवं चन्द्रमण्डलकी द्वादश एवं पोडश कलाओंका सम्बन्ध श्रीराम और श्रीकृष्ण—इन दो अवतारोंसे किया गया है तथा इनकी साधनाका वर्णन भी तन्त्रोंमें किया गया है। सत्त्रगुणसे व्यक्त ज्ञान एवं प्रेमतत्त्वका सम्यन्य इन दोनों अवतारोंके साथ किया गया है। सूर्यवंदामें उत्पन्न श्रीरामके साथ शानात्मक कलायोग है। इसलिये इनके साथ आनन्दका याग सामान्यरूपमें है । चन्द्रकला-येगारे इन्हें भी 'श्रीरामचन्द्र' नामसे कहा जाता है। क्योंकि अभावस्पाकी तिथिमें चन्द्रमा सूर्यमें चला जाता है। इसलिये उनके नामके आगे 'चन्द्र' लगा है। तथापि सर्व-चन्द्र-वलाओंना सहचर्य एक कार्यो न होनेले आनन्द या प्रेमतत्त्वहा विकास इनमें साधारण ही रहा है। चन्द्रवंद्यमें उत्तन्न श्रीकृष्यके साथ चन्द्रकी पोद्य कलाओं हा दोग होते? उन्हें पूर्व पुरुषोत्तन राजी साना गया है । इनीलिंग भागवतशासने 'पूने चांत्रकटाः पूंचः एपाल भगवाद स्वयम् । (१।६।२८) वदा है। प्रस्करण प्रत्ये इन देनी अवस्ति से अवस्ता दी गर्ची है। 'मर्च विस्तुमर्च जगर्' ( पर मत्र गंसा रिप्लामय है)—देख विदास होनेने बैंगमोर वर्गन र विदास अदैन

श्रीविष्णुका दर्शन करना, श्रीविष्णु-मन्दिरकी परिक्रमा करना, श्रीविष्णु-नाम-संकीर्तन और विष्णु-कथा-श्रवण करना—यही कल्याणका मार्ग है। भगवान् श्रीविष्णु वहे दयाछ हैं। वे नाम-स्मरणमात्रसे प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीविष्णुभक्तको निर्मय होना चाहिये। जिसने अपने असली माता-पिता भगवान् श्रीलक्ष्मी-नारायणको पहचान लिया एवं जो श्रीलक्ष्मी-नारायणकी शरणमें आ गया, अब भला उन्हें चिन्ता किस बातकी है ? महर्षि चाणक्यने कहा है—

माता च कमलादेवी पिता देवी जनार्दनः। बान्धवा विष्णुभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्॥ (पाण्डवगीता)

'जिसकी लक्ष्मी माता हैं, विष्णुभगवान् पिता हैं और विष्णु-के भक्त बान्धव हैं, उसके लिये तीनों लोक स्वदेशके सदश हैं।

प्रदन-महाराजजी ! भगवान् श्रीविष्णुके भक्तोंको किन-किन बातोंसे बचना चाहिये, श्रीविष्णुभक्तिमें कौन-कौन-सी चीजें बाधक हैं—वह भी बतानेकी कृपा करें।

उत्तर-भगवान् श्रीविष्णुके भक्तोंको निम्नलिखित वातों-पर ध्यान देना चाहिये—

१-श्रीविष्णुभक्तोंको वर्णाश्रमके अनुसार स्वधर्मका पालन करना चाहिये।

२-श्रीविष्णुभक्तोंको अपने खान-पानपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। जो भी वस्तु खायें-पीयें, पहले उसमें तुल्सीपत्र छोड़कर, उसे भगवान् श्रीविष्णुको भोग लगाकर प्रहण करना चाहिये। भगवान् श्रीविष्णुको वही वस्तु समर्पित करे, जो शुद्ध, सात्विक, पवित्र और शास्त्रानुसार हो। विष्णु-भक्तोंके लिये होटलोंका बना खाना-पीना, शराब, अंडे, मांस-मछली, बीड़ी-सिगरेट, चाय, सोडा, बिस्कुट, डबलरोटी, कोकाकोला, विलायती डिब्बेका दूध, अंग्रेजी औषध आदिका प्रयोग सर्वथा वर्जित है। ३—विष्णुभक्तोंको हिंसासे दूर रहना चाहिये। पूच्या गोमाताकी हत्या करके अथवा अन्य जीवोंको मारकर अथवा कए देकर जो वस्तु बनायी जाती है, वैष्णवेंको उस वस्तुका प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिये।

४-श्रीविष्णुभक्तोंको पर-स्त्री और परधनसे सर्वथा दूर रहना चाहिये।

५-श्रीविष्णुभक्तोंको छल-कपट, चोरी, न्यभिचार, रिश्वत-खोरी, ज्ञा, सद्दा, जीव-पीडन आदि पापोंसे वचना चाहिये।

६-श्रीविष्णुभक्तोंको शुद्ध कमाईके पैसेसे अपना निर्वाह करना चाहिये । अंडे-मुर्गे, मांस-मछ्ळी वेचना, चर्वी वेचना, चर्वीसे वनी वस्तुएँ वेचना, चर्वीसे वने विस्कुट-डवलरोटी वेचना, जीवित पशुओंको मारकर उनके चमड़ेसे बनायी गयी वस्तुओंको वेचना, हिंसाद्वारा निर्मित अंग्रेजी दवाओंको वेचना आदि एकदम वंद कर देना चाहिये। इस प्रकारकी पापकी कमाईके पैसेसे दूर रहना चाहिये।

७—गंदी बातें करना, किसीको गाली देना, असत्य-भाषण करना, किसीकी निन्दा करना अनुचित है। श्री-विष्णुभक्तोंकी वाणी तो परम सात्त्विक होनी चाहिये।

८—जो श्रीविष्णुभक्त हैं, उन्हें श्रीलक्ष्मीकी प्राप्त अवश्य होती है। श्रीलक्ष्मी महारानी विष्णुपत्नी हैं और बड़ी पति-त्रता हैं। वहाँपर उनके पित भगवान् श्रीविष्णुका निवास है, वहींपर भगवान् श्रीविष्णुकी सेवाके लिये श्रीलक्ष्मीकीका भी वास होता है। ईमानदारीकी कमाईसे प्राप्त धनरूपी लक्ष्मीके द्वारा सचा श्रीविष्णुभक्त श्रीविष्णु-मन्दिर बनवायेगा और उसे देवकार्योंमें खर्च करेगा, तीर्थयात्रा करेगा, संस्कृत-पाठशालाएँ खुलवायेगा, ब्राह्मण-भोजन करायेगा, कथा-कीर्तन करायेगा, गौ-ब्राह्मणोंकी सेवा करेगा और इस प्रकार श्रीलक्ष्मीके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी सेवा कर भगवान् श्रीविष्णुको और माता श्रीलक्ष्मी— दोनोंको प्रसन्न कर अपना लोक-परलोक दोनों बना लेगा।

### श्रीविष्णुभक्तका स्वरूप

न चलति निजवर्णधर्मतो यः सममतिरातमसुदृद्विपक्षपक्षे । न हरति न च हन्ति किचिदुच्चैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥

( श्रीविष्णुपुराण ३ । ७ । २० )

यमराज बोले—'जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे विचलित नहीं होता, अपने सुहृद् और विपक्षियोंके प्रति समान भाव रखता है, किसीका द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीवकी हिंसा नहीं करता, उस निर्मलचित्त व्यक्तिको भगवान् विष्णुका भक्त जानो ।'

#### श्रीविष्णु-तत्व

( लेखक—राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रीस्वामीजी महाराज, पीताम्बरापीठ, दितया )

'इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदं समूब्ब्हमस्य पांसुरे।' ( अध्वेद १ । २२ । १७ )

'विष्तः व्याप्तौ' इस घातुसे 'विष्णु' शब्द बनता है, जिसका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा है । उसकी पराशक्ति त्रिगुण-खरूपवाली है । उसकी सत्त्वगुणरूप परावस्थामें प्रति-फिल्त ब्रह्मतत्त्व ही 'विष्णु' वहा जाता है । इस सत्त्वगुणका परिचय ज्ञान एवं आनन्दसे होता है । भगवान विष्णुमें ज्ञान एवं आनन्दका पूर्ण विकास है । रज एवं तमोगुणमें विकसित स्वरूप 'ब्रह्मा' एवं 'रुद्ग' कहे जाते हैं। इच्छा-ज्ञान-क्रिया रूपसे व्यक्त शान्ता, अक्षोम्य रूपवाली महाशक्ति विलोमक्रमसे ६द्र-विष्णु-ब्रह्माके स्वरूपको बनाती है । ये तीनों देव उक्त विष्णुस्वरूपसे पश्चाद्भावी हैं । इच्छाशक्तिमें प्रतिफलित स्वरूप स्वच्छ स्वरूप होनेसे परमात्मा विष्णुके ही सदृश है। उसे भहारद्र संज्ञा दी जाती है। श्रीविष्णुको 'हरिं एवं महारुद्रको पुराणोंमें 'हर' नामसे बोधित किया गया है। दोनों स्वरूपोंकी प्रकृति एक 'हु' घातु है। प्रत्ययमात्रसे भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और स्द्र ही 'त्रेधा नि दधे पदम्' से मन्त्रमें कहे गये हैं। यास्कने विश् धातुसे विष्णुका अर्थ बताया है—जो सारे जगत्में प्रविष्ट हो रहा है। यही विश्-घातुका अर्थ है।

शाकपूणि आचार्यके मतसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोकका प्रहण 'त्रेधा' पदसे किया गया है । प्रकृतिके स्थूल परिणामों के कारण विष्णुलोक नहीं दीख रहा है । जो विद्वान् हैं, वे ही विष्णुके परमपदको देखते हैं । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोकसे जो परे है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रसे भी जो परे है, वही विष्णुलोकका परमपद है । वेदके वैष्णव-स्क्रोमें विष्णु-तत्त्वका निरूपण किया गया है । यह 'तैंत्तिरीयारण्यक' के नारायणोपनिषद्में 'नारायण' नामसे कहा गया है । विष्णुपुराण इसकी विशद व्याख्या करता है । उपासकोंमें पञ्चरात्रतन्त्रके नामसे साधनाक उपयोगी तत्त्वोंका योग कर दियागया है । श्रीमद्धागवतपुराण प्रेमतत्त्वकी व्याख्या करता है । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध—इन चार व्यूहोंके द्वारा भागवतधर्मका विस्तार किया गया है । श्रीमध्वाचार्यके मतसे 'नारायण'को भी व्यूह मानकर चतुर्व्यूहकी जगह

पञ्चव्यूह माना गया है । 'तत्त्वत्रय' ग्रन्थमें वैष्णव-सिद्धान्तका रहस्य वताया गया है। इस प्रकार नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये पाँच व्यूहोंके नाम हैं। 'सूर्यसिद्धान्त' नामक ज्योतिष-ग्रन्थमें पहलेके तीन व्यूहोंको और चौथा व्यूह सूर्यको माना गया है। सूर्य भी विष्णुका ही खरूप है। महाभारतके विष्णुसहस्रनामः में भी चतुर्व्यूहका सिद्धान्त माना गया है । जैसे शैवोंके पञ्चब्रह्ममन्त्र—सद्योजातः वामदेवः अघोर, तत्पुरुष, ईशानका मूल वैदिक है, उस प्रकार वैष्णवोंका यह चतुर्व्यूह-सिद्धान्त वेदमन्त्रोंमें नहीं है। श्रीशंकराचार्यने वेदान्तदर्शनके द्वितीयाध्यायके द्वितीय पादके अन्तमें इस सिद्धान्तको 'अवैदिक' बताया है । श्रीवल्लभाचार्यने इसे पौराणिक अङ्गीकार किया है। विष्णुके अवतारोंकी स्पष्ट कथा मी वेदोंमें नहीं देखी जाती । ऋषभदेव-बुद्धका स्वीकार मी वैष्णवमतमें किया गया है, जिन्हें 'अवैदिक' ही कहा जाता है । समयके अनुसार समन्वय-दृष्टिसे बहुत-सी बातें वैष्णवमतमें मान ली गयी हैं।

सूर्य एवं चन्द्रमण्डलकी द्वादश एवं षोडश कलाओंका सम्बन्ध श्रीराम और श्रीकृष्ण—इन दो अवतारोंसे किया गया है तथा इनकी साधनाका वर्णन भी तन्त्रोंमें किया गया है। सत्तगुणसे व्यक्त ज्ञान एवं प्रेमतत्त्वका सम्बन्ध इन दोनों अवतारोंके साथ किया गया है। सूर्यवंशमें उत्पन्न श्रीरामके साथ शानात्मक कलायोग है, इसलिये इनके साथ आनन्दका योग सामान्यरूपमें है । चन्द्रकला-योगसे इन्हें भी 'श्रीरामचन्द्र' नामसे कहा जाता है; क्योंकि अमावस्याकी तिथिमें चन्द्रमा सूर्यमें चला जाता है, इसलिये उनके नामके आगे 'चन्द्र' लगा है, तथापि सूर्य-चन्द्र-कलाओंका साइचर्य एक कालमें न होनेसे आनन्द या प्रेमतत्त्वका विकास इनमें साधारण ही रहा है । चन्द्रवंशमें उत्पन्न श्रीकृष्णके साथ चन्द्रकी घोडश कलाओंका योग होनेसे उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम रूपमें माना गया है । इसीलिये भागवतकारने 'एते चांशकलाः प्रंसः कृष्णस्तु भगवान् . स्वयम् ।' (१।३। २८) कहा है। 'तत्त्वत्रय' ग्रन्थमें इन दोनों अवतारोंको ही प्रमुखता दी गयी है। 'सर्वं विष्णुमयं जगत्' ( यह सव संसार विष्णुमय है)—ऐसा सिद्धान्त होनेसे वैष्णवोंका तात्विक सिद्धान्त अद्देत

है। बादके वैष्णवोंने शुद्धाद्वेत, विशिष्टाद्वेत, द्वेताद्वेत एवं द्वेतरूपमें वैष्णव-सिद्धान्तकी व्याख्या करके चार सम्प्रदायोंमें वैष्णव-सम्प्रदायको विभक्त कर दिया है, तथापि विष्णुके स्वीकारमें किसीका मतमेद नहीं है।

सूर-तुल्सी आदि संतोंने भक्तिके सिद्धान्तका प्रचार इन्हीं दोनों भगवत्स्वरूपोंका आधार लेकर किया है, जिससे भारतवासियोंको आज भी ईश्वरकी भक्ति एवं राष्ट्रीय जीवन प्राप्त हो रहा है।

येष्णवी साधनाका स्वरूप-अनादिकालसे जीव अविद्यामें घूम रहा है, वास्तविक शान्तिकी खोज, उसका लक्ष्य है; पर सद्गुरुकी कृपा बिना उसका मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है। पहलेसे सद्गुरुओंने इस शान्तिकी प्राप्तिका साधन बता दिया है। जब ईश्वरकी कृपा होती है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। भगवत्प्राप्तिके विषयमें श्वेताश्वतर उपनिषद्के छठे अध्यायके १३वें मन्त्रमें कहा गया है—'तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाकैः।' भगवत्प्राप्तिके साधन सांख्य और योग हैं, उनके द्वारा भगवत्त्वको जानकर ही मनुष्य सब बन्धनोंसे मुक्त होकर शान्तिको प्राप्त होता है। भगवद्गीता (३।३) में भी सांख्य और योगका हो स्वतन्त्र निष्ठाओंके रूपमें वर्णन किया गया है—

होकेऽसिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानय। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥ और इन दोनों निष्ठाओंका लक्ष्य एक ब्रह्मकी प्राप्ति है— सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।

यत् सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

(गीता ५। ४-५) इसिलिये इन दोनों मार्गोंका लक्ष्य एक ही है। चैष्णव-साधनका रहस्य-

'एकोऽहं वह स्याम्'—इस श्रुतिके अनुसार एक भगवान् विष्णु ही अपनी परा प्रकृति मायाके योगसे अनेक रूप धारण करके इस विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं। परा प्रकृति और विष्णुतत्त्वके योगसे ही जीवका आविर्माव हुआ है, जिसे गीता (१५।७)में इस प्रकार कहा गया है—

'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।'

परंतु अविद्याके प्रभावसे जीव अपने मृलरूपको भूल गया है, उसको प्राप्त करना ही साधनाका लक्ष्य है।

प्रकृति और पुरुपके योगसे ही यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है । प्रकृति इसका उपादान है और पुरुष आधार है। प्रकृतिके अन्तिम दो कृत्योंपर गोस्वामी तुलसीदासने भी ऐसा लिखा है—

'तुलसिदास येहिं जीव मोह-रजु, जेहि बांध्यो सोइ छोरै।'
( विनयपत्रिका १०२ । ५ )

मोह-रज्जुमें बाँधना 'तिरोघान' है और छोड़ना 'अनुग्रह' है।

त्रिपाद्विभूतिनारायणोपनिषद्में नारायणकी प्राप्तिका मन्त्र 'ॐ नमो नारायणाय' बताया गया है। इसे ग्रुम-काल एवं वेलामें सद्गुरुसे प्राप्तकर विधिवत् इसका अनुष्ठान करना चाहिये। जपविधिके अनुसार इसका अम्यास करनेसे सभी मानसिक विकारोंका निराकरण होता है और क्रमशः जीव अविद्याकी परिधिसे मुक्त होकर विष्णुतत्त्वके साथ अभिन्न हो जाता है।

ऊपर संक्षिप्त रूपमें विष्णुतत्त्वका स्वरूप बताया गया है। वेद, शास्त्र और पुराणोंमें इसकी वड़ी-वड़ी गाथाएँ हैं। इन सब कारणोंसे इस छोटे-से निबन्धसे उसका पूर्ण ज्ञान तो नहीं हो सकता, तथापि विष्णुतत्त्वके अन्वेषकोंका इससे मार्गदर्शन हो सकेगा, ऐसी आशा है।

## श्रीहरिकी भक्तवत्सलता

श्रियमनुचरतीं तदर्थिनश्च द्विपद्पतीन् विव्वधांश्च यत्स्वपूर्णः । न भजति निजमृत्यवर्गतन्त्रः कथममुमुद्विस्रजेत्पुमान् कृतज्ञः॥

(श्रीमद्भागवत ४। ३१। २२)

भगवान् खरूपानन्दसे ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरन्तर अपनी सेवामें रहनेवाली लक्ष्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपितयों और देवताओंकी भी कोई परवाह नहीं है। इतनेपर भी वे अपने भक्तोंके तो अधीन ही रहते हैं। ऐसे करुणासागर श्रीहरिको कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देरके लिये भी कैसे छोड़ सकता है ?

## वैष्णवताका स्वरूप एवं उसकी प्राप्तिके साधन

( हेखक-नित्यहीहाहीन परमश्रद्धेय भाईनी श्रीहनुमानप्रसादनी पोदार )

सर्व-त्याग कर जे सदा सेवत हिर-पद-मूल । बंदों तिन वैष्णव-चरन, सुचि पद-पंकज-धूल ॥

वैष्णवधर्मका प्राचीन नाम है—'सात्वतधर्म'। इसीके भक्त, भागवत, वैष्णव, पाञ्चरात्र, वैखानस, कर्महीन आदि अनेक भेद प्राचीन शास्त्रोंमें पाये जाते हैं। वैष्णवधर्मका मूल 'वेद' है।

'तिद्विणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्॥' (शु० यजुर्वेद ६ । ५ )

विष्णुके इस परमपदका संधान ही 'वैष्णवधर्म' है। वैष्णवोंने प्रधानरूपमें चार महान् सद्गुरुओंकी परम्परा स्वीकार की है—श्री, ब्रह्मा, रुद्र और सनकादि। इन्होंके नामोंपर सम्प्रदाय चले। आजकल 'सम्प्रदाय' शब्दका वड़ा दूषित अर्थ किया जाता है। किसीको द्वेष-हिंसा करते देखकर ही उसे 'साम्प्रदायक' कह दिया जाता है। वास्तवमें 'सम्प्रदाय' का अर्थ है—

'शिष्टानुशिष्टोपदिष्टो मन्त्रः सम्प्रदायः ।'

"पूर्व आचार्यके समीप प्राप्त मन्त्र और साधनाका नाम ही 'सम्प्रदाय' है।" इसमें द्वेष-हिंसाकी तो कहीं कल्पना ही नहीं है। वैष्णव-सम्प्रदाय तो भूतमात्रमें भगवान्को देखकर अत्यन्त विनम्रमावसे सबको नमस्कार, सबकी सेवा तथा सबका हित-साधन करता है। उपर्युक्त चार गुरु-परम्पराओं से बने हुए चार सम्प्रदाय प्रधान माने जाते हैं—

रामानुजं श्रीः स्त्रीचक्रे मध्याचार्यं चतुर्मुखः। श्रीविष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुरसनः॥

श्रीलक्ष्मीजीकी कृपासे रामानुज, ब्रह्माकी अनुकम्पासे मध्याचार्य, रुद्रके अनुग्रहसे विष्णुस्वामी, और सनकादि मुनियोंके प्रसादसे निम्नाकीचार्य साधनाका सन्मार्ग दिखलाते हुए आचार्यपदपर प्रतिष्ठित हुए। श्रीवल्लभाचार्य श्रीविष्णुस्वामीके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायके ही आचार्य माने जाते हैं। कुछ महानुभाव इनके पुष्टिमार्यको पृथक् भी मानते हैं। वंगालकी वैष्णव-प्रेम-सुधा-धारा बहुत अंशमें श्रीमध्वाचार्यके मतसे प्रभावित है, ऐसी महानुभावोंकी मान्यता है। इनमें श्रीरामानुजका श्री-सम्प्रदाय विशिष्टाद्वैतवादी और भगवान् लक्ष्मी-नारायणका उपासक है; श्रीमध्वाचार्यका द्वैतवादी

उपासक है, श्रीविष्णुस्वामी या और श्रीराधा-कृष्णका वल्लभाचार्यका शुद्धाद्वैतवादी और भगवान् नन्दनन्दनका उपासक है, श्रीनिम्नार्काचार्यका द्वैताद्वैतवादी और श्रीराधा-कृष्णका उपासक है एवं बंगालके प्रेमके ठाकुर श्रीगौराङ्गदेवका गौड़ीय सम्प्रदाय अचिन्त्यभेदाभेदवादी कहा जाता है तथा श्रीराघा-कृष्णका उपासक है। ये सभी एक ही परमतत्त्वकी उपासना-सुधा-सरिताकी परम मधुर सुधा-तरंगे हैं और ये सभी वस्तृतः 'सात्वत'-सम्प्रदायके ही अन्तर्गत हैं। इसके अतिरिक्त श्रीरामानन्दाचार्यका सम्प्रदाय भी प्रमुख वैष्णव-सम्प्रदाय है। और भी बहुत-सी शाखा-उपशाखाएँ वैष्णव-सम्प्रदायोंकी हैं। महाराष्ट्रके निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, तुकाराम, गुजरातके श्रीनरसिंह मेहता, उत्तरभारतके सूरदास, तुलसीदास आदि, आसामके श्रीशंकरदेव, राजस्थानकी मीराँबाई आदि सभी वैष्णवाप्रणी संत हुए हैं । दक्षिणमें श्रीरामानुजाचार्यसे बहुत पहले श्रीशठकोप, विष्णुचित्त, भक्तपदरेण, कुलशेखर और देवी आंडाळ आदि आळवार वैष्णव महात्मा हो गये हैं, जो प्रेमोन्मत्तताके परम आदर्श हैं। ये सभी वैष्णवधर्मके परम संन्दर स्वरूपका ही प्रकाश करते हैं।

वेद, उपनिषद्, नारद-पञ्चरात्र, महामारतः, रामायण, पुराण, तन्त्र आदि असंख्य महामान्य प्रन्थोंमें वैष्णवधर्मके लक्षणोंका तथा इतिहासका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। श्रीमद्भागवतके, जो वैष्णवोंका सर्वमान्य प्रन्थ है तथा जो परमहंस-संहिताके नामसे प्रख्यात है, ग्यारहवें स्कन्धमें भागवतधर्मके वर्णन-प्रसङ्गमें विष्णवता या वैष्णवोंका स्वरूप-लक्षण वतलते हुए कहा गया है—

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥ (११ १ २ १४५)

आतमस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे— नियन्तारूपसे स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान्में ही स्थित हैं—वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही हैं—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, उसे भगवान्का परम प्रेमी उत्तम भागवत--श्रेष्ठ वैष्णव समझना चाहिये।

ईश्वरे तद्धीनेषु वालिशेषु द्विपत्सु च। प्रेममैत्रीकृषोपेक्षा यः फरोति स सध्यमः॥ (११।२।४६)

जो भगवान्से प्रेम, उनके भक्तींसे मित्रता, दुःखी और अज्ञानियोंपर कृपा तथा भगवान्से द्वेष करनेवालोंकी उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटिका भागवत—वैष्णव है।

अर्चीयामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते। न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः॥ (११।२।४७)

जो भगवान्के अर्ची-विग्रह—मूर्ति आदिकी पूजा तो श्रद्धासे करता है, परंतु भगवान्के भक्तों या दूसरे लोगोंकी विशेष सेवा-ग्रुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त—वैष्णव है।

गृहीत्वापीनिद्वयेरथीन् यो न द्वेष्टि न हृष्यति। विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः॥ (११।२।४८)

जो कर्ण-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है, परंतु प्रतिकृल विषयोंसे द्वेष महीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की लीलारूपा माया है, वह पुरुष उत्तम भगवत—श्रेष्ठ वैष्णव है।

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्रयतर्षकृच्छ्रैः। संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः॥ (११।२।४९)

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रिम-कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे तिनक भी मोहित नहीं होता, वह उत्तम भागवत—श्रेष्ठ वैष्णव है।

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः। वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः॥ (११ । २ । ५०) जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, विषयार्थ कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज—वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त—श्रेष्ठ वैष्णव है।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः। सज्जतेऽस्मिन्नहम्भावो देहे वे स हरेः प्रियः॥ (११।२।५१)

जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्मके कारण एवं तपस्या आदि कर्मको लेकर और न वर्ण, आश्रम एवं जातिमें ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान् श्रीहरिका प्यारा वैष्णव है।

न यस्य स्वः पर इति वित्तेप्वात्मिन वा भिदा । सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः॥ (११।२।५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें यह अपना है और यह पराया—इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त प्राणि-पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विश्चित्त न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त—श्रेष्ठ वैष्णव है।

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् ।
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाष्यः ॥
(११ । २ । ५३)

राजन् ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तः करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हूँ दृते रहते हैं— भगवान् के ऐसे चरण-कमलोंसे जो त्रिभुवनकी सम्पत्ति दी जाने पर भी आधे क्षण, आधे पलके लिये भी कभी नहीं हटता, भगवत्स्मृतिमें निरन्तर लगा ही रहता है—उस सम्पत्तिकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता, वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है

भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा-नखमणिचिन्द्रिकया निरस्ततापे। हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकंतापः॥

(११ 1 २ 1 48)

निखल सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के चरणाङ्कुलियोंके नखरूप मणियोंके शीतल प्रकाशसे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह ताप फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका ताप नहीं लग सकता।

विस्रजित हृद्यं न यस्य साक्षाद्धिरित्वशाभिहितोऽप्यघीघनादाः।
प्रणयरशनया धताङ्घिपद्यः
स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥
(११।२।५५)

विवशतासे नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते—क्योंकि उसने प्रेमकी रस्तीसे उनके चरण-कमलोंको बाँध रखा है, वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भगवान्के भक्तोंमें प्रधान कहा गया है।

इस श्रेष्ठ वैष्णवताकी प्राप्तिके लिये नीचे लिखे साधन करने चाहिये—

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु।
दयां मैत्रीं प्रश्नयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्॥
(११।३।२३)

पहले सभी प्राणि-पदार्थों के प्रति मनकी अनासक्ति सीखे । फिर भगवान् के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिये—यह सीखे । इसके पश्चात् प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपटभावसे शिक्षा ग्रहण करे ।

शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञ्योः॥ (११।३।२४)

मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें हर्ष-विषादसे रहित होना सीखे।

सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां केवल्यमनिकेतताम्। विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्॥ (११।३।२५)

सर्वत्र अर्थात् समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतन-रूपसे आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त- सेवन, घरमें ममता न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र चिथड़ोंसे अङ्ग ढक लेना तथा प्रारब्धके अनुसार जो कुछ भी मिल जाय, उसीमें संतोष करना सीखे।

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि । मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि ॥ (११।३।२६)

भगवान्की प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना, भगविचन्तनके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कर्मोंका संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे।

श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्धुतकर्मणः। जन्मकर्मगुणानां च तद्रथेऽखिलचेष्टितम्॥

(११।३।२७)

राजन्! भगवान्की लीलाएँ अद्भुत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्के लिये करना सीखे।

इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यचात्मनः प्रियम् । दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् ॥

(११ | ३ | २८ )

यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन-प्राण तथा जो कुछ अपनेको थ्रिय लगता हो—सब-का-सब भगवान्के चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे।

एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्। परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु॥ (११।३।२९)

जिन संत पुरुषोंने सिचदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णको अपनी आत्मा और स्वामीके रूपमें मान लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी—विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सज्जनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी सेवा करना सीखे।

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः। मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः॥ (११।३।३०)

भगवान्के परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक-दूसरेसे चर्चा करना और इस प्रकारके साधकोंका इकडे होकर एक-दूसरेसे प्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे।

सारन्तः सारयन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिम्। भक्तया संजातया भक्तया विश्रत्युत्पुलकां तनुम्॥ (११।३।३१)

राजन् ! श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोंको एक क्षणमें भस्म कर देते हैं । उन्हींका स्मरण करना और एक-दूसरोंको स्मरण कराना—इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते साधकोंमें प्रेम-भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक्से पुलिकत-शरीर धारण करते हैं।

क्विचिद् रुद्नत्यच्युतिचिन्तया क्विचि—

द्वसिन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः।
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं

भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः॥

(११।३।३२)

उनके द्ध्यकी बड़ी विलक्षण स्थित होती है। कभी तो वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अवतक भगवान् नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूलूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराये ? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं। कभी भगवान्की लीलाकी स्पूर्ति हो जानेसे यह देखकर कि परमैश्वर्यशाली भगवान् गोपियोंके डरसे लिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं। कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्र हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान लेंड देते हैं और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी लीलाकी अनुकृति करने लगते हैं, तो कभी उनसे एक होकर, उनकी संनिधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चप हो जाते हैं।

इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्तया तदुत्थया । नारायणपरो मायामञ्जस्तरित दुस्तराम् ॥ (११।३।३३) जो इस प्रकार भागवतधर्मोंकी शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान् नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजेसे निकलना वहुत ही कठिन है।

इन लक्षणों तथा साधनोंसे वैष्णवताका स्वरूप भलीभाँति ध्यानमें आ गया होगा। वास्तवमें वैष्णव-भक्त अपनेको प्रभुका सेवक तथा समस्त जगत्को अपने परम प्रेमास्पद प्रभुका ही स्वरूप मानता है। तुल्सीदास्जी कहते हैं—

सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि मगवंत ॥ (मानस ३ । ३)

उमा जे रामचरन रत विगत काम मद कोघ। निज प्रमुमय देखिं जगत केहि सन करिं विरोध॥ (मानस ७।११२ ख)

प्सीय राममय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥१ (मानस १ । ७ । १)

भगवान्के भक्त वैष्णवजन केवल मनुष्योंमें ही नहीं, चेतन प्राणियोंमें ही नहीं, जड-चेतन सभीमें अपने प्रभु भगवान्का दर्शन करके सबको नमस्कार करते हैं। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

सं वायुमिंग सिललं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्। सिरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ (११ १ २ । ४१

आकारा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्रादि, प्राणी, दिश्चाएँ, वृक्ष-लताएँ, नदियाँ और समुद्र—सब-के-सब भगवान् हिक शरीर हैं—यह समझकर, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है—चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी—उसे वह अनन्यभावसे प्रणाम करता है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें जिस परमधर्मका उपदेश भगवान्ने किया है, उसीका वस्तुतः पञ्चरात्र आगममें वर्णन है; अथवा उस अतिप्राचीन आगमोक्त भक्ति-धर्म-विग्रहको ही भगवान्ने परम सुन्दर नवीन वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके गीतोपदेशके रूपमें प्रकट किया है। यह भक्ति ही धर्मका सर्वस्व है। श्रीमद्भगवद्गीताके दार्शनिक विचारोंके समर्थनरूपमें श्रीद्भागवतका अवतार है। प्रजकी महाभाग्यवती रत-सुघा-मयी श्रीगोपाङ्गनाएँ इसी भक्तिकी माधुर्यमयी मूर्तियाँ हैं। वे गीताकी ही जंगम प्रतिमा हैं। उस श्रीमद्भगवद्गीतामें ११ वें अध्यायके अन्तमें वैष्णवके—अनन्य भक्तके लक्षण वतलाते हुए भगवान्ने कहा है—

मत्कर्मकृन्मत्परमो मङ्गकः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ (११।५५)

'अर्जुन ! जो केवल मेरा ही कर्म करता है, मेरे ही परायण है और मेरा ही मक्त है, कहीं भी जिसकी आसिक्त नहीं है एवं समस्त प्राणियों ने जो निर्चेर है, वह मुझे प्राप्त होता है।

इसी गीताके बारहवें अध्यायके तेरहवेंसे बीसवें भगवान् श्रीकृष्णने वैष्णवोंके—अपने प्रिय भक्तोंके स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा है---(जो प्राणीमात्रमें द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, किसीको दुः वी देखकर जिसका हृदय करणाई हो जाता है, जो ममता तथा अइंकारसे रहित है, जिसकी अपने सुख-दु:खर्मे समबुद्धि है, जो बुरा करनेवालेका भी भला करता है, सदा संतुष्ट है, जो नित्य मुझ भगवान्से संयुक्त है, मन-इन्द्रियोंका विजेता है, दृढ़निश्चयी है, मुझ भगवान्को ही जिसके मन-बुद्धि समर्पित हैं; जिसके किसी भी आचरणसे लोग उद्धिम नहीं होते, जो स्वयं लोगोंसे उद्विम नहीं होता, हर्ष-अमर्ष, भय-उद्देगसे मुक्त है; जो किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखता, सदा पवित्र तन-मनवाला है, भगवत्सेवामें चतुर है, राग-द्वेषरहित-उदासीन है। जिसको कोई भी सांसारिक व्यथा नहीं सताती; जो सकाम भावसे कोई आरम्भ नहीं करता; षो अनुकूलकी प्राप्तिमें हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल<del>रे</del> द्वेष नहीं करता, अनुकूलके विनाश तथा प्रतिकूलकी प्राप्ति होनेपर सोच नहीं करता और अनुकूलकी प्राप्ति एवं प्रतिकूलके नाशके लिये आकाङ्वा नहीं करता—इस प्रकार जो शुभाशुभका परित्यागी है; जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, पुल-दु:खमें समबुद्धि है, विषयासिक्त सर्वया रहित है, स्तुति-निन्दाको समान मानता है, न्यर्थ-भाषण नहीं करता, जिस-किसी भी स्थितिमें संतुष्ट है; जिसकी घर-द्वारमें ममता नहीं हैं। जो स्थिरबुद्धि है-इस परम धर्मामृतके द्वारा जो श्रद्धापूर्वक नित्य मुझ भगवान्की उपासना करता है, श्रद्धायुक्त है और भगवत्परायण है, वह भक्तिमान् वैष्णव मुझ-भगवान्को अत्यन्त प्रिय है।

ये वैष्णवताके सार्वभीम स्वरूप-लक्षण हैं। यद्यपि बैसे गेरवा वस्न चतुर्थाश्रम—सर्वत्यागरूप संन्यासका प्रतीक है, वैसे ही माला-तिलक आदि भी वैष्णवताके बाह्य चिह्न हैं; तथापि केवल बाहरी वेष-भूषासे न कोई त्यागी होता है न वैष्णव। बाहरी दिखावा तो दम्भसे या बुरी नीयतसे भी हो सकता है— पुलिसकी पोशाक पहनकर हाकू लोगोंको लूट लेते हैं, खादी घारण करके जनताको लोग ठग लेते हैं, वैसे ही वैष्णवके तिलक-मालासे जनता ठगी जा सकती है। अतएव भीतरका स्वरूप ही असली स्वरूप है। इसीसे उपर्युक्त श्रीमद्भागवत तथा श्रीमद्भगवद्गीतामें निरूपित भक्तके स्वरूप-लक्षणोंमें वाहरी वेष-भूषाका वर्णन नहीं है। जीवनका बाह्याम्यन्तर आचार ही उसका वास्तविक स्वरूप है।

वैष्णवताके इन्हीं स्वरूप-रुक्षणोंका वर्णन गुजरातके महान् वैष्णव श्रीनरसिंह मेहताने अपने इस सरल गुजराती भाषाके भजनमें किया है। यह भजन महात्मा गांधीको बहुत ही प्रिय था—

वैण्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे। परदुः खे उपकार करे तोये, मन अमिमान न आणे रे।। सकळ कोकमाँ सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे।। समदृष्टि ने तृण्णात्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जिह्या धकी असत्य न बोले, पर-धन नव झाले हाथ रे।। मोह-माया न्यापे नहिं जेने, दद् वैराग्य जेना मनमाँ रे। रामनामशुँ ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमाँ रे। वणलोभी ने कपट रहित छे, काम कोध निवार्या रे। मणे नरसैयो तेनु दरसन करतां कुळ पकोत्तर तार्या रे।

वस्तुतः वैष्णव वही है, जिसका जीवन सय समय, सब ओरसे, सभी प्रकारसे केवल भगवान्की सेवामें ही लगा है। वह कमसे विरत नहीं, परंतु उसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार होता है केवल भगवत्सेवाके—भगवत्यूजाके लिये ही। वह सदा-सर्वदा अपने प्रत्येक कर्मसे, प्रत्येक व्यवहारसे अपने प्रभु भगवान्की पूजा ही करता है। यों तो जिसकी जीभसे भगवान्के मधुर मनोहर नामका उचारण होता है, वह भी वेष्णव तथा परम प्लनीय है। भीगौराह महाप्रभु कहते हैं— प्रमु कहे यांर मुखे शुनि 0्क वार । कृष्ण नाम सेई पूउय श्रेष्ठ सनाकार ॥ अतएव यांर मुखे एक सुरण नाम । सेई त वैणव, करिह ताँहार सम्मान ॥ याँहार निरन्तर वदने । नाम सं बेष्णवश्रेष्ठ ताँहार चरणे ॥ भज

महाप्रभु कहते हैं— 'जिसके मुखसे एक बार भी कृष्णका नाम सुनता हूँ, वही सबसे श्रेष्ठ एवं पूष्य है। इसीलिये जिसके मुखसे एक बार भी कृष्णका नाम निकल गया, वही वैष्णव है और उसका सम्मान करना चाहिये। फिर जिसके मुखसे निरन्तर कृष्णका नाम निकलता है, वह तो वैष्णवाग्रगण्य है। उसके चरणोंका सेवन करना चाहिये।

वस्तुतः वैष्णवका या वैष्णवके स्वरूपका वर्णन सहज नहीं है। यह तो वेष्णव हृदयके अनुभवकी वस्तु है। अतएव इसका वर्णन करने जाना अपनी अज्ञानताको ही प्रकट करना है। मुझ-सरीखा—अभिमानसे भरा सामान्य प्राणी पवित्रतम वेष्णवधर्मका क्या वखान करे। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवने कहा है—

> तृणाद्ि सुनीचेन तरोरि सिहण्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हिरः॥ (श्रीचैतन्यशिक्षाष्टक ३)

'जो अपनेको तृणसे भी अधिक नीचा मानते हैं, जो वृक्षसे भी अधिक सहनशील हैं (पत्थर मारनेवालेको सुस्वादु रसपूर्ण फल देते हैं, काटने-चीरने जलानेवालेंका भी भाँति-भाँतिसे उपकार करते हैं), जो ख़्यं अमानी रहकर सबको मान देनेवाले हैं, उन्हींके द्वारा इरि सदा कीर्तनीय हैं। ' ये ही सच्चे वैष्णवके लक्षण हैं।

आज सभी विषय-कामनाकी आगसे जल रहे हैं। सारा जगत् वस्तुतः आज इस प्रेममय विष्णवधर्मकी प्रेमसुधा-धाराके अभावसे ही संत्रस्त है। जिस प्रेगकी वाढ़में एक दिन पूरा नवहीप द्वय गया था—'डुबु-डुबु नदे भेसे जाय।' —उसका मुजन श्रीचैतन्यके द्वारा हुआ था। उन्हीं प्रेमके ठाकुर श्रीगौराङ्गके श्रीचरणोमें हम सभी प्रार्थना करें कि आजका जलता हुआ जगत् एक वार फिर उसी पवित्र त्यागरूप प्रेमकी मुधा-धारासे आप्लावित हो। हम सभी श्रीचैतन्यमहाप्रभुके आदर्शके अनुसार प्रेमकी सुधा-धारासे आप्लावित होकर परम शान्ति तथा परम सुखका अनुभव करें—

स्वस्त्यस्तु विइवस्य खलः प्रसीदतां
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया।
मनश्र भद्रं भजताद्घोक्षजे
आवेदयतां नो मित्रस्यहैतुकी॥
(श्रीमद्गागवत ५ । १८ । ९ )

'समस्त विश्वका कल्याण हो, दुष्ट प्रकृतिके लोग क्रूरताका त्याग करें। सब जीव एक-दूसरेका मङ्गल-चिन्तन करें। हमारा मन (सबकी) भलाई ही सोचे और हमारी बुद्धि अघोक्षज श्रीभगवान्में अहेतुकी प्रीतिके साथ आविष्ट हो जाय—वहाँसे कभी हटे नहीं।



# गरुड़ासीन अष्टभुज श्रीविष्णुका ध्यान

सुंदर स्याम सरूप सोहावन । किट किंकिनि सबके मनभावन ॥
सुभग किरीट अर्क-दुति-हारी । पीतबसन किट-तट सुभकारी ॥
नील अलक मुखपर अति सोहन । मानहुँ स्नमर कंज-मुख जोहन ॥
चक्त, चाप, सर, असि कर धारे । जलज, संख, गद, ढाल सुधारे ॥
भुज प्रलंब भूषन-जुत राजत । कंकन-केयुर की छवि छाजत ॥

सुंदर उर राजत रमा, वनमाला सुभ रीति। हास्य सहित अवलोकिबो, विस्व सुखद अति प्रीति॥

( श्रीमद्भागवत ४ । ७ । १९ से २१ के आधारपर )





# विष्णु-धर्म-एक विहंगावलोकन

( लेखक—गोस्वामि-तिलकायित श्री १०८ श्रीगोविन्दलालजी महाराज)

वैदिककाल श्रीविष्णुभक्तिका यदि अरुणोदय है तो पुराण-काल उसका मध्याह है । विष्णव-भक्तिके उपास्य परज्ञहा विष्णु हैं । कृष्ण-भक्तिके अनुयायी भी 'वैष्णव' कहे जाते हैं । श्रीमन्द्रागवत श्रीकृष्णको ही परज्ञहा मानता है—कहीं-कहीं इनका विष्णु-नामसे भी निर्देश किया गया है, किंतु श्रीमन्द्रागवतके विष्णु कृष्णके ही एक आदर्श प्रतीकमात्र हैं । विष्णुपुराणके पाँचवें अंशमें श्रीकृष्णको श्रीविष्णुका अवतार कहा गया है; किंतु भागवतका मत है कि 'श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं—कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।' ( श्रीमन्द्राग०१।३।२९ ) उत्तरमीमांसाके भाष्यमें श्रीमद्रक्षभाचार्यने तो विष्णुको कार्यव्रह्मकी संरक्षणात्मिका-शक्तिकी साक्षात् अभिन्यक्ति माना है ।

वेदमें विष्णुकी, सौर-मण्डलके देवताके रूपमें स्तुति की गयी है। परमोच्च स्वलींक इनका निवासस्थान है— 'तिहृष्णोः परमं पदम्' (ऋग्वेद १।२२।२०)। विष्णु- शब्दकी व्युत्पत्ति 'विश्' धातुसे है, जिसका अर्थ है—'प्रवेश करना—'विशेधीतोः प्रवेशनात्'। अपने इस व्यापकत्व गुणमें विष्णु साक्षात् परब्रह्म ही हैं। श्रीमद्भागवतके पञ्चमस्कन्धमें 'शिशुमार-संस्था'-वर्णनके अन्तर्गत विष्णुके सर्वदेवतामय स्वरूपका वर्णन प्रायः वेदानुकृल ही किया गया है।

वेदमें भगः-देवताके भी सूक्त हैं। ये देवता आनन्द एवं अनुप्रहके वितरक कहे गये हैं। आनन्दमय एवं अनुप्रहात्मक यही देवता भागवतके भगवान् श्रीकृष्ण हैं। भगः से युक्तको—अर्थात् ऐश्वर्य-वीर्य-यश-श्री-शान-वैराग्यं समन्वितको भगवान् कहते हैं। भजः घातु भगः-शब्द बना है तथा वैदिक निरुक्तिके अनुसार भजः का अर्थ वितरकः होता है। भगवान् अनुप्रह-प्राप्त जीवको भगवतः कहते हैं। जिसमें भक्तिके विषय केवल भगवान् श्रीकृष्ण ही हों। वह भगवत-धर्मः कहलाया। भगवतोंके उपास्य श्रीकृष्णका स्वरूप परसमयः है। वैष्णवधर्मके अनुसार शक्ति तथा कारुण्यसमन्वित उपास्यका स्वरूप शानमयः कहा गया है। अपने-अपने उपास्य-विशेष अथवा उपास्यगत गुण-विशेषके आप्रहसे भागवत-धर्म एवं वैष्णवधर्मकी भक्ति-भावनामें मृत्तः तारताय आ गया है। वैष्णव-सम्प्रदायका भक्तिग्रेग

शान तथा कर्मपर आधारित है—'ज्ञानकर्मानुगृहीतं मक्तियोगस्' (श्रीरामानुजाचार्य गीता-भाष्य )। भागवतोंने भक्तिको कर्मसे सर्वथा असिद्ध माना है; क्योंकि कर्मके अन्तर्गत मानी गयी भक्तिमें 'भक्तित्व' नाम-मात्रसे भी नहीं है—'फर्मान्तःपातिस्वात् न तत्र भक्तिस्वम्।' (गो० श्रीविद्धलेश्वर)।

कालान्तरमें 'भगवत्' तथा 'भागवत' शब्द इतने रूढ एवं सर्विप्रय हो गये कि ये सभी देवता और भक्तोंके लिये प्रयुक्त होने लगे । सूर्य-गणेश-राम आदिके लिये भी 'भगवान्' शब्द व्यवहृत किया गया ।

वस्तुतः वैष्णवधर्मः भागवत-धर्मका ही एक विस्तार-मात्र है, जिसमें विष्णु ही साक्षात् भगवान्के अभिन्नरूप माने गये हैं। विष्णुपुराणमें विष्णुकी ही भगवद्-रूपोंमें सर्वोपरिता सिद्ध की गयी है। पञ्चरात्र एवं हरिवंदा विष्णुधर्मके सविस्तर व्याख्या-प्रनथ हैं। श्रीरामानुजका श्री-सम्प्रदाय, मध्वका ब्रह्म-सम्प्रदाय, विष्णुस्वामीका छद्र-सम्प्रदाय तथा निम्बार्कका सनकादि-सम्प्रदाय—इन सम्प्रदाय-चतुष्टयसे वैष्णव-सम्प्रदाय बना। वैष्णव-भक्तिके दार्शनिक स्वरूपका भव्य विवेचन श्रीरामानुजने अपने श्रीभाष्यमें किया है।

रामानुज-दर्शनमें जिस 'केवल' तत्त्वकी समीक्षा की गयी है, वह साक्षात् विष्णु ही हैं। यह तत्त्व अपने अर्चा, विभव (अवतार), ब्यूह (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध), सूक्ष्म एवं अन्तर्यामी—इन पञ्चविध विभिन्न स्वरूपोंसे सर्वदा स्थित रहता है।

अपने भक्तोंके प्रति स्नेहातिशयके आग्रहसे विष्णु व्यूहोंका रूप धारण करते हैं । इनमेंसे संकर्षण जीवका, प्रद्युम्न मनका तथा अनिरुद्ध अहंकारका नियामक है । वासुदेव महदात्मक चित्त हैं—'यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्॥' (भागवत ३। २६। २१)

अप्राकृत (विष्णु) से प्राकृत-स्थितिमें अवतरितको अवतार कहते हैं—पवित्रीकृत प्रतिमामें विष्णु साक्षात् निवास करते हैं अन्तर्यामीरूपसे जीवमात्रमें विराजमान हैं तथा सूक्ष्मरूपसे सर्वत्र व्याप्त हैं।

द्ध्मी विष्णुकी शक्ति हैं। लक्ष्मीकी नियामिका शक्ति

'किया' एवं उत्पादिका शक्ति 'भूति'—इन द्विविच शक्तियों । विष्णु जगत्के निमित्त तथा उपादान कारण वनते हैं।

मनुष्यमात्रके हृदय-प्रदेशमें विष्णुकी अवस्थिति नीलमेघके मध्यमें विद्युत्-प्रभाके स्फ्ररण-समान मानी गयी रै— 'नीकतोयदसध्यस्या विद्युक्केलेव भास्तरः।'

वेदवाकायसे ही कृष्ण-तत्त्व तथा विष्णु-तत्त्वकी मन्दाकिनी कमशः रसमयी दो घाराओंमं प्रसरित हुई, जिसने भारतीय जीवनको भक्ति-रससे आप्छावित कर दिया।

#### नारायणावतरण

( दैखन-स्वामी भीक्रणानन्दजी सरस्तती )

महाकान्योंके मतानुसार नारायण वे आद्यदेव हैं, जिनके दृष्टिरचना-संकल्प (Creative will) से यह सम्पूर्ण विश्व प्रकट हुआ । शास्त्रोंका मत है कि 'नारायण' शन्द उस भागवत-सत्ताका सूचक है, जो विश्वके पूर्वकी अवस्थामें महार्णवमें शयन करते हैं अथवा जो समस्त नरों (प्राणियों) के जीवनोहेश्य, आदर्श और गन्तन्य-स्थल हैं । इन्हीं नारायणको 'विष्णु' कहा जाता है और ये ही अखिल सृष्टिके सूजन-पालन-संहारका कार्य—ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—इन तीन रूपोंसे करते हैं।

पञ्चरात्र-सिद्धान्तके अनुसार भगवान् पाँच रूपोमं प्रकट होते हैं। उनके नाम हैं—(१) 'पर' अर्थात् अपने परम स्वरूपमें, (२) 'ब्यूह' अर्थात् अपने रूप-समूहमें, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आते हैं और जिनकी तुलना कमहाः विश्वचैतन्य, विश्व-बुद्धि, विश्व-मनस् और विश्व-अहंकारसे की जाती है, (३) 'विभव', जिसमें वे अवतारद्वारा अपने ऐश्वर्यको प्रकट करते हैं, (४) 'अर्चा' अर्थात् भक्तोंद्वारा पूजित मूर्तियोंमें उनकी प्रकट उपस्थिति तथा (५) 'अन्तर्यामी' अर्थात् उनकी विश्वव्यापक उपस्थिति।

विष्णुके अनेक अवतार हैं । श्रीमद्भागवतमें कम-से-कम चौबीस अवतारोंकी चर्चा है, जिनमेंसे प्रसिद्ध! दस अवतारोंको दशावतार' कहते हैं । जैसा कि भगवद्गीता (४। ७-८) में उद्घोषित किया गया है—'जब-जब धर्मका हास और अधर्मका अभ्युदय होता है, तब-तब भगवान साधुपुरुषोंके रक्षणार्थ एवं दुष्कर्मियोंके विनाशार्थ अवतार हेते हैं । सत्य और न्यायके स्थापनार्थ वे तात्कालिक परिस्थितिके अनुरूप अपनेको प्रकट करते हैं । इन अवतारोंमेंसे जिसमें दिन्यताका पूर्ण प्रकटीकरण होता है, उसे 'पूर्णावतार' और जिसमें आंशिक प्रकटीकरण होता है, उसे 'अंशावतार' अयवा 'कलावतार' कहा जाता है। श्रीमद्भागवतके अनुसार जीक्षण प्रगावानके पर्णावतार' है।

विष्णुके अवतारों में, जो मुख्य दशावतारों में समिलित नहीं किये गये, उन नारायण और नरकी गरिमाका महाकाव्यों और पुराणों में विशद वर्णन है। महाभारतमें कहा गया है कि 'उनके तेज और मिहमाने सृष्टिकर्ता ब्रह्माकी महानताकों भी आच्छादित कर लिया था। उनकी दिव्यातमा अखिल विश्वकों दीप्तिमान् करती हुई स्वर्गलोकतक जा पहुँची। वे अग्निकी भाँति तेजस्वी और निखिल सृष्टिमें अपराजय हैं। वे सूर्यके समान भास्वर, वायुके समान वलशाली, अग्निकी भाँति सुतिमान् और चन्द्रमाकी भाँति मनोरम हैं। उनकी शक्तिके समक्ष राजा दम्भोद्भवके दर्पका पराभव हुआ तथा उनको तपोश्रष्ट करनेके प्रयासमें इन्द्रको लजावनत होना पड़ा।

भगवान् विष्णुने मन्वन्तरके अन्तमें महाजलाप्लावनसे मनु और सप्तर्षियोंके रक्षणार्थ तथा वेदोंको प्रलय-सागरमें विनष्ट होनेसे बचानेके लिये 'मत्स्य'-अवतार घारण किया। 'कूर्मावतार'-में विष्णुने मन्दराचलको अपनी पीठपर उस समय घारण किया, जिस समय देवताओं और असुरोंने अमृतकी प्राप्तिके लिये सागर-मन्यनमें मन्दराचलको मथानीकी तरह प्रयुक्त किया था। 'वराह'-अवतारमें विष्णुने हिरण्याक्षका वध किया और महार्णवर्में हूबी हुई पृथिवीका उद्धार किया । 'नरसिंह'के रूपमें विष्णुने खंभसे प्रकट हो हिरण्यकशिपुका वध किया था। बिजलीकी कड़कके साथ स्तम्म फाड़कर नरसिंहके रूपमें निकलनेसे विष्णुभगवान्ने जड पदार्थोंमें भी अपनी अन्तर्व्यापकता प्रमाणित कर दी। भक्तजन वैशाखके गुक्लपक्षकी चतुर्दशीको नरसिंह-जयन्ती मनाते हैं। वामनरूपमें विष्णुने अपने श्रीरसे अखिल विश्वको आवृत करते हुए दो ही डगोंसे तीनों लोकोंको नाप लिया तथा बलिको वशमें करके पाताललोकमें मेज दिया । 'परशुराम' अथवा परशुघारी रामके रूपमें विष्णुने उन उद्धत क्षत्रियोंसे पृथिवीका उद्धार किया, नो िह्यप्रता और मदानारकी जीमाका उन्लक्ष्टन कर प्रार्मिक

[ 3-4 85]

संयुक्त श्रीलक्षी-विष्णु





. , . . Marine and the second of the s

जीवनके लिये संकटकारक बन गये थे। भयावह अभिके समान कुद्ध हो उन्होंने इक्कीस बार पृथ्वी छान मारी तथा अपने अपराजेय कुठारसे उसे क्षत्रिय-विहीन कर डाला। 'रामावतार'- में विष्णुने पृथ्वीपर धर्म-संस्थापनका एक महान् उदाहरण प्रस्तुत किया।

श्रीरामका महिमामय इतिहास ही वाल्मीकिक महा-कान्यका इतिवृत्त है । राजा दशरधके पुत्र राम घर्मकी पूर्णताके प्रतीक और शीलके प्रत्येक कल्पनीय रूपके आदर्श बन गये। अपने उदात्त काव्यमें वाल्मीकि रामको शक्ति, आत्म-संयम, साहस, विवेक, वाक-शक्ति तथा अत्युत्तम आचरणके आगार, सबके हितेषी, घर्मके संरक्षक, समस्त शास्त्रों और कलाओंमें निष्णात, सागर-सा गरिमामय, हिमालय-सा महान्, क्रोघमें विश्वको ध्वंस करनेमें समर्थ अग्नि-ज्वालाके सहदा और क्षमामें पृथिवी-सदृश बताते हैं । रामका चित्राङ्कन उन्नत वक्षः दीर्घ बाहु, सुन्दर गोल मस्तक, प्रशस्त ल्लाट, सुडौल अवयव, आकर्षक वर्ण, विद्याल नेत्र तथा अति सुन्दर व्यक्तित्वके रूपमें किया गया है । उनका घनुष 'कोदण्ड' है और उनके वाण-संघानकी अमोघता सर्वविदित है । राक्षसराज रावणके वधके पश्चात् भगवान् रामने 'रामराज्य'की स्थापना की । रामकी महानताकी चर्चा सर्वत्र थी। राजाके रूपमें शासन करते समय समस्त देशमें उनका 'राम' नाम परिन्यात था। रामके रूपमें विष्णुके अवतारका प्रयोजन मानवताके समक्ष एक ऐसा आदर्श-पूर्णत्वका आदर्श प्रस्तुत करना था, जिसतक व्यक्ति नैतिक, बौद्धिक, आव्यात्मिक तया सामाजिक जीवन-यापन करते हुए भी पहुँच सकता है। रामका जन्म चैत्रमासके शुक्लपक्षकी नवमीको 'रामनवमी'के रूपमें मनाया जाता है।

प्रायः यह माना जाता है कि रामके रूपमें विष्णु मानवी पूर्णता प्रदर्शित करने आये थे और कृष्णके रूपमें भागवती पूर्णता । इन दोनों अवतारोंने विश्व-मानवको जिस आदर्श और आचरणकी शिक्षां दी है तथा उनके समक्ष जो आदर्श प्रकट किया है, उनमें एक उल्लेखनीय अन्तर है। राम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं। अपनी लीलामें भगवान् अनुशासनः नियम, आचार और घर्मका आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण इससे भिन्न लीला-पुरुषोत्तम हैं। इस लीलामें भगवान् अपनी भावातीत, मनसे अतीत अपूर्वता, गरिमा और पूर्णताके साथ मर्त्यलोकमें भागवती लीला करते हैं।

कृष्णके प्रारम्भिक जीवनकी सर्वाधिक कीतुकयुक्त और महत्त्वपूर्ण घटना रासलीला है, जो वृन्दावनकी गोपियों के दाय किया हुआ उनका प्रेम-नृत्य है। मगवान् कृष्णका यह कीडा-विलास बुद्धिसे अगम्य है। समीक्षकोंने इसे प्रेममयी गोपियोंद्वारा कृष्णकी भावभरी खोज बताया है। वस्तुतः यह जीवात्माद्वारा परव्रहाकी खोज है, जिसमें आनन्दका अतिरेक है और जहाँ तर्क-बुद्धि मौन हो जाती है। प्रभुके लिये जीवका ऐसा प्रेमोन्माद, प्रभुद्वारा आत्मप्राकट्यके रूपमें दिन्य प्रतिक्रिया तथा जीव-पक्षमें निज व्यक्तित्वरूपी बुद्धदको चूर्ण करनेवाली उत्कट प्रेमकी अतिचेतनताकी अवस्था, जिसमें मनुष्य अपनी सत्ताको विस्मृतकर केवल भगवान्की सत्ताकी अनुभूति करता है—यही है इस रासका अलैकिक अद्भुत स्वरूप। वस्तुतः गोपियोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णका यह प्रेम-नृत्य एक लोकोत्तर कीड़ा-विलास है।

श्रीकृष्णका प्रारम्भिक जीवन माधुर्य-भिक्तद्वारा प्रेममयी भागवत-भिक्त और भगवान्के साथ आध्यात्मिक मिलन अर्थात् उस मधुरतामें निजके सहज विलयनको उत्प्रेरित करता है, परंतु उनका उत्तरकालीन जीवन मानव-जीवनके क्रममें एक सर्वथा नवीन अध्याय खोलता है । वह व्यक्तिके मनको ऐश्वर्य-भिक्ति अर्थात् श्रीकृष्णकी शक्ति और ज्ञान-गरिमाके अप्रतिहत आकर्षणसे उद्देलित कर देता है।

# अनन्तरूपधारी भगवान् विष्णुकी वन्दना

नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरेच्याहवे । सहस्रनासे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः॥

'उन अनन्त शाश्वत पुरुष भगवान् विष्णुको प्रणाम है, जिनके हजारों (अनन्त ) शरीर हैं, हजारों चरण, नेत्र, मस्तक, जाँघें और भुजाएँ हैं, हजारों नाम हैं, और जो हजारों करोड़ युगोंको अपने शरीरमें धारण करते हैं।

## अविश्व

( लेखक--सामी श्रीसीवारामशरणजी महाराज)

भएग्वेदके श्रीस्क्तमें वर्णित पंद्रए मन्त्रीकी व्याख्या नितान्त मनोरम है । 'हिरण्यवर्णा हरिणीम्'—इस प्रथम सन्त्रमें ही श्रीजीकी महिमाला बहुत कुछ संकेत निहित है । 'हिरण्य'का साधारण अर्थ है—स्वर्ण (विपुल सम्पत्ति ), किंतु विदोष अर्थ है-स्पृहणीय । श्रीजी खर्णके समान उज्ज्वल पीतवर्णा हैं तथा 'हिरण्यवर्णा' अर्थात् भगवान्को भी आहाद देनेवाले स्पृहणीय वर्णवाली हैं। 'हरिणी' अर्थात् हरिणके समान विशाल नेत्रवाली हैं । जीवोंको भगवदाश्रित करानेमें निरन्तर प्रयव्वशीला होनेके कारण भी 'हरिणी' कही जाती हैं—'हरिं नयति चेतनमिति हरिणी' । दिन्य विग्रहके अनुकूल ही स्वर्णरजतादिमय-सहर्घमणिमाणिक्यभूषणिवभूषिता हैं—भगवान्को आह्राद देनेवाली हैं। हिरण्यके समान स्पृहणीय दिन्य-कल्याण-गुणगण-सम्पन्ना है।

सेवा-श्रवण-हिंसा-विस्तारार्थक घातुओंसे 'श्री' निष्पन्न होता है। तदनुसार श्री-शब्दके छः प्रकारके अर्थ उपलब्ध होते हैं-

श्रितास्यत्यैः सर्वैः श्रयसि रमणं संश्रितगिरः शुणोषि प्रेयांसं श्रितजनवचः श्रावयसि च। श्णास्येतद्दोषाञ्जननि निखिलान् सर्वजगती गुणैः श्रीणासि त्वं तदिह भवतीं श्रीरिति विदुः॥

''हे जननि ! समस्त जीवोंके द्वारा आप सेवित हैं। अपने भगवानकी सेवामें निरत हैं। आश्रितों की प्रार्थना सुनती हैं तथा प्रभुको भी सुनाती रहती हैं। आश्रितोंके सम्पूर्ण दोषोंका विनाश करती हैं तथा अपने दिन्य गुणोंसे जगत्का विस्तार करती हैं । अतएवं आपको वेदज्ञजन 'श्री' कहते हैं ।"

जिस प्रकार सत्-चित्-आनन्द भगवान्के तीन वैभव हैं, उसी प्रकार संधिनी-संवित्-आहादिनी-ये श्रीजीके तीन वैभव है, यह विष्णुपुराणमें सुस्पष्ट है-

ह्मादिनी संधिनी संवित्तययेका सर्वसंस्थिती। ह्नादतापकरी मिश्रा त्वचि नो गुणवर्जिते॥ (विष्णुपुराण १। १२। ६९)

(सबके आचारभूत आपमें हादिनी ( निरन्तर आहादित करनेवाली ) और संधिनी ( विच्छेदरहित ), संवित्

(विद्याशक्ति) अभिन्नरूपसे रहती हैं। आपमें (विषयजन्य) आहाद या ताप देनेवाली ( सात्त्विकी या तामसी ) अथवा उभयगिशा (राजसी) कोई भी संवित् नहीं है। क्योंकि आप निर्गुण हैं।

संघिनी-सार होनेसे वे भूलोकसे ब्रह्मलोकपर्यन्त वैभव प्रदान करती हैं । संवित्-सार होनेसे कैवल्य-मुक्ति एवं हादिनी-सार होनेसे भगवद्रस प्रदान करती हैं । खामी श्रीयामुनाचार्य चतुः रहोकी (३)में कहते हैं-

ईपत्वत्करुणानिरीक्षणसुधासंधुक्षणाद् नप्टं प्राक्तद्रलाभतिस्रभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयम्। नद्यरविन्द्लोचनमनःकान्ताप्रसादादते संस्त्यक्षरवैष्णवाध्वसु नृणां सम्भान्यते कर्हिचित्॥

ेष्ट्रे श्रीजी । आपकी कृपासुघाके लेशमात्र-सिञ्चनसे इस समय समस्त जगत् अपने सम्पूर्ण विकसित ऐश्वर्यरूपके साथ परिपूर्ण है। आपकी कृपाके अभावमें पूर्वकालमें जगत् नष्टपाय था। भगवान्की लीला श्रीजीके बिना रसमयी नहीं हो सकती। एकमात्र श्रीजीके सम्पर्कते ही भगवल्लीला रसमयी बन सकी । श्रीजीकी महिमाको भगवान भी अनन्तरूपसे ही जानते हैं।

स्वामी श्रीयामुनाचार्य फिर कहते हैं---यस्यास्ते महिमानमात्मन इव त्वद्वल्लभोऽपि प्रभु-र्नाळं मातुमियत्तया निरवधि नित्यानुकूळं स्वतः। ( चतुःश्लोकी २)

'अपनी महिमाकी तरह श्रीजीकी महिमाकी सीमाको सर्वत्र स्वयं श्रीहरि भी नहीं जानते हैं; क्योंकि महिमाकी अवि नहीं है । श्रीवत्साङ्क मिश्रने इसकी व्याख्या और भी स्पष्टरूपसे की है। उनका कथन है कि श्रीजी अपनी महिमाकी अविघ स्वयं भी नहीं जानतीं तथा श्रीहरि भी नहीं जानतें ----

देवि त्वन्महिमावधिन हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्यप्येवमथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। यंनास्त्येव तद्ज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञताया विदु-ष्योमारभोजसिदंतया खिलु वदन् आन्तोऽयमित्युच्यते॥

( भीरतव, ८ )

क्षे देवि! आपकी महनीय महिमाकी अविध न तो सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं न आप ही जानती हैं। यद्यपि यह सर्वथा सत्य है, तथापि आप दोनोंकी सर्वज्ञतामें कोई दोष नहीं आ सकता; क्योंकि जो वस्तु नहीं है, उसको न जाननेमें सर्वज्ञता सर्वथा सुरक्षित रहती है—ऐसी अज्ञता सर्वज्ञताके समान ही है। यदि कोई आकाश-कुसुमकी सीमाके शानकी वात करता है तो उसको लोग स्नान्त ही कहेंगे।

आपकी महिमाकी जब सीमा—अविध नहीं है, तब उसको जाननेकी आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी महिमाको निरविधक—असीमरूपमें जान सकती हैं, सर्वोधिक-रूपमें नहीं। भगवान् श्रीरामानुजाचार्यने अपने 'शरणागित-गद्यंभें श्रीजीके विपुल वैभवका गम्भीर विवेचन इस प्रकार किया है—

'भगवनारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणगणविभवे— श्वर्यशीलाधनविधकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणां पश्च-धनाल्यां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेवदिक्यमहिषीमखिलजगन्मातरमसमन्मातरमशरण्यशरण्या-मनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये।'

'भगवान् श्रीनारायणके अभिमत एवं अनुरूप खरूप, रूप, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरितश्य असंख्य कल्याण-गुणगणोंसे युक्त, कमलवन-निवासिनी, भगवान्से नित्यसंश्लिष्ट, निर्विकार देवदेव श्रीहरिकी दिव्य महिषी (पटरानी), समस्त जगत्की माता, हमारी माता, अश्चरण जीवोंकी रक्षा करनेवाली भगवती श्री-देवीकी में शरण ग्रहण करता हूँ; मेरा और कोई रक्षक नहीं है।

श्रीजीकी संनिधिसे भगवान्में कृपाकी धारा अजस प्रवाहित रहती है। अतः भोग-मोक्ष, परमपद—तीनों वैभवोंको प्रदान करनेवाली श्रीजीकी कृपा जीवमात्रको अपेक्षित है। जिसपर श्रीजीकी कृपा होती है, वही सर्वगुण-सम्पन्न होता है; जिसपर उनकी कृपा नहीं होती, वह सर्वथा गुणहीन हो जाता है— स इलाच्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् । स शूरः स च विकान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः॥ सचो वैगुण्यमायान्ति शीलाचाः सकला गुणाः। पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे॥ (विष्णुप्राण १।९।१३१-१३२)

ंहे देवि | जिसपर तुम्हारी कृपादृष्टि है, वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धृन्यभाग्य है, वही कुळीन और बुद्धिमान् है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है । हे विष्णुप्रिये | हे जगजनि | तुम जिससे विमुख हो, उसकें तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुणरूप हो जाते हैं।

गोस्वामीजीने श्रीकिशोरीजीके आशीर्वादको अमोघ कहा है— आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात बक सीक निधाना ॥

अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥ करहुँ ऋपा प्रमु अस सुनि काना। निर्मर प्रेम मगन हनुमाना॥ बार बार नाणिस पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ अब ऋतऋत्य मयउँ मैं माता। आसिष तव अमोघ बिख्याता॥ (मानस ५। १६। १-३)

श्रीपति रूपमें भगवान्का वैभव तथा श्रीरामधान-वल्लभारूपमें श्रीजीका वैभव कहा गया है। दोनों एक दूसरेके पूरक हैं। 'अनन्या हि मया सीता मास्क्रस्य प्रभा यथा॥' (वा० रा० ६। ११८। १९) श्रीराववेन्द्रका वचन है, तो श्रीकिशोरीजी भी कहती हैं—

'अनम्या राघवेणाहं भारकरेन यया प्रसा ॥'
(वासीविन्याः ४: २१ : १५)

इस प्रकार श्रीतत्व ही श्रीनावचल है तथा भगवचल ही श्रीतत्व है। एक ही उल दिवा नित है—

भिरा थरथ वट इंकि सन वहिष्ट किंद्र म नितः। वंदर्वे सीठा राम सद जिल्हिह सन प्रिय खितः। (सन्ह १०१२)

—इस एक ही देखें गोम्बामीतीने श्रीटलाने <sup>क्रा</sup> भागतन्त्रमा शहास्त्रमा सम्बन्ध मृत्यित कर दिस<sup>ाहे</sup>





# श्रीरामस्तेही-सम्प्रदायमें भगवान् विष्णु

( लेखक-श्रीरामरनेही-सम्प्रदायाचार्यं सिंहस्थलपीठाधीश्वर १००८ श्रीभगवदासजी महाराज, शासी, श्रायु०)

निर्गुण-सगुण-घारामें होनेवाले संतोंने राम, कृष्ण, ईश्वर, वहा आदि अनेक नामोंसे भगवान्की आराधना की है। वह सब विष्णुकी ही उपासना है। जिस नामकी जिन संतने उपासना की है, वे संत अपने चराचर जगत्को इष्टदेवसे उत्पन्न मानते हैं—यहाँतक कि रामके उपासक विष्णु आदिको भी रामसे निर्मित मानते हैं। संतमतमें भी जिस रामका चिन्तन किया गया है, वह परात्पर ब्रह्म है, जिसके अंशभूत त्रिगुणात्मा त्रिदेव हैं। विष्णुसहस्रनाममें 'रामो विरामो विरजः' से विष्णुको ही राम कहा गया है। वहाँ राम और विष्णुमें हैत नहीं माना गया है। संतमतकी विचारधारा कुछ अल्या बहती है। इसी हेतु गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें संतमतकी अल्या गणना की है—

'बेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥' संतमतमें अध्यात्मचिन्तन और साधनाकी सबसे बड़ी

सतमतम अध्यात्माचन्तन आर साधनाका सबस बड़ा इकाई है—अमेद या एकता। विष्णु, ब्रह्म और राम भिन्न दीखनेपर भी भिन्न नहीं हैं।

रामस्नेही-सम्प्रदायने विष्णुको ही राम माना है और विष्णुके नामोंको रामके लिये निर्भयतापूर्वक उपयोगमें लिया है।

हरि--

हरिजन हरिके बीच में, दुविधा धरी न कोय। हरिया दिल दुविधा धरें, तो हरि-मिलन ना होय॥ खारंगपाणी-

ाजन गजराज तारि कियो छिनमें सुमिरी सारंगपाणी।' ( इरिराम० वाणी )

विष्णु--

दुष्टी अशन्तु वंद छिन्तू बहु सदन्तू अञ्ज य । हा हा विपन्तू हुय प्रसन्तू चारि तन्तू कञ्ज य ॥ मच्छा हयश्रीवूं मक्ति सीवूं निगम कीवूं ठाम ये । ऐसा गोविंदू कृपासिंघू दीनवंघू राम ये॥ (दयाळ करणासागर)

'राक्षसने वेद चुरा लिये, तब दुःखी होकर ब्रह्माने विष्णुकी प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णुने भगवान् मत्स्यावतार और हयग्रीव-अवतारद्वारा राक्षसोंका नाश करके भक्तिको वढ़ाते हुए, वेद वापस लाकर ब्रह्माको दे दिये ! ऐसे कृपाके समुद्र दीनवन्धु गोविन्द-नामको सार्थक करनेवाले विष्णुरूपघारी हे राम ! आप ही हो ।'

सारांश यह है कि भक्तिका विस्तार करनेके लिये भगवान् अपनी विभूति संतरूपमें मेजते हैं और उस विभूतिके द्वारा भक्तिका प्रचार होनेपर फिर अपनी प्रेषित विभूतिको अपने स्वरूपमें लीन कर छेते हैं। हमारे सम्प्रदायमें राम और विष्णुका भेद नहीं है। यही रामस्नेही-सम्प्रदायमें राम-विष्णुका अमेद-सम्बन्ध है।

少ろへんぐんからかんかんかん



# विष्णुभक्त प्रहादकी निर्मल दृष्टि

जलमें हैं, थलमें हैं, व्याप्त नभमण्डलमें, श्रुक्षमं पर्वतके भी करुणानिधान चिताकी कराल विद्व-ज्वालमें भी व्यापक हैं, और खंभमें भी विष्णु-भगवान हैं॥ दैत्यराज ! आपमें भी प्रभु हैं विराज रहे, कोटि-कोटि सूर्यके समान भासमान हरते तम-तोम, उर-ज्योममें ĕ, सबके रोम-रोममें मेरे रमेश विद्यमान -गोपीनाथ उपाध्याय, 'साहित्यरत्न'



## श्रीविष्णु-तत्त्व

( छेखक-आचार्य थी १०८ श्रीधर्मदासजी महाराज, व्याख्यान-वाचरपति, सद्धर्मभूषण.)

हमारे आर्यग्रन्थोंमें भगवान् विष्णुके मुख्यतया तीन रूप माने गये हैं— (१) परविष्णुः (२) महाविष्णु और (३) विष्णु । इन तीनोंका वर्णन करते हुए नारद-पुराणमें कहा गया है—

विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः। एकं तु महतः सच्टृ द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्॥ वृतीयं सर्वभूतस्यं तानि ज्ञात्वा विसुच्यते।

अर्थात् विष्णुभगवान्के तीन रूप हैं। विद्वान्लोग उन्हें 'पुरुष' नामसे जानते हैं। भगवान्का पहला रूप महत्तत्वका खष्टा है, दूसरा ब्रह्माण्डमें (अन्तर्यामीरूपसे) विराजमान है और तीसरा समस्त चेतन प्राणियोंमें (अन्तर्यामीरूपसे) विराजमान है। भगवान् विष्णुके इन तीनों स्वरूपोंको जो अच्छी तरहसे जान लेता है, वह प्रकृति-वन्धन (आवागमन) से छूट जाता है।

(१) प्रथमं महतः स्रष्टु—विष्णुभगवान्का पहला खरूप महत्तत्त्वके स्रष्टाके रूपमें है । मनु महाराजका वचन है—

ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यव्जयिदम्।
महाभूतादि वृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥
(मनुस्मृति १।६)

'इसके अनन्तर महाभूतोंसे प्रारम्भ करके इस सम्पूर्ण सृष्टिको प्रकाशमें लाते हुए अप्रतिहत-सामर्थ्य-सम्पन्न तथा तमका नाश करनेवाले स्वयम्भू एवं अव्यक्त भगवान् स्वयं प्रकट हो गये।'

परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हुए वेदान्तदर्शनने कहा है—'अक्षरमम्बरान्तधतेः।' (१।३। १०) अर्थात् क्षरित न होनेवाला अविनाशी ब्रहा आकाशंपर्यन्त सम्पूर्ण विश्वको धारण करता है। आगे और भी कहा है—'सा च प्रशासनात्।' (१।३।११) अर्थात् वह अक्षर पुरुष सभीपर शासन करता है।

स्वयं गीतावक्ता पद्मनाभ भगवान् विश्वकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें कह रहे हैं—

सम योनिर्महद्वह्य तिसान् गर्भ द्धाम्यहस्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ (गीता १४।३)

'भरतवंशी अर्जुन ! विश्वकी उत्पत्तिमें मूलकारण महद् ब्रह्म (अव्याकृत मूलप्रकृति ) है । उसमें मैं बीज-रूपसे स्थित हूँ । इस प्रकार उस मूलप्रकृतिसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं।

- (२) द्वितीयं स्वण्डसंस्थितम्—विष्णुभगवान्का दूसरा स्वरूप समष्टि-व्रह्माण्डमें स्थित है। अर्थात् 'तत् सद्घा तदेवानुप्राविशत्।'—इस श्रुत्युक्तिके अनुसार विश्व-स्रष्टा भगवान् श्रीविष्णुने विश्वके पालनके लिये अन्तर्यामी-रूपसे उसमें प्रवेश किया।
- (३) तृतीयं सर्वभूतस्यम्—विष्णुभगवान्का तीसरा स्वरूप व्यष्टि-ब्रह्माण्डमें तथा समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामी-रूपसे विराजमान है । उपनिषद्के मन्त्र 'य आत्मिन तिष्टन् भात्मनोऽन्तरो यमात्मान वेद यस्यात्मा शरीरम्'में यह प्रतिपादन स्पष्ट हुआ है । गीताजीका भी वचन है—'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।' (१८ | ६१ ) ।

विष्णुभगवान्के उक्त तीनों स्वरूपोंको यथार्थरूपसे जाननेवाला पुरुष प्रकृति-बन्धन (आवागमन )से छूट जाता है।

विवेकी जिज्ञासु भक्त उक्त प्रकारसे विष्णुभगवान्के तीनों स्वरूपोंका श्रवण कर फिर इस प्रकारसे मन्न करता है—
भगवान्का पहला रूप 'अक्षर' अर्थात् महाप्रलयमें भी नष्ट नहीं होता तथा दूसरे दोनों रूप—महाविष्णु एवं विष्णु त्रिगुणात्मक प्रकृतिके साथ व्यापक रूपसे सम्बद्ध हैं। जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका प्रलय भी सुनिश्चित है। शास्त्र भी आत्यन्तिक प्रलयमें ब्रह्माण्डसहित महाविष्णुका अपनेसे पर अक्षर-पुरुष परमात्मामें लय हो जाना स्पष्टरूपसे लिखते हैं। यथा—

नारायणश्च शम्भुश्च संहत्य स्वगणान् वहून्। शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कृष्णे लीनश्च निर्गुणे॥

वि० सं० १०-

महाविष्णो विलीनाश्च ते सर्वे क्षुद्गविष्णवः। महाविष्णुः प्रकृत्यां च सा चैव परमात्मिनि॥ (महावैनर्तपु॰, प्रकृति॰ ५४। ९३, ९५)

'नारायण एवं शम्भु (अहंकार-तत्त्व) अपनेसे उत्पन्न पञ्च तन्मात्राएँ, पञ्च-महाभूत, दस इन्द्रियाँ एवं मन आदि प्रकृतिके तत्त्वोंको अपनेमें समेटकर शुद्ध सत्त्वस्वरूपी निर्गुण परमात्मामें लीन हो जाते हैं। इसमें प्रलयका कम इस प्रकारसे रहता है कि अनन्त ब्रह्माण्डोंमें न्यापक पराप्रकृतिरूप क्षुद्र-विराट्-न्यापक चैतन्य महाविष्णुमें विलीन हो जाते हैं। महाविष्णु प्रकृतिमें विलीन हो जाते हैं एवं प्रकृति अपनेसे पर अक्षर आत्मामें आश्रय पाती है।

देवीभागवत स्कन्ध ९ । ३ । ४-५ में महाविष्णुको भहाविराट् नाम देकर प्राकृत बताया है । यथा—

स्थूलात् स्थूलतमः सोऽपि नाम्ना देवो महाविराट्। परमाणुर्यथा सूक्ष्मात् परः स्थूलात् तथाप्यसौ॥ तेजसा षोडशांशोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः। आधारः सर्वविश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृतः॥

'समष्टि-ब्रह्माण्डात्मक प्रकृति श्रीमहाविष्णुकी शरीर-स्थानीय है और वे उसके अन्तरात्मा हैं। प्रकृतिके अन्तर्यामी होनेके कारण वे 'प्राकृत' कहलाते हैं। श्रीमहाविष्णु तेजमें अर्थात् ऐश्वर्य, प्रभुत्व, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्यमें परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें भाग (कला) हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके आधारभूत ये महाविष्णु प्रकृतिके अन्तरात्मा होनेके कारण 'प्राकृत' कहे गये हैं।''

इस सम्बन्धमें देवीभागवतमें आया है —
सर्वेषां परमात्मा च सिच्चदानन्दरूपधक्।
ब्रह्माद्यश्च तस्यांशास्तस्यांशश्च महाविराट्॥
तस्यांशश्च विराट् क्षुद्रः सैवेयं प्रकृतिः परा॥

× × × ×

ब्रह्मादितृणपर्यन्तं सर्वं प्राकृतिकं भवेत्।
यद्यत् प्राकृतिकं सृष्टं सर्वं नश्चरमेव च॥

(९।८।७९-८२)

अर्थात् सिचदानन्दस्वरूप परमातमा ही सबका स्वामी है। महाविराट् और ब्रह्मादि देव सव उसीके अंशमात्र है। क्षुद्र विराट् ( ब्रह्माण्ड )में व्यापक पराप्रकृति भी उसी परमातमा ( श्रीकृष्ण ) का अंशमात्र है। ......... इस अहाण्डमें ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो भी पदार्थ हैं, वे सब प्राकृत हैं एवं जो-जो पदार्थ प्राकृत (त्रिगुणा-तमक) सृष्टिके होते हैं, वे सब नश्वर (प्रलयधर्मी) होते हैं।

उक्त प्रकारसे सार यह निकला कि 'परविष्णु' अथवा गोलोकनाथ श्रीकृष्ण ही एक त्रिगुणातीत तत्त्व हैं। प्रपञ्चा-न्तर्गत समष्टि-त्रह्माण्डनाथ होनेसे वे 'महाविष्णु' कहलाते हैं और व्यष्टि-त्रह्माण्डनाथ होनेसे वे ही 'विष्णु' कहलाते हैं। ये तीनों रूप अविनाशी हैं, अश्रकृत हैं, जैसा कि शास्त्रका वचन हैं—

सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिज्ञाः क्वचित्॥

अव प्रश्न यह होता है कि 'एक अक्षर पुरुष ही अपनेसे विलोम (विपरीत ) गुणोंवाला किस प्रकारसे हो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए माहेश्वरतन्त्र (पटल ६) में कहा गया है—

'अक्षरः परमात्मा च जाग्रत् स्वप्नं प्रपश्यित ।'

अर्थात् वह अक्षर परमातमा अपनी त्रिपाद्विभूति ( मूल गोलोकघाम, केवल एवं सत् स्वरूप ) में सिच्चदानन्दमयी अखण्ड व्रजलीलाएँ एवं रासलीलाएँ करता है। इन लीलाओं में वह अखण्ड एकरस जाव्रत् अवस्थामें रहकर अपने चतुर्य अन्याकृत पादके पोडशांशसे अपनी एक चित्तवृत्तिमें निद्रा लेकर स्वप्नमें स्वयं नारायण ( महाविष्णु ) के रूपको धारण करता है एवं फिर अपने 'एकोऽहं बहु स्थाम्' इस संकल्पसे अनन्त ब्रह्माण्डोंकी रचना करता है।

उपनिषद्, पुराण, तन्त्र एवं संहिताओं में सर्वत्र ब्रह्मके दो रूप बताये गये हैं—(१) शब्दब्रह्म एवं (२) परब्रह्म। साथ ही यह भी कहा गया है कि 'जो शब्दब्रह्म (शास्त्रवाणी) में निष्णात (पारंगत) हो जाता है, वह इस ओंकारसे परे भी परब्रह्मको अच्छी तरहसे जान लेता है।

भगवद्गीताके पंद्रहवें अध्यायमें भगवान्ने क्षर, अक्षर एवं उत्तम—इन तीनों पुरुषोंका वर्णन किया है—

कर्ष्वमूलमधःशाखम्—(गीता १५।१) इस संसारस्पी वृक्षका मूल (जड़) ऊपर और शाखाएँ नीचे हैं। अर्थात् यह प्रदेश अक्षरका स्वप्न होनेसे, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप-शानको भूलकर मायिक तन-मन-धनको सत्य समझने लगी है एवं मायिक प्रदेशके मायिक देवोंकी उपासनामें लगी है। इस प्रकार भगवान्ने क्षर पुरुषका गुह्यतम शैलीसे वर्णन कर आगे इस वृक्षको असङ्ग (अनासिक्त ) रूपी दृढ़ शस्त्रसे काटनेके लिये कहा है।

पञ्चमात्रा-स्वरूप यह प्रणवाक्षर (ॐ) तो क्षर ही है; क्योंकि शास्त्रोंमें अक्षर स्वरूपको विन्दु, नाद एवं कलाओं (मात्राओं) से अतीत बताया है—

प्रणवाक्षरमात्रं हि तन्न जानीहि भो मुने ॥ अमात्रं शब्दरहितं स्वरव्यन्जनवर्जितम्। विन्दुनादकलातीतं ब्रह्माक्षरमुदाहृतम्॥ (पुराण-संहिता २२। ४५)

श्रीशिवनी श्रीहैपायन न्यासनीको अक्षर ब्रह्मके स्वरूपको समझाते हुए कहते हैं—''हे मुने ! जो तुम प्रणवाक्षर (ओंकार) को ही अक्षरब्रह्म माने हुए हो, यह तुम्हारे- जैसे ज्ञानावतारके अनुरूप नहीं । 'अक्षरब्रह्म' तो उसे कहते हैं, जो स्वर, न्यज्ञन, शब्द, मात्रा, विन्दु, नाद एवं कला आदिसे रहित हो ।"

पुरातनी सृष्टिके प्रारम्भमें श्रीकृष्णके वामाङ्गसे उत्पन्न होकर सबसे पहले श्रीकृष्ण-भक्त श्रीमहादेव बने । वे श्रीकृष्णके ज्ञानांशसे उत्पन्न होनेके कारण उत्पत्तिके साथ ही अपने पाँचों मुखोंसे परमात्मा श्रीकृष्णके नामका जप करते हुए प्रकट हुए—

प्रजपन् पञ्चवक्त्रेण ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्॥ (देवीभागः। १। ८६)

इसके अनन्तर पुरातनी सृष्टिके प्रारम्भमें श्रीकृष्ण परमात्मासे विधिपूर्वक मन्त्रदीक्षा लेनेवाले भक्त हुए— महाविष्णु । यथा—

इत्युक्त्वा तस्य कर्णे स सहामन्त्रं षडक्षरम्। त्रिःकृत्वश्च प्रजजाप वेदाङ्गप्रवरं परम्॥ प्रणवादि चतुर्थ्यन्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्। विद्वजायान्तमिष्टं च सर्वविद्यहरं परम्॥ (देवीभाग०९।३।२६-२७) 'श्रीमहाविष्णुको उक्त प्रकारसे बहुत वरदान देकर भगवान् श्रीकृष्णने उनके कानमें तीन बार षडक्षर महामन्त्रका उच्चारण किया। यह उक्तम मन्त्र वेदका प्रधान अङ्ग है। मन्त्रके आदिमें ॐका स्थान है। बीचमें चतुर्थी विभक्तिके साथ कृष्ण—ये दो अक्षर हैं। अन्तमें अग्निकी पत्नी खाहा सम्मिलित हो जाती हैं। इस प्रकार 'ॐ कृष्णाय खाहा' यह मन्त्रका स्वरूप है। इस मन्त्रका जप करनेसे सम्पूर्ण विव्न टल जाते हैं।"

उक्त लेखसे सार यह निकलता है कि पर विष्णु (अक्षर गोलोकी श्रीकृष्ण) की उपासना निवृत्तिमार्गरूपा या ग्रुक्लगति-वाली है एवं क्षरकी उपासना प्रवृत्तिमार्गरूपा या कृष्णगति-वाली है।

अतः अक्षर एवं क्षरकी उपासनाके फलको उपनिषद्-शैलीसे बताते हुए भगवान् श्रीगीतामें कहते हैं—

शुक्ककुष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः॥ (८।२६)

इस सृष्टिके प्रारम्भिक काल्से ही दो प्रकारके उपास्य-स्वरूपोंके फलस्वरूप दो प्रकारकी गतियाँ मानी गयी हैं— (१) शुक्लगति एवं (२) कृष्णगति । इनमें शुक्लगति-को प्राप्त हुआ जीव फिर इस भवसागरमें नहीं आता एवं कृष्णगतिको प्राप्त हुआ जीव पुनः इस भवसागरमें लौट आता है।

अपनी माता देवहूतिजीको भक्तियोगका उपदेश देते हुए भगवान् कपिलने कहा था कि भक्तजन मेरी सेवासे रहित सालोक्य, सार्धि, सामीप्य एवं सायुज्यनामक मुक्तियोंको दिये जानेपर भी ग्रहण नहीं करते। —

सालोक्यसार्धिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति विना सत्सेवनं जनाः॥ (श्रीमद्भा० ३०। २९ । १३ )

अतः यह सिद्ध हुआ कि विष्णुभगवान्के तीनों स्वरूपोंको जानकर ग्रुक्लगतिको प्राप्त हुआ मनुष्य प्रकृति-वन्धन (आवागमन-चक ) से खृट जाता है \*।

<sup>\*</sup> विष्णु-तस्त एक है । अपने विलासमें वह अनेक भी हो जाता है । वही त्रिगुणात्मक प्रपन्नमें प्रविष्ट हे और वही त्रिगुणातीत भी है । त्रिगुणात्मका प्रकृतिमें अनेक बह्माण्ड हैं । विष्णु उन सभीमें अन्तर्यामीरूपसे ओत-प्रोत हैं; वे (महतो महीयान्' जो हैं; एवं प्रकृतिके अणु-अणुमें और प्रत्येक चेतन जीवात्मामें भी विष्णु अन्तर्यामीरूपसे ब्यापक हैं; क्योंकि वे (अणोरणीयान्' भी हैं ।

नेदिक पुरुषसक्तमें की रहम्य (पादीऽस्य विश्वा भूतानिंग कहकर समझाया गया है, वही रहम्य देवीधागवतमें

#### विष्णुसहस्रनाम

( लेखक--खामी श्रीचिन्मयानन्दजी महाराज )

अनन्त एक है। वह एक ही हो सकता है। असंख्य प्रकारके नाम और रूपके साथ यह नानात्वमय जगत् उसकी अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार स्वर्ण-निर्मित सभी आकार-प्रकारकी वस्तुएँ स्वर्ण ही हैं, उसी प्रकार यह विभिन्नरूपमय जगत् उनकी आत्माभिव्यक्ति है। वस्तुतः कारणसे पृथक् कार्यका कोई अस्तित्व नहीं है।

जो परिच्छिन्न है, वही इच्छा होनेसे इन्द्रियगम्य हो सकता है; उसीको मनुष्य मन और बुद्धिके द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है। आध्यात्मिक साधक साधनाके द्वारा अपने अनुभवके वर्त्तमान उपकरणोंको लोकातीत अवस्थामें ले जाकर भगवद्भावकी उच्चिश्वितमें जागरूक होता है, जहाँसे वह अद्यय्वेतनाकी अनुभूति करता है। विश्वके अन्तरालमें इस परमतत्त्वको यद्यपि महर्षियोंने अनुभवनात किया था, तथापि अपने शिष्योंको स्पष्टतः इसका निर्वचन करने, समझाने या हृदयंगम करानेमें वे असमर्थ थे। असीम, अनन्त प्रभुको बतलानेके लिये परिच्छिन्न व्यक्त जगत्की जिन वस्तुओंके

द्रारा उन्होंने निर्देश किये हैं, वे उनकी विभ्तिमात्र हैं, जिनको धर्मग्रन्थोंमें भगवान्का पवित्र नाम माना गया है।

सारांश यह कि विष्णुके ये 'सहस्रनाम' ज्ञातसे अज्ञातको निदंश करनेवाले सहस्र सुरपष्ट निदेशक चिह्न हैं। इन नामोंका चिन्तन करते रहनेसे विष्णुभगवान्में हमारी आस्था दृढ़ होती है, ज्ञान परिपक्क होता है और भक्तिका विकास होता है। भक्त भक्तिके द्वारा अव्यक्त (प्रमु) की उपासना करता है और ज्ञानी विचार (चिन्तन) के द्वारा उसकी अनुभूति करता है। दोनोंकी साधनाके मार्गमें विभिन्नताके कारण साधन-विधिमें मौलिक विभिन्नता होती है। भक्त दृद्धवकी भावुकतासे अपने प्रियतमके मन्दिरमें ज्ञाता है और तत्त्वज्ञानी तर्क और हेतुके शस्त्रोंद्वारा सत्यके दुर्गपर आक्रमण करता है। वह मस्तिष्कके द्वारा सत्यका अनुसंधान करता है। चाहे जिस मार्गको पकड़ा जाय और जिस साधनका आश्रय लिया जाय, जवतक साधकको चरम लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं होती, तवतक उसके लिये साधना-विधिका

महाविराट्' कहकर बताया गया है। महाविराट्में अन्य असंख्य स्वल्प ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं, जिन्हें देवीभागवतमें 'श्चद्र-विराट्' कहा गया है—'तस्यांशश्च विराट् श्चद्र: ।' सभी श्चद्र विराट् महाविराट्के अंश हैं। सभी ब्रह्माण्ड क्षरणशील त्रिगुणात्मक प्रपञ्चके अन्तर्गत हैं, अतः समय-समयपर उनके उदय और अस्त होते रहते हैं। विष्णुभगवान्का जो परमपद है, वह त्रिगुणातीत है। उसका अस्त और उदय नहीं होता। वह नित्य और शास्वत है। परम-पदके परविष्णु ही जीव-जातके परमाराध्य हैं। पुराणोंमें जिन्हें 'विराट्-विष्णु' और 'महाविष्णु' कहा गया है, वे पञ्चरात्रकी भागामें परविष्णुके ही विभिन्न व्यूह हैं। अवतार-विग्रहोंके समान व्यूह-विग्रह भी सिच्चदानन्द्रघन होते हैं। उन्हें प्राकृत जो कहा जाता है, वह प्रकृतिसे—उसके अन्तर्यामी और नियामकके रूपमें—सम्बद्ध होनेके कारण। श्रीकृष्णके लिये भागवतमें कहा गया है, 'वभूव प्राकृतः शिद्युः'। उसका भाव है—प्राकृतवत्। यही संगति विराट्-विष्णु और महाविष्णुके ( व्यूह ) रूपोंमें लगानी चाहिये।

पुराण-साहित्यमें जहाँ भगवान्के एक रूपकी अपेक्षा उनके दूसरे रूपकी प्रशंसा की गयी है, वहाँ उपासकके भक्तिभावका पोषण ही मुख्य उद्देश्य है। तत्त्वदृष्टिसे विष्णु और कृष्णमें अमेद है। श्रीकृष्णने ही (ब्रह्मवैवर्तपुराणके अनुसार) दो रूप भारण किये हैं—एक द्विभुज और दूसरा चतुर्भुज । चतुर्भुजरूपसे वे वैकुण्ठमें निवास करते हैं, और द्विभुजरूपसे गोलोकमें—

श्रीकृष्णश्च द्विभाभूतो द्विभुजश्च चतुर्भुजः ॥ चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वयम् । ( দ০ वै०, प्रथम खण्ड ५४ । १४-१५ )

वैकुण्ठ और गोलोक दोनों ही नित्य हैं, शास्त्रत हैं और अकृत्रिम हैं-

·नित्यौ गोलोकवैकुण्ठौ प्रोक्तौ शक्वदकृत्रिमी।'

(देवीभाग० ९।३।१६)

श्रीलक्ष्मीनारायण एवं श्रीराधाकृष्णमें अभेद है, जैसा कि शास्त्रका वचन है— सा तु (राधा) साक्षान्महालक्ष्मी: कृष्णो नारायण: प्रमु: । नैतयोविंगते भेद

स्वस्पोऽपि मुनिसत्तम ॥

—सम्पादक

सतत और पूरी लगनसे पालन करना आवश्यक होता है। विष्णुसहस्रनाम दोनोंमें सहायक होता है, सहस्र आश्रय प्रदान करता है। सहस्रनामके प्रत्येक पदसे भक्तको प्रेरणा मिलती है और उनमेंसे प्रत्येकके द्वारा बुद्धिको ज्ञानके शिखरपर आरूढ होनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है।

उपास्यदेवके अनुसार भक्तको अपने विशिष्ट देवताके रूपका ध्यान करना पड़ता है, इस कारण हमलोगोंमें विभिन्न प्रकारके सहस्रनाम प्रचलित हैं—जैसे शिवसहस्रनाम, लिलता-सहस्रनाम, श्रीरामसहस्रनाम आदि । किंतु उन सब ग्रन्थोंमें निस्संदेह विष्णुसहस्रनाम अत्यधिक प्रचलित है।

परब्रह्म (Supreme) के विषयमें कहा जाता है कि ''सृष्टिके आदिमें जिससे यह नाम-रूपात्मक सारा जगत् उत्पन्न हुआ, जिसके भीतर वह स्थित है तथा महाप्रलयके समय पुनः जिसके भीतर वह विलीन हो जाता है, वह 'परब्रह्म विष्णु' है।"

परब्रह्म अनिर्वचनीय है और सब गुणोंका आधार होनेके कारण किसी नामके द्वारा वह अभिहित नहीं हो सकता, किसी वाचकके द्वारा वाच्य नहीं हो सकता, अथवा किसी भी साहित्यिक रूपमें, अस्पष्टरूपसे भी, व्यक्त या अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वह 'शेय' और 'अज्ञेय' दोनोंसे परे हैं। वह स्वयं चेतनारूप वह प्रकाशक तत्त्व है, जो सारे प्रत्यक्षादि अनुभवोंको प्रकाशित करता है। तथापि वह नाना रूपोंमें अभिन्यक्त है और उन रूपोंके अनुसार उसके असंख्य नाम हैं। वाचकके द्वारा वाच्यकी परिभाषा स्पष्टरूपमें होती है और यहाँ हमको प्रकारान्तरसे निर्देश करनेवाली सहस्रों परिभाषाएँ प्राप्त हैं, जो सत्, अपरिच्छिन्नको असत् और परिच्छिन्नके परिवेशमें अभिन्यक्त करती हैं। भगवान्के ये सहस्रनाम ऋषियोद्वारा विरचित और प्रदत्त हैं, आत्मदर्शी किंव न्यासजीके द्वारा श्रद्धा और भिक्तकी मालाके रूपमें विष्णुके आह्वादकारी स्तवनमें संग्रहीत और प्रथित हैं।

इनमें प्रत्येक नाम इस प्रकार ज्ञातके रूपोंमें अज्ञातके संकेतात्मक परिचायक हैं। यदि हम चिन्तनके द्वारा भगवान्-की ओर अपने मनको समुन्नत करें तो आध्यात्मिक अनुभवके क्षेत्रमें इनमेंसे प्रत्येक नाम हमें खल्पकालमें बहुत ऊँची स्थितिमें पहुँचा सकता है।

इस प्रकार विष्णुसहस्रनामका उपयोग भगवान्की लीलामें सम्मिलित होनेके मधुर भावको ले आनेमें केवल भक्तोंके द्वारा ही नहीं हुआ है, बिल्क तत्त्वज्ञानकी साधनाके साधकोंके द्वारा भी अनुभूतिकी उच्चतम चेतनावस्थाके राज्यमें विचरण करनेके लिये स्वयंचालित वायुयान ( glider ) के रूपमें प्रयुक्त हुआ है।

श्रीविष्णुभक्तिकी महिमा

भक्तियोगेन इस्येत भक्तैश्चैव सनातनः। इदं तत्त्विमदं तत्त्वं मोहितो देवमायया॥ भक्तितत्त्वं यदा प्राप्तं तत्त्वं विष्णुमयं तदा। इन्द्राद्यैरमृतं प्राप्तं सुखार्थं श्रृणु सुन्द्रि॥ तथापि दुःखितास्ते वे भक्त्या विष्णोर्यया विना। भक्तिमेवामृतं प्राप्य पुनर्दुःखं न चाष्नुयात्॥ वेकुण्ठाख्यं पदं प्राप्य मोदते विष्णुसंनिधौ। वारि त्यक्त्वा यथा हंसः पयः पिवति नित्यदाः॥ एवं धर्मान् परित्यज्य विष्णोर्भिक्तं समाश्रयेत्। तोयं बद्ध्वा तु वस्त्रेण कृतं कार्यं कथं भवेत्॥ प्राप्य देहं विना भक्तिं क्रियते स वृथा श्रमः॥

(पद्मपुराण, उत्तर० १२८। १२५—३०)

महादेवजी कहते हैं—'पार्वती ! भित्तयोगके प्रभावसे भक्त पुरुषोंको स्नातन परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान्की मायासे मोहित पुरुष 'यह तत्त्व है' यह तत्त्व है' यों कहता हुआ संशयमें ही पड़ा रहता है। जय भिक्त-तत्त्व प्राप्त होता है, तभी उसे विष्णुमय तत्त्वकी उपलब्धि होती है। सुन्दिर ! मेरी बात सुनो, इन्द्र आदि देवताओंने सुखके लिये अमृत प्राप्त किया था, तथापि वे श्रीविष्णुभिक्तिके बिना दुखी ही रह गये। भिक्त ही एक ऐसा अमृत है, जिसको पाकर फिर कभी दुःख नहीं होता । भक्त पुरुष वेकुण्डधामको प्राप्त होकर भगवान् विष्णुके समीप सदा आनन्दका अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानीको छोड़कर दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य धर्मोंका आश्रय छोड़कर केवल श्रीविष्णु-भिक्तिको शरण लेनी चाहिये। जलको वस्त्रसे बाँधनेपर उसकी रक्षा कैसे हो सकती है। इसी प्रकार शरीरको पाकर विना भिक्तिके जो कुछ भी किया जाता है, वह सब व्यर्थ—परिश्रममात्र होता है।

# श्रीविष्णुदर्शन

( केखक-आचार्य प्रभुपाद श्रीप्राणिकशोर गोस्त्रामी)

वैष्णवकी कृपाके विना श्रीविष्णुका दर्शन नहीं होता। **'कल्याण'-सम्पादकके** साग्रह निदेशके अनुसार विष्णुके दर्शनमें प्रवृत्त हो रहा हूँ । पुरी, बदरीनाथः रामेश्वरम् और द्वारकाधाम-नामक विष्णुतीर्थ भारतके चार प्रान्तोंमें चार धामके रूपमें विख्यात हैं। समुद्रप्रान्त-में समुद्रमध्यस्य द्वारकाधामका दर्शन करनेपर विष्णुकी महिमा नये भावसे चित्तको आन्दोलित करती है। समुद्रकी अपार, अगाध महिमासे भी अद्भुत महिमा श्रीविष्णुकी है; इसी कारण समुद्र-कन्या श्रीलक्ष्मीजी उनको वरण करके जयमाला पहनाकर चिरंतनी पतिवता-धिरोमणि वनी हैं। विष्णुकी शय्याका आधार और कौन होगा ? इसी कारण अनन्तदेव उनकी शम्या वनकर अनन्त क्षेवा कर रहे हैं । अनन्त तरंगमय निःसीम कालज्यी सागरके सिवा श्रीविष्णुका वास-स्थान और कहाँ है ! अनन्तकी अनन्त महिमा है । अनन्त विष्णु हैं, उनके परमपदका दर्शन ही वैष्णवके लिये चरम आनन्द है। वेद उनको 'सहस्रशीषी' कहकर उसी अनन्त विस्तारकी सूचना देते हैं । व्याप्य-व्यापक, बृहत्तम, नित्य-निरन्तर विस्तारशील, विभु होकर भी विष्णुकी वृद्धि होती है। वह वृद्धि भक्तके प्राणकी उरकण्ठा और ललक होती है। विष्णुके नाना रूपमें अभिन्यक्त होनेका मुख्यतम प्रयोजन है--उनका भक्तोंके लिये सुख-सम्पादन करना। भक्तोंके मनोरथकी पूर्ति ही वैष्णवी लीला है। लीलाके सिवा परम तत्त्वका] परिचय नहीं होता। वह छीला वैष्णवी शक्तिकी लीला है । सर्वमङ्गला शक्तिः, नारायणीः, वैष्णवीः

अनन्तवीर्या शक्तिकी लीला ही विश्वकी सृष्टि, खिति और संहार है। विष्णु ही विश्वरूप हैं। विश्वका प्राण, नगत्का आश्रय विण्युके सिवा और कोई नहीं है। विण्यु व्यक्त और अन्यक्त-सवमें अनुप्रविष्ट हैं । अनुप्रविष्ट होकर भी वे मायाद्वारा अदृष्ट हैं। मायातीत और मायावी होकर भी विष्णु मायामय हैं। माया ही दया है। उनकी करणा अनन्त है। अनन्त ऐश्वर्य, असीम-वीर्य होकर भी करुणाकी निरिममानतामें वे सबके बन्धु हैं, प्रेमके सेवक हैं। प्रेमिकको वे सिरपर लेकर नृत्य करते हैं। वे भक्तके द्वारपाल हैं, रथ-संचालक, बोझा उठानेवाले तथा भृत्यके समान पीछे-पीछे चलनेवाले हैं। ईश्वरमावका गौरव उनको प्रेम-पूजाके द्वारा अधिक शोभा-मण्डित करता है। भयंकर काल-चक्र शान्त स्यामल कमलनयन विष्णुके हाथमें सुदर्शन बन गया है। कालकी सहायिका दुरत्यया त्रिगुणमयी माया फूलकी माला बनकर विष्णुके गलेमें वैजयन्ती वन गयी है। विश्वका रहस्य, अनन्त प्राणींके आराध्य विष्णुभगवान् हैं। वैष्णव उनका उपासक है।

परम उपनिषद् कहता है— वर्जितः सर्वदोषैयौं गुणसर्वस्वमूर्तिमान् । स्वतन्त्रो यद्वशः सर्वे स विष्णुः परमो मतः ॥ ( मध्याचार्यकृत विष्णुतस्वविनिर्णय )

'जो सारे दोषोंसे वर्जित हैं, जिनका श्रीविग्रह गुणोंका सर्वस्व है, जो सर्वथा स्वाधीन हैं और सभी उनके अधीन हैं, वे भगवान विष्णु ही सर्वोपिर मान्य हैं।

## यमराजका अपने अनुचरोंको आदेश

खपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदित यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर मधुस्दनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणामवेष्णवानाम्॥ हरिममरवरार्चिताङ्त्रिपद्मं प्रणमित यः परमार्थतो हि मर्त्यः। तमपगतसमस्तपापवन्धं वज परिहृत्य यथाग्निमाज्यसिक्तम्॥

( श्रीविष्णुपुराण ३ । ७ । १४, १८ )

अपने अनुचरोको हाथमें पास लिये देखकर यमराजने उनके कानमें कहा—'भगवान् मधुसूदनके शरणागत व्यक्तियोंको छोड़ देनाः क्योंकि मैं वैष्णवींसे अतिरिक्त और सब मनुष्योंका ही स्वामी हूँ । जो भगवान्के सुरवर-विदित चरण-कमलोंकी परमार्थ-बुद्धिसे वन्दना करता है, घृताहुतिसे प्रज्वित अग्निके समान समस्त पाप-वन्धसे मुक्त हुए उस पुरुपको तुम दूरसे ही छोड़कर निकल जाना।

### श्रीविष्णु-परतत्वरूपमें

( हेखक--शासार्थ-महारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री )

श्रीमनारायणभगवान् क्या हैं—यह जिज्ञासा न केवल सीधे-सादे भगवद्भक्तोंके हृदयोंको ही उद्देलित करती रहती हैं। अपितु अनेक संस्कृत वास्त्रायके अध्येता विद्वान् भी इस विषयमें 'मुद्धान्ति यस्सूरयः' के निदर्शन-भूत देखे जाते हैं। अहिंदु-मतानुयायी ही नहीं, कुछ कथित एकेश्वरवादाभिमानी हिंदु-सम्प्रदायी भी वेदादि शास्त्रोंमें ब्रह्मा, बिष्णु, रुद्र, इन्द्र, वरण और कुबेर आदि विभिन्न शब्द देखकर तथा च पुराणादि प्रन्थोंमें उनकी पूजा-प्रतिष्ठा आदिके नानाविध वर्णन देखकर सनातन-धर्मपर बहुदेवतावादी होनेका आक्षेप किया करते हैं; परंतु यह उनका भ्रम ही है; क्योंकि संसारमें यदि कोई वस्तुतः एकेश्वरवादी है तो वह एकमात्र सनातन-धर्म ही। अन्य मतावलम्बी तो इसके सर्वधा विपरीत ईश्वरके साथ अपने किसी मतप्रवर्तक मनुष्यका साहचर्य भी अनिवार्य स्वीकार करते हैं।

परंतु सनातन-धर्ममें धर्माचायाँ, ऋषियों और मुनियोंकी कौन कहे, भगवान्के पूर्णावतार राम-कृष्णादिके भी किसी एक ही रूपमें विश्वास वाँधना अनिवार्य नहीं, किंतु साधक स्वेच्छासे 'यथाभिमतध्यानाद्वा।' (योगदर्शन१।३९) के अनुसार अपना ध्येय चुन सकनेमें स्वतन्त्र है।

सर्वशास्त्रोंके समन्वित सिद्धान्तानुसार परमार्थतः उस परात्पर सत्ताका न कोई नाम है और न कोई रूप है। वेदादि शास्त्रोंमें जो अनन्त नाम और अनन्त रूप मिलते हैं, वे सब नाम भगवद्भक्तोंद्वारा ही निरूपित हुए हैं। तथा च वे सब गौण (तत्तद्गणोंसे सम्त्रन्धित) ही नाम हैं। नामानुरूप ही फिर कल्पित तत्तद् रूप हैं। श्रीवेदच्यास महाराजने महाभारतोक्त प्रसिद्ध 'श्रीविष्णुसहस्रनाम' की प्रस्तावनामें स्वयं यह रहस्य घोषित किया है। यथा—

यानि नामानि गौणानि विख्यातानि सहात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि सूतये॥१३॥

अर्थात्—ऋषियोंद्वारा परितःगान किये गये जो महातमा कृष्णके गौण (गुणसम्बन्धी) नाम हैं, उक्त 'विष्णु-सहस्रनाम' स्तोत्रमें मैं उन्हीं नामोंका कथन करूँगा ।

सारांश, ऋषियोंने समाधि-अवस्थामें अपनी 'ऋतम्भरा प्रज्ञा' द्वारा प्रभुको वशी, वदान्य, गुणवान्, ऋखु, शुचि, मृदु, दयाञ्च, मधुर, स्थिर, सम, कृती और कृतज्ञ आदि जिन अप्राकृतिक दिन्य गुण-गणोंसे विभूषित देखा, शास्त्रोंमें उन-उन गुणोंवाले नामोंका ही अनुसंधान किया ।

साधारण आस्तिकोंकी दृष्टिमें ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, भगवान्—ये सब एक ही तत्त्वके पर्यायवाची शब्द हैं। श्रीमन्द्रागवतमें कहा गया है—

'ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते।' (१।२।११)

अर्थात्—वह एक ही तत्त्व तत्तत्कारणोंके तारतम्य-से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् आदि नामोंसे व्यपदिष्ट होता है।

परंतु दार्शनिक संदर्भमें 'ब्रह्म' आदि शब्द विशिष्ट पारिभाषिक रूपमें ब्राह्म होते हैं । यह तत्त्व एक लौकिक दृष्टान्तके परिप्रेक्यमें इस प्रकार समझा जा सकता है।

एक दीपकको 'ज्योतिः' कहा जाता है । इस ज्योति-स्वरूपको ब्रह्म-पद-वाच्य समझ लिया जाय । उस ज्योतिःको यदि काचमय गोलेसे आवृत कर दिया जाय तो व्यवहारमें काचकी उपाधिके कारण उसका नाम लेम्प या लालटेन प्रसिद्ध हो जायगा ।

कदाचित् यह आवरण-भूत काच भी तीन रंगवाला हो, अर्थात् उसका तृतीयांश लाल रंगका हो, तृतीयांश नीले रंगका हो और अपर तृतीयांश रवेत रंगका हो, तो निर्विशेष एक ही ज्योतिःका वह प्रकाश तीन धाराओंमें विभक्त हुआ रक्त, नील और रवेत प्रतिभासित होगा। इस निदर्शनमें परमार्थतः रङ्गोपाधिविवर्जित ज्योतिःका प्रकाश काचिष्ठ रङ्गोपाधिके कारण त्रिविध हुआ प्रतीत होगा। वस, ठीक इसी प्रकार सर्वोपाधिविवर्जित ज्योतिःस्वरूप परमात्मा 'ब्रह्म'-शब्द-वाच्य है और काचरूप प्रकृतिके संयोगसे वही 'ईश्वर'-शब्दवाच्य हो जायगा। प्रकृतिके सत्त्व, रज और तम नामक गुणत्रयरूप काचके तीन रंगोंके कारण वही ईश्वर सर्जन, रक्षण और संहरण नामक कियाओंके तारतम्यसे क्रमशः 'ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र' शब्दका वाच्य कहा जायगा।

यह समस्त रहस्य श्रीवेदव्यास महाराजने श्रीमद्भागवतके एक पद्य-ग्नोमें प्रतिपादिन किया है । यथा— सःवं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते।
स्थित्यादये हरिविरिच्चिहरेति संज्ञां
श्रेयांसि तत्र खलु सस्यतनोर्नुणां स्युः॥
(१।२।२३)

अर्थात् सत्यः रज और तम—ये तीन प्रकृतिके रंगुण हैं। उक्त गुणत्रयसे युक्त एक ही परमपुरुष परमातमा सृष्टिके सर्जनः स्थिति और संहारके कारण विष्णुः ब्रह्मा और रद्रसंज्ञा धारण करते हैं। इन तीनों स्वरूपोंमें सत्त्वगुणप्रधान जो विष्णुतत्त्व है। उसके आश्रयणसे ही निश्चित रूपमें मनुष्योंका कल्याण हो सकता है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि वेदादि शास्त्रोंमें भगवान्-के जितने नाम आते हैं, क्या वे सभी नाम 'गौण' ही हैं या भगवान्का कोई निज नाम भी है ?

श्री-सम्प्रदायाचार्योंने इस विषयमें विशेषानुसंधानपूर्वक सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि भगवान्का निज नाम 'नारायण' है। उनका कथन है कि 'नर:=नेता' के अनुसार 'नृ नये' धातुसे निष्पन्न 'नर' शब्द नेता, स्वामी किंवा प्रभुका वाचक है। तथा 'नराजाताः नाराः'—उस नर-शब्द-वाच्य भगवान्से समुद्भुत पञ्चीकृत पञ्च-महाभूतोंका कलल ही 'नारं'-शब्दवाच्य है। तथा च 'नारेषु अयनम्=स्थानम् यस्य स नारायणः'— इस निर्वचनके अनुसार उस पञ्च-भूतात्मक कललमें नो व्यापक हो, उस परात्पर पुरुषको 'नारायण' कहते हैं।

'नारायण' शब्द 'नर' और 'अयन' दो शब्दोंके योग-से बना है। यहाँ 'रषाभ्यां नो णः समानपदे'(८।४।९ः) इस पाणिनीय सूत्रसे 'णत्व' प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि यह सूत्र समान पदमें ही णत्वका विधान करता है। यहाँ 'नार' और 'अयन' दो विभिन्न पद हैं, समान पद नहीं हैं। एतदर्थ 'पूर्वपदाद संज्ञायामगः' (८।४।३) इस दूसरे सूत्रद्वारा यहाँ पूर्वपदस्थ रेफसे परस्थ नकारको णकार होता है। किंतु वह भी तभी हो सकता है, जब 'नारायण' यह शब्द 'गोण' न होकर 'संज्ञा-वाचक' हो। इससे सिद्ध होता है कि 'नारायण' शब्द संज्ञा-वाचक है, गोण नहीं।

शास्त्र-प्रमाणानुसार परतत्त्वका एकत्व अव्याहत है। इस विषयमें शैव और वैष्णवोंके वीच—विशेषतया दाक्षिणात्योंमें जो विवाद चलता है, वह अविचारविजृम्भित ही है। कुछ वर्ष पूर्व काञ्चीके सुप्रसिद्ध श्रीवैष्णवाचार्य, महान् विद्वान् प्रतिवादिभयंकर स्वामी अण्णंगराचार्य महाराजके साथ अन्यून तीन वर्षतक हमारा लेख-वद्ध विचार चलता रहा,

उसका संक्षित सारोद्धार इस प्रकार है-

- (क) जगतः फारणं परम् । (श्रीमद्भागवत ४।७।५०)
- ( ख ) एको देवः सर्वभूतेषु गृदः । ( इवेताइवतर ६ । ११ )
- (ग) एको नारायणः। (नारायणोपनिषद् २)
- ( घ ) एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति। ( ऋग्वेद १०। ११४। ५)
- ( छ ) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ... तद् ब्रह्म। (तीत्तरीय १।१)

(च) परविद्यास्त्रक्षरित्रवशम्भुपरव्रह्मपरज्योतिःपरतत्त्वपर-मात्मादिशब्दनिदिष्टमुपास्यं वस्त्विह तेरेव शब्दंरन्य तस्य नारायणत्वं विधीयते ।

( ब्रह्मस्त्र-श्रीमाध्य, छिङ्गभूयस्त्वाधिकरण)

अर्थात्—(क) पराख्य परमात्मा ही इस जगत्का कारण है। (ख) वह एक ही देव समस्त भूतोंमें छिपा हुआ है। (प) वह एक नारायण है। (घ) उस एक ही परमात्माका नानाविध रूपोंसे वर्णन होता है। (ङ) जिससे यह समस्त भूत-ग्राम समुत्पन्न होता है। (ङ) जिससे यह समस्त भूत-ग्राम समुत्पन्न होता है। 'वह ब्रह्म है। (च) पर तत्त्व-प्रतिपादक उपनिषद्ग्रन्थोंमें जो अक्षर, शिव, शम्भु, परब्रह्म, परज्योति, परत्व और परमात्मा आदि शब्दोंद्वारा प्रतिपादित उपास्य वस्तु है, उसे यहाँ उन्हीं शब्दोंद्वारा अनूदित करके उसका नारायणत्व सिद्ध किया जाता है।

कहना न होगा कि शास्त्रोंमें जो नाना नामोंसे नानाविष और विशेषतया विष्णुः शिवः शक्तिः सूर्य और गणपति— इन पाँच नामोंसे पञ्चविध उपासना वर्णित है, उसका अन्तिम पर्यवसान एकमात्र श्रीमन्नारायणमें ही होता है। इसीलिये शास्त्रका उद्घोष है—

(क) आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति॥

( पाण्डवगीता ८५

( ख ) तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या

( श्रीमद्भागवत ४ । ३१ । १४ )

अर्थात्—(क) जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल समुद्र-में पहुँचता है, इसी प्रकार किसी भी देवविशेषको किया गया प्रणाम श्रीमन्नारायणको ही प्राप्त होता है। (ख) श्रीमन्नारायणकी पूजासे समस्त देवताओंकी पूजा होती है।

इस प्रकार समस्त शास्त्रोंका मथित सार यही है कि श्रीमन्नारायण ही एकमात्र परतत्त्व हैं, जो तत्तत् सम्प्रदायोंमें तत्तत् नामोंसे उपास्य वतलाये गये हैं।

## 'सर्वं विष्णुमयं जगत्'

( लेखक-स्वामी श्रीसनातनदेवजी )

जो सर्वत्र व्याप्त हो, उसका नाम है— 'विष्णु'। यदि सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जाय तो व्याप्य-व्यापकका भेद रहते हुए व्यापककी सर्वत्र व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती। दुग्धमें शर्कराकी व्याप्ति मानी जाती है; किंतु ऐसी स्थितिमें दुग्ध और शर्कराके परमाणुओंका संयोग तो रह सकता है, पर तादात्म्य नहीं हो सकता। इसिलये यह वास्तविक व्याप्ति नहीं है। वस्तुमें वास्तविक व्याप्ति तो उसके उपादान कारणकी ही होती है— जैसे घटमें मृत्तिकाकी, आभूषणोंमें सुवर्णकी अथवा तरंगोंमें जलकी।

औपनिषद सिद्धान्तके अनुसार इस विश्व-प्रपञ्चका उपादान परव्रह्म ही है। दृष्टिकोणके भेदसे यद्यपि कोई दार्श्यानिक इसे ब्रह्मका परिणाम, कोई आमास और कोई विवर्त्त मानते हैं, तथापि यदि मूल कारण एक और अद्वितीय ही है तो उसका कार्य जगत् उससे किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हो सकता। जो लोग परमार्थतः 'पुरुष' और 'प्रकृति'—दो विभिन्न तत्त्व मानते हैं, अथवा ईश्वर, जीव और प्रकृति—ये तीन तत्त्व स्वीकार करते हैं, उनका यह दृष्टिकोण विचारकी कसौटीपर खरा नहीं उत्तर सकता। दो या दोसे अधिक तत्त्व स्वीकार करनेपर यह प्रश्न होगा कि वे रहते किसमें हैं और उनके भेदका साक्षी कौन है। तब तो जो उनका आधार या साक्षी होगा, उसीको मूल-तत्त्व मानना होगा। अतः यह सर्वथा निर्विवाद सिद्धान्त है कि प्रपञ्चका मूल-तत्त्व एक और अद्वितीय ही है।

उस परमतत्त्वको कोई निराकार और कोई साकार मानते हैं। निराकारवादियोंमें भी कोई उसे निर्गुण और कोई सगुण स्वीकार करते हैं। वस्तुतः वह तत्त्व तो एक ही है। उसके ये भेद तो उसे स्वीकार करनेवालोंकी दृष्टियोंके भेदके कारण ही हैं। जिस प्रकार एक ही वस्तु लाल चश्मा लगानेवालेको लाल और हरा चश्मा लगानेवालेको हरी दीखती है, उसी प्रकार दृष्टियोंके भेदके कारण ही उस एक अद्वितीय वस्तुके विषयमें वादियोंकी विभिन्न धारणाएँ हैं। जो लोग दृश्य-प्रश्वको केवल मिथ्या प्रतीतिमात्र मानते हैं, उनकी दृष्टिमें वह तत्त्व निर्गुण-निराकार है, जो इसे उसका परिणाम स्वीकार करते हैं, उनके लिये वह सगुण-निराकार है और जो

इसे उसका लीलाविलास या सत्य संकल्प मानते हैं, उनके लिये वह सगुण-साकार है। इनमें प्रथम कोटिके महापुरुष तत्त्वनिष्ठ हैं, द्वितीय कोटिके समाधिनिष्ठ और तृतीय कोटिके भगविष्ठ । इन्हींको क्रमशः शानी, ध्यानी और प्रेमी भी कहा जाता है।

किंतु ये तो तत्त्वदर्शियोंकी अपनी-अपनी दृष्टियाँ हैं, वस्तुतः तच्च तो इन तीनोंसे विलक्षण है । कोई भी व्यक्ति अपने विचार या भावके अनुसार ही तत्त्वका आकलन कर सकता है, किंतु स्वयं तत्त्व तो किसीके विचार या भावके अधीन है नहीं । अतः सभी साधक अपने बुद्धिवल, भाव या श्रद्धा-विश्वासके अनुसार तत्त्वको स्वीकार करते और उसका प्रतिपादन भी करते हैं। किंतु जब उनमेंते कोई बड़भागी प्रभुकी अहैतुकी ऋपासे अपनी बुद्धिकी असमर्थता और परिच्छिन्नतासे परिचित होनेपर सीमित 'अहम'के मोहजालका भेदन कर देते हैं, तब उन्हें जान पड़ता है कि वास्तवमें वे सर्वाधार तो मतिकी गतिसे अतीत हैं। उनके विषयमें जो कुछ कहा जाता है, वह तो बुद्धि महारानीका विलाल और वाणीकी विडम्बनामात्र है । वे सर्वरूप हैं; अतः तत्त्वदर्शी मनीषियोंने उनके विषयमें जो कुछ कहा है, वह साधनदृष्टिसे सर्वथा समीचीन होनेपर भी उनका स्पर्शतक नहीं कर पाता।

इसी विषयका अब दृष्टान्तपूर्वक दूसरे प्रकारसे विवेचन किया जाता है। हमारे सामने एक वस्त्रखण्ड है। वह सूत्रसे संघटित होनेके कारण इस समय भी सूत्रसे भिन्न कुछ नहीं है। सूत्र रूईसे भिन्न कुछ नहीं है। सूत्र रूईसे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार इस समय जो वस्त्रखण्डरूपमें भासता है, वह इसी समय सूत्र, रूई और परमाणुरूप भी है। इनमेंसे वस्त्ररूपमें वह स्यूल है, सूत्र और रूईके रूपमें सूक्ष्म है तथा परमाणुरूपमें अव्यक्त है। इसी प्रकार किसी भी वस्तुका यदि कार्य-कारणदृष्टिसे विचार किया जाय तो वह एक ही कालमें कार्यदृष्टिसे स्यूल (व्यक्त) और कारणदृष्टिसे सूक्ष्म-सूक्ष्मतर होते हुए अव्यक्त जान पड़ेगी। विचारदृष्टिसे तो स्यूलरूपमें भासनेवाला हिमखण्ड भी अपने कारणरूप जल या भापसे सर्वधा अभिन्न

ही है। इस प्रकार जो वस्त एक ही समयमें दृष्टिभेदसे स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त भी भासती है, वह खरूपसे कैसी होगी, यह स्वदृष्टि ही वस्तुकी अपनी दृष्टि होनेके कारण तत्त्वदृष्टि है। तत्त्वमें यद्यपि सब प्रकारके विशेषोंका भास होता है, तथापि वह स्वयं उनसे सर्वथा असंक्ष्णि रहता है। अतः व्यवहार-दृष्टिसे यह सर्वरूप होनेपर भी स्वदृष्टि या तत्त्व-दृष्टिसे सबसे असंक्ष्णि रहता है। अतः वह 'सर्वातीत' कहा जाता है।

यदि सूक्ष्मदृष्टिसे विचार किया जाय तो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन पाँच विषयोंके सिवा और किसी वस्तुका भास नहीं होता । इनके कारण जो सुख-दुःखकी प्रतीति होती है, वह तो अपनी मानी हुई अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारण है । अतः वह स्वाभाविक नहीं है। यदि विचार करें तो इन शब्दादिमें से कोई भी प्रतीति पदार्थरूप नहीं है । इनमें पदार्थत्वकी तो केवल कल्पना ही है। दार्शनिक दृष्टिसे भी ये सब गुण ही तो हैं, इनमें द्रन्य तो कोई है नहीं। और गुण उसे कहते हैं, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती; केन्नल किसी द्रव्यके आश्रित प्रतीति होती है । इस प्रकार सत्ता द्रव्यकी होती है और प्रतीति गुणकी । तथा जिसकी प्रतीति तो हो, किंतु सत्ता न हो, उसे ही 'मिथ्या' कहा जाता है। इस न्यायसे यह शब्दादि सम्पूर्ण प्रतीति मिथ्या सिद्ध होती है। इसीसे दार्शनिकोंका यह सिद्धान्त है कि जो कुछ दिखायी देता है, वह असत् है—'यद् दृष्टं तदसत्।' इन असत् शब्दादिके कारण ही सम्पूर्ण भेदका भास होता है । यदि इसका निषेध कर दिया जाय तो इसके अधिष्ठानरूपसे जो तत्त्व रहेगा, उसमें किसी भी प्रकारके भेद, परिच्छेद या विशेषकी सम्भावना नहीं हो सकती । इससे सिद्ध हुआ कि सबकी अधिष्ठानभूत सद्स्तु सर्वथा अखण्ड, असीम और निर्विशेष है। वही सर्वातीत सर्वगत विष्णु है और वही व्यवहारभूमिमें सर्वरूपसे भास रही है । अतः यह सम्पूर्ण प्रपञ्च उन विश्वम्भर विष्णु-भगवान्का ही लीलाविलास है।

यदि सम्पूर्ण विचारकोंकी दृष्टियोंका वर्गीकरण जाय तो वे तीन प्रकारसे ही सत्य या परमार्थ अनुसंघान करते हैं। कोई उसे दृश्यरूपसे देखना चाह अतः वे दृश्य-पदार्थोंका ही विश्लेषण करते हैं। उ दिन्द्रय-दृष्टिकी प्रधानता होती है और वे भोगवादी र

'भौतिक'विज्ञानवादी कहे जा सकते हैं। दूसरे वे हैं। जो इसे द्रष्टारूपमें अनुभव करना चाहते हैं। अतः वे सम्पूर्ण दृश्य-पदार्थोंका निरास करते हुए शुद्ध साक्षीका ही अनुसंयान करते हैं । इनमें बुद्धिदृष्टिकी प्रधानता होती है और वे 'अध्यात्मवादी' कहे जाते हैं। तीसरे वे हैं, जो परमतत्त्वको इन दोनोंसे विलक्षण, सर्वसमर्थ, सर्वकर्ता और सर्वेश्वर-रूपमें स्वीकार करते हैं । इनमें भाव ( हृदय )-दृष्टिकी प्रधानता होती है और वे 'ईश्वरवादी' कहे जाते हैं। इस प्रकार विश्वके सम्पूर्ण दार्शनिकोंमेंसे कोई तो जो कुछ 'इदं' (यह ) रूपसे भासता है, उसे सत्य मानते हैं, कोई 'अहं' (मैं) रूपसे सत्यका अनुसंघान करते हैं और कोई 'परोक्ष' (वह) रूपसे उसमें विश्वास करते हैं । जीवकी ये तीन ही दृष्टियाँ हो सकती हैं। इनसे भिन्न किसी अन्य दृष्टिकी कल्पना नहीं की जा सकती । विश्वके सम्पूर्ण मतवाद इन्हींमेंसे किसी-न-किसी दृष्टिकी देन हैं । किंतु वस्तुतत्त्व इन तीनों **दृष्टियों**से विलक्षण है । वह तो इन तीनोंका आधार है, जहाँ ये तीनों दृष्टियाँ स्फुरित होती हैं । अतः उसे न 'यह' कहा जा सकता है, न 'सैं' और न 'वह' ही कहा जा सकता है। कोई दार्शनिक (वेदान्ती) उसे 'हैं कहते हैं, किंतु कोई (बौद्ध ) उसे 'नहीं' ( शून्य ) भी तो कहते हैं । परंतु वस्तुतः वह 'है' और 'नहीं' से भी विलक्षण है । कोई उसे 'जड़' ( प्रकृति) कहते हैं और कोई 'चेतन' ( ब्रह्म ) बतलाते हैं। परंतु यह जड और चेतनका भेद तो खप्नमें भी भासता है। अतः वह जड और चेतनसे भी विलक्षण है। कोई उसे 'एक' ( अद्वैत ) कहते हैं और कोई 'अनेक' (द्वेत) बतलाते हैं, परंतु वह एक और अनेकसे भी विलक्षण है । किन्हीं महापुरुषने कहा है—

अहैतं केचिदिच्छन्ति हैतमिच्छन्ति चापरे।

सबसे विलक्षण या रहा है। उससे है, तब

या

उल्लेख करते हैं, सम्पूर्ण स्पर्शोमें उसीका संश्लेष रहता है, सम्पूर्ण रूप उसीकी मधुर झाँकी कराते हैं, सम्पूर्ण रसोंमें उसीका आस्वादन होता है और सम्पूर्ण गन्ध उसीका अनुसंधान कराते हैं। सम्पूर्ण कर्म-कर्ता, ज्ञान-ज्ञाता और भोग्य-भोक्ताओंके रूपमें वही तो विलस रहा है। अतः जो सबसे अतीत है, वही सब कुछ है तथा वह सर्वातीत सब कुछ ही अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विष्णु, रुद्र, शक्ति, सूर्य, गणेश, गाँड या अल्लाह आदि अनन्त रूपोंमें भक्तोंके हत्प्राङ्गणमें आविर्भूत होता है। उसके वे रूप और उनके नाम एवं लीलाएँ भी नित्य एवं चिन्मय ही हैं; क्योंकि नित्य और चिन्मयका जो कुछ होता है, वह भी नित्य और चिन्मय ही होता है। नित्य और अनित्य तथा चित् और अचित्का परस्पर कभी कोई सम्बन्ध नहीं होता।

यहाँ यह शङ्का होती है कि परमतत्त्व तो विभु और नित्य है, किंतु विष्णु-रुद्रादि विग्रह तो परिच्छिन्न और किसी विशेष देश-कालमें ही होनेवाले हैं, अतः उससे अभिन्न कैसे हो सकते हैं। इसका समाधान यह समझना चाहिये कि जैसे विभु देशमें किसी वस्तुकी अपेक्षासे पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंका भास होने लगता है और नैसे नित्य कालमें सूर्यकी गतिके कारण दिन-रात तथा मास-वर्ष आदिका मेद भासने लगता है, उसी प्रकार भक्तोंकी भावनाकी पुष्टिके लिये वह एक अद्वितीय परमतत्त्व ही विभिन्न रूपोंमें भास रहा है। यह भास भी उसीका है, अतः इसका उससे किसी प्रकार भेद नहीं है। अपनी बुद्धिके परितोषके लिये केवल इतना भेद कर संकते हैं कि वे स्वयं भगवान् हैं और ये भक्तोंके भगवान् हैं। परंतु इससे उनकी भगवत्तामें कोई अन्तर नहीं आता, प्रत्युत इससे भक्तिरसकी अधिकाधिक पुष्टि ही होती है। इसी वातको इस प्रकार समझना चाहिये कि जिस प्रकार श्रीगङ्गाजी गोमुखसे गङ्गासागरतक प्रवाहित होती हैं, किंतु यदि किसीको उनमें स्नान करनेका आनन्द

लेना है तो उसे किसी एक घाटपर ही स्नान करना होगा और वह गङ्गा-स्नान ही कहलायेगा, घाट-स्नान नहीं, उसी प्रकार जिन्हें भगवान्के प्रेमरसका आस्वादन करना है। उन्हें उनके किसी विशिष्ट रूपका ही आश्रय लेना होगा। अतः भगवत्प्रेमकी परिपुष्टिके लिये ही भगवान्के इन विशिष्ट रूपोंका आविर्भाव-तिरोभाव होता है। इससे उनकी विभुता, नित्यता या सर्वरूपतामें कोई बाधा नहीं आती। अतः यह सर्वथा निर्विवाद सिद्धान्त है कि यद्यपि परमतत्त्व स्वरूपसे निर्विशेष है, तथापि उसकी उपलब्धि सविशेष रूपमें ही होती है। वृत्त्यारूढ हुए बिना निर्विशेष ब्रह्मका भी बोध नहीं होता और सविशेष चृत्तिकी व्यावर्तिका होनेके कारण निर्विशेषता भी एक विशेष ही है। इस प्रकार सविशेष और निर्विशेष-ये एक ही तत्त्वके दो पक्ष या पार्क्व हैं। तत्त्वके ये दो स्वरूप या दो दृष्टियाँ हैं । वह स्वतः तो इन दोनोंसे विलक्षण है । उसे कोई किसी प्रकार, किन्हीं शब्दोमें व्यक्त नहीं कर सकता । अतः उस सर्वातीतके विषयमें ही मनीषियोंने कहा है---

खं वायुमिं सिल्छं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्। सिरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यरिंक च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ ॥ ॥

जगदेव हरिहंरिरेव जगत् जगतो हरितो नहि भिन्नतनुः। इति यस्य मितः परमार्थगितिः स नरो भवसागरमुत्तरित॥ † जले विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके। ज्वालमालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्॥ ‡ (विष्णुपक्षरस्तोत् २३)

<sup>\*</sup> आकाश, वायु, मिन्न, जल, पृथ्वी, यह-नक्षत्र, सम्पूर्ण प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि तथा नदियाँ और समुद्र, जो कुछ भी है, सब श्रीहरिका ही शरीर है; भतः सबको अनन्यमावसे प्रणाम करे।

<sup>†</sup> जगत् ही हिर है और हिर हा जगत् हैं, जगत्से हिरका और हिरसे जगत्का तिनक भी मेद नहीं है। ऐसी जिसकी परमार्थगामिनी मित होती है, वह पुरुष संसार-सागरको पार कर लेता है।

<sup>्</sup>रें । इस प्रकार सारा जगत ही विष्णुमय है।

दी है। इस प्रकार जो वस्तु एक ही समयमें दृष्टिभेदसे स्थूल, सूक्ष्म और अन्यक्त भी भासती है, वह स्वरूपसे कैसी होगी, यह स्वदृष्टि ही वस्तुकी अपनी दृष्टि होनेके कारण तत्त्वदृष्टि है। तत्त्वमें यद्यपि सब प्रकारके विशेषोंका भास होता है, तथापि वह स्वयं उनसे सर्वथा असंदिलप्ट रहता है। अतः व्यवहार-दृष्टिसे यह सर्वरूप होनेपर भी स्वदृष्टि या तत्त्व-दृष्टिसे सबसे असंदिलप्ट रहता है। अतः वह 'सर्वातीत' कहा जाता है।

यदि सूक्ष्मदृष्टिसे विचार किया जाय तो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन पाँच विषयोंके लिवा और किसी वस्तुका भास नहीं होता । इनके कारण जो सुख-दु:खकी प्रतीति होती है, वह तो अपनी मानी हुई अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारण है । अतः वह स्वाभाविक नहीं है। यदि विचार करें तो इन शब्दादिमें से कोई भी प्रतीति पदार्थरूप नहीं है । इनमें पदार्थत्वकी तो केवल कल्पना ही है। दार्शनिक दृष्टिसे भी ये सब गुण ही तो हैं, इनमें द्रव्य तो कोई है नहीं । और गुण उसे कहते हैं, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती; केवल किसी द्रव्यके आश्रित प्रतीति होती है । इस प्रकार सत्ता द्रव्यकी होती है और प्रतीति गुणकी । तथा जिसकी प्रतीति तो हो, किंतु सत्ता न हो, उसे ही 'मिथ्या' कहा जाता है। इस न्यायसे यह शब्दादि सम्पूर्ण प्रतीति मिथ्या सिद्ध होती है। इसीसे दार्शनिकोंका यह सिद्धान्त है कि जो कुछ दिखायी देता है, वह असत् है—'यद् दृष्टं तदसत्।' इन असत् शब्दादिके कारण ही सम्पूर्ण भेदका भास होता है । यदि इसका निषेध कर दिया जाय तो इसके अधिष्ठानरूपसे जो तत्त्व रहेगा, उसमें किसी भी प्रकारके भेद, परिच्छेद या विशेषकी सम्भावना नहीं हो सकती । इससे सिद्ध हुआ कि सबकी अधिष्ठानभूत सद्दरतु सर्वथा अखण्ड, असीम और निर्विशेष है। वही सर्वातीत सर्वगत विष्णु है और वही व्यवहारभूमिमें सर्वरूपसे भास रही है । अतः यह सम्पूर्ण प्रपञ्च उन विश्वम्भर विष्णु-भगवान्का ही लीलाविलास है।

यदि सम्पूर्ण विचारकोंकी दृष्टियोंका वर्गीकरण किया जाय तो वे तीन प्रकारते ही सत्य या परमार्थ-तत्त्वका अनुसंघान करते हैं। कोई उसे दृश्यरूपसे देखना चाहते हैं, अतः वे दृश्य-पदार्थोंका ही विश्लेषण करते हैं। उनमें दृन्द्रिय-दृष्टिकी प्रधानता होती है और वे भोगवादी? या

'भौतिक'विशानवादी कहे जा सकते हैं। दूसरे वे हैं, जो इसे द्रष्टारूपमें अनुभव करना चाहते हैं। अतः वे सम्पूर्ण दश्य-पदार्थींका निरास करते हुए शुद्ध साक्षीका ही अनुसंवान करते हैं । इनमें बुद्धिदृष्टिकी प्रधानता होती है और वे 'अध्यात्मवादी' कहे जाते हैं । तीसरे वे हैं, जो परमतत्त्वको इन दोनोंसे विलक्षण, सर्वसमर्थ, सर्वकर्ता और सर्वेश्वर-रूपमें स्वीकार करते हैं । इनमें भाव ( हृदय )-दृष्टिकी प्रधानता होती है और वे 'ईश्वरवादी' कहे जाते हैं। इस प्रकार विश्वके सम्पूर्ण दार्शनिकोंमेंसे कोई तो जो कुछ 'इदं' (यह ) रूपसे भासता है, उसे सत्य मानते हैं, कोई 'अई' (मैं) रूपसे सत्यका अनुसंघान करते हैं और कोई 'परोक्ष' (वह ) रूपसे उसमें विश्वास करते हैं । जीवकी ये तीन ही दृष्टियाँ हो सकती हैं । इनसे भिन्न किसी अन्य दृष्टिकी कल्पना नहीं की जा सकती । विश्वके सम्पूर्ण मतवाद इन्हींमें हे किसी-न-किसी दृष्टिकी देन हैं । किंतु वस्तुतत्त्व इन तीनों दृष्टियोंसे विलक्षण है । वह तो इन तीनोंका आधार है। जहाँ ये तीनों दृष्टियाँ स्फ़ुरित होती हैं । अतः उसे न 'यह' कहा जा सकता है, न 'सैं' और न 'वह' ही कहा जा सकता है। कोई दार्शनिक (वेदान्ती) उसे 'हैं कहते हैं, किंतु कोई (बौद्ध ) उसे 'नहीं' (शून्य ) भी तो कहते हैं। परंतु वस्तुतः वह 'है' और 'नहीं' से भी विलक्षण है। कोई उसे 'जड' ( प्रकृति) कहते हैं और कोई 'चेतन' ( ब्रह्म ) बतलाते हैं। परंतु यह जड और चेतनका भेद तो खप्नमें भी भासता है। अतः वह जड और चेतनसे भी विलक्षण है। कोई उसे 'एक' ( अद्वैत ) कहते हैं और कोई 'अनेक' (द्वेत) बतलाते हैं, परंतु वह एक और अनेकसे भी विलक्षण है। किन्हीं महापुरुषने कहा है--

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। समं तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम्॥ॐ

इस प्रकार स्वरूपसे वह तत्त्व सबसे विलक्षण या सर्वातीत है, किंतु वही तो सर्वरूपमें भास रहा है । उससे भिन्न किसी अन्यकी जब सत्ता ही नहीं है, तब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, किया, गुण, जाति, परिस्थिति या अवस्था उससे भिन्न कैसे हो सकती है । अतः सम्पूर्ण शब्द उसीका

<sup>\*</sup> कोई इसे अद्वेत सिद्ध करना चाहते हैं और कोई देत । किंतु को देत और अद्वेतसे शून्य समतत्त्व है, उसे वे नहीं जानते।

उल्लेख करते हैं, सम्पूर्ण स्पर्शों उसीका संक्लेष रहता है, सम्पूर्ण रूप उसीकी मधुर झाँकी कराते हैं, सम्पूर्ण रसोंमें उसीका आखादन होता है और सम्पूर्ण गन्ध उसीका अनुसंधान कराते हैं। सम्पूर्ण कर्म-कर्ता, ज्ञान-ज्ञाता और भोग्य-भोक्ताओंके रूपमें वही तो विलस रहा है। अतः जो सबसे अतीत है, वही सब कुछ है तथा वह सर्वातीत सब कुछ ही अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विष्णु, रुद्र, शक्ति, सूर्य, गणेश, गाँड या अल्लाह आदि अनन्त रूपोंमें भक्तोंके हृत्याङ्गणमें आविर्भूत होता है। उसके वे रूप और उनके नाम एवं लीलाएँ भी नित्य एवं चिन्मय ही हैं; क्योंकि नित्य और चिन्मयका जो कुछ होता है, वह भी नित्य और चिन्मय ही होता है। नित्य और अनित्य तथा चित् और अचित्का परस्पर कभी कोई सम्बन्ध नहीं होता।

यहाँ यह शङ्का होती है कि परमतत्त्व तो विसु और नित्य है, किंतु विष्णु-रुद्रादि विग्रह तो परिच्छिन्न और किसी विरोष देश-कालमें ही होनेवाले हैं, अतः उससे अभिन्न कैसे हो सकते हैं। इसका समाधान यह समझना चाहिये कि जैसे विभु देशमें किसी वस्तुकी अपेक्षासे पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंका भास होने लगता है और जैसे नित्य कालमें सूर्यकी गतिके कारण दिन-रात तथा मास-वर्ष आदिका मेद भासने लगता है, उसी प्रकार भक्तोंकी भावनाकी पुष्टिके लिये वह एक अद्वितीय परमतत्त्व ही विभिन्न रूपोंमें भास रहा है। यह भास भी उसीका है, अतः इसका उससे किसी प्रकार भेद नहीं है। अपनी बुद्धिके परितोषके लिये केवल इतना भेद कर सकते हैं कि वे स्वयं भगवान् हैं और ये भक्तोंके भगवान् हैं। परंतु इससे उनकी भगवत्तामें कोई अन्तर नहीं आता, प्रत्युत इससे भक्तिरसकी अधिकाधिक पुष्टि ही होती है। इसी बातको इस प्रकार समझना चाहिये कि जिस प्रकार श्रीगङ्गाजी गोमुखसे गङ्गासागरतक प्रवाहित होती हैं, किंतु यदि किसीको उनमें स्नान करनेका आनन्द

लेना है तो उसे किसी एक घाटपर ही स्नान करना होगा और वह गङ्गा-स्नान ही कहलायेगा, घाट-स्नान नहीं, उसी प्रकार जिन्हें भगवान्के प्रेमरसका आखादन करना है, उन्हें उनके किसी विशिष्ट रूपका ही आश्रय लेना होगा। अतः भगवत्प्रेमकी परिपृष्टिके लिये ही भगवान्के इन विशिष्ट रूपोंका आविर्भाव-तिरोभाव होता है। इससे उनकी विभुता, नित्यता या सर्वरूपतामें कोई बाघा नहीं आती। अतः यह सर्वथा निर्विवाद सिद्धान्त है कि यद्यपि परमतत्त्व स्वरूपसे निर्विदोप है, तथापि उसकी उपलब्धि सविशेष रूपमें ही होती है। चुत्त्यारूढ हुए बिना निर्विशेष ब्रह्मका भी बोघ नहीं होता और सविशेष वृत्तिकी न्यावर्तिका होनेके कारण निर्विशेषता भी एक विशेष ही है। इस प्रकार सविशेष और निर्विशेष-ये एक ही तत्त्वके दो पक्ष या पार्ख हैं। तत्त्वके ये दो स्वरूप या दो दृष्टियाँ हैं। वह स्वतः तो इन दोनोंसे विलक्षण है। उसे कोई किसी प्रकार, किन्हीं शब्दोंमें व्यक्त नहीं कर सकता । अतः उस सर्वातीतके विषयमें ही मनीषियोंने कहा है---

खं वायुमिश्नं सिल्छं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्वमादीन्। सिरित्ससुद्रांश्च हरेः शरीरं यस्कि च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ अ (श्रीमद्भागवत ११। २। ४१)

जगदेव हरिहैरिरेव जगत् जगतो हरितो नहि भिन्नतनुः। दृति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरमुत्तरति॥ † जले विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके। ज्वालमालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्॥ ‡ (विष्णुपक्षरस्तोत्र २३)

<sup>\*</sup> आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, सम्पूर्ण प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि तथा नदियाँ और समुद्र, जो कुछ भी है, सब श्रीहरिका ही शरीर है; अतः सबको अनन्यभावसे प्रणाम करे।

<sup>†</sup> जगत ही हिर है और हिर ही जगत हैं, जगतसे हिरका और हिरसे जगतका तिनक भी मेद नहीं है। ऐसी जिसकी परमार्थगामिनी मित होती है, वह पुरुष संसार-सागरको पार कर छेता है।

<sup>्</sup>रे विष्णु है, स्थलमें विष्णु हैं, पर्वतके शिखरपर भी विष्णु हैं तथा अग्निकी ब्वालामालाओं से ब्याप्त स्थानमें भी विष्णु है। इस प्रकार सारा जगत ही विष्णुमय है।

# वैदिक वाङ्मयमें विष्णुदेवताका स्वरूप और महत्त्व

( लेखक—विधामार्तण्ड टॉ० श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री )

संस्कृत-साहित्यमें ही नहीं, तदुत्तरकालीन समस्त धार्मिक हिंदू-साहित्यमें भी विष्णुदेवताका जो अत्यन्त ज्यापक महत्त्व है, वह सर्वविदित है। भारतीय संस्कृतिकी पौराणिक धाराका ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी देवत्रयी ही मुख्य आधार है। उस देवत्रयीमें भी विष्णुका जो परमोत्कृष्ट महत्त्व है, उसका गान सर्वत्र किया गया है। उदाहरणार्थ, श्रीविष्णु-सहस्रनामके आरम्भमें भीष्मपितामहके द्वारा कहे गये इन पद्योंको देखिये—

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् ।
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥
तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमञ्ययम् ।
ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वछोकमहेश्वरम् ।
छोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुः बातिगो भवेत् ॥
(महाभारतः अनु० ४९ । ४-६)

मनुस्मृति (१२ | ९७ ) का वचन है—'भूतं भन्यं भविष्यं च सर्वे वेदात् प्रसिद्धश्राति ।'

अर्थात् (भारतीय संस्कृतिके सम्बन्धमें) भूतः वर्तमान और भविष्य—सवका स्वरूप वेदसे स्पष्ट होता है। इसीलिये वेदको विद्वानोंके लिये 'सनातन चक्षु' (आँख) कहा गया है। अतः विष्णुके सम्बन्धमें वेदोंके साक्ष्यका कितना अधिक वैशिष्ट्य है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं।

सामान्यरूपसे आधुनिक वैदिक विचारधाराके लोगोंका यही मत है कि वैदिक संहिताओंमें विष्णुका महत्त्व बहुत अधिक नहीं था, वेदोत्तरकालमें ही किन्हीं विशिष्ट कारणोंसे विष्णुका महत्त्व विशेषरूपसे विकसित हुआ और क्रमशः देवत्रयीमें उन्हें मुख्य स्थान प्राप्त हो गया। पर लेखके अन्तमें हम दिखलायेंगे कि हमारा मत ऐसा नहीं है। हमारे विचारमें प्रारम्भसे ही विष्णुदेवको अपना विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

पहले हम आधुनिक वैदिक विचारधाराको ही दिखाते हैं— वैदिक वाद्मयके अनुशीलनके लिये आचार्य यास्कके 'निरुक्त'का अदितीय स्थान है। निरुक्तके सातवें अध्यायमें कहा गया है— तिस्व एव देवता इति नैक्काः। अग्निः पृथिवीस्थानः। वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो द्युस्थानः। तासां महा-भाग्यादेकैकस्या अपि बहुनि नामवेयानि भवन्ति । अपि वा कर्मपृथदस्वात्। (नि० ७। १। ५)

अर्थात् नैरक्तों के अनुसार वास्तवमें तीन ही देवता हैं। उनमें अग्निका खान यही पृथिवी है, वायु (अथवा इन्द्र) का खान अन्तरिक्ष है और सूर्यका खान युलोक है। इन्हीं मौलिक तीन देवताओं के महाभाग्यरे या कर्म-मेदके कारण भिन्न-भिन्न नाम हो जाते हैं। उपर्युक्त तीन देवताओं मेरे युखानीय सूर्य-देवता के साथ ही विष्णु की व्याख्या निरक्त के १२वें अध्यायमें की गयी है। दूसरे शब्दों में, निरक्त अनुसार वेदमें विष्णु सूर्यका ही एक रूपान्तर है। आगे चलकर इसीकी पृष्टि इस विचाररे भी होती है कि विष्णुको द्वादश आदित्यों मेरे एक माना जाने लगा था।

दूसरी बात विष्णु-देवताके सम्बन्धमें विशेष ध्यान देनेकी यह है कि ऋग्वेदमें जहाँ इन्द्र, अग्नि तथा सोम देवताओंकी स्तुति कमसे लगभग २५०, २०० और १०० से अधिक सूक्तोंमें की गयी है, वहाँ विष्णु-देवताकी स्तुति केवल ५ सम्पूर्ण सूक्त और कतिपय अन्य ऋचाओंमें की गयी है। अन्य वेदोंमें विष्णु-देवताकी स्तुतिके मन्त्र अधिकतर तो वे ही हैं, जो ऋग्वेदमें आये हैं, या अन्य देवताओंके साथ सामान्यरूपसे ही विष्णुकी स्तुति की गयी है।

इससे स्पष्ट है कि स्तुतिके मन्त्रोंकी संख्याकी दृष्टिसे वेदोंमें विष्णु-देवताका स्थान कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस दृष्टिसे वैदिक देवताओंमें विष्णु चतुर्थ कोटिके ही देवता दीख पड़ते हैं।

यद्यपि वेदोंमें विष्णुदेवता-सम्बन्धी स्तुति-सूक्तोंकी संख्या बहुत कम है, फिर भी जितने सूक्त हैं, उनके अनुसार विष्णुका स्थान महत्त्वपूर्ण है। इस दृष्टिसे हम दो-चार मन्त्रोंको ही नीचे उद्धृत करते हैं।

त्राग्वेदके कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं— विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि। यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः॥ ( ऋक०१।१५४।१) अर्थात् में अव महान् यद्यास्वी विष्णुके पराक्रमोंका गान करूँगा, जिन्होंने पार्थिव प्रदेशोंको मानो अपने विचरणसे नाप लिया है और ऊपरके द्युलोकको सहारा दिया है और जो दूर-दूर पद-निक्षेप करनेवाले तीनों विष्णु-स्थानों ( अर्थात् पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक ) में विक्रमण करते हैं।

'यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनाति विश्वा॥' (ऋग्वेद १।१५४।२)

अर्थात् जिनके विस्तृत पाद-विक्रमणों में समस्त भुवन समा जाते हैं-।

यस त्री पूर्णो मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। य उ त्रिधा तु पृथिवीमुत धामेको दाधार भुवनानि विश्वा॥ ( ऋग्वेद १ । १५४ । ४ )

अर्थात् जिन विष्णुदेवके मधु ( मधुर अमृतरस ) से पिर्पूर्ण और कभी क्षीण न होनेवाळे तीनों पद ( स्थान ) स्वच्छन्द आनन्दमें मग्न रहते हैं और जिन्होंने अकेले होते हुए भी तीनों स्थानोंमें—पृथिवी, द्युलोक और समस्त प्राणियों ( अथवा भुवनों ) को आधार दे रखा है ।

तदस्य प्रियमिम पाथो अञ्चां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
.....विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥
(ऋक्०१।१५४।५)

अर्थात् विष्णुदेवके उस प्रिय स्थानको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ देवभक्त पुरुष आनन्दसे विहार करते हैं। """विष्णुके उस परमपद (परमोच्च दिव्य स्थान) में मधु (मधुर अमृतरस) का निर्झर है।

ता वां वास्त्न्युस्मिस गमध्ये यत्र गावो भूरिश्दका भयासः। भन्नाह तदुक्तायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि॥ (ऋक्०१।१५४।६)

अर्थात् तुम दोनों ( इन्द्र और विष्णु )के उन निवासस्थानोंमें जानेकी इम कामना करते हैं, जहाँ बहुत सींगोंवाली तथा कभी न थकनेवाली गीएँ ( अर्थात् अति विस्तृत तथा गतिशील किरणें ) वर्तमान हैं। यहींपर विस्तृत गतिशील वृषम ( रूप विष्णु ) का वह उत्कृष्ट पद ( स्थान ) विशेषतः प्रकाशमान हो रहा है।

ऋग्वेदसे उद्धृत किये गये इन मन्त्रोंका बहुत बड़ा महत्त्व हैं; क्योंकि विष्णु-देवताके सम्बन्धमें विशेष ध्यान देने-योग्य जो वातें हैं, उन सवका उल्लेख या संकेत इन मन्त्रोंमें आ गया है। वे वातें ये हैं—

- (१) सूर्यके रूपमें विष्णुके द्वारा प्रतिदिन पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक—तीनोंकी परिक्रमा।
- (२) अतः परिक्रमाके आधारपर विष्णु-देवताकी महान् पराक्रमशीलताका प्रतिपादन ।
- (३) उनके सदा प्रकाशमान परमपद या दिन्यलोकका प्रतिपादन, जहाँ आनन्द-रसका निर्झर है और जंहाँ सदा गतिशील प्रकाशमान किरणरूपी गौँएँ विद्यमान हैं।

विश्णु-देवताकी वेद-मन्त्रोंद्वारा प्रतिपादित इन विशेषताओंपर गम्भीर विचारकी आवश्यकता है। इस विचारसे यह स्पष्ट हो जायगा कि यद्यपि स्तुति-सूक्तोंकी संख्या-की दृष्टिसे वेदमें विष्णुका स्थान आपाततः महत्त्वपूर्ण नहीं दीखता, तो भी उनकी उक्त विशेषताओंके पीछे ऐसी गम्भीर भावना सदासे विद्यमान है, जिसकी दृष्टिसे हमें उन्हें वेदका भी अत्यन्त उत्कृष्ट देवता (अथवा प्रधान देवता) मानना पड़ता है।

इस कथनकी संक्षेपमें व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। पुराणोंमें विष्णुका अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान है, यह सब जानते हैं। उनकी पौराणिक विशेषताओंका स्पष्ट संकेत उनकी उपर्युक्त वैदिक विशेषताओंसे मिळता है।

पहली विशेषतासे उनके वामनावतारका और उस अवतारमें तीन पाद-विक्रमणोंद्वारा तीनों लोकोंके लाँच नानेका संकेत मिलता है। इसीलिये विष्णुको 'त्रिविक्रम' कहा गया है।

दूसरी विशेषतासे उनकी पराक्रमशीलताके आधारपर असुरोंके विरोधमें इन्द्रकी सहायता करनेका और इन्द्रकी असुरों-पर विजयमें विष्णुका हाथ बॅंटानेका संकेत मिलता है। इसी आधारपर विष्णुको 'इन्द्रावरज' अथवा 'उपेन्द्र' कहा गया है।

तीसरी विशेषतासे विष्णुके उस सारे माहात्म्यका संकेत मिलता है, जिसका गान 'विष्णुसहस्वनाम'-जैसे प्रन्थोंमें किया गया है। इसीलिये उन्हें 'देवोंका देव', 'अनादिनिधन', 'विश्वमूर्ति' आदि नामोंसे स्मरण किया जाता है।

यह सब होते हुए भी विष्णुदेवकी उत्कृष्ट महत्ताकी और पौराणिक देवत्रयीमें उनको जो प्रधान स्थान दिया गया है, उसकी स्पष्ट ब्याख्या उनकी उपर्युक्त वैदिक विशेषताओंसे नहीं की जा सकती।

हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सदासे विष्णुदेवकी को महत्ता ऋषि-मुनियोंमें परम्परया मानी जाती रही है, उसका स्पष्ट प्रतिपादन वेदोंमें नहीं किया गया है, केवल उसका संकेतमात्र किया गया है।

वेदमें उनके उत्कृष्ट दिव्यस्थानको 'परमपद' कहा गया है। जिसमें आनन्दरसका निर्झर है और जो सदा प्रकाशमान है। अनुसंधान करनेपर भी हमें वेदमें किसी अन्य देवताके दिव्य स्थानका इन शब्दोंमें वर्णन नहीं मिला है। स्पष्टतया उपास्य 'परमदेव'के रूपमें विष्णु तत्त्वज्ञानियोंमें सदासे प्रसिद्ध रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिसे उनकी इस महत्ताका संकेत उपनिषदोंमें भी 'तद्विष्णोः परमं पदम्' (कठोपनिषद् १। ३।९)—ऐसे शब्दोंमें मिलता है। इस सम्बन्धमें ऋग्वेदके ही निम्न-निर्दिष्ट दो मन्त्रोंको भी देखिये—

तिंद्विणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥

तद्विप्रासी विपन्यवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ (ऋग्वेद १ | २२ | २०-२१ )

अर्थात् विष्णुदेवके उस दिव्य परमपदको, जो द्युलोकमें विश्वके चक्षुके रूपमें विस्तृत है, सूरि (तत्त्वज्ञानी) सदा देखते हैं।

विष्णुदेवके उस दिव्य परमपदको उनके जागरणशील मेघावी स्तोता ही सम्यक्तया प्रकाशित करते हैं । स्पष्टतया इस परमपदसे विष्णुदेवके रहस्यात्मक आध्यात्मिक स्वरूपकी ओर ही संकेत है ।

वास्तवमें सदासे तत्त्वज्ञानियोंद्वारा माने गये विष्णुदेवको ही पुराणोंमें ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी देवत्रयीमें स्थान दिया गया है। सदासे उनकी मान्यता ही इसका कारण है।

व्राह्मण-अन्योंमें उनके स्वरूपका जो वर्णन है, उसे संक्षेपमें यहाँ दिखाना प्रासङ्गिक प्रतीत होता है। ऐतरेय ब्राह्मणके प्रारम्भमें ही कहा गया है—

अन्तिवें देवानामवमो विष्णुः परमः। तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः॥

अर्थात् वैदिक देवोंमें अग्निका प्रथम स्थान है और विष्णुका अन्तिम। और सब देवता उन दोनोंके बीचमें आ जाते हैं। यही बात दूसरे ब्राह्मणोंमें शब्दान्तरोंसे कही गयी है। काठकसंहिता (४।१६) में भी यही बात कही गयी है।

विष्णुदेवको अन्तिम या उत्तम स्थान दिये जानेका कारण उनकी उपर्युक्त परम्पराप्राप्त महत्ता ही थी। इसीलिये आगे चलकर वाह्मण-प्रत्योंमें 'अग्निवें सर्व देवताः । विष्णुर्यज्ञः ।' (गोपथव्राह्मण २ | १ | १२ ), 'विष्णुर्वे यज्ञः' (ऐतरेय-ब्राह्मण १ | १५ ) अथवा 'विष्णुर्वे देवानां हारपः' (ऐ० ब्राह्मण १ | ३ )—इस प्रकार विष्णुको देवताओंका द्वारपाल अथवा यज्ञ-स्वरूप ही कहा गया है ।

स्पष्टतया यहाँ वैदिक देवताओंसे विष्णुकी अपने वैशिष्ट्य के कारण एक प्रकारसे पृथक्ता ही वतलायी गयी है।

### इन्द्रके साथ विष्णुका साहचर्य

वेदमें इन्द्र और विष्णुकी साथ-साथ स्तुति की गयी है। इसका कारण ऐतरेय ब्राह्मण (६। १५) के शब्दोंमें ही यह था कि 'इन्द्रश्च ह वे विष्णुश्चासुरें ग्रुं ग्रुधाते' अर्थात् इन्द्र और विष्णुने साथ-साथमें असुरोंके साथ युद्ध किया था। इसी कारणसे विष्णुको पुराण आदिमें 'उपेन्द्र' अथवा 'इन्द्रावरज' (इन्द्रका छोटा भाई) कहा गया है।

ये दोनों विशेपण मुननेवालेको खटकते हैं। इन्द्र और विष्णुमें विष्णुका दर्जा इन्द्रसे छोटा क्यों मान लिया गया १ पौराणिक मान्यताके अनुसार विष्णुके सामने इन्द्रका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। ऐसी दश्चामें यही कहना होगा कि वेदमें विष्णुका स्थान प्रारम्भसे ही गौण रहा था। इसीलिये जहाँ भी वैदिक देवताओंके साथ विष्णुको जोड़ा गया है, वहाँ उनके वेदमें गौण होनेकी छाया किसी-न-किसी रूपमें अवश्य दिखायी देती है। इसी कारणसे उनको 'उपेन्द्र' या 'इन्द्रावरज' कहा गया है।

दूसरी ओर सदासे आनेवाली वैष्णव-सम्प्रदायकी परम्परामें वैदिक कर्मकाण्डादिके प्रति एक प्रकारकी हीन भावना यत्र-तत्र प्रायः दिखायी देती है।

इस सम्वन्धमें प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि— यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः॥ (गीता २।४२)

"एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥' (गीता ९। २१)

—इत्यादि पद्योद्धारा भगवद्गीतामें और श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें—

'सुद्धान्त्याम्नायवादिनः ॥' 'यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं वृत्त्ये परं घ्नन्ति पश्चनतद्विदः॥' (भागवत ११ । ५ । ५,८)

-इत्यादि पद्योंसे वह हीन भावना अतीव स्पष्ट है।

# पर-तत्त्व श्रीविष्णुभगवान्

( लेखक - डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, पम्० ए०, माचार्य, पी०-एच्० डी० )

#### परत्वका प्रतिपादन

साङ्गोपाङ्ग वैदिक साहित्यके अनुशीलनसे हम इस सिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि पर-तत्त्व ही सार है; इसी हेतुसे इम उसकी व्याख्यामें प्रवृत्त हो रहे हैं।

'पर' शब्दके अनेक अर्थ हैं। अमरकोशका वचन है— 'दूरानात्मोत्तराः पराः।'

अर्थात् 'पर' शब्दका प्रयोग दूर, पराया और परेके अर्थमें होता है । मेदिनीकोशका वचन है—

'पराः श्रेष्ठारिदूरान्योत्तरे क्लीबं तु केवले ।'

अर्थात् 'पर' राब्द जब नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त होता है, तब उसका अर्थ होता है—केवल; और पुँलिङ्गमें प्रयुक्त होनेपर उसका अर्थ होता है—श्रेष्ठ, रात्रु, दूर, अन्य और परे। इन अर्थोंके अतिरिक्त पुँलिङ्ग संज्ञाके रूपमें इस राब्दका प्रयोग आत्मा, ईश्वर और ब्रह्माकी आयुक्ते अर्थमें भी होता है। महर्षि बादरायणने—

'परातु तच्छूतेः।' (२।३।४०)

—इस वेदान्तसूत्रमें ईश्वरके लिये (पर) शब्दका प्रयोग किया है।

गीताके--

'असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुवः ॥' (३।१९)

(अनासक्त रहकर कर्म करता हुआ मनुष्य आत्म-स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है।)

—इस वचनमें 'पर' शब्दका प्रयोग आत्माके लिये है। कुर्मपुराणके—

निजेन तस्य मानेन चायुर्वर्षशतं स्मृतम्। तत् पराख्यं तद्धं च परार्धमभिधीयते॥

—इस वचनके अनुसार ब्रह्माजीकी पूर्णायुका नाम 'पर' है । गीताके—

'धुमं हृदयदौर्बर्ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥' (२।३)

—इस वचनमें रिपुके अर्थमें 'पर' शब्दका प्रयोग हुआ

है । सर्वनामके रूपमें जब इस शब्दका प्रयोग होता है, तब इसका अर्थ होता है—अन्य, इतर । उदाहरणार्थ—

'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥' (पद्म०, सृष्टि०,१९। ३५५-६)

अर्थात् मनुष्य उन बातोंको दूसरोंके प्रति न करे, जो अपनेको बुरी लगती हैं।

विशेषणके रूपमें प्रयुक्त 'पर' शब्दके अर्थ होते हैं — दूर, अधिक, अधिक-देशवृक्ति, मुख्य (प्रधान), सर्वोत्तम और अतिकान्त । न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीके—

'पाटलिपुत्रात् काशीमपेक्ष्य प्रयागः परः।'
—इस वाक्यमें 'पर'का अर्थ है — दूर, जो कि देशिक
है। गीताके —

'अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः।' (४।४)

— इस श्लोकार्धमें भी 'पर'का अर्थ दूर है; किंतु यह कालिक है। गीताके—

'इन्द्रियेभ्यः परं मनः।' (१।४२)

-इस वचनमें 'पर'का अर्थ 'मुख्य' या 'प्रधान' है। परइशत, परस्तहस्र आदि प्रयोगोंमें 'पर' शब्दका अर्थ 'अधिक' है। अधिक-देश-वृत्ति भी इसका अर्थ है। इस अर्थमें यह वैशेषिक-शास्त्रोक्त सामान्यका विशेषण है—

'सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च।' (कारिकावली ८)

इसकी व्याख्यामें मुक्तावलीका वचन है—
'परत्वमधिकदेशनृत्तित्वम् । सकलजात्यपेक्षयाधिकदेशमृत्तित्वात् सत्तायाः परत्वम् ।'

गीताके--

'परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।' (१०।१२)

—इस वचनमें 'पर' शब्दका अर्थ सर्वोत्तम है। भागवतके—

'ततो वैकुण्ठमगमद् भास्वरं तमसः परम्॥' (े१ । ८८ । २५ ) —इस वचनमें 'पर' शब्दका अर्थ है-परे | उक्त प्रनथके-

'विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः ।' (१०।३।१३)

—इस वचनमें 'पर' शब्दका अर्थ है—अतिकान्त । ईश्वर प्रकृतिमें रहकर उसका नियमन करते हुए उससे परे भी हैं, इस अर्थको सूचित करनेके लिये भी 'पर' शब्दका प्रयोग होता है।

वेदका---

'स भूमि विद्वतो घृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्क्षसम्।' (ऋक्संहिता १०।९०।१)

-यह ऋगंद्रा ईश्वरको विश्वन्यापी कहकर विश्वातिग भी बता रहा है। इसी दृष्टिसे (पर) द्रान्दका अर्थ है—अतिकान्त, अतिस्थित और अतिग । ईश्वरकी इस अतिकान्ति, अतिस्थिति और अतिगतिसे उसके विश्वन्यापित्वका विरोध नहीं है। वह अपनी महामहिमासे विश्वमें भी है और उससे परे भी है।

हम जिस तत्त्वकी व्याख्या करना चाहते हैं, वह स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण है; त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति और चेतन जीव-जातसे इतर है; अताय्व पर है। वह अपनेसे भिन्न समस्त वस्तुओंसे उत्तम, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट वा श्रेष्ठ है; अताय्व पर है। वह अपने एकांश्रसे पुम्प्रकृतिमय समस्त लीलास्थल विश्वमें अन्तःप्रविष्ट होकर शासन करता है और साथ ही अपने त्रिपाद्रूपसे इस विश्वका देशतः अतिक्रमण करके इससे परे चिदानन्दमय रूपमें विराजमान है; इस हेतुसे भी वह पर है।

यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि विशुद्धावस्थामें जीव भी प्रकृतिसे परे होता है, अतएव वही इस व्याख्याका लक्ष्य होना चाहिये। किंतु इसका समाधान यह है कि जीवका पर-तत्त्वके रूपसे प्रतिपादन हमें अभीष्ट नहीं है। यह ठीक है कि जीव आविर्भूतस्वरूप होकर प्रकृतिके परे हो जाता है, परंतु ईश्वर तो मुक्त जीवसे भी परे है। इसीलिये ईश्वरको परात्परः कहा जाता है और उससे परे किसी तत्त्वान्तरकी परताका निषेध है। जैसा कि—

'यसात्परं नापरमस्ति किंचित्।' ( इवेताश्वतर उप० ३। ९)

भत्तः परतरं नान्यत् १ (गीता ७।७)

— इत्यादि वचनेिंसे स्पष्ट है । परत्वकी निरितश्चयता जीवमें न होकर ईश्वरमें है । जीवमें वह सातिश्चय है। अतएव व्यासदेवने भी ब्रह्मको—

'पराभिध्यानातु तिरोहितं ततो हास्य वन्धविपर्ययौ।' ( ब्रह्मसूत्र ३ । २ ।५ )

--- इत्यदि सूत्रोंमें 'पर' शब्दसे ही स्मरण किया है, न कि 'परात्पर' शब्दसे ।

प्परं शब्दकी व्याकरणसम्मत व्युत्पत्ति इस प्रकार है—
पिपर्त्ति इति परः । पृणाित इति परः । पारयित इति परः ।
प्रथम पक्षमें 'पृ पालनप्रणयोः' इस जुहोत्यादिगणीय धातुसे और
त्सरे पक्षमें 'पृ पालनप्रणयोः' इस क्यादिगणीय धातुसे और
तीसरे पक्षमें 'पृ प्रणे' इस चुरादिगणीय धातुसे 'अप्'
अथवा 'ध' प्रत्यय लगाकर 'पर' शब्द निष्पन्न होता है ।

जो पुम्प्रकृतिमय निखिल ब्रह्माण्डोंमें अन्तःप्रविष्ट होकर पालन-पोषण करे और जो भक्तोंकी अशेष कामनाओंको पूर्ण करे, वह 'पर' है—

पिपर्त्ति प्रकृति नित्यं पुमांसं च पृणाति यः। यः पारयति भक्तानामशेषा एव कामनाः॥ विद्वं ब्याप्यापि यो देव एतसात् परतः स्थितः। परस्मे श्रीमते तस्मै विष्णवेऽस्तु नमो नमः॥

भाषा-विज्ञानकी दृष्टिते (पर) शब्दका प्रयोग सर्वप्रथम विशेषणके रूपमें रहा होगा। इस लेखके शीर्षकमें भी (पर) शब्द विशेषणके रूपमें है। समय पाकर (पर) शब्दका प्रयोग संज्ञाके रूपमें होने लगा। वैष्णव आगमोंके समयमें यह शब्द पारिभाषिक बन चुका था, जैसा कि निम्नाङ्कित उद्धरणहे विदित होता है—

मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहुर्वेदान्तपारगाः।
परो च्यूहश्च विभवो नियन्ता सर्वदेहिनाम्॥
अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुरुषाकृतिः।
इत्येवं पञ्चधा प्राहुर्मा रहस्यविदो जनाः॥
(विष्वसेनसंहिता)

ब्रह्मसूत्रमें महर्षि बादरायणने 'पराभिध्यानातु' (३। २। ५) आदि सूत्रोंमें पारिभाषिक 'पर' शब्दका ही प्रयोग किया है।

### श्रीमन्नारायण

परतत्त्वका लोकविश्रुत नाम है —श्रीमन्नारायण । वेद एवं तदनुयायी वाकायमें निर्भान्तरूपसे श्रीमन्नारायणकी परताका सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है । किस प्रन्थमें किन-किन वचनोंद्रारा इस बातका निर्देश है, यह आगे बताया नायगा।

नरोंके समूहको 'नार' कहते हैं । 'नर' शब्दमें— 'तस्य समृहः।' (पाणिनि ४। २। ३७)

— इस सूत्रके अनुसार समूहार्थक 'अण्' प्रत्यय लगानेसे 'नार' शब्द बनता है । यहाँ 'नार' शब्द प्रकृतिसंश्विष्ठ समस्त जीवोंका उपलक्षण है। 'नार' अर्थात् विश्व-ब्रह्माण्ड जिसका 'अयन' है, वाम है— निवास है, वह 'नारायण' है। इससे नारायणकी सर्वव्यापकता विश्वद है—

यच किंचिज्ञगत्सर्वं इत्यते श्रूयतेऽथवा। अन्तर्विहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ (महानारायणोप० ९ । ५ )

प्वं विश्वब्रह्माण्डका निवास जिसमें है, वह नारायण है— 'तिस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ।' (यजुर्वेद ३१ । १९ ) समस्त विश्व नारायणके एकांश्चमें विराजमान है—

'पादोऽस्य विश्वा भूतानि।' ( यजुवँद ३१ । ३ ) श्रिपात्स्वरूपने नारायण इस विश्व प्रपञ्चसे उदित हैं— अतीत हैं—

'त्रिपादस्यामृतं दिवि।' (पूर्वोद्ध) इससे नारायणकी विश्वाविष्यवा एक्स राज्य

इसरे नारायणकी विश्वातिगता—परता स्पष्ट निश्चित होती है।

राजिं मनुने 'नारायण' शब्दका निर्वचन करते हुए कहा है—

भाषो नारा इति प्रोक्ता भाषो वै नरस्नवः। ता यदस्यायनं प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः॥

(१। १०) अर्थात् 'नार' घलको कहते हैं और प्रल्यपयोधिमें वा क्षीरखागरमें शेषपर्यङ्कपर शयन करनेके कारण पर-तत्त्वको 'नारायण' कहते हैं।

यहाँपर यह शङ्का हो सकती है कि पर-तत्त्व तो एक ही है। तब ऐसा कहना समीचीन होगा कि नारायण पर तत्त्व हैं। न कि भीमन्नारायण; क्योंकि धीयहित नानायणकी परता वि० सं० १२—

प्रतिपादित होनेसे पर-तत्त्व दो हो जायँगे—एक तो श्रीं और दूसरे 'नारायण'। इस शङ्काका समाधान यह है कि श्रीं और 'नारायण' दोनों एक ही हैं, उन दोनोंमें अमेद हैं। यदि 'श्रीं और 'नारायण'में मेदका आग्रह हो तो भी श्रीमन्नारायणकी परताका प्रतिपादन उचित है; क्योंकि शास्त्र-इष्टिसे दोनों ही पर हैं, जैसा कि विष्णुपुराणका वचन है—

'नानयोर्जिं चते परम् ॥' (१।८। ३५)

अर्थात् श्री और नारायणके परे कुछ नहीं है। विष्णु-पुराणके इस वचनसे गीताके—

'मत्तः परतरं नान्यत्' (७।७)

—इस वचनकी एक-वाक्यता करनेपरवास्तवमें 'श्री' और 'नारायण'में अमेद और पर-तत्त्वकी एकता ही सिद्ध होती है।

#### विष्णुभगवान्

पर-तत्त्वका दूसरा नाम 'विष्णु' है। "वेवेष्ट इति विष्णुः— जो तत्त्व चर-अचरमें, जड-चेतनमें व्यात है, एवमें समाया हुआ है, वह 'विष्णु' है।" 'विष्णु' शब्दके सूर्य, वसु, अभि आदि अनेक अर्थ होनेपर भी दार्शनिक चर्चामें 'विष्णु' शब्दका वाच्यार्थ वही पर-तत्त्व है, जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है। विष्णु एव देवताओं में श्रेष्ठ हैं—

'तसादाहुर्विष्णुरेवानां श्रेष्ठः ।' ( शतपय

अतएव श्रीविष्णुकी ऋपाके लिये प्रार्थना करती हुई श्रुति भगवती कहती है—

'महस्ते विष्णो सुप्तिं भजामहे॥' (ऋक्०१।१५६।३)

अर्थात् हे विष्णो । आप महान्—महनीय—पूजनीय हैं; आपकी सुमतिका—दयादृष्टिका हम भजन करते हैं ।

पर-तत्त्वके उपासक अपने उपास्यदेवके इसी श्रीविष्णु नामके आवारपर अपनेको 'श्रीवेष्णव' कहते हैं।

#### परम पुरुप

पर-तत्त्वका तीयरा नाम है—पुरुष । ये धमस्त लोक पुरी हैं—

'इमे वै लोकाः पूः।' ( शतपथ )

जो तत्त्व इस पुरीमें शयन करता है, वह पुरुष है— 'सोऽस्यां पुरि क्षेते तस्मात्पुरुष: ।' ( शतपय ) इस पुरुषके माहात्म्यका प्रतिपादक श्रृग्वेदीय सोलह श्रृचाओवाला सूक्त पुरुष सूक्तके नामसे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं और उसके द्वारा विष्णु-पूजनका सम्प्रदाय है। इस सूक्तका सार यह है कि पुरुष इस विश्वका सब ओरसे नियमन और पालन करके इससे परे भी रहा और इसीसे विराट्की उत्पक्तिके भनन्तर श्रृगादि वेद, इन्द्र, अभि, वायु, आकाश, अन्तरिक्ष, सूर्य, चन्द्रमा, सूमि, दिशाएँ, अनेक लोक, ब्राह्मणादि वर्ण, प्राम्य पश्च एवं आरण्य पश्च उत्पन्न हुए। यजुर्वेदमें जो पुरुषस्क्त है, उसमें छः मन्त्र अधिक हैं। 'पुरुष' शब्द जीवोंके लिये भी व्यवहृत होता है, यथा—

> 'द्राविमौ पुरुषो कोके इत्रश्चाक्षर एव ध।' (गीता १५।१६)

—इस गीता-वचनसे विदित होता है; किंतु प्रकृत प्रसङ्घमें यह शब्द पर-तत्त्वका ही अभिधायक है । पर-तत्त्व ही इस पुम्प्रकृतिमय विश्वमें, लोहेमें अग्निके समान व्याप्त होकर भिन्न होनेपर भी अभिन्नके समान विराजमान है—

अयःपिण्हे यथा विह्निभिन्निह्तिष्ठत्यभिन्नवत्। तद्वत्सर्वसिदं देवो व्यावृत्य परितिष्ठति॥ (जयाख्यसंहिता ४। ८१)

#### परब्रह्म

अपने विनोदके लिये इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहनेके कारण पर-तत्त्वका चौथा नाम 'ब्रह्म' है। स्वयं बृहत्, महतो महीयान्, परिमाणशून्य होनेसे एवं प्रकृतिमें प्रविष्ट होकर उसको विकसित करनेसे भी वह 'ब्रह्म' कहलाता है—'बृंहति वर्धते वर्धयित वा इति ब्रह्म।' म्वादिगणीय 'बृंहि ख्रह्मं' धातुसे 'मनिन्' प्रत्यय लगानेसे 'ब्रह्म' शब्द निष्पन्न होता है। 'ब्रह्म' शब्द के भी वेद, तप आदि अनेक अर्थ हैं—

'वैदास्तत्त्वं तपो ब्रह्म' (अमरकोश ३।३।११४)

— किंतु यहाँ प्रसङ्गानुसार ब्रह्मका अर्थ सृष्टिका कर्ता, धर्ती. हर्ती पर-तत्त्व ही है ।

### पर-तत्त्व निर्विकार है

व्रह्म कारण है और जगत् कार्य है। इससे शङ्का होती है कि विकारी, परिणामी जगत्का कारण ब्रह्म भी विकारी और परिणामी होगा। इसका समाधान इस प्रकार है। अगत्के उपचय, अपचय, क्षय, वृद्धि आदि विकार त्रिगुणात्मिका प्रकृतिमें ही हुआ करते हैं, प्रकृतिके अविष्ठाता वहामें नहीं | देवदत्तमें जो केश-इमश्रु-नखोद्रम होता है अथवा कौमार, योवन और जराका उन्द्रव होता है, वह देवदत्तके शरीरमें ही होता है, चेतनांश तो निर्विकार ही रहता है | कुकलास (गिरगिट) में रक्त, नील, पीत, हरित वर्णका को परिवर्तन होता रहता है, वह उसके जड शरीरमें ही होता है, चेतनांशमें नहीं | हसी प्रकार महत्तत्वादि पृथिव्यन्त परिणाम प्रकृतिमें ही होता है, वहामें नहीं | ब्रह्मकी अध्यक्षतामें त्रिगुणमें परिणाम होता है, ब्रह्ममें नहीं —

'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।' (गीता ९ । १०)

शास्त्रमें जो ऐसे वचन मिलते हैं, जिनसे जगत्का उत्पत्त्यादि न्यापार ब्रह्मसे प्रतीत होता है, जैसे—

यतः सर्वाणि भूतानि अवन्त्यादियुगागमे । यस्मिश्च प्रक्यं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ (विष्णुसदस्रनाम ११)

— उन एवका पर्यवसान इसीमें है कि ब्रह्मकी अध्यक्षतामें कल्पारम्भके समय त्रिगुणमें विकासोन्मुख परिणाम होने लगता है और कल्पान्तके समय उसमें विनाशोन्मुख परिणाम होने लगता है। ब्रह्मसे अधिष्ठित प्रकृतिसे ही विश्वका उद्भव होता है और उसीमें उसका विलय हो जाता है — जैसा कि गीताका वचन है—

सर्वभूतानि फौन्तेय प्रकृति यान्ति सामिकाम्। करुपक्षये पुनस्तानि करुपादौ विस्जाम्यहम्॥ (९।७)

देवदत्तमें चेतनांशके साथ जडांशका क्या सम्बन्ध है! देइ-देही-सम्बन्ध, श्रीर-शरीरी सम्बन्ध, नियाम्य-नियन्ता-सम्बन्ध, प्रकार-प्रकारी-सम्बन्ध, शेष-शेषी-सम्बन्ध, शरीर-आत्मा-सम्बन्ध, विशेष्य-विशेषण-सम्बन्ध। ब्रह्मका भी जड जगत्के साथ ही नहीं, अपितु जीवात्माओं के साथ भी आत्म-शरीर-सम्बन्ध है। ब्रह्म आत्मस्थानीय है और पुरुष एवं प्रकृति शरीरस्थानीय हैं। प्रकृतिमें विचित्र विविध परिणाम हुआ करते हैं, किंतु पुरुषमें नहीं। पुरुषमें प्रकृतिके सङ्गरे उसके शनका संकोच-विकास हुआ करता है, किंतु ब्रह्ममें न तो परिणाम होता है और न शनका संकोच-विकास ही।

#### पर-तत्त्वके नामान्तर

पर-तस्त्रके केवल चार नाम (१) नारायण, (२) विष्णु, (३) पुरुष और (४) ब्रह्म अवतक बताये गये हैं। नाम तो बहुत हैं, कहाँतक गिनायेंगे; अतएव पर-तस्त्रके अन्यान्य नाम शास्त्रसे जान लेने चाहिये। 'शास्त्र' किसे कहते हैं १ सन्मार्गमें प्रवृत्त करनेवाले ग्रन्थ-कदम्बका नाम शास्त्र है—

भाग्यज्ञस्सामाथविश्व भारतं पञ्चरात्रकम् । मूलरामायणं चैव शास्त्रमित्यसिधीयते ॥ यचानुकूलमेतस्य तच शास्त्रं प्रकीर्तितम् । अतोऽन्यप्रन्थविस्तारो नैव शास्त्रं कुवर्तमे तत् ॥ (स्कन्दपुराण)

अर्थात् वेदः भारतः, रामायणः पञ्चरात्रसंहिताएँ और तदनुक्ल प्रन्थराशि शास्त्र-नामसे अभिहित हैं । इनके अतिरिक्त अन्याग्य तत्प्रतिकृतः प्रन्थ उपादेय नहीं हैं ।

यों तो महाभारतके अनुशासन-पर्वमें पर-तत्त्वके सहस्रामा उपवर्णित हैं, जो 'विष्णु-सहस्रनाम'के नामसे प्रसिद्ध हैं और जिनके अध्ययनका बड़ा माहात्म्य है; किंतु उनमेंसे 'भगवान्' और 'वासुदेव' नाम बहुत प्रचलित रहे हैं । पर-तत्त्वके दिव्य गुणोंसे विमुग्ब होकर भक्तजन उसे 'भगवान्' कहते हैं । इन गुणोंका विवेचन विषयान्तर होगा । पूज्यार्थमें भगवत्-शब्दका प्रयोग वेदमें भी उपलब्ध है । यथा—

( भ ) भगो वा भगवाँ अस्तु।

( भा ) वयं भगवन्तः स्वाम।

( ह ) मारवेदं भगवोऽध्येमि ।

को देव विश्वमें निवास करता है, वह 'बाह्मदेव' है— सर्वत्रासी समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः। ततोऽसी वासुदेवेति विद्वज्ञिः परिगीयते ह इन दोनों नामोंका उमावेश द्वादशाक्षर मन्त्रमें है।

इनके अतिरिक्त पर-तत्त्वके सभी नाम मधुरातिमधुर हैं। 'भीराम' और 'श्रीकृष्ण' नामोंने न जाने कितने पतितोंका उद्धार किया है।

#### वेदके मन्त्र-भागमें

भीभगवान्की पवित्र वाणीरूप को वेद है—उसके दो भाग हैं—मन्त्र और बाह्मण । ऋगादि चार संहिताएँ मन्त्र- भागके ग्रन्थ हैं और उनमें यथास्थान पर-तत्त्वका प्रतिपादन सुन्दर-सुन्दर वचनोंमें हुआ है । दिग्दर्शनार्थ—

'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।' ( यजुर्वेद ३१ । १८ )

इसमें स्पष्ट ही उस महापुरुवको 'तमस्' अर्थात् प्रकृतिखे परे बताया गया है । इसी प्रकार ऋग्वेदके 'नासदीय सूक्तंभें कहा गया है—

अर्थात् सृष्टिके प्रारम्भमें प्रकृतिके दोनों रूप—कार्य और कारण—नहींके समान थे ( 'नेव वा ह्दमग्रेऽसदासीत्, नेव सदासीत्' शतपथ १० | ५ | ३ ) | उस समय वही एक पर-तत्त्व पाञ्चमौतिक पवनके विना ही केवल अपनी शक्तिरे जीवित था, उससे परे और कुछ नहीं था |

ऋग्वेदीय विष्णु-सूक्तका वचन है— 'न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिग्नः परमन्तमाप ।' (७।९९।२)

अर्थात् हे देवाधिदेव विष्णो । आपकी महिमाका पार कोई भी जीव नहीं पा सका है ।

#### ब्राह्मण-भागमें

मन्त्र-भागके न्यास्यानस्वरूप ऐतरेय, शतपथ, षद्विंश, गोपथ आदि प्रन्य वेदके हाझण-भागके अन्तर्गत हैं। इनमें पर-तत्त्वका वर्णन मन्त्र-भागकी अपेक्षा अधिक विस्तारहे हुआ है।

पर-तत्त्वका नारायण-नाम वैदिक साहित्यमें सर्वप्रथस ब्राह्मण-भागमें ही मिलता है। पुरुष-सूक्तका ब्याख्यान करते हुए शतपथने कहा है—

'पुरुषो ह नारायणोऽकामयत

अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि।

अर्थात् परमपुरुष नारायणने यह इच्छा की कि मैं सब भूतोंको—प्रकृतिसंस्रष्ट कीबोंको—अतिक्रमण करके अर्थाद् 2

्रे रहूँ । पर-तत्त्वकी इस अतिस्थितिके कारण उसकी भेष्ठता निरतिशय है—

# 'तसादाहुर्विज्युर्देवानां श्रेष्ठः ।' आरण्यकोंमें

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें यज्ञविधानके साथ-साथ ज्ञान और भक्तिका भी समावेश है। वेदोंके उस अंशका, जो ज्ञान, वैराग्य भोर भक्तिका प्रतिपादक है, स्वाध्याय-प्रवचन वीतराग महात्मा बहुधा अरण्यमें किया करते थे। इससे उस अंशका नाम 'आरण्यक' पड़ा। आरण्यक-ग्रन्थोंमें भी स्यल स्थलपर पर-तत्त्वका वर्णन प्राञ्जल भाषामें किया गया है। दिग्दर्शनार्थ—

'विरजः पर आकाशाद्ज आत्मा महान् ध्रुवः।' ( इदरारण्यक ४ । ४ । २० )

—इस वचनमें परमात्माको अनन्मा, एकरस रजस् अर्थात् प्रकृतिसे अपरामृष्ट और इससे परे बताकर—

'सर्वस्य वर्शी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः।' (इद्दारण्यक ४।४।२२)

—इस वचनमें उसे समस्त विश्वका प्रमु, शासक और नियामक बताया गया है ।

#### उपनिषदोंमें

ब्राह्मण-भागके उपासना-प्रतिपादक प्रन्थोंको 'उपनिषद्' कहते हैं। इन्होंने तो पर-तत्त्वकी इतनी चर्चा की है कि प्रतीत होने लगता है, जैसे वे उसीके उपासक हैं और अपनी स्तवाञ्जलियोंद्वारा उसीकी सतत उपासनामें निरत हैं। दिग्दर्शनार्थ—

'एतदेवाक्षरं परम्।' (कठ०१।२।१६)
'यह ही अविनाशी पर-तन्त्व है।'
'एतदालम्बनं परम्।' (कठ०१।२।१७)
'यही सर्वोत्तम आलम्बन है।'
'अक्षरं ब्रह्म यत् परम्।' (कठ०१।३।२)
'अविनाशी ब्रह्म पर-तत्त्व है।'
'अक्षरात् परतः परः।' (मुण्डक०२।१।४)
'प्रकृतिसे परे तथा जीवसे भी वह परे है।'
'परापरं पुरुषमुपैति दिण्यम्।' (मुण्डक०३।२।४)

'शानी व्यक्ति परात्पर पुरुपका सामीप्य पाता है।' 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्।' (तेत्तिरीय॰ २।१।१) 'ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति पर-तत्त्वको प्राप्त करता है।' 'यस्मारपरं नापरमस्ति दिचित्।' (इतेतास्तर॰ ३।९) 'उससे परे और कुछ नहीं है।' 'तत्त्वं नारायणः परम्।' (नारायणोपनिषद्) 'नारायण ही पर-तत्त्व हैं।'

#### रामायणर्मे

जिस रामायणके लिये यह सूक्ति प्रचलित है कि—
देदवेधे परे पुंति जाते दृशरयात्मके ।
वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ॥
अर्थात् दशरथ-कुमारके रूपमें वेदगम्य परमपुरुषके
अवतीर्ण होनेपर वेद भी महर्षि वाल्मीकिके द्वारा रामायणरूपसे प्रकट हुआ था, उसी रामायणमें पर-तत्त्वका सम्यक्
निरूपण हुआ है । इस आदिकाल्यके नायक राम स्वयं
भगवान् विष्णु ही हैं । इसके आदि-मध्य-अन्तसे यह

सिद्ध है कि पर-तत्त्व श्लीविष्णुने ही राम-रूप घारण किया

या । दिग्दर्शनार्थ--

'भवाकारायणो देवः ।' (६।११७।१३)
'स्वर्मोकारः परात्परः ॥' (६।११७।१९)

— इन वचनोंमें ब्रह्मदेव स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'हे राम! आप नारायण हैं, प्रणवस्तरूप हैं और परात्पर हैं।' इसी प्रकार अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें कहा गया है कि महर्षि अधिने श्रीरामको पर-तस्त्व नारायण जानकर उनकी विसिपूर्वक पूषा की—

श्रुत्वा रामस्य वचनं रामं श्वात्वा हरिं परस्। पूज्यामास विधिवद् अवस्या परमया सुनिः॥ (२।९।८२)

#### स्पृतिमें

साघारण घर्म, विशेष घर्म, वर्णाश्रम-घर्म, आचार, ज्यवहार, प्रायश्रिच आदि विषयोंपर प्रचुर प्रकाश डालनेवाले घर्म-य्रन्योंको 'स्मृति' कहते हैं। यद्यपि सामान्यरूपसे श्रुतीतर छभी प्रन्योंको 'स्मृति' कहते हैं, तथापि विशेषरूपसे—

'मन्वत्रिविष्णुहारीतयाञ्चवल्क्योक्षनोऽङ्गिराः।' ( याक्वरसम्पति १ । १ । ४ ) —इत्यादि वचनके अनुसार मन्वादिद्वारा प्रणीत वर्मप्रन्थ स्मृतिरूपमें व्यवहृत होते हैं। इनमें यथास्थान पर-तत्त्वका स्मरण किया गया है। उदाहरणार्थ मनुस्मृतिका एक वचन है—

प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । हनमाभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ (१२।१२२)

अर्थात् समस्त जीव-निकायके शासकः अणु-स्वरूपः जीवोंसे भी अधिक अणु, सुवर्णोपम-वर्णविशिष्टः, निर्मल बुद्धि-द्वारा प्राप्य पुरुषको 'पर-तत्त्वः समझना चाहिये।

#### ब्रह्मसूत्रमें

अत्यन्त विस्तृत उपनिषद्-ग्रन्थोंका एक संक्षेप महर्षि वेदव्यासने प्रस्तुत किया थाः जिसका नाम 'ब्रह्मसूत्र' है। इस सूत्रग्रन्थमें ब्रह्मके नामसे पर-तत्त्वका ही वर्णन है। कई सूत्र ऐसे हैं। जिनमें 'पर' शब्दका भी साक्षात् प्रयोग किया गया है। जैसे—

'परानु तच्छूतेः।' (२।३।४१)

ब्रह्मसूत्रमें एक पराधिकरण नामक स्वतन्त्र अधिकरण है, जिसमें युक्तिपूर्वक यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि ब्रह्में परे और कुछ नहीं है। विशेषणरूपमें प्रयुक्त परंश्रान्द समय पाकर पारिभाषिक शब्द बन गया था, यह पहले भी बताया जा चुका है।

'अन्तस्तद्ध मोंपदेशात्।' (१ | १ | २०) इस ब्रह्मसूत्रके ग्याख्यानमें आचार्योंने छान्दोग्य (१ | ६ | ७ ) के 'तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी'इस वचनका उद्धरण दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि उस उपास्य परमपुक्षके दोनों नेत्र पुण्डरीकके समान सुन्दर हैं। 'पुण्डरीकाक्ष' भगवान् विष्णुका नाम है।

#### महाभारतमें

'महाभारत'नामक व्यासञ्चत प्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसमें स्यान-स्थानपर पर-तत्त्वकी महिमा गायी गयी है।

उदाहरणार्थ—

एप प्रकृतिरन्यका कर्ती चैव समातनः।
परश्च सर्वभूतेभ्यसास्मात् पूज्यतमो हरिः॥
(सभापर्व ३८ । २४)

अर्थात् श्रीभगवान् अवाकानसगोचर मूल-कारण हैं, जगत्के सनातन कर्ता हैं और समस्त भूतोंसे परे हैं। इससे वे पूज्यतम हैं। एवं—

नीलोत्पलद्कश्याम पद्मगर्भारुणेक्षण । पीताम्बरपरीधान लसत्कौस्तुममूषण ॥ रवमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम् । परात्परतरं ज्योतिर्विश्वातमा विश्वतोमुखः ॥ ( वनपर्व )

'हे नीले कमलके समान वर्णवाले, अरविन्दके अन्तस्तल-के समान अरुणाम नयनवाले, पीताम्त्ररधारी, कौस्तुमविभूषित भगवन् ! आप प्राणियोंके उत्पादक और विनाशक हैं। आपमें ही उनकी स्थिति है। आप इस विश्वकी अन्तरात्मा हैं। आप सर्वव्यापक हैं, प्रकाश-स्वरूप हैं और परात्पर हैं। इसी प्रकार—

अपि देवा न जानन्ति गुझमाद्यं जगत्पतिस्। नारायणं परं देवं परमात्मानमीश्वरम्॥ ज्ञानयोनि हरिं विष्णुं सुमुश्लूणां परायणम्। परं पुराणं पुरुषं पुराणानां परं च यत्॥

(द्रोणपर्व)

अर्थात् देवता भी पर-तत्त्व नारायणको नहीं जानते, जो गुह्य, आद्य, जगत्पति, परमात्मा, ईश्वर, वेदोंके रचयिता, हिर, विष्णु, मुमुक्षुओंकी परम गति, हिरण्यगर्भादि पूर्व-पुरुषोंके भी पूर्वज और सबसे परे हैं।

#### भगवद्गीतामें

यद्यपि गीता महाभारतका ही एक अंदा है, तथापि उसके माहात्म्यातिशयके कारण हम गीताका पृथक् निर्देश कर रहे हैं। उपनिपदोंका सार-स्वरूप यह पवित्र गीता-प्रन्थ पर-तत्त्वके गीरवका गान प्रचुर मात्रामें कर रहा है। दिग्दर्शनार्थ—

'स तं परं पुरुपसुपेति दिन्यम् ॥' (८ | १०) अर्थात् साधक जीव उस दिन्य परम पुरुपके सामीप्यका हाम प्राप्त करता है । एवं—

'पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।' (८। २२)

अर्थात् वह सर्वव्यापक पर-तत्त्व अनन्य भक्ति-भावते रि प्राप्त किया जा सकता है ।

### पुराणोंसं

सर्गः, प्रतिसर्गः, वंशः, मन्वन्तर और वंशानुचिस्तका पितपादन करनेवाले शास्त्रका नाम 'पुराण' है। पहले त्यासजीने एक पुराणसंहिता बनायी थी—

'पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशाखः ॥' (विष्णुपुराण ३ | ६ । १५)

इसीके आधारपर अन्यान्य पुराण-संहिताएँ यथासमय विरचित हुई, जो 'महापुराण' और 'उपपुराण' के नामसे प्रसिद्ध हुई । ब्रह्मपुराण आदि अठारह महापुराण हैं, जिनमें श्रीमद्भागवत सुकुट-मणि है। इन सभी पुराणोंमें पर-तत्त्वके वैभवका उल्लेख है। व्यासजी हाथ उठाकर बारंबार घोषणा कर रहे हैं कि—

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं भुजसुत्थाप्य चोच्यते। म हेदान्तात् परंशास्त्रं न देवः केशवात् परः॥

अर्थात् वेदान्तसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और भगवान् केशव (नारायण) से परे और कोई देव नहीं है। विष्णुपुराणका वचन है—

रवामाराध्य परं प्रद्धा याता झुक्ति सुमुक्षवः। वासुदेवसनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति॥ (१।४।१८)

अर्थात् हे भगवन् ! मुक्तिकी कामना करनेवाले अनेक जीवोंने पछाझ आपकी आराधना करके मुक्तिको प्राप्त कर लिया । वासुदेवकी आराधना किये विना मोक्षको कौन प्राप्त कर सकता है ।

### आगर्मोंमें

'आगम'का अर्थ है—ज्ञान प्राप्त करानेवाला। 'आगमयतीति आगमः।' पञ्चरात्र शास्त्र, साल्वत शास्त्र, साल्वत तन्त्र, पञ्चरात्र तन्त्र—ये सब आगम (वेष्णव आगम) के पर्याय हैं। श्रीविष्णुके उपासकोंका—भागवतोंका प्राचीन वेष्णव-साहित्य 'पञ्चरात्र शास्त्र' कहलाता है, जिसकी तीन संहिताएँ (१) साल्वतसंहिता, (२) जयाख्यसंहिता और (३) पौष्करसंहिता 'रत्नत्रय' कहलाती हैं। समय पाकर पौराणिक साहित्यके समान पञ्चरात्र-साहित्यका भी अधिकाधिक विस्तार हुआ। उसकी १०८ संहिताएँ मानी जाती हैं, यद्यपि इससे भी अधिक मंहिताओंकी नामावली आद्यक्त मिळती है।

पञ्चरात्रमें पर-तत्त्वका विभव पुनः-पुनः विस्तारपूर्वक समुप-वर्णित है । दिग्दर्शनार्थ---

- (अ) परमेतत् समाख्यातम्। ( सात्वतसंहिता १ । २६ )
- (आ) वासुदेवः परः प्रभुः। ( सास्वतसंहिता ३।४)
- (इ) अप्रमेयमजं विष्णुं शरणं त्वां गतोऽसम्यह्म् । गुणातीतं परं कान्तमञ्जनाभं सुरेश्वरम् ॥ ( हवातन्त्र )

अर्थीत् पाड्गुण्य-विग्रह ब्रह्मका नाम 'पर' है। 'वासुदेव' प्रभु हैं, पर-तत्त्व हैं। मैं श्रीविष्णु-नामक पर-तत्त्वकी श्ररण आया हूँ, जो अप्रमेय हैं, अज हैं, त्रिगुणातीत हैं, श्रान्त हैं, सुरेश्वर हैं और जिनकी नामिसे ब्रह्मन्नास कमलका पादुर्भाव हुआ था।

### आचार्योंकी रचनाओंसे

आचार्योंने पर-तत्त्व श्रीभगवान्के प्रति अपनी स्तवा-ख्रिलियाँ समर्पितकर अपना सपर्यामाव प्रदर्शित किया है।

उदाहरणार्थ---

दिब्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसिखदानन्दे। श्रीपतिपदारिवन्दे भवसयसेद्चिछदे वन्दे॥ (श्रीशंकराचार्यः पटपदीस्तोत्र)

अर्थात् में श्रीमन्नारायणके उन चरणारविन्दोंको प्रणाम करता हूँ, जिनका मकरन्द गङ्गाजी हैं। सत्-चित्-आनन्दकी जिनमेंसे सुगन्ध निकल रही है और जो संसारके समस्त भय और खेदका शमन करनेवाले हैं।

अखिलभुवनजनमस्थेमभङ्गादिलीके
विनतिविधभूतवातरक्षेकदीक्षे।
ब्रुतिबिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे
अवतु मस परस्थिन् शेसुची शक्तिरूपा॥
( शीरामानुशाचार्यः शीभाष्य १ )

अर्थात् लीलाके लिये निखित इसाण्डोंका उदय, विभव और लय करनेवाले, शरणागत भक्तोंकी रक्कामें निरन्तर सह-परिकर, उपनिषदोंमें प्रतिपादित श्रीनिवास परमहामें मेरी भक्ति हो ।

स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष-

मशेषकल्याणगुणैकराशिम् ।

ब्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं क्रमलेक्षणं हरिम्॥ ( श्रीनिम्दार्कानार्व ) अर्थात् निखिलहेय-प्रत्यनीकः समस्त कल्याण-गुणाकरः •यूहाङ्गीः वरणीयः कमल-नयनः हरिः परब्रह्म श्रीकृष्णका हम सब च्यान करें।

अन्तः इरण मद्दाक्यं सावधानतया शृणु । कृष्णात् परं नाव्ति देवं वस्तु दोषविवर्जितम् ॥ (श्रीवन्नभाचार्यः)

अर्थात् है मेरे हृदय! सावधान होकर सुन छे— भीकृष्णसे परे कोई भी निर्दोष दिव्य वस्तु (तत्त्व) नहीं है।

#### संत-वाणियोंमें

सत्त्वगुण ही जिनका विभूषण है, ऐसे महामना संतमहात्माओंने पर-तत्त्वकी स्तुति, ध्यान एवं भजन करके अपना
जन्म सफल बनाया है। ऐसे महात्मा भारतके सभी प्रान्तोंमें
हुए हैं। दक्षिणमें आळ्वारोंने समय-समयपर प्रकट होकर
पर-तत्त्वपूजाकी धाराको निर्मल और अक्षुण्ण बनाये रखनेका
खुत्य प्रयुक्त किया था। अपनी पवित्र, प्रेममयी वाणीसे
उन्होंने भारत-सूमिको भावुकतासे आप्लावित कर दिया था।
उनके वचनमें आकर्षण था। वे प्रेमोन्माद-मन्दिर थे। उनके
नाम हैं—सर्वश्रीविष्णुचित्त, गोदा, सरोयोगी, भूतयोगी,
महायोगी, मुनिवाहन, भक्ताङ्घिरेणु, भक्तिसार, कुळहोखर,
मधुर, शठकोप और परकाल। दिग्दर्शनार्थ कुळहोखर,
विरचित (मुकुन्दमालाका) एक स्रोक दिया जाता है—

चिन्तयामि हरिमेव संततं

मन्दमन्दहसिताननास्त्रुजम् ।

नन्दगोपतनयं परात्परं

नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् ॥

( मुकुन्दमाला ८ - )

अर्थात् सन्द मुसकानसे विलसित वदनवाले नारदादि मुनियोद्वारा वन्दितः, नन्दके नन्दन परात्पर श्रीहरिका मैं निरन्तर चिन्तन करता हूँ ।

आळ्वारोंके शिरोमणि यामुनाचार्य 'आळवन्दार' कहलाते हैं । इनकी स्तुतिकी शैली ऐसी है—

न मृपा परमार्थमेव मे
श्रृष्णु विज्ञापनमेकमग्रतः।
यदि मे न द्यिप्यसे तती
दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः॥
(भावदन्दारस्तोत् ५०)

अर्थात् है नाथ! मैं झूठ नहीं, सच कहता हूँ। मेरी इस सूचनाको तिनक सुन तो लीजिये। यदि मुझपर अव आप दया न करेंगे तो वस, फिर मुझसे अधिक दयनीय व्यक्ति आपको कोई कहीं न मिलेगा।

मधुसूद्नसरस्वती अपने गीताभाष्यमें एक स्थानपर लिखते हें—

वंशीविभूषितकराञ्चवनीरदाभात्
पीताञ्बरादरुणिबम्बफलाधरोष्ठात् ।
पूर्णेन्दुसुन्दरसुसादरिबन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥

अर्थात् कर-किसलयमें मधुर मुरलीको लिये हुए, नवनीरद-वर्ण, पीताम्बर-धारी, पके हुए विम्बफलके समान आरक्त ओठोंवाले, राकाके चन्द्रमाको भी लिजत करते हुए मुखवाले, कमल-नयन श्रीकृष्णसे परे मैं और किसी तत्त्वको नहीं जानता।

वेङ्कटनाथ 'पाञ्चरात्र-रक्षा'में एक स्थानपर लिखते हैं— सन्यं पादं प्रसार्य श्रितदुरितहरं दक्षिण कुञ्चयित्वा जानुन्याधाय सन्येतरभुजमपरं नागभोगे निधाय। पक्षाद् बाहुद्वयेन प्रतिभटशसने धारयण्शङ्कचक्रे देवीभूषादिजुष्टो नवजलदिनसः पातु दिन्यः परो नः॥

अर्थात् वायं चरणको फैलाकर और दाहिनेको सिकोड़कर, दाहिने हाथको घुटनेपर रखकर और वायं हाथको शेषजीपर रखकर, ऊपरके दोनों हाथोंमें शङ्ख-चक्र धारण किये हुए, वक्षः खलपर लक्ष्मीजीके चिह्न तथा अलंकारोंसे अलंकत, नील नीरदके समान वर्णवाले श्रीमान् दिव्य पर-तत्त्व नारायण हमारी रक्षा करें।

#### कवियोंकी कृतियों मं

पुरातन और नृतन किववरोंने पर-तत्त्वकी सपर्याके लिये अनेक कान्त पदाविल्योंकी कमनीय मालाएँ सजा-सजाकर गूँथी हैं। संस्कृतके कालिदास, मान, श्रीहर्प आदि एवं हिंदीके सूर, तुल्सी, केशव आदि किवयोंने राम और कृष्णके गुणचरित्रोंका उल्लेख करके अपनी लेखनीको पवित्र किया है। श्रीमद्भागवतकारने भगवहुणानुवादके विपयम टीक ही कहा है—

तव कथामृतं तप्तजीवनं कलमपापहम्। कविभिरीहितं कलमपापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भ्रवि गृणन्ति ते श्रूरिदा जनाः॥
(१०।३१।९)

अर्थात् हे प्रभो ! इस सूवलयमें निवास करनेवाले वे मानव परम पुण्यात्मा हैं, जो आपके कलि-कल्मष-विनाशन, श्रुतिमधुर कथामृतका पान करते हैं, जिसे सत्कवियोंने अपने विभिन्न दृश्य और श्रव्य काव्योंका मूलाधार बनाया है और जो संतप्तोंके लिये जीवनरूप है।

किव कुल गुरु कालिदासने अपने 'रघुवंश' में लिखा है—
बहुधा प्यागसैभिं जाः पन्थानः सिद्धिहेतवः।
त्वय्येव निपतन्त्येव जाह्ववीया इवार्णवे॥
(१०। २६)

अर्थात् हे भगवन् ! आपको प्राप्त करनेके लिये अनेक मार्ग शास्त्रोंने वताये हैं; किंतु वे सब भिन्न-भिन्न होते हुए भी आपमें इस प्रकार जा मिलते हैं, जैसे गङ्गाजीकी सब घाराएँ समुद्रमें।

त्वय्यावेशितचित्तानां त्वत्समर्पितकर्मणाम् । गतिस्त्वं वीतरागाणामभूयः संनिवृत्तये ॥ (१०।२७)

अर्थात् हे भगवन् ! आपका निरन्तर चिन्तन करनेवाले, अपने समस्त कर्म आपको समर्पण करनेवाले वीतराग महात्माओंको आप अपने चरण-कमलोंमें रखते हैं। वे फिर संसार-बन्धनमें नहीं आते।

भनवासमवासन्यं न ते किंचन विद्यते। लोकानुग्रह एवेको हेतुस्ते जन्मकर्मणोः॥ (१०।३१)

अर्थात् हे भगवन् ! आपके लिये न तो कोई वस्तु अप्राप्त हे और न कोई वस्तु प्राप्तव्य ही है। फिर भी आप जो भूलोकमें समय-समयपर अवतीर्ण होकर विविध लीलाएँ करते हैं। उनका एकमात्र प्रयोजन आपका संसारपर अनुग्रह ही है।

सिंहिमानं यदुत्कीत्यं तच संहियते चचः।
श्रमेण तद्वाक्त्या दा न गुणानामियत्त्या॥
(१०।३२)

अर्थात् हे भगवन्! आपकी महिमाका कीर्तन करके जो हम अब चुप हो रहे हैं, उसका कारण यह नहीं है कि आपके गुण इतने ही हैं; प्रत्युत यह है कि अब हम थक गये हैं और आपके गुणोंके पूर्णरूपेण वर्णन करनेकी हममें शक्ति नहीं है।

कविवर माघ 'शिशुपालवघ'में लिखते हैं—
ध्येयसेकमपथे स्थितं धियः
स्तुत्यमुत्तममतीतवादपथम् ।
आमनन्ति यमुपास्यमादराहृरवर्त्तिनमतीव योगिनः॥
(१४।६०)

अर्थात् ( युधिष्ठिरके प्रति श्रीकृष्ण-माहात्म्का वर्णन करते हुए भीष्मपितामह बोले कि ) योगिजन श्रीभगवान्को बुद्धिसे परे होनेपर भी एकमात्र ध्येय बताते हैं, अवर्णनीय होनेपर भी सर्वोत्तम स्तवनीय बताते हैं एवं अत्यन्त दूर होनेपर भी परमादरसे उपासना ( निकट बैटाने )के योग्य बताते हैं।

श्रौतमार्गसुखगानकोविद-ब्रह्मषट्चरणगर्भमुज्ज्वलम् । श्रीमुखेन्दुसविधेऽपि शोभते यस्य नाभिसरसीसरोक्हम्॥ (१४।६९)

अर्थात् वेदमार्गके आनन्ददायक गानमें निष्णात ब्रह्माजी ही जिसमें भ्रमरके समान प्रतीत होते हैं, ऐसा श्रीभगवान्के नाभि-सरोवरका उच्च्वल कमल श्रीलक्ष्मीजीके मुखरूपी चन्द्रमाके सांनिध्यमें भी विकसित होता है।

सत्यवृत्तमि सायिनं जगद्-वृद्धमप्युचितनिद्धसर्भकम् । जन्म विभ्रतमजं नवं बुधा यं पुराणपुरुषं प्रचक्षते॥ (१४।७०)

अर्थात् विद्वजन श्रीभगवान्को निष्कपट होनेपर भी

मायावी दताते हैं, सर्वलोक-पितायह होनेके नाते हृद्धतय होनेपर भी ( बड़के पत्तेपर ) सोनेवाला बालक बताते हैं, अजन्मा होनेपर भी ( युग-युगमें ) अवतार धारण करनेवाला दताते हैं और सर्वप्राचीन पुरुपको भी नवीन ( नवयुवक— किशोर ) वताते हैं।

कविमुकुटसणि श्रीहर्षने अपने नैषवीय-चरितर्मे श्रीमन्नारायणकी गुणावलीका गान करके अपने कवित्वको सफल बनाया है। दिग्दर्शनार्थ--

निषधाधिपति महाराज नल उपासन-वेलामें स्तुति करते हैं—

स्वप्रकाश जड एष जनस्ते
वर्णनं यद्भिरुप्यति इर्तुस्।
नन्दहर्पतिसहः प्रति स स्यान्न प्रकाशनरसस्तमसः किस्॥
(२१।५४)

अर्थात् हे भगवन् ! आप स्वप्नकाश हैं । मैं जड आपकी स्तुति करनेकी जो इच्छा करता हूँ, वह ऐसी ही दुराप है, जैसे सूर्यदेवको प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें अन्धकारकी इच्छा ।

लीलयापि तच नाम जना ये

गृह्णते नरकनाशकरस्य।
तेभ्य एव नरकैरुचिता भी
स्ते तु विभ्यतु क्यं नरकेभ्यः॥

(२१।११२)

अर्थात् हे नरक विनाशन ! आपके नामको जो छोग हैंसीमें, खेळमें भी छे छेते हैं, उनसे नरकोंको ही डर छगने छगता है, उन्हें नरकोंसे डर कैसे हो सकता है ?

लक्षयन्नहरहर्भवदाज्ञा-

मिसा हा विधिनिषेधमयीं यः। दुर्लभं स तपसापि गिरैव व्वत्प्रसादमहमिन्द्युरलज्ञः ॥

(२१।११७)

अर्थात् है भगवन् ! श्रुति और स्मृतिमें लिखी हुई, पुण्यकर्मकी करते रहनेका उपदेश देनेवाली एवं पापकर्मसे चचते रहनेका उपदेश देनेवाली आपकी आज्ञाओंका नित्य ही उल्लाहन करनेवाला में बड़ा निर्लंज हूँ; क्योंकि मैं स्तुतिमात्रसे आपकी उस कृपाका अभिलाबी हूँ, जो ऋषि-मुनियोंको दुष्कर तपस्याओंके द्वारा भी दुर्लम है।

कविवर लीलाशुक लिखते हैं—

सालाबहं मनोज्ञकुन्तलभरां वन्यप्रस्तोक्षितां शैलेयद्भवक्छसचित्रतिलकां शस्त्रन्मनोहारिणीस्। लीलावेणुरवास्त्रतेकरिकां लावण्यलक्ष्मीमयीं बालां बालतमालनीलवपुषं वन्दे परां देवतास्॥ (कृष्णकर्णास्त ३।६६)

अर्थात् कुसुम-माला और मयूरिपच्छसे सुन्दर अलकावलीसे विभूषितः वनमालासे सुसजितः मलयज चन्दनका विचित्र तिलक मस्तकपर लगाये हुएः निरन्तर दर्शकोंके मनको हरनेवाले लीलाके लिये वंशी बजाते समय सर्वत्र रसका संचार करनेवाले तमालके समान नीली कान्तिवाले, मधुरमृतिं पर-तत्त्व श्रीबालकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।

भगवन्माधुर्यके परिदर्शनसे परितृत एक सहृदय कविकी भावना है—

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवशीताः। अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म॥

अर्थात् पुनरावर्तनके आवर्तोंसे विषम इस संसारते त्रस्त होकर कुछ मुक्तिके साधक यदि वेद-वेदान्त पढ़ें तो पढ़ा करें, अन्य जन धर्मशास्त्रका मनन करें तो किया करें, अन्य व्यक्ति महाभारतका श्रवण करें तो किया करें, मैं तो यहाँ उन नन्दजीको ही प्रणाम करता हूँ, जिनके आँगनमें कीडासक्त पख्रहा सदा मुलभ हैं।

उत्तरभारतके महान् संत-कवि गोस्वामी तुलसीदासजी अपने रामचरितमानस (बालकाण्ड क्लोक६में)लिखते हैं—

यत्पाद्प्रुवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्पावतां वन्देऽहं तमरोपकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्॥

अर्थात् में उन राम-नामवाले जगदीश्वर श्रीहरिको प्रणाम करता हूँ, जिनका चरण-कमल संसार-सागरको पार कर जानेकी इच्छावाले साधकोंके लिये मुद्दद जहाजका काम देता है और जो महत्तत्व आदि समन्त कारणींने भी परे हैं।

# श्रीविष्णुविषयक विविध विचारधाराएँ

( लेखक-पं ० श्रीदीनानाथजी रामा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यानिधि, विद्यावाचस्परि )

### वेदोंगें श्रीविष्णकी महिमा

'न ते विष्णो जायमानो न जातो, देव महिम्नः परमन्तमाप ।' ( ऋकु० ७। ९९। २)

'हे विष्णुदेव ! कोई ¿ऐसा प्राणी न तो पैदा हुआ है और न होनेवाला है, जिसने आपकी महिमाका अन्त पाया हो।

पुराणोंमें विष्णुदेवको जो महत्त्व प्राप्त है। उसके कारण कई भ्रान्त अर्वाचीन लोग श्रीविष्णुको 'पौराणिक देव' मानते हैं। यह उनका भ्रममात्र है। श्रीविष्णुको जो महत्त्व प्राप्त है, उसका कारण 'वेद' ही हैं।

वैसे सोचा जाय तो पुराण-साहित्य न तो कोई हीन साहित्य है और न अर्वाचीन ही। किंतु वेद एवं पुराण दोनों एक ही समयमें थे; किंतु श्रीब्रह्माजीने पहले पुराणोंका स्मरण किया, फिर वेदोंको अपने मुखसे कहा ।

यह पुराणका प्रसिद्ध पद्य है--

प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्॥ अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः।

( श्रीशिवपुराण, वायुसंहिता, पूर्वखण्ड १ । ३१-३२ )

'ब्रह्माजीने सब शास्त्रोंसे पहले पुराणका स्मरण किया। तत्पश्चात् श्रीब्रह्माजीके मुखसे वेद निकले।

यह बात केवल इसी पुराणने नहीं कही है, किंतु अन्य पुराणोंमें भी यह स्पष्ट है । इस कथनकी सत्यताके विषयमें (श्रीसनातनधर्मालोकः (७) (ए० ३७७–३८५) में देखना चाहिये।

वेदोंमें श्रीविष्णुका विशेषरूपसे वर्णन है, परंतु 'स्थालीपुलाक' न्यायसे कुछ मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-प्र तद् विष्णुः स्तवते मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेस्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ ( ऋक्० १ । १५४ । २ )

वे श्रीविष्णुभगवान् अपने वीरोचित कर्मसे स्मृत हो रहे हैं । यहाँ उनकी उपमा सिंहसे दी गयी है । इससे नृसिंहावतारका भी बोध हो रहा है। भीमः का अर्थ है--भयननक। कृष्णयजुर्वदके आरण्यकमें लिखा है---

'भीपा अस्माद्वातः पवते ।' (ते० व्या० ८ । ८ । १ )

**'इस परमात्माके भयसे वायु नियमसे चलती है ।**' उसीके डरसे सूर्य एवं चन्द्रमाका समयपर उदय-अस्त हुआ करता है। उसीके भयसे पृथिवी स्थिर है। उसीके भयसे मृत्यु दौड़ा करती है।

'कु+चरः' से 'युलोकचारी' को 'पृथ्वीलोकचारी' बताकर उसका अवतार ( अवतरण ) वताया गया है । उत्तरार्धमें वामनावतारको संकेतित किया गया है, जिसके तीन बड़े-वड़े डगों (पादन्यासों ) में सारे भुवन समा गये थे ।

एक अन्य मन्त्रके देनेका लोभ भी मैं संवरण नहीं कर सकता । इससे वेद और पुराणकी 'एकवाक्यता' सिद्ध होती है । वह मन्त्र यह है--

विष्णोर्न् कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विसमे रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोदगायः॥ ( ऋक्०१।१५४ | १)

अब इसीका रूपान्तर श्रीमद्भागवत-पुराणमें देखिये-

विष्णोर्नु वीयंगणनां कतमोऽहतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि। चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता त्रिपृष्ठं यखात् त्रिसास्यसदनादुरुकस्पयानम्॥

(श्रीसद्भा०२।७।४०)

- (अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धृलि-कणको गिन चुकनेपर भी जगत्में ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवान्की राक्तियोंकी गणना कर सके। जब वे त्रिविकम-अवतार लेकर त्रिलोकीको नाप रहे थे, उस समय उनके चरणोंके अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर सत्यलोकतक सारा ब्रह्माण्ड कॉंपने लगा था। तव उन्होंने ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था।

'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्।' ( ऋक ०१। २२।१७) तव वेदको अवतारवाद भी इप्ट हुआ । इस प्रकार वेद एवं पुराणकी एकवाक्यता भी सिद्ध हो गयी ।

### २- श्रीविष्णुलोक वा गोलोक

ता वां वास्त्न्युक्मिस गमध्ये यन्न गावो भूरिश्दङ्गा अयासः । अन्नाह तदुष्गायस्य बृष्णः परमं पदमवभाति भूरि॥ ( ऋष्०१।१५४।६)

इस मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है—'हे पत्नी-यजमान! हम तुम्हारे निवासार्थ उन लोकोंको चाहते हैं, जिनमें बड़े सींगींवाली तथा तेज चलनेवाली गौएँ हैं। अर्थात् तुम्हारे लिये परलोकमें गोलोक चाहते हैं। वहाँ सबके द्वारा गाये जाते (स्तुति किये जाते) हुए विष्णुभगवान्का परमपद वैकुष्ठ शोभित हो रहा है।

वैकुण्डलोक एवं गोलोककी स्थिति सूर्यलोकके अन्तर्गत है, इसिंखें शीयास्कमुनिने इसका सूर्यपरक अर्थ लगाया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अग्नि, वायु और सूर्य—इन तीन देवताओं में ही अन्य देवताओं का अन्तर्भाव करके इस मन्त्रका अर्थ सूर्यपरक लगाया है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे अन्य देवताओं को नहीं मानते। आज चन्द्रलोक में निवासकी चर्चा चल रही है। चन्द्रमा सबसे नीचे है। उसके ऊपर तो अभी बुधलोक है, उसके उपर सूर्यलोक है। वहाँ तक पहुँचने में वैज्ञानिकों को अभी कई सहस्राब्दियाँ लगेंगी, पर वेद तो पहुँछ एनी एवं यजमानों को गोलोक में निवासके लिये कह रहे हैं।

### २-भगवान् विष्णुके अवतार धर्मरक्षा एदं लोकहितके लिये होते हैं

शीविष्णुका कार्य है—प्रजाका पालन । अतः प्रजाकी रक्षाके निमित्त अवतार भी भगवान् विष्णुके ही होते हैं। कई अवीचीन व्यक्ति श्रीमहेवीभागवतपुराणके आधारपर भीविष्णुके अवतारोंकी निन्दा दिखळाते हैं। पर यह उनकी पूछ है।

भीमहेवीभागवतपुराणमें स्तष्ट कहा गया है— पर्य युगे जुने विष्णुस्वताराननेकवाः। फरोति धर्मरक्षार्य प्रज्ञा श्रेरिको खुराम्॥ (४।२।१७)

इस इलोकर्मे भगवान् विष्णुके अवतार युग-युगमें धर्म-रक्षार्थं ही वताये गये हैं।

ततस्तेनाथ शापेन नष्टे धर्मे पुनः पुनः। कोकस्य च हितार्थाय जायते मानुषेष्विह॥ (४।१२।९)

यहाँ भी उक्त पुराण शापके कारण अवतारका प्रयोजन लोक-कल्याण ही दिखलाता है।

#### ४-शिव-विष्णुकी एकता

कई व्यक्तियोंका विश्वास है कि पुराणोंमें शिव एवं विष्णुकी अनेकता बताकर प्रजामें कलहका सूत्रपात किया गया है; परंतु हम समझते हैं कि यह कथन अदूर-दर्शियोंका है।

शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके सृष्टि-खण्डमें कहा गया है— 'त्रिधा भिन्नो हाहं विष्णो ब्रह्मविष्णुभवाख्यया ॥'

(9140)

शिवजी कहते हैं कि 'मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन नामोंसे तीन भागोंमें बँटा हुआ हूँ।' यहाँ उपाधि-भेद बताया गया है।

नारदपुराणमें इन देवोंका परस्पर अमेद कहा गया है--

हरिशंकरयोर्मध्ये ब्रह्मणश्चापि यो तरः। भेदं करोति सोऽभ्येति नरकं भृष्टशदाक्णम्॥ हरं हरिं विधातारं यः पञ्चत्येकक्षिणस्। स याति परमानन्दं शास्त्राणामेष निश्चयः॥ (६।४८-४९)

'जो शिव, ब्रह्मा और विष्णुमें मेदका प्रसार करता है, वह घोर, नरकमें जाता है। जो इनमें एकता देखता है, वह परमानन्दको प्राप्त करता है—यही शास्त्रोंका निश्चय है।

इसारे यहाँ साम्प्रदायिक कलहोंका सूत्रपात नहीं दुवा करता । देखिये—'इन्द्रे चि' (अष्टा० २ । २ । ३२ )— इस पाणिनीय सूत्रसे 'विंग्संज्ञावाटा शब्द पहले रखा लाता है। इसका उदाहरण है—'इरिइते'। 'इरि विष्णुको कहते हैं, 'इस महादेवको । कहर शैव भी इस सूत्रके अनुसार प्रत्येक दशाम 'हरिंग को पहले ही रखेगा। 'हरहरी' कहना अग्रद माना हान्या। एक अन्य सूत्र है—'अल्पाच्तरम्' (अष्टा० २ | २ | ३४ ) । इस सूत्रके अनुसार थोड़े अचींवाला पहले ही रहेगा । जैसे—'शिवकेशवी'—यहाँ थोड़े अच्वाला 'शिव' शब्द पहले ही रहेगा और बहुत अचींवाला 'केशव' शब्द पीछे । कट्टर वैष्णव भी 'केशव-शिवौ' कभी नहीं कहेगा; नहीं तो अशुद्धता होगी ।

एक और पाणिनिसूत्र है—'अजाद्यदन्तम्' (२।२। ३३)। इसके अनुसार अजादि और अदन्तको पहले ही लिखा जाता है। इसका उदाहरण है—'ईशकृण्णों'। यहाँ वैष्णव भी ईश (महादेव) को पहले ही रखेगा।

इससे स्पष्ट है कि हमारे यहाँ साम्प्रदायिक कलहोंकी सृष्टिके लिये स्थान नहीं है ।

#### ५-अवतार एवं उसके प्रयोजन

पहले हम बता चुके हैं कि अधर्मके निवृत्त्यर्थ जहाँ मानुषी शक्ति सफल नहीं हो पाती, वहाँ भगवान्की दिव्य शक्ति वैकुण्ठधामसे मनुष्यलोकमें अवतीर्ण होती है । वे अवतार कर्मभूमि भारतवर्षमें ही होते हैं और यह भारत संसारका केन्द्र होनेसे इसमें सब ठीक-ठाक हो जानेपर अन्यत्र भी सब ठीक-ठाक हो जाता है ।

### ६-भगवानुके अनन्त अवतार

जहाँ किसी आपत्तिमें पड़े हुए सजनकी भगवान्के द्वारा जिल-किसी भी रूपमें रक्षा होती है, वही रूप वहाँ अवतार माना जाता है। इसीलिये कहा गया है—'भवतारा द्यसंस्येयाः'।

### ७-भगवानुके पूर्णावतार

भगवान्के पूर्णावतार दो हैं — एक श्रीराम, दूसरे भी कृष्ण । श्रीराम सूर्यवंशके अवतार हैं । सूर्यकी बारह राशियाँ होती हैं । उन राशियोंमें भगवान् सूर्य पूर्ण होते हैं । अतः सूर्यवंशी श्रीराम भी पूर्णावतार हैं । शिक्कणचन्द्र चन्द्रवंशके अवतार हैं । चन्द्रमाकी सोल्ह कलाएँ होती हैं । अतः श्रीकृष्ण भी सोल्ह कलाके पूर्णावतार हैं ।

#### ८-अंशावतार

वेदोंमें वामनावतारका अधिक वर्णन मिलता है—'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम् ।' (ऋक्०१।२२। १७)। 'विचक्रमे' में 'वेः पाद्विहरणे' (अष्टा०१।३। ४१) इस सूत्रके अनुसार पाँव रखनेके अर्थमें 'विंग् पूर्वक 'क्रम' घातुसे आत्मनेपद होता है। वामनावतारमें तीन डग रखना इतिहास-प्रसिद्ध है। उन्हींमें सारा ब्रह्माण्ड व्यात हो गया था, ऐसा मन्त्र हमने आरम्भमें भी दिया है।

वराहात्रतारका भी संकेत वेदमें आया है—'बराहेण पृथिवी संविदाना स्कराय वि जिहीते सृगाय ॥' (अथर्व० १२ । १ । ४८ ) । यह मन्त्र 'पृथिवीस्क्रा' में है । पृथिवीके उद्धारमें वराहावतारका नाम आता है । उक्त मन्त्रमें वराह, स्कर, मृग शब्द इस विषयको स्पष्ट करते हैं ।

'कुचरो गिरिष्ठाः' (यजु०, माध्यं० ५ । २० ) के भाष्यमें उवट-महीधरने मत्स्य-कूर्मादि अवतारोंका स्मरण किया है । विष्णुभरावान् प्रजाके पालक हैं । जब प्रजापर अत्याचार होने लगता है, तब वे अवतार घारण करके उस अत्याचारका विनाश करते हैं ।

अवतारकें, बीज वा सिद्धान्त वेदमें मिलते हैं, यह हम पूर्वमें सूचित कर चुके हैं । पुराणोंमें उसीको अङ्कुरित, प्रक्षवित, पुष्पित एवं फलित करके उसे उपवृहित किया गया है । इन विषयोंकी अत्यन्त स्पष्टता हमारी 'श्रीसनातन-घर्मालोकः क की प्रन्थमालामें देखी जा सकती है । उससे धर्मविषयक सभी आशङ्काएँ दूर हो सकती हैं।

-----

क श्रीसनातनदर्मालोक अन्यमालाके अन्यत ११ पुष्प निकदः चुके हैं। १२ वें पुष्पकी तैपारी हो रही हैं। १-२ तथा प्रतीय पुष्पका दितीय संस्करण भी हो चुका है। ४-५ पुष्प समाप्त हो चुके हैं। प्रायः प्रत्येक पुष्पके पृष्ठ एक सहस्रकें काभग होते हैं। अतः मँगानेवालोंको उन्हें आलोक अन्यमाला, फर्स्ट की १९ पो०—लाजपतनगर, नयी दिस्ली २४' से मँगाना चाहिये।

# अन्यक्त विष्णुकी उपासना

( लेखक-डा॰ श्रीयुत्त नी. नरदाचारी )

वैष्णव सम्प्रदाय उस सम्प्रदायका नाम है, जो विष्णुकी भगवत्तामें विश्वास करता है और अन्य देवताओंकी आशा छोड़कर केवल विष्णुकी उपासनाका पक्षपाती है।

संसारकी ृयथार्थतामें विश्वास करनेके कारण वैष्णव सम्प्रदाय विष्णुको अन्यक्त और न्यक्त—दोनों मानता है। हैसे—

एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः। अन्यक्तन्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे॥ (विष्णुपुराण १।२।३)

'जो एक होकर भी नाना रूपवाले हैं, स्थूल-सूक्ष्म हैं, अन्यक्त (कारण) एवं न्यक्त (कार्य) रूप हैं तथा [अपने अनन्य भक्तोंकी] मुक्तिके कारण हैं, उन श्रीविष्णुभगवान्को नमस्कार है।

अन्यक्तरूपमें प्रभु इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे हैं और कारणावस्थामें हैं तथा न्यक्तरूपमें वे कार्यावस्थामें अवस्थित हैं, जो उनका स्वयंरूप है।

अन्यक्तरूप केवल ज्ञान है, जिसमें सन्त, रज और तमसे निर्मित प्रज्ञतिका छेश भी नहीं है । वैकुण्ठ, जहाँ वे अव्यक्तरूपमें उपस्थित रहते हैं, अप्राकृतिक है अर्थात् प्रकृतिसे निर्मित नहीं है; बिल्क वह शुद्ध एत्वसे बना है।

यथा---

'अप्राकृतं सुरैर्वन्यस्'—('जितन्ते' स्तोत्र २। २०) उस अवस्थामें वे 'सदाविष्णु' कहलाते हैं और वासुदेवके साथ उनका तादातम्य होता है। सदाविष्णु ज्ञानस्वरूप हैं (विष्णुपुराण ६।४।४३) और ज्ञान, वीर्यं, वल, ऐश्वर्यं, शक्ति और तेज—इन, छः गुणेंसे निर्मित उनका श्चरीर है। वे हेय गुणोंसे मुक्त हैं, इसी कारण 'निर्गुण' कहळाते हैं। यथा—

हानहाफिरडेश्वर्यवीर्यतेनांस्यहोस्तः । सनवर्यन्द्रवाच्यानि दिना हेर्येर्गुनाहिनिः ॥ (विष्णुपुराण ६ । ५ । ७९ )

पत्याग करनेयोग्य [त्रिविष ] प्राकृत गुण [और टलके परिणाम बढेरा ] साविको ष्टोदकर शान, शकि, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही 'भगवत्' शब्दके वाच्य हैं।"

उनके कोई नाम-रूप नहीं हैं। मनुष्य उनका अनुभव न कर सकनेके कारण अवताररूपमें उनकी अर्चना करता है। यथा—

नासरूपं न यस्यैको योऽस्तित्वेनोपलभ्यते॥ यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः। अपदयन्तः परं रूपं नमस्तस्मै महात्मने॥ (विष्णुपुराण १।१९।७९-८०)

'जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी अद्वितीय सत्तासे उपलब्ध होते हैं, जिनके पर-स्वरूप-को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार-शरीरोंका सम्यक् अर्चन करते हैं, उन महात्माको नमस्कार है।'

महाभारतमें इस अव्यक्त विष्णु और केशवको अभिन बतलाया गया है। यथा—

यत्तदक्षरमन्यक्तममृतं ब्रह्म शाश्वतम्। बदन्ति पुरुषच्यात्र केशवं पुरुषप्रमम्॥ (शान्तिपर्व २१०।१४)

'पुरुषसिंह ! पुरुषोत्तम केशवको ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत एवं सनातन ब्रह्म कहते हैं।'

प्रभुका अन्यक्त स्वरूप इन्द्रियोंकी पहुँचरे परे है । केवल सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा वे जाने जा सकते हैं । यथा—

'भतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं लिङ्गेर्च्यक्तेर्न मीयसे।' (महाभारत, शान्तिपर्व २०९ दाक्षिणात्म पाउ)

'इन्द्रियातीत परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। व्यक्त किङ्गोंद्वारा आपका ज्ञान होना असम्भव है।'

सदाविष्णु अन्यक्त हैं, मन्त्रमें स्थित हैं और जप तया योग-साधनाके द्वारा उनकी उपाधना होती है। योगके आरम्भमें महाविष्णुकी पूजा की जाती है—

हर्वमिक्सियो विज्युः स्वरूपं बहुनः परम्।

मूर्तं वर्षोनिभिः पूर्वं वंशासम्भेषु चिन्यवे॥

(विज्ञुसन् १। २२। ६१)

'सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मके पर-खरूप तथा मूर्त-स्वरूप हैं) जिनका योगिजन योगारम्भके पूर्व चिन्तन करते हैं।

वह शानके द्वारा जाना जाता है। यथा—
'ज्ञानदृश्यो ह्यसौ स्मृतः।'
(महाभारत, शान्तिपर्व ३५१। २)

यह यौगिक साधना 'मानसयाग' और 'बहिर्याग'

कहलाती है तथा लक्ष्मीतन्त्र अ० ३६, परमेश्वरसंहिता अ० ५, श्रीप्रश्नसंहिता अ० ३, श्रहिर्बुध्न्यसंहिता अ० ३१ श्रीर सनत्कुमारसंहिता, ऋषिरात्र अ० ३ में वर्णित है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अति प्राचीन कालमें योग-साधनके द्वारा अव्यक्त विष्णुकी उपासना होती थी। उस समय, जैसा कि परमेश्वरसंहितासे स्पष्ट होता है, व्यक्त विष्णुकी उपासनामें भी योगिक साधनाकी आवश्यकता पड़ती थी।

# वैदिक विष्णु

( केखक—डॉ० श्रीमुन्शीरामजी शर्मा (सोम' )

व्याकरणके अनुसार 'विष्णु' शब्द 'विष्तु' धातुसे वनता है, जिसका अर्थ है—व्यापक होना । ''वेवेष्टि, व्याप्नोति इति विष्णुः--जो सबमें व्यापक है, वह 'विष्णु' है ।'' परात्पर सत्ता सर्वव्यापक होनेके कारण विष्णु कही जाती है। इसी व्यापकताके भावको लेकर अन्य शक्तियोंको भी विष्णुकी संज्ञा प्राप्त हुई है । सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा लोक-लोकान्तरोंमें व्याप्त हो जाता है और सबको प्रकाशमय बना देता है; अतः सूर्यको भी 'विष्णु' कहा जाता है। 'श्रतपथ ब्राह्मण'में यज्ञको भी 'विष्णु' कहा गया है-- 'यज्ञो वे विष्णुः'। यज्ञकुण्डमें जो आहुतियाँ पड़ती हैं, वे अग्नि और वायुके संसर्गसे वायुमण्डलमें व्याप्त हो जाती हैं। यजमान यज्ञ करता है, परंतु उस यज्ञका फल बहुत दूर-दूरतक पहुँचकर अनेक रोगोंका शमन करता है। प्रजामें स्वास्थ्यका संचार करता है और यजमानको भी समृद्ध बनाता है । यहाँके कई भेद हैं। उनमें आज्यकी तो विभिन्नता रहती ही है, उनके प्रयोगमें मन्त्रपाठ भी विभिन्न होते हैं। जो सामग्री अश्वमेघ-यज्ञके लिये है, उसका प्रयोग सौत्रामणि-यज्ञमें नहीं हो सकता। जो सन्त्र वाजपेयमें पढ़े जाते हैं, वे अश्वमेधमें नहीं । यह विभिन्नता सोद्देश्य है । यजमानकी जैंदी कामना है, वैंदी ही यग्रकी स्तमग्री होनी चाहिये और तब्तुकुल ही मन्त्रपाठ होना चाहिये । सामग्री तथा मन्त्र दोनोंमें चिक निहित है। एस प्रकार यश और उसके अनेक सेंद कई इष्टियोंने यनमान तथा प्रजा—दोनोंको लाभ पहुँचाते हैं। इसी व्याप्तिके कारण यज्ञको भी 'विष्णु' छंज्ञा प्राप्त हुई है। देग्णववर्मकी न्यापकताका भी वही आबार है । आप भट्टे ही

अपने अन्तस्तलमें शाक्त हों और भले ही वाहरसे अपनेको श्रेव घोषित करते हों, परंतु सभीमें आपका रूप वैष्णव ही होना चाहिये । व्यक्ति संकीणं है तो समाज व्यापक है। गुजराती गीतमें, जो महात्मा गांघीको अत्यन्त प्रिय था, इसी व्यापक भावनाका समावेश है—

प्वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाणे रे 1°

अपनी पीड़ाका अनुभव तो सभीको होता है; परंतु वह व्यक्तिगत है, एक शरीरतक सीमित है। पराई पीड़ामें व्यापकताका भाव है। यही 'वैष्णवता' है।

विष्णुकी व्यापकतामें तीन पद हैं। श्रुति भगवतीके शब्दोंमं—

अति पदा विचक्रसे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
 अतो धर्मणि धारयत् ॥
 (यजुर्वेद ३४ । ४३ )

विष्णु 'गोपा' हैं । 'गो' का एक अर्थ भूमि है, दूसरा गौ और तीसरा किरण अथवा इन्द्रिय । विष्णु पृथ्वीका पालन करनेवाले हैं । पृथ्वीका अर्थ पृथिवी भी है और उपलक्षणहारा उससे समस्त ब्रह्माण्डका भी बोध होता है । परम प्रभु निखिक ब्रह्माण्डका पालन करनेवाले हैं, अतः वे 'नोपा' हैं । 'इहस्पति' छन्दमें भी कुछ इसी प्रकारकी विदेशा है—

हुहतां—जगतां पतिः इति पृहस्पतिः। व्रह्माण्डमें 'व्रह्म' शब्दका अर्थ 'बृहत्' ही है। जो 'बृहत्'— व्रह्माण्डोंका घारण और पाटन करनेवाळा है, उसे 'बृहस्पति' भी कहा जा सकता है। गोका को भी। अर्थ है, उसमें भी एक विशेष तत्त्व सिक्रिय रहता है। गौ सरल है, सास्विक है, उसका दुग्घ तेजोमय है। आँखोंकी ज़्योतिके लिये गोहुम्ब अत्यन्त लाभकारी माना गया है। समाजमें ब्राह्मण इसी 'गो' का प्रतिनिधि है। उसमें भी सरलताके साथ तेजोमयता रहती है और गौ जैसे स्वास्थ्यके क्षेत्रमें अनदान-प्रक्रियामें लाभकारी है, वैसे ही ब्राह्मण ज्ञान-दानमें, प्रकाश-वितरणमें । आर्य-संस्कृतिमें गौ और ब्राह्मण-दोनोंका प्रतिपालक वन्दनीय समझा गया है। भगवान इन दोनोंमें निहित सरलता और प्रकाशके रक्षक हैं ! भोग्का अर्थ इन्द्रिय या किरण भी है। शरीरके भीतर भरा हुआ चैतन्य इन्द्रियोंके द्वारा ही बाहर अभिन्यक्त होता है। सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा ही प्रकाशको विकीर्ण करता है। भगवानकी किरणें या इन्द्रियाँ वे महापुरुष हैं, जो भगवान्के अपने बनकर समग्र समाजके लिये जीवन-धारण करते हैं। इन्हें 'विभूति' भी कहा जाता है। भगवान्की ये दैवी विभूतियाँ मानो भगवान्की किरणें हैं। विष्णु 'गोपा' होनेके साथ 'अदाभ्य' भी है। 'अदाभ्य'का अर्थ है—जिसे कोई। न दबा सके। लैकिक राजाओंको उनके मन्त्री या सेनापति दवा लेते हैं। जायसीने कविको भी इसी प्रकारका लिखा है— 'राजहु सों राखें अरगका ।' परंतु भगवान् विष्णु ऐसे राजा नहीं हैं। वे 'अदाभ्य' हैं, उन्हें कोई अर्गला या बन्धनमें नहीं रख सकता। वे निर्वन्थ हैं और समग्र प्रपञ्चको अपने शासनमें अनुवद्ध कर रहे हैं। वायु उन्हींके निर्देशमें गतिमान् बनता है । अग्निकी दाहकता उन्हींके कारण है । वे सूर्योंके भी सूर्य हैं । जीव उन्हींके शासनमें आवद रहकर विविध योनियोंमें भ्रमण करता है। जीव क्लेश, कर्म-विपाक और आशय—तीनोंसे परामृष्ट हुआ अपनी स्वाधीनता खो बैठता है। परंतु भगवान् इस प्रकारके क्लेश-कर्मादिके बन्धनसे पृथक् हैं। न उन्हें क्लेश दवा सकते हैं और न वासनाएँ । अपने इसी स्वभावके कारण वे धर्मीको धारण कर रहे हैं। भगवान्के धर्म सुजन, पालन तथा संहारमें एक ओर दिखायी देते हैं, तो दूसरी ओर उनके धर्मोंका प्रकाश जीवोंके कर्म-फल-भोगमें दृष्टिगोचर होता है। इन सबसे भी ऊपर है उनका कारूण्य, जो भक्तींपर तरण-तारणके रूपमें तथा उनके रक्षणमें दिखायी देता है। कवीरने अपने भगवान्को छप्पर फाइवार देनेवाला लिखा है। पाइविल्में काइस्ट एक रोटीसे अनेक संतोंको तृप्ति देते हैं।

म्साका वृत्तान्त भी ऐसा ही है। नानक, नामदेव आदि भक्तोंके सम्बन्धमें इसी प्रकारकी गाथाएँ प्रचलित हैं। इन संतोंके पास भगवान्के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अपना नहीं था । प्रभुकी यह करणा समीको अपने जीवनमें अनुभूत होती है। एक दिन पहले ताप अपनी भीषणतासे संसारभरको संतप्त कर रहा था। दूसरे ही दिन आँघी आयी और पानी बरसा। जगत् और जीव सभी प्रसन्न हो उठे । यह कौन है, जो संतापकी विभीषिकामें अपनी कारुण्य-वर्षा करके सबको आह्वादित करता रहता है ? सघन घन अपनी नीलिमामें आकर्षण रखते हैं तो विद्युत् अपनी तड़तड़ाहटमें भूकम्प पैदा कर देती है। प्रभुके ये दो रूप उनकी करुणाके ही दो पार्व हैं। दोनोंमें उनकी करणा छिपी पड़ी है। मानवके सुख-दु:खमें विवेकी पुरुष उसीकी किरणोंके दर्शन करते हैं। वेदने इन्हें 'केतु' कहा है-- 'देवं वहन्ति केतवः।' ये केतु हैं, ध्वजाएँ हैं, किरणें हैं, जो प्रभुका ज्ञान कराया करती हैं; उसके अस्तित्वका भान इन्हींके द्वारा हुआ करता है-

#### 'ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्ति'

'शानकी एक-एक किरण उस प्रभुतक पहुँचानेवाली है।' धर्मोंका धारण इस प्रकार प्रभुके द्वारा ही हो रहा है और विष्णुकी प्रभविष्णुताका शापक है। तीन पग क्या हैं ! महर्षि वास्कने तीन पर्गोंकी व्याख्यामें पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोकका नाम लिया है। सूर्यके पग इन्हीं तीन स्थानोंपर पड़ते हैं। दिव्यताका आधान पृथ्वीपर, अग्निमें, उसके ऊपर अन्तरिक्षस्थानीय विद्युत्में और उसके भी ऊपर युस्थानीय सूर्यमें है। यह दिव्यता ही हमें प्रभुतक ले जाती है, उससे संधि करा देती है।

पुरुषसूक्तमें इन तीनों पर्गोको 'एकपाद' कहा गया है। त्रिपाद इनसे भी ऊर्ज तथा अमृतरूप माने गये हैं। एकपादमें रचना है, प्रकृति-प्रसार हे, जीगोंके नाना योनिगत रूप हैं, तो त्रिपाद् इस प्रपञ्चसे शून्य एकान्त अमृत अवस्था है। निम्नाङ्कित मन्त्रमें इन दोनों स्थितियोंका वर्णन उपलब्ध होता है—

यस्य त्रीपूर्ण सञ्चन पदान्यक्षीयमाणाः स्वधया मदन्ति।
य उ त्रिधातु पृथिवीमृत द्याः
मेको दाधार भुवनानि विश्वा॥
(श्वादेद १ । १५४ । ;

भगवान्के त्रिपाद् या तीन पद मधुसे पूर्ण, अक्षीय-माण-कभी क्षीण न होनेवाले और स्वधा अर्थात अपनी धारण-राक्तिसे सम्पन्न हैं और निरन्तर आनन्दसे परिपूर्ण हैं। एक पदमें जो पृथ्वीसे धावातकका फैलाव है। वह त्रिधात अथवा त्रिगुणात्मक है। यह त्रिगुणात्मकता प्रकृतिकी है। सत्त्व-रज-तम—तीन गुणोंका ही न्यूनाधिक्य इस ब्रह्माण्डभरमें प्रतिभात हो रहा है। द्यावामें सत्त्वगुणका आधिक्य है, मध्यस्थानीय लोकोंमें रजका और पृथ्वीमें तमका। परंतु न पृथ्वी सत्से शून्य है और न द्यावा तमसे । तीनों ही गुण कहीं अधिक, तो कहीं न्यूनमात्रामें ब्रह्माण्डभरमें पाये जाते हैं। तीनोंकी साम्यावस्था मूल प्रकृतिमें है । इस त्रिधातु अर्थात् त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्डको, जिसमें अनेक भुवन संस्थित हैं, एक सर्वव्यापक विष्णु भगवान् ही धारण कर रहे हैं। वे एक हैं, परंतु बड़े आश्चर्यमय हैं और अपने व्रतोंके कारण महान् उग्र अर्थात् तेजस्वी भी हैं। विष्णुकी इन्हीं विशेषताओंका द्योतक निम्नाङ्कित मन्त्र भी है-

'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम् । समूदमस्य पार्सुरे स्वाहा ॥' ( यजुर्वेद ५ । १५ )

जिसे हम त्रिपाद् पुरुषकी संज्ञा देते हैं, उसे परम पद भी कहा जाता है। इस परम पदको प्राप्त करनेके लिये तीन साधनोंका वर्णन वेदमें हुआ है—

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवा स्तः सिमन्धते । विष्णोर्थत् परसं पदम्॥ (यजु॰ ३४।४४) तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्॥ (वही ६।५)

परम पदकी प्राप्ति उन्होंको होती है, जो जागरूक, सावधान तथा पुरुषार्थशील होते हैं, जो विप्रं अर्थात् व्यापक शानवाले हैं और जो विपन्यु अर्थात् मक्त हैं। इन्हों तीन विशेषताओंको काण्डत्रयका नाम भी दिया गया है; शानकाण्ड, कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्ड तीनों मिलकर प्रमु-प्राप्तिके साधन बनते हैं। इन तीनों साधनोंका समन्वय स्तूरि शब्दमें होता है। स्तूरि शानी है, कर्मकाण्डी है तथा मक्त है। दूसरे मन्त्रमें इसीलिये कहा गया है कि विष्णुके परम पदका दर्शन सूरियोंको सदेव होता रहता है। धावामें जैसे सूर्य ऑख बनकर विस्तृत होता है, फैलता है, वैसे ही परम पदमें प्रकाश फैला हुआ दिखायी देता है। विष्णुसूक्तमें अनेक सींगोंवाली तथा गर्भवती गौओंका भी वर्णन आता है।

सूर्यकी किरणें भी अनेक सींगींताली गायें हैं। सूर्यकी किरणोंमें सात रंग माने जाते हैं। सूर्यको हजारों रिसयों- वाला भी कहा जाता है। इसी आधारपर वह सहसाक्ष, अजर और भूरिरेता भी है। सूर्योंके भी सूर्य विष्णुभगवान् हैं। पुरुप- सूक्तमें उन्हें सहस्रों सिरों, सहस्रों आँखों और सहस्रों पैरोवाला कहा गया है। यह सब दश्यात्मक प्रपञ्च उसीकी महिमा है। इस विश्वका एक-एक भाग प्रभुकी महिमाका व्याख्यान कर रहा है। भगवान् विष्णु इससे भी श्रेष्ठ हैं और इस समग्र विश्वको अतिकान्त करके विद्यमान हैं। हमारे ऋषि तो ऐसी वात कहते ही रहे हैं, पश्चिमके वैज्ञानिक भी अब इस अतिकान्त अवस्थाका उल्लेख करने लगे हैं।

'Transcendentalism', पर अनेक यन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। जर्मनीका प्रसिद्ध कूटनी तिवेत्ता तथा दार्दानिक नीत्री भी इस अतिकान्तवादमें ।विश्वास रखता था । वह कहा करता था कि इन चर्चवालोंने ईश्वरको मार डाला है, परंतु साथ ही उसकी यह आस्था भी थी कि कोई तत्त्व इस ब्रह्माण्डको अतिक्रान्त करके भी विद्यमान है। पश्चिमके वैज्ञानिकॉर्मे सर जेम्स जीन्स, एडिंगटन तथा आइन्स्टीनके नाम भी उल्लेखनीय हैं। ये सभी वैज्ञानिक सर्वव्यापक परमात्मा-की सत्तामें विश्वास रखते हैं। वेदने सृष्टिके आदिमें ही कह दिया था-- 'ज्ञानकी एक-एक किरण हमें विष्णुभगवान्-तक ले जाती है; वह एक है, परंतु उसे विभिन्न वाणियोंमें विभिन्न नामोंद्वारा पुकारा गया है। विष्णु जहाँ सर्वञ्यापक हैं, वहाँ वे अनन्तकर्मा, अनन्तदानी और अनन्त रक्षण-राक्तियोंसे समवेत भी हैं। उनके कर्म हम जीवोंके-से कर्म नहीं हैं। हमारे कर्म-कलापमें कभी नियमबद्धता होती है और कभी नियम-राहित्य; कभी वरणीय व्रत रहता है। कभी नहीं | इस अपने कर्मोंमें वर्तों और नियमोंका संयोजन या तो महान् पुरुषोंके आचरणोंको देखकर करते हैं या प्रभुकी कृति अर्थात् सृष्टिमें नियमों और वर्तोको देखकर; और उनसे शिक्षा ग्रहण करके व्यवस्थित जीवनकी ओर प्रयाण करते हैं । प्रभुकी सृष्टिमें सर्वत्र व्यवस्था है, नियम-बद्धता है । यहाँका एक-एक ग्रह, एक-एक पिण्ड और एक-एक लोक वतमय है। यह वत इन्हें स्वभावसे ही प्राप्त है। सभी वर्तोंके अनुकूल चल रहे हैं। सभीका पथ खिसा-का पथ है, स्वस्ति वतबद्धतामें है, अवतमें नहीं । निम्नाङ्कित मन्त्र इसी तथ्यका प्रतिपादन कर रहा है-

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पश्चे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ (यजुर्वेद ६ । ४ )

इन्द्र इन्द्रियोंका अधिष्ठाता जीवात्मा है। उससे सखाः जो सदैव संयुक्त है, विष्णु है। हमें उसके सखा-भावतक पहुँचनेके लिये व्रती बनना पड़ता है। ये व्रत हमें उसकी कृतिमें दिखलायी देते हैं । सूर्य नियत समयपर हमारे सामने उदय होता है और नियत समयपर अस्त हो जाता है। चन्द्रमाकी गतिमें कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष कमबद्ध रूपमें आते रहते हैं। इसमें कहीं वकता नहीं आ पाती। जैसे सभीका यह सहज स्वभाव बना हुआ हो। सभी ब्रह्माण्डीय विघानमें चल रहे हैं। श्रद्धा और तपकी भावना सबके साथ एंलग्न है। विनीत भावसे जैसे सब-के-सब एक-दूसरेकी पहायता करते हुए सेवावती बने हुए हों। प्रभुके दारा धारित-स्थापित इन व्रतोंको देखकर ही हम अपने जीवनमें सहज स्वभावका आधान करते हैं, सदाचारी बनते हैं, आचारपरायण वनकर अपने तथा अपनोंके विकासमें पुरुषार्थ-शील होते हैं, तपश्चर्या करते हैं और जैसा गीता कहती है-'श्रदामयोऽयं पुरुषः', हम श्रद्धावान् वनते हैं। मानव अपने व्यक्तित्वका विकास इन्हीं व्रतोंका आश्रय लेकर करता है। विष्णु 'उरुगाय' हैं। उनकी कीर्ति-गाथा, उनका विक्रम प्रशंसनीय है। वे पार्थिव तथा उत्तरसधस्य—दोनोंके स्तम्भ हैं। समस्त भुवन उन्हींके अंदर निवास 'अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा' । हमारी स्तुति उन्हींके लिये की जानी चाहिये। दिन्यताकी कामना करनेवाले उन्हींके निर्देशित पथपर चलकर आनन्द प्राप्त करते हैं-- 'नरो यन्न देवयवो मदन्ति । मधुका उत्स इन्हीं विष्णुके परमपदमें है। यह परमपद अपनी विशिष्ट दीप्तिसे दीप्तियान् है। भुग्वेद १।१५६। २ तथा ३ में विष्णुको पूर्व्य और 'जगत्का उत्पादकः कहा गया है । इसी खलपर यह भी कहा गया है कि 'उनके नामका कीर्तन स्तोता या भक्तको यश तथा श्रीसे सम्पन्न कर देता है।

'शतपथ ब्राह्मण'में यशको प्विष्णु' और ऋग्वेदके 'पुरुप-सूत्त'में पुरुपको 'यश' माना गया है। ऋपियोंने यशका आरम्भ और धर्मको स्थापना इसीके आधारपर की। जीवनके समस्त नियम उन्होंने यहींसे प्राप्त किये। वैष्णव आचारोंने पुरुष और विष्णुमें एकता स्थापित की है। वैदिक वास्त्रयमें हिरण्यगर्भ, प्रजापित और क—तीनों विष्णुवाचक हैं। विष्णुका एक अर्थ सूर्य भी है। सूर्यकी पूजामें वेदकें हिरण्यगर्भ (प्राजापत्य)-सूक्तका प्रयोग भी होता रहा है।

इन्द्रका और विष्णुका भी योग है। ऋग्वेदमें अग्नि तथा इन्द्रके लिये सर्वाधिक सूक्त आते हैं। विष्णु इन्द्रके योग्य सखा हैं (इन्द्रस्य युज्यः सखा)—ऐसे स्थलोंपर इन्द्रका अर्थ आत्मा और विष्णुका अर्थ परमात्मा है। ऋग्वेदमें आत्मा और परमात्मा—दोनोंको 'सयुजा' तथा 'सखा' कहा गया है। ऋग्वेदमें विष्णुको जो 'त्रिविकम' कहा गया है। वह भावी पौराणिक गाथाओंका आधार बना है।

ऐतरेय ब्राह्मण १ । १ । १ में अग्निको 'अवम' और विष्णुको 'परमदेव'का अभिधान दिया गया है। इन दोनोंके बीचमें अन्य सब देव हैं। इस कथनमें विष्णु सूर्य और पखहा दोनोंका अर्थ देते हैं। परवर्ती साहित्यमें इन्द्र और विष्णुकी प्रीति-स्पर्धाका भी उल्लेख हुआ है। विष्णुपुराणमें दुर्वीसाके शापसे इन्द्रकी श्री छीनी जाती है और वह विष्णुकी बन जाती है । श्रीमद्भागवतमें विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण इन्द्रको पराजित करके स्वर्गसे पारिजात वृक्षको लाते हैं। वे इन्द्रकी पूजा मिटाकर गोवर्धनकी पूजाका प्रचार करते हैं। भागवतधर्मकी कथाओंमें एक छिपी है। यह विशेषता है—स्वर्गप्राप्तिकी दिलानेवाले याज्ञिक कर्मकाण्डका खण्डन और उसके स्थानपर भागवत भक्तिकी प्रतिष्ठा । 'स्वर्गकामो यजेत'के स्थानपर उन्होंने मिकको स्वर्गसे और मुक्तिसे भी वदकर स्थान दिया। भागवतींने रुद्र और विष्णुकी अभिन्नताका प्रतिपादन अवस्य किया है। पद्मपुराणके भूमिखण्ड, अ० ७१ के निम्नाङ्कित ब्लोक इसी तथ्यका उद्घाटन करते हैं। तीनों देवोंकी एकता भी इसी खलपर दिखायी गयी है-

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णेते शिवरूपिणे । शिवस्य हृद्ये विष्णुर्विष्णोश्च हृद्ये शिवः॥ एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। त्रयाणासन्तरं नाम्ति गुणभेदाः प्रकीतिताः॥ (७१ । १९-२०)

श्रीविज्युरूपधारी दिव और श्रीदावनतथारी विज्युको
 नमस्कार है । श्रीदावके हृदयमें विज्यु और श्रीविज्युके

एदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं। तहा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकरूप ही हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद वतलाया गया है।

विष्णुपुराण ५ । ३३ । ४९ भी यही कहता है— भविद्यामोहितात्मानः पुरुषा सिन्नदर्शिनः । वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावसोरन्तरं हर ॥ 'हे हर ! जिन छोगोंका चित्त अविद्यासे मोहित है, वे भित्तदर्शी पुरुष ही हम दोनोंमें भेद देखते और वतलाते हैं। व्रहावेवर्तः श्रीकृष्णजन्म-खण्ड उत्तराई ७३। ५३ के अनुसार — 'चतुर्भुजोऽहं वेकुण्ठे शिवछोके शिवः स्त्यम्'—शिव और विष्णु एक ही हैं। इस प्रकार विष्णु परवहाके वाचक

रूपमें भागवतोंद्वारा अधिक ख्यातिको प्राप्त हुए।

# 'सर्व विष्णुमयं जगत्'

( लेखक-पं० श्रीदेवदक्तजी मिश्र, वान्य-व्याकरण-सांख्य-रमृतितीर्य )

यह आध्यात्मिक विषय अत्यन्त दुरूह है। इसमें बड़े-बड़े विद्वानों और विज्ञानियोंकी बुद्धि भी भ्रान्त हो जाती है। यह विष्णु-तत्त्व बुद्धिके परे हैं; क्योंकि विष्णु स्वयं त्रिगुणातीत हैं और मनुष्यकी बुद्धि त्रिगुणात्मिका है। वेदोंमें भी इनका वर्णन विलक्षण रूपसे किया गया है।

ईशोपनिषद्का प्रथम मन्त्र है—

र्ण्ट्रशा वास्यमिद्द सर्व यक्ति च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीया सा गृधः कस्यस्विद्धनस्॥

अर्थात् दृष्टिगोचर होनेवाले स्थावर-जङ्गम जितने पदार्थ हैं, सभी ईश्वरसे व्याप्त हैं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण-कणमें प्रविष्ट हैं; जगत्का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, जिसमें 'ईश' अर्थात् विष्णु प्रविष्ट न हों।

'ब्रह्म' नामसे प्रसिद्ध जो एक चिच्छिक्ति है, वही तीन भागोंमें विभक्त होकर, 'ब्रह्मा', 'विष्णु' और 'शिव' नामोंसे प्रसिद्ध हुई । सृष्टि करनेका भार जिस अंशने प्रहण किया, उसका नाम 'ब्रह्मा' हुआ; पालन करनेका भार जिस अंशने प्रहण किया, उसका नाम 'विष्णु' हुआ एवं संहार करनेका भार जिसने खीकार किया, उसका नाम 'शिव' हुआ।

ये तीनों नाम लार्थक हैं । 'ब्रह्मा' शब्दका अर्थ होता है — बढ़ानेवाला । 'बृंहि बृद्धों' घातुसे 'मिनन्' प्रत्यय करनेपर 'ब्रह्मन्' शब्द वनता है । 'विष्णु' शब्दका अर्थ व्याप्त होना है । 'विष्लु च्यासी' घातुसे 'नु' प्रत्यय करनेपर अथवा 'विश् प्रवेशने' घातुसे भी 'नु' प्रत्यय करनेपर 'विष्णु' शब्दकी निष्पत्ति होती है; अतः 'विष्णु' शब्दका अर्थ सव पदार्थीमें प्रविष्ट रहनेवाला एवं सर्वत्र व्याप्त होकर

रहनेवाला होता है । इसी अभिप्रायसे 'विष्णुः सर्वगुहाशयः'—ऐसा कथन शास्त्रोंमें पाया जाता है । 'शिव'का
अर्थ होता है—कल्याण, और 'शिवं करोति इति शिवयति'
इस नामघातुक 'शिव' घातुसे 'पचाचच्' इस नियमके
अनुसार 'अच्' प्रत्यय करनेपर 'शिव' शब्द यनता है । यह
शिव-नामक अंश दुःखमय तंसारसे उद्धार करके जीवोंका
कल्याण करता है ।

मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 'दुर्गासप्तशतींंगें यह कथा आती है कि सृष्टिके प्रारम्भों प्रलयपयोधिके जलमें स्थित रोष-शय्याशायी विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ । उस समय सर्वत्र जल-ही-जल दीख पड़ता था। योगनिद्राके वशीभूत हुए विष्णुके कानोंके मैळसे मधु और कैटभ नामके दो दैत्य उत्पन्न हुए। दे दोनों जलके ऊपरी सतहपर निकल पड़े । उस समय उन्होंने लाल कमलपर बैठे हुए लाल ही वर्णके एक चतुर्मुख जीवको देखा । तव वे आश्चर्यचिकत होकर उस जीवके पास गये और उसे मारनेके लिये उद्यत हो गये । ब्रह्मा भयभीत हो गये और अपने बचनेका कोई उपाय न देख वे कमळ-नाळको पकड़कर जलके भीतर सोये हुए विष्णुके पास जा पहुँचे। वहाँ उनको निद्रित देखकर उन्होंने उच्चस्वरसे निद्रादेवीकी स्त्रति की । उस स्त्रुतिसे प्रसन्न होकर योगनिदाने विष्णुको छोड़ दिया। विष्णु जामत् होकर बैठे ही थे कि वे दोनों दैत्य विष्णुके सामने उपस्थित होकर युद्धके छिये तैयार हो गये।

विष्णुके पास उस समय कोई शस्त्र नहीं था, इसिल्ये उन्होंने अपने बाहुओंके द्वारा ही युद्ध करना आरम्भ कर दिया। विष्णुने उन दोनों दैत्योंके साथ पाँच हजार वर्षतक युद्ध किया— लमुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः॥ पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः। (दुर्गासप्तराती १।९३-९४)

वे दोनों बहुत वल्रवान् थे, अतः युद्ध करते थकते ही न थे। तब विष्णुकी मायासे उनकी बुद्धि मोहित हो गयी और उन दोनोंने अपने प्रतिपक्षी विष्णुसे वरदान माँगनेको कहा । विष्णुने कहा—'तुमलोग यदि मेरे पराक्रमसे संतुष्ट हो और मुझे वर देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथसे मारे जाओ ।' अब तो वे वड़े असमंजसमें पड़ गये; क्योंकि शत्रुके हाथसे अपनी मृत्यु चाहना वीरके लिये हास्यास्पद बात है । तब उन दोनोंने सोचा कि ''जल्रसे रहित कोई स्थान दीखता नहीं है, इसल्ये इससे कह दें कि 'तुम बिना जल्के स्थानपर हम दोनोंको मारो ।'' अस्तु, उन दोनोंने विष्णुसे यही कहा । तब विष्णुने उन्हें अपनी जाँघपर लिटाकर उनके सिरको चकसे काट डाला—

तावप्यतियलोन्मत्ती महामायाविमोहितौ॥ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो वियतामिति केशवम्॥

श्रीभगवानुवाच

भदेतामच से तुष्टों सम वध्यावुभावि ॥ किमन्येन वरेणात्र एतायिद वृतं सम ॥

ऋषिरवाच

विज्ञताभ्यामिति तदा सवैमापोमयं जगत्॥ पिलोक्य ताभ्यां गित्तो सगवान् कमलेक्षणः॥ आवां जिह न यत्रोवीं सिल्लेन परिप्लुता॥ तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता। कृत्वा चक्रेण वे छिले जयने शिरसी तयोः॥

( दुर्गासप्तश्रती १ । ९४-१०३ )

इतने यह रपष्ट हो जाता है कि प्रलयके समय सम्पूर्ण पर्वाभोको आत्मसात् करके एकमात्र विष्णु ही शेष यह जाते हैं।

4

महासारतके अनुद्यालनपर्दमें दिखा है कि 'जब युधिष्ठिर महाराजने सब धर्मोंको छुननेके पश्चाद् नेष्ठिक हहाचारी महाराज भीष्यके नोक्षधर्मके विपयमें प्रश्न किया, तब उन्होंने भएतानों बहत्तनाम-कीर्तनको सबने उत्तम धर्म बतलाया।' इथिडिस्ने पृछा— को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्॥ (विष्णुसहस्रनाम, क्लोक ३)

'आपकी समझसे सब धर्मोंमें श्रेष्ठ धर्म कौन है ? और किस मन्त्रके जपसे जीव जन्म-मृत्युरूप संसारके बन्धनसे छूट सकता है ? उत्तरमें भीष्मपितामहने कहा—

अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्तुविन्नत्यं सर्वद्धःखातिगो भवेत्॥ (वि० स० ६)

इस क्लोककी व्याख्या करते हुए श्रीशंकराचार्यजीने लिखा है कि 'जो विष्णु पड्विकाररिहत अर्थात् होना, जन्म लेना, चुद्धि प्राप्त करना, बदलना, घटना और नष्ट होना—इन छः विकारीसे परे हैं, व्यापनशील हैं, सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर एवं लोकाध्यक्ष अर्थात् निरन्तर सम्पूर्ण हक्ष्य पदार्थीं-को देखनेवाले हैं, उन्हीं विष्णुकी स्तुति करनेसे प्राणी जन्ममृत्युरूप सम्पूर्ण दुःखोंको पार कर जाता है।

विष्णुपुराणमें भी आता है—जब हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे दैत्योंने शस्त्रोंसे प्रह्लादपर प्रहार किया, तब प्रह्लादने कहो—

विष्णुः शस्त्रेषु युप्मासु मिय चासौ न्यवस्थितः। देतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधानि से॥ (विष्णुपुराण १।१७।३३)

अर्थात् मेरे स्वामी विष्णु सर्वत्यापी हैं; वे शस्त्रीमें, तुमलोगोंमें और मुझमें भी वर्तमान हें—ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हे दैत्यगण ! इस सत्यके वलसे ये शस्त्र मेरी हानि नहीं करेंगे। पुनः विष्णुपुराणमें प्रहादजीने स्तुति करते हुए कहा है—

यः स्थूलस्काः प्रकटप्रकाशो
यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः।
विस्तं यतात्येतन्विस्तहेतोर्नमोऽस्तु तस्ये पुरुषोत्तमाय॥

(दिप्युराण १ । २० । १३ )

अर्थात् जो विष्णु रएक और ग्रम—एयर्ने वर्तमान हैं, जिस्का प्रकाश प्रकाश प्रकाश है, जो अधिशानक्षणे एकंभृतमय हैं, तथापि वस्पूर्ण स्तादिने परे हैं, हो विश्वके कारण न होनेपर भी विध्व विनन्ने उत्पन्न हुआ है। उन पुन्योत्तम सगवान् श्रीविष्णुको नमस्कार है।

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है— स वा इदं विश्वममोघलीलः सजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्। भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः पाड्विंगकं जिन्नति पञ्जणेशः॥ (१।३।३६)

अर्थात् भगवान्की लीला अमोघ है। वे लीलासे ही इस संसारका सजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अन्तः करणमें छिपे रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मनके नियन्ता के रूपमें उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतन्त्र हैं। ये विषय कभी उनको लिस नहीं कर सकते।

श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीने स्तुति करते हुए कहा है— ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराज्ञनु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्त्वद्रस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुविभासि ॥ (३।९।१)

अर्थात् आज आपको बहुत दिनोंके बाद देख सका हूँ। अहो ! यह कैसे दुर्भाग्यकी बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूपको नहीं देख पाते । हे भगवन् ! आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु देखनेमें आती है, वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है; क्योंकि मायाके गुणोंके क्षुभित होनेके कारण केवल आप ही अनेक रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी इसी सर्वव्यापकताको बतलानेके लिये कहा गया है—

यो मां पर्यित सर्वत्र सर्वं च मिय पर्यित । तर्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणस्यित ॥ (६।३०)

'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव-को ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अहरूय नहीं होता और वह येरे लिये अहरूय नहीं होता।'

यद्यपि गीताके सतम अध्यायमें भगवान् श्रीकृष्णने 'रसोऽहमप्सु कौन्तेय' इत्यादि क्लोकोंसे अपनी विभूतियोंको स्वल्पमात्रामें वतलायाः परंतु उससे अर्जुनको संतोष नहीं हुआ । अतः दसर्वे अध्यायमें पुनः उन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी विभृतियोंको कहनेके लिये कहा—

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन। भूयः कथय नृप्तिर्हि श्रण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥ (गीता १०।१८)

भगवान्ने कहा-

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुक्श्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ (गीता १०।१९)

अर्थात् मेरी विभृतियोंका अन्त नहीं हैं। इसिल्प्रें प्रधान-प्रधान विभृतियोंको ही कहूँगा । विभृतियोंका वर्णन करके भी अन्तमें भगवान्ने अर्जुनसे कहा—तुमको इन बहुत-सी वातोंको जाननेकी क्या आवस्यकता है। तुम सक्का सारांश यही समझो कि—

'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्।' (गीता १०।४२)

अर्थात् मैं अपने एक अंशसे ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करके स्थित हूँ।

इसपर भी अर्जुनके मनको विना इस तरहके रूपको देखे शान्ति नहीं मिली, तव उन्होंने गीताके ११ वें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्से कहा—

एवमेतद् यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रव्हमिच्छामि ते रूपसैश्वरं पुरुषोत्तम॥

अर्थात् आपने अपने विषयमें जो कुछ कहा, वह सब यथार्थ है, परंतु आपके इस ऐक्वरस्वरूपको मुझे देखनेकी उत्सुकता हो रही है। यदि आप मुझे उसके योग्य समझते हैं तो कृपया दिखलाइये।

अर्जुन भगवान्के भक्त और प्रिय मित्र थे। फिर वे अर्जुनकी इच्छाको अतृप्त कैसे रहने देते। अतः भगवान् श्रीकृष्णने उनको दिव्य दृष्टि दीः क्योंकि उस विराट् रूपको देखनेकी शक्ति इन भौतिक नेत्रोंमें नहीं है। भगवान्के उस विराट् रूपमें इतनी चमक थी कि यदि एक हजार सूर्य एक साथ आकाशमें उग जाते तो भी उसकी समता नहीं कर सकते थे। मला, जब हमारे थे नेत्र एक सूर्यको भी नहीं देख मकते, तब हजार सूर्योंको कैसे देख सकते।

अतः शास्त्रोंसे यही रिद्ध होता है कि 'सर्व विष्णुमयं जगत्' अर्थात् जो कुछ दीख पड़ता है, वह सब भगवान् विष्णुका ही रूप है।

# परमाराध्य श्रीविष्णु

( हेखक-खामी श्रीपरमानन्दजी सरखती )

'विष्णु' संज्ञासे शास्त्रोंको परब्रह्म-तत्त्व ही इष्ट है । अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पादिनीः पालिनी और संहारिणी माया-शक्तिके अधिष्ठान ये ही विद्युद्ध चित्तत्त्व भगवान् विष्णु हैं। इन्हींको मुण्डकोपनिपद् कहता है—

यत्तद्देश्यमग्राद्यमगोत्रमवर्ण
मचक्षुःश्रोत्रं तद्दपाणिपादम्।

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्दव्ययं

तद्भृतयोनि परिपश्यन्ति धीराः॥

(१।१।६)

'यह बुद्धिसे परे हैं, इन्द्रियादिके द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसका कोई गोत्र नहीं, वर्ण नहीं, नेत्र नहीं, कान नहीं तथा हाथ-पर भी नहीं है। यह नित्य है, विभु है, सबमें व्याप्त है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, अव्यय है, सभी प्राणियोंका परम कारण है। इसका साक्षात्कार धीरोंको ही होता है।

श्रीराम और श्रीकृष्ण विष्णु-तत्त्वके ही अवतार हैं। वे

ही महाविष्णु त्रेतायुगमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामरूपसे अवतरित होते हैं और वे ही द्वापरयुगमें अनन्तकोटिकंदर्प-दर्पदलन लीलापुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके रूपमें अवतरित होते हैं। नारायण, विष्णु, राम और कृष्णमें जो भेद समझते हैं, वे वस्तुतः मोहाक्रान्त होनेके कारण शास्त्रके अभिशायको ठीक-ठीक ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।

विशुद्धान्तःकरण कल्याणकाङ्क्षियोंको परमाराध्य विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण आदिकी उपासना और पूजाके अवसरपर उक्त तत्त्वका ही अनुसंधान करते रहना चाहिये। महर्षि पतञ्जलिने 'तज्जपस्तद्र्यंभावनम्'में मन्त्र-जपके साथ-साथ उसके प्रतिपाद्य तत्त्वकी भावनासे अपने अन्तःकरणको भावित करनेका महान् फल समाधिकी उपलब्धि वताया है। जो भी जन तत्त्वाभिनिवेदापुरस्तर भगवान्की पूजा-उपासना आदिका अभ्यास करेंगे, उन्हें संसारका त्रिताप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकेगा, जिस प्रकार गङ्गाके निर्मल शीतल जलमें हुवकी लगानेवालेको निदाधका भीषण संताप।

## विष्णु-तत्त्व

( लेखक-श्रीताराचन्दजी पांड्या )

समस्त विद्य अर्थात् विश्वका प्रत्येक पदार्थ (यानी प्रत्येक पदार्थका प्रत्येक अंदा और प्रत्येक गुण) सर्वदा ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन तत्त्वोंके ही रूप हैं। प्रत्येक पदार्थ सदा परिवर्तनशील (अनित्य) और साथ ही नित्य भी है। पुरानी अवस्थाका नाश (शिवतत्त्व), नवीन अवस्थाकी उत्पत्ति (ब्रह्मा-तत्त्व) और असली शाश्वतहपका वर्तमान रहना (विष्णुतत्त्व)—ये तीनों प्रत्येक पदार्थमें निरन्तर रहते हैं। स्थूल उदाहरण दें तो स्वर्णका कुण्डल तोड़कर यदि कड़ा वनाया गया तो कुण्डल-रूपके नष्ट होनेपर कड़ा-रूपकी उत्पत्ति हुई; परंतु स्वर्णत्व तो दोनों अवस्थाओं स्थिर रहता है। कोई मनुष्य मरकर देव हुआ तो उच्छे मनुष्य स्पक्ता नाश होकर देवत्वकी उत्पत्ति हुई, किंतु जीवत्व तो

दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। यह निरन्तर परिवर्तन और स्थिरता ही प्रत्येक पदार्थका स्वरूप और आधार है। ये तत्त्व किया-दृष्टिसे अलग-अलग गिनाये जानेपर भी अमेद-रूप ही हैं—संहारके साथ ही, यिक संहारके रूपमें ही, स्वान (निर्माण) होता है और संहार और सजन दोनों शास्वत हपके ही गुण हैं—पंच हैं।

भेद-दृष्टिसे, उपर्युक्त तीन तत्त्वोंमें विष्णु-तत्त्वका महत्त्व स्पष्ट है। इसका कभी नाद्य नहीं होता। यही असली स्वरूप है—शाधत सत्य है, यह अन्य दोनोंने विद्यमान रहता है। जो इस तत्त्वका प्रेमी होता है, वह सब अवस्था की में समस्थ, समताधारी, शान्त और सुन्ती रहता है।

# 'यज्ञो वै विष्णुः'

( लेखक-याक्षिकसम्राट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गीड, वेदाचार्य )

वेदोंमें आता है कि यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है—

यज्ञो वै विष्णुः। (कृष्णयजुर्वेद ३।५।२)
यज्ञो वै विष्णुः। (शतपथमाह्मण १।१।२।१३)
यज्ञो वै विष्णुः। (तैत्तिरीयमा० १।२।५।४०)
यज्ञो वै विष्णुः। (ऐतरेयमा० १।१५)
यज्ञो वै विष्णुः। (शाङ्घायनमा० ४।२)
विष्णुवै यज्ञः। (किपि० शा० ३५।९)
विष्णुवै यज्ञः। (तैत्तिरीय शा० ६।२।८।७)
विष्णुवै यज्ञः। (मैत्रा० शा० ४।६।२)

श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें तो सभी यज्ञोंको विष्णु-परक ही स्वीकार किया गया है—

यो वै विष्णुः स यज्ञः । ( शतपथना० ५।२।३।६)

वासुदेवपरा मखाः। (श्रीमद्भागवत १।२।२८) नारायणपरा मखाः॥ (श्रीमद्भागवत २।५।१५) नारायणपरा यज्ञाः। (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ८०।९२) नारायणपरा यज्ञाः। (ब्रह्मपुराण ६०।२६) नारायणपरो यज्ञः। (मत्स्यपुराण २४६।३६)

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१६२।२) के 'यज्ञो हि भगवान् विष्णुः', देवीभागवत (९।४३।१२) के 'यज्ञरूपो हि भगवान्' और श्रीमद्भागवत (७।१४।१७) के 'भगवान् सर्वयज्ञभुक्' के अनुसार भगवान् विष्णु यज्ञ, यज्ञस्वरूप और यज्ञभोक्ता हैं। भगवान् विष्णुसे ही समस्त यज्ञ प्रकट हुए हैं, अतः सभी यज्ञ भगवान् के ही स्वरूप हैं। इसिल्ये समस्त यज्ञोंके द्वारा भगवान् विष्णुका ही यज्ञन-पूजन होता है।

भागवतमें आया है---

देशः कालः पृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रर्त्विजोऽग्नयः। देवता यजमानश्च क्रतुर्धमश्च यन्सयः॥ स एव भगवान् साक्षाद् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः। (१०। २३। ४७-४८)

'देश, काल, पृथक्-पृथक् हवनीय द्रव्य, मनत्र, तनत्र,

त्रमृत्विज् अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म—ये सभी साक्षात् भगवान् विष्णुके ही स्वरूप हैं।

पद्मपुराणमें भी कहा गया है-

असौ यज्ञेश्वरो यज्ञो यज्ञ्खुग् यज्ञ्जृद् विमुः । यज्ञभृद् यज्ञपुरुषः स एव परमेश्वरः ॥ (उत्तरखण्ड २२६ । ७६ )

'ये भगवान् विष्णु यज्ञेश्वर, यज्ञ, यज्ञभोक्ता, यज्ञकर्ता, यज्ञस्वामी, यज्ञपोषक, यज्ञपुरुष और परमेश्वर कहे जाते हैं।' विष्णुसहस्रनाम११७-१८में आया है-

यज्ञो / यज्ञपतियेज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥ यज्ञस्टद् ग्रज्ञकृषज्ञी यज्ञसुख्यज्ञसाधनः । यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्यस् """"॥

'भगवान् विष्णु स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञपति हैं, यज्ञमान हैं, यज्ञाङ्ग हैं, यज्ञनिर्वाहक हैं, यज्ञसंरक्षक हैं, यज्ञ-विस्तारक हैं, यज्ञशेषी हैं, यज्ञभोक्ता हैं, यज्ञद्वारा प्राप्य हैं, यज्ञफलकी प्राप्ति करानेवाले हैं और यज्ञके रहस्य हैं।

मार्कण्डेयपुराण (१०३।१०) के 'विष्णुस्वरूपमिखले-ष्टिमयं विवस्वन्' इस वचनानुसार वेदोक्त समस्त इष्टियाँ— दर्शपौर्णमासेष्टि आदि श्रीतयाग भगवान् विष्णुके ही स्वरूप हैं। इसीलिये भगवान् विष्णुको समस्त यज्ञोंका स्वरूप कहा गया है—

'सर्वक्रतुमयो विष्णुः' (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१। ३१४) भगवान्ने भी अपने सम्बन्धमें यों कहा है—'यज्ञ• रूपी विष्णुरहम्' (देवीभागवत ९।४५।७८) 'मैं ही यज्ञरूपी विष्णु हूँ।'

'यज्ञरूपी विष्णुरहस् ।' (ब्रह्मवैवर्तपु० प्रकृतिखण्ड ४२।७९)

अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहसौषधम्।
सन्त्रोऽहसहसेवाज्यसहस्रिनरहं हुतस्॥
(गीता ९। १६)

भी कतु (श्रीतयज्ञ) हूँ, मैं यज्ञ (स्मार्तयज्ञ) हूँ, मैं स्वचा हूँ, मैं औप हूँ, मैं मन्त्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवनरूप कर्म हूँ। 'अहं हि सर्वयद्यानां शोक्ता च प्रसुरेव च ।'
(गीता ९ । २४)

प्समस्त यशींका भोक्ता और प्रभु (स्वामी ) मैं ही हूँ।

दक्षप्रजापतिके यज्ञमें विच्न उपस्थित होनेपर अनेक देवताओंकी प्रार्थनासे दक्षके यज्ञमें आये हुए भगवान् विष्णुकी स्तुति करते हुए ब्राह्मणोंने कहा है—

त्वं क्रतुस्त्वं हविरत्वं हुताशः स्वयं
त्वं हि सन्तः समित्रर्भपात्राणि च।
त्वं सदस्यत्विजो व्यपती देवता
अग्निहोत्रं स्वधा सोम शाज्यं पशुः॥
(श्रीमद्भागवत ४। ७। ४५)

'भगवन् ! आप ही यज्ञ, हिव, अग्नि, मन्त्र, सिमवा, हुज्ञा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही सदस्त्र, ऋित्वज्, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, हत और पशु हैं।

स प्रसीद त्वमखाकमाकाङ्कृतां दर्शनं ते परिश्रष्टसत्कर्प्रणास्। कीर्त्यसाने नृभिनांकि यक्तेश ते यक्कविष्नाः क्षत्रं यान्ति तस्मै नमः॥ (श्रीमद्भागवत ४ । ७ । ४७)

'हे यशेश्वर ! जब लोग आपके पवित्र नामका संकीर्तन पारते हैं, तब यशके समस्त विष्न नष्ट हो जाते हैं । हमारा यह यशरूप सत्कर्म नष्ट हो गया थाः अतः हम आपके दर्शनोंकी हन्छा कर रहे थे । अब आप हमपर प्रसन्न हो जाहये; आपको नमस्कार है ।

विष्णुपुराणमें आता है—

यहेल्वभिष्यसेऽचित्स्य सर्वदेवमयाच्युत । त्यभेव यज्ञो यष्टा च यज्वनां परनेश्वर ॥ (५।२०।९७)

भेरे अनित्य ! हे सर्वदेवमय ! हे अच्युत ! समस्त पश्ची आभका ही यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर ! आप ही यह कहनेवालोंके यह और यहस्वरूप हैं।

को विष्णु साझात् वशस्त्रहप और यहपति हैं। उन भगरात् विष्णुका भवत्व वेदादि हान्त्रीमें इस प्रकार इतंत्र किया गया है— विष्णुमुखा वे देवाः । ( नारायणोपनिषद् १० )
विष्णुः सर्वा देवताः । ( ऐतरेयमा० १ । १ । १ )
विष्णुवे देवानां परमः । ( ऐतरेयमा० १ । १ । १ )
विष्णुवे देवानां भ्रष्टः । ( शतपथमा० १४ । १ । १ । ५ )
मूलं हि विष्णुवेवानाम् । ( श्रीमद्भागवत १० । ४ । ३९ )
विष्णुरेव परं ब्रह्म । ( पद्मपुराण, पातालखण्ड ९७ । ९० )
ईश्वरो भगवान् विष्णुः । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड १२६ । ६९ )
सर्वदेवमयो विष्णुः । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ६४ । ३४ )
सर्वपापहरो विष्णुः । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड १२६ । ८१ )
नास्ति विष्णुसमो देवः । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड १८६ । ८९ )

अतः मनुष्यको भगवान् विष्णुके यथार्थ स्वरूप और महत्त्वको समझकर यज्ञ करना चाहिये । जो मनुष्य भगवान् विष्णुके यथार्थ स्वरूप और महत्त्वको न जानकर यज्ञ करता है, उसे 'पाखण्डी' कहते हैं—

समस्तयज्ञभोक्तारमविदित्वाच्युतं हिरम् । उद्दिश्य देवता एव जुहोति च ददाति च ॥ स पाषण्डीति विज्ञेयः ॥ (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २३५ । ८-९ )

''समस्त यज्ञोंके भोक्ता भगवान् विष्णुको न जानकर केवल दूसरे देवताओंके उद्देश्यसे जो यज्ञ एवं दान करता है, उसे 'पाखण्डी' कहा गया है।''

यह भारतवर्ष सर्वदासे 'यज्ञियदेश' कहा जाता है। यहाँ प्राचीन कालसे ही भारतके प्रत्येक प्रान्तः प्रत्येक नगरः, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक घरमें सर्वदा यज्ञ होते थे। उस समय भारतवर्षकी स्थिति इस प्रकार थी—

प्रामे ग्रामे स्थितो देवो ग्रामे ग्रामे स्थितो मखः। गेहे गेहे स्थितं दृष्यं धर्मदवैव जने जने॥ (भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व)

भारतके प्रत्येक ग्राममें देव-मन्दिर था, प्रत्येक देशमें यज्ञ होता था, प्रत्येक घरमें द्रव्यका अटूट मंडार भग रहता था और प्रत्येक मनुष्यमें धर्मका अन्तित्व होना था।

भारतवर्षकी धार्मिकता और यज्ञ-परम्परा प्रतिद्व है। भारतवर्षकी धार्मिकता और यज्ञ-परम्परते संतुष्ट होकर देवनण सर्वदा भारतवर्षने ही निवास करते हैं। वे दूसरे देवींने नहीं जोते। देवताओंके भारतवर्षने रहनेके कारण भारतवर्षका अत्यन्त महत्त्व है । इसीलिये भारतवर्षको 'देवभूमि' कहा गया है ।

ब्रह्मपुराण (१९ । २२-२३ ) में आया है— प्रुषेर्यज्ञपुरुषो जस्वृद्धीपे सदेज्यते । यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥ अन्नापि भारतं श्रेष्ठं जस्बृद्धीपे महासुने । यतो हि कर्मसूरेषा यतोऽन्या सोगसूमयः ॥

''जम्बूद्वीपमें मनुष्योंके द्वारा यज्ञस्वरूप यज्ञपुरुष भगवान् विष्णुका सर्वदा यजन किया जाता है । दूसरे द्वीपोंमें अन्य प्रकारकी उपासनाएँ हैं । इस जम्बूद्वीपमें भी 'भारतवर्ष' विशेष श्रेष्ठ है, जो कि यज्ञोंके कारण 'कर्मभूमि' कहलाता है और दूसरे द्वीप 'भोगभूमि' कहलाते हैं।"

श्रीमद्भागवत (१० । ८४ । ३५ ) में कहा गया है-

फर्मणा कर्मनिर्होर एप साधु निरुपितः। यच्छुन्द्रया यजेद् विष्णुं सर्वयज्ञेदवरं मसैः॥

''कर्मोंके द्वारा कर्मवासनाओं और कर्मफठोंका आत्यन्तिक नादा करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय 'यज्ञ' है । अतः यज्ञादिके द्वारा समस्त यज्ञोंके अधिपति भगवान् विष्णुका श्रद्धापूर्वक आराधन करना चाहिये।''

भगवान् विष्णु सवके आराध्य और पूज्य हैं। अतः उन्हें संतुष्ट करनेके लिये यज्ञ ही एकमात्र साधन है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको परमाराध्य आदिनारायण भगवान् विष्णुका सर्वदा यजन करना चाहिये; क्योंकि वे यज्ञोंके द्वारा ही आराधनीय हैं —

'यज्ञैराराधितो विष्णुः'

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २०२। ८ )



# भगवान् विष्णुका स्वरूप

( लेखक - हॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० ही०, ही० एस्-सी० )

'विष्णु' शब्दकी भाँति विष्णुका स्वरूप कितनी जिटलता-से युक्त है, इससे शास्त्रों का सतत सेवन-मनन करनेवाला मनीषिवर्ग भलीभाँति परिचित है। प्रत्येक वस्तुके दो पक्षोंकी भाँति श्रीविष्णुके स्वरूपके भी दो पक्ष हैं—जिटल और सहजा। श्रीविष्णुका जिटल रूप वह है, जिसे शास्त्रोंमें योगियों-के लिये भी अगम्य प्रतिपादित किया गया है और सहज रूप वह है, जिसे अहैतुकी कृपासे परिपूर्ण एवं सतत अनुग्रह करता हुआ, विश्व-भरण-रक्षणमें तत्पर प्रतिपादित किया गया है। श्रीविष्णुके इन उभयविशेषतासम्पन्न स्वरूपका निदर्शन निम्न दैनिक पठनीय श्रोकमें अतीव कुशलतापूर्वक गुम्फित किया गया है—

> शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् । लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यीनगभ्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

बाह्य दृष्टिसे यह सर्वथा सामान्य-सा विष्णुका स्तुति-परक स्रोक है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे इसका पर्यालोचन करनेपर विदित होता है कि श्रीविष्णुके अनन्त-ऐश्वर्यशाली रूपका सर्वोङ्गीण आकलन जिस कुशलतासे इस स्रोकमें किया गया है, वह अनुपम होनेके साथ-साथ अन्यत्र सर्वया सुदुरूम है। गागरमें सागरकी मौंति इस क्लोकमें श्रीविष्णुके जिस खरूपका प्रतिपादन किया गया है, वह नयचेतनाकी प्रष्ठ-भूमिपर और अधिक निखार लेकर अधिष्ठित होनेमें सक्षम हो गया है। इस क्लोकके प्रथम चरणके प्रथम दो विशेषणों-में कहा गया है कि श्रीविष्णु शान्त आकारवाले हैं और वे भुजग (शेष) पर शयन करते हैं। सामान्य दृष्टिसे देखनेपर इस बातका महत्त्व भी सामान्य-सा ही हग्गोचर होता है। परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे उक्त विशेषणोंका पर्यवेक्षण करनेपर सहसा ही विचारोंकी विजली कौंघती है कि 'वह (श्रीविष्णु) कितने असाधारण व्यक्तित्वके, ओजस्विताके स्वामी होंगे, जो कराल कालके प्रतीकमृत सर्पपर शयन करते हुए भी अपने आकारको शान्त वनाये रखते हैं। और फिर वह शान्ति भी ऐसी-वैसी सामान्य नहीं, अपितु ऐसी है, जिसके सम्यन्धमें श्रीगोस्वामी तुल्लीदासजीने कहा है—

'शान्तं शाइवतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रद्म्।' ( मानसः, सुन्दरकाण्ड श्लोक १ )

उनको आकृतिपर विराजमान यह शान्ति केवल भक्तोंको ही परितोष देनेवाली हो, ऐसी वात नहीं, अपितु यह शान्ति तो उनके शत्रुओंको भी पराभूत करनेवाली है। उनकी आक्रतिपर सदैव खेलनेवाली शान्ति कितनी अनुपमः दिन्य और महान् है-इसका परिज्ञान श्रीविष्णुके अंशावतार श्रीराम और श्रीकृष्णके तत्तत् प्रसङ्गोंसे प्राप्त किया जा सकता है। जिनमें अत्यन्त प्रतिकुल परिस्थिति होनेपर भी उनकी शान्त थाकृतिमें—सहज-सौजन्यपूर्ण मुखमुद्रामें तिनक भी अन्तर नहीं आता । वास्तवमें ऐसी ही शान्त आकृतिका स्वामी ही विनाशके कगारपर खड़े विश्वको बचानेमें सफल होता है और चुपचाप सारी हलचलको सहकर भी अपने आन्तरिक भावोंको प्रकट न कर अपनी महानताकी ऐसी छाप काल-पृष्ठपर अङ्कित कर देता है, जो युगोंतक अविकल बनी रहकर उसकी स्मृतिको अजरामर वना देती है। श्रीविष्णुके उक्त विशेषण भी यह संपष्ट कर देते हैं कि वे भी विश्वकी सम्पूर्ण हलचलको देखकर न केवल उसे दुर्लक्ष्य बनाते हैं, अपित अपने शयनीयकी ओर अप्रत्यक्षरूपसे इङ्गित कर महानताके सोपानपर आरूढ मानव-समुदायको भी यह बताते रहते हैं कि ईश्वरके अंशभूत प्राणियोंकी सफलता अशान्त होनेमें नहीं, अपित विषमतम परिस्थितिमें रहकर भी शान्त बने रहनेमें हैं। विशेषतः किसी भी मानवकी सफलता तो एकमात्र निर्विकार या शान्त मुखमुद्रामें ही निहित है।

इसी चरणके उत्तराईमें पुनः दो विशेषणोंका उल्लेख हुआ है--- पद्मनामं सुरेशं । सामान्यरूपसे प्रथम पदका भाव है-कमलको नाभिमें धारण करनेवाले और दूसरेका देवताओंके खामी है; परंतु श्रीविष्णुसे सम्बद्ध इनका तात्विक भाव सर्वथा अपर है। प्रथम विशेषण, जिसका अर्थ कमल-नाभ है, वताता है कि जिस प्रकार कमल अनेक पँखुड़ियों, पराग, केदार और गम्भीर कोषसे युक्त होकर कवि, भ्रसर, वैय और वीतरागका कार्य-साधन करता है, उन्हें अपनी ओर उन्मुख बनाता है, ठीक उसी माँति स्वयं कलामें व्यक्त होकर कलाकारको, अपरिमित गन्धका स्रोत होकर लाधक-रूपी भ्रमरोंको, रसरूपमें ओपधियोंमें अवस्थित होकर चिकित्सक-समुदायको तथा गम्भीर-नाभितम्पन्न गम्भीरताष्ट्रेमी वीतराग-वृन्दको श्रीविष्णु अपनी ओर उन्मुख वनाकर 'रसो वे सः' इस उपनिषद्वाक्यको अन्वर्थक वनाते हैं। हसके साथ ही श्रीविष्णुकी नामि जगत्स्रण श्रीत्रहाका उद्भव-सान होनेके कारण उनकी प्रौढ़ताः उचाविष्ठानिता अपच अतिशय गम्भीरता एवं कमल-गन्यवत् उनकी चराचरात्मक विश्वमें सूक्ष्मरूपमें विधमानताका परिचय देकर

यह भी स्पष्ट कर देती है कि श्रीविष्णु यद्यपि अपने नामके अनुरूप चराचरात्मक इस अखिल विश्वमें व्याप्त हैं, तथापि वे 'कमलनाभ' विशेषणको अन्वर्थक बनाते हुए जल-सदृश विकारयुक्त विश्वसे सर्वथा असम्प्रक्त भी हैं। श्रीविष्णुका यह पार्थक्य विदेहराजकी तरह है। जैसे विदेह महलोंमें रहकर भी सर्वथा 'वीतराग' थे, उसी प्रकार श्रीविष्णु भी सभीसे असम्प्रक्त रहते हुए भी सम्पूर्ण देवताओंके ईश हैं । इसका भाव यही है कि न केवल भूतलकी, अपित देवलोककी भी सम्पूर्ण सम्पदा उनके चरणोंमें लोटकर भी उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करनेमें असमर्थ रही है और वे उस वैभवके मध्य जलमें अवस्थित कमलकी भाँति ही अपनी स्थिति वनाये हुए हैं। असङ्गता और स्वामित्व—दो विपरीत भात्रोंका एकत्र समावेश केवल श्रीविष्णुकी ही विशेषता है। इसके साथ ही 'पज्ञनाभं' और 'सुरेशं' श्रीविष्णुकी दो अन्य विशेषताओंके भी परिचायक हैं। कमलके दो मुख्य गुण हैं-दिनान्तमें मुकुलित होना एवं दिनारम्भमें विकसित होना । श्रीविष्णुका 'पद्मनाभ' विशेषण भी श्रीविष्णुमें इन दोनों स्थितियोंकी विद्यमानता बताता है। प्रलयकालमें सन कुछ उनमें विलीन हो जाता है और प्रलयके पश्चात् उचित समयपर उनका नाभिकमल विकसित होकर सृष्टिका-जीवनका सुभग हास्य चारों ओर विखेर देता है। कमलकी इन विशेषताओं सम्पन्न श्रीविष्णु ही 'सुरेश' अर्थात् सद्वृत्तियों, सद्विचारोंके स्वामी भी हैं। अतः सृष्टिके आदि और अन्त्य कारण होनेके कारण एवं सभी सिद्वचारों। सद्वृत्तियों और सत्कल्पनाओंके मूलस्रोत होनेके कारण उक्त दोनों ही विशेषण श्रीविष्णुके अन्वर्थक कहे जा सकते हैं।

श्लोकके दूसरे चरणमें श्लीविष्णुके दो अन्य विशेषणोंका स्थापन हुआ है—'विश्वाधारं' तथा 'गगनसद्दां' । इनका कमशः सामान्य भाव यही है कि श्लीविष्णु संसारके आधार अथवा आश्रय हैं और आकाश्रवत् हैं । परंतु तास्विक भाव यह है कि श्लीविष्णु विश्व अथवा सम्पूर्ण वस्तुओं किंवा चराचरात्मक अखिलवन्तुजातके आधार या आश्रय हैं । अर्थात् सभी वस्तुओंमें श्लीविष्णु तथा श्लीविष्णुमें सभी वस्तुओं- (जड-चेतन)का अन्तर्भाव है और इस वैशिष्टवरें युक्त होकर भी वे गगन अर्थात् आकाश्ये समान है । इसका आश्रय यही है कि आकाश (गगन)—जिसका एक अर्थ शत्य भी होता है—के समान ही श्लीविष्णुकी भी स्थिति है । श्लीविष्णु अस्तिल विश्वमें गगनवत् ज्ञात हैं । कितनी विचित्र वात है कि जो अल्लिक विश्वम

आधार हो, वही सून्यवत् भी हो ? परंतु नहीं, इसका भाव यही है कि जैसे गगन पाञ्चभौतिक स्रष्टिका उपादान-कारण होनेके कारण अखिल विश्वमें अपनी सत्ता रखता हुआ भी चर्मचक्षुओंके अधिकारक्षेत्रसे बाहरका विषय होनेके कारण शून्यरूपमें परिगणित होता है, वैसे ही श्रीविष्णु भी व्यापक होकर भी सूक्ष्मरूपमें अखिल लोकके आधार बनकर इस विश्वके सम्पूर्ण कार्यकलापोंका पर्यवेक्षण करते हुए शून्यकी महत्ताका स्थापन किया करते हैं। गणित और सृष्टिका आधार शून्यको माना गया है। श्रीविष्णु भी सृष्टिका आधार एवं अखिल वस्तुजातके गणक और सष्टा होनेके कारण गगनसदृश विशेषणके अन्वर्थक भागी हैं । वेदान्तके अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--पाँचों तत्त्व एक दूसरेमें तिरोहित होते हुए, अन्तमें ( प्रलयकालमें ) केवल गगन और जल ही अवशिष्ट रहते हैं और उस जलराशिमें वट-पत्रके पुटकमें गगनसहश ( व्यापक, अनन्त महिमान्वित, शून्यवत् सूक्ष्म ) श्रीविष्णु शयन किया करते हैं और उन्होंमें सारी सृष्टि । अतः भगनवत् विशेषण श्रीविष्णुकी अनन्त सहत्ताका द्योतक है।

इसी चरणमें श्रीविष्णुके दो और विशेषण हैं—'सेघवर्णं' और 'ग्रुभाङ्गम्' । सामान्यतः इनका भी अर्थ मेघके समान वर्णवाले और ग्रुम अङ्गोवाले हैं, परंतु तात्विक दृष्टिसे इनका भाव यह है कि श्रीविष्णुका वर्ण मेघके समान श्यामल तो है ही, साथ ही जैसे मेघ सूर्यका प्रकाश पाकर अपने वर्णमें वैचित्र्य और मनोहारिता उत्पन्न कर लेता है, ठीक उसी प्रकार श्रीविष्णु भी समय और स्थितिके अनुसार विभिन्न रूप, वर्ण ( सत्ययुगमें स्वेत, त्रेतामें रक्त आदि ) धारण कर, भू-भार-हरण आदि अनेकानेक कार्य सम्पादित करते हैं और अपनी मनोहर छविके दर्शन कराकर अनेक भटके हुए जनोंको सुमार्गपर लगाते हैं । मेधके समान वर्णवाले होते हुए भी श्रीविष्णुके अङ्ग अतीव शोभन हैं, यह कथन इसलिये कुछ अटपटा-सा लगता है कि कहाँ तो काला-कल्टा मेघ और कहाँ अतीव कमनीय, अतीव मनोहर श्रीविष्णुके अङ्ग । परंतु श्री-विष्णुके वैदिक स्वरूप 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः' ( यजुर्वेद ३१।११) आदिपर दृष्टिपात करनेपर यह अटपटापन दूर हो जाता है; क्योंकि ब्राह्मण-क्षत्रियादि चारों श्रीविष्णुके अङ्गभूत चरण (अमृतस्य पुत्राः) द्यर्म—कल्याणकृत्, वर्म— कवचभूत हो एक्षणकृत्-गुप्त-धनादिरक्षण, गोपनकृत्, दास-

दास्यकृत अर्थात् चतुर्वर्णके रूपमें उनके अङ्ग अपनी महत्ता, उपयोगिता और शोभनत्व प्रकट कर यह सुस्पष्ट कर देते हैं कि वर्ण कैसा भी हो, परंतु यदि अङ्ग बहुजनसुखाय, बहुजनहिताय हों तो वर्णके दोपसे अञ्चते रहकर वे न केवल अपनी महत्ताका धोतन कर पानेमें समर्थ होते हैं, अपितु अपने गुणोंसे रंगोंको भी उसी प्रकार उत्कृष्ट प्रतिपादित कर देते हैं, जैसे सुयोग्य पुत्र पिताके मानको और अधिक वढ़ा देता है। इस प्रकार श्रीविष्णुके रंग और अङ्ग-दोनों ही न केवल सार्थक हैं, अपितु वैषम्य रखते हुए भी श्रीविष्णुके वैशिष्टय एवं अपनी-अपनी महत्ताके कारण लोकोत्तर ही हैं। इसके साथ ही श्रीविष्णुके स्थामल वर्णका एक वैज्ञानिक महत्त्व भी है---मुख्यतः रंग सात होते हैं; यदि सातों रंगोंको एक साथ मिला दिया जाय तो केवल कृष्ण वर्ण रह जाता है। आकाश स्वयं श्यामल है, परंतु सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रके रूपमें प्रकाशका मूलोत्त भी है। श्रीविष्णुकी स्थिति भी ठीक इसी प्रकारकी है। सभी वर्णोंको स्वयंमें विलीन करनेके कारण वे श्यामल हैं और प्रकाश, ज्ञान आदिका उत्स होनेके कारण शोभन भी; अतः 'सेघवर्ण सुभाङ्गस्' विशेषण उनकी विशेषताओं के सर्वथा अनुरूप हैं।

श्लोकके तीसरे चरणमें श्रीविष्णुके तीन विशेषण हैं-'लक्ष्मीकान्तं', 'कमलनयनं' और 'योगिभिध्यीनगस्यम्'। इन तीनोंका सामान्य अर्थ लक्ष्मीके पति, कमलके समान नेत्रवाले और योगियोंको ध्यानद्वारा ही बोधगम्य होनेवाले हैं। परंतु तात्विक दृष्टिसे इनका भाव है कि लक्ष्मी-अर्थात् धन-सम्पदा, श्री, शोभा आदिके स्वामी होते हुए भी श्रीविष्णु कमलके समान नेत्रवाले हैं। अर्थात् यह सत्य है कि श्रीविष्णु लक्ष्मीके नित्यसहचर हैं; उन्हींके साथ वे उनकी सेवा स्वीकार करते हुए क्षीरलागर ( लक्ष्मीके पीहर ) अथवा वैकुण्ठमें निवास करते हैं और लक्ष्मी—सम्पद् सतत उनके चरणोंमें लोटती रहती है। परंतु यह सब होते हुए भी जैसे कमल जलमें रहकर—उससे पोषित होकर भी उससे विलग ही रहता है,ठीक उसी प्रकार कमलके समान नेत्रवाले श्रीविष्णु लक्ष्मीके पित होकर भी उससे असम्प्रक्त से ही रहते हैं और यही कारण है कि जिसपर वे अनुग्रह करते हैं, सर्वप्रथम उसकी लक्ष्मी-को ही वे समाप्त करते हैं । भाव यह है कि श्रीविण्णुका अनुग्रह वहुत कुछ अनिभानित्वः अदिभित्व आदि गुणोंपर निर्मर हुआ करता है। जयतक व्यक्ति लक्ष्मीका दास बना

रहता है, तवतक ये गुण उसमें नहीं आ पाते और फल-स्वरूप श्रीविष्णुके अनुग्रहसे वह विश्वत रहता है। परंतु पूर्व-पुण्योंके प्रभावसे जब वह श्रीविष्णुके अनुग्रहका भाजन बनने लगता है, तव श्रीविष्णु उसकी धन-सम्पदाका विनाश कर उसके अनुग्रहमार्गकी वाधाको अपसारित कर देते हैं और फिर क्रमशः उसके मनमें लक्ष्मी (धन-सम्पद्) के प्रति ऐसी वितृष्णा भर देते हैं कि वह व्यक्ति लक्ष्मी (धनादि) के नाम-तकसे कतराने लगता है। 'कमलनयन' विशेषण श्रीविष्णुके जलमें रहकर भी जलसे विलग रहनेकी भावनाका भी चौतक है, अतः 'लक्ष्मीकान्तः और 'कमलनयनः श्रीविष्णुकी अन्य विशेषताओं के ख्यापक अथच अन्वर्थक विशेषण हैं। तीसरा विशेषण-'योगिभिध्यानगस्यम्' जहाँ सामान्यतः इस बातका परिचायक है कि उक्त अनेकानेक विशेषणोंसे समलंकृत श्रीविष्णु-के वास्तविक स्वरूपका अववोधन योगियोंको भी ध्यानमें ही हो सकता है, वहाँ यही विशेषण विशेष अर्थमें यह भी स्पष्ट कर देता है कि अपने नामके अनुरूप तथा विश्वाधारः, पागन-सदृश' आदि विशेषणयुक्त होनेपर जो श्रीविष्णु अणु-अणुमें न्याप्त हैं, वे वस्तुतः इतने सूक्ष्म हैं कि योगी ध्यानमें ही उनके स्वरूपका यत्किंचित् आभासमात्र पा सकते हैं । इस प्रकार सूक्ष्मरूपसे सबमें व्यात और महान् रूपसे सबपर आच्छादित श्रीविष्णुकी पृथुलता और सूक्ष्मता न केवल अप्रतिम और 'योगिभिध्यनिगम्यम्' विशेषणको अन्वर्थक बनानेवाली है, अपितु श्रीविष्णुके महत्त्वकी भी प्रतिपादिका है।

अन्तमें 'वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्' चरणद्वारा भगवान् विष्णुकी वन्दना की गयी है। इस अन्तिम चरणमें भी भगवान् विष्णुके दो विशेषण—'भवभयहर' और 'सर्वलोकैकनाथ' आये हैं, जिनके द्वारा श्रीविष्णुकी सांसारिक भय दूर करनेकी अप्रतिम क्षमता तथा 'सर्वलोकैकनाथम्'द्वारा उनके अप्रतिम वर्चस्वका ख्यापन हुआ है और उन्हें अखिल विश्वका एकमात्र स्वामी

प्रतिपादितकर भव-भय-नाशनमें उनकी सामर्थ्यका दिग्दर्शन कराते हुए उस महान् अथच सूक्ष्म, लक्ष्मीपित अथच निलेंप, विश्वाधार अथच शून्य (सूक्ष्म) रूप, चराचरात्मक जगत्के एकमात्र खामीके रूपमें श्रीविष्णुकी वन्दना की गयी है।

संक्षेपमें इस एकमात्र सामान्य-से श्लोकमें श्रीविष्णुके जिस मनोरम एवं विभूतिमय स्वरूपके दर्शन कराये गये हैं, वह वेद-पुराण-उपनिषदादिसम्मत होनेके कारण दिव्य अथवा अनुपम तो है ही, साथ ही भव-भय-संत्रस्त जनोंके लिये सम्बलभूत और महान् बननेके इच्छुकोंके लिये प्रेरणास्रोत भी है।

श्रीविष्णुके इस अप्रतिम रूपका अध्ययन कर किसी कविकी निम्नलिखित पङ्क्तियाँ साकार होकर नेत्रोंके सामने नाचने लगती हैं—

स्वयं व्यक्त तू हुआ कलामें, जग कहता मैं कलाकार हूँ।
मुझे ज्ञात है मृति-पिण्ड सब, मैंने चालित चक किया है।
पर मेरे अज्ञात स्वप्तकों, तूने ही आकार दिया है।
तेरी इच्छा मूर्तिकप है, जग कहता मैं मूर्तिकार हूँ॥
रंग, तूलिका दोनों तेरे, मैंने केवल खेल किया है।
तव इंगितपर मधुर कल्पना और सत्यका मेल किया है।
तेरे मनका चित्र टतारा, जग कहता मैं चित्रकार हूँ॥
मेरी आँखोंमें तू रहता, मैं वनकर तू ही द्रष्टा है।
मेरी मन-प्राणोंका वासी मैं वनकर तू ही राष्टा है।
मेरा काम समर्पित तुझकों, स्वयं हुआ मैं त्वदाकार हूँ॥
स्वयं व्यक्त तू हुआ कलामें, जग कहता मैं कलाकार हूँ।

इन पङ्क्तियोंके उद्भृत करनेके बाद हम भी शास्त्र-वाणीके साथ अपना स्वर मिलाते हैं—'वन्दे महापुरुप ते चरणारिवन्दम् ।'

# मदोन्पत्त ही विष्णुका अजन नहीं करते

सहो धैर्वमहो धेर्यमहो धेर्यमहो नृणाम्। विष्णौ स्थिते जगन्नाये न भजन्ति मयोद्धताः॥

( नारदप्रकाः, पूर्वेकाद २४ । ५९ )

अही ! मनुष्योंका धैर्प कितना अद्भुतः कितना आश्चर्यजनक है कि जगर्दाश्वर मगवान् विष्णुके होते हुए भी वे भद्धे उन्मत्त होका उनका भलन नहीं काते ।

# 'यज्ञो वै विष्णुः'

( लेखक-शिदेवीरलजी अवस्थी 'करील' )

आधुनिकतम वैशानिक अन्वेषणोंके अनुसार प्रत्येक पदार्थकी रचना परमाणुओंके संगठनके कारण होती है। विशान सिद्ध कर चुका है कि प्रत्येक परमाणुके बीचों-बीच एक सम्पन्न-विद्युद्धिन्दु स्थित है। इस सम्पन्न-विद्युद्धिन्दु को हमारे वैशानिक 'धन-विद्युद्धिन्दु' कहते हैं। इस लेखमें सरलताके दृष्टिकोणसे, इसे धन-विद्युद्धिन्दु न कहकर 'सम्पन्न विद्युद्धिन्दु' कहा गया है। वैशानिक यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्येक परमाणुकी जीवनशक्ति इसी सम्पन्न-विद्युद्धिन्दु पर ही निर्भर है। वैशानिकोंकी इस सिद्धिकी जानकारी प्राप्त कर लेनेके उपरान्त मनमें स्वभावतः यह भाव जाग्रत् हो उठता है कि क्या हम परमाणुओंके हृद्देशमें विराजमान इस सम्पन्न-विद्युद्धिन्दुको अपनी इन आँखोंसे देख सकते हैं ! हाँ, उसे हम देख सकते हैं, यदि हमें वह दिव्यदृष्टि प्राप्त हो जाय, जिसके बलसे अर्जुनने भगवान्के विराट्-स्वरूपके दर्शन किये थे।

वैज्ञानिकोंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि अनेकानेक ऋण-विद्युत्-प्रधान विद्युत्कण इस धन-विद्युद्धिन्दुकी निरन्तर पिर्फ्रमा किया करते हैं। इन धन-विद्युद्धिन्दुओं और ऋण-विद्युत्कणोंका धनत्व एवं ऋणत्व साधारण व्यक्तिको भी ठीक-ठीक समझमें आ जाय, इसिल्ये मैं उन्हें वैज्ञानिकोंद्वारा प्रयुक्त न्यूक्लियस और इलेक्ट्रन-जैसे अत्यन्त कठिन नामोंसे सम्बोधित न करके, सम्पन्न-विद्युद्धिन्दु और असम्पन्न-विद्युत्कण कह रहा हूँ।

प्रत्येक परमाणुके हृद्देशमें विराजमान इस सम्पन्न-विद्युद्विन्दुके आकारको हम तभी अपनी आँखोंसे देखनेमें समर्थ हो सकते हैं, जब हम एक इंच छंबे एक बाछको दस छाख समान आकारवाले खण्डोंमें विभाजित कर छें और फिर उन दस छाख दुकड़ोंमेंसे एकको उठाकर, फिर उसको भी दस छाख खण्डोंमें विभाजित करके उनमेंसे एक खण्डको आधुनिकतम अणुवीक्षण-यन्त्रोंकी सहायतासे देखें । आजका विज्ञान यौगिक शक्तियोंमें विश्वास नहीं करता । उसने अपने यान्त्रिक साधनोंके ब्रह्मर दिव्य दर्शन-की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक परमाणुके हृद्देशमें विराजमान इस सम्पन्न-विद्युद्विन्दुके दर्शन कर छिये हैं । वैश्वानिकोंने यह भी देख लिया है कि अनेकानेक असम्पन्न-विद्युत्कण निरन्तर इस सम्पन्न-विद्युद्विन्दुकी इसिल्ये पिकिमा किया करते हैं कि उसमें मिलकर एक हो जायँ । वैज्ञानिकोंका यह भी अनुमान है कि इन सूक्ष्मातिस्क्ष्म विद्युद्विन्दुओंके अंदर विभिन्न विद्युत्कणोंका संग्रह भी होगा। जिसका अध्ययन अवतक हो नहीं पाया है। अपने अध्ययनके बलपर हमारे युगके वैज्ञानिक इस तथ्यतक पहुँच चुके हैं कि जिन नियमोंके अनुसार इन सूक्ष्मातिस्क्ष्म परमाणुओंकी रचना होती है। उन्हीं नियमोंके अनुसार इस परम विस्तृत ब्रह्माण्डकी भी रचना होती है। इस प्रकार इमारे युगका आधुनिकतम विज्ञान यह सिद्ध करता है—

#### 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।'

हमारा आधुनिकतम विज्ञान इन तथाकथित सम्पन्न-विद्युद्धिन्दुओंको और असम्पन्न-विद्युत्कणोंको जड मानता है। हमारे ऋषि भी प्रकृतिको जड मानते हैं और कहते हैं कि सृष्टिकी रचना एक मौलिक ऊष्मासे होती है। इसी ऊष्मासे अनेकानेक ऊष्माओंकी श्रङ्खलाएँ जन्म लेती हैं। सारे भूतोंमें, सारे परमाणुओंमें मौलिक ऊष्मा अग्निस्वरूपमें दिखायी पड़ती है। यही आग्नेयस्वरूप जब प्रजननका काम करता है, तब उसे 'मनु' कहा जाता है। भगवान् व्यासके इस ऋष्यर्चनको उन्हींकी वाणीमें सुनिये—

#### ऊप्मा चैवोष्मणो जज्ञे सोऽग्निर्भूतेषु लक्ष्यते । अग्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥

ध्यान रिखये कि प्रत्येक परमाणु ही भूत हैं और उन परमाणुओंमें जो ऊष्मा है, वही वे सम्पन्न-विद्युद्धिन्दु हैं, जिनसे असम्पन्न-विद्युत्कणोंका प्रकटीकरण होता है । परमाणुओंकी इसी ऊष्माको, इसी अग्निस्वरूपको विद्युदाकार होकर सृष्टिकी संरचनाके लिये भानु, वनना पड़ता है । विज्ञान इस संरचनाकी नियमितता बताता हुआ भी यह मानकर बलता है कि इसमें किसी चेतन शक्तिका हाथ नहीं है । भारतीय वैदिक-दर्शन यह मानता है कि भूतोंकी अर्थात् परमाणुओंकी ऊष्मासे ऊष्माओंकी श्रृङ्खलाएँ उत्पन्न होकर, अपनी जडताके कारण भाजापत्य मनु, नामक अग्नि यनकर तबतक नियमितरूपसे कार्य नहीं कर सकर्ती, जबतक उनपर किसी चेतन सत्ताका नियन्त्रण न हो। ग्रह-नक्षत्रोंके अन्वेपणमें लगे हुए अमरीकी और रूसी वायुयान स्वचालित होकर भी जिस प्रकार मानवीय चेतन्य सत्ताके अधीन होकर ही चन्द्रमण्डलपर उतरते हैं और मङ्गल ग्रहकी उड़ानें भरते हैं, उसी प्रकार परमाणुओं के हृद्देशमें विराजमान वे सम्पन्न कहे जानेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्धिन्दु भी किसी अनिर्वचनीय चेतन्य सत्ताके बलपर ही नियमितरूपसे सृष्टिकी संरचनामें प्रवृत्त हो सकते हैं। ध्यान रिवये कि विना किसी चेतन्य बलके जड प्रकृति कभी नियमित होकर कार्य नहीं कर सकती।

हमारे आधुनिकतम वैज्ञानिक यह नहीं वता पाते कि प्रत्येक परमाणुके हृद्देशमें सम्पन्न-विद्युद्विन्दु किन कारणोंसे विराजमान है और असम्पन्न कहे जानेवाले विद्युत्कण किन कारणोंसे उनसे मिलनेके लिये निरन्तर उनकी परिक्रमा किया करते हैं । वैज्ञानिक यह भी नहीं बता पाते कि इन सम्पन्न और असम्पन्न विद्युद्विन्दुओं और विद्युत्कणोंसे बलिष्ठ परमाणु शान्त क्यों नहीं रहते, क्यों वे सृष्टिकी संरचनामें प्रवृत्त होते हैं ? वैज्ञानिक कहते हैं कि बस, ऐसा होता ही रहता है ।

भारतीय दर्शन इसका उत्तर देता है। वह पूछनेवालेको अर्जुन कहकर सम्बोधित करता हुआ कहता है कि 'अर्जुन! सारे भूतोंके अर्थात् सारे परमाणुओंके हृद्देशमें ईवन स्थित है और वही अपनी मायासे सारे भूतोंको अर्थात् सारे परमाणुओंको यन्त्रारुढ़ बनाकर परिभ्रमित करता रहता है'—

र्दश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्टति। सामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि सायया॥ (गीता १८ । ६१ )

भारतीय ऋषियोंकी यह सुचिन्तित मान्यता है कि एक एंचके दस लाखें भागके भी दस लाखें भागके आकारवाले हन विद्युद्धिन्दुओंकी निरन्तर स्थितिका और उनकी प्रगतिका नियन्त्रण उस परम चेतन, अनादि, अव्यय, निराक्तर और अजन्मा ईश्वरद्वारा होता है, जिसे वे विष्णुश्के नामने सम्योधित करते हैं। इन्हों विष्णुकी सत्ताके नियन्त्रणमें अनेकानेक विद्युक्तण प्रत्येक परमाणुके हद्देशमें खित सम्पन्न-विद्युद्धिन्दुओंने एकाकार होनेकी उत्कष्टांसे निरन्तर उनकी एकिया किया करते हैं। परमाणुओंने एंगटनके ये नियन्त्रक

विष्णु सर्वव्यापक हैं। जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्विन्दुओंको वैज्ञानिक पूर्ण सम्पन्नतासे युक्त मानते हैं, उनकी सम्पन्नताका संरक्षण भी ये ही विष्णु निरन्तर करते रहते हैं और ये ही विष्णु उन असम्पन्न-विद्युत्कणोंका भी नित्य नियन्त्रण करते हैं, जो परमाणुओंके हृद्देशमें स्थित उन सम्पन्न-विद्युद्विन्दुओंकी परिक्रमामें निरन्तर लगे रहते हैं।

हम अपने आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणोंके माध्यमसे एक इंचके दस लाखवें भागके भी दस लाखवें भागके उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्धिन्दुके दर्शन भले कर लें, जो प्रत्येक परमाणुके हृदेशमें विराजमान है; पर उस विष्णुका दर्शन किसी भौतिक उपकरणके माध्यमसे सम्भव नहीं है, जो समस्त परमाणुओंका, समस्त सम्पन्न-विद्यु-द्विन्दुओंका और समस्त असम्पन्न-विद्युत्कणोंका नियन्त्रक और संरक्षक है । इसी विष्णुको वैदिक ज्ञानके तत्त्ववेत्ता ऋषियोंने अणुसे भी सूक्ष्म और महत्से भी महत् बताकर उसे सर्वव्यापक बताया है। जो सभीमें व्याप्त हो, वही 'विष्णु' है। विष्णुका अर्थ ही सर्वव्यापी होता है। यह सर्वव्यापी विष्णु आदि और अन्तसे सर्वथा रहित है; इसलिये जो भी आदि और अन्तसे युक्त है, वह उसकी महत्ताकी थाह नहीं पा सकता । ऐसे विष्णुको ऋषियोंने कहा है--

> 'अणोरणीयान् सहतो महीयान्' (कठोपनियद् २ । २० )

जगदाधार विष्णुका यह स्वरूप सर्वथा अचिन्य है। उसकी न तो कोई सीमा है और न उसकी कोई रूप-रेखा ही है। पर चिन्तनशील मनुष्य एक सीमित एवं रूप-रेखायुक्त प्राणी है, इसीलिये उसके हृदयमें परमात्माके इस अचिन्त्य स्वरूपको प्रविष्ट करानेके उद्देश्यसे मनीपियोंने उस असाधारणका भी साधारणीकरण करनेका प्रयत्न किया है। उन्होंने घोषित किया कि 'यश ही विष्णु है'—

'यहो वे विष्णुः ।' ( शत्यव मास्त्रम १ । १ । १ । १ ३ )

अत्र प्रश्त उठेगा कि श्यश्च क्या है ? उत्तर है कि श्यत्येक परमाणुके हृदेशमें सम्पत्न-विश्वद्वित्हुओंकी स्थापता ही श्यश्य है। इन सम्पन्न कहे जानेपाल विश्वद्वित्हुओंके स्थापता साने और परिभ्रमण करनेपाल विश्वद्वित्तुओंके अपने प्रदेशमें निरन्तर सा रखना भी श्यश्य है। श्रम सह हो हुआ सूर्य

जगत्का यज्ञ । अय विराट् जगत्में आइये । इस सारी पृथिवीका आचरण, इस सारे अन्तरिक्षका आचरण, इन सारे ग्रह-नक्षत्रोंका आचरण भी स्वयं 'यज्ञ' है । हम अपने समाजमें जिन यज्ञोंको देखते हैं, वे यज्ञ तो विष्णुके इस परम प्राक्षत और निरन्तर चलते रहनेवाले यज्ञका प्रतीक-मात्र हैं । वेद इस निरन्तर चलनेवाले प्राक्षतिक यज्ञकी घोषणा करता हुआ कहता है कि यह यज्ञ ही भुवनका नाभिस्थल है । 'नाभिश्का अर्थ है—केन्द्र । वेद कहता है—

#### 'अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।'

विष्णु व्यापक होनेके कारण एक और अद्वितीय होकर भी 'अनेक' कहलाता है। विष्णुके इस एकत्वमें अनेकत्वकी घोषणा भारतकी दार्शनिक विचारधाराका सुचिन्तित परिणाम है। दार्शनिक चिन्तनका यह मार्ग बड़ा ही उदार और विस्तृत है। संसारके सारे मत-मतान्तर इस परम उदार और विस्तृत राजमार्गमें बिना परस्पर टकराये गतिशील रह सकते हैं। अनेकत्वमें एकत्व और एकत्वमें अनेकत्वकी व्याख्या करता हुआ ऋग्वेदका ब्रह्मज्ञान पूर्ण संबलताके साथ घोषित करता है कि एक ही सत्यको सद्विप्त कहे जानेवाले महाज्ञानी लोग वहुत प्रकारसे कहा करते हैं—

#### 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।'

(१ ।१६४।४६)

एकलमें अनेकल धारण करनेवाला वह जगदाधार परमात्मा, जिसके यज्ञस्वरूपी विष्णुत्वकी चर्चा ही इस लेखका विषय है, यद्यपि नाम, रूप, लिङ्ग और वचनसे परे है, फिर भी सर्वव्यापी होनेके कारण वह सारे नामोंमें तथा सारे रूपोंमें समाया हुआ है । वह पुँलिङ्गत्वसे परे होकर भी सर्पपूर्ण स्त्रीलिङ्गत्वमें छाया हुआ है । वह त्त्रीलिङ्गत्वसे परे होकर भी सम्पूर्ण स्त्रीलिङ्गत्वमें छाया हुआ है । वह तीनों वचनोंसे परे होकर भी एकवचन, द्विवचन और बहुवचनकी सभी संज्ञाओं और क्रियाओंमें रम रहा है और जिस प्राकृत यज्ञकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उसी निरन्तर चलनेवाले यज्ञसे अपने यज्ञका यजन करता रहता है । इस प्रकार यह विष्णु स्वयं यज्ञस्वरूप है और स्वयं ही यज्ञकर्ता भी है । इसीलिये ऋग्वेद कहता है—

'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः।'

(१।१६४।५०)

आधुनिक विज्ञानकी धारणा है कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म

विद्युद्विन्दुओं के अंदर भी कोई शक्ति है, जिसे अवतक देखा नहीं जा सका । वैदिक विज्ञान इसकी घोपणा अत्यत प्राचीन युगमें कर चुका है और वता चुका है कि सभीके मध्यवर्ती क्षेत्रमें वामन विराजमान है, जिसकी उपासना सारी देवस्तृष्टि करती रहती है । इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक परमाणुके हृदेशमें स्थित सम्पन्न-विद्युद्वन्तु और असम्पन्न-विद्युद्वकणोंके केन्द्रमें तथा विश्वके सारे विराट्खरूपके मध्यवर्ती क्षेत्रमें वामन विराजमान है । आधुनिकतम वैज्ञानिक अन्वेषणोंद्वारा अवलोकित सारे सम्पन्न-विद्युद्वन्तु और विद्युत्कण विष्णुके देवत्वके वलसे स्वयं जड होकर भी देव बनते हैं और उनके वामनरूपकी उपासनामें स्रो रहते हैं—

#### 'मध्ये वासनमासीनं सर्वे देवा उपासते।'

प्रत्येक परमाणुमें, प्रत्येक सम्पन्न-विद्युद्विन्दुमें, प्रत्येक असम्पन्न-विद्युत्कणमें तथा इस विराट् विश्वकी समग्र स्वनामें व्याप्त विष्णुको ही वैदिक विज्ञान 'वामन' कहता है। भविष्यमें परमाणुओंके हृदेशके विसुद्धिन्दुओंके भी हृदेशमें विराजमान विद्युज्जालके निरीक्षणमें हमारे वैज्ञानिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं; पर सबके नियन्ता वामनका दर्शन किसी भी भौतिक यन्त्र और उपकरणके द्वारा नहीं हो सकता। वामन देश और काल्से परे, स्वयंसिद्ध और असमीस्य सामर्थ्यका अचिन्त्य और रूपरेखा-विहीन संचालक हैं। इसलिये उस सीमारहितको सीमायुक्त मनुष्यके सीमित और रूपरेखायुक्त यन्त्रीं और उपकरणींसे देखा नहीं जा सकता । वामनका दर्शन केवल योगानुभूतिके द्वारा ही सम्भव है। गूँगा जिस प्रकार मिश्रीके स्वादका बखान नहीं कर सकता, उसी प्रकार योगीजन उस वामन विष्णुका दर्शन करके भी उसका वर्णन नहीं कर पाते । श्रुति घोषित कर चुकी है कि जो उसे जाननेकी घोषणा नहीं करता। वहीं उसे जानता है और जो उसको जाननेकी घोषणा करता है, वह उसे नहीं जानता—

यस्यायतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्॥ (केनोपनिषद् २ । ३ )

किंतु मनुष्यके मनने ऐसी कठिनता सुनकर भी उस जगदाधार विष्णुसे परिचित होनेकी छटपटाहट नहीं छोड़ी । उसने उस आकारहीन और अदर्शनीय विष्णुको, उस घट-घट-च्यापीको वामनरूपमें स्थापित करके उसे समझने और समझानेकी चेष्टा की है। परमाणुओंके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्धिन्दुओंके हृद्देशके और विद्युत्कणोंके भी हृद्देशके इस दृश्य जगत्के सर्वथा परे बताये जानेवाले उस विष्णुको ही वेद ( शतपथबाह्मण ) ने 'वामन' कहा है—

#### 'वामनो ह विष्णुरास'

'अणोरणीयान्' होकर भी वह विष्णु 'महतो महीयान्' है। विष्णुकी इस स्वरूपहीनताको लोकगम्य वनानेके उद्देश्यसे ही पुराणोंने उसे वामनका स्वरूप देकर घर-घरमें उतारनेकी चेष्टा की है। उन्होंने एक अत्यन्त सरस और भावपूर्ण कथाकी अवतारणा करके विष्णुके इस वामन रूपको समाजकी बुद्धिमें प्रतिष्ठित कर दिया है। भारतीय सिहलाएँ इसी प्रतिष्ठासे प्रतिष्ठित होकर अव भी गाती हैं—

#### 'बिल को छलंन चले तिरलोकी'

जिसे लोकने 'तिरलोकी' कहा, उसे ही वेद 'त्रिविकम' कहता चला आ रहा है । निखिल ब्रह्माण्डके भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम् नामक सातों लोकोंका माध्यम धारण करनेवाली इस पृथिवीपर विष्णु अपना विक्रम प्रदर्शित कर रहा है । वेद चाहता है कि इस पृथ्वीपर सो देव क्या हैं ! विष्णुके विक्रमसे अपना पराक्रम प्राप्त करनेवाले ऊपर बताये गये सम्पन्न-विद्युद्धिन्दु और असम्पन्न-विद्युद्धकण तथा आगेके वैज्ञानिक अन्वेपणोंद्वारा प्रकट होनेवाली अन्य सभी शक्तियाँ ही सारे देव हैं । ये सारे देव जित सत्तासे, जिस शक्तिसे नित्य संवर्धित होते रहते हैं, वह सत्ता विष्णुकी ही सक्ति है । इसीलिये भूग्येदका विज्ञान कहता है—

भतो देवा भवन्तु नो चतो विष्णुविचक्रमे। पृथिन्याः सत्तधामनिः॥ (१।२२।१६)

शृग्वेद विष्णुके इस विक्रमकी व्याख्या करता हुआ सहता है कि इस विराट् ब्रह्माण्डको विष्णुने अपने तीन बर्फांसे नापा है। विराट् ब्रह्माण्डका आदि और अन्त किसीने नहीं देला । केवल मध्यका भाग ही ऐसा है, जिसकी सानवारीका प्रयत्न प्रारम्भसे होता चला आ रहा है। बेदिक प्रशिवीने जिल प्रकार उनकी जानकारी प्राप्त करनेका प्रयत्न किस था, उनी प्रकारका प्रयत्न आज हमारे विद्यानवित्ता भी पुर रहे हैं। एडिया आदि: मध्य और अन्त ही वामन-

ह्मी विष्णुके वे तीन चरण हैं। गीतामें सृष्टिके आदि और अन्तको 'अन्यक्त' वताया गया है और कहा गया है कि केवल उसकी मध्य अवस्था ही न्यक्त है। सृष्टिकी यह मध्यकी अवस्था ही विष्णुका दूसरा चरण है। ध्यान रिलये कि सृष्टिके आदि और अन्तकी अवस्थाकी अन्यक्तताके कारण उसपर छपे हुए विष्णुके प्रथम चरणके चिह्न और तृतीय चरणके चिह्न भी अन्यक्त हैं। केवल सृष्टिकी मध्यकी अवस्थामें छपे हुए विष्णुके द्वितीय चरणका चिह्न ही उक्त मध्यावस्थाके न्यक्त होनेके कारण न्यक्त हो रहा है—विष्णुके इसी न्यक्त चरणको जानने-पहचाननेका प्रयत्न वैज्ञानिक अपृष्पियोद्वारा निरन्तर होता था, होता है और होता रहेगा—

अन्यक्तादीनि भृतानि न्यक्तमध्यानि भारत। अन्यक्तनिधनान्येत्र तत्र का परिदेवना॥ (गीता२।२८)

वामनरूपी विष्णुभगवान्के जो पहले और तीसरे डग अव्यक्त हैं, वे तो सदैव अव्यक्त रहेंगे; पर जो दूसरा चरण सृष्टिके व्यक्त भागमें छपा हुआ है, वह उसी प्रकारका है, जिस प्रकार धूलिमें छपा हुआ कोई भी चरणचिह्न अस्पष्ट होता है । धूलिमें छपे हुए विष्णुके उस चरणचिह्नका अध्ययन वह मनुष्य कैसे पूरा कर सकता है, जो इस प्रकार धूलिमें अङ्कित अपने ही चरणचिह्न पहचान सकनेमें असमर्थ है। विज्ञानवेत्ता ऋषियोंकी आवश्यकता संसारमें इसीलिये तो है कि वे वामनके इस धूलिमें अङ्कित द्वितीय चरणका रहस्य उस मनुष्य-समाजको वतायें, जो उसके ज्ञानका वास्तविक अधिकारी है—

इदं चिष्णुविचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूदमस्य पाष्सुरे स्वाहा॥ (यज्ञ०५।१५)

वेद पूर्ण विश्वासके साथ यताता है कि सातों धामोंके माध्यमको धारण करनेवाली पृथिवीको जो विष्णु अपने तीन इगोंसे नापकर पराक्रम दिखाता है, वही सबकी रक्षा भी करता है। वेद कहता है कि वह विष्णु प्रत्येक प्रकारते दुर्दम्थ है। सृष्टिको तीन इगोंसे नाप डालनेवाले उस विष्णुकी व्यापकताको कोई रोक नहीं सकता। वह सारे धर्मोको एक साथ धारण कर रहा है। प्रधन उटना है कि वे सौन-से धर्म है, जिन्हें हमाग विष्णु धारण किये हुए है। उत्तर है कि वह विष्णु प्रमाणुआंके स्थापितम्हम विश्वाहिन्दुओंने व्याप होवर विष्णु प्रमाणुआंके स्थापितम्हम

धारण कर रहा है, तो दूसरी ओर वही विष्णु विराट् होकर सारे भूगोल और खगोलके धर्मोंको भी धारण करता है?—

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्॥ (ऋषेद १।२२।१८)

ऐसे त्रिविक्रमी विष्णुका विलक्षण परिचय देता हुआ वेद वेदिक विज्ञानके द्रष्टा ऋषियोंसे, आजके वैज्ञानिकोंसे और मिवष्यके ज्ञानोपासक सनीषियोंसे कहता है कि विष्णुके कर्मोंको देखो ! विष्णुके इन्हीं कर्मोंसे तो सृष्टिके सारे व्रतोंकी, सृष्टिके सारे संकल्पोंकी और सृष्टिके सारे आचारोंकी प्रतिष्ठा होती है । वह विष्णु इन्द्रका योग्य सखा है । जगदाधार ईश्वर एक ओर तो इस सारी सृष्टिकी गितको केन्द्रित करता है और दूसरी ओर उस केन्द्रित गितको विकेन्द्रित करके सर्वत्र प्रसारित करता है । गितको केन्द्रित करके कारण वेद ईश्वरको 'इन्द्रश्के नामसे सम्योधित करता है और गितको विकेन्द्रित करके उसे सर्वन्यापी बनानेके कारण वह उसी ईश्वरको 'विष्णु' कहता है । ईश्वरकी वह गित-शिक्त केन्द्रित होकर भी विकेन्द्रित है और विकेन्द्रित होकर भी केन्द्रित है । ईश्वरहपी विष्णु इसीलिये परस्परके योग्य सखा कहे गये हैं—

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखा॥ (ऋक०१।२२।१९)

फिर प्रक्रन उठता है कि 'विष्णुका प्रथम और तृतीय चरण तो अव्यक्त हैं, केवल मध्यका द्वितीय चरण ही धूलिमें छपे हुए चरणचिह्नकी भाँति रहस्यपूर्ण होकर अस्पष्ट-सा दिखायी पड़ रहा है, इसका हम पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त करें ?' वेद कहता है कि 'विष्णुके इस महान् चरणचिह्नको दर्शन और विज्ञानके नेत्रोंसे सूरि बनकर, दिव्यद्रष्टा बनकर, मनीषी लोग सदैव देखते हैं। युलोकके चक्षुके समान ज्ञानचक्षु प्राप्त करके इसे सदैव देखा करो—

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्॥ (ऋक्०१।२२।२०)

इसके आगे वेद बड़ी ही महत्त्वपूर्ण सूचना देता हुआ घोषित करता है कि विष्णुके इस परम पदको—महान् चरणको वे ही पूर्णतया प्रकाशित होता हुआ देखते हैं, जो ज्ञानी होनेके कारण 'विप्रासः' कहे जाते हैं, जो कर्मवीर होनेके कारण 'विपन्यवः' कहलाते हैं और जो जागरूक होनेके कारण 'जागृवांसः' कहलाते हैं। ऐसे ज्ञानी, ऐसे कर्मवीर और ऐसे जागरूक द्रष्टा ही विष्णुके इस धूलिमें छिपे हुए अस्पष्ट चरणचिह्नको, परमाणुओंके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्धिन्दुओं-में और इस विराट् ब्रह्माण्डके प्रत्येक घटमें, ईंधनकी भाँति पूर्णतया जगमगाता हुआ देखते हैं और उसे ही 'अणोरणीयान्' तथा 'महत्तो महीयान्' घोपित करते हैं—

तद् विश्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत् परमं पदम्॥ (ऋक्०१।२२।२१)

ऐसे 'अणोरणीयान्' और 'महतो महीयान्' विष्णुको घर-घरमें बोधगम्य वनानेका जो स्तुत्य प्रयास पुराणोंके माध्यमसे भारतीय मेधाशक्तिने किया है, वह वड़ा ही मनोरञ्जक है। विष्णुपुराण कहता है कि भगवान् विष्णुके हृदयकी कौस्तुभ-मणि निर्गुण और निर्लेप जीवात्माओंका प्रतीक है। शेषनागके फनोंकी छायासे छपा हुआ श्रीवत्सका चिह्न उस प्रकृतिका प्रतीक है, जिसका वे नियन्त्रण करते हैं । उनकी गदा संसारके बुद्धितत्त्वका प्रतीक है। गदा जिस प्रकार स्थूल वस्तुको तोड़ती है, उसी प्रकार बुद्धि भी अज्ञानकी स्थूलताको तोड़ा करती है। भगवान् विष्णुका शङ्क और उनका शार्ङ्गधनुषः उनके उन सान्विक और राजस अहंके प्रतीक हैं, जिनसे इस सृष्टिमें, इन्द्रियोंमें और पञ्चमहाभूतोंमें शक्तियोंकी उत्पत्ति होती है। विष्णुभगवान्का सुदर्शनचक प्राणिमात्रके मनका प्रतीक है। जिस प्रकार मनकी गति अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार सुदर्शनचक्रकी गति भी अनिर्वचनीय है। पञ्च-महाभूतोंका प्रतीक है उनकी वैजयन्तीमाला । उनके त्णीरके वाण प्राणिमात्रके ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके प्रतीक हैं। उनका 'नन्दक' नामवाला खङ्ग प्रदीप्त होते हुए ज्ञानका प्रतीक है। उनका यह खड़ जिस कोषके भीतर रहता है, वह कोष अविद्याका प्रतीक है । 'अविद्यां का अर्थ निरक्षरता या मूर्खता नहीं समझा जाना चाहिये । ध्यान रखिये कि अविद्याके कारण ही मनुष्यने संसारमें सप्त आश्चर्योंकी रचना की है। एलोराके महान् कैलास-मन्दिरकी तथा आगरेके सुन्दर ताजमहलकी रचना विष्णुकी इस अविद्याका ही तो परिणाम हैं । विष्णुके खड़्न और उस खड़को अपनेमें प्रविष्ट रखनेवाला कोष, विद्या और अविद्याका प्रतीक होकर यह बताते हैं कि विष्णुभगवान् जिस प्रकार अविद्याके स्वामी हैं, उसी प्रकार वे विद्याके भी भर्ता हैं। खेद है कि इस प्रकारकी महत्त्वपूर्ण व्याख्याओंके अध्ययनका सर्वथा तिरस्कार हो रहा है।

## अर्थपत्रक

### ( विशिष्टाद्वैतवेदान्तपरक )

( लेखक-श्रीजयनारायणजी मिलक, एम्० ए०, डिप० एड्०, साहित्याचार्य, साहित्या लंकार )

श्रीवेष्णवों (श्रीरामानुज-सम्प्रदायानुयायी महानुभावों) के लिये 'अर्थपञ्चक'का ज्ञान परमावश्यक है। बिना 'अर्थ-पञ्चक' जाने वास्तविक तत्त्वज्ञान नहीं होता। अर्थपञ्चकमें पाँच विषय वर्णन किये गये हैं—

१—स्वस्वरूप ( जीवात्माका स्वरूप ), २—परस्वरूप (परमात्माका स्वरूप ), ३—पुरुषार्थस्वरूप ( जीवोंके लिये क्या पुरुषार्थ है ), ४—उपायस्वरूप ( जीवात्माके परमात्मासे मिलनेका क्या उपाय है ) एवं ५—विरोधीस्वरूप ( जीवात्माके परमात्मासे परमात्मासे अर्थात् मोक्ष-मार्गमें क्या-क्या रुकावर्टे हैं )।

इन पाँचों विषयोंका नाम 'अर्थपञ्चक' है । इनमेंसे प्रत्येकके पाँच भेद हैं।

तत्त्वज्ञानके लिये इन पाँचोंका ज्ञान आवश्यक है। जबतक जीव अपने स्वरूपको नहीं पहचानेगा, तवतक वह माया-मोहमें लिपटा रहेगा। जब उसे यह ज्ञान हो जायगा कि यह भौतिक शरीर क्षणिक है और आत्मा अमर है, तब वह भौतिक शरीरके भोगोंमें भी लिप्त नहीं होगा। विना परमात्माका स्वरूप जाने परमात्माका केंकर्य नहीं हो सकता।

'खखरूप'का अर्थ जीवात्माका स्वरूप है। वह पाँच प्रकारका है—

१-नित्य (जो सदैव वैकुण्डमें रहते हैं), २-मुक्त (जो पहले संसारी मायामें लिपटे थे) पर अब मायासे छुटकारा पा गये हैं), ३-बद्ध (जो अभी भी संसारी मायामें लिपटे हैं), ४-केवल (जो केवल ज्ञानयोगके द्वारा परमात्मामें मिल जाना चाहते हैं) एवं ५-मुमुक्षु (जो परमात्माके कैंकर्यमें लीन होकर मोक्षकी अभिलापा करते हैं)।

परमात्माका स्वरूप पाँच प्रकारका है-

१-पर-रूप ( मायामण्डलसे पृथक् वैकुण्डमें श्रीलक्ष्मी-देवीके साथ निवास करनेवाले शीमकारावण मगवान् )। १-ब्यूर-रूप ( धीरसावी क्षीवासुदेव मगवान् तथा संकर्पणः प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ), ३-विभव ( श्रीराम-कृष्ण इत्यादि अवतार ), ४-अन्तर्यामी ( सर्वत्र सभी वस्तुओंमें सर्व- शक्तिमान्रूपसे रहनेवाले परमात्मा ) एवं ५-अर्चावतार ( भगवान्की श्रीमूर्तियाँ )।

जो वस्तु पुरुषोंको उपार्जन करनी चाहिये, उसीका नाम 'पुरुषार्थ' है । पुरुषार्थ पाँच प्रकारका है-

१-धर्म ( लोकोपकारी ग्रुम कार्य ), २-अर्थ ( कर्तन्यके लिये द्रव्यका सदुपयोग ), ३-काम ( संसारी तथा स्वर्गीय सुख-भोग ), ४-आत्मानुभव ( केवल अपनी आत्माके ग्रुद्ध, दिन्य रूपका चिन्तन करना ) एवं ५-भगवदनुभव ( मुक्त होकर वैकुण्ठमें सदैव भगवत्कैंकर्यका अनुभव करना ) ।

भगवान्से मिलनेका उपाय भी पाँच प्रकारका है-

१-कर्मः २-ज्ञानः ३-भक्तिः ४-प्रपत्ति ( आत्म-समर्पण ) एवं ५-आचार्याभिमान ।

विरोधी भी पाँच प्रकारका है-

१—स्वरूपविरोधी, २—परत्वविरोधी, ३—पुरुपार्थविरोधी, ४—उपायविरोधी एवं ५—प्राप्तिविरोधी।

जो लोग खरैव संसारके सम्बन्धसे, संसारी रूपसे और संसारी सम्पर्कसे रहित हैं, जो भगवान्के ही इच्छानुसार जीवनके भोगोंको भोगते हैं, जो श्रीवैकुण्टनाथके विविध केंक्योंमें प्रवीण मन्त्रीगण हैं, जो भगवान्की आज्ञासे सृष्टिकी स्थित और संहार—दोनों करनेमें समर्थ हैं, जो पर-च्यूह इत्यादि भगवान्के सभी रूपोंका सभी अवस्थाओंमें अनुकरण कर कैंकर्य करनेमें पट्ट हैं, ऐसे जो विष्यक्सेन आदि भगवान्के पार्यद देवगण हैं ( अर्थात् जो सब प्रकारसे माया-बन्धनमें सक्त हैं, जो सदैव वैकुण्टमें गहकर वैकुण्टनाथके कैंकर्यमें लीन गहते हैं), उन्हें पनत्य जीवण कहते हैं।

भगवान्की कृषाये जिनके ब्राकृतिक सम्बन्धि है ने पाने हुन्य और पाप पूर्णकवंधे छूट गर्ध हैं (परमात्माकी द्वाते जिनके संसारी दुःख और पाप सर्वधा नष्ट हो गर्ध हैं ): हो भगवान्के स्वरूप, सौन्दर्य, गुण और वैभवोंका अनुभव करते हुए वैकुण्ठ-महाधाममें पूर्णतया संतुष्ट तथा आनन्दित हैं, उन्हीं मुनियोंका नाम 'मुक्त जीव' है।

नित्य जीव तो कभी माया-बन्धनमें पड़े ही नहीं, पर मुक्तजीव माया-बन्धनमें पड़कर भक्तियोग तथा प्रपत्तियोगके द्वारा माया-बन्धनसे मुक्त हो गये हैं । मुक्त अवस्थामें स्यूल तथा सूक्ष्म शरीर पूरा नष्ट हो जाता है और आत्माका शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है ।

बद्ध जीव माया-मोहमें लिपटे हुए अज्ञानी जीव हैं। वे समझते हैं कि पाँच तत्त्वोंका ( मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाशका ) बना हुआ शरीर, जो दुःख और सुखके अनुभवोंका साधन है, जो आत्माका वियोग होनेपर (मरनेपर) देखने और छूनेके भी योग्य नहीं रहता, जो अज्ञान, मृढ्ता और विरुद्ध ज्ञान देनेवाला है-वह शरीर ही आत्मा है और इसी कारण वे सोचते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयोंके द्वारा सुख पहुँचाकर अपनी देहका पालन-पोषण करना ही (पुरुषार्थ) है। इसीलिये वे केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयोंकी प्राप्तिके लिये ( अर्थात् अनुकूल शब्द सुननेके लिये, कोमल वस्तुओंको छूनेके लिये, सुन्दर वस्तुएँ देखनेके लिये, स्वादिष्ट पदार्थ चखनेके लिये और सुगन्धित चीजें सूँघनेके लिये ) यत्नशील बने रहते हैं तथा वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) और आश्रम (ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी ) के धर्मीको छोड़कर नीच पुरुषोंकी सेवा करते हैं और प्राणियोंकी हिंसा करते हुए पर-नारी तथा दूसरेका धन हड़पकर संसारमें अपनी उन्नति चाहते हैं। ऐसे जो भगवान्के विमुख जीव हैं, उन्हें 'बद्ध' कहते हैं।

बद्ध जीव समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है और मृत्यु ही जीवनका अन्त है । वे शरीरसे पृथक् आत्माको नहीं मानते, अतः स्वर्ग, नरक और मोक्षको भी नहीं मानते । वे समझते हैं कि जवतक जीवित रहें, खूव सुख-भोग कर छें । वे पापसे नहीं डरंत; प्रयोक्ति नरक और स्वर्गमें उन्हें विश्वास ही नहीं होता ।

कैवल्य चाहनेवाले संसाररूपी जंगलकी आगसे व्याकुल होकर संसारी दुःखोंका नाश करनेके लिये शास्त्रमें वताये हुए ज्ञानके द्वारा प्रकृति (जड जगत्) और आत्मा (चैतन्य)का भचा विवेक प्राप्तकर यही सोचते हैं कि प्रकृति (संसार) दुः खकी जड़ है और इसमें केवल वे ही पदार्थ भरे हैं, जो घुणित और त्यागनेयोग्य हैं; तथा आत्मा प्रकृतिसे अलग है, अपने आपसे ही प्रकाशित और सुखी है, नित्य ( जिसका आदि और अन्त न हो ) और अलोकिक ( जिउका जड जगत्से कुछ भी सम्पर्क न हो ) है । इस प्रकार सोचकर वे अपने पहलेके भोगे हुए दुःखोंकी अधिकताके कारण ज्ञान और आनन्दसे युक्त परमात्माके चिन्तनमें असमर्थ होकर तथा परमात्मारूपी अमृतके समुद्रको छोड़कर आत्मारूपी थोड़े ही रसमें लीन हो जाते हैं और इस आत्माकी प्राप्तिके साधन-ज्ञानयोगमें निष्ठा लगाये हुए यही सोचते हैं कि योग-मार्गमें जो आत्मा-का अनुभव है, वही एकमात्र पुरुषार्थ है । इस प्रकार केवल आत्मज्ञानमें लगे हुए वे मृत्युके वाद संसारके सम्बन्धसे तथा भगवान्की प्राप्तिसे रहित होकर केवल आत्माके ही रूपमें विचरते रहते हैं। ऐसे जो जीव हैं, उन्हें 'केवल जीव' कहते हैं।

जो जीव कर्मयोग और ज्ञानयोगकी सहायतासे भिक्त (परमात्माका केंकर्य) और प्रपत्ति (परमात्माके लिये आत्म-समर्पण) के द्वारा माया-वन्धनसे छुटकारा पाकर परमात्माके दिव्यलोकमें, परमात्माके आनन्दमय अनुभवमें लगे रहते हैं, उन्हें 'मुक्त' कहते हैं; पर जो जीव कर्मयोग, भिक्त और प्रपत्तिको छोड़कर केवल ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माका चिन्तन नहीं करते, पर केवल अपनी आत्माका ही चिन्तन करते रहते हैं (धर्म और अधर्मसे अलग रहकर अपने आपमें ही लीन रहते हैं), वे मरनेके वाद माया-वन्धनसे तो अवश्य छुटकारा पा जाते हैं, पर परमात्माके लोकमें नहीं जाते, केवल निर्विकार आत्माके रूपमें विचरण करते रहते हैं, उन्हें 'केवल जीव' कहते हैं।

जो जीव मोक्षकी इच्छा रखते हैं, वे 'मुमुक्षु' हैं | वे दो प्रकारके हैं—उपासक और प्रपन्न |

'उपासका वे हैं, जो भक्ति, प्रेम और उपासनाके द्वारा परमात्माको प्राप्त होते हैं। 'प्रपन्न' वे हैं, जो शरणागित और आत्मसमर्पणके द्वारा परमात्माको प्राप्त होते हैं। वेद-शास्त्रोंमें कहे हुए उपायोंसे कर्म और शानके द्वारा समस्त कल्याणाण- युक्त परमात्माके रूप और गुणका सदैव चिन्तन और समरण करना, परमात्माकी सेवा करना और जिस प्रकार तैस्त्रकी धारा लगातार गिरती रहती है, कहीं टूटने नहीं पाती,

उसी प्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करना 'भक्ति' कहलाता है। प्रपत्ति का अर्थ है परमात्माकी श्ररणमें निष्काम और निर्हित होकर जा गिरना, संसारकी सारी आशा और भरोसा छोडकर परमात्माके चरणोंमें अपना शरीर, मन, आत्मा, सभी कुछ सौंप देना । प्रपत्ति भक्तिसे अधिक मुलभ और शीघ फल देनेवाली है । प्रपत्तिके द्वारा परमात्मा वहत शीघ प्रसन्न हो जाते हैं; क्योंकि जब जीव अपना सन कुछ परमात्माको सौंप देता है और हृदयसे कहता है कि 'नाथ ! मैं तेरी ही इारणमें हूँ, मैंने सबका आसरा छोड़ दिया है, मैं केवल तेरा ही हूँ, मुझे कोई दूसरा देखनेवाला नहीं, मैं अकिंचन हूँ ( अर्थात् मेरा कुछ मी नहीं है और में अनन्य हूँ, संसारसे छुटकारा पानेके लिये मैं केवल तुझको अपना उपाय समझता हूँ । मैं किसी दूसरेकी शरणमें नहीं जा सकता ), तव प्रपन्नकी उस आर्त वाणीको सुनकर परमात्माका हृदय दयाई हो जाता है। भक्त समझते हैं कि 'ममेवासौं' अर्थात् वह (परमात्मा) मेरे ही हैं, इसलिये उनकी सेवाका पूर्ण भार मेरे ही ऊपर है। प्रपन्न समझते हैं कि 'तस्यैवाहम्' अर्थात् मैं उन्हींका हूँ, अतः वे ही मेरे स्वामी तथा सर्वस्व हैं।

भगवान्के पाँच भेद हैं—पर, ब्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा अर्चावतार । इनमें अर्चावतारकी उपासना तो सबसे सुलभ है, पर मोक्षकी प्राप्तिके लिये पररूप तथा अन्तर्यामी-रूपकी उपासना भी आवश्यक है। परव्रह्म मायामण्डलसे पृथक् हैं। अतः उनकी सेवा इन्द्रियोंसे नहीं हो सकती। केवल मनसे हो सकती है। पर वासुदेवकी सेवा केवल सारण, चिन्तन, शरणागित, आत्मसमर्पण तथा अष्टाक्षर और हादशावरमन्त्रका अनुतंधान है। अन्तर्यामी भगवान् सर्वत्र सभी प्राणियोंमें वर्तमान हैं। अतः सभी प्राणियोंकी सेवा उनकी सेवा है।

'पर' वानुदेवमयमण्डलसे पृथक् वैद्युण्ठयाममें वर्तमान आदिन्योतिःस्वरूप परवहा परमात्मा हैं।

परमात्माका चैकुण्डधाम वहीं है। जिसके विषयमें िया है—

तिहिष्णीः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवित चनुरानतम्॥ (जन्नेहरू । २२ । २०)

भ कदाखबंधे सूर्यों न शताहों न पावकः। (गील १५१६) 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥' (यजुर्वेद ३१ । ३ )

उस परमधाममें दुःखः शोकः, व्याधिः पीड़ाः भूखः प्यास, काम, क्रोध, मोह, लोभ-किसी प्रकारका संताप नहीं है । वहाँ केवल दिव्य आनन्द और भगवत्कैंकर्य है । मायाका वहाँ कुछ भी अधिकार नहीं, अतः वहाँ इच्छा और पुनर्जन्म मी नहीं । वहीं वैकुण्ठपति श्रीमन्नारायणभगवान् भूदेवी, नीलादेवी और अनन्त तथा अलैकिक सौन्दर्य एवं शीलकी राशि जगन्माता श्रीदेवीके साथ विराजमान हैं। ये परमात्मा दिव्य सुन्दर तथा अनन्तकल्याणगुणोंसे युक्त, आदिज्योतिःस्वरूप हैं। महाप्रलयमें भी वैकुण्ठका नाश नहीं होता, अतः वैकुण्ठका वैभव और शोभा नित्य तथा सनातन हैं। वैकुण्ठमें पहुँच जानेपर जीव मुक्त हो जाता है ( माया-वन्धनसे छूट जाता है ) । इन्हीं वैकुण्ठनाथका नाम पर-वासुदेव, परव्रहा अथवा श्रीमन्नारायण भगवान् है । भगवान्के जितने खरूप हैं, सबमें श्रेष्ठ यही रूप है । इनके धाममें अनन्त, विष्वक्सेन, गरुड आदि नित्यमुक्त जीव सदैव भगवल्केंकर्यमें लीन रहते हैं । सृष्टिकी चिन्ता वैकुण्ठपति भंगवान्को नहीं रहती । वैकुण्ठवासी मुक्त जीव दिव्य-सुन्दर शरीर धारणकर दिन्य आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा उन्हें दिव्य स्मृति, दिव्य ज्ञान और दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। वह लोक स्वयम्प्रकाश है। यहाँ श्रीदेवीके रूपकी झलकसे कोटि सूर्यके समान प्रकाश है और कोटि चन्द्रमाके समान शीतलता है। इसी परमधामकी प्राप्तिका नाम भोक्षा है।

भगवान्के दूसरे रूपका नाम 'व्यूह रूप' है। व्यूह रूपमें संकर्पण, प्रशुम्न और अनिरुद्ध हैं। इनका कार्य सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना है।

ब्यूह चार है, पर कहीं-कहींपर तीन भी लिखे मिलते हैं। इनमें प्रधान छ: गुणींचे युक्त रोपनागपर रायन करनेवाले धीर-रायी वामुदेवभगवान् हैं, जो नंगारके स्थामी हैं और हुएँका नारा करने तथा न्याय एवं धमंकी रक्षा करनेके लिखे क्यी-कभी पृथ्वीपर अवतार लेते हैं। जिन प्रकार वेंकुन्ट्यित त्रियादिन्ति के स्वामी हैं, उनी प्रकार वामुदेवभगवान् सायविन्तिके स्थामी हैं। इनके अतिरिक्त तीन और मूर्तियाँ हैं—संवर्धक, प्रधान और अनिवद्ध। उनका कार्य एटिका प्रकार तथा लंबानम करना है। इन्होंके अंशने ब्रह्म, विन्यु तथा महेश उत्पन्न होते हैं।

भगवान्का विभवरूप श्रीराम-श्रीकृष्ण आदि अवतार हैं। यों तो भगवान्के करोड़ों अवतार हैं, पर उनमें चौवीस प्रधान हैं और चौवीसमें भी दस मुख्य हैं—मत्स्य, कूर्म, वराह, वृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, बुद्ध तथा कि । इनमें भी श्रीराम और श्रीकृष्ण पूर्णावतार तथा रोष अंशावतार हैं। अंशावतार केवल किसी विशेष कार्यके लिये पृथ्वीपर प्रकट होते हैं और कार्य सम्पन्न होनेपर फिर अन्तर्धान हो जाते हैं। पर श्रीराम और श्रीकृष्ण अपनी पूर्ण विभूतियोंके साथ पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए और केवल दुष्टोंका नाश करके ही अन्तर्धान नहीं हो गये, वरं बहुत दिनोंतक मर्यादापुरुषोत्तमकी तरह हमारे दुःख-सुखोंके वीच रहकर हमें एक आदर्श कर्तव्यका ज्ञान सिखला गये। जब जब ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र आदि देवता अन्याय-अत्याचारसे डरकर शेषशायी भगवान्की शरणमें जाते हैं, तब-तब शेपशायी भगवान् पृथ्वीपर अवतार लेकर संसारको कुतार्थ करते हैं।

अन्तर्यामी भगवान् दो प्रकारके हैं। दासों (प्राणिमात्र) के अन्तरत्रकमें भगवान् वर्तमान हैं। भगवान्का कथन है कि 'मेरे दास ही मेरी आत्मा हैं। मिश्विक अन्तः करणमें परमात्माकी झलक है। संसारमें जहाँ-जहाँ 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का प्रकाश है—जहाँ-कहीं आनन्द एवं कल्याणकी ज्योति है, वहाँ अन्तर्यामी भगवान्की ही झलक है। प्राणिमात्रके हृदयमें सम्पूर्ण प्रवृत्ति और निवृत्तिको सर्वदा देखते हुए जो भगवान् हैं, उन्हींका नाम 'अन्तर्यामी' है।

भगवान् अन्तर्यामीरूप, सूक्ष्म, व्यापक, सर्वशक्तिमान्, सर्वत्र रहनेवाले तथा अव्यक्त हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता, पर वे सब कुछ देख रहे हैं। एकान्त-से-एकान्त स्थलमें जो कुछ भी पुण्य-पाप किया जाता है, उसे भी अन्तर्यामी भगवान् देख लेते हैं। इतना ही नहीं, हमारे मनके अंदर जो अच्छे तथा बुरे संकल्प उठते हैं, वे भी अन्तर्यामी भगवान्से छिपे नहीं रहते। जो अन्तर्यामी भगवान्से छिपे नहीं रहते। जो अन्तर्यामी भगवान्की सत्तापर विश्वास करेगा, वह छिपकर भी कभी पाप नहीं कर सकता, बुरे विचारोंको भी मनमें नहीं ला सकता तथा 'अन्तर्यामी भगवान् सभी प्राणियोंमें हैं'—यह जानकर किसीका अनिष्ट भी नहीं कर सकता। अन्तर्यामी भगवान्की उपासना प्राणिमात्रका कल्याण करना, उन्हें सुखी बनाना तथा अच्छे मार्गपर लाना है। एक बात और है—अन्तर्यामी भगवान् प्रवृत्ति और निवृत्तिको देखते हैं। अन्तर्यामी भगवान् प्रवृत्ति और निवृत्तिको देखते हैं।

रखकर यदि कोई अच्छा कार्य भी किया जाय तो भगवार् प्रसन्न नहीं होते। संसारकी हिएमं तो हम अच्छे कार्य करनेका यश लूटते हैं, पर भगवान् तो हमारे हृदयकी छिपी प्रवृत्तिको देख रहे हैं। इसी प्रकार पवित्र मनसे, कर्तव्य-बुद्धिसे तथा कल्याण करनेकी भावनासे यदि कोई अपराध भी हो जाय तो उसे भगवान् क्षमा कर देते हैं। जो निक्छल, निष्कपट हृदयसे अपने आचरणोंको पवित्र रखकर प्राणिमात्र-पर दया तथा प्रेम रखते हुए एवं प्राणिमात्रका कल्याण करते हुए सतत श्रीलक्ष्मीजीसहित परमात्माके दिव्य रूप तथा गुणोंके चिन्तनमें रत रहता है, वही परमात्माका श्रेष्ठ भक्त है।

अपने दालोंके अनुकूल नाम और रूप धारण कर, सर्वसमर्थ होनेपर भी असमर्थकी तरह, सबके रक्षक होते हुए भी दूसरोंके भरोसे रहते हुए-से सबके लिये सुलभ जो भगवान्की मूर्तियाँ हैं, उन्हींका नाम 'अर्चीवतार है। अर्चीवतार भगवान् स्वयं व्यक्त, दैव अथवा मानुप (मनुष्यके द्वारा स्थापित) के रूपमें सब लोगोंकी पहुँचके अन्तर्गत हैं। उनका कैंकर्य सभीके लिये सुलभ है।

अभीतक हमलोग यही समझते आये हैं कि घर बुहारना, लीपना, फूल-तुलसी तोड़ना, पूजा करना, रसोई बनाना, भोग लगाना, धूप-आरती देना-वस, ये ही भगवान्के कैंकर्य-कार्य हैं। जहाँ हमलोग ये कार्य कर चुके कि वस, हमारे कैंकर्यकी इतिश्री हो चुकी; परंतु इतनी ही बात नहीं है। यह कैंकर्य भी आवश्यक है, पर यह तो केवल अर्चावतार-रूपका कैंकर्य है। मोक्षके भागी तो हम तमी हो सकते हैं, जब हम भगवान्के सभी रूपोंका कैंकर्य करें। पर-वासुदेवका कैंकर्य और अन्तर्यामी भगवान्का कैंकर्य तो और भी आवश्यक है। पर वासुदेव हमारी इन्द्रियोंसे परे और मायासे भी परे हैं। अतः उनका कैंकर्य इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता, केवल मनसे ही हो सकता है। वैकुण्ठपति भगवान्का स्मरण, ध्यान, सदैव चिन्तन, मन्त्रार्थका अनुसंधान और परमात्माकी सेवामें लीन रहना ही पर-रूप भगवान्का कैंकर्य है। शेषशायी भगवान्की स्तुति, वन्दना, कीर्तन इत्यादि व्यूहरूपके कैंकर्य हैं। कथा-पुराण सुनना या कहना तथा नाम-यश इत्यादिकी चर्चा करना विभवरूप भगवान्के केंकर्य हैं । भगवान्का अन्तर्यामीरूप सर्वत्र है, सभी प्राणियोंमें है । अतः अन्तर्यामी भगवान्का कैंकर्य निम्नलिखित है—

१-छिपकर भी ( एकान्त स्थलमें भी ) कोई पाप, अन्याय तथा बुरा काम कभी नहीं करना; क्योंकि अन्तर्यामी भगवान वहाँ भी हैं।

२—मनमें कोई भी विकार तथा बुरी वासना कभी नहीं रखना । जो कुछ करना, निष्काम और निर्छिप्त होकर भगवत्सेवाकी बुद्धिसे कर्तव्य समझकर करना, भोग-बुद्धि और स्वार्थ-भावनासे नहीं करना; क्योंकि हमारे अन्तःकरणमें भी अन्तर्यामी भगवान् हैं और हमारी प्रवृत्तियोंको वे देखा करते हैं।

३—अपनी शास्त्रविहित भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी ओरते विरक्त नहीं होना । अपने जीवनको सव तरहसे सुखी, समुन्नत तथा धार्मिक वनाना; क्षणिक सुख-भोग या धन या प्रमोदके लिये अपने शरीरका अथवा धनका या शक्तिका दुरुपयोग नहीं करना । आमोद-प्रमोद वे ही उचित हैं, जिनसे आनन्दके साथ-साथ साच्चिक शिक्षा भी मिले, भगवान्की ओर रुचि बदे, हमारा और हमारे समाजका यथार्थ कल्याण हो, कोई बुराई न हो; क्योंकि हममें भी अन्तर्यामी भगवान् हैं।

४—माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भित्र-परिवार, जाति तथा देश, गरीव तथा निस्सहाय—सभीके प्रति प्रेम रखना, सभी-की सेवा करना और सभीके साथ उचित व्यवहार करना; क्योंकि इन सबके अंदर भी अन्तर्यामी भगवान् हैं।

५—प्राणिमात्रपर दया तथा प्रेम रखना । दूसरेका कल्याण करना, किसीकी भी द्युराई नहीं करना। अपने स्वार्थके लिये अथवा भोग-वासनाके लिये किसीके भी जीवनको दुःखी नहीं वनाना, किसीके भी हृदयपर चोट नहीं पहुँचाना। वचनसे या कर्मसे किसीका भी अनिष्ट नहीं करना। मनसे भी किसीका अनिष्ट नहीं सोचना। दूसरेके जीवनको सुखी, समुन्नत तथा पवित्र बनाना; क्योंकि प्राणिमात्रों अन्तर्यामी भगवान् हैं।

वासुदेवकी सेत्राका अर्थ है—
तम से कर्म करहु विधि नाना । मन राखहु वह कृपानिधाना ॥
मन से समहा वासना त्यामी । केवल राम चरन लय लागी ॥

अन्तर्यामी भगवान्की सेवाका अर्थ है——अपने अन्तः-करणको तथा अपने आचरणोंको पवित्र रखना एवं सभी जीवोंपर प्रेम रखना तथा निस्खार्थभावसे सबकी भलाई करना।

भगवान्से मिलनेके कई मार्ग हैं - कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा प्रपत्तियोग । वेदके पूर्व-भाग ( संहिता और ब्राह्मण ) में कर्मका प्रतिपादन और वेदके उत्तर-भाग ( उपनिषद् और आरण्यक ) में ज्ञानका विश्लेषण किया गया है। भक्ति या उपासनाकी झलक सर्वत्र मिल्ती है-विशेषकर पञ्चरात्र, गीता और सूत्र-प्रन्थोंमें । दिव्य-प्रवन्धोंमें प्रपत्ति या द्वारणागतिका वर्णन है । मीसांसाने कर्मको अपनाया, सांख्य और शांकर-वेदान्तने ज्ञानको । योगशास्त्रमें कर्म और ज्ञान दोनोंका समन्वय है, पर शांकर वेदान्त और योगशास्त्रका एक ही लक्ष्य है-कैवल्य-पदको प्राप्त करना। सकाम कर्म हमें पितृयान या धूममार्गके द्वारा चन्द्रलोक या स्वर्गतक ले जा सकता है, पर पुनर्जन्मको नहीं रोक सकता। कर्मयोग ( निष्काम और निर्लित होकर भगवत्प्रीतिके लिये केवल कर्तन्य तथा कैंकर्य-बुद्धिसे कर्म करना और कर्म करनेके बाद उसे भगवानको अर्पित कर देना ) हमें मोक्षकी ओर अग्रसर करता है । ज्ञानयोग हमें आत्मा और परमात्मा-को पहचाननेमें तथा भक्तियोगमें सहायक होता है। केवल ज्ञानका पथ कठिन है और वह कैंवल्यकी ओर चला जाता है । श्रीरामानुज-वेदान्तमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा प्रपत्तियोग-- तवका समन्त्रय है । मोक्षका सबसे वडा वाधक अज्ञान, अविद्या या कर्म-संस्कार है। जनतक कर्म-संस्कारसे वने हुए सूक्ष्मशरीरका नाश नहीं होता, तवतक जीव मुक्त नहीं हो सकता। निष्काम कर्मयोगसे क्रियमाण कमं अन्तःकरणमें विकार और आविक्त उत्पन्न ही नहीं करता । ज्ञानयोगसे पहलेका संचित कर्म दग्ध हो जाता है, भक्तियोग हमें परमात्माके समीप छे जाता है और प्रपत्तियोग हमें परमातमाके ऊपर निर्भर कर देता है। श्रीनामानुजने सम्पूर्ण वेदको प्रामाणिक सानकर पृत्रं मीमांला और वेदान्त-दोनोंको एक शास्त्र माना है।

<sup>---</sup>

र पह सुन्द केस धीरामानुक-सम्प्रदायानुसार लिखित है। परमात्मा, अन्मा नात भी के नक्ष्य के अन्यक्षी जिन्हण के हो। मुख्येद से सबता है। पर इसके जिन साधनोंका वर्णन है, वे तो प्रायः सईकान्य की है।

# शुद्ध सत्तत्व ( सत्वगुणरूप और परब्रह्म गुणातीत ) विष्णु

( लेखक--पं० श्रीभगवत्प्रसादजी द्विवेदी, व्यावत्ण-न्याय-पुराणेतिहासान्चार्य )

ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः। मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो सङ्गलायतनं हरिः॥

श्रीविष्णुभगवान् परम विद्युद्धः, सत्तत्वः, सत्त्वगुणसम्पन्नः, त्रिकालैकसत्तात्मकः, परम अविनाशीः, सत्त्वरूपः, परम सत्यः, अनादिः, सदा एक-समान रहनेवालेः, सर्वस्वरूपः हैं। वेदों तथा पुराणादिकोंमें इन्हींको 'सत्' कहा जाता है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिन्यः स सुपर्णो गरूत्मान्। एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातिरञ्जानमाहुः॥ (ऋग्वेद १।१६४।४६)

'एक ही सत्तात्मक शुद्ध सत्तत्त्वको वेदविद् विप्र—ब्रहा-ज्ञानीगण इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातिरिश्वा (वायु), दिन्य, सुपर्ण, गरुत्मान् आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं।'

एक ही सक्तत्वमय परमात्मा विष्णुके ये अनेक नाम हैं। श्रीविष्णु ही अनेक देव तथा देवीरूप होकर अनेक होते हुए भी एकसक्तात्मक—सत्-स्वरूप हैं। 'सत्'का अर्थ है— सर्वदा सर्वकालमें एक-समान स्थित रहनेवाला। इसी परम मौलिक सक्ताको अध्यात्मवादी परम सत्य 'ब्रह्म' कहते हैं और इसीको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मविद्याका आश्रय लिया जाता है। ब्रह्मज्ञानी लोग प्रार्थना करते हैं—'असतो मा सद्गमय। (बृहदारण्यक० १।३।२८)—हे परमात्मन्! इस असत्—अज्ञानरूप नश्वर संसारसे परे अपने परम सत्य नित्यस्वरूप सत्की मुझे प्राप्ति कराइये, जिससे में भी सत्-चिद्-आनन्दस्वरूप हो जाऊँ। कठोपनिषद्में भी आया है—

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः। स्रोऽध्वनः पारमाण्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्॥ (१।३।९)

इसपर श्रीशंकराचार्यजीने भाष्य किया है-

बुद्धिसारिथः समाहितिचित्तः विद्वान् संसारगतेः पारम्, तद् विष्णोः न्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो वासुदेवाक्यस्य परमं प्रकृष्टं पदं स्थानं सत्तत्त्वमित्येतद्य-दसौ आप्नोति विद्वान् । ''एकाग्रिक्ति विद्वान्—विज्ञानी पुरुप परम कटिन संसार-गतिको पार कर छेता है—संसारके वन्धनरूप जन्म-मरणसे मुक्त होकर सर्वव्यापी परमात्मा श्रीविष्णुभगवान्के या 'वासुदेव'-नामक ब्रहाके परमश्रेष्ठ पद 'मोक्ष'-नामके सत्तत्वको प्राप्त होता है।''

इसी परम अविनाशी सत्तत्त्वको स्तर्यं या प्रविहां या प्रम अक्षर विष्णुं कहा जाता है। स्तर्ं शब्दसे ही भावार्थमें कमशः स्वत्ं और स्वां प्रत्यय होनेसे ( स्तः भावः सत्यम्' तथा सतः भावः सत्वम्') स्तर्यं और सत्तं सिद्ध हो जाते हैं। अतः सत् सत्य, सत्य, पर्यक्षा, विष्णु—ये सव पर्यायवाची शब्द हैं। ये एक ही तत्त्वके वोधक होनेसे अभिन्न हैं। पर्यायवाचिशब्दानां लाववगीरवचर्चा नास्ति—एकार्थनोधक शब्दोंकी लघुता या गुरुता नहीं होती। इससे यह निश्चित सिद्धान्त निष्पन्न होता है कि परम सत्य अनादि पर्यक्षा श्रीविष्णु ही सत्त्व होता है कि परम सत्य अनादि पर्यक्षा श्रीविष्णु ही सत्त्व होता है। इसी सत्यको मानसकार सुलसीदासजीने निम्नाङ्कित शब्दोंमें कहा है—

राम करों केहि माँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता महु त्यागी ॥ व्यापकु ब्रह्मु अलखु अविनासी । चिदानंदु निरगुन गुन रासी ॥ मन समेत जेहि जान न बानी । तरिक न सकिहं सकल अनुमानी ॥ मिहमा निगमु नेति नित कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥ (रामचिरतमानस, बा० ३४० । २-४)

'हे राम ! आप मुनियों तथा शिवके मनरूपी मानसरोवरके हंस हैं, जिसके लिये क्रोध-मोह-ममता-मदादिको त्यागकर योगी योग करते हैं । आप अलक्ष्य, अविनाशी, व्यापक ब्रह्म हैं, चिदानन्द,गुणरहित तथा सगुण भी हैं; आपको मन-वाणी-बुद्धि आदिसे नहीं जाना जा सकता, केवल आपकी सत्स्वरूपताका अनुमान किया जाता है । जिसकी महिमा निगम-आगमादि नहीं जान पाते और जो तीनों कालमें एक समान अविनाशी सत्स्वरूप रहता है, उसकी प्रशंसा मैं किस प्रकार करूँ १ इसी शुद्ध सत्त्वम्य सत्तत्त्व विष्णुका ध्यानरूप सङ्गलाचरण व्यासजीने भागवतके प्रारम्भमें किया है—

'धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥' (भागवत १।१।१)—जो परमक्षत्य विष्णु अपने परमप्रकाशक तेजसे माया और उसके कार्यसे सर्वथा मुक्त हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ।'

'विष्णु'का अर्थ है—जो सर्वव्यापक हो । यह जुहोत्यादि-गणस्य 'विष्टु व्यासौ' धातुसे निष्पन्न होता है । इसका विग्रह है—सर्वम् वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णु । 'विषे: किच' इस पाणिनीय उणादि सूत्रसे 'विष्' धातुसे 'णुक्' होनेपर 'विष्णु' सिद्ध होता है । विष्णुकी व्याख्या वैदिक विद्वानोंने अपनी-अपनी विचारधाराके अनुसार की है ।

१-कौषीतिक-( विश् अर्थात् प्रवेश करना ) जो सवमें प्रविष्ट हो, उसे 'विष्णु' मानते हैं।

२-सायणाचार्य-व्याप्त्यर्थक 'विष्' से विष्णु सर्वव्यापी हैं-यह मानते हैं ।

३-ओएडेन्वर्ग-विस्तृत उद्यम करनेके अर्थमें (वि+ स्तु से सिद्ध ) मानते हैं।

४-व्लुमफील्ड-सर्वोच्च परमपद्पर आरोहण करनेवाले होनेके अर्थमें (वि+स्नु ) विष्णुको मानते हैं।

५-मैकडानेल-'विश् अर्थात् उद्योगी होनाः व्यवसायी होने अर्थमें (विश्+नु) विष्णुको मानते हैं।

६—स्वामी दयानन्दने न्याप्त्यर्थक धातु 'विष्'ते निष्पन्न 'विष्णु'का अर्थ सर्वन्यापी माना है। इस प्रकार सब विद्वानों-का मत वस्तुतः एक-सा ही सिद्ध होता हैं। क्योंकि 'न्याप्ति' गतिका ही रूप है तथा प्रवेश करना, आरोहण करना, उद्योगी होना आदि भी गतिके ही रूप हैं। अतः 'विष्णु'का सर्वन्यापक अर्थ भी समीचीन सिद्ध होता है।

वैदादिमें 'विष्णु'का अर्थ एक अदृष्ट सत्ता अथवा सत्तत्व समसना चाहिये। वेद-भाष्यकारोंने 'विष्णु'का अर्थ परमातमा, व्यापनद्योल परत्रहा किया है। वे श्रीविष्णु सुद्ध सत्तत्व, सत्त्वगुणरूप, गुणातीत परत्रहा हैं। इनकी अपार महिमाना वर्णन प्राकृतिक जीवोंके मन-बुद्धि-वाणी इत्यादिके मास अतम्भय है। वेद भी इस विषयमें 'नेति-नेति' कहकर पिरमित हो जाते हैं—

विष्णोर्नु कं बीर्याणि प्रदोचं यः पार्धियानि विममे रजाप्ति । यो अस्कभायदुत्तरः सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥ (यजुर्वेद ५ । १८ )

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रत्रोचं
यः पार्थितानि विसमे रजांसि ।
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥
(ऋग्वेद १ । १ ५४ । १ एवं अथवंवेद ७ । २६ । १ )

'सर्वन्यापक विष्णुके अपार पराक्रमका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? श्रीविष्णुने अपनी योगमाया-शक्ति प्रकृतिद्वारा इस प्राकृतिक एकपाद्-विभूतिमें असंख्य ब्रह्माण्डोंका निर्माण किया है तथा त्रिपाद्विभूति जो परम अक्षर, कालातीत, सदा नित्य, अप्राकृत, सर्वश्रेष्ठ है, उसमें (उत्तरं सधस्थम्) सर्वोपरि मोक्षधाम या वैकुण्ठ या विष्णुपद या परमपदको निवेशित किया है। श्रीविष्णु (उद्यायः) अपार कीर्तिवाले हैं।'

इस प्रकार तीनों वेदोंके अर्थ एक-समान ही मिलते हैं। सृष्टिरचनाके पूर्व भी ये ही शुद्ध सत्तत्त्वमय विष्णु गुणातीत रूपसे थे। इन्हीं परम सत्तात्मक अविनाशी सत्तत्त्वको 'परब्रहा' कहा जाता है। सृष्टि-संहारोपरान्त यही अविशिष्ट रहेगा तथा इस वर्तमान सृष्टिके समयमें भी यही सर्वरूपमें स्थित है। यथा—

> अहभेत्रासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् । पश्चादहं यदेतद्य योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥ (श्रीमग्रा० २ । ९ । ३२ )

श्रीविष्णुने अपने नाभि-कमले जायमान हिरण्यगर्भ बहााको अपना ज्ञान वताया है कि 'जब यह दृश्यमान नश्यर प्राञ्चतिक स्पट्यादि नहीं थीं। में ही गुद्ध गन्त्यमय पग्ब्रहा सृष्टिके पूर्व था । यह जो दृश्यमान वर्तमान जगत् है। यह भी में ही हूँ और महाबल्यके पश्चात् जो शेप रहेगा, वह भी में ही हूँ । अतः में जिकालानीत परम अविनाशी हूँ ।

प्रवर्तते यत्र रजन्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च फालविक्रमः। न यत्र माया किसुनापरे हरे-रनुवना यत्र सुरासुराचिनाः॥ (१९५८) २ । ९ । १०) त्रिपाद्विभूतिमय भगवद्धाममें जो हैं, वे न तमोगुणी हैं। न रजोगुणी हैं और न तमोगुणसे मिश्रित सत्त्वगुणी हैं। वहाँपर शुद्ध सत्तत्त्वमय, परमानन्द, शान्तिमय, सत्-चित्-आनन्द ही आनन्द है। जहाँपर श्रीभगवान् के अनन्य प्रेमी भक्तगण आनन्दमग्न हो विहार करते हैं, वहाँ त्रिगुणमयी माया भी नहीं है तथा कालका विक्रम वहाँ नहीं है, तव अन्य कामक्रोधादि बाधाएँ वहाँ कैसे हो सकती हैं ? इसी भावको स्मृग्वेदमें भी कहा गया है—

एतावानस्य सहिमाऽतो ज्यायांश्च प्रूपः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि न्निपादस्यामृतं दिवि॥ (१०।९०।३)

भूत, वर्तमान, भविष्यत्-रूपमें जितना भी जगत् है, वह इस पुरुष विष्णुकी महिमाका द्योतक है। किंतु वह पुरुष तो इससे भी बहुत बड़ा है, अपार महिमावाला है। जिस प्राकृतिक ब्रह्माण्डका कुछ भी ओर-छोर नहीं मालूम हो सकता, ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड उस परमपुरुषके चतुर्थोदामें परमाणुवत् दिखायी पड़ते हैं। यह तो एकपाद्विभूतिकी लीला है। इनका त्रिपाद्विभूति तो अनन्त, अपार, मन-बुद्धि-वाणीका अविषय तुरीयावस्थामय है। वह अमृतमय, अविनाद्यी, परम गुद्ध सत्तत्वमय गुणातीत 'सत्' है।

सर्वव्यापक श्रीविष्णुने इस चराचर समस्त विश्वको विभक्त करके एकपाद्विभृतिमें धारण कर रखा है तथा त्रिपाद्विभृतिमें अपने पद या धामको निर्धारित किया है । इन श्रीविष्णुका नित्यधाम त्रिपाद्विभृति अविनाशी, अमृत, सिचदानन्दस्वरूप है और यह चराचर एकपाद्विभृति लीलामयी सृष्टि है, जो एक-सी नहीं रहती। लीला तो मनोविनोद है। मनोरखन कुछ ही समय किया जाता है। अतः यह भगवलीला भी नित्य है, किंतु एक-समान सदा नहीं रहती। इसका रूपान्तर हुआ करता है, अतः यह 'आनेत्य' या 'असत्' भी कही जा सकती है।

#### 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिध्या जीवो ब्रह्मेव नापरः।'

"इस संसारका उपादान-कारण ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है, परिवर्तनशील है, ब्रह्मकी लीलामात्र है। सर्व-व्यापक परब्रह्म विष्णुके संकल्पमात्रसे यह विश्व होता है— 'एकोऽहं बहु: स्याम्—एक ही मैं अनेक हो जाऊँ। यही निर्गुण, गुणातीत ब्रह्म सत्स्वरूप विष्णुका अनेक रूपमें होना

'संसार' है । जैसे सुवर्णके अनेक आभूषण विविध रूपके हो जाते हैं; पृथिवीसे पार्थिव वस्तुएँ—ईंट, घट इत्यादि अनेक वनाये जाते हैं; आकादाके अनेक भाग घटाकारा, मटाकारा, द्ददयाकाश आदि अनेक आकाश हो जाते हैं, किंतु वास्तवमें रूपके क्षय होनेपर पुनः सभी पृथिवी, सुवर्ण, आकाश ही हो जाते हैं, वैसे ही एक ही सत्स्वरूप विष्णु अपने परम शान्त विशुद्ध सत्तत्त्व तुरीयावस्थामय गुणातीत रूपसे सृष्टि-रचनाके पूर्व थे, सृजनके समय अपनी योगमायाको त्रिघा धारणकर सुजन-हेतु रजोगुणात्मक ब्रह्माके रूपमें सुजन करते हैं, पालनहेतु सत्त्वगुणात्मक विष्णुरूप होकर पालन करते हैं और संहारहेतु तमोगुणात्मक चद्ररूप होकर संहार करते हैं। एक ही श्रीविष्णु सर्वन्यापक, परव्रहा, परमात्मा, पुरुषोत्तमः, पुराण पुरुषः, नारायणः, कृष्णः, जानकीवळमः श्रीरामादि पतितपावनः सर्वस्वरूपः सर्वमय हैं। ये ही अनन्तकोटिव्रहाण्डनायक होते हुए अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंमें अनन्तकोटि ब्रह्मा-विष्णु-शिव होकर, सर्वमयरूपसे सृजन-पालन-संहार करते हैं तथा सर्वरूप हो जाते हैं। श्रीविष्णु ही देव-सिद्ध-यक्ष-असुर-नाग-गन्धर्व-किंनर-पिशाच-राक्षस-मनुष्य पशु-पक्षी-वृक्षादि, चींटी सर्प आदि चतुर्विघ ( अण्डज-पिण्डज-स्वेदज-उद्भिज ) जीव तथा भृमि-सलिल-अग्नि-आकारा-पवन-राव्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-मन-बुद्धि-आत्मा-काल-गुण इत्यादि सबके पारमार्थिक रूप हैं। ये विद्या-अविद्याः सत्य-असत्य, विष-अमृत, सत्-असत्—सब कुछ हैं तथा वेदोक्त प्रवृत्ति-निवृत्तिपरक कर्म भी हैं। विष्णु सभी कर्मोंके भोक्ता तथा उनकी सामग्री और फल भी हैं। ये अनन्तः अपरिमेय, सर्वगामी, सर्वगत, सर्वरूपमें स्थित हैं । सब जगत् इन्हींसे आविर्भूत होकर इन्हींमें स्थित है। ये ही अक्षय, सत्य, नित्य, आत्माधार परमात्मा हैं। जगत्के आदि-मध्य-अवसानमें स्थित परम पुरुष हैं। वस्तुतः मूल रहस्य यह है कि श्रीविष्णुभगवान् धर्मविग्रह सत्त्वरािश हैं। सत्त्वमें सर्वतोभावसे धर्मकी प्रधानता है। इन्हीं शुद्ध सत्त्वस्वरूप श्रीविष्णुको वेदान्ती ब्रह्मरूपमें, सांख्यवादी पुरुषरूपमें, नैयायिक कर्तीरूपमें, मीमांसक कर्मस्वरूपमें, योगदार्शनिक योगी परम तत्त्वरूपमें मानते हैं-

> तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्। विष्णोधीम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः॥ (श्रीमद्भा०३।११।४१)

अक्षर, अविनाशी, सर्वकारणोंके भी कारण महापुक्ष विणुभगवान्का शाक्षात् परमधाम विकृण्टः है । यही सन सत्स्वरूपकी महिमा है । यही सत् सर्वदा अविन्छिल रूपरे स्वित रहता है । गीतामें इसका वर्णन इस प्रकार है—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदृर्शिभिः॥ (गीता २ । १६)

'इस असत् नश्चर-मायिक संसारकी नित्यता नहीं है और सत् सत्य-स्वरूप ब्रह्मका विनाश नहीं है, ऐसा तत्त्वदर्शी जानीजनोंका सिद्धान्त है। जिस सत्तत्वमय विष्णुसे यह संसार त्याप्त है और जिनकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, उसे अविनाशी समझना चाहिये। अतः श्रीविष्णुभगवान् परम ग्रद्ध सत्तत्वमय सगुण तथा निर्गुण परब्रह्म हैं। इनसे एक परमाणु भी खाली नहीं है। इनकी योगमायाका पार कोई नहीं पाता। ये ही विविध अवतार धारण करके विश्वपालन करते हैं। ज्ञानीगण ज्ञानयज्ञसे, वेदिक विध्र वैदिक यज्ञींसे, भक्तगण भक्तियोग यज्ञसे तथा और भी अनेकमतावलम्बी सर्वतोभावरूपी यज्ञसे इन्हींका यजन करते हैं—

यज्ञेन यज्ञसयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः धनन्त यसपूर्वे माध्याः मन्ति देवाः॥
( यज्ञुनेद ३१ । १६ )

शानी तथा भक्त उपासकगण पूर्वोक्त शान-भक्ति उपासना-यश्चादिकोंसे इन्हीं विष्णुका पूजन करके विष्णुधाममें आनन्दित होते हैं। अपने इसी अविनाशी स्वरूपको भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

'मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥' (८।१६)

ंहे अर्जुन ! मुस अविनाशीको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता ।' वैकुण्ठधामके मुक्तात्माओंकी गति बड़ी विलक्षण है । 'देहेन्द्रियासहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम् ।'

(श्रीमद्भा० ७।१।३४)

वैकुण्ठधाममें मुक्तात्माओं के देह-इन्द्रिय-प्राण मायिक या प्राकृतिक या नश्चर नहीं होते । उनके देह-इन्द्रिय-प्राण अनश्चर एवं अप्राकृतिक होते हैं । गुद्धसन्त्रमय सचिदानन्द्र भगवान् श्रीविष्णुका यही स्वरूप है । अपने परम चैतन्यमय शानानन्दसे ये सबको चैतन्य करनेवाले हैं । ऐसे सर्वव्यापी गुणातीत श्रीविष्णुको कोटिशः नयस्कार हैं ।

# विष्णुस्वरूप पीपल-वृक्ष

( लेखक-श्रीवल्लभदासजी विद्यानी 'मजेश, साहित्यरका, साहित्यालद्वार )
पुराणोंमें अश्वत्थका वड़ा माहात्म्य मिलता है। स्कन्दपुराणमें आया है—

मूले विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धे केशच पव च ।

नारायणस्तु शाखाखु पत्रेषु भगवान् हरिः ॥

फलेऽच्युतो न संदेहः सर्वदेवैः समन्वितः ।

स पव विष्णुर्दुम एव मूर्तो महात्मिमः सेवितपुण्यमूटः ।

यस्याश्रयः पापसहस्रहन्ता भवेन्नुणां कामदुघो गुणाद्यः ॥

( रक्तर्व ) नागर १४७ । ४१, ४२, ४४ )

'पीपलकी षड़में विष्णु, तनेमें केशव, शाखाओंमें नारायण, पत्तीमें भगवान् इति और इसके फल्में नमी वेनताओंसे युक्त अन्युत सदा निवास करते हैं—इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह हुझ मूर्तिमान् श्रीविष्णुम्बरूप है, महात्मा पुरुप इस हुझके पुण्यसय मूलका सेवन करते हैं। इसका गुणोंसे युक्त और कामणूरक आश्रय मनुष्यंकि रहारों पार्नेश नाश करनेवाला है।'

गीलाके विन्तियोगः नामक दशम अध्यायके २६ वें स्टोक्से-

'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्'

्राया है। इसीय शास्त्रीमें पीयन काटनेका निरेत है। भगभाव निर्मुही कृश चडनेक्लोंकों िन्द्रहाया हुन पर्मिद्रक प्राप्ता काहिये।

पि० सं० १७-

# सर्वव्यापक भगवान् श्रीविष्णु

( लेखक--साहित्यमहोपाच्याय प्रो० शीजनादंनशी मिश्र पद्भवः, एम्० ए०, शासी, काव्यतीर्यं, व्याक्तरण-साहित्य-सांख्य-मोग-दर्शन-वेदानाचार्य )

यजुर्वेदके पुरुषसूक्तमें १ से १६ श्रृचाओं जिस परमात्मतत्त्वका निरूपण किया गया है, वही विष्णु-तत्त्व है । 'विष्णु' शब्दके अनेक अथों में प्रधान अर्थ तो व्यापक ही है । वह विष्णु—सर्वान्तर्यामी परमात्मा इस समझ ब्रह्माण्डकी भूमिको सभी ओरसे व्याप्त करके स्थित हे और इससे दस अंगुल ऊपर भी है । भाव यह है कि ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हुए भी वह इससे परे भी है । वही उपक्रम है और वही पर्यवसान है । आद्यन्त कोई अपर तस्व नहीं है ! उस परमात्माके नेत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा चरणादि कर्मेन्द्रियाँ हजारों हैं—असंख्य हैं । वह सहस्रशीर्पा है, सहस्राक्ष है और सहस्रपात् भी है ।

'पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं यच आब्यस्।' (यजुर्वेद ३१ । २ )

यह जो कुछ इस समय वर्तमान है, सब परमात्माका ही स्वरूप है। भूत और भविष्यत् जगत् भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, यह अमृतत्वका भी स्वामी है तथा ये जो अन्नसे उत्पन्न होनेवाले जीव हैं, 'यदन्नेनातिरोहति'— उन सभीका शासक अर्थात् सूर्यः, चन्द्रः, गगनः, पवन आदिको नियमित रखनेवाला उनका नियामक भी है। भूतः, भविष्यत् और वर्तमानकालसे सम्बन्ध रखनेवाला जितना भी जगत् हैं, यह सब इसी पुरुषकी महिमा हैं। इसीका विभूति-विस्तार है। उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं हैं, वह पुरुष इस ब्रह्माण्ड—विराट् स्वरूपसे भी बहुत बड़ा है। यह सम्पूर्ण हश्य-प्रपञ्च—ये तीनों लोक तो उसके एक पादमें हैं अर्थात् उसकी एक चौथाईमें समाप्त हो जाते हैं। अभी इसके तीन पाद और शेष हैं—यह त्रिपाद-स्वरूप अमृत है—अविनाशी है और परम प्रकाशमय अर्थात् अपने स्वरूपमें ही स्थित है।

वह त्रिपाद-पुरुष ऊपर उठा हुआ है अर्थात् वह विष्णु अज्ञानके कार्यभूत इस संसारसे सर्वथा पृथक् तथा इसके गुण-दोषोंसे अस्तूता रहकर उच्चिस्थितिमें विराजमान है।

उसका एक अंशमात्र मायाके सम्पर्कमें आकर इस जगत्के रूपमें प्रकट हुआ है। फिर वह मायावश जड- चेतनमयी नाना प्रकारकी सृष्टिके रूपमें खयं फैलकर स्व ओरसे व्यात हो गया है ।

उस विष्णुके सर्वव्यापकत्वके कारण ही उसका एक नाम 'अनन्त' हैं। तीन कारणोंसे—(१) सर्वव्यापित्वात्। (२) नित्यत्वात्, (३) सर्वात्मत्वात् अर्थात् देशतः, कालतः, वस्तुतः अपरिच्छिन्नत्वात् वह अनन्त हैं। सर्वत्र व्यापक होनेके कारण, त्रिकालावािवत सत्य अर्थात् नित्यतत्त्व होनेके कारण तथा सर्वात्मत्व—देश-काल-वन्तुद्वारा अपरिच्छिन्न होनेके कारण वह अनन्त है। कहनेका भाव यह कि ऐसा कोई देश (स्वल-विशेष) नहीं, जहाँ विष्णु न हो; ऐसा कोई काल नहीं, जब वह न हो और ऐसी कोई वस्तु भी नहीं, जिसमें वह न हो।

श्रीरामचिरतमानसद्वारा प्रतिपादित उस विष्णुकी व्यापकता भी अवलोकनीय है । सुर-मुनि-गन्धर्व शिव-विरिक्षिके साथ विचारमग्न हैं । विपय है—उसे कैसे पाया जाय और पुकार भी करें तो कहाँ ? गोस्वामी वुलसीदासके शब्दोंमें—

वैठे सुर सव करिं विचारा । कहँ पाइअ प्रमु करिअ पुकारा ॥ पुर वैकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि वस प्रमु सोई ॥

तेहिं समाज गिरिजा मैं रहेऊँ । अवसर पाइ वचन एक कहेऊँ ॥ हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना ॥ देस काल दिसि बिदिसिहु माहों । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रमु नाहीं ॥ (मानस १ । १८४ । १-३)

मानसकी ऊपरकी चौपाइयोंके अनुसार वह विष्णु सर्वत्र व्यापक है तथा देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन होनेके कारण ही वह अनन्त है।

न्याप्ति (वि + आप्ति ) का शान्दिक अर्थ है—विशेष-रूपसे आप्ति अथवा सम्बन्ध । यहाँ सम्बन्धकी विशिष्टताका भाव है दो वस्तुओंका नियत साहचर्य अर्थात् सर्वदा एक साथ रहना । न्यायदर्शनकी मान्यता है—

'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः।'

प्साहचरंग्का अर्थ है—एक साथ रहना, जैसे मछली और पानीका एक साथ रहना पाया जाता है। यहाँ मत्स्य और जलमें साहचरं सम्बन्द है, किंतु यह सम्बन्ध नियमित नहीं है। कभी-कभी तो मछिलयों जलसे अलग छुष्क स्थलमें भी पायी जाती हैं और जल भी मछलीके विना पाया जाता है। कहनेका भाव यह है कि ये दोनों (मीन और जल) सहचर एक-दूसरेसे अलग भी रह सकते हैं। इसीका नाम है ध्यमिचारं। जीवातमा और परमात्मामें भी न्याप्यव्यापक सम्बन्ध है अर्थात् नियमित साहचर्य है। जैसे—
ध्यस्त बन्न प्रीति विक्रणाती। बहा जीव इव सहज सँघाती॥'

उपनिषद्की---खुपर्णा सयुजा संदाया वृक्षं परिषस्वजाते । समानं तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्य-अभिचाकशीति॥ नइनज्ञन्यो बुक्षे पुरुषो निमग्नो-समाने शोचित ऽनीशया मुद्यमानः। पश्यत्यन्यसीश-जुप्ट महिसानमिति वीतशोकः॥ मस्य ( भवेतास्वतरोपनिषद् ४। ६-७ )

'पुरुप और पुरुषविशेष (जीवात्मा और परमात्मा) दो पक्षी साथ रहनेवाले और मित्र हैं। वे दोनों एक ही भिगुणात्मक प्रकृतिरूप वृक्षका आलिङ्गन किये हुए हैं। उन दोनोंमेंसे एक जीवरूपी पक्षी (जन्म, आयु और भोगरूपी मुख-सुःखात्मक ) खादवाले फलको खाता है और दूसरा ईश्वररूपी पक्षी पळ न खाता हुआ केवळ साली है— तटन्य होकर देखता रहता है । उसी प्रकृतिरूप बृक्षपर चीवरूपी पक्षी आसत्तः होकर अस्मर्थतासे घोखा खाता हुआ सोक करता है। किंतु जब योगयुक्त होकर अपने दूसरे साधी ईरा और उसकी महिनाको देखता है। तब होडांचे पार हो जाता है। इस प्रकृतिस्पी हुनकी जह अस्यक भृत प्रकृति है और दिखलायी देनेवाला दुधका आवार तना व्यक्त भारत्वतः है । तमेमें अहुद खहंबार है। साखाएँ भागाताएँ, हैं, पतारी शासाएँ सूत्रमत्त और उनसे भी पाली शालाएँ पालीवित केला विस्तियाँ हैं। यह खत्म-अह और शेष हैं। ज्यान काद सुप्त और दुःग्य है। विवासकी क्षेत्र असमर्थ होती. पारण कीमा नाता

कमशः अविद्या, अस्मिता, राग, हेप और अभिनिवेश नामक 'क्लेश' है । उनसे सकाम कर्म, सकाम कर्मसे कर्माशय, कर्माशयधे जन्म, आयु और भोगके लिये स्पूल शरीररूपी अनन्त अस्थिर पत्तोंमें घूमना है। योगयुक्त होकर पक्षीका ईशरूपी पक्षी और उसकी महिमाको देखना 'ईश्वर-प्रणिवान है।

माहचर्यका विपरीत रूप व्यभिचार है। पूर्वोक्त उदाहरणमें जल और मक्तलीके साहचर्यमें नियम-भक्त भी पाया जाता है, अर्थात् एककी स्थिति दूरुरेके अभावमें पायी जाती है। अतएव रन दोनोका सम्बन्ध व्यभिचारयुक्त अथवा व्यभिचारित कहा जायना।

ख्यांतिंश्का अर्थ है—अन्यित्विरित सम्बन्ध । जिस साहचर्य-नियममें न्यमिकार (अपवाद ) नहीं है, वही क्यांतिंश् कहलाती है । घूम और अग्निमें नियत-साहचर्य देखनेमें आता है— घूम कभी अग्निसे पृथक् नहीं रहता । वह सर्वदा अग्निके साथ ही पाया जाता है । इस नियमका कभी व्यभिचार (अपवाद ) देखनेमें नहीं आता । अग्निसे अतिरिक्त स्थानमें घूम कभी नहीं पाया जाता । इसी अव्यभिचरित सम्बन्धको क्यांतिंश कहते हैं ।

व्यापक विष्णुकी सर्वत्र व्याप्तिका उदाहरण प्रह्मादके प्रसङ्गर्भे मिलता है। जब कि प्रह्मादकी टेक रखनेके लिये विष्णु खंभेसे निकल पड़ते हैं—

सत्यं विधातुं निजमृत्यभाषितं

न्यान्तिं च भूतेष्यसिलेषु चात्मनः।
अदृश्यतास्यद्भुतत्स्पसुद्वहम्

नाम्भे सभायां न सगं न मानुषम्॥

(शंमद्भागवः ७।८।१८)

अर्थात् अपने क्षेत्रक प्रद्वादके यचनको अक्षरदाः निर्मार्थ करने और अर्था गर्नत्र व्यापकताको प्रमाणित करनेके क्षित्रं वे भग गमान्ति उप प्रमेमें, जिल्में प्रद्वाद वैधा था, अञ्चल गण भारण किये हुए नग्छिएके एपनि प्रकृत रोग भारत हो गुए नग्छिएके एपनि

अप इस विभाको प्रशासनाने समिति । घूम ऑग्नी जिना न में सा रास्ताः इति विभाव धूमका अग्निके साथ हो सम्भव है। इस राज्याचित्रं जानी धारीना साथ हे हैं है। अविनातात्त्रः अर्थ है—अ ( नहीं ), विना । सिग्ह क

पार्थक्यमें ), भाव ( खिति या होना ) । अर्थात् यदि एक वस्तु ऐसी है, जो दूसरी वस्तुके विना कभी रह न सके तो वहाँ 'अविनाभावः-सम्बन्ध जानना चाहिये। धूम कभी अग्निके विना रह नहीं सकता । जहाँ अग्नि नहीं है। वहाँ धुआँ भी नहीं रहेगा। घूमका अग्निते पृथक् अपना कोई खतन्त्र अस्तित्व नहीं है । उसका अस्तित्व अग्रिपर ही निर्मर करता है । अब प्रश्न उठता है कि किसमें किसकी न्याप्ति है। धूमकी व्याप्ति अग्निमें है या अग्निकी न्याप्ति धूममें । गोस्वामीजीके १ हरि न्यापक सर्वत्र समाना । (मानस १। १८४। २ हे से कौन-सा अभिप्रेत अर्थ निकल्रता है ! यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है कि धूम कभी अभिके विना नहीं पाया जाता, किंतु आग तो घुएँके बिना भी पायी जाती है । बेसे—जलते हुए लौह-पिण्डमें निर्घूम अग्नि देखनेमें आती है। अग्नि धूमसे परिच्छिन्न या नीमित नहीं है। परंतु धूम तो अग्निसे परिच्छिन्न एवं सीमित है। सम्पूर्ण धूमराशि अग्निके अन्तर्गत है, किंतु अग्नि धूमके अन्तर्गत नहीं।

गोस्वामी तुलसीदासजीकी विचारघारा यहाँ न्याय-शास्त्रानुमोदित है। जीव और जगत्में ईश्वरकी न्याप्ति है। अतः ऊपरकी चौपाईमें 'सर्वत्र' कहा गया है। जिसकी न्याप्ति रहती है, वह 'न्यापक' कहलाता है। हरि (विष्णु) न्यापक है। जिसमें न्याप्ति रहती है, वह 'न्याप्य' कहलाता है। ऊपरके उदाहरणमें अग्नि न्यापक और धूम न्याप्य है। इसी प्रकार भगवान् विष्णु न्यापक तथा जीव और जगत् उसका न्याप्य हैं।

आचार्य श्रीरामानुजके 'तत्त्वत्रय'—चित् अर्थात् जीवन अचित् अर्थात् विषयः श्रीरः इन्द्रियाँ तथा पाँचों स्यूल-भूतोंसे बना हुआ भौतिक जगत् और ब्रह्म—ये तीनों यद्यपि मिन्न हैं, तथापि चित् (जीव) और अचित् (जड जगत्)—ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर हैं। जीवातमा ब्रह्मका शरीर है और वह उसका अन्तर्यामी आत्मा है। इसलिये चित्-अचित्-विशिष्ट ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार विशिष्टस्पसे ब्रह्मको अद्देत माननेके कारण यह सिद्धान्त 'विशिष्टाद्देत' कहलाता है।

वह विष्णु या ब्रह्म निखयव है, निश्चल है, शान्त, निर्दोष और निर्छेप है। श्रुति कहती है—'अनेजदेकं मनसो जवीयः'—अर्थात् वह अडोल, एक और मनसे बढ़कर वेगवाला ( सर्वत्र व्यापक होनेके कारण ) है। पुरुष निष्क्रिय

होता हुआ भी अपने चित्तका द्रष्टा है। व्यष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन तत्त्वका नाम जीवर है, जो संख्यामें अनन्त और अल्पन्न हैं और ममष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और श्वल ब्रह्म है, जो एक और सर्वन्न है। अपने शुद्ध स्वरूपसे चेतन तत्त्वका नाम परमातमा, निर्मुण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म और पख्रह्म है। सांख्यदर्शनमें 'पुरुष' शन्दका प्रयोग जीव, ईश्वर और परमातमा—तीनों अर्थोमें होता है।

नैयायिक-सिद्धान्तानुसार अग्नि धूमका न्यापक है। क्योंकि वह न्याप्ति-क्रियाका कर्ता है। धूम अग्निका न्याप्य है। क्योंकि वह न्याप्ति-क्रियाका कर्म है। न्याप्य (जीव एवं जगत्) कभी भी न्यापक (विष्णु) के बाहर नहीं रह सकता। किंतु न्यापक-न्याप्य (जीव और जगत्) के वाहर भी (नित्यत्वात्-असङ्गत्वाच) रह सकता है। वाह्य पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्माके जाननेका उपन्यसणमात्र होता है।

बृहदारण्यक (३।७।३) में लिखा है-

'यः पृथिन्यां तिष्ठन् पृथिन्या अन्तरो यं पृथिवी न देर यस्य पृथिवी करीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आस्मा-न्तर्याम्यसृतः ।' अर्थात् जो पृथिवीमें रहता हुआ पृथिवीसे अलग है, जिसको पृथिवी नहीं जानती; जिसका पृथिवी श्रीर है, जो पृथिवीके अंदर रहकर उसे नियममें रखता है, वह तेरी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

अब देखिये, व्याप्य और व्यापक—इन दोनोंमें कौन किसका सूचक है, अर्थात् धूमसे अग्निका बोध हो सकता है या अग्निसे धूमका ? धूमके सर्वदेशमें अग्नि व्यापक है अर्थात् ऐसा कोई धूम नहीं, जिसमें अग्नि व्यापक नहीं है। किंतु ऐसी भी आग हो सकती है, जिसमें धूम नहीं है—जैसे जलता हुआ लोहा। अतएव धूम सर्वत्र ही अग्निका सूचक है। उससे सर्वत्र अग्निका अनुमान कर लिया जा सकता है, किंतु अग्निसे सब जगह धूमका अनुमान नहीं कर सकते। धूम अग्निका पक्का चिह्न है, किंतु अग्नि धूमका नहीं। न्यायकी भाषामें चिह्नको पिङ्का कहते हैं और चिह्न (लिङ्का) से जिस वस्तुका संकेत—निर्देश होता है, उसको लिङ्की कहते हैं। इस प्रकार धूम लिङ्का और अग्नि लिङ्की है। लिङ्किके हारा लिङ्कीका अनुमान होता है। इसलिये लिङ्कीको साध्य और लिङ्काको साधन (अनुमानका

पार्थक्यमें ), भाव ( खिति या होना ) । अर्थात् यदि एक वस्त ऐसी है, जो दूसरी वस्तुके विना कभी रह न सके तो वहाँ 'अविनाभायः सम्यन्य जानना चाहिये। धूग कभी अभिके विना रह नहीं सकता । जहाँ अभि नहीं है। वहाँ धुआँ भी नहीं रहेगा। धूमका अग्निसे पृथक् अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व अग्रिपर ही निर्मर करता है । अब प्रश्न उठता है कि किसमें किसकी न्याप्ति है । धूमकी व्याप्ति अग्रिमें है या अग्रिकी न्याप्ति धृममें । गोस्वामीजीके १ हरि ज्यापक सर्वत्र समाना । (मानस १। १८४। २३ से कौन-सा अभिवेत अर्थ निकलता है ! यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है कि धूम कभी अग्रिके विना नहीं पाया जाता, किंतु आग तो घुएँके बिना भी पायी जाती है। बेसे—जलते हुए लौह-पिण्डमें निर्घूम अग्नि देखनेमें आती है। अग्नि धूमसे परिच्छिन्न या नीमित नहीं है, परंतु धूम तो अभिसे परिच्छिन्न एवं सीमित है। सम्पूर्ण बूमराशि अभिके अन्तर्गत है, किंतु अभि धूमके अन्तर्गत नहीं।

गोस्वामी वुलसीदासजीकी विचारघारा यहाँ न्याय-शास्त्रानुमोदित है। जीव और जगत्में ईश्वरकी व्याप्ति है। अतः ऊपरकी चौपाईमें 'सर्वत्र' कहा गया है। जिसकी व्याप्ति रहती है, वह 'व्यापक' कहलाता है। हरि (विष्णु) व्यापक है। जिसमें व्याप्ति रहती है, वह 'व्याप्य' कहलाता है। ऊपरके उदाहरणमें अग्नि व्यापक और धूम व्याप्य है। इसी प्रकार भगवान् विष्णु व्यापक तथा जीव और जगत् उसका व्याप्य हैं।

आचार्य श्रीरामानुजके 'तत्त्वत्रय'—चित् अर्थात् जीवः अचित् अर्थात् विषयः, श्ररीर, इन्द्रियाँ तथा पाँचों स्यूल्र-भूतोंसे बना हुआ भौतिक जगत् और ब्रह्म—ये तीनों यद्यपि मिन्न हैं, तथापि चित् (जीव) और अचित् (जड जगत्)—ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर हैं। जीवात्मा ब्रह्मका शरीर है और वह उसका अन्तर्यामी आत्मा है। इसल्ये चित्-अचित्-विशिष्ट ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार विशिष्टरूपसे ब्रह्मको अद्देत माननेके कारण यह सिद्धान्त 'विशिष्टाह्मैत' कहलाता है।

वह विष्णु या ब्रह्म निरवयव है, निश्चल है, शान्त, निर्दोष और निर्छेप है। श्रुति कहती है—'अनेजदेकं मनसो जवीयः'—अर्थात् वह अडोल, एक और मनसे बढ़कर वेगवाला ( सर्वत्र व्यापक होनेके कारण ) है। पुरुष निष्क्रिय

होता हुआ भी अपने चित्तका द्रष्टा है। व्यष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन तत्त्वका नाम 'जीवर है, जो संख्यामें अनन्त और अल्पण हैं और समष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और श्वल ब्रह्म है, जो एक और सर्वज्ञ है। अपने शुद्ध स्वरूपसे चेतन तत्त्वका नाम परमात्मा, निर्मुण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म और एखहा है। सांख्यदर्शनमें 'पुरुष' शब्दका प्रयोग जीव, ईश्वर और परमात्मा—तीनों अर्थोमें होता है।

नैयायिक-सिद्धान्तानुसार अमि धूमका न्यापक है। क्योंकि वह व्याप्ति-क्रियाका कर्ता है। घूम अग्निका न्याप्य है। क्योंकि वह व्याप्ति-क्रियाका कर्म है। व्याप्य (जीव एवं जगत्) कर्मा भी व्यापक (विष्णु) के बाहर नहीं रह सकता। किंतु व्यापक-व्याप्य (जीव और जगत्) के बाहर भी (नित्यत्वात्-असङ्गत्वाच) रह सकता है। बाह्य पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्माके जाननेका उपरुक्षणभात्र होता है।

बृहदारण्यक (३।७।३) में लिखा है-

'यः पृथिन्यां तिष्ठन् पृथिन्या अन्तरो यं पृथिवी न देर यस्य पृथिवी हारीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मा-न्तर्याम्यमृतः ।' अर्थात् जो पृथिवीमें रहता हुआ पृथिवीधे अलग है, जिसको पृथिवी नहीं जानती; जिसका पृथिवी श्रीर है, जो पृथिवीके अंदर रहकर उसे नियममें रखता है, वह तेरी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

अब देखिये, व्याप्य और व्यापक—इन दोनोंमें कौन किसका सूचक है, अर्थात् धूमसे अग्निका वोघ हो सकता है या अग्निसे धूमका १ धूमके सर्वदेशमें अग्नि व्यापक है अर्थात् ऐसा कोई धूम नहीं, जिसमें अग्नि व्यापक नहीं है। किंतु ऐसी भी आग हो सकती है, जिसमें धूम नहीं है—जैसे जलता हुआ लोहा। अतएव धूम सर्वत्र ही अग्निका सूचक है। उससे सर्वत्र अग्निका अनुमान कर लिया जा सकता है, किंतु अग्निसे सब जगह धूमका अनुमान नहीं कर सकते। धूम अग्निका पक्का चिह्न है, किंतु अग्नि धूमका नहीं। न्यायकी भाषामें चिह्नको किंतु कहते हैं और चिह्न (लिङ्ग) से जिस बस्तुका संकेत—निर्देश होता है, उसको लिङ्गी कहते हैं। इस प्रकार धूम लिङ्ग और अग्नि छङ्गी कहते हैं। हस प्रकार धूम लिङ्ग और अग्नि छङ्गी है। लिङ्गके द्वारा लिङ्गीका अनुमान होता है। इसलिये लिङ्गीको साध्य और लिङ्गको साधन (अनुमानका

हेतु ) यहते हैं । अतएव जहाँ न्याप्ति-सम्यन्ध है, वहाँ न्यापकको साध्य और न्याप्यको साधन जानना चाहिये । न्याप्य (लिङ्ग) से न्यापक (लिङ्गी) का वोध हो सकता है, किंतु न्यापक (लिङ्गी) से न्याप्य (लिङ्ग) का नहीं। अर्थात् ''अनीपाधिकः सम्यन्धो न्याप्तिः—जिस सम्यन्धों उपाधिन हो, उसे 'न्याप्ति' जानना चाहिये।''

वह विष्णु समष्टि-अन्तः करणरूप और विभु होनेके कारण सर्वव्यापक है। अनन्त—देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण सर्वत्र समान भी है। सर्वव्यापकताके कारण सर्वज्ञ है।

प्रम ते प्रगट होहि मैं जाना के द्वारा गुसाँई की वतलाते हैं कि वह निर्गुण ही सगुण अर्थात् निराकारसे साकार हो जाता है। ब्रह्मसूत्रके--'भिमन्यकेरित्याश्मरध्यः' (१।२।२९)
--अर्थात् वेदान्ताचार्य आश्मरध्य उस निर्गुण ब्रह्मश धगुण होना स्वीकार करते हैं। महात्मा सुन्दरदासके शब्दोंमें--

एक कहूँ तो अनेक सो दीखतः एक अनेक अहाँ कर्छु नाही॥

तत्त्ववेत्ताका मार्ग भेद-अभेदसे अलग है। यह जो कुछ स्थावर और जंगम जगत् है, वह ईश्वरसे आच्छादनीय है। अर्थात् सबमें ईश्वरको व्यापक समझना चाहिये। सांख्यद्वारा उस विष्णुकी उपासना अहंकागदेश अर्थात् उत्तम पुरुपद्वारा आत्मादेश अर्थात् आत्माहारा की जाती है। वेदान्तमें बहाका वर्णन कहीं कहीं अन्यादेशसे है—जंसे, 'तत्त्वमिन' कहीं कहीं अहंकारादेशसे है —जैसे 'अहं ब्रह्मानिम'।

### परमोपास्य भगवान् विष्णु

( हेखक-कविरत्न पं० भीदेवी प्रसादजी शासी न्याराशर' )

श्रुति-सार सर्वस्व परमाराध्य भक्त-वाञ्छा-कत्यतक जगन्नियन्ता भगवान् विष्णुकी महत्ता विश्वविदित है। पुराणेतिहासः श्रुति-समृति-धर्मशास्त्र-काव्य-नाटकादि सभी सहपं विष्णु-महिमामें एकमत हैं। विष्णुभगवान्से उपेक्षित धार्मिक जीवन स्थिर नहीं रह सकता। कर्मकाण्डमें संकल्प विष्णु-नामोचारणपूर्वक होता है तथा पृष्य परमहंस महापुरुषोंकी पाणी भी नारायण-नामसे सुशोभित देखी जाती है। पुराणोपपुगण तथा साम्प्रदायिक अन्थोंके आधार-स्तम्भ वैदिक साहित्यमें विष्णुका महत्त्व सर्वाधिक प्राप्त होता है—।

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ । भादी चान्ते च मध्ये च हिरः सर्वत्र गीयते ॥ (शिहरिवंश० १ । १३२ । ४५ )

तथ्यत्त श्रीमद्भागवतमें विष्णु-महिमाका साङ्गोपाङ्ग वर्णन पादा जाता है। केवल इसी सम्भक्ता अध्ययन कर मानव परम पत्थाण-मार्चको नुगमताथ प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवाने निर्मुच-निराका एवं समुच-माकार स्वरूपका विभाद विकास पाया जाता है। भक्तार्तिहर मगवान् स्वन्छाथे विभाद सिराक्त पाया जाता है। भक्तार्तिहर मगवान् स्वन्छाथे विभाद स्वरूप प्रमणका अपने नहीं की तथा रिटिय वर्मकी स्था वर्के हैं। यह विष्णुक्तमवान्त्री अत्वर्ध क्या एवं वर्षाव्यक स्वरूप स्वरूप स्वरूपका है। 'म च भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तियलवीर्यतेजोभिः सदा सम्पन्नः, त्रिगुणारिमकां वैष्णवीं स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशोकृत्य अजः अन्ययो भृतानां ईश्वरो नित्यशुद्धयुद्धमुक्त-स्वभावः अपि सन् स्वमायया देहचान् इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते।'

( गीताशांकरभाष्य०, उपाद्धात )

भान, ऐश्वरं, शक्ति, वल, वीर्य और तेज आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान् यद्यपि अज, अविनाशीः सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव हैं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका भूल प्रकृति वंष्णवी मायाको वश्वभं करके अपनी लीलासे शर्रास्थारीकी तरह उत्पन्न हुए-से और लोगोंवर अनुग्रह करते हुए से दीलांत हैं।

हता रहादितेस्य भक्तभवतार्गः भगवान्ताः चरणवस्त्न। धर्वाभीष्टप्रदासिनी है। उपनिपदीः, पुराणी पतं लोकों भी यह प्रत्यक्ष देला जाता है। भगवान्तेः चरणकारण दुःलनाधकः अभीष्टदायकः परम पविद्यताप्रदः भक्त रहणवर्गः। धरणगण रक्षकः पतं भवार्गने उद्यागक है—

रोयं मद्। परिनवस्त्रमसंग्रहोट् नीयौग्यदं जिल्लवितिक्रिनुनं सम्बद्धः सृत्यार्तित्ं प्रणतपाल भवान्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारदिन्दम्॥ (श्रीमदागवत ११ । ५ । ३३ )

यहाँपर 'महापुरुष' झन्द परात्पर ब्रह्मरूपमें विष्णुका ही वाचक है। 'विष्टु ज्यापने' घातुसे 'णु' प्रत्यय लगानेसे 'विष्णु' झन्द निष्पन्न होता है। अतः सर्वन्यापक विष्णु ही हैं। 'पुरुष' झन्द भी इसी अर्थका बोधक है—

'इमे वै लोकाः प्रयमेव पुरुषो योऽयं पवते । सोऽस्यां पुरि रोते तसात् पुरुषः॥

( शतपथमाद्याण १३।६।२।१)

समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर पालन-पोषण करनेवाला ही पुरुष है। श्रुति भी पुरुषान्न परं किंचित्र (कठ० ३। ११) कहकर इन्हीं परमात्माका सर्वोपरित्व स्चित करती है। गीतामें 'उत्तम पुरुष' परमात्मा विष्णुका ही वाचक है। इसका निर्णय महाकवि कालिदासने खुवंश महाकाव्यमें 'हरियंथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतः' (३। ४९) कहकर दिया है। वेद-वाणीमें उपासक निश्चय करके कहता है कि भी उस महापुरुषको जानता हूँ, जो अविद्यासे परे है, सूर्यकी माँति स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं। इस पुरुषको जानकर ही मृत्युका उल्लङ्खन किया जा सकता है। मृक्तिका दूसरा मार्ग नहीं है।

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ (यजुर्वेद ३१।१८)

उपर्युक्त मन्त्र विष्णुसाक्षात्कारको छोड़कर अन्य । साधनोंको मोक्ष-प्राप्तिमें दुर्बल वताता है; अतः सभी उपास्य विष्णु ही फलप्रद हैं—

'सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति ॄ

— उपर्युक्त वेद-भन्त्रके अनुवादमें विष्णुपुराणका कथन भी ययार्थ ही है—

विष्णोः सकारात्हुन्हृतं जगत्तत्रेत्र च स्थितम्। स्थितिसंयमकर्तात्रो जगतोऽस्य जगच सः॥ (विष्णुपुराण १ । १ । ३१ )

'यह जगत् विष्णुसे उत्पन्न होकर उन्हींमें स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लयके कर्ता है तथा यह जगत् वे ही हैं।

यज्ञवेंदमें गुरु शिष्यको उपदेश करता है-'न् बुद्धिको ग्रहकर विष्णुका आरायनकर व्यापक परमात्मामें एकीभावसे स्थित हो जा।

यह तस्त्र वड़ा दुर्विज्ञेय है । ब्रह्मा-रुद्र-इन्द्रादि देव, सनत्कुमार-नारदादि सिद्ध पुरुप भी विष्णुतत्त्वको जाननेम अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं । वास्तविक विष्णु-तत्त्वको न समझकर देवता अवतारका ही पूजन करते हैं—

भवतो यत्परं तन्त्रं तन्त्र जानाति कश्चन। अवतारेषु यद्दपं तद्रचन्ति द्विवौकसः॥ (विष्णुपुराण १ । ४ । १७)

् पौराणिक साहित्यमें पर्याप्तरूपसे विष्णुभक्ति उपलब्ध है। सर्वदेवादिके एवं पितरोंके पूजक विष्णु-पूजक ही हैं—

ये यजन्ति मखैः पुण्ये रेवतादीन् पितृनपि। आत्मानसात्सना नित्यं विष्णुमेव यजन्ति ते॥ (श्रीहरिवंशः)

> अति प्रसिद्ध हैं । सर्वहित सभी ( के विश्वमें भक्तिः

शीविष्णुसे अभिन्न भगवान् राम जब वन जाते समय कीराल्यारे आज्ञा लेने पहुँचे, तब माता हृद्यमें अन्तर्यामी, चिद्रनस्वरूप, तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दस्य, परात्पर विष्णुका ही ब्यान कर रही थीं—

अन्तःस्थमेकं घनचित्प्रकाशं

तिरन्तत्वंतिशयस्वरूपम् ।

विष्णुं सदानन्दम्यं हृद्व्वे

सा भावयन्ती न दृद्शं रामम्॥

(अध्यातारा०, अयो० ३।८०)

महाविष्णुने कृष्णावतारमें भी ब्रह्मादि देवोंको आश्चर्य-चिकत कर अपने प्रभुत्वका दर्शन कराया है । सम्भ्रान्त ब्रह्माजीने गौओंका अपहरण किया । फिर बोध होनेपर वे ही कहते हैं—

अहो भाग्यसही भाग्यं नन्द्रगोपत्रजीकसास्। यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनस्॥ (श्रीमङ्गागवत १०।१४।३२)

'नन्दादि व्रजवासियोंका घन्य भाग्य है, जो परमानन्द-खरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्मकी मैंत्रीसे कृतकृत्य हैं। गोवर्धन-घारणसे पराजित इन्द्र भी प्रार्थनामें संस्नन हैं—

पिता गुरुस्तवं जगतामधीशो

पुरस्ययः काल उपात्तदृण्यः ।

दिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे

थानं विद्वन्वन्जगदीशमानिनास् ॥

(शीमद्वागनत १० । २७ । ६ )

'आप जगत्के पिता, गुरु, ईंदवर, नाहासे रहित, दण्डको गरण करनेवाले कालरूप हैं। जीवोंके हितके लिये और अपनेको ईश्वर माननेवालोंका मान-मर्दन करते हुए-से अपनी इच्छारे रूप घारण करके लीला करते हैं।

भगवान् रुद्र भी वाणासुरकी रक्षाके लिये विनयपूर्वक कहते हैं—

त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये। यं पर्यन्त्यसलात्मान आकाशमित्र केवलम्॥ (श्रीमद्भागवत १०। ६३। ३४)

आप विशुद्ध अन्तःकरणसे युक्त पुरुषोंके द्वारा देखे जानेवाले, प्रकाशपुद्ध परत्रह्म हैं।

भगवान् विष्णुकी महिमा लिखना अतम्भव है। अन्तमें महाकवि दण्डीके शब्दोंमें भगवान्के परभैश्वर्यमय चरणका ध्यान करता हूँ—

ग्रह्माण्डच्छत्रद्ण्डः शतश्रतिभवनामभोरहो नालदण्डः श्लोणीनौकृपदण्डः क्षरदमरसिरपिट्टगकेतुदण्डः। ज्योतिश्रकाक्षदण्डिस्मुवनिवजयस्तम्भदण्डोऽङ्श्रिदण्डः श्लेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विश्वधद्वेपिणां कालदण्डः॥ (दश्रुमारचरित, मङ्गलचरण)

भिविक्रमरूपमें तीनों लोकोंको नापनेके लिये उद्यत श्रीविष्णुका चरण-दण्ड ब्रह्माण्डरूपी छत्रको धारण करनेके छिये डॉड्रीके समान है, ब्रह्माजीके आधारमूत कमलके लिये ढंठलके तुल्य है, (डगमगाती हुई) पृथिवीरूपिणी नौकाको बाँध रखनेके लिये खंभके सहदा है, वहती हुई स्वर्गङ्गारूपिणी पताकाके लिये आधारमूत दण्डके तुल्य है, आकादामें स्थित ज्योतिश्चकरूपी पहियेके धुरेके समान है और देवशतुओं (दानवां) के लिये यसदण्डके तुल्य है। वह आप समका कल्याण करे।

#### विष्णुभक्तकी ठाळसा

नाएं यन्त्रं तद्य चरणयोर्द्वन्द्वसद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं चुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् । रम्या रामा खुदुतनुद्धता नन्त्वे नापि रन्तुं भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् ॥ नास्था धमें न वद्धितचये नव कामोपभोने यद्यद्भव्यं अवतु अनवन् पूर्वकर्मानुस्पम् । एतत्यार्थ्यं एम वद्य मतं जनमजन्मान्तरेऽपि त्वत्यादाम्भोम्ब्युगगना निख्या अक्तिरस्तु ॥

देरें! में आवके चरणदुगटमें इसिंहिंप नमस्तार नहीं करता कि मेरे इन्हों (डीलोप्यादि) का नाम हो, क्रिमीयाकि दहेनांदे नरपींस में बचा रहें और नन्दनयनमें कोमलाई। प्रमस्त्रां अष्टगानींक साथ गाम करें, अंधि इसिंदि कि में सदा हृदय-मिद्दमें आपकी ही मावना करता रहें। है मगान्। में पर्म, पन-संमद् और अपने मोंगी आया नहीं स्थता, पूर्वकर्यनुसार को हुत होना हो में हो जाए। पर मेरी पर्दा बार-बार प्रार्थना है कि क्षित-क्षायतीं भी आपके चरणार्थन-हुगहमें मेरी निश्चित सिंदी गर्नी गेरे। (इस्टम्स्स, इन्द्र)

# श्रीमहाविष्णुका स्वरूप

( केल्क--भीरामकाकः)

परमात्माका स्वरूप उनकी परम कृपाने ही सहज गम्य और चिन्त्य है । परमात्माकी पहली अथवा आदि अभिन्यक्ति विराट् पुरुष है । श्रीमन्द्रागवतपुगणमें संकेत है—

'आद्योऽवतार: पुरुष: परस्य।' (२।६।४१)

यह विराट् पुरुष ही लोक-लोकान्तर और समस्त विश्वां व्यात परमेश्वर 'महाविष्णु' है। परमात्मा विष्णुकी गित बड़ी सूक्ष्म है। वह उन्हींकी इच्छाके अनुरूप होती है। देवताओंके लिये भी उनका तत्त्व समझ पाना किटन है। ये सर्वलोकमय हैं, तीनों लोक इन्हींके स्वरूप हैं। ये ही सर्वविष्मय हैं, स्वर्गके समस्त देवता इन्हींमें आविष्ट हैं। प्रत्येक वस्तुके तत्त्व, पार—अन्त, इयत्ता अथवा चरम सीमाका चिन्तन करनेवाले लोग इनका पार नहीं पाते। पर ये सम्पूर्ण जगत्का अन्त अच्छी तरह जानते हैं—

कामं तस्य गतिः सूक्ष्मा देवैरिप दुरासदा।

एप लोकमयो देवो लोकाइचैतन्मयास्त्रयः।

एप देवमयइचैव देवाइचैतन्मया दिवि॥

तस्य पारं न पश्यन्ति बहवः पारचिन्तकाः।

एप पारं परं चैव लोकानां वेद माधवः॥

(शीहरिवंश १।४९।८—१०)

समस्त जगत् परमेश्वर विष्णुसे उत्पन्न है। उन्हींमें स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लयके कर्ता हैं तथा वे ही यह जगत् भी हैं—

विष्णोः सकाशादुद्भृतं जगत्तत्रेव च स्थितम्। स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य जगच सः॥ (श्रीविष्णुपुराण १ । १ । ३१)

परमात्मा महाविष्णु अपनी ही महिमासे सब छोकों, देवताओं, आत्माओं तथा समस्त भ्तोंको व्याप्त करके स्थित हैं; उन्होंमें यह विश्व छीन होता है, उन्होंमें वह सब्धा ओत-प्रोत और सम्बद्ध है, इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही वे व्याप्त और व्यापक होते हैं। जिनसे बहकर दूसरा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वव्यापी होनेके कारण सम्पूर्ण विश्वमें समानरूपसे आतिष्ट हैं, व्याप हैं, जो प्रजाके पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे भगवान पोडशकलाविशिष्ट होकर विविध ज्योतिम ब्यास रहनेछे भहाविष्णुः कहलाते हैं । नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्में महा-विष्णुके स्वरूपके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर है—

'अथ फसादुच्यते महाविष्णुमिति यसात्स्वमहिम्ना सर्वो छोकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि ग्याप्नोति ग्यापयति'''च्याप्यते ग्यापयते यस्मान्न जातः परो अन्योऽस्ति य शाविवेश सुवनानि विक्षा प्रजापतिः प्रजया संविदानः, त्रीणि ज्योतीपि सचते सपोदर्शी तस्मादुच्यते महाविष्णुमिति।'

( नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिपद्, दूसरा भाग )

महाविष्णु ही परम ब्रहा हैं। वे सत्-असत् दोनोंसे विलक्षण परमधाम—परमपदरूप हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत् उनसे अभिन्न उत्पन्न है। वे ही परसे भी परे हैं। उनके सिवा दूसरा कोई परात्पर तत्त्व है ही नहीं—

'परादिष परइचासौ तसान्नास्ति परात्परम्॥' ( महाभारत, अनुशासन० १२४ । दाक्षिणात्यपाठ )

महाविष्णु सर्वातमा हैं, वे भक्तानुग्रहविग्रह हैं । 'विष' षातु व्याप्तिवाचक है और 'णु'का अर्थ 'सर्वत्र' है । सर्वव्यापक होनेके नाते ही वे 'महाविष्णु' नामसे उक्त हैं—

विषिश्च न्याप्तिवचनो णुश्च सर्वत्रवाचकः। सर्वन्यापी च सर्वात्मा तेन विष्णुः प्रकीर्तितः॥ (महावैवर्त०, महाखण्ड १७।१६)

श्रीविष्णुसे ही विश्व प्रकट है और वे स्वयं विश्वरूप हैं। इसलिये वे परमेश्वर 'विष्णु' हैं—

'यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः॥' (श्रीविष्णुपुराण १ । १७ । २२)

महाविष्णुके स्वरूपके चिन्तनसे इस बातका पता चलता है कि उनका 'अरूप' नामक परम रूप है, जो उनके रूप— विश्वरूपसे विलक्षण है । यह सम्पूर्ण चराचर जगत् परब्रह्मस्वरूप महाविष्णुका उन्होंकी शक्तिसे सम्पन्न 'विश्व' नामक रूप है । भगवान् विष्णुका 'अरूप' नामक परम रूप शुद्ध ब्रह्मज्ञान है, जिसमें सम्पूर्ण मेद शान्त हो जाते हैं, जों केवल सत्तामात्र है, वाणीका अविषय है, स्वसंवेद्य है— प्रत्यस्तमितभेरं यत्सत्तामात्रमगोचरम् । वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ तच विष्णोः परं रूपमरूपाख्यमनुत्तमम् । विद्वस्त्ररूपवेरूप्यस्क्षणं परमात्मनः ॥ (श्रीविष्णुपुराण ६ । ७ । ५३-५४ )

यह अमृतरूप योगियोंका ध्येय है और विद्वानोंके द्वारा इसे 'सत्' कहा जाता है। जिसमें सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान्का विश्वरूपसे विलक्षण दूसरा रूप है। इन रूपोंमें अप्रमेय भगवान्की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसारके उपकारके लिये होती है, वह कर्मजन्य नहीं है।

'जगतासुपकाराय न सा कर्मनिसित्तजा।' (श्रीविष्णुपुराण ६। ७। ७२)

इस सिचदानन्दस्वरूपका ग्रहण उनके अनुरूप सिचदानन्द—अप्राञ्चत इन्द्रियोंद्वारा ही हो सकता है; पर संत-महात्माओंका अनुभव है कि भगवान्की कृपासे प्राञ्चतिक चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी उनके स्वरूपका ग्रहण सम्भव है। सनातन गोस्वामीकी उक्ति है—

रूपं सत्यं खलु भगवतः सिचदानन्दसान्द्रं योग्येर्प्रातः भवति करणेः सिचदानन्दरूपम्। मांसाक्षिभ्यां तद्रपि घटते तस्य कारुण्यशदत्या सद्यो लब्ध्या तदुन्तितगतेर्द्यानं स्वेहया वा॥ ( बृहद्गागवतामृत २ । ३ । १ ७५ )

परमेश्वर महाविष्णु—अप्रमेथ विष्णुके स्वरूप और रूपके सम्बन्धमें श्रीवराहपुराणके ३१वें अध्यायमें श्रीमत-मह्त्वपूर्ण विवरण उपलब्ध होता है । अपने द्वारा उत्पन्न सृष्टिके विश्वमें आदिविष्णु—महाविष्णुको चिन्ता हुई । उन्होंने विनार किया — में अमूर्त हूँ, विना स्वरूपका हूँ, विना स्वरूपका कर्म नहीं कर सकता, इसल्ये में अपने स्वरूपका निर्माण करूँ । वे जब इस तरह विचार कर रहे थे, सृष्टि उत्पन्न होनेके पहले ही उनका स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया। उनके समझ स्वरूप आया। उन आदिनागवणने अमें देशमें इस स्वरूपमें तीनों लोगोंको प्रवेश करते देखा । असे महत्यको समझ स्वरूप आया। उन आदिनागवणने अमें देशमें इस स्वरूपमें तीनों लोगोंको प्रवेश करते देखा । असे महत्यको समझ स्वरूप अम्बन होने हो। समस्यको समस्यक सर्वश्च हो। समस्यको समस्यक्त होने समस्य लोक तुमको नमस्यक करते हैं । समस्य होने हो। सम्यक्त सर्वश्च करते हो। सम्यक्त होने स्वरूप करते हो। सम्यक्त होने स्वरूप हो काई। । हम सर्वश्च मिद्राधिन होनेपर उन सहित्यको मिद्राधिन हो काई। । हम सर्वश्च मिद्राधिन होनेपर उन

महाविण्णुके विष्णुरूपकी नामिसे एक कमल उत्पन्न हुआ। अरण्य और समुद्रसहित सात द्वीपवाली पृथ्वी हुई, उनके रूपका विस्तार अतलसे पातालतक हो गया । उनकी नाभिसे उत्पन्न कमलकर्णिकामेंसे मेर और ब्रह्मा उत्पन्न हुए । आदिनारायण—महात्रिष्णुने मूर्तस्वरूप नारायण-विष्णुसे कहा, ''अविद्या अथवा अज्ञानके ऊपर विजय पानेके लिये मेरे स्वरूपको तुम पाञ्चजन्य शङ्खके रूपमें धारण करो । अज्ञानके नाशके लिये 'नन्दक' नामक खड़ा धारण करो । हे अच्युत ! कालचक्रमय इस भयंकर सुदर्शनचक्रको धारण करो । हे केशव ! अघर्मके विनाशके लिये कौमोदकी गदा धारण करो । प्राणियोंकी मातास्वरूपिणी वैजयन्ती माला गलेमें घारण करो । चन्द्र और सूर्यके प्रतीकरूपमें कौस्तुभमणि और श्रीवत्त धारण करो । मारुतगतिवाला गरुड तुम्हारा वाहन है; त्रिलोकीमें गमन करनेवाली लक्ष्मी सदा तुम्हारे आश्रयमें रहेगी, द्वादशी तिथि तुम्हारी प्रिय तिथि होगी।" यह है महाविष्णुके विष्णुरूपका चित्रण।

श्रीनारदपुराणके पूर्वभागके ३३वें अध्यायमें भगवान् महाविष्णुके ध्यानका अत्यन्त मार्मिक वर्णन मिलता है । अव्यक्त-ध्यानका रूप है-सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वरूप है । वे सर्वत्र व्यापक होनेसे 'विष्णु' कहलाते हैं । समस्त लोकोंके एकमात्र कारण वे ही हैं । उनके नेत्र विकसित कमलदलके समान शोभित हैं, मनोहर कुण्डल उनके कार्नोकी शोभा वढ़ाते हैं। उनकी भुजाएँ विशाल हैं। अङ्ग-अङ्गते उदारता सूचित होती है। सब प्रकारके आभूपण उनके सुन्दर निग्रहकी शोभा बदाते हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण किया है। वे दिव्य शक्तिसे सम्पन्न हैं। उन्होंने स्वर्णमय यज्ञोपवीत धारण किया है। कौस्त्रभगणिसे उनकी द्योभा यद गयी है। उनके गलेमें तल्बीकी माला है। वक्षःखलमें श्रीवत्मका चिह्न मुद्रोभित है। देवता-अनुर सभी उनके चरणेमिं नतमन्तक हैं। वारह अंगुल विस्तृत तथा आठ दलेंखे विभूपित अपने हृद्य-कमलके आफनपर क्वंच्यापी पगत्यर विष्णुके अध्यक्त स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। महाविध्युका दुमरा ध्यान है कि वे प्रगवमें स्थित हैं। अनुपन हैं। पखल पन्मावन वाच्य हैं और 'प्रणव' उनका बाचक है। सगवान् महाविष्णुक व्यक्त-अव्यक्त धानने मोध मिला है। ये प्रस्त होते हैं तथा सम्पूर्ण सनोरथ टिइ हो चाउँ हैं। मगरान महा-विष्णुके के के स्पत्त हैं। उनमें विशेश भी धान घरनेते ये संतुष्ट होकर निश्चितरूपते मौज प्रदान करते हैं—

ध्यानात्पापानि नश्यन्ति ध्यानान्मोक्षं च चिन्दति । ध्यानात् प्रसीदति हरिध्योनात् सर्वार्थसाधनम् ॥ यद्यद्ग्पं महाविष्णोस्तत्तद्भ्यायेत् समाहितम् । तेन ध्यानेन तुष्टात्मा हरिमोक्षं ददाति वे ॥ (नारदपुराण, पूर्व० ३३ । १३५-१४० )

महाविष्णु ही त्रिपाद्विभूति तथा छीछाके अधीक्तर हैं। त्रिपाद्विभूतिका वर्णन पद्मपुराणके उत्तरखण्डके २२७वें तथा २२८वें अध्यायोंमें उपलब्ध होता है तथा पत्रिपाद्विभूति-महानारायणोपनिषद्भें बड़े विस्तारसे इसके स्वरूप तथा तत्त्वपर प्रकाश डाछा गया है। नित्य तरुण किशोरविग्रह महाविष्णु छक्ष्मीके साथ परमपद वेकुण्ठधाममें विराजते हैं। यह परमब्योम कहछाता है। इसका तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अग्निके समान है। यह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। यह अक्षर, शाश्वत तथा नित्य ब्याप्त है। मोक्ष, परमपद, अमृत, विष्णुमन्दिर, परमधाम, वेकुण्ठ एवं शाश्वतपद इसके पर्याय हैं-—

मोक्षं परं पदं दिन्यममृतं विष्णुमन्दिरम्। अक्षरं परमं धाम वैक्रण्ठं शाइवतं पदम्॥ नित्यं च परमं न्योम सर्वोत्कृष्टं सनातनम्। पर्यायवाचकान्यस्य परधाम्नोऽच्युतस्य च॥ (पद्मपुराण, उत्तर० २२७। ८०-८१)

महाविष्णु परमञ्योममें अपने ऐश्वर्यका उपभोग करते हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत उनकी लीलाके लिये है। लीलाका उपसंहार करनेके बाद वे परमन्योममें नित्य स्थित हो जाते हैं । यह परमन्योम त्रिपाद्विभूतिसे न्याप्त है। भगवद्विभूतिके तीन अंद्योंमें उसकी स्थिति है तथा इस लोकमें जो कुछ भी है, वह उनकी पादविभूतिके अन्तर्गत है । परमात्मा महाविष्णुकी त्रिपाद्विभृति नित्य और पादविभूति अनित्य है। परमधाममें भगवान् विष्णुका शुभ विग्रह नित्य है और भगवान्को श्रीदेवी और भूदेवीका नित्य सम्भोग प्राप्त है। त्रिपाद्विभूतिमें असंख्य लोक स्थित हैं। भगवान्के चरणारविन्दरसके भक्त ही उसमें निवास करते हैं । महाविष्णुके इस परमधाममें मध्यमें अयोध्या-नगरी है। यह प्राचीरों और ऊँचे दखाजोंसे घिरी है। चण्ड आदि द्वारपाल और कुमुद आदि दिक्पाल इसकी रक्षामें तत्पर रहते हैं । पूर्वद्वारपर चण्ड और प्रचण्ड, दक्षिणद्वारपर भद्र और सुभद्र, पश्चिमद्वारपर जय और विजय तथा उत्तरद्वारपर धाता और विधाता नामके द्वारपाल हैं। कुगृद, कुमृदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमृत्व और सुप्रतिष्ठित उसके दिग्पाल हैं। पुरीके गध्यों महाविष्णुका अन्तः पुर है। उसके वीचमें एक दिव्य मण्डप है। मण्डपके मध्यभागमें रमणीय सिंहासन है। यह दिव्य योगपीट है। इसके मध्यमें अष्टदल कमल है। इसकी 'सावित्री' नामक कर्णिकामें इन्दीवरदलक्ष्याम तथा करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिवाले परमपुष्प महाविष्णु लक्ष्मीके साथ विराजते हैं—

ईश्वर्या सह देवेशस्तन्नासीनः परः पुमान् । इन्दीवरदलश्यामः कोटिसूर्यंप्रकाशवान् ॥ (पद्मपुराण, उत्तर० २२८ । २७)

उनके दोनों पार्श्वमें भूदेवी और लीलादेवी बैठी रहती हैं। आठों दिशाओंके अष्टदल कमलके एक-एक दलपर विमला, उत्कर्पिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या तथा ईशाना शक्तियाँ शोभित हैं। ये भगवान्की पटरानियाँ हैं। वे चँवर लेकर दिव्य सेवाके द्वारा महा-विष्णुका आनन्द बढ़ाती हैं। इस त्रिपाद्विभृतिमें जहाँ भगवान् महालक्ष्मीके साथ आनन्दका अनुभव करते हैं, वहाँ संसारकी आश्रयभूता महामाया स्तुति कर प्रकृतिके साथ जगत्-सृष्टिका निवेदन करती हैं।

त्रिपाद्विभूतिके अन्तर्गत वर्णित यह परमधाम— परमञ्योम साक्षात् भगवान् महाविष्णुका ही भगवत्स्वरूप है अथवा उनका भगवत्स्वरूप ही परमव्योम है—

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः। वाचको भगवच्छव्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मनः॥ (विष्णुपुराण ६ । ५ । ६९)

महाविष्णुके शाश्वतधामका विस्तारसे चित्रण 'त्रिपाद्-विभूतिमहानारायणोपनिषद्'के आठ अध्यायोंमें उपलब्ध होता है। इस उपनिषद्के आरम्भमें वर्णन है कि परमतत्त्वके रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीब्रह्माजीने देवताओंके वर्ष-अनुक्रमसे सहस्र वर्षतक तपस्या की। सहस्र देववर्ष बीतनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीव्र तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् महाविष्णु प्रकट हुए—

अथ परमतस्वरहस्यं जिज्ञासुः परमेष्ठी देवमानेन सहस्रसंवत्सरं तपश्चचार । सहस्रवर्षेऽतीतेऽत्युग्रतीव्रतपसा प्रसन्नं भगवन्तं महाविष्णुं ब्रह्मा परिपृच्छिति भगवन् परमतत्त्वरहस्यं में बृहीति।

( त्रिपादिभृतिमहानारायणोपनिषद्, प्रथम अ० )

गुरु-शिष्य-संवादके रूपमें महाविष्णुके खरूप, धाम तथा लीला और प्राप्ति अथवा सायुष्यका पत्रिपाद्दिस्ति-महानारायणोपनिपद्भें वर्णन उपलब्ध होता है और साध-ही-साथ उनसे सम्बन्धित अनेकानेक वैकुण्ठोंका चित्रण भी मिलता है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड महाविष्णुके करतल्यात निरूपित किये गये हैं। उपर्युक्त उपनिपद्के पाँचवें अध्यायमें उल्लेख है कि जीवातमा नारायणसे अभिन्न है। वह जब शरीरका परित्याग करना चाहता है, तब नारयाणके पार्यद उसके पास आते हैं। वह कई लोकोंको पारकर शिद्युमार-चक्रका भेदन कर तथा वहाँ सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधना कर अनेक वैकुण्ठ आदिसे होकर परमानन्द प्राप्त करता है। इस तरह पादिवभृति-वैकुण्ठ, विष्यक्सेन-वैकुण्ठ, ब्रह्मविद्या-वैकुण्ठ, तुल्ली-वैकुण्ठ, वोधानन्दमय-

वैकुण्ठ तथा सुदर्शन-वैकुण्ठको पारकर वह कैवल्यपद प्राप्त करता है।

ब्रह्मासे महाविष्णुने कहा कि भिरा उपासक सबसे उत्कृष्ट हो जाता है । मेरी उपासनासे सब मङ्गल होते हैं। मेरा उपासक सबंविजयी, सर्ववन्द्य होता है। उसके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। "मेरा उपासक निरितशय अद्भेत परमानन्दस्वरूप परब्रह्म हो जाता है!—

महाविष्णुः प्रोवाच मदुपासकः सर्वोत्कृष्टः स भवति । मदुपासनया सर्वमङ्गलानि भवन्ति । मदुपासनया सर्वं जयति । मदुपासकः सर्ववन्दो भवति । मदीयोपासक-स्यासाध्यं न किंचिद्दित । "" मदुपासकस्तसान्निरति-शयाद्वैतपरमानन्दलक्षणं परवत् भवति ।

( शिपादिभृतिमहानारायणीपनि १६ ८ । १८ )

निस्संदेह भगवान् महाविष्णुकी उपातना सर्वसिद्धिदात्री और परम मङ्गलमयी है। उसका फल सचिदानन्दकी परिपूर्णतम अभिव्यक्ति है।

# देवाभिवन्द्य भगवान् विष्णु

( लेखक--श्रांशिवनारायणजी गुप्त )

प्राचीन संस्कृतिका उद्भव वेदोंसे हुआ है। वेदकी नार शृङ्खलाएँ हैं—शृश्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अध्यवेद। देवभाषामें वर्णित इनका महत्त्व प्राचीन कालसे ही है। साधारणतया वेद-वाक्योंको स्मन्त्र और उनके द्रष्टाओंको स्मृष्टि कहा जाता है। गीत, गद्य एवं पयकी सैलीम वर्णित वेद-मन्त्रोंके द्रष्टा अनेक हैं। परंतु विष्णू-पाननाको दृष्टिके मुख्यतया तीन ही उन्लेखनीय हैं—पनिए, मेधातिधि और दीर्यतमा।

भगवान् विष्णु ही पालक हैं। उनकी वन्द्रना देवताओं ने कृषि नृति की है। हम तो प्रार्णामात्र हैं। वे ही व्यक्ति- हमें के मृत हैं। वे संसारके सर्वप्रकाशक हैं। आदिएकप हैं। विस्थान महाने महा का कि निहें विष्णों! हैं देशों के देश हैं। हें लेकिकर! आपकी महिमाका पार न तो का कि उपल हुए कि भी कि की कि पाना है और न बह का कि को लेकिक हैं।

'न ते बिण्णो जायमानो न जातो देवमहिग्नः परमन्तमाप ।' ( ऋग्वेद ७ । ९९ । २ )

'आदिपुरुष सर्वव्यापक परमोत्तम भगवान् विष्णु ही पृथ्वीके रक्षक और धुरंधर हैं। गां पृथ्वी पानि रक्षतीति गोपाः ॥'—ऐसी कण्वनन्दन ब्रहापि मधातिथिकी डिक्ति है।

विष्णुगोपा अद्यान्यः । अतो धर्माणि धारयन् ॥'
( श्रमेद १ । २२ । १८ )

मन्बद्रश दीर्घनगाने कहा ई---

यः पार्थिणनि विससे रहांनि। यो अस्कसायदुत्तरं सध्ययम्॥ (१८४३ १ १७४४ १)

भ्यतियाने इन पश्चिम सेपील निर्मात क्या है और समनमञ्ज्यती भी स्वरूपी स्वापित विका है ए प्रभु विष्णुके अपने चरणोंसे सारे ब्रह्माण्डको छिपा ठेने एवं परिक्रमा करनेकी बात भी वेदोंमें कही गयी है। वे सर्वरक्षक हैं। उन महामिहम प्रभुकी मिहमा अपार है। वे भक्तोंके प्यारे हैं, सारी यातनाएँ भक्तोंके हितार्थ वरण करते हैं, दयानिधि हैं। उनका हृदय करुणा-विगिछत है।

प्रभु विष्णु परम विशुद्ध, परात्पर, सिश्चदानन्द्धन, परव्रह्म परमात्मा हैं । इन्होंको वेद-पुराण-षड्दर्शनादि तथा ज्ञानो, भक्त, योगी आदि एक स्वरसे अखण्ड, अनादि, अनन्त, सदैकरस, सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार, स्वयम्प्रकारा, सर्वस्वरूप परमात्मा कहते हैं । वे समस्त सदसद्-वस्तुओंसे विलक्षण, परमज्योतिःस्वरूप, सर्वप्रकारा, सर्वमें रमण करनेवाले हैं । उनसे कहीं एक परमाणु भी खाली नहीं है । वे सवमें एक समान रम रहे हैं । जो कुछ दृश्य-अह्न्य, सदसत् विश्व तथा असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, वे सव श्रीविष्णुके ही स्वरूप हैं—

#### 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।'

सम्पूर्ण विश्व जिनमें रम रहा है, जिनकी आकृति शान्त है, जो शेषनागकी शय्यापर शयन किये हुए हैं, जिनकी नाभिमें कमल है, जो देवेश्वर और सम्पूर्ण जगत्के आधार हैं, जो आकाशवत् सर्वत्र व्याप्त हैं, चर-अचर, जड-चेतन, अवनि-अम्बरमें भी जिनकी महिमा प्रसरित है, ऐसे विष्णुरूप भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें स्वयं ही कहा है—

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ (४।६)

भें अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ ।

श्रुति-सार-सर्वस्व वे आदिनारायण अपनी योगमायासे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयके लिये ब्रह्मा-विष्णु-महेश—इन तीन रूपोंमें व्यक्त होते हैं । पर, वैकुण्ठमें वे ही चिन्मय अष्टदल-पद्मपर नित्य आसीन हैं। श्वेतद्वीपमें वे ही 'शशिवणं चतुर्भुज' रूपमें विराजमान हैं। क्षीरोद्धिमें वे ही 'अनन्तशायों' हैं और रमा-वैकुण्टमें भगवती लक्ष्मीके साथ उन्हींका नित्यलीलाविलास चलता है।

निविलसदुणगणेकघाम, सर्वस्य, सर्वमय, लीख-विहारी, लक्ष्मीकान्त तो द्याके निधि ही हैं। उनके सारे किया-कलाप दीनों और भक्तोंके हितके लिये हुआ करते हैं। जैसे अरणिकी लकड़ियांके मन्ध्रनसे अग्नि प्रज्ञालित हो जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदयकी प्रेम-पुकारको सुनकर भगवान् चले आते हैं। गजकी आर्त पुकार सुनकर आना तो सर्वविदित ही है। कहा गया है—

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्वरिकीर्तनात्॥ (श्रीमद्वागवत १२।३।५२)

'सत्ययुगमें प्रभु विष्णुका ध्यान करनेसे, त्रेतामें यज्ञ-द्वारा यजन करनेसे और द्वापरमें पूजा-परिचर्यासे जिस परमगतिकी प्राप्ति होती है, वही कलिकालमें केवल नाम-संकीर्तनसे मिल जाती है।

'जो साधक-भक्त ईश्वरकी गूढ़ गतिको जानना चाहते हैं, वे भी केवल हरिकीर्तन और नामस्मरणके प्रभावसे ईश्वरको समझ लेते हैं, इसके प्रभावसे अनेकानेक सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। संसारके दुःखी प्राणी, जो अनेकानेक चिन्ताओं विव्यय हैं, वे भी नामके जपमात्रसे दुःखों से छुटकारा पा जाते हैंं,—

नाम-जप ईश्वर-साक्षात्कारके लिये सर्वोपरि साधन है। नामोच्चारसे इष्टदेव परमेश्वरके साक्षात् दर्शन होते हैं—

'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ।' ( पातञ्जलयोगदर्शन २ । ४४ )

### श्रीविष्णुभगवान्

( लेखक-सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र विद्यामार्तण्ड प्रो० पं० शीमाभवाचार्यजी महाराज )

यत्राह्मणंबद-वदान्त-वदाङ्ग-स्मृति-दर्शन-पुराणादिक ही हिंदू सम्यताकी जड हैं। श्रीविष्णुभगवान्का महत्त्व इनमें क्ट-कृटकर भरा है। मेरा तो यह हद विश्वात है कि मन्त्रभागकी व्याख्या ब्राह्मण-ग्रन्थ एवं ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी व्याख्या वदाङ्ग एवं इतिहास-पुराण हैं। आज इतिहास-पुराणोंक प्रचारकी अपेक्षा वेद एवं ब्राह्मण-ग्रन्थोंका प्रचार कम है, इस कारण यहाँ हम वेदोंके संदर्भमें श्रीविष्णुभगवान्के विषयमें कुछ कहनेका प्रयत्न करते हैं।

प्रयत्न भी शान्तिमें ही अच्छे होते हैं। शान्तिदाताओंका संकेत अथर्ववेद १९।९।६ में किया गया है, में उन्हें यहाँ याद करता हूँ—

शं नो मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजापितः । शं न इन्द्रो गृहस्पितः शं नो भवत्वर्यमा ॥

भित्र, वहण, विष्णुभगवान्, प्रजापति, इन्द्र, वृहस्पति और अर्थमा हम सवको—सभी प्रकारमे, सभी ओरसे सुखी करें । तैत्तिरीयोपनिपद्के प्रारम्भमें भी इसी प्रकारका मङ्गलानरण आया है । वेद गङ्गलानरणमें भी विष्णुभगवान्को छोड़कर नहीं चला है और मङ्गलदाताओं उन्हें स्मरण करता है । वास्तवमें भगवान् मङ्गलोंके भी मङ्गल हैं । मैं भी उनके इस पवित्र गुणगानमें मङ्गलकी नाहमें उन्होंको याद करता है।

्विणुश्का अर्थ—अन्तःप्रविष्ट और व्यापक होता है। यह नियमकी बात है कि जो सर्वव्यापक होता है। यही सर्वत्र प्रविष्ट भी होता है। आकाश व्यापक है। इसी फारण वह घट और मट होनोंके भीतर भी विष्यमान है और बाहर भी। किंदु विष्णुभगवान तो साराधान भी बड़े एवं व्यापक है। तभी तो शुक्र बहुवैंद ५। १९ में बहा गया है—

'दियों वा विकारत या एथिएया मही वा विकार शेरन्तरिक्षान्।'

पीएएसपतान, सुमि और इस दिस्तुन अस्तरिक्षे ची स्ट्रेंग चुलेफ (स्वर्ग) से भी बड़े हैं। इस दास्य

अन्तरिक्ष आदि लोक भी उनके भीतर आ जाते हैं— ने अन्तरिक्ष आदिमें भी व्याप्त रहते हैं। तभी तो पुराण कहते ह कि 'जल, थल, पर्वतकी चोटी तथा अग्निकी च्यालामालाअ' व्याप्त स्थानमें— सर्वत्र विष्णुभगवान् हैं। अथर्ववेदके ७। २६-२७वें सूक्तमें कहा गया है—'में विष्णुभगवान्की क्या प्रशंसा कर सकता हूँ; क्योंकि सारा संसार उन्हींका बनाया हुआ है। 'तत् सप्ता तदेवानुप्राविशत्—विष्णुभगवान् जगत्का निर्माण करके फिर जगत्के भीतर भी प्रवेश कर गये।

'पुरुषसूक्त' तीन वेदोंमें पाया जाता है। इसमें विष्णु-भगवान्से ही सृष्टिका वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत 'श्रीश्च ते रुक्मीश्च परम्यो'—इत्यादि प्रतीकवारे मन्त्रसे विष्णु-भगवान्का ही संकेत होता है। क्योंकि श्री और रुक्मी विष्णुभगवान्की ही पत्नियाँ हैं।

उपनिपद् अध्यातमिवद्याकी पिटारी हैं । इनमं बड़े अच्छे ढंगरे अध्यातमिवद्याका वर्णन किया गया है। वेदकी प्रत्येक शाखाके भिन्न-भिन्न उपनिपद् हैं । इन्होंमें सीतोपनिपद् भी है। इसमें श्रीरेवी, मुदेवी और नीलादेवीको विष्णु-भगवान्की पिन्नयाँ वताया गया है तथा भगवती सीताको इन तीनों देवियोका मिश्ररूप कहा गया है।

विष्णुलोक—यह आदित्यमण्डलके भीतर है। इसके विषयमें भी शुक्त पत्त्वचेंदके छटे अध्यायके तीसरे मन्त्रमें कहा गया है—

या ते धामान्युद्मित गमर्थ्य यत्र गावां भृतिगृहा अयामः । अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पद्मव भागि भृति ॥

ाहे समान् ! हम नेरे उन लेकिते हाम चारी हैं- हिन स्थानीन तेमें अन्तर दिस्यें सदा प्रश्रीयत बर्ना हैं। को बाम सदा प्रश्रीय स्तर्थ हैं- देने सर्वा मनी सामीने यहि लोकि विल्लासमाहक प्रश्री के यह करते हैं। इस देखते हैं- वर्ग प्रस्थाद के सहस्रोह सामी प्रकृतिक हैं। स्था है। इसके विषयमें इसी वेदका मन्त्र कहता है— तिद्वप्रासी विषन्यवी जागृवास्सः सिमन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्॥

( यदुर्वेद ३४। ४४)

'इसी आदित्यमण्डलान्तर्गत विष्णुलोककी विष्णु-भगवान्के निष्काम, सब ओरसे संयमी, त्यागी उपासक उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे सावधानीसे उपासना करते हैं। यही आदित्यमण्डल अथवा इसी आदित्यमण्डलके भीतर भगवान् विष्णुका परमपद है।

त्रिपाद्विभृति, परमपद, परमञ्योम, परमाकाश, अमृत, व्रह्मलोक, नाक, आनन्दलोक, अयोध्या और वैकुण्ठादिक सव विष्णुभगवान्के लोकके ही नाम हैं। ये सभी नाम प्रायः उपनिषदोंमें आ गये हैं।

चेकुण्ठनगर—वारह परकोटों, अनेक गोपुरों एवं अनेकों दीवारोंसे आवृत है । इस नगरमें एक 'आनन्द' नामक स्थान है । इसमें एक ऐसा मण्डप है, जिसमें हजारों रत्नस्तम्म लगे हुए हैं । यही समास्थान है । इसीमें भगवान अनन्त सहस्रमणिमय फणोंसे विराजमान हैं । उनपर एक दिन्य सिंहासन रखा हुआ है । उसपर एक बड़ा भन्य अष्टदल कमल है । उसपर भगवान सर्वशेषी विराजते हैं ।

जैसा कि 'भागवतं'में भगवान् विष्णुके खरूपका वर्णन मिलता है, प्रायः वैसा ही 'कौषीतिक श्राह्मणोपनिषद्'में मिलता है । वैकुण्ठका विस्तृत वर्णन 'त्रिपाद्धि मूतिमहा-नारायणोपनिषद्'में भी आया है। इस लोकके यात्रियोंकी यात्राके बीचमें विरजा नदी आती है। इसे पार करके ही वैकुण्ठमें पहुँचा जाता है। हाँ, सभी वैष्णत्र विरजा पार करके ही अपने अभीष्ट लोकको जाते हैं। सभीको अर्चिरादिक मार्ग ही ग्रहण करना पड़ता है। सगुणोपासकोंका यही मार्ग है।

भगवान् विष्णु भी भक्तोंकी भावनाके अनुसार सव कुछ हैं; सबके लिये व विरजाके तथ्वर्ती अप्राकृतिक सान्त्रिक लोकमें विराजते हैं; वहींसे सर्वत्र आते-जाते हैं। भक्तकी भावनाके अनुसार उनका साक्षात्कार भी होता है।

अवतार — श्रीविष्णुभगवान् अवतार भी लेते हैं। केनोपनिषद् ३ । २ का 'यक्ष-प्रकरण' इस वातका प्रमाण है । जब देवोंको अपनी विजयपर गर्व हुआ, तव परव्रहा परमात्मा प्रकट हुए । यह भगवान्का अवतार ही है । यहाँ कहा गया है—'तन्द्रेपां विजज्ञों तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तक व्यजानत किमिन्नं यक्षमिति ।' देवोंके अभिमानको वे जान गये और झट प्रकट हो गये; पर देव न जान सके कि यह कीन है । जब वे सब अपनी-अपनी शक्ति आजमाकर थक गये, तब फिर ब्रह्मविद्याने उन्हें समझाया कि ये पूज्य परव्रहा परमात्माके ही अवतार हैं । तब देवोंको पता चला कि वे सर्वपूज्य ब्रह्म हैं, और कोई नहीं ।

'यहां वे विष्णुः ।'—यह 'निरुक्तः'का कथन भी सत्य है। 'यहां भी विष्णुका ही एक नाम हैं। किंतु पृथ्वी एवं आकाशकी रचना यहाका काम नहीं। यह तो विष्णुभगवान्का ही कार्य है। अथवंवेदः, सप्तम काण्डके २५-२६वें सूक्त पूरे-के-पूरे विष्णुभगवान्के स्तुतिपरक हैं। उनमें सृष्टिकर्ता भी विष्णुभगवान्को ही वताया गया है।

त्रिविक्रमावतार—वेद कहते हैं—
'यस्पोरुपु त्रिपु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा।'
( शुक्ल यजुर्वेद ५। २० )

'ह्दं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्।' (शु० य० ५।१५)

विष्णुभगवान्ने वामन-अवतार लेकर तीन डगमें सारे लोकों और विलको नाप लिया। यहाँ दो डगोंमें सारे लोक नापकर जब वे विलसे वोले—'वता, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ!' तब बिलने कह दिया—'पदं तृतीयं कुर शीर्षण मे निजम्॥ (भागवत ८। २२। २)—तीसरा चरण आप मेरे सिरपर रखकर इसे पवित्र कर दें।' फिर क्या था, झट आपने दृढपतिज्ञ सत्यवादी सुकृती बिलके सिरपर तीसरा डग रखकर उसे भी पवित्र कर दिया।

नृसिंह—यह अवतार भी भगवान्ने भक्त प्रहादको बचानेके लिये धारण किया था। वेद कहता है—

'प्र तिद्विष्णुःस्तवते वीर्येण सृगो न भीमः कुचरी गिरिष्ठाः।' ( शु० य० ५ । २० )

भगवान् विष्णुने नृसिंह होकर जिस शक्तिका परिचय दियाः वह भी परम स्तुतिके योग्य है । नृसिंहपूर्व-तापिनी और उत्तरतापिनी उपनिषद् तथा नृसिंहपुराण भी भगवान् नृसिंहका वर्णन करते हैं । भागवतादिक ग्रन्थोंमें भी नृसिंहावतारकी कथा आती है ।

वराहाचतार—यह अवतार छेकर भगवान्ने भूमिका उद्घार किया । तभी तो वेदमन्त्र कहता है—

'धराहेण पृथिची संविदाना स्कराय विजिहीते मृगाय ॥' ( अथर्व० १२ । १ । ४८ )

भगवान् वाराहके प्रयत्नसे पृथ्वी मुक्त हो गयी।

भगवान् कृष्ण और घलराम—ये दोनों एक ही तत्त्वके अवतार हैं, गीतगोविन्दकार और भगवान् रामानुजाचार्य दोनों यह मानते हैं । वे अनन्त, जो वेकुण्टमें सहस्रफणधारी शेषके रूपमें शय्यादिकोंका कार्य करते हैं, बलरामसे भिन्न हैं। वे और ब्रह्मा दोनों सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। बलराम-कृष्ण—ये दोनों अवतार एक हैं।

विविध कामनाओं के दाता—ये भी विष्णुभगवान् हैं। यह वात भी सर्वप्रथम वेद ही हमें बताता है। महर्पि अथर्वा भूमिके लिये प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

यामिश्वनाविममातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे। इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनिमन्नां शचीपितः। सा नो भूमिर्विस्जतां माता पुत्राय मे पयः॥ (अश्वंवेद १२ । १ । १०)

'जिस शृमिको अश्विनीकुमारोंने सम्मानित किया, विष्णु-भगवान्ने अपने चरणोंसे नापा, पवित्र किया, दाचीपति इन्द्रने जिसमें अपना कोई रिषु नहीं रहने दिया, वह भूमि मुझे इस प्रकार सुख दे, जैसे माँ वद्योको स्वयं दूध देती है।

युद्धिकी याचना—यह भी वैदिक विष्णुभक्त विष्णु-भगवान्से ही एन शब्दोंमें करते हैं—'मेधां में विष्णुव्यंनकु।— भगवान् विष्णु मेरी मेधाको प्रकाशमें लायें।' दम्यतिके परि-पन्धियोंका नाश भी विष्णुभगवान् करते हैं। तभी तो वेदमें पता गया है—'प्रति तिष्ट विराद्धनि विष्णुरिवेह सरस्वति। (अधर्षक १४। २। १५)—'हे सरस्वति! आप भगवान् विष्णुके समान एन दम्पतिके पन्धिनिधयोंका सुकादला करः हर्दे प्रस्त करके हरा हैं।' धनदाता—यह भी विष्णुभक्तोंके लिये विष्णुभगवा होते हैं। अथर्ववेद ७।१८।४ में कहा गया है 'स्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्विणं द्धातु॥'

'घनके उद्योगोंको वहानेवाले विष्णुभगवान् यजमानकी प्रजाको प्रसन्न रखते हुए यजमानको प्रभ्त धन दें।'

कृत्यादृषण—इसमें भी विष्णुभगवान् इतना कार्य करते हैं कि कृत्या अपने भेजनेवालेको ही साफ कर देती है। अथवंवेद ८।५।१० में आया है—

अस्मे मणि वर्मं बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः। प्रजापतिः परमेष्टी विराड् वैश्वानर ऋपयश्च सर्वे॥

'कृत्यायहीत इस व्यक्तिको 'प्रतिसर' नामक मणिके रूपमें इन्द्रः विण्णुः, सविताः रुद्रः अग्निः प्रजापितः परमेष्ठीः विराट्ः वैश्वानर और सभी ऋपिगण रक्षायन्त्र शाँधें । इसकी कृत्या अभी वापस हुई जाती है।''

इसी प्रकार आत्मरक्षण, शत्रुनिवारण, गर्भाधान तथा सभी कामनाओंके लिये वेदमन्त्रींद्वारा विष्णुभगवान्ये प्रार्थना की जाती है।

जिस प्रकार विष्णुभगवान्से सृष्टि आदिका वर्णन है। उसी प्रकार अन्य देवों (ब्रह्मा, शिव) से भी सृष्टिका वर्णन है। यह वस्तु व्यासजीकी दृष्टिमं थी। तभी तो उन्होंने सबको एक करनेके लिये ब्रह्मसूत्रमें 'जनमाध्यस्य यतः ।'— यह सूत्र रचा। जिसका अर्थ यह है—''जिससे सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका वर्णन हो। वही 'ब्रह्मा' है।'' इतना ही क्यों। जितने नाम हैं। य नर्भा मृख्यवृत्तिसे भगवान्का संकेत करते हैं। पीछे किमी औरके काने वाले होते हैं। वैदिक नामोकी नो वान ही क्या है। उब हम पुगणोंके सन्वस्य विष्णु, रहोत्य ब्रह्मा और नमोक्य शिवपर दृष्टि द्याले हैं। तथ उन समय हम मृष्टिक्तांसे भहाविष्णुंका निर्देश मानते हैं। सद देवेंदि स्वयं उन देवेंदी राजवं उन देवेंदी राजवं का देवेंदी राजवं स्वर्णा निर्देश मानते हैं। सन्य देवेंदी स्वयं उन देवेंदी राजवं मानदे हैं। सन्य देवेंदी स्वयं उन देवेंदी राजियों ही है। अन्य मनवक्षां सर्वाविष्णुं स्व ब्रह्मां स्वर्णा निर्देश मानते हैं। सन्य देवेंदी स्वयं उन देवेंदी राजवं स्वर्णन स्वर्णन निर्देश मानते हैं। सन्य देवेंदी स्वयं उन देवेंदी राजवं स्वर्णन स्वर्णन निर्देश मानते हैं। सन्य देवेंदी स्वयं उन देवेंदी राजवं स्वर्णन स

इसके विषयमें इसी वेदका मन्त्र कहता है— तिद्विप्रासी विषन्यवी जागृवाद्सः सिमन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्॥

( यजुर्वेद ३४। ४४)

'इसी आदित्यमण्डलान्तर्गत विष्णुलोककी विष्णु-भगवान्के निष्काम, सब ओरसे संयमी, त्यागी उपासक उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे सावधानीसे उपासना करते हैं। यही आदित्यमण्डल अथवा इसी आदित्यमण्डलके भीतर भगवान् विष्णुका परमपद है।

त्रिपाद्विभूति, परमपद, परमध्योम, परमाकाद्य, अमृत, व्रह्मलोक, नाक, आनन्दलोक, अयोध्या और वैकुण्टादिक सव विष्णुभगवान्के लोकके ही नाम हैं। ये सभी नाम प्रायः उपनिषदोंमें आ गये हैं।

वेकुण्डनगर—वारह परकोटों, अनेक गोपुरों एवं अनेकों दीवारोंसे आवृत है । इस नगरमें एक 'आनन्द' नामक स्थान है । इसमें एक ऐसा मण्डप है, जिसमें हजारों रत्नस्तम्म लगे हुए हैं । यही समास्थान है । इसीमें भगवान अनन्त सहस्रमणिमय फणोंसे विराजमान हैं । उनपर एक दिन्य सिंहासन रखा हुआ है । उसपर एक बड़ा भन्य अष्टदल कमल है । उसपर भगवान सर्वशेषी विराजते हैं ।

जैसा कि 'भागवत'में भगवान् विष्णुके स्वरूपका वर्णन मिलता है, प्रायः वैसा ही 'कौषीतिक प्राह्मणोपनिषद्'में मिलता है । वैकुण्ठका विस्तृत वर्णन 'त्रिपाद्धि मृतिमहा-नारायणोपनिषद्'में भी आया है। इस लोकके यात्रियोंकी यात्राके वीचमें विरजा नदी आती है। इसे पार करके ही वैकुण्ठमें पहुँचा जाता है। हाँ, सभी वैष्णत्र विरजा पार करके ही अपने अभीष्ठ लोकको जाते हैं। सभीको अर्चिरादिक मार्ग ही ग्रहण करना पड़ता है। सगुणोपासकोंका यही मार्ग है।

भगवान् विष्णु भी भक्तोंकी भावनाके अनुसार सव कुछ हैं; सबके लिये व विरजाके तथ्वर्ता अप्राकृतिक सात्त्रिक लोकमें विराजते हैं; वहींसे सबन्न आते-जाते हैं। भक्तकी भावनाके अनुसार उनका साक्षात्कार भी होता है।

अवतार — श्रीविष्णुभगवान् अवतार भी लेते हैं। केनोपनिषद् ३।२ का 'यक्ष-प्रकरण' इस वातका प्रमाण है । जब देवोंको अपनी विजयपर गर्व हुआ, तब परव्रहा परमात्मा प्रकट हुए । यह भगवान्का अवतार ही हे । यहाँ कहा गया हे—'तद्धेषां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तब व्यजानत किमिदं यक्षमिति ।' देवोंके अभिमानको वे जान गये और झट प्रकट हो गये; पर देव न जान सके कि यह कीन है । जब वे सब अपनी-अपनी शक्ति आजमाकर थक गये, तब फिर ब्रह्मविद्याने उन्हें समझाया कि ये पूज्य परब्रह्म परमात्माके ही अवतार हैं । तब देवोंको पता चला कि वे सर्वपूज्य ब्रह्म हैं, और कोई नहीं ।

'यहां वे विष्णुः ।'—यह 'निरुक्तः'का कथन भी सत्य है। 'यहां भी विष्णुका ही एक नाम हैं। किंतु पृथ्वी एवं आकाशकी रचना यहाका काम नहीं। यह तो विष्णुभगवान्का ही कार्य है। अथवंवेदः, सतम काण्डके २५-२६वें सूक्त पूरे-के-पूरे विष्णुभगवान्के स्तुतिपरक हैं। उनमें सृष्टिकर्ता भी विष्णुभगवान्को ही वताया गया है।

त्रिविक्रमावतार—वेद कहते हैं—
'यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्ट्रिधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा।'
( शुक्ल यजुर्वेद ५। २० )

'ह्दं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्।' (शु० य० ५।१५)

विष्णुभगवान्ने वामन-अवतार लेकर तीन डगमें सारे लोकों और विलकों नाप लिया। यहाँ दो डगोंमें सारे लोक नापकर जब वे विलसे वोले—'बता, तीसरा पर में कहाँ रखूँ!' तब बिलने कह दिया—'पदं तृतीयं कुर शिष्णि में निजम्॥ (भागवत ८। २२। २)—तीसरा चरण आप मेरे सिरपर रखकर इसे पवित्र कर दें।' फिर क्या था, झट आपने हढप्रतिज्ञ सत्यवादी सुकृती बिलके सिरपर तीसरा डग रखकर उसे भी पवित्र कर दिया।

नृसिंह—यह अवतार भी भगवान्ने भक्त प्रह्लादको बचानेके लिये धारण किया था। वेद कहता है—

'प्र तद्विष्णुःस्तवते वीर्येण सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।' ( शु० य० ५। २०)

भगवान् विष्णुने नृसिंह होकर जिस शक्तिका परिचय दिया, वह भी परम स्तुतिके योग्य है । नृसिंहपूर्व-तापिनी और उत्तरतापिनी उपनिषद् तथा नृसिंहपुराण भी भगवान् नृसिंहका वर्णन करते हैं। भागवतादिक प्रन्थोंमें भी नृसिंहावतारकी कथा आती है।

वराहावतार—यह अवतार ठेकर भगवान्ने भूमिका उद्वार किया । तभी तो वेदमन्त्र कहता है—

'वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते मृगाय ॥' ( अथर्व०१२ । १ । ४८ )

भगवान् वाराहके प्रयत्नसे पृथ्वी मुक्त हो गयी।

भगवान् कृष्ण और धलराम—ये दोनों एक ही तत्त्वके अवतार हैं, गीतगोविन्दकार और भगवान् रामानुजाचार्य दोनों यह मानते हैं । वे अनन्त, जो वेकुण्ठमें सहस्रफणधारी रोषके रूपमें शय्यादिकोंका कार्य करते हैं, बलरामसे भिन्न हैं । वे और ब्रह्मा दोनों सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। बलराम-कृष्ण—ये दोनों अवतार एक हैं।

विविध कामनाओं के दाता—ये भी विष्णुभगवान् हैं। यह बात भी सर्वप्रथम वेद ही हमें बताता है। महर्षि अथवी भूमिके लिये प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

यामिश्वनाविममातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे। इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनिमन्नां शचीपितः। सा नो भूमिर्विस्जतां माता पुत्राय मे पयः॥ (अधर्ववेद १२।१।१०)

'जिस भूमिको अश्विनीकुमारोंने सम्मानित किया, विष्णु-भगवान्ने अपने चरणोंसे नापा, पवित्र किया, राचीपति इन्द्रने जिसमें अपना कोई रिपु नहीं रहने दिया, वह भूमि मुझे इस प्रकार सुख दे, जैसे माँ वचेको स्वयं दूध देती है।

बुद्धिकी याचना—यह भी बैदिक विष्णुभक्त विष्णु-भगवान्से ही इन शब्दोंमें करते हैं—'मेधां में विष्णुव्यंनकु।— भगवान् विष्णु मेरी मेधाको प्रकाशमें लायें।' दम्पतिके परि-पन्थियोंका नाश भी विष्णुभगवान् करते हैं। तभी तो वेदमें कहा गया है—'प्रति तिष्ठ विराद्धिस विष्णुरिवेह सरस्वति। (अथर्व०१४।२।१५)—'हे सरस्वति! आप भगवान् विष्णुके समान इन दम्पतिके परिपन्थियोंका मुकाबला कर, इन्हें परास्त करके हटा हैं।' धनदाता—यह भी विष्णुभक्तोंके लिये विष्णुभग होते हैं। अथर्ववेद ७।१८।४ में कहा गया है 'त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्विणं द्धातु ॥'

(धनके उधोगोंको बढ़ानेवाले विष्णुभगवान् यजमानकी प्रजाको प्रसन्न रखते हुए यजमानको प्रभूत धन दें।

कृत्यादृषण—इसमें भी विष्णुभगवान् इतना कार्य करते हैं कि कृत्या अपने भेजनेवालेको ही साफ कर देती है। अथवंवेद ८।५। १० में आया है—

अस्मै मणि वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः। प्रजापतिः परमेष्टी विराड् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे॥

'कृत्यागृहीत इस व्यक्तिको 'प्रतिसर' नामक मणिके रूपमें इन्द्रं, विष्णु, सविताः रुद्रः, अग्निः प्रजापतिः, परमेष्ठीः विराट्ः वैश्वानर और सभी ऋषिगण रक्षायन्त्र बाँधें । इसकी कृत्या अभी वापस हुई जाती है।''

इसी प्रकार आत्मरक्षण, शत्रुनिवारण, गर्भाधान तथा सभी कामनाओंके लिये वेदमन्त्रोंद्वारा विष्णुभगवान्से प्रार्थना की जाती है।

जिस प्रकार विष्णुभगवान्से सृष्टि आदिका वर्णन है, उसी प्रकार अन्य देवों (ब्रह्मा, शिव) से भी सृष्टिका वर्णन है। यह वस्तु व्यासजीकी दृष्टिमें थी, तभी तो उन्होंने सबको एक करनेके लिये ब्रह्मसूत्रमें 'जन्माद्यस्य यतः।'— यह सूत्र रचा, जिसका अर्थ यह है—''जिससे सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका वर्णन हो, वही 'ब्रह्मः है।'' इतना ही क्यों, जितने नाम हैं, वे सभी मुख्यवृत्तिसे भगवान्का संकेत करते हैं, पीछे किसी औरके कहनेवाले होते हैं। वैदिक नामोंकी तो बात ही क्या है, जब हम पुराणोंके सन्वरूप विष्णु, रजोरूप ब्रह्मा और तमोरूप शिवपर दृष्टि डालते हैं, तब उस समय हम सृष्टिकतींसे 'महाविष्णु'का निर्देश मानते हैं। सब देवोंकी स्त्रियाँ उन देवोंकी शित्रयाँ उन देवोंकी शित्रयाँ ही हैं। अतः महालक्ष्मी महाविष्णु-रूप ब्रह्मकी चित्-शक्ति हैं। सनातनधर्मकी तात्विक एकतामें हमारा मार्गदर्शक 'ब्रह्मसूत्र' ही है।

## कालातीत श्रीमहाविष्णु

( लेखक-श्रीजगदीशप्रसादजी चतुर्वेदी, एम्० ए० ( दर्शन ) )

'बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभिर्युवाकुमारः प्रत्येत्याहवम्।' ( ऋ०१।१५५।६)

ऋग्वेद्रमें कालातीत महाविष्णुको 'बृहत्-दारीर' और वामन विष्णुको 'युवाकुमार' कहा गया है । पुराणानुसार वामनविष्णुने त्रिलोकात्मक विश्वको तीन चरणोंमें नापा है । देश और कालके त्रेधा विभाग वामनके पदत्रय हैं । श्रीवामन विष्णुके 'ममाशिशरणार्थाय देहि राजन् पदत्रयम्' कहनेपर बिलने साश्चर्य कहा कि 'में आपको सहस्र डग भूमि दे सकता हूँ ।' किंतु संकल्प-जल बिलके हाथमें आते ही वामन विष्णु विराट् महाविष्णुरूपमें प्रकट हो गये । ऐसे हैं कालातीत महाविष्णु, जो त्रेधा विभाजित दिक्-काल-सापेक्ष विश्वको अपनी कालातीत महिमासे पादत्रयमें समाविष्ट कर लेते हैं । उनकी यह महिमा 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' है । इस महिमावाले कालातीत अनन्त पुरुषको भारतीय मनीषियोंने 'नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये' कहकर अपनी श्रद्धाञ्चलि समर्पित की है ।

कालातीत श्रीमहाविष्णुकी चर्चा सनातन है। श्वेताश्वतरोपनिषद् (१।१) में कुछ ब्रह्मविषयक जिज्ञासु
परस्पर चर्चा करते हैं—'हे वेदज्ञ महर्षियो! सृष्टिका कारण
क्या ब्रह्म है ! ब्रह्म कौन है ! हमारा मूल क्या है ! हमारे
जीवनाधार कौन हैं ! हमारी स्थिति किसमें है ! तथा हम
किस अधिष्ठाताकी व्यवस्थामें जीवित हैं ! प्रमाणाभावमें
उन्होंने कालातीत पख्यह्म पुरुषोत्तमका दिव्य साक्षात्कार
किया। वे इस प्रकार जान गये कि वह पुरुष 'कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्येकः'—अकेला ही कालसे लेकर आत्मातक
सम्पूर्ण कारणोपर शासन करता है । किंतु उस पुरुषोत्तमको
जानता कौन है ! महर्षि उत्तर देते हैं—'वेदाहमेतं पुरुषं'—
इस पुरुषको में जानता हूँ'—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृशाङ्गुलम्॥ (इवेता० ३ । १४, मुद्गलोपनिषद्वर्णित पुरुषस्क १६ तथा तैत्तिरीय आरण्यकान्तर्गतका १७वाँ मन्त्र) अर्थात् 'उस परम पुरुपके हजारों सिर, हजारों आँखें और हजारों पैर हैं। वह समस्त विश्वको सब ओरसे वेरकर दशाङ्गुल-प्रमाणके हृदयदेशमें स्थित है। महर्पियोंने उसे ध्यान-योगस्य होकर देखा है, किंतु उसे ही भक्त ध्रुवने गोविन्दके शङ्कि 'क्षण-स्पर्श' द्वारा अच्युत पुरुषहरूपमें देखा है—

सहस्रतीर्पा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। सर्वन्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्टद्शाङ्गुलम्॥

संदर्भ—भावानुसार यहाँ मर्यादित काल, संकर्पणकाल और कालातीत तत्त्वकी कालकमातिकमसे 'अच्युत' प्रतिष्ठा हुई है । कालकमातिकमद्वारा महाकालका 'स्पर्शक्षण' 'कालातीत अच्युत' हो जाता है। इससे 'अक्रम' (कालातीत) श्रीमहाविष्णुकी प्रतिष्ठा है—यही ध्रुव-सत्य है। डा॰ गोपीनाथजीके 'काल-विवेचन' के अनुसार—''क्षण जव स्थायी रूपमें प्रतिष्ठित होता है, तब वहाँ काल नहीं रहता।'' 'कमहीन काल'का ही नाम 'क्षण' है। छण नित्य और स्वयम्प्रकाश है।'' ध्रुवको भी गोविन्दके शङ्कका 'क्षणस्पर्श' स्वयम्प्रकाशित करता है। उसी दिव्य प्रकाशित स्वरूपद्वारा ध्रुव 'सहस्वशीर्ष-पुरुष' का निर्वचन करते हैं।

शृग्वेदके 'पुरुषसूक्तः में सहस्रशीर्षा पुरुषके स्वरूपका निरूपण है। 'सहस्रः शब्द श्रीविष्णुपुराण तथा वेदोंकी परिभाषामें 'अनन्तः का वाचक है। वेदोंका सहस्रशीर्षा पुरुष इस ब्रह्माण्डको सब ओरसे व्याप्तकर श्रीमहाविष्णुरूपमें दशगुण महाप्रमाणसे स्थित है। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुष इस ब्रह्माण्डको व्याप्त करते हुए भी बहुत बड़ा है। वह दश्यमान ब्रह्माण्डसे बाहर भी शेष रहता है। श्रीमहाविष्णुका जो अंश सृष्टिमें व्याप्त है, वही 'वेदेष्ट व्याप्नोति इति विष्णुः' परिभाषाके अनुसार 'विष्णुःसंज्ञक है। विष्णुका एक नाम

(श्रीविष्णु०२।५।१४)

१. वामन० ३३ । ४९

२. इवेता० १। ३

३. इनेता० ३।८

४. श्रीविष्णुपुराण १ । १२ । ५६

५. श्रीविष्णुपुराण १ । १२ । ५१-५२

६. 'कल्याण'का 'परलोक और पुनर्जन्माङ्ग' पृष्ठ २१५-२१६

७. योऽनन्तः प्रस्रते सिद्धैदेंवो देविंगपूजितः।

स सहस्रशिरा व्यक्तरवस्तिकामलभूपणः॥

'शेषदेव' भी है—इससे ज्ञात होता है कि उनका समस्त अंग्र सृष्टि-निर्माणमें परिन्छिल नहीं होता और वह सृष्टिये बचा हुआ 'शेष' अंग्र प्रयुक्तांशसे कहीं अधिक दशगुण महाप्रमाण है। इस 'शेषदेव' में ही अमरत्वकी स्थापना हुई है। 'शेषाङ्गस्थापितामर' है और महाविष्णुके 'काल-संवर'' सार्थक नामसे कालातीते' है। पुरुषसूक्तमें इसी भावको इस प्रकार प्रकट किया है—

प्तावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च प्रुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥

यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है। पुरुष इससे कहीं बड़ा है। सारे भूत इसका एक पाद हैं। अमृतस्वरूप इसके तीन पाद अपने प्रकाशमें हैं। कालातीत 'अनिर्देश्यवपुरे हैं, किंतुं महाकाल-सापेक्षक निदर्शन करनेपर उस पुरुषका दिक्-काल-सापेक्ष मृत्यु-मर्यादित भाग 🏅 है । होष 🦆 भाग कालातीत अमृत-अंदा द्युलोकमें है । परोक्षरूपसे यह चतुर्व्यूहात्मक भगवत्त्वरूपोंका निर्वचन है । प्रथम स्वरूप वासुदेव 'अनन्त सबको व्यात' करके भी सबसे परे 'कालातीत' हैं। द्वितीय संकर्षणस्वरूपसे 'महाकाल' व्यक्त होता है। तृतीय प्रसुम्न-स्वरूप काळातीत होनेसे महिमाका है । इसकी कालातीत नित्यलोकों में प्रतिष्ठा है। चतुर्थ दुर्निवारस्वरूप अनिरुद्धका है । यही सृष्टिका कारण है । ये चतुर्व्यूह **पं**ख्यात्मक होनेसे कालातीत महिमाके बोधक हैं। अतः अनिरुद्धका स्वरूप दुर्निवार और दुरतिक्रम कालका है। प्रधान और पुरुषका संयुक्त-वियुक्तात्मक रूपान्तर ही 'काल' है<sup>13</sup>। इस कालका अतिक्रमण देवादि नहीं कर पाते । कालके बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि-रचना महीं कर सकते। <sup>18</sup> अतः यह अनिरुद्ध-रूप काल ही सृष्टिका आदिकारण है। ये अकेले सृष्टि-स्थिति-संहारके हृष्टिकोणसे कालाविवाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव-संज्ञाओंको धारण कर केते हैं।" इस प्रकार कालातीत श्रीमहाविष्णुके महिमावाचक

'ब्रह्मकोटिजगत्स्रष्टा' ' 'शम्भुकोटिमहेश्वर' और 'कोटि-ब्रह्माण्डविग्रह' आदि अनन्त नाम सार्थक हैं।

श्रीमहाविष्णुके अनन्त लोम-विवर-कोटरोंमें परमाणुवत् अनन्त ब्रह्माण्ड स्थित हैं—'ब्रह्माण्डाः परमाणवः ।''

महाविष्णोर्लीमकूपोद्भवे तोये सुनिर्मले॥ महापरोऽस्ति यथा नौका भवतोये च कृत्रिमा।

( ब्रह्मवैवर्तः ) श्रीकृष्णजन्म । ४७। १०७-१०८ )

भगवान् श्रीमहाविष्णुके रोमकूपसे निकलनेवाले 'सुनिर्मल षलमें ब्रह्माण्डकी स्थिति उसी तरह है, जैसी सांसारिक नदी-नद आदिके जलमें कृत्रिम नौकाकी हुआ करती है, ब्रिटिश भौतिक-विज्ञानवेत्ता सर जेम्स जीन्सके अनुसार— 'सापेक्षताके सिद्धान्तद्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नया ब्रह्माण्ड साधारण और सुपरिचित वस्तुओंकी दृष्टिसे एक सावुनका बुलबुला है। ' स्पष्ट है-श्रीमहाविष्णुके एक रोमकृपमें स्थित अनन्त ब्रह्माण्डोंमेंसे आधुनिक विज्ञानप्रतिपादित 'एक साबुनका बुलबुला वंज्ञा धारण करनेवाला केवल एक सीमित ब्रह्माण्ड है। इस सीमित ब्रह्माण्डका वर्णन माउंट विल्सन-वेधशालाके अन्तरिक्षविज्ञानवेत्ता एड्विन इब्लने इस प्रकार किया है-- 'इस ब्रह्माण्डका अर्द्धव्यास ३५० अरब प्रकाशवर्ष ००० मील) है। सूर्यकी एक किरण यदि प्रति सेकंड १,८६,००० मीलकी गतिसे ब्रह्माण्डकी परिक्रमा करे तो फिर उसे अपने उसी स्थानपर पहुँचनेमें २० अरव सांसारिक वर्षसे कुछ अधिक ही समय लग जायगा। किंतु यह ब्रह्माण्ड श्रीआइन्स्टीनके अनुसार प्रतिक्षण श्रीयमाण है-'ब्रह्माण्डीय परिवर्तन केवल एक दिशामें होता प्रतीत होता है। प्रकृतिके दृश्य अथवा अदृश्य, सभी तत्त्व—चाहे वे परमाणुमें हों या बाह्य आकाशमें—यह व्यक्त करते हैं कि ब्रह्माण्डका सारतत्त्व और शक्ति अथाह शून्यमें बाष्पकी भाँति अन्यवस्थित ढंगसे विकीर्ण की जा रही है। सूर्यका ताप घट रहा है। तारे अंगारोंकी भाँति बुझ रहे हैं। पदार्थ प्रकाश-किरण वनता जा रहा है और शक्ति शून्य दिक्में खोती जा रही है ।<sup>२०</sup> आइन्स्टीनका 'शून्य' दुर्निवार और

८.९.१०.११. भौर १२. (पद्मपुराण, उत्तरखण्डान्तर्गत भीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रमें क्रमशः २४८, २४३, १९३, १३२,१५२)।

१३. श्रीविष्णुपुराण १।२।२४

१४ वही, १ । २२ । ३६

१५. वही, १। ३। ६-७

१६. १७. भौर १८. क्रमशः पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रमें १५५,१५५,१५६

१९. मध्यात्मरामायण १।३।२५

२०. डा० भाइनस्टीन और मह्माण्ड, पृ० १०९

दुरतिकम कालका—श्रीविष्णु-अनिषद्धका खरूप है । वैज्ञानिकोंका निराशाजनक 'शून्य' भारतीय दार्शनिकोंके 'महाकाल' की अपेक्षा रखता है।

वैज्ञानिकोंके अनुसार ब्रह्माण्डका समस्त पदार्थ प्रकाश-किरण बनता जा रहा है। भारतीय विज्ञान (वेद)की मैत्रायणी शाखाके अनुसार भी 'अग्निवें मृत्युः-अग्नि मृत्यु है। वैज्ञानिकोंके अनुसार यह ब्रह्माण्ड ताप-मृत्युकी ओर या उनकी पारिभाषिक भाषामें उष्णताके अधिकतम क्षयमान ( Maximum Entropy ) की ओर वढ़ रहा है । कुछ अरव वर्षीके बाद उनके ब्रह्माण्डकी सभी वर्तमान कार्य-प्रणालियाँ रक जायँगी-अर्थात् प्रलय हो जायगा । फिर न प्रकाशका अस्तित्व रहेगा, न जीवनका और न उष्णताका; केवल नित्य और अखण्डनीय स्थिरता रह जायगी। स्वयं काल भी समाप्त हो जायगा; क्योंकि वैज्ञानिकोंका उष्णताका क्षयमान (विशक्लन) ही उनका 'प्रलय-काल' है, यह ध्यान देनेयोग्य है । इस प्रलय-कालको किसी 'क्षण-काल' की अपेक्षा है। कालातीत भगवान् श्रीमहाविष्णु 'कालकोटिदुरासद' हैं— करोड़ों कालोंके लिये दुर्धर्ष हैं। वैज्ञानिक प्रलय और श्रीविष्णुपुराण (६।३।२) के द्वारा प्रतिपादित प्रलयमें महान् अन्तर हैं—'कल्पान्तमें ब्राह्म-प्रलय होता है, वह नैमित्तिक है। मोक्ष-प्रलय है आत्यन्तिक और प्राकृत-प्रलय दो परार्द्धके अन्तमें होता है। वेचारे वैज्ञानिक निराशा-मृत्युके बन्धनसे छूटनेके लिये एकमात्र कालातीत श्रीमहाविष्णुकी शरणमें जायँ; क्योंकि यहीं उनकी 'संशयात्मां को

समाधानका आश्वासन है । पूर्व-विवरणानुसार कालका विश्वकलन महाकालद्वारा हो जाता है। क्षाक्ताल श्रीमहा-विष्णुकी स्वाभाविक कालातीत अमृत-महिमा है। यहाँ क्ष्वभावका अर्थ भी भगवान् शंकराचार्यके अनुसार कालको ले लें तो भी कालातीत अमृत-महिमाका खण्डन सम्भाव्य न होगा। अव वैज्ञानिकोंद्वारा प्रतिपादित शेष किर्य अखण्डनीय स्थिरता पर विचार करना अपेक्षित होगा। श्रीमधुसूदन झाके अनुसार गति-स्वभाव पदार्थ-मृत्यु है और स्थिति-स्वभाव पदार्थ-अमृत है। अतः अमृतवाचक नामसे भी श्रीविष्णुकी प्रतिष्ठा होती है। श्रीमहाविष्णु क्षाक्षाक्षाक्यों मृत्यु-मृत्युः कालमृत्युनिवर्तकः हैं। इसलिये वैष्णवोंको कालजन्य निराशाका कोई भय नहीं है—वे अभयपदकी उपासना करते हैं।

संख्यात्मक, प्रतीकात्मक गणित और उसकी ज्यामितिसे विराट् कालातीत श्रीमहाविष्णुको वाँघना अथवा उसके लिये प्रयास करना निष्फल है। हमारे सम्पूर्ण विचार कान्टके अनुसार देशकालसापेक्ष हैं। गणितज्ञोंकी गणना-शैली प्रतीकात्मक है—इसी प्रकार अनन्त विष्णुके शक्क-चकादि भी उनकी कालातीतता प्रकट करनेके प्रतीक हैं। स्यूलसे सूक्ष्मका बोध करना आधुनिक मनोविज्ञानाधारित शिक्षा-सूत्र हैं। किंतु यह भारतीय विद्वानोंको सनातनकालसे ज्ञात है। यही कारण है कि हम विराट् विष्णुका ध्यान स्यूल चतुर्भुज-मूर्तिमें करते हैं। गणितज्ञोंद्वारा इससे अधिक वैज्ञानिक अभिव्यक्तिका माध्यम प्राप्त होना सम्भाव्य नहीं है।

#### नारायणस्मरणविहीन मनुष्य ही नीच है

केचिद् वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः। व्यासो वदत्यिखळवेद्विशेषविश्लो नारायणसारणहीनजनो जघन्यः॥

( श्रीधरस्य मजनिहारात् )

कोई तो धनहीन मनुष्यको नीच कहते हैं और कोई गुणहीनको नीच बतलाते हैं, किंतु सम्पूर्ण वेदोंके विशेष ज्ञाता श्रीवेदव्यासजी तो हरिस्मरणहीन पुरुषको ही नीच कहते हैं।

### श्रीविष्णुभगवान्

( कैखक - खाँ० श्रीशिवशंकरजी भवस्थी )

श्रीभूमी यस्य देग्यो सकलमुनिवराः किंकरा रक्ष्यमण्डं सष्ट्याद्याः शिल्पलीलाः कमलजविबुधाः पुत्रपौत्राद्योऽपि । वैकुण्डं नाम धाम स्तुतिरूपनिषदः शासनं शास्त्रमागः सोऽयं वैकुण्डनाथः श्रियमतिशयिनीं वैप्णवीं नो ददासु ॥

शरीरं वैकुण्ठं इदयनिकनं वाससदनं मनोवृत्तिसाक्ष्यों मितिरियमथो सागरसुता । विहारस्तेऽवस्थात्रितयमसवः पार्षदगणो

न पश्यत्यज्ञा स्वामिह बहिरहो याति जनता॥

वेदान्तर्गत 'पुरुषसूक्त'के पुरुषतत्त्वको भगवान् विष्णुके रूपमें देखा जाता है। 'ऋग्विधान'में शौनकने लिखा है—

'पुरुषस्य हरेः सूक्तं सर्वेपापप्रणाशनम्।'

'पुरुषसूक्त' नामक भगवान् श्रीहरिकी स्तुति समस्त पापोंका समूल नाश करनेवाली है।

पद्मपुराणमें कहा गया है--

भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि। निरुपाधी च वर्तेते वासुदेवे सनातने॥

हरिवंदा, स्कन्द, विष्णु एवं नरसिंहादि पुराणोंमें भी इसी प्रकारके वचन मिलते हैं। यथा—

गोवर्धनादिधरणान्नाथ नन्दसुतोऽपि सन् । पुरुषस्यांशभूतं स्वां वयं निरणयिष्महि ॥ (इरिवंशपुराण)

१. श्री और भूमि जिनकी देवियाँ है, समस्त मुनिवर किंकर, ब्रह्माण्ड रक्षणीय, सृष्ट्यादि शिल्पलीलाएँ तथा ब्रह्मादिदेव पुत्र-पीत्रादि है, जिनके धामका नाम विकुण्ठ है, उपनिषद् स्तुति एवं शास्त्रमार्ग ही साज्ञा है, वे विकुण्ठनाथ हमलोगोंको उत्कृष्ट विष्णवी सम्पत्ति प्रदान करें।

यह मानव-शरीर वैकुण्ठ है, हृदय-पुण्डरीक वासगृह, मनोरय गरुड और यह बुद्धि ही सागरसुता लक्ष्मी है; नाग्रत आदि तीनों अवस्थाएँ आपका विहार है, प्राण ही पार्षदगण हैं; किंतु यह अब जनता आपको यहाँ नहीं देखती और बाहर ही भटकती रहती है। यथा पुरुषशब्दोऽयं वासुदेवेऽविष्ठिते । तथा शंकरशब्दोऽयं महादेवे व्यवस्थितः ॥ (स्कन्दपुराण)

'देवतियँङ्मनुष्येषु पुंनामा भगवान् हरिः।' (विष्णुपुराण)

'स पुष वासुदेवोऽयं पुरुषः प्रोच्यते बुधैः।' (नरसिंहपुराण)

महाकवि कालिदासने भी लिखा है— नाभिप्ररूढाम्बुद्धासनेन

संस्त्यमानः प्रथमेन धात्रा ।

अमुं युगान्तोचितयोगनिद्रः

संहत्य कोकान् पुरवोऽधिशेते।

( रष्टुवंश १३। ६ )

'समस्त लोकोंको समेटकर, कल्पान्तमें अवसरोचित योग-निद्राको धारण करके, नाभि-कमलके आसनपर विराजमान प्रथम ब्रह्माके द्वारा स्तूयमान परम पुरुष भगवान् विष्णु इसी समुद्रमें शयन करते हैं।'

'पुरुष' शन्दका प्रयोग शिव और ब्रह्माँके लिये भी हुआ है। जिनकी बुद्धि निर्मल—अभिनिवेशशून्य है, वे विश्वजन 'उपासकानां सिद्धयर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना' तथा 'एका मूर्तिस्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः' की दृष्टिसे दुराग्रहमें नहीं पड़ते।

पुरुषसूक्तमें पुरुषके तीन रूपोंकी वर्चा स्पष्टरूपसे मिलती है—१-त्रिपात् पुरुष, २-एकपात् पुरुष, ३-अधि-पुरुष । त्रिपात् पुरुष लोकोत्तीर्ण परमपुरुष है । इसे दो प्रकारसे समझा जाता है—एक तो यह कि वह निर्गुण-निर्विशेष पखहा है । अथवा वह नित्यलीलाविम्तिका आश्रय है, जहाँ अतर्क्य, अन्यपदेश्य गोलोकादिसम्बन्धी विरन्तन

२. मुख्य बद्धा । मनु, मरीचि आदि १० बद्धा प्रसिद्ध है अथवा प्रथम बद्धा विरिद्धि, द्वितीय पद्मभू, तृतीय स्वयम्भू आदि— (द्र० स्कृ० पु०, प्रभा० ख०, अ० १५)

३. तत्पुरुपाय विद्यहे महादेवाय धीमहि । ४. स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते ।

दुरतिकम कालका—श्रीविष्णु-अनिरुद्धका खरूप है । वैशानिकोंका निराशाजनक 'शून्य' भारतीय दार्शनिकोंके 'महाकाल' की अपेक्षा रखता है।

वैज्ञानिकोंके अनुसार ब्रह्माण्डका समस्त पदार्थ प्रकाश-किरण बनता जा रहा है। भारतीय विज्ञान (वेद)की मैत्रायणी शाखाके अनुसार भी 'अग्निवें मृत्यु:-अग्नि मृत्यु है। वैज्ञानिकोंके अनुसार यह ब्रह्माण्ड ताप-मृत्युकी ओर या उनकी पारिभाषिक भाषामें उष्णताके अधिकतम क्षयमान ( Maximum Entropy ) की ओर वढ़ रहा है । कुछ अरव वर्षोंके बाद उनके ब्रह्माण्डकी सभी वर्तमान कार्य-प्रणालियाँ चक जायँगी-अर्थात् प्रलय हो जायगा । फिर न प्रकाशका अस्तित्व रहेगा, न जीवनका और न उष्णताका; केवल नित्य और अखण्डनीय स्थिरता रह जायगी। स्वयं काल भी समाप्त हो जायगा; क्योंकि वैज्ञानिकोंका उष्णताका क्षयमान ( विशक्लन ) ही उनका 'प्रलय-काल' है, यह ध्यान देनेयोग्य है । इस प्रलय-कालको किसी 'क्षण-काल' की अपेक्षा है। कालातीत भगवान् श्रीमहाविष्णु 'कालकोटिदुरासद' हैं— करोड़ों कालोंके लिये दुर्धर्ष हैं । वैज्ञानिक प्रलय और श्रीविष्णुपुराण (६। ३।२) के द्वारा प्रतिपादित प्रलयमें महान् अन्तर हैं—'कल्पान्तमें ब्राह्म-प्रलय होता है, वह नैमित्तिक है। मोक्ष-प्रलय है आत्यन्तिक और प्राकृत-प्रलय दो परार्द्धके अन्तमें होता है। वेचारे वैज्ञानिक निराशा-मृत्युके बन्धनसे छुटनेके लिये एकमात्र कालातीत श्रीमहाविष्णुकी शरणमें जायँ; क्योंकि यहीं उनकी 'संशयात्मांको

समाधानका आश्वासन है । पूर्व-विवरणानुसार कालका विश्वकलन महाकालद्वारा हो जाता है। क्षाक्रका श्रीमहा-विष्णुकी स्वामाविक कालातीत अमृत-मिहमा है। यहाँ क्ष्वभावका अर्थ भी भगवान् शंकराचार्यके अनुसार कालको ले लें तो भी कालातीत अमृत-मिहमाका खण्डन सम्भाव्य न होगा। अव वैज्ञानिकोंद्वारा प्रतिपादित शेष किय अखण्डनीय स्थिरता पर विचार करना अपेक्षित होगा। श्रीमधुसूदन झाके अनुसार गति-स्वभाव पदार्थ-मृत्यु है और स्थिति-स्वभाव पदार्थ-अमृत है। अतः अमृत-वाचक नामसे भी श्रीविष्णुकी प्रतिष्ठा होती है। श्रीमहाविष्णु क्षाक्रीम्यो मृत्यु-मृत्युः कालमृत्युनिवर्तकः हैं। इसलिये वैष्णवोंको कालजन्य निराशाका कोई भय नहीं है—वे अभयपदकी उपासना करते हैं।

संख्यात्मक, प्रतीकात्मक गणित और उसकी ज्यामितिसे विराट् कालातीत श्रीमहाविष्णुको वाँघना अथवा उसके लिये प्रयास करना निष्फल है। हमारे सम्पूर्ण विचार कान्टके अनुसार देशकालसापेक्ष हैं। गणितज्ञोंकी गणना-शैली प्रतीकात्मक है—इसी प्रकार अनन्त विष्णुके शङ्क-चकादि भी उनकी कालातीतता प्रकट करनेके प्रतीक हैं। स्यूलसे सूक्ष्मका बोध करना आधुनिक मनोविज्ञानाधारित शिक्षा-सूत्र हैं। किंतु यह भारतीय विद्वानोंको सनातनकालसे ज्ञात है। यही कारण है कि हम विराट् विष्णुका ध्यान स्यूल चतुर्सुज-मूर्तिमें करते हैं। गणितज्ञोंद्वारा इससे अधिक वैज्ञानिक अभिन्यिक्तिका माध्यम प्राप्त होना सम्भाव्य नहीं है।

#### नारायणस्मरणविहीन मनुष्य ही नीच है

केचिद् वद्नित धनहीनजनो जघन्यः केचिद् वद्नित गुणहीनजनो जघन्यः। व्यासो वद्दत्यिखळवेद्विशेषविज्ञो नारायणसारणहीनजनो जघन्यः॥

( श्रीधरस्य व्रजनिहारात् )

कोई तो धनहीन मनुष्यको नीच कहते हैं और कोई गुणहीनको नीच बतलाते हैं, किंतु सम्पूर्ण वेदोंके विशेष शाता श्रीवेदव्यासजी तो हरिस्मरणहीन पुरुषको ही नीच कहते हैं। सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकास्। स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः॥ (विष्णुपुराण १।२।६६)

इस प्रकार भगवान् विष्णुके तीन रूप स्पष्ट हुए। एक त्रिपाद्विभूति नारायण, दूसरे एकपाद नारायण या महाविष्णु और तीसरे त्रिमूर्त्यन्तर्गत विष्णु। शेषशायी विष्णु ही त्रिमूर्त्यन्तर्गत विष्णु हैं—'समुद्दे शयानश्च विष्णुस्त्रि-मृत्यन्तर्गत इति विष्णूत्पस्यध्यायवचनजातेनाप्यवगतम्— (अप्पय्यदीक्षितकी आनन्दलहरी, श्लोक ४२ की चन्द्रिका व्याख्या)

'शेष' नामक तत्त्वको महाविष्णु समझना चाहिये, जिनके रोम-विवरोंमें पृथ्वी आदि दसगुने सात आवरणोंसे घिरे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड अणुके समान घूमते रहते हैं। इसीलिये उनकी एक संज्ञा 'अनन्त' भी है—

क्षित्यादिभिरेष किलावृतः

सप्तभिदंशागुणोत्तरेराण्डकोशः ।

यत्र पतत्यणुकल्पः

सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः ॥

(श्रीमद्रा०६।१६।३७)

''यह ब्रह्माण्डकोष, जो पृथ्वी आदि एक-से-एक दसगुने सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपमें एक परमाणुके समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमाका पता नहीं है। इसिल्ये आप 'अनन्त' हैं।"

यह 'अनन्त' नामक तत्त्व भी जिसके एक अंशमें विराजमान रहता है, वही श्वीरसागर या त्रिपाद्विभूति-तत्त्व है—'पुतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः।'

द्वादश आदित्योंमें एक आदित्यका नाम भी 'विष्णु' है—'श्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः', 'हृदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्', 'विष्णुक्क्गायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तिरक्षम्', आदि वैदिक मन्त्रोंके आधार-पर कुछ लोग सूर्यको ही विष्णु मानते हैं । आचार्य शाकपूणिका मत है कि सूर्य अपनी रिक्मयोंसे पृथ्वी, अन्तिरक्ष और युलोकको न्याप्त करते हैं, अथवा अग्निरूपसे पृथ्वीको, विद्युत्रूपसे अन्तिरक्षको और आदित्यरूपसे युलोकको आकान्त करना उनका त्रेधा विचक्रमण है । प्रातः उदयगिरिमें, मध्याह्रमें अन्तिरक्षमें एवं सायंकाल

अस्ताचलमें सूर्यनारायण अपने पैर रखते हैं—यह आचार्य और्णनाभका मत है । सूर्य ही वामन हैं, जो अपनी किरणोंसे तीनों लोकोंको नापते हैं।

वस्तुतः 'तत्वं नारायणः परः', 'महस्ते विष्णो सुमितं भजामहे', 'बृहत्ते विष्णो मिय मर्म भद्रम्,' 'नमो विष्णवे बृहते करोमि' इत्यादि वैदिक मन्त्रोंमें परत्व, महत्त्व, बृहत्त्व आदि विशेषणोंसे महाविष्णुकी स्वीकृति स्पष्ट है।

भगवान् विष्णुका एक नाम 'वैकुण्ठ' है । उनके धामको भी 'वैकुण्ठ' कहते हैं । नामकी अधोलिखित न्युत्पत्तियाँ मिलती हैं—

- १. विकुण्ठायाः अपत्यं पुसान् वैकुण्ठः।
- २. कुण्ठित अनया कुण्ठा माया, विविधा कुण्ठा माया अस्येति वैकुण्ठः।

''जिससे जगत् मोहित होता है, वह माया ही 'कुण्ठा' है, विविध मायाओंके स्वामी 'वैकुण्ठ' हैं।''

३. विविधा कुण्ठा गतेः प्रतिहतिः तस्याः कर्ता हति वैकुण्ठः । जगदारम्भे विशिष्टानि भूतानि परस्परं संश्लेषयन् तेषां गतिं प्रत्यबध्नात् इति वा वैकुण्ठः ।

'गितिके अवरोधको 'कुण्ठा' कहते हैं । भगवान् सृष्टिके आरम्भमें विविध भूतोंका मेल कराकर उनका गत्यवरोध कर देते हैं, अतः वे 'वेंकुण्ठ' हैं।"

४. कुण्ठं जढं च विश्वोधं विशिष्टं च करोति या। विकुण्ठां प्रकृतिं वेदाश्चत्वारश्च वदन्ति ताम्॥ गुणाश्रयेण भगवान् तस्यां जातः स्वसृष्टये। परिपूर्णतमं तेन वैकुण्ठं च विदुर्बुधाः॥

"जड विश्व-प्रपञ्चको जो विशिष्ट बनाती है, उस प्रकृतिको वेद 'विकुण्ठा' कहते हैं। गुणोंका आश्रय छेकर भगवान् सृष्टि-रचनाके छिये इस विकुण्ठामें उत्पन्न होते हैं, अतः विद्वजन उन्हें 'वैकुण्ठ' कहते हैं।"

कुण्ठा अर्थात् जडताः आलस्यः अज्ञान या मायाका जहाँ सर्वथा अभाव है, उस धामको 'वैकुण्ठः कहनेमें कोई असंगति नहीं। अथवा भगवान् वैकुण्ठके स्वरूपभूत धामको भी 'वैकुण्ठः कहते हैं।

भगवान् अपने हाथोंमें अविद्या-विजयरूप शङ्क, अज्ञान-च्छेदनार्थ खङ्ग, घोर कालचकरूप चक्र, अधर्मराज्यके लीला चलती रहती है। श्रृग्वेद मण्डल १, सू० १५४, मन्त्र ५में लिखा है—

तदस्य प्रियमभि पाथो अइयां

नरो यत्र देवयवो सदन्ति ।

उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था

विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥

'इस महाविष्णुके प्रसिद्ध एवं सर्वप्रिय अविनाशी लोकको हम प्राप्त करें, जहाँ विष्णुसायुज्य प्राप्त करनेवाले लोग तृप्तिका अनुभव करते हैं; महात्माओं के द्वारा प्राप्य अथवा अपने एक पादसे अनन्त जगदण्डों को आकान्त करनेवाले व्यापक महाविष्णुके परमपदमें परानन्दका स्रोत विद्यमान है। क्षुघा, तृष्णा, जरा, मरण एवं पुनरावृत्तिसे रहित इस मधुर रससे वह हमें बाँघ देता है।

एकपात् पुरुष 'एकपाद नारायण' या 'महाविष्णु'के रूपमें ख्यात है । यह महाविराट् पुरुष है । इसके रोम-रोममें अनन्त, अगणित ब्रह्माण्ड परमाणुके सहश्च गतिशील रहते हैं । इसीको लक्ष्य करके एक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता ब्रह्माने कहा था—

क्षाहं तमोमहदहं सचराप्तिवार्भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः ।
क्वेद्दिश्वधाविगणिताण्डपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् ॥
(शीमद्रा०१०।१४।११)

'कहाँ यह मेरा प्रकृति, महत्, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूसे घिरा ब्रह्माण्डरूप शरीर अथवा अपने प्रमाणसे सात वित्ते ( साढे तीन हाथ )का यह ब्रह्मारूप शरीर और कहाँ इस प्रकारके अगणित ब्रह्माण्डरूपी परमाणुओंसे व्यास वाताध्वसदश रोम-विवरोंवाले आपकी महिमा।

देवीभागवत (९।३।३--५ई) में भी कहा है--

पित्रा मात्रा परित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः।

ब्रह्माण्डासंख्यनाथो यो दृद्गोध्वंमनाथवत्॥
स्थूलात्स्थूलतमः सोऽपि नाम्ना देवो महाविराट्।
परमाणुर्यथा सूक्ष्मात् परः स्थूलात्तथाप्यसौ॥
तेजसां घोडशांशोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः।
आधारोऽसंख्यविश्वानां महाविष्णुः सुरेश्वरः॥
प्रस्येकं रोमकृपेषु विश्वानि निस्तिलानि च।

''माता-पिता उसे त्याग चुके ये। वह निराश्रय होकर अंदर समय न्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वाभी है, उसीने अनाथकी भाँति, आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर दृष्टि दीड़ायी। उसकी आकृति स्यूट्से भी स्थूल थी। अतप्व उसका नाम 'महाविराट्' पड़ा। जैसे परमाणु अत्यन्त सूक्ष्मतम होता है, वैसे ही वह अत्यन्त स्थूलतम था। वह बालक तेजमें परमातमा श्रीकृष्णके सोल्हर्ने अंद्राकी बरावरी कर रहा था। वह महान् विराट् बालक सम्पूर्ण विश्वका आघार है। वही 'महाविष्णु' कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकृपमें विश्व ब्रह्माण्ड हैं।''

इस महाविराट् पुरुप या महाविष्णुसे विराट् अर्थात् प्रकृति—'विराट् प्रकृतिर्बहिरिति समाननामानीति योगरने रङ्गरामानुजः'—एवं उसका अधिष्ठाता पुरुष (अधिपुरुष) उत्पन्न होता है। इसकी भी संज्ञा 'विराट्पुरुष' या वराजपुरुष है। यही 'सप्तवितस्तिकाय' या 'दशाङ्कलपुरुष' है। इसका अपर नाम 'लोकपुरुष' भी है। इसके अन्य रूप भी ख्यात हैं—१. कालपुरुष, २. अग्निपुरुष, ३. प्रणवपुरुष और ४. यज्ञपुरुष।

यह अधिपुरुष गुणाभिमानी पुरुष है। रजोगुणके प्राधान्यसे इसे 'ब्रह्मा', सत्त्वगुणके प्राधान्यसे 'विष्णु' एवं तमोगुणकी अधिकतासे 'शिवं के नामसे कहा जाता है। जिस प्रकार एक अकेला गुण कभी नहीं रह सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिवके एकाकीपनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिये 'एका मूर्तिस्त्रयो देवाः' कहा जाता है। ऐसी स्थितिमें किसीको बड़ा या छोटा कहना अपराध ही है। एक ही भगवान महाविष्णु सृष्टि, स्थिति और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवका रूप धारण करते हैं—

५. ब्रह्माण्डरूपी पुरमें वर्तमान रहनेके कारण विष्णुभगवान्-की 'पुरुष' संज्ञा है—'विश्वसद्यानि चिदात्मनीश्वरे पूरणात्पुरुषता-मुपेयुषि'। प्राणियोंके शरीर भी पुर हैं—'प्राणिचक्रमखिलं च यस्य पू: ।'—( चिद्रगनचिद्रका ) कल्पान्तमें न ब्रह्माण्ड रहता है और न प्राणि-शरीर, तव भी उसे 'प्रमपुरुष' कहते हैं। उस दशामें भी ब्रह्म अपनी-अपनी शक्ति ( स्वथा—आनीदवातं स्वथ्या तदेकम् ) से समालिकित रहता है। यही शक्ति पुर है—

> पनो मतिर्महान् ब्रह्मा पूर्वेद्धिः ख्यातिरीश्वरः। प्रका संविचितिक्वैव मृतिश्च परिपास्यते॥

अन्यान्य देवताओंकी पूजाकी चर्चा करते हुए गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि उन-उन देवताओंकी पूजाके माध्यमद्वारा वह व्यक्ति मेरी ही, अर्थात् परमात्माकी ही पूजा करता है—

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥

( ९ । २३ )

'हे अर्जुन! यद्यपि सकाम पुरुष दूसरे-दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे भी यथार्थमें मेरी ही पूजा करते हैं। किंतु उनकी यह पूजा अज्ञानपूर्वक होती है। उन्होंने और भी कहा है—

भइं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न हु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥
(९।२४)

'क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका स्वामी तथा भोक्ता में ही हूँ। छोग मुझ अधियज्ञस्वरूप परमात्माको तत्त्वसे नहीं जानते, इसिल्ये अपनी पूजा और यज्ञके पूर्णफलको प्राप्त नहीं होते।' सारांश यह है कि पूजाकी ये सारी विधियाँ चाहे किसी भी देवता-विशेषके माध्यमसे क्यों न की जायँ, वे एक प्रकारसे उसी परमात्माको ही अपिंत होती हैं—यह स्वयं भगवान्ने अपने श्रीमुखसे कहा है।

अव एक प्रश्न यहाँ उपिश्यत होता है कि 'जब इतने अलग-अलग नाम और इतनी अलग-अलग पूजाएँ भी एक ही परमात्मासे सम्बन्ध रखती हैं, तब क्या उनमें परस्पर कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है १ इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। वे परमात्मा इतने विश्वाल हैं कि उनको पूर्णरूपसे जानना और समझना किसीके लिये भी सम्भव नहीं । सभी शास्त्रकारोंने परमात्माके नाम और गुणोंकी प्रशंसामें 'नेति-नेति' कह दिया है। उन्हीं परमात्माने जब अपना विराट् रूप अर्जुनको दिखलाया, तब उसकी विशालताको देखकर अर्जुन-जैसा पराक्रमी वीर भी भयभीत हो गया। परमात्माकी विशालता हमारे छोटे-से मिस्तिष्कमें समा नहीं सकती। परमात्माके अद्भुत शरीरमें यह सारा जगत् ओत-प्रोत है। हमारे मिस्तिष्कमें यह बुद्धि नहीं, आँखोंमें यह शक्ति नहीं कि हम परमात्माके इस दिव्य रूपको समझ और देख सकें। परमात्माकी इस विशालताको ही सर्वमुलभ वनानेके लिये इमारे ऋषियोंने उसका अलग-अलग विभाग करके गुणानुसार उसके अलग-अलग धाम वतला दिये हैं । लेकिन यथार्थमें परमात्माका इस प्रकार विभाजन सम्भव नहीं है और न उन वर्णित धामोंकी कोई सीमा ही है तथा न किसी सीमाद्वारा कोई धाम एक-दूसरेसे अलग किया गया है ।

गीतामें कहा गया है—

श्रविभक्तं च भूतेषु विभक्तमित्र च स्थितस्।

सूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभित्रणु च॥

(१३।१६)

'वे परमात्मा विभागरित एक रूपसे आकाशके सदृश परिपूर्ण होते हुए भी सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंमें पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं। वे ही एकमात्र जाननेयोग्य परमात्मा विष्णु-रूपसे सभी प्राणियोंको घारण और पोषण करनेवाले हैं, रुद्ररूपसे संहार करनेवाले हैं और ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाले हैं। अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं—

भादित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मस्तामसि नक्षत्राणामहं शशी॥ (गीता १०। २१)

"आदित्योंमं मैं विष्णु हूँ, ज्योतियोंमें मैं सूर्य हूँ, वायुओंमें मैं 'मरीचि' नामका वायु हूँ और नक्षत्रोंमें मैं चन्द्रमा हूँ।"

इस प्रकार सारे आकाशमें जो ये सूर्यलोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक और वायुलोक स्थित हैं, वे सब उसी एक परमात्माके अंश हैं, जो देखनेमें अलग-अलग प्रतीत होते हुए भी एक ही सूत्रमें पिरोये हुए हैं और एक ही परमात्मतत्त्वकी विशालता और व्यापकता बतलाते हैं, जो इस सारे ब्रह्माण्डमें फैला हुआ है।

यदि ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये गुणवाचक नाम एक ही परमात्माके हैं तो क्यों इन्हें अलग-अलग माना जाता है १ उनको अलग-अलग जानना और मानना परिस्थितियों के खाय भूल करना है । हमारे ऋ षियोंने सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण बतलाये हैं, जो समयपर किसी व्यक्ति-विशेषमें घटते-बढ़ते रहते हैं। ठीक यही दशा परमात्माके हन तीन नामोंके सम्बन्धमें भी है । रजकी विशेषतासे उत्पादनकी महत्ता होती है, तमकी विशेषतासे संहार-कार्यकी

विनाशार्थ गदा और यशाङ्गभूत मुसल धारण करते हैं। उनके कण्ठमें मायारूपी भूतमाला, उरोदेशमें चन्द्र-सूर्यरूपी श्रीवत्स और कौस्तुभ सुशोभित रहते हैं। मास्त उनकी गति है, वही गरुड़ है; बैलोक्यगामिनी लक्ष्मीदेवी उनकी प्रिया हैं—

शङ्खरूपेण चेमं **अविद्याविजयं** धारय। खङ्गस्तेऽस्तु सदा करे॥ भज्ञानष्छेदनार्थाय **का**कचक्रमिदं घोरं चक्रवद्वारयाच्युत। भधर्मराजघातार्थं गदां केशव ॥ धारय भूपरवसेतरपरमं यज्ञाङ्ग मुसकं तथा । मालेयं भूतमाला ते कण्ठे तिष्ठतु सर्वदा॥ श्रीवरसकौस्तुभौ चेमौ चन्द्रादित्यौ विधारय। मास्तस्ते गतिर्वीर गरुतमानु स च कीर्तितः॥ त्रेलोक्यगामिनी देवी लक्ष्मीस्तेऽस्तु सदा प्रिया ॥ ( वराहपुराण ३१ । १५—१८ ) जिनकी शक्तिसे भगवान् विष्णु शक्तिमान् हैं, जो उनकी आधार, आसन, निवासस्थान या पुर हैं, जिससे विष्णुकी संशा 'पुरुष' वनती है, उन जगदधीश्वरी महालक्ष्मीके चरणोंकी किरणें हमारे अशानान्यकारको दूर करें।

प्रवालानां दीक्षागुरुरिप च लाक्षारूगरुवां नियन्त्री वन्ध्कशुतिनिकरवन्ध्कृतिपद्धः। नृणामन्तर्ध्वान्तं निविद्यमपहत्तं तव किल प्रभातश्रीरेपा चरणरुचिवेषा विजयते॥

( लक्ष्मीकहरी, ७ )

'मूँगोंको रक्तिमा धारण करनेकी शिक्षा देनेवाली, महावरकी ललाईको मात करनेवाली, दुपहरियाके फूलकी चमकके साथ मेल-जोल करनेवाली तथा मनुष्योंके अन्तः-करणके घने अन्धकारका अपहरण करनेके लिये उषःकालकी शोभाके समान विराजमान आप (महालक्ष्मी) की चरण-कान्ति सर्वातिशायिनी है।'

## सर्वोपरि श्रीविष्णु

( लेखक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी पेडवोकेट )

जैसे परमात्माके गुण असंख्य हैं, वसे ही उनके नाम भी असंख्य हैं । उनका एक-एक नाम उनके एक-एक गुणका वाचक है और ये सारे-के-सारे नाम उन्हीं एक परमात्माके द्योतक हैं । जिस व्यक्तिने परमात्माके जिस गुणको देखा और अनुभव किया, उसीकी उसने प्रशंसा की । इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनके एक गुणकी प्रशंसासे उन्हें कोई दूसरा देवता मानने लगे । वह तो केवल एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर है, अनेक नहीं—यह सभी धर्मशास्त्र मानते हैं ।

जैसे परमात्माने इस जगत्की सृष्टि की है और नित्य अब भी सृष्टि कर ही रहे हैं, इसिलये उनका एक नाम 'ब्रह्मा' है । 'योऽखिलं जगित्मिर्माणेन बृंहति वर्धयित स्र ब्रह्मा ।' (जो सम्पूर्ण जगत्की निर्माणके द्वारा बृद्धि करे, उसका नाम 'ब्रह्मा' है । ), ठीक उसी प्रकार परमात्मा सारे जगत्में ब्याप्त हैं, इसिलये उनके व्यापकतारूपी गुणके कारण उनको 'विष्णु' कहा जाता है—'वेवेष्टि ब्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः—अर्थात् इस चराचर जगत्में व्यापक होनेके नाते परमात्माको 'विष्णु' कहा जाता है ।' वे ही परमात्मा इस जगत्का कल्याण भी करते

हैं, इसिलये उनका एक नाम 'शिव' भी हैं। 'रुद्र'का अर्थ है—रुलानेवाला । जैसे परमातमा अपने संहार-कार्यसे लोगोंको समय-समयपर रुलाते भी हैं, इसिलये उनका एक नाम 'रुद्र' भी है, उसी प्रकार परमातमाके अनन्त गुण होनेसे उनके नाम भी अनन्त हैं। सारांश यह है कि ये सभी नाम, चाहे वे किसी देश-विशेष या भाषामें क्यों न हों, उसी एक परमातमाके स्चक हैं, जो एक हैं, अनेक नहीं।

ये योड़ी-सी बातें परमात्माके नाम और गुणके विषयमें कही गयीं; किंतु ठीक ये ही बातें परमात्माकी पूजाके सम्बन्धमें भी हैं । बहुत-से लोग शास्त्रविहित विधियोंसे अलग-अलग पूजा भी करते हैं । कोई अपनेको शिवका उपासक बताता है तो कोई विष्णुका; कोई देवीकी प्रतिमाकी पूजा करता है तो कोई भूत-प्रेतकी; इसी प्रकार लोग अलग-अलग अपना-अपना पूजा-विधान बतलाते हैं और समय-समयपर एक-दूसरेकी निन्दा भी करते हैं; परंतु यदि यथार्थमें इसपर विचार किया जाय तो ऐसे लोगोंके कार्य केवल उनके भ्रम हैं ।

### 'सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति'

( लेखक--भीरैवानन्दकी गीड )

इक्काम्बरधरं विष्णुं शक्तिवर्णं चतुर्भुजस्। प्रसलवदनं ध्यायेत् सर्वविद्योपशान्तये॥ 'जीवनमें त्रिविध तापशान्त्यर्थं श्वेतवस्त्रधारी, शान्ताकार, चार भुजावाले, प्रसल्लमुख भगवान् विष्णुका ध्यान करना चाहिये। भारतमें विष्णुकी उपासना अनेकरूपा है, उनके आख्यान भी अनन्त हैं—

प्हरि अनंत हरि कया अनंता 1°

(मानस १।१३९। २५)

भगवान्का विराट् रूप यह समस्त ब्रह्माण्ड है । श्रुतिमें भाषा है—

'पुरुष एवेद्ध सर्वं यद्भृतं यच भान्यम्।' (यजुवेंद ११।२)

यह सव कुछ दृश्यमान भूत-भविष्यत् जगत् विष्णुमय है। पृथिवी विष्णुकी चरणस्थानीया है, आकाश नाभि, वासु प्राणरूप है, सूर्य-चन्द्रमा नेत्र, दिशाएँ कान, दुलोक सिर, अग्नि मुख, समुद्र वस्त्र है। यह समस्त विश्व उनके भीतर है। जलचर, यलचर, नभचर—सभी जीव उन्हींके रूप हैं। सैं न्यापक भगवान् विष्णुको नमस्कार करता हूँ—

न्दः पादौ यस्व नाभिर्वियद्युरिनलश्चनद्रस्यौं च नेन्ने कर्णावाद्याः शिरो धौर्मुसमिप दहनो यस्य वासोऽयमिक्सः। अन्तःस्यं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगिगनभवंदैत्यं चित्रं रंरम्यते तं त्रिशुवनवपुषं विष्णुमीशं नमाभि ध

'सर्वदेवमयो हरिः'—सूर्यः चन्द्रः अग्निः, वहणः इन्द्रः कुबेरः त्रसाः, शिव—ये सव देव भगवान्के ही रूप हैं। परंतु सूक्ष्म विचार करनेसे तथा स्वाध्यायशील पुरुषोंके उपदेशोंसे शात होता है, एक शक्ति है, एक ईश्वर है; केवल आवरण-मेदसे भिन्नता है, तत्त्वतः कोई भेद नहीं। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥ (गीता ४।११)

है पार्थ ! जो जिस भावनासे, जिस रूपमें मुझे भजते हैं, मैं उनको उसी रूपसे प्राप्त होता हूँ । इसी रहस्यको जानकर मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गको अपनाते हैं ।' इस संसारमें मनुष्य मानसिक सुख-शान्तिके लिये भिन्न-भिन्न देवी- देवताओंको पूजते हैं और उन्हें उसी रूपमें सिद्धि भी प्राप्त होती है—

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिर्द्धि यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुपे छोके सिद्धिर्भवति कर्मणा। (गीता ४ । १२)

भगवान् कहते हैं—मैं समस्त जगत्की उत्पत्ति तथा प्रकथ हूँ । मुझसे अतिरिक्त संसारमें कुछ है ही नहीं। उमस्त जगत्, सुर-नर-गन्धर्व—सभी सूत्रमें मणियोंके सहश सहूप ही हैं—

शहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ स्रपः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। (गीता ७ । ६-७)

वभी देवी-देवताओंकी पूजा, अर्चन, नमस्कार विष्णुकी पूजा और नमस्कार हैं। भगवान् उसी रूपमें उसकी अद्धा और निष्ठाके अनुरूप उसे प्राप्त होते हैं।

भगवान्के सर्वदेवमय विराट् रूपको देखकर अर्जुन विस्मयमें पड़ गये । श्रद्धावनत होकर स्तुति करते हैं—

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्त्रया भूतविद्रोषसंघान्।

जसाणसीपां कसळासनस्य-

मृषीं सर्वानुरगां ख्र दिन्यान् ॥ (गीता ११।१५)

हे देवाब्रिदेव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोंको और अनेक भूतविशेषोंको, कमलके आसनपर बेठे हुए ह्याको, शिवको तथा अन्य सभी ऋषियोंको और दिव्य नागोंको देखता हूँ। सभी देवता आपमें हैं और आप सभी देवोंमें हैं। एकादश रुद्ध, द्वादश आदित्य, आठ वसु, साध्यगण, मरुद्धण, पितर, यक्ष, गन्धवं सभी देव आपके रूप हैं। प्रभो ! आपसे भिन्न कुछ नहीं। जिधर देखता हूँ, उधर आप-ही-आप हैं। जैसी भावना (धारणा) है, वैसा ही रूप सामने है—

जिन्ह के रही मावना जैसी। प्रमु मूरित तिन्ह देखी तैसी॥

× × × × × × × × श्रिमत रूप प्रगटे तेहि काला। नया जोग मिले सबिह कृपाला॥ (मानस १। २४०। २; ७। ५-२३)

वि० मं० २०-

महत्ता होती है और सत्त्वकी विशेषतासे संसारका भरण-पोपण और रक्षण होता है, जिसको ऋषियोंने अपने निर्णयद्वारा सिद्ध भी किया है।

प्राचीन कथानक है-एक समय सरस्वती नदीके तटपर बहुत-से ऋषि-महर्षि और तपस्वी होग एकत्रित थे। उन लोगोंके वीच यही प्रसङ्ग था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव— इन तीनोंमें श्रेष्ठ कौन है। इसका परीक्षण करने और निर्णय लेनेका भार भृगुजीपर छोड़ा गया । भृगुजी तीनों देवोंसे क्रमशः मिले और अपने-अपने व्यवहारमें ब्रह्माजीने चष्टताका, शिवजीने कुद्धताका और विष्णुजीने क्षमाशीलताका परिचय दिया । भृगुजीने परीक्षणके उपरान्त निर्णय किया कि अशिष्ट व्यवहार करनेपर भी जो क्षमाशीलता दिखलाये, उसे ही महान् मानना चाहिये । अतः भगवान् विष्णु महान् हैं । ब्रह्माजी, शिवजी तथा विष्णुजीके व्यवहारमें भिन्नताका कारण क्या था ? भृगुजीने इसका इस तरह विवेचन किया कि ब्रह्माजी क्षुच्ध होकर उत्पादनका कार्य करते हैं, इसलिये ब्रह्माजीमें रजोगुणकी प्रधानता है। रजोगुणकी प्रधानताके कारण ही ब्रह्माजी स्ष्ट हुए । शिवजी कुद्ध होकर संहारका कार्य करते हैं, इसिल्ये वहाँ तमोगुणकी प्रधानता है । तमोगुणकी प्रधानताके कारण शिवजीमें क्रोधके लक्षण प्रकट हो गये। भगवान् विष्णु संसारका पालन करते हैं, तभी तो कोधके स्थानपर उन्होंने क्षमाका परिचय दिया, इसिल्ये इनमें विशेष सत्त्वगुणकी प्रधानता है। इस प्रकार भृगुजीने ब्रह्मा, शिव और विष्णु—इन तीनों महान् विभृतियोंका अलग-अलग परिचय पाकर भृषि-महर्षियोंको सूचित किया कि अपने-अपने गुणोंके कारण विष्णुभगवान् ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

सत्त्वं सुन्ते संजयित रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥ (गीता १४।९)

ंहे अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है, रजोगुण कर्ममें लगाता है और तमोगुण ज्ञानको दक करके प्रमादमें लगाता है।

इन तीनों गुणोंमें जन्न, जैसे संयोग होता है, वैसे ही उसका प्रभाव देखनेमें आता है। अतएव इन्हीं गुणोंके संयोगसे समय-समयपर जो परमात्माके अलग-अलग कार्य देखनेमें आते हैं, उनके द्वारा इनको अलग-अलग परमात्माके रूपमें मानना या उनका परस्पर विलगाव करना यथोचित और युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार सत्त्वगुणकी अधिकताके कारण भगवान् विष्णु ही सर्वोपरि हैं।

# विष्णुभक्तोंके मुक्ति करतलगत रहती है

संसारसागरं तर्तुं य इच्छेन्मुनिपुङ्गव। स अजेद्धरिभक्तानां भक्तान् वै पापहारिणः॥ दृष्टः स्मृतः पूजितो वा ध्यातः प्रणमितोऽपि वा। समुद्धरित गोविन्दो दुस्तरात् भवसागरात्॥ स्वपन् भुञ्जन् व्रजंस्तिष्ठन्नुत्तिष्ठंश्च वदंस्तथा। चिन्तयेद् यो हरेर्नाम तस्मै नित्यं नमो नमः॥ अहो आग्यमहो भाग्यं विष्णुभिक्तिरतातमनाम्। येषां मुक्तिः करस्थैव योगिनामपि दुर्लभा॥

( नारदपुराण, पूर्व० ३९। ५-८)

जो संसार-सागरके पार जाना चाहता हो, वह भगवद्भक्तोंके भक्तोंकी सेवा करे; क्योंकि वे सब पापोंको हर लेनेवाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान् गोविन्द दुस्तर भवसागरसे उद्धार कर देते हैं। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान् विष्णुके नामका चिन्तन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार है। जिनका मन भगवान् विष्णुकी भक्तिमें अनुरक्त है, उनका अहोभाग्य है, अहोभाग्य है; क्योंकि योगियोंके लिये भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तोंके हाथमें ही रहती है।

भूमिका निवींज समाधिके साथ महावादसे सम्बद्ध है । वे दोनों वाद योगगम्य हैं, तर्कगम्य नहीं । मेंसे ब्रह्मवादके प्रचारका शेय श्रीशंकराचार्यको है, वैसे ही ईश्वरवादके प्रचारका श्रेय महामनीषी भगवान् व्यासजीको है। यदि ईश्वरवाद उत्तरमीमांसा-दर्शन अथवा वेदान्त-दर्शनका विरोधी ही होता तो वे अठारह पुराणोंकी रचनामें काल-व्यय नहीं करते । समस्त पुराण वेदके अनुगामी होनेके कारण प्रामाणिक हैं । वे ईश्वरके अवतारींका अमर इतिहास हैं, फलतः उनको धनित्यलीलाग्रन्यः भी कह सकते हैं। उन नित्यलीलाग्रनथोंकी विशिष्टता यह है कि उनमें राक्तिसहित सगुण ईश्वरके समस्त अवतारोंकी अगणित कीडाओंका समावेश हो गया है । यद्यपि लीलाएँ तो वे ही होती हैं, तथापि भावुक भक्त अपने-अपने विभिन्न दृष्टिकोणके कारण उनमें अपने-अपने इष्की लीलाके दर्शन करते हैं। प्रायः धर्म, अर्थ और कामके प्रति आकृष्ट होनेवाले सामान्य जन-समुदायके लिये पुराणींका प्रणयन किया गया है, तथापि उनकी उत्कृष्टता यह है कि उनमें भोक्षः नामक चौधे पुरुषार्थको भी समुचित स्थान और न्याय प्रदान किया गया है । वेद, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भगवद्गीता आदि उच्चकोटिके प्रन्थोंमें जिन तथ्योंका वर्णन संक्षेपरूपमें किया गया है, उन्हीं तथ्योंका वर्णन पुराणोंमें चिद्धान्तों एवं उत्तम उदाहरणोंके साथ विस्तारपूर्वक हुआ है। इसीलिये वे भेदबुद्धिके साधकोंको भी अपनी ओर आकृष्ट कर सके हैं । समस्त पुराण सेश्वर सांख्यका प्रतिपादन करनेवाले हैं, अतएव वे भाव-प्रधान एवं रस-माधुर्यके महानिधान हैं।

सत्त, रजस् और तमस्—ये त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके तीन गुण हैं। इनमें सत्त्वगुणके अधिष्ठाता श्रीविष्णु, रजोगुणके अधिष्ठाता श्रीब्रह्माजी और तमोगुणके अधिष्ठाता श्रीब्रह्माजी और तमोगुणके अधिष्ठाता श्रीमहेश हैं। ये तीन ही कमशः सृष्टिके संरक्षण, सर्जन एवं संहारका कार्य करते हैं। जैसे एक ही प्रकृतिके तीन गुण हैं, वैसे एक ही श्रीपुरुषोत्तमके तीन ऐश्वर्य हैं। वे ही कमशः श्रीविष्णु, श्रीब्रह्मा और श्रीमहेशका स्वरूप घारण करके कार्य करते हैं। समस्त देवोंमें इन्हीं तीन देवोंकी प्रधानता मानी गयी है। इनका सामध्य भीपुरुषोत्तमकी अपेक्षा सीमित है; नयोंकि ये केवल एक ही गुणके अधिष्ठाता हैं और भीपुरुषोत्तम तो तीनों गुणोंके अधिष्ठाता हैं। विष्णुपुराणमें भीविष्णुको सौर श्रिवपुराणमें

श्रीशिवको 'श्रीपुरुषोत्तम' माना गया है । वे ही परात्पर ब्रह्म हैं । देवीभागवतमें माँ शक्तिको परात्पर ब्रह्म माना गया है ।

श्रीमद्भागवत (१।२।११) में 'भगवान्' शब्दकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—''तत्त्वदर्शी ज्ञानीजन ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित अखण्ड अद्वितीय सिचदानन्दस्वरूप ज्ञानको ही 'तत्त्व' कहते हैं, उसीको कोई 'परमात्मा', कोई 'मगवान्'के नामसे पुकारते हैं।'' ब्रह्मसूत्र (१।२) में कहा गया है—''जिससे इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, वही 'परमात्मा' है।'' तेत्तिरीय श्रुति (३।१) भी यही कहती है। योगसूत्र (१।२४) में कहा गया है—''वलेश (अविद्या, अस्पिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश), कर्म (पाप-पुण्य), विपाक (पाप-पुण्यके फल अर्थात् जाति, आयु और भोगरूप सुख-दु:ख) और आशय (सुख-दु:खके योगसे जन्य नाना प्रकारकी वासना)—इनसे असम्बद्ध जो जीवरूप अन्य पुरुषोंसे भिन्न उत्तम पुरुष है, वही 'ईश्वर' है।''

#### 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।'

भक्तराज अर्जुनने श्रीभगवान्से विनम्न विनती की थी —'हे योगेश्वर प्रभो ! मेरे लिये अपने अविनाशी स्वरूपका दर्शन यदि आप शक्य मानते हैं तो मुझे उसका दर्शन कराइये ।' (गीता ११ | ४)

श्रीभगवान् उनकी प्रार्थनाका उत्तर यों देते हैं—'त् मुझे इस चर्मचक्षुद्वारा देख नहीं सकता, अतः में तुझे दिश्यचक्षु प्रदान करता हूँ। उससे तू मेरा ईश्वरीय योग-सामर्थ्य देख।' (गीता ११।८) शास्त्रज्ञानसे उद्भूत होनेवाली सूक्ष्म हृष्टिको 'दिव्यचक्षु' कहना समीचीन नहीं है; क्योंकि शास्त्रज्ञान तो अधिकांश पण्डितोंमें होता है, परंतु उनकी हृष्टिमें 'समता' नहीं, बल्कि 'विषमता' ही होती है। दिव्य-चक्षु तो प्रभुके परमानुग्रहसे योगीको ही प्राप्त होती है। वह जिस योगीको सम्प्राप्त होती है, वही भगवान्के विश्व-रूप एवं उनकी अवतार-लीलाओंका दर्शन कर सकता है।

सबीज समाधिकी एक भूमिकामें साधकको अपने आराज्यदेवसहित अन्य देव-देवियों तथा ऋषि-मुनियोंके दर्भन होते हैं। मोगदर्भन (२।४४) में कहा गया है-

जैसे नाटकीय रङ्ग-मञ्चपर एक दीपात्र आवरण-भेद्खे अनेक एपमें अपना अभिनय प्रस्तुत करता है, वस्तुतः उसमें कोई अन्तर नहीं, वैरो ही भगवान् विष्णुके चौबीस अवतारोंकी लीला है—

मत्स्यादवकच्छपनृसिंहवराहहंस-

राजन्यविप्रविव्यधेषु कृतावतारः। पासि नस्त्रिभुवनेश यथाधुनेश थारं शुदो हर चदूत्तम वन्दनं ते ध ( श्रीमद्गागवत १०। २। ४०)

भगवान्के मत्स्य हयगीव, कच्छपः वराह, इंस, श्रीराम, परशुराम तथा वामन आदि अनेक अवतार हैं । उन रूपोंमें, हे त्रिमुवनरक्षक भगवन् । ष्मापका वन्दन है; आप कृपया भू-भारका हरण करें। अतः सभी देवोंका अर्चन-पूजन विष्णुका ही अर्चन पूजन है। जिस प्रकार आकारांसे गिरा हुआ जल चाहे लहाँ हो, जिस नदी, सरोवर, जल-थलमें हो, अन्ततः बहता-वहता जायगा समुद्रमें ही, समुद्रके अतिरिक्त उलकी अन्य गति नहीं है, वैसे ही सब देवोंको किया गया नमस्कार विष्णुको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है; क्यों दि सम्पूर्ण विश्व ही उनका मूर्तरूप है, वे सर्वव्यापी होनेके कारण सहामूर्ति हैं, ज्ञानघन होनेके कारण तेजोमय-विग्रह हैं, निराकार- रूपमें वे अपूर्त एवं अन्यक हैं। अनेक रूपोंमें म्यक होनेकै फारण ये अनेकमूर्ति अथवा शतमूर्ति हैं और शतमूर्ति होनेके कारण ही शतानन भी हैं।

आफाशात् पतितं तोयं यथा गण्डति सागरम्। गरकति ॥ सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति ( प्रपन्नगीता )

> × ×

विस्वमृतिर्महामृतिर्दितम्तिरमृतिरमृतिमान् **पातमृतिः** गताननः 🕷 **अ**नेकमूर्तिरम्यकः ( विग्णुसहस्रनाम ९०)

व्यतः निगमागमका सिद्धान्त है—'तत्त्रमसि'। भगवान् विण्णु ही शैवोंके शिव हैं, वेदान्तियोंके ब्रह्म हैं, वौद्धोंके बुद हैं, जैनियोंके अईत् हैं, मीमांसकोंके कर्म हैं और नैयायिकोंके कर्ता हैं। सभी सम्प्रदाय अनेक रूपोंमें उन्हीं के उपासक हैं, उनसे भिन्न दुःछ नहीं है-

यं फ़्रीवाः समुपासते जिव इति महोति वेदान्तिनी दौर् बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अहं दित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्धातु वान्छितफलं ब्रैलोवयनायो हरिः॥

( इनुमन्नाटक १।३)

# भगवाच् विष्णु और समावि

( क्रेन्ड्य- ज्दासीन प्यामी श्रीकृपाश्वानन्दवी )

तत्त्वज्ञानके प्रन्योंका अध्ययन करनेवाले साकार ईश्वरकी भावना नहीं कर सकते और भक्तलोग ऐसी भावना करते हैं तो उसे वे सह नहीं सकते । उसमें उनका दोष नहीं है। क्योंकि वहाँ तर्ककी गति नहीं है । वहाँ तो केवल योगका ही अवलम्बन लेना पड़ता हैं । बौद्ध ईश्वरको नहीं मानते, परंतु देव-देवियोंको मानते हैं और उनके साक्षात्कारके लिये उपासना भी करते हैं। बौद्ध-तन्त्रोंमें उसके लिये असंख्य उपायोंका वर्णन भी है।

अब इस प्रथम पक्षके साथ श्रीआद्यशंकराचार्यजीके द्वितीय पक्षको भी हम देख लें । वे अद्वैतमतके अद्वितीय प्रवर्तक थे, फिर भी उन्होंने देव-देवियोंके असंख्य स्तोत्रोंकी रचनाएँ की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी परम्परामें पञ्चदेवोंकी और कहीं-कहीं छः देवोंकी उपासनाकी प्रथा भी डाली है । 'श्रीकृष्णाष्टक'में उन्होंने कहा है—'जिनके ध्यान विना मनुष्य पशुयोनिको प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान विना लोगोंको जन्म मृत्युका भय होता है और

जिनके सरण विना सेकड़ों कीट-योनियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे बरणागतवरचलः सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी श्रीकृष्णचन्द्र मेरी ऑंखोंके विषय हों । यहाँ सारण रखनेयोग्य बात यह है कि श्रीआचार्यश्रेष्ठने श्रीकृष्णचन्द्रके साक्षात्कारके छिपे उरकृष्टा अभिव्यक्त की है।

अब इस इस उम्बन्बमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तृतीय पर पर भी दृष्टिपात करेंगे तो समुचित ही होगा । उत्तरमीमांसा-दर्शन अथवा वेदान्त-दर्शनके सूत्रकार भगवान् व्यासनी 🕻 । उन्होंने मोक्षार्थियोंके लिये 'वेदान्त-दर्शन'को सूत्रोंमें प्रियत किया है। किंतु अठारह पुराणोंकी रचनाएँ विस्तारपूर्वक की हैं । उनमें उन्होंने सेश्वर सांख्यका ही प्रतिपादन किया है। फिर भी उसका निरीश्वर सांख्यमें अन्तर्भाव करके दोनोंको एक-दूसरेका अङ्ग दिखलाया हैं। इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मवादके अन्तर्गत ईश्वरवाद समाया हुआ है । उन दोनों वादोंमें संवाद हैं, विवाद नहीं । योगकी मध्य भूमिका सबीज समाधिके साथ ईश्वरवादसे और योगकी अन्तिम

# देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्का व्यावहारिक तथा पारमार्थिक स्वरूप

( लेखक-श्रीश्रीराममाधन चिंगले, एम्० ए० )

सर्वसाधारणरूपसे हिंदू-धर्मके तथा विशेषरूपसे वैष्णव सम्प्रदायके परमाराध्य प्रभु श्रीविष्णुभगवान्की महिमा इस पुण्यभूमि भारतवर्षमें वैदिक कालसे चली आ रही है। वेद इस बातके साक्षी हैं कि आपने तीन डगोंमें तीनों लोकोंको नाप लिया था । इसलिये आप 'त्रिविकम', 'उरक्रम' (लंबी डगोंवाले ) तथा 'उचगाय' (बहुस्तुत ) आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। 'ऐतरेय ब्राह्मण'में समस्त देवगणोंमें आपको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है--'अिंसर्वे देवानामवमो विष्णुः परमः।' आपका 'परमपद' वेदोपनिषदोंमें वर्णित है । 'कठोपनिषद्'में इम आपके परमपद या परमधामका वर्णन इन शब्दोंमें पाते हैं-- 'तद् विष्णोः परमं पदम्।' (कठोपनिषद् १ |३ |९) त्रिमूर्ति ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) में आपकी प्रधान ता सुविदित है। इसका एक कारण तो स्पष्ट है। सृष्टिकी उत्पत्ति तथा संहार करना इतना कठिन नहीं, जितना कि उसका रक्षण तथा भरण-पोषण करना । सत्त्वगुण-प्रधान होनेके कारण यह काम आपका ही है । इसके लिये आपको मानव-तन धारण करके समय-समयपर अवतार भी ग्रहण करना पड़ता है। महर्षि भगके द्वारा ली गयी त्रिदेवोंकी परीक्षांसे भी आपकी श्रेष्ठता चिद्ध हो चुकी है। इसका चिह्न आज भी आप श्रीवत्स-रूपसे घारण किये हुए हैं। वह मानो आपकी श्रेष्ठताका षीता-जागता प्रमाणपत्र है। श्रीदेवी लक्ष्मीजीने भी आपको वरण करते समय अनेकानेक दुर्घर कसौटियाँ लगायी थीं, जिनपर आप पूरी तरहसे खरे उतरे।

अनन्त कल्याण-गुणोंके निघान, महामङ्गलमय श्रीविष्णु-भगवान्के दिव्य श्रीविग्रहकी नयनाभिराम, भुवनमनोहर श्रोंकी सुप्रसिद्ध है, जिसे देखते हुए सगुणोपासक भक्तजनोंके नेत्र कभी नहीं अघाते। यथा—

सशङ्खचकं सिकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरहेक्षणम् । सहारवक्षःस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विण्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥

'उन चतुर्भुज भगवान् विष्णुको मैं सिरसे प्रणाम करता हूँ, जो शहु-चक्र धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलोंसे विभूषित हैं, पीताम्बर पहने हैं, सुन्दर कमल्से जिनके नेत्र हैं और दिनके वश्वःस्त्रलमें वनमालासहित कीस्तुभमणिकी अन्दी शोभा है। आपकी इस प्रकारकी सगुण मूर्तियाँ तथा चित्र मन्दिरों और भावुक भक्तोंके घरोंमें बहुतायतसे देखनेको मिलते हैं।

आप शरणागतवत्सल और करणाके सागर होनेके कारण भक्तोंके और आर्त्तजनोंके एकमेव शरण्य और आशास्थान हैं। आपकी स्तुति, सम्पूजन एवं नामस्मरणादिसे समस्त पातक भस्म हो जाते हैं। स्कन्दपुराण कहता है—

स्तुत्वा विष्णुं वासुदेवं विपापो जायते नरः। विष्णोः सम्पूजनान्नित्यं सर्वपापं प्रणश्यति॥

'सर्वव्यापक श्रीविष्णुभगवान्का स्तवन करनेसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है और नित्यप्रति उनका पूजन करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।

मनुष्यका मलिन अन्तःकरण ही समस्त अनर्थोंका मूल है । साबुन तथा पानीसे शरीर शुद्ध हो जायगा, किंतु अन्तः-करणकी शुद्धि नहीं होती--'न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा।' श्रीविष्णुभगवान्के चिन्तनमें उसे शुद्ध करनेकी सामर्थ्य है -'मानसं स्नानं विष्णुचिन्तनम् ।' पद्मपुराणके अनुसार 'जो कमलनयन श्रीभगवान्का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर-उभयत्र पवित्र हो जाता है-यः सारेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः अचिः ॥' 'आप पवित्रोंमें भी पवित्र और मङ्गलोंमें भी मङ्गल हैं---पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् ।' तीर्थादिकोंमें भी पवित्र करनेकी शक्ति आपके ही कारण है। आप अपने भक्तींपर कृपावान होकर अपने स्वरूपके यथार्थ ज्ञानसे भवबन्धके हेतुभूत सविलास अज्ञान-की निवृत्ति कर देते हैं। अतएवं आपसे बढ़कर पवित्र तथा मङ्गलमय और कौन हो सकता है। जिसके दृदयमें मङ्गलायतन भगवान् श्रीहरि विराजते हैं, उसके हिस्सेमें कभी कोई अमङ्गल नहीं आ सकता। स्कन्दपुराण कहता है---

सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः॥

'निनके हृदयमें समस्त मङ्गलेंके स्थान भगवान् श्रीहरि विराक्ते हैं, उन्हें कभी किसी कार्यमें कोई अमङ्गल प्राप्त नहीं होता।'

交流

'स्वाध्यायसे इष्ट देवताका साक्षात् होता है । सम्प्रज्ञात योगकी इस भूमिकामें ही भक्त अर्जुनने 'विश्वरूपदर्शन' किया था । सम्प्रज्ञात योगमें भक्त और भगवान्का देत तथा असम्प्रज्ञात योगमें जीव और शिवका ऐक्य होता है। ·विष्णुपुराणः ( ६ | ७ | ४७-५४ )में केशिन्त्रज खाण्डिक्यसे कहते हैं--''राजन् ! चित्तका शाश्रय व्रदा है, जो स्वभावतः साकार और निराकार तथा सगुण भौर निर्गुणरूपसे दो प्रकारका है । नरेश । जनतक सांसारिक पदार्थोंका भिन्नरूपसे ज्ञान और कर्म सम्पूर्णतया क्षीण नहीं हो जाते, तवतक भिन्नदृष्टि रखनेवाले मनुष्यको पखहा और जगत्की भिन्नता प्रतीत होती है; किंतु जिस ज्ञानमें सम्पूर्ण भेद श्चान्त हो जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करनेयोग्य है, वही 'ब्रह्मज्ञान' कहलाता हैं। वही परमात्मा विष्णुका 'अरूप' नामक परमरूप है, जो उसके **'विश्वरूप'से विलक्षण है । राजन् ! साधकजन आरम्भमें** उस रूपका चिन्तन नहीं कर सकते, इसिलये उन्हें शीहरिके विश्वमय स्थूलरूपका ही चिन्तन करना चाहिये। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् परब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुका उनकी श्वक्तिसे सम्पन्न 'विश्व' नामक रूप है। " ALCONOMICA COM

एक अन्य स्थानपर 'विष्णुपुराण' ( ६ । ७ । ७३-७८ )में कहा गया है-- 'साधकको आत्मशुद्धिके लिये भगवान् विस्वरूपके उस सर्वपापविनाशक रूपका चिन्तन करना चाहिये । जिस प्रकार वायुसहित अप्रि ऊँची ज्वालाओंसे युक्त होकर शुब्क तृणसमूहको जल डालता है। उसी प्रकार चित्तमें स्थित हुए भगवान् विष्णु योगियोंके समस्त पाप भस्म कर देते हैं। इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवान विष्णुमें चित्तको स्थिर करे, यही 'शुद्ध धारणा' है । ( सर्वीज समाधिको 'सालम्व समाधि' भी कहते हैं । इसमें घारणा और घ्यानके कारण केवल एकाप्रता वनी रहती है, फल्तः मनका अस्तित्व भी वना रहता है । निर्वांज समाधिको निरालम्ब समाधि भी कहते हैं। इसमें न धारणा होती है, न ध्यान। फलतः योगीका निर्वासनिक वना हुआ मन शनैः-शनैः अपने कारणमें विलीन हो जाता है । ) तीनों भावनाओं हे अतीत भगवान् विष्णु ही योगिजनोंकी मुक्तिके लिये चल-अचलरूप चित्तके उत्तम आश्रय हैं । भगवान्का यह सगुण-साकार रूप चित्तको अन्य अवलम्त्रनोंसे निस्सृह कर देता है । अर्थात् उसे पुनः दूसरे आश्रयकी आवश्यकता ही नहीं रहती।

## सदा भगवान् नारायणका ही ध्यान करना चाहिये

नमामि नारायणपादपङ्कजं ऋरोपि नारायणपूजनं सदा। वदामि नारायणनाम निर्मछं स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम्॥ नारायणेति मन्त्रोऽस्ति **दाग**स्ति वशवर्तिनी । पतन्तीत्येतदद्भुतम् ॥ घोरे. नरके बालोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। इदमेकं छुनिष्यन्नं ध्येयो नारायणः आकाशात्पतितं तोयं गच्छति यथा सागरस् । प्रति सर्व देवनमस्कारः गच्छति ॥ केशवं

(पाण्डवगीता)
में नारायणके चरणारिवन्दोंको नमस्कार करता हूँ, नारायणकी ही नित्य पूजा करता हूँ, नारायणके निर्मल नामका उचारण करता हूँ और नारायणके अन्यय तत्त्वका स्मरण करता हूँ । नारायणरूप मन्त्रके रहते हुए और वाणीके स्वाधीन रहते हुए भी लोग नरकमें गिरते हैं—यह बड़ा आश्चर्य है । सभी शास्त्रोंका मन्थन करके, तदनुसार बारंबार विचार करके, यही सार निकाला गया है कि सदैव नारायणका ही ध्यान करना चाहिये । जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल अन्तमें समुद्रमें ही जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवोंके प्रति किया गया नमस्कार भगवान् केशवके ही पाष जा पहुँचता है।

RE-CONTINUES (CO

# देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्का व्यावहारिक तथा पारमार्थिक स्वरूप

( लेखक-श्रीश्रीराममाधव चिंगले, एम्० ए० )

सर्वसाधारणरूपसे हिंदू-धर्मके तथा विशेषरूपसे वैष्णव **ए**म्प्रदायके परमाराध्य प्रभु श्रीविष्णुभगवान्की महिमा इस पुण्यभूमि भारतवर्ष में वैदिक कालसे चली आ रही है। वेद इस बातके साक्षी हैं कि आपने तीन डगोंमें तीनों लोकोंको नाप लिया था । इसलिये आप 'त्रिविकम', 'उरुक्रम' (लंबी डगोंवाले ) तथा 'उचगाय' (बहुस्तुत ) आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। 'ऐतरेय ब्राह्मण'में समस्त देवगणोंमें आपको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है--'अभ्निचें देवानामवमो विष्णुः परमः।' आपका 'परमपद' वेदोपनिषदोंमें वर्णित है । 'कठोपनिषद्'में हम आपके परमपद या परमधामका वर्णन इन शब्दोमें पाते हैं-- 'तद् विष्णोः परमं पदम्।' (कठोपनिषद् १ ।३ । ९) त्रिमूर्ति ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) में आपकी प्रधान ता सुविदित है। इसका एक कारण तो स्पष्ट है। सृष्टिकी उत्पत्ति तथा संहार करना इतना कठिन नहीं, जितना कि उसका रक्षण तथा भरण-पोषण करना । सत्त्वगुण-प्रधान होनेके कारण यह काम भापका ही है। इसके लिये आपको मानव-तन धारण करके समय-समयपर अवतार भी ग्रहण करना पड़ता है। महर्षि भगके द्वारा ली गयी त्रिदेवोंकी परीक्षांसे भी आपकी श्रेष्ठता बिद्ध हो चुकी है। इसका चिह्न आज भी आप श्रीवत्स-रूपसे घारण किये हुए हैं। वह मानो आपकी श्रेष्ठताका षीता-जागता प्रमाणपत्र है। श्रीदेवी लक्ष्मीजीने भी आपको बरण करते समय अनेकानेक दुर्धर कसौटियाँ लगायी थीं, निनपर आप पूरी तरहसे खरे उतरे।

अनन्त कल्याण-गुणोंके निधान, महामङ्गलमय श्रीविष्णु-भगवान्के दिन्य श्रीविग्रहकी नयनाभिराम, भुवनमनोहर शौंकी सुप्रसिद्ध है, जिसे देखते हुए सगुणोपासक भक्तजनोंके नेत्र कभी नहीं अघाते। यथा—

सशङ्खचकं सिकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरहेक्षणम् । सहारवक्षःस्यलकौस्तुभित्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥

'उन चतुर्भुज भगवान् विष्णुको में िएसे प्रणाम करता हूँ, जो शङ्क-चक्र धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलोंसे विभूषित हैं, पीताम्बर पहने हैं, सुन्दर कमल-से जिनके नेत्र हैं और दिनके वक्षः स्थलमें वनमालासहित कौरतुभमणिकी सन्दी शोभा है। आपकी इस प्रकारकी सगुण मूर्तियाँ तथा चित्र मन्दिरों और भावुक भक्तोंके घरोंमें बहुतायतसे देखनेको मिलते हैं।

आप शरणागतवत्सल और करणाके सागर होनेके कारण भक्तोंके और आर्त्तजनोंके एकमेव शरण्य और आशास्थान हैं। आपकी स्तुति, सम्पूजन एवं नामस्मरणादिसे समस्त पातक भस्म हो जाते हैं। स्कन्दपुराण कहता है—

स्तुत्वा विष्णुं वासुदेवं विपापो जायते नरः। विष्णोः सम्पूजनान्नित्यं सर्वपापं प्रणश्यति॥

'सर्ववयापक श्रीविष्णुभगवान्का स्तवन करनेसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है और नित्यप्रति उनका पूजन करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।

मनुष्यका मलिन अन्तःकरण ही समस्त अनर्थोंका मूल है । साबुन तथा पानीसे शरीर शुद्ध हो जायगा, किंतु अन्तः-करणकी ग्रुद्धि नहीं होती--'न वारिणा ग्रुध्यति चान्तरात्मा।' श्रीविष्णुभगवान्के चिन्तनमें उसे शुद्ध करनेकी सामर्थ्य है--'मानसं स्नानं विष्णुचिन्तनम् ।' पद्मपुराणके अनुसार 'जो कमलनयन श्रीभगवान्का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर-उभयत्र पवित्र हो जाता है-यः सारेत् पुण्डरीकाक्षं स बाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥' 'आप पवित्रोंमें भी पवित्र और मङ्गलोंमें भी मङ्गल हैं-पिवत्राणां पिवत्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् ।' तीर्यादिकोंमें भी पवित्र करनेकी शक्ति आपके ही कारण है। आप अपने भक्तोंपर कृपावान होकर अपने स्वरूपके यथार्थ ज्ञानसे भवबन्धके हेतुभूत सविलास अज्ञान-की निवृत्ति कर देते हैं। अतएवं आपसे बढ़कर पवित्र तथा मङ्गलमय और कौन हो सकता है। जिसके हृदयमें मङ्गलायतन भगवान् श्रीहरि विराजते हैं, उसके हिस्सेमें कभी कोई अमङ्गल नहीं आ सकता। स्कन्दपुराण कहता है---

सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः॥

'जिनके हृद्यमें समस्त मङ्गलेंके स्थान भगवान् श्रीहरि विरान्ते हैं, उन्हें कभी किसी कार्यमें कोई अमङ्गल प्राप्त नहीं होता।' सगुण-उपासकमें प्रचलित आपके अमित-महिमा-सम्पन्न उपर्युक्त सगुण-रूपके अतिरिक्त आपका तात्त्विक स्वरूप भी द्रष्टव्य है । वह निम्न क्लोकोंमें उत्तमताके साथ विश्रद किया गया है—

नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परम्॥ (नारायणोपनिषद्९।८)

'नारायण परमज्योति हैं, नारायण परमात्मा हैं, नारायण परम ब्रह्म हैं, नारायण परमतत्त्व हैं।

नारायणः परोऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः। ब्रह्मस्वरूपी भगवाननादिः सर्वसम्भवः॥ (विष्णुपुराण १।४।४)

भगवान् नारायण पर हैं, अचिन्त्य हैं, ब्रह्मा-शिव आदि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि हैं और सबके उत्पत्तिस्थान हैं।

तत्त्वतः एक होते हुए भी सृष्टिके संदर्भमें आप संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव-नामक तीन संज्ञाओंको प्राप्त होते हैं—

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकास्। स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः॥ (विष्णुपुराण १ । २ । ६६ )

प्रह्लादजी आपके इस त्रिमूर्तिस्वरूपको नमस्कार करते हैं—

ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः। रुद्गरूपाय फल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये॥ (विष्णुपुराण १।१९।६६)

अपनी त्रिगुणात्मिका मायाद्वारा आप सृष्टि-रचनाकालमें तीन क्या, अनन्त रूप धारण करते हैं; फिर भी तत्त्वतः आप एक ही रहते हैं। व्यवहारमें भी हम देखते हैं कि एक ही मुख्य राजसत्ता कार्य और अधिकारभेदसे प्रधानमन्त्रीसे लगाकर सिपाहीतक अनेकानेक रूपोंमें विभक्त होती है। किंतु तत्त्वतः वह एक ही है। प्रस्तुत संदर्भमें भारतीय देवतावादकी एक विशेषता ध्यानमें रखनी चाहिये। वह यह है कि विभिन्न देवताओंके उपासनागत स्वरूप पृथक् होते हुए भी सबका तात्विक स्वरूप एक ही है। इसी आश्रयसे अत्यन्त प्राचीन कालसे हमारा ऋग्वेद (१।१६४।४६) कहता चला आ रहा है—'एकं सद् विमा बहुधा वदन्ति।' यही धर्म तथा अध्यात्मके क्षेत्रमें अध्यात्ममूलक भारतीय संस्कृतिकी सहिष्णुताका परम रहस्य है। यही उसके द्वारा विभको दिया हुआ सर्वधर्मसमन्वयका महामन्त्र है।

प्रकृतका अनुसरण करते हुए हम श्रीविष्णुभगवान्के तात्त्विक स्वरूपका थोड़ा और विचार कर हों। कार्य-कारणके अमेदके सिद्धान्तानुसार चराचर सृष्टिमें जो कुछ उपलब्ध होता है, तत्त्वतः वह सब श्रीभगवान् ही हैं। मेद तो बहिर्दर्शी अज्ञानियोंकी दृष्टिमें होता है। ज्ञानी पुरुष तो सर्वत्र आपके ही दर्शन करते हैं। परमभागवत श्रीप्रह्लादजीने श्रीमन्द्रागवतमें इस रहस्यको बहुत ही उत्तमताके साथ विश्वद किया है—

प्फस्त्वमेय जगदेतदमुप्य यत् त्व
माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्र।

ध्या गुणन्यतिकरं निजमाययेदं

गानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः॥

रवं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो

माया यदात्मपरवुद्धिरियं द्यापार्था।

यद् यस्य जन्ए निधनं स्थितिरीक्षणं च

तद् वे तदेव वसुकालवदष्टितवीः॥

(७।९।३०-३१)

'भगवन् ! यह सम्पूर्ण जगत् एकमात्र आप ही हैं। क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्तमें आप ही अवधिके रूपमें रहेंगे और मध्यमें इसकी प्रतीतिके रूपमें भी केवल आप ही हैं। आप अपनी मायासे गुणोंके परिणामस्वरूप इस जगत्की सृष्टि करके इसमें पहलेंसे विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी लीला करते हैं और उन गुणोंसे युक्त होकर अनेक प्रतीत हो रहे हैं। भगवन् ! यह जो कुछ कार्य-कारणके रूपमें प्रतीत हो रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने-परायेका भेद-भाव तो अर्थहीन शब्दोंकी माया है; क्योंकि जिससे जिससे जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है, वह उसका स्वरूप ही होता है—यथा वीज और वृक्ष कारण और कार्यकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न हैं तो भी गन्ध-तन्मात्राकी दृष्टिसे दोनों एक ही हैं।

यही आश्यय 'नारायणोपनिषद्'में न्यक्त किया गया है-

यच किंचिक्तगस्तर्व एइयते ध्रूयतेऽपि वा। भन्तर्वहिश्च तत्सर्व ब्याप्य नारायणः स्थितः॥ (११।१-२)

'जो कुछ भी संसार दिखायी या सुनायी देता है, उस सबको भीनारायण बाहर-भीतरसे व्याप्त करके स्थित हैं।

र्सी आशयका 'गुर-गीतांग्का निम्नलिखित सुन्दर रहोक है—

इरिरेव जगजानदेव हरिहरितो जनतो नहि भिषाततः। । इति यस्य मितः परमार्थगितः स नरो भवसागरमुत्तरिति ॥

'हरि ही जगत् हैं, जगत् ही हरि है। श्रीहरि और जगत्में किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है। जिसकी ऐसी मित है, उसीकी परमार्थमें गति है। वह पुरुष संसार-सागरको तर जाता है।'

धीमहरगवद्गीतार्थे धीभगवान् स्वयं कहते हैं— बहुनां जन्मनासन्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते। यासुदेवः सर्वमिति स महास्मा सुदुर्जभः ॥ (७।१९)

"जो बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तस्वरानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 'सद कुछ वासुदेव ही है अर्थात् श्रीवासुदेवको छोदकर अन्य कुछ है ही नहीं।—इस रूपमें मुझे भजता है। षह महात्मा अति दुर्छम है।"

प्रस्तुत संदर्भमें 'विष्णु' शब्दकी बहुविष तथा अनेकार्थकी शोतक ब्युत्पित और तिसद्ध अनेकार्थ भी द्रष्टव्य हैं— 'विच्छ गती' ( वुदादि ), 'विच्छ दीसी' ( चुरादि ), 'विष्ठ सेसी' ( चुरादि ), 'विश्र सेसी' ( चुरादि ), 'विश्र प्रवेशने ( स्वादि ), 'विश्र प्रवेशने ( वुदादि ), 'व्यु प्रसंवये ( अदादि )—हन सभी धातुओंसे 'विष्णु' शब्दकी सिद्धि होती है । अतः गति, हीति, सेचन, न्याति, प्रवेश तथा प्रस्वण—ये सभी अर्थ 'विष्णु' शब्दमें निहित हैं । महाभारत, शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षप्रमपर्व ( ३४१ । ४२-४३ ) में श्रीमगवानने अपने प्रिय भक्त व्यक्तिकों उपदेश करते हुए इन विविधार्योको निम्न इलोकोंमें उत्तमताके साथ व्यक्त किया है—

गतिश्र सर्वभूतानां प्रजनश्चापि भारत। ग्याप्ता से रोदसी पार्थ क्रान्तिश्राभ्यधिका सम्॥ अधिभूतानि चान्तेषु तदिन्छश्रास्मि भारत। क्रमणाचाप्यदं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः॥ 'हे भारत! में वस्पूर्ण प्राणियोंकी गति (लय) और उत्पित्ति का स्थान हूँ । पार्थ । मैंने आकाश और पृथ्वीको न्याप्त कर रक्ता है । मेरी क्रान्ति सबसे बढ़कर है । हे भरतनन्दन । समस्त प्राणी अन्तकालमें जिस ब्रह्मको पानेकी इच्छा करते हैं, वह भी मैं ही हूँ । हे कुन्तीकुमार! में सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ । इन सभी कारणोंसे मेरा नाम 'विष्णु' हुआ है ।"

इससे पता चल सकता है कि 'विष्णु' शब्द कितने गहरे अर्थका द्योतक है। किंतु ये तो उपलक्षणमात्र हैं। ऐसे और भी अनेक अर्थ उक्त नामों मेंसे निकाले जा सकते हैं। श्रीभगवान्के अनन्त होनेके कारण उनके वाचक शब्दोंके भी अनन्त अर्थ हो सकते हैं। संदर्भ-भेदसे अनेक आचार्योने इसमेंसे अनेक अर्थ निकाले हैं। आद्य श्रीशंकराचार्य अपने विष्णुसहस्रनाम-भाष्यमें कहते हैं—

'विष्ठुं न्यापनशीलम्, वेवेष्टि न्याप्नोतीति विष्णुः। विषेग्यांप्त्यभिधायिनो नुक्यत्ययान्तस्य रूपं विष्णुरिति। हेश-कारुवस्तुपरिच्छेदशून्य इत्यर्थः।

'वेवेष्टि' अर्थात् को न्यापक हो, उसका नाम 'विष्णु' है । न्याप्ति-अर्थ-वाचक 'विष्त्तः' धातुका नुक्प्रत्ययान्तरूप 'विष्णु' है । तात्पर्य यह कि विष्णु देश-काल-वस्तुरूप त्रिविष परिच्छेदसे रहित हैं।

तत्त्वतः विचार करनेते हम देखते हैं कि 'जगजनमादिफर्तृत्व' परममज्ञलमय श्रीभगवान्का तटस्य-लक्षण है और
'अधिदानन्द' आपका स्वरूप-लक्षण है । तटस्य-लक्षणमें
कादाचित्कत्व रहता है, अर्थात् वह कभी होता है, कभी नहीं—
यथा मनुष्यके तिलक-बद्धादि; किंतु स्वरूप-लक्षण तो स्वरूपने
भिन्न न होनेके कारण निरन्तर ज्यों-का-त्यों वना रहता है ।
सहिके सारे पदार्थीमें पाये जानेवाले नाम-रूप मायाके द्योतक
है और सत्, चित्, आनन्द—ये परमात्माके द्योतक हैं ।
इन्हींके अन्योन्याद्यांसरूप ताने-बानेसे सारी सृष्टिकी रचना
होती है । तत्त्वदर्शी पुरुष भगवत्क्रपापात्र होनेके कारण हंसकी
तरह इनका नीर-क्षीर-विवेक कर लेते हैं, अज्ञानी पुरुष
माया-जालमें उलक्षे रहते हैं।

अब इम उपासककी दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर विचार कर हैं कि उसका स्वयंका स्वरूप क्या है और श्रीभगवान्के साथ उसका किस प्रकारका सम्बन्ध है। इसका उत्तर भी शास्त्रकारोंने असंदिग्ध शब्दोंमें दिया है। जब सम्पूर्ण सृष्टि ही विष्णुसंय है— 'सर्व विष्णुमयं जगत्' (विष्णुपश्चरस्तोत्र)

--तब, मला, जीव उनसे पृथक् कैसे रह सकता है। घ्यान रहे, 'सर्व'-शब्द न्यापक और सर्वसंग्राहक होनेसे उसके बाहर कुछ भी नहीं रह सकता । भगवत्कृपासे प्राप्त यथार्थ ज्ञानकै द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर जीवको परमात्मारे अभिष अपने सिचदानन्दस्वरूपका साक्षात्कार हो जाता है। किंतु इस परमपद्पर पहुँचनेसे पूर्व उसे अनेक विकासभूमियोंको पार करना पड़ता है। सर्वप्रथम चित्त-ग्रुद्धि-सम्पादन करनेके लिये उसे शास्त्रसम्मत विशुद्ध कर्म करने पड़ते हैं। फिर चित्तको एकाम करनेके लिये भगवदुपासना करनी पड़ती है। सगुण-साक्षात्कार ही भगवदुपासनाकी अवधि है। ऐसा पुरुष ब्रह्मात्मेक्यबोधका उत्तम अधिकारी कहा गया है। वह साघन-चतुष्टय-सम्पन्न होता है । भगवत्कृपासे उसे भगवत्प्राज सहुरकी प्राप्ति होती है और वह उनके अनन्य शरण हो जाता है । फिर परमकावणिक श्रीसद्गुचनाथ उसे जीव-ब्रह्मैक्य-बोचक महावाक्योपदेश प्रदान करके उसके स्वरूपगत मूछा-शानकी निवृत्ति करके उसे स्वानन्द-साम्राज्यपर अधिष्ठित कर देते हैं। इस प्रकारके जीवब्रह्मेक्यबोधक अनेक रलोक और उपासकोंके अनुभव विष्णुपुराणादिमें पाये जाते हैं। श्रीपराशरजी श्रीमैत्रेयजीको उपदेश करते हुए कहते हैं-

अहं हरिः सर्वमिदं जनादंनी
नान्यत्ततः कारणकार्यजातस् ।
हेहद्यानी यस्य च तस्य भूयो
अवोद्भवा ह्रन्द्रगदा अवन्ति ॥
(विष्णुपुराण १। २२। ८७)

'मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत् जनादंन श्रीहरि ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य-कारणादि नहीं है—जिसके चित्तमें ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन्य राग-द्वेषादि द्वन्द्वरूप रोगकी प्राप्ति नहीं होती।

श्रीयमराजने स्पष्ट शब्दोंमें अपने दूतोंको निम्न आदेश दे रखा है—

सकलिमदमहं च वासुदेवः
परमपुमान् परमेश्वरः स एकः ।
हित मितरचला भवत्यनन्ते
हृदयगते व्रज तान् विहाय दूरात्॥
(विष्णुपराण ३। ७। ३२)

'यह सम्पूर्ण जगत् और मैं एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर : सुदेव ही हैं—जिनकी ऐसी मति हृदयस्य परमेश्वर नीअनन्तमें अविचल हो गयी हो, उन्हें द्वम हुरही<del>रे हो</del>इकर निकल जाना-|

येद-वेदान्तका मुख्य प्रयोजन अज्ञानी बद्धजीवको उसकै वास्तविक सिद्धदानन्द ब्रहास्वरूपका दिन्य बीध प्रदान करा देना है—'सर्वे वेदा यरपदमामनन्ति'। इसी दृष्टिसे 'अद्देत-सिद्धि' के रचयिता परम श्रीकृष्णभक्त श्रीमधुसूदन सरस्ततीने मङ्गलाचरणका प्रथम श्लोक सिद्धदानन्द व्यापक विष्णुखरूप विद्युद्ध सीवको लक्ष्य करके ही लिखा है। यह श्लोक सूत्ररूपसे जीवब्रह्मोक्यवोषका सम्पूर्ण रहस्य प्रकट करता है—

मायाकिष्पतमातृतामुखमृपाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्याखण्डधीगोचरः। मिथ्यावनधिवधूननेन परमानन्द्रैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः॥

इसका छुगस अर्थ इस प्रकार है—तस्वतः परात्पर पर
सदस्वरूप विष्णुवंशक व्यापक जीव स्वरूपतः स्वयम्प्रकाश्य

है । वह मायासे कल्पित (प्रमुक्त ) अन्तः करणाविच्छन

चतन्यरूप प्रमातृ-पृत्तिधर्म जिसमें प्रधान है, ऐसे अनातम—

मिय्या प्रपञ्चका कल्पित तादात्म्यसम्बन्धसे अधिष्ठान है । वह
सिचदानन्दस्वरूप है अर्थात् विकालावाष्य सत्यस्वरूप है,

बद्धिकक्षण प्रकाशरूप अर्थात् शानस्वरूप है, दुःखासमिन्न

निरतिशय प्रेमात्पद्रूप आनन्दरूप है । वह जीव-व्रह्मैक्य
बोदक प्रहावाक्य (लो कर्मकाण्य एवं उपासनाकाण्यरूप

भृतियोंका उपकार्य है ) से जन्य संसर्गानवगाहिनी अखण्याकार
कृतियोंका उपकार्य है ) से जन्य संसर्गानवगाहिनी अखण्याकार
कृतियोंका उपकार्य है । वह निरितशयापरिच्छित्र सुस्तमान-स्वरूप

भोक्षको प्राप्त द्रुपके समान है । वह अविद्या एवं सत्कार्यस्य

गूत्य और अनादि एवं साधारण दृश्यसे धृत्य है । अत्यय

वह परमोत्कर्षण स्वानन्द-साम्राज्यपर विराजमान है ।

अब एक अन्तिम महत्त्वका प्रश्न यह है कि अहतानुभूतिके अनन्तर ब्रह्मज्ञानी पुरुषका अपने आराध्य प्रभु
देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्के साथ किस प्रकारका सम्बन्ध
रहता है। क्या वह ज्ञानोत्तर दशामें सर्वथेव भक्तिशृत्य हो
जाता है या फिर भी उसका अन्तःकरण भक्तियुक्त रहता है!
यदि रहता है तो अहतमें हैत किस प्रकार सम्थव है; क्योंकि
दोनोंका तो विरोध है ! इसका उत्तर स्वयं शास्त्रकारोंने तथा
अध्यात्मक्षेत्रके अनेक अनुभवी पुरुषोंने असंदिग्धरूपसे
देखा है। शास्त्रकारोंने तो स्पष्ट ही कहा है कि शास्त्रचिन्तन,
सनुरुसेवा और भगवद्गक्ति—ये तीनों वार्ते जिस रूपमें शनसे

पूर्व आवश्यक हैं, उसी रूपमें ज्ञानोत्तर दशामें भी—ज्ञानसे पूर्व ज्ञानका अधिकार सम्पादन करके ज्ञानप्राप्तिके लिये और बानके अनन्तर कृतव्रता निवृत्तिके लिये इनका विशेष प्रयोजन है। इस विषयमें निम्न इलोक प्रमाण है—

यावजीवं व्रयो वन्या वेदान्तो गुरुरीश्वरः। आदौ ज्ञानासये पश्चात् कृतझत्वनिवृत्तये॥

अव इम इस विषयमें कुछ अधिकारी पुरुषोंके उदाहरण भी देख छं। भला, भगवत्यूच्यपाद श्रीशंकराचार्यसे बढ़कर अदैती और कौन होगा। किंतु उन्होंने ज्ञानोत्तर दशामें ऐसे अनेकानेक दृदयस्पर्शी भावोत्कट भक्तिस्तोत्रोंकी रचना की है, जिनके एक-एक शब्दसे भक्तिस्रोत उमझ पड़ता है। आपके 'षट्पदी स्तोत्र'का यह (तीसरा) श्लोक प्रसिद्ध ही है—

सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरंगः इचन समुद्रो न तारंगः॥ 'हे नाथ! ( मुझमें और आपमें ) भेद निकल जानेपर भी में ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं; क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती है, तरंगका समुद्र कहीं नहीं होता।

महाराष्ट्र-संत श्रीज्ञानेश्वर तथा उनके पश्चान्द्रावी अन्यान्य महाराष्ट्र-संत ज्ञानोत्तरभक्तिके उत्साही समर्थक थे। इसी प्रकार श्रीरामकृष्ण परमहंस उत्कट अद्वैतानुभूति प्राप्त करके भी समाघिसे उत्थित होनेपर भक्तिभावयुक्त अन्तःकरणसे भजनादिरूप सगुणोपासनामें निमम हो जाते थे। क्योंकि ज्ञानोत्तर दशामें भी ज्ञानरक्षाके लिये भगवन्द्रक्ति आवश्यक है।

उपर्युक्त निरूपणका तात्पर्य यही है कि श्रीभगवान्में सगुण-निर्गुणका कोई विरोध नहीं । दोनों उन्हींके मङ्गलमय रूप हैं । एकका स्वरूप सृष्टिकालीन, व्यावहारिक है तो दूसरेका तात्त्विक या पारमार्थिक । इसी प्रकार उपासककी दृष्टिसे भी भक्ति तथा ज्ञानमें कोई विरोध नहीं । सच्चा भक्त ही सच्चा ज्ञानी हो सकता है और सच्चा ज्ञानी ही सच्चा भक्त हो सकता है ।

और शान्त है, सर्वव्यापी, सबके आत्मार स्वप्रकाश

और सब दोषोंसे रहित हैं। मैं उनकी पराशक्ति हूँ, वेदवेचा

मुशे 'मूलप्रकृति' कहते हैं | विष्णुभगवान्के लांनिष्यमात्रसे

में इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करती हूँ। अनेकावतार भी मैं ही बारण करती हूँ। मुझ शक्तिके

ही प्रभावसे महाविष्णु बन्ध-मोक्षमयी परम अद्भुत लीलाएँ

करते हैं। यह दृश्यमान जगत् उनका पहला अवतार है।

इस मुख्य अवतारमेंसे ही विष्णुभगवान्के अनेकों अवतार

हुआ करते हैं। मेरे प्रभावसे ही गुद्धस्वरूप होनेपर भी वे

'ईश्वर' की उपाधि धारण करते हैं और स्वयं जीव भी बन

जाते हैं। बन्धन-मोक्ष, सुख-दु:ख, हानि-लाभ सब में ही

## लक्ष्मी-पार्वती-संवाद

है०---भीजपदेवीजी )

शिष्ट पुरुषोंके सब कार्य लोकहितके लिये हुआ करते हैं। लक्ष्मी और पार्वती दोनों जगदीश्वरी हैं, अतएव हनका न्यापार लोकहितार्थ हो—हसमें तो कहना ही क्या। एक दिन दोनोंमें इस प्रकार वातचीत हुई—

पार्वतीने कहा—हे विष्णुप्रिये ! आज आप मुहो अपना और अपने भर्ताका स्वरूप सुनाइये; क्योंकि आपका और आपके स्वामीका स्वरूप जाने विना भक्त आपकी भक्ति नहीं कर सकते । आपका स्वरूप जात होनेपर ही तो लोगोंके मनमें आपके प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती है और आपकी भक्तिसे ही जीवोंका कल्याण होना सम्भव है ।

पार्वतीके ऐसे हितकारी वचन सुनकर विष्णुभगवान्की अर्घोज्ञिनी जगजननी लक्ष्मीजीने अपने और अपने स्वामीके स्वरूपका यो वर्णन करना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा—'हे महेश्वरी! विष्णुभगवान् एक, अद्वितीय, सचिदानन्द, परम वहा हैं। वे सभी उपाधियोंसे मुक्त हैं, सत्तामात्र हैं, मन वाणीके अविषय हैं, निष्कल, निरक्षन, निर्विकार, निर्मल

दिखलाती हूँ ।

''पृथ्वी वनकर मैं ही चराचर जीवोंको एवं नदी, पर्वत और समुद्रोंको घारण करती हूँ । मैं ही जल होकर वर्षा करके अन्नादिकी उत्पत्ति करती हूँ और उसके द्वारा जीवोंका पालन करती हूँ । अप्रि और सूर्य के रूपमें में ही समस्त ब्रह्माण्डमें उषाला करती हूँ और फलादिको पकाती हूँ । वायुके रूपमें मैं ही सबको जीवन हूँ और आकाश वनकर मैं ही सबको

वि० षं० २१-

अवकाश देती हूँ । में ही मुण्डमाला धारण करनेवाली, शव-के ऊपर आरूढ़ होकर हाथमें खड़ा घारण करनेवाली कालिका हूँ । गोकुलको आनन्द देनेवाले गोपाल, नन्द-बालक, रासके अधिष्ठाता, गोविन्द, श्यामसुन्दरदेव में ही हूँ। र्से ही पञ्चानन, त्रिलोचन, व्योमकेश, उमाकान्त, भूतनाय, नुषध्वज हूँ । मैं ही लक्ष्मीकान्त, जनार्दन, शङ्ख-चक्र-गदाधारी मनोरम विष्णु हूँ। मैं ही कुण्डलिनी माताः शब्द-ब्रहास्वरूपिणी योगेश्वरी, महादेवी, निर्वाणपद देनेवाली हूँ । मैं ही सवको अभीष्ट फल देनेवाली, सर्वविद्यामयी, मूल अविद्यासे मुक्त करनेवाली ब्रह्मविद्या हूँ । मैं ही सबकी रक्षा करनेवाली महेश्वरी, सवकी गति और सबकी परम सुदृद् हूँ । ब्राह्मणी को शम-दम आदि गुण मैं ही देती हूँ। मेरे प्रभावसे ही क्षत्रिय शूरवीर, धीर और उदार होते हैं। वैश्योंका धन और ऐश्वर्य में ही हूँ। मैं ही शूद्रोंका शोक मिटाती हूँ। ब्रह्मचारियोंको इस लोकमें विद्या और परलोकमें उच्च स्थितिकी प्राप्ति मैं ही कराती हूँ । गृहस्थोंसे दान-धर्म, आतिथ्य-सत्कार आदि कराकर इस लोकमें उनकी कीर्ति बढ़ाती हूँ और परलोकमें उन्हें दिव्य भोग प्रदान करती हूँ। बानप्रस्थोंको उनके तपके फलस्वरूप जनलोक आदिकी प्राप्ति में ही कराती हूँ । संन्यासियोंको ब्रह्मलोकमें में ही छे जाती हूँ। योगियोंको अठारह सिद्धियाँ मैं ही देती हूँ। भक्तों-को भगवान्के नित्य-विहारस्थल श्वेतद्वीपमें मैं ही छे जाती हूँ और ज्ञानियोंको मैं ही तीनों तापोंसे मुक्तकर परमानन्द-की प्राप्ति कराती हूँ।

(देश, काल और वस्तु मैं ही हूँ । सत्त्व, रज और तम, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय,

भ्याता, भ्यान और श्रीय में ही हूँ । समष्टि-व्यष्टि में ही हूँ । स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों देह में ही हूँ । तीनों देहों के अभिमानी—विश्व, तेजस और प्राज्ञ तथा तीनों देहों की जायत्, स्वम और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाएँ भी में ही हूँ । में ही देखती हूँ, दीखती हूँ और दिखाती हूँ । चारों वेद, छहों शास्त्र, अठारहों पुराण और अठारहों उपपुराण—सब मेरे ही रचे हुए हैं । इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति और मोहकशक्ति में ही हूँ । सारांश यह है कि हक्ष्य और द्रष्टाल्प अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप यह सारा जगत् मेरा ही पसारा है । पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, प्रव्यमहाभूत, पञ्चप्राण, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चक्मेन्द्रिय और पञ्चविषय—ये सब मेरे ही रूप हैं ।

'विष्णुभगवान्की मुझ वैष्णवी मायासे मोहित पुरुष इस मेरी कियाका आरोप विष्णुभगवान्में करते हैं, अर्थात् मेरे रचे हुए जगत्को विष्णुका रचा हुआ मानते हैं। पारमार्थिकरूपसे विष्णुभगवान् तो न चलते हैं न ठहरते हैं, न शोक करते हैं न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य किया करते हैं, बिक आनन्दस्वरूप, अविचल और परिणामहीन रहते हैं। वे केवल मुझ मायाशक्तिके गुणोंसे न्यास होनेके कारण ही किया करते हुए-से प्रतीत होते हैं।

"हम दोनोंके स्वरूपको जो भाग्यवान् अधिकारी गुरू और शास्त्रके उपदेशद्वारा जान छेता है, वह न हर्ष करता है न शोक करता है, न भय करता है न जन्म छेता है और न मरता है, वरं अजर, अमर, निर्मय, निश्शोक और मोहरहित हो जाता है।"

भगवान् विष्णुके ध्यानसे मुक्ति

धोगैश्वर्यमदोन्मत्तस्तत्वज्ञानपराङ्मुखः । संसारसुमहापङ्के जीर्णा गौरिव मज्जित ॥ यस्त्वात्मानं निवध्नाति कर्मभिः कोशकारवत् । तस्य मुक्ति न पश्यामि जन्मकोटिशतैरिष ॥ तस्मान्नारद सर्वेशं देवानां देवस्रव्ययम् । आराध्येत् सदा सम्यग् ध्यायेद्विष्णुं समाहितः ॥ यस्तं विश्वमनाद्यन्तमाद्यं स्वात्मिन संस्थितम् । सर्वज्ञममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥ ( श्रीनरसिंहपराण १६ । १४-१७ )

हो मनुष्य भोग और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त और तत्त्वज्ञानसे विमुख है, वह संसारस्पी महान् पङ्कमें उसी तरह हूव जाता है, जैसे कीचड़में फँसी हुई बूढ़ी गाय । जो रेशमके कीड़ेकी माँति अपनेको कर्मोंके बन्धनसे बाँघ लेता है, उसके लिये अरवों जन्मोंमें भी मैं मुक्तिकी सम्भावना नहीं देखता । इसलिये नारद ! सदा समाहितचित्त होकर सर्वेश्वर अविनाशी देवदेव भगवान् विष्णुका भलीमोंति आराधन और ज्यान करना चाहिये । हो सदा उन विश्वस्तरूप, आदि-अन्तसे रहित, सबके आदिकारण, स्वरूपनिष्ठ, अमळ एवं सर्वश्च भगवान् विष्णुका ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है।

## श्रीविष्णुभगवान्की रूप-माधुरी

( केखक--भीधमंदराजी वैम )

भगवान् विष्णुका वैभव अपार है । उसका पार आजतक कोई नहीं पा सका है—

'न ते विष्णो जायमानो न जातो देव सिह्नः परमन्तमाप।' (ऋग्वेद ७।९९।२)

उनके (अ) अवाङ्मनसगोचर-खरूप, (आ)
मुनिजनमनोमोइन-रूप, (इ) वात्सल्यादि अनन्त गुण,
(ई) भक्तिहितकारी लीलाकलापक और (उ) मोक्षाभिलाषियोंके अभीष्ट वैकुण्ठ-धामकी चर्चा अपनी-अपनी
शक्तिके अनुसार करके अनेकानेक देविषे, ब्रह्मिषं, महर्षि,
राजिषे, आचार्य, संत, भक्त और किवयोंने अपना जीवन
सफल किया है।

### निर्गुण-सगुण

जिन शास्त्रोंसे इमें यह विदित होता है कि इस विश्वकें विविध स्थापार (अर्थात् सृष्टि-स्थिति-प्रख्य )की छल्ति हीलामें किसी परम पुरुषका हाथ है, उन्हीं शास्त्रोंसे इमें यह भी शात होता है कि वह परम पुरुष प्रकृतिके सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंसे रहित होनेके कारण 'निर्गुण' है और शान एवं आनन्द आदि अपने अप्राकृत गुणोंके सहित होनेके कारण'सगुण' भी है।

#### निराकार-साकार

वे सगुण परम-पुरुष ही विष्णु हैं । वे प्राकृत आकार-

# ( भ ) परस्य ब्रह्मणः प्राकृतहेयगुणान् प्राकृतहेयदेहसम्बन्धं तन्मूलकर्मवश्यतासम्बन्धं च प्रतिषिध्य कल्याणगुणान् कस्याणरूपं च वदन्ति । ( श्रीभाष्य १ । १ । २१ )

(भा) सस्वादयो न सन्तीके यत्र च प्राकृता ग्रुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाषः प्रसीदतु ॥ (विष्णुपुराण १ । ९ । ४४)

(१) स्तीपुम्मलाभियोगात्मा देहो विष्णोनं नायते । र्कितु निर्टोपचैतन्यसुखां नित्यां स्वकां तनुम् । प्रकाशपति सैवेयं न्ननिर्विष्णोनं चापरा॥ (मद्याण्डपुराण) से रहित होनेके कारण पीनराकार कहे जाते हैं, किंतु अपने चिदानन्दमय आकारके सिहत होनेके कारण प्साकार कहलाते हैं। इस शास्त्रीय सिद्धान्तकी ओर संकेत करते हुए प्रातः-स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजीने अपने प्रामचरितमानसः, अयोध्याकाण्डमें महर्षि वाल्मीकिजीद्वारा स्वयं भगवान् श्रीरामके प्रति कहलवाया है— चिदानंदमय देह तुम्हारी। '(१२६। २६) अर्थात् हे राम! आपका यह अवतार-विग्रह चिदानन्दमय है— जड नहीं, अपितु चेतन है और तापत्रयसे रहित, विशुद्ध आनन्दमय है।

इतनी बात कहकर वाल्मीकिजीने फिर कहा कि 'प्रभो ! इस रहस्यको सब नहीं जानते । केवल वे अधिकारी व्यक्ति ही जानते हैं। जिनके हृदयमें कोई सांसारिक विकार नहीं है—बिगत विकार जान अधिकारी । शास्त्रोंका निष्कर्ष यह है कि श्रीविष्णुभगवान् और उनके श्रीराम एवं श्रीकृष्ण आदि स्वरूपावतारोंके आकार चिदानन्दमय होते हैं । इसीलिये उन्हें 'सिंचदानन्दघन' कहा जाता है। क्योंकि संस्कृतमें 'घन' शब्दका अर्थ होता है ठोस ।

### रूपकी माधुरी

आनन्दमय भगवान् विष्णुकी रूप-माधुरीका वर्णन यद्यपि संस्कृतके एवं अन्य भाषाओंके भी अनेक प्रन्थोंमें उपलब्ध होता है, तथापि पुराणमुकुटमणि श्रीमद्भागवतका-ए। वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। भागवतके प्रत्येक स्कन्धंमें हमें स्थान-स्थानपर विष्णुभगवान्के चतुर्भुजरूपकी झाँकी मिळती है। उदाहरणके लिये राजकुमार श्रुवके प्रति देविषे नारदके द्वारा निरूपित श्रीविष्णुभगवान्का यह रूप मनन-योग्य है—

> प्रसादािसमुखं शश्चरप्रसस्वद्देश्वणस् । सुनासं सुभुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम् ॥ तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्टेञ्चणाधरम् । प्रणताश्रयणं नृम्णं शरणयं करुणार्णवम् ॥ श्रीवत्साङ्कं सनस्यासं पुरुषं दनमान्निनम् । श्रञ्जवक्रगदापग्रैरिमन्यकचतुर्भुजम् ॥

किरीटिनं कुण्डिलनं केयूरवलयान्वितम्।

कौरतुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससम्॥

काञ्चीकलापपर्यस्तं कसस्काञ्चनन् पुरम्।

दर्शनीयतसं भान्तं सनोनयनवर्धनम्॥

पद्भ्यां नखसणिश्रेण्या विकसद्भ्यां समर्वताम्।

हत्पश्चकणिकाधिष्ण्यसाक्रम्यात्मन्यवस्थितम्॥

स्यसानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम्।

(४।८।४५-५१)

अर्थात् विष्णुभगवान्के मुखारविन्दपर प्रसन्नता क्षळक रही है। उनके वदन और नयनोंसे आनन्द छलक रहा है। उनकी नासिका मनोरम है; भू-युगल कमनीय हैं; कपोल-युगल रुचिर हैं। वे तो कामदेव आदि देवताओं भी अधिक सुन्दर हैं। वयमें वे तरुण हैं, नित्यिकशोर जो ठहरे। उनके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग रमणीय हैं। होठ उनके गुलाबी हैं और अपाङ्गों (नेश्रोंके कोनों )में किंचित अरुण आधा इष्टिगत हो रही है। प्रपन्न जनताके परम आश्रय हैं। वे 'तुम्णः अर्थात् स्वजनीके परमोत्तम **घन हैं**। चिन्तामणिके खमान समस्त अभिलाषाओंके पूरक हैं। शरणागतोंके रक्षक 🛱, करणा-वरणालय हैं । उनके वक्षःस्यलके द्िा भागमें श्रीवत्त अर्थात् भृगु-पदका चिह्न शोभा दे रहा ः। वै घनश्याम हैं । वे समस्त प्रपद्ममें अपनी अतन्यें शक्तिके प्रभावसे व्याप्त हैं । गलेमें वे आजानुरूम्बिनी वनमारू। चारण किये हुए हैं, जिसमें समस्त ऋतुओं के सुन्दर सुगन्धित पुष्प गुँथे हुए हैं और मध्यमें कदम्ब-कुसुम भी लगा हुआ है। उनके चार भुजाएँ हैं और वे अपने चारों कर-कमलोंमें क्रमशः पाञ्चलन्य नामका शङ्कः, सुदर्शन नामका चकः, कौमोदकी नामकी गदा और एक छीछा-पग्न घारण किये हुए हैं । उनके मस्तकके ऊपर किरीट-मुकुटके रजोंकी किरणावली छिटक रही है । कानोंमें उनके मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। बाहुओंमें केंगूर और मणिवन्धों (कलाइयों) में रज-खित कडूण विराच रहे हैं। भीवा पद्यराग-मणिमय कीस्तुभ-नामक रत्नकी भी शोभाको वढ़ा रही है। कोमल मञ्जुल पीत म्यर घारण किये हुए हैं, उत्तरीय भी पीताम्बरका ही है। कटितटपर कल्कित काञ्ची-की छटा अतिशय कमनीय है। चरण-कमलोंमें सुवर्णमय मणिजटित नूपुर मुखरित हो रहे हैं । बहौतक कहें, मिहोकीमें जितने भी दर्शनीय व्यक्ति हैं, उन धवसे अधिक

आकर्षक हैं वे । इतने आकर्षक होनेपर भी उनमें वहीं शान्ति है । अतएव उन्हें एक बार देख छेनेपर दर्शक मन और नयनों में पुनः-पुनः उनका दर्शन करते रहने की प्याय-सी बनी रहती है । जो उनका आराधन करते हैं, वे (विष्णुभगवान्) उनके हृदय-कमलकी कर्णिकापर अपनी नखमणियों सुशोभित चरण-कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अन्तः करणमें निवास करने लगते हैं । वे जब हुपा करके भक्तकी ओर निहारते हैं, तव उनके अधरपर स्मित और नयनों में अनुराग भरा रहता है ।

### परमहंसोंका मोहक माधुर्य

जिस रूपके लिये यह कहा गया है-

नील सरोरुह नील मिन नील नीरघर साम। काजिह तन सोमा निरिष्ठ कोटि सत काम॥ (रामचरितमानस १।१४६)

उषकी हिवका दर्शन कर परमहंस महामुनिबन भी मुग्व हो जाते हैं। एक बार ज्ञाजीके मानसपुत्र—सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—लोक-लोकान्तरों आकाशमार्गद्वारा विचरण करते हुए भगवद्धाम बैकुण्डमें गये। वहाँ उन्होंने लक्ष्मीकान्त भगवानके दर्शन किये। भगवानके वदनारविन्दपर कुन्दके समान शुभ्र, शुचिसित विराजमान था। वदनारविन्दका दर्शन बार-बार कर चुकनेपर सनकादिकने विष्णुभगवानके अरुण-मणिवत् भासमान नखावलीसे विद्योतित दोनों चरणारविन्दोंको अपने मनोमन्दिर-में विठा लिया। ऐसी आकर्षक है भगवन्माधुरी, जो वीतराग सिद्ध पुरुषोंको भी मोहित कर लेती है।

श्रीरामकी रूप-माधुरीका सर्वप्रथम दर्शन करनेपर महाराज जनक वास्तवमें विदेह (मुग्घ) हो गये थे—

ंमूरित मपुर मनोहर देखी। मयउ बिदेहु विदेहु बिसेषी॥' ( मानस १। २१४।४)

इसी प्रकार वन-वीथियोंमें पदार्पण करते हुए श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करके आस-पासकी जनता उनके सम्बन्वमें कहती है—

्आर्नेंद ठमंग मनः जीवन ठमंग तनः रूप की ठमंग ठमगात अंग अंग है।' ( क्षितावकी २। १५ )

### -- ऐसा है चमत्कार भगवान्की रूपछटाका।. निरुतिशय माधुर्यका प्रयोजन

यहाँ एक प्रश्न होता है—विष्णुभगवान्ने इतना मुन्दर रूप क्यों घारण किया है ! इसका समाधान सुगम है कि संसारके ताप-शापसे खिन्न जीवोंको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये । लिङ्ग-पुराणमें एक वचन है—

भारमप्रयोजनाभावे परानुग्रह एव हि। प्रयोजनं समस्तानां क्रियाणां परमेष्ठिनः॥

अर्थात् परमात्माकी क्रियाशीलतामें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही उनकी सब कियाएँ होती हैं।

विष्णुपुराण (६।७।७२) में भी इसी प्रकारका

जगतासुपकाराय न सा कर्यंनिमित्तजा। चेष्टा तस्याप्रयेयस्य स्यापिन्यस्याहतारिमका ध

अर्थात् उन अप्रमेय भगवान् विष्णुकी क्रिया विश्वमें सर्वत्र होती रहती है; वह अन्याहत है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह क्रिया किसी कर्मके वश नहीं हो रही है, उसका उद्देश्य है—जगत्के प्राणियोंका उपकार।

खामी ब्रह्मानन्दजीने अपने 'ईश्वर-दर्शन' नामक दार्शनिक प्रन्यके द्वितीय चरणका सोलहवाँ सूत्र लिखा है— 'उपासकानुप्रहार्थं च'

—इसपर भाष्य करते हुए स्वयं प्रन्थकारने लिखा है—
'क्यं न्वेते (भक्ताः) शङ्कचक्रादिहरूतं "शुचिस्मितं
""महामायात्मिकया क्रमक्याधिष्ठितवामभागं "मदीयं
स्वरूपं सहसा ध्यानपथमानीय भवबन्धनादाशु विमुच्येरक्रित्यस्यक्तोऽपि परमेश्वरो वैष्णवीं स्यक्तिमुरीकृत्य विराजते।'

अर्थात् परमातमा यद्यपि अन्यक्त ( अगोचर ) है, तथापि उन्होंने इसलिये विष्णुरूप वारण किया है कि उनके शङ्क चकादिषारी, स्मित-सुन्दर, लक्ष्मी रिक्कत-वामभाग, कमनीय रूपका ष्यान करके उनके भक्त शीष्र ही भव बन्धनसे मुक्त हो जायें।

मन्दिरोंमें माधुरीकी धारणा

मन्दिरोमें विष्णुभगवान्की अथवा उनके अवतारोंकी

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

मूर्त्तियोंकी स्थापना और प्रतिष्ठाका मुख्य उद्देश्य यही है कि उन मूर्त्तियोंके माध्यमसे भगवान्की रूप-माधुरी दर्शकोंके मनमें बस जाय । इष्टदेवका दर्शन करके उनका ध्यान अवश्य करना चाहिये । पूर्व-दृष्ट मूर्त्तिके सौन्दर्य और माधुर्यका स्मरण भी अभ्यास करनेसे ध्यानका समकक्ष धन सकता है । ऐसे स्मरण, धारणा और ध्यानमें मन ल्या जानेपर आनन्दकी अनुभृति होती है । चिन्मय भगवान्के ध्यानसे होनेवाला आनन्द लौकिक न होकर अलौकिक होता है । उस आनन्दके अनुभवके अनन्तर मन भगवन्मय बन जाता है । तब वह प्रपञ्चमें अनायास नहीं लौटना चाहता—

एवं भगवतो रूपं सुभद्धं ध्यायतो झनः। निर्वृत्या परया सूर्णं सम्पत्तं न निवर्तते॥ (श्रीमङ्गागवस ४। ८। ५२)

### माधुरीका साक्षात्कार

प्राचीन युगोंमें भगवत्साक्षात्कारके लिये इसी प्रकार ध्यान-की विधिका उपदेश शास्त्रोंमें पढ़नेको मिलता है । पुराणोंमें इसका प्रचुर विवरण किया गया है । इस युगमें भी अनेक संत-महात्मा हुए हैं। जिन्होंने भगवन्माधुरीमें अपना मन निमम कर ध्याननिष्ठ होकर भगवान्का साक्षात्कार किया है । सबसे अन्तिम उदाहरण हमें गोरखपुरके श्रीराधामाधव-सेवा-संस्थानद्वारा प्रकाशित 'भाईजीः पावन स्मरण' नामके प्रन्थमें पढ़नेको मिला है। जिसके ४८९ से ४९८ तकके पृष्ठोंपर नित्यलीलालीन श्रीहनुभानप्रसादजी पोहारद्वारा श्रीविष्णुभगवान्के साक्षात्कारका विशद वर्णन दिया हुआ है । इस साक्षात्कारका विवरण पढ़कर भावक भक्त-पाठक आनन्दसे रोमाञ्चित हो जाते हैं ।

#### अभिलाषा

भगवान्के रूपकी माधुरीकी झलक मिलनेपर भक्तके हृदयमें वैकुण्ठवासी नारायण स्वामीके शन्द मुखर हो उटते हैं—

ंमें तुम्हें देखा करें: औ तुम मुझे देखा करो।

लक्मीकान्त श्रीविष्णुभगवान्से हमारी यह प्रार्थना है कि वे हमलोगोंके भी हद्योंमें ऐसी अभिलापाका उदय कर दें।

## भगवान् विष्णुका रूप-वैभव

( ठेखक-श्रीनिक्तनीरशन सेन )

षिसको को वस्तु प्रिय होती है, वह उसके विपयमें बहुत कुछ कह सकता है । भोजनानन्दी न्यक्ति भोजनके विषयमें कुछ देरतक विस्तारसे बातें कर सकता है। कामुक अपनी रुम्पटताके विषयमें चिन्तन तथा अपनी प्रेयसीके मुखकी प्रशंसा देरतक कर सकता है । प्रिय संतानके मुख या गुणोंकी प्रशंसा मोइ-मुग्ध जननी कुछ समयतक कर सकती है। किंतु भगवान् विष्णुका रूप-वर्णन या उनके गुणींका उल्लेख श्रीमन्द्रागवत द्वादश स्कन्धों में भी समाप्त न कर सका । मैंने एक बार एक बहुभाषाविद् विद्वान्से पूछा था-- 'एक शङ्ख-चक-गदा-पद्मधारी सुन्दर चतुर्भुज पुरुष हैं। उनके रूपका वर्णन अंग्रेजी भाषामें कितने प्रकारसे करेंगे ११ वे बोळे---(एक-सी ही शब्दावलीका व्यवहार न करने दिया जाय तो दो प्रकारसे वर्णन कर सकता हूँ । भेरे अनुरोध करनेपर बोळे—'सम्भवतः तीन प्रकारसे वर्णन कर एकता हूँ । तब मैंने कहा कि 'संस्कृत भाषामें श्रीमद्भागवतमें भगवान् विष्णुके तथा उनके अवतारोंके शक्क-चक्र-गदा-पद्मधारी रूपका वर्णन एक सौ स्थानोंमें किया गया है। प्रत्येक स्थानमें वर्णनकी विलक्षण भाषा है। भगवान् विष्णुके गुणौंका वर्णन (श्रीमन्द्रागवत) 'विष्णुपुराण' आदि वृहद् प्रन्थोंमें है, तथापि जान पड़ता है कि वर्णन अधूरा ही रह गया है।

रूप-वर्णनके दो-चार उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। इनसे उसका कुछ आभास मिल सकेगा—

तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युदायुधम्। श्रीवत्सलक्ष्मं गलकोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सानद्वपयोदसौभगम्॥ महाह्वे दूर्यिकरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्। ष्ठदामकान्च्यङ्गदकञ्कणादिभिविरोचमानं वसुदेव ऐक्षतः॥ (श्रीमद्वागवत १० । ३ । ९-१०)

यह श्रीकृष्णके जन्म-समयका वर्णन है। इसके अनुसार 'वसुदेवजीने उस कमलनयन अद्भुत चतुर्भुक, शङ्क-चक्र-गदा-घारी बालकको देखा, जो श्रीवत्सके चिह्नसे युक्त था, जिसके गलेमें कौस्तुभमणि शोभित हो रही थी, जिसका नील जलदके समान सुन्दर विग्रह था, जो पीताम्बर घारण किये था, वहुमूल्य-वेदूर्य-मणि मण्डित कुण्डलोंके तेजसे जिसके सहस्र कुन्तल परिष्वक्त हो रहे ये तथा उद्दीत काशी। अङ्गद्र, कङ्कण आदि आभूषणींसे जो विशेष सुशोभित हो रहा था।

ब्राह्मणके मृतपुत्रका उदार करनेके लिये श्रीकृष्ण जय अर्जुनको लेकर गये, उस समय श्रीमन्नारायणको जिस रूपमें उन्होंने देखा, उसका वर्णन करते हुए शुकदेवजी कहते हैं—

इदर्श तद्दोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमम्। सान्द्रास्त्रदाभं सुपिशङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायतेक्षणम्॥ महामणिवातिक्रिरीटकुण्डलप्रभापरिक्षिप्तसहस्तकुन्तकम् । प्रकम्बचार्वेष्टभुजं सकौरतुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमाक्या वृतम्॥ (श्रीमद्गागवत १०। ८९। ५५-५६)

'उन्होंने सजल जलदकी-सी नील-कान्ति, सुन्दर पीत-वसन, प्रसन्त-वदन, मनोमोहक विशाल नेन्न, विशिष्ट मणियोंसे जटित किरीट-कुण्डलोंकी प्रभासे सुशोभित सहस्र कुन्तल, सुदीर्घ सुन्दर आट भुजाएँ, शुभ्न कौस्तुभमणि तथा श्रीवत्सकी शोभासे युक्त, वनमाला-विभूषित, महा-प्रभावशाली, विभुस्वरूप पुरुषोत्तमोत्तम श्रीमन्नारायणको शेषनागकी शय्यापर सुखपूर्वक आसीन देखा।

पुनः वामनभगवान्के जन्मके समय-

इत्यं विरिञ्चस्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवासृतभूरिदत्याम् चतुर्भुजः शङ्कागदाञ्जचकः पिशङ्गवासाः निलनायतेक्षणः ॥ इयासावदातो सपराजकुण्डलित्वषो छसच्छीवदनास्तुजः पुमान्। श्रीवत्सवक्षा वल्याङ्गदो छसित्करीटकाञ्चीगुणचारन् पुरः ॥ मधुव्यतवातिव घुष्ट्या स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः। प्रजापतेर्वे इमतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कण्डनिविष्टकोस्तुभः॥ (शोमद्वागवत ८ । १८ । १-१)

अर्थात् इस प्रकार ब्रह्माजीके द्वारा भगवान् विष्णुके पराक्रम और शक्तिका स्तवन हो जानेके बाद अदितिके गर्में श्रीवामनभगवान्का प्रादुर्भाव हुआ । वे चारों भुजाओं से शङ्क-चक्र-गदा-पद्म घारण किये, पातवस्त्रधारी और कमलके समान दीर्घ नेन्न, स्यामवर्ण, मकर-कुण्डलके तेजसे विलस्ति मुख-कमल, श्रीवत्ससे अङ्कित वक्ष:खलपर

वलय और अङ्गदसे युक्त सुजाएँ तथा किरीटसे युक्त मस्तक, मधुर ध्विन करती हुई किङ्किणीसे युक्त किट, नृपुर्रेसे युक्त चरण तथा मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरसमूहसे आकान्त वनमालाकी शोभासे सुशोभित कण्ठमें कीस्तुभमणि धारण किये श्रीहरि अपने अङ्गके तेजसे बहालोकके अन्धकारको दूर करते हुए विराजमान थे।

पुनः दक्षप्रजापतिके यज्ञके पश्यात्--

इयामो हिरण्यरदानोऽर्किकरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः । कम्य्वव्जचक्रदारचापगदासिचर्म-व्यग्नैहिरण्मयभुकेरिव कणिकारः॥ वक्षस्यधिशितवधूर्वनमाल्युदार-हासावलोककलया रमयंश्च विद्वम्। पार्श्वभ्रमद्वयजनचामरराजहंसः स्वेतातपत्रविद्यानिपरि रज्यमानः॥ (श्रीमद्रागवत् ४।७।२०-२१)

अर्थात् श्रीविष्णुभगवान् श्यामवर्ण हैं, सोनेकी करधनी धारण किये हें, सूर्यके समान सुदीत किरीट से मुक्त हैं, नीले अलकरूपी भ्रमरोंसे मण्डित कुण्डलोंसे उनका मुख-कमल सुद्योभित है; शङ्क, पद्म, चक्र, शर, चाप, गदा, कृपाण तथा ढाल से सुद्योभित स्वर्णिम मुजाओं के हारा कर्णिकार-बृक्षके समान विराजमान हैं; उनके विश्व स्थलपर श्रीदेवी तथा बनमाला अधिश्रित हैं, अपनी मधुर मुस्कानसे युक्त अवलोकनकी छटासे विश्वको मुख कर रहे हैं तथा पार्श्म संवालित व्यजन-चामररूपी राजहंस तथा शिक्ते समान हवेत आतपन्न सुद्योभित हैं।

आप देखेंगे कि प्रत्येक बार भाषा कितनी सुन्दर तथा कितनी नवीन हो गयी है। यह अद्भुत साफल्य संस्कृत-भाषाकी समृद्धिका परिचायक है। परंतु श्रीमन्नारायणका रूप भी क्या ही अद्भुत है, इसका आभास भी इन सब वर्णनीसे प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा शुकदेवजी तथा वेदन्यासके भगवत्येमका परिचय भी प्राप्त होता है।

भगवान् विष्णु विराट्स्वरूप हैं । उनका रूप अनन्त है, उनके गुण अनन्त हैं, दया भी अनन्त है, क्षमा अनन्त है, कोच अनन्त है और शान्ति भी अनन्त है—सब कुछ सनन्त है। वे अनन्त इपाके वश होकर मानव-रूप धारण करके मनुष्यसे कहते हैं—'कोई भयकी बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ।' यह विराट् किस प्रकार लघुरूएमें आता है, इसकी घारणा दुष्कर है; किंतु अतिशय कृपापात्र कभी-कभी इसकी घारणा कर पाते हैं। वे कैसे विराट् हैं, इसका एक बार वर्णन करनेकी चेष्टा की जाती है।

ऋग्वेदने निर्णय किया है और सायणने अपने भाष्यमें लिखा है—

योजनानां सहस्रे हे हे शते हे च योजने। प्केन निमिषार्द्धेन क्रममाण नमोऽस्तु ते॥

अर्थात् आलोक अर्द्ध निमेषमें २२०२ योजन जाता है। हिसाव लगानेपर इसका परिमाण प्रति सेकंड १८७००० मील होता है। विज्ञानने भी वेद-निणींत आलोककी इस गतिका समर्थन किया है। पृथ्वीसे सूर्य ९ करोड़ मील दूर है। सूर्यसे पृथ्वीतक आलोकके आनेमें ९-१० मिनट समय लगता है। इस प्रकारके भी नक्षत्र हैं, जहाँ इस आलोकको पहुँचनेमें ४००-५०० करोड़ वर्ष लग जाते हैं।

इसपर विचार करनेसे सिर चकरा जाता है । इतना बड़ा विशाल ब्रह्माण्ड है । वह ब्रह्माण्ड विष्णुके उदरमें अवस्थित है । श्रीकृष्णके जन्मके बाद देवकी कहती हैं—

> विद्वं यदेतत् स्वतमौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्। विभित्तं सोऽयं सम गर्भगोऽभू-इहो नृकोकस्य दिसम्बनं हि तत्॥

> > ( शीमङ्गागवत १०। १। ३१)

'प्रलयके समय आप इस सम्पूर्ण विश्वको अपने श्वारीरमें वैसे ही खामाविक रूपसे घारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीरमें रहनेवाले छिद्ररूप आकाशको । वही परमपुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी अद्भुत मनुष्य-लीला नहीं तो और क्या है।'

वे विराट्-स्वरूप हैं, फिर भी उन्होंने देवकीके गर्भमें वास किया, यह लीला मनुष्यकी समझसे परे हैं। इसी-लिये कहता हूँ—'हे विराट्! हे अणु-परमाणुरूप । हे घोर । हे सौम्य । इस यह कभी न भूलें कि तुम जैसे निर्गुण हो, वैसे ही सगुण भी हो। तुम्हारे इस सगुणत्वसे काय उठाकर इस तुम्हारे श्रीचरणोंने शरण छेते हैं—

'शरणं देहि गोविन्द चरणं ते दयानिधे।'

संसार आज तुमको भृल गया है, किंतु तुम उसे नहीं भूले हो । इसी कारण परमश्रद्धेय 'कल्याण' पत्रिकाका यह आहान है । इससे जान पड़ता है कि हमारेद्वारा विस्मृत होनेपर भी तुम इसको नहीं भूलोगे । तुम अच्युत हो । अपने श्रीचरणोंसे हमको च्युत नहीं होने दोगे और च्युत हो जानेपर भी हम याद रक्लेंगे—

तमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग-हाक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपत्तपाकाय दुरन्तशक्तये

कदिनिद्रयाणामनवाप्यवरर्मने ॥

(श्रीमद्भागवत ८ । १ । २८ )

अर्थात् हे असत्यवेगवाले शक्तित्रयसे युक्तः, सम्पूर्ण शानेन्द्रियोंके विषयरूपः, शरणागतका पालन करनेवालेः, दुर्दमनीय शक्तिवालेः, विहर्मुख लोगोंके लिये अप्राप्य प्रभो ! तुमको नगस्कार हो ! नमस्कार हो ! हम तुमको भूलना चाहते थेः, इसी कारण तुम्हारा वज्रदण्ड हमारे सिरपर आत्रात कर रहा है !

# चतुर्भुज रूपके प्रति एक भक्तकी भावना

( लेखक-शी १०८ स्वामी श्रीनारायणदासजी प्रेमदासजी उदासी )

एक बार किसी जिज्ञासुने हमारे गुरु महाराज ( ब्रह्मलीन ब्रह्मिनष्ठ श्री १०८ स्वामी प्रेमदासजी उदासीन ) से प्रश्न किया कि 'भगवान् विष्णुकी चार भुजाएँ ही क्यों हैं ? इसका उक्त उन्होंने बड़ी ही सरल भाषामें इस प्रकार दिया—

'सृष्टिमें चारका अङ्क ही एक ऐसा अङ्क है, जिससे सृष्टिका निर्माण हुआ और उसका क्रम बना । चतुर्भुजधारी भगवान् विष्णुके अंदर ज्यों ही सृष्टि-रचनाका संकल्प हुआ, त्यों ही उनके नाभि-कमलसे चतुर्भुख श्रीब्रह्माजीका जन्म हुआ । उनके हाथोंमें चार वेद (साम, ऋक्, यज्ञः एवं अथर्व) थे और चारों मुख चारों ओर (उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिमकी ओर) थे।

इसके बाद श्रीव्रह्माने भगवान विष्णुके आज्ञानुसार प्राणियोंको चार आकरों अर्थात् चार वर्गों (अण्डज, जरायुज, स्वेदज एवं उद्भिज्ञ ) में विभाजित किया और उन प्राणियोंके जीवनकी व्यवस्था भी चार अवस्थाओं (जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय) में की । तत्पश्चात् श्रीचतुराननने मानवीय सृष्टिकी रचना अपने चार मानस-पुत्रों सनकादि (सनक, सनन्दन, सनत्कुमार एवं सनातन) से प्रारम्भ की; लेकिन वे चारों भगवान्के चारों घाम (श्रीवदरिकाश्रम, श्रीरामेश्वर, श्रीद्वारका एवं श्रीजगन्नाथपुरी) की ओर भगवान् विष्णुकी भक्ति करनेके लिये चल दिये।

जब सनकादिकोंसे सृष्टि-रचनाका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तब ब्रह्माने चार वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूढ़)

उत्पन्न किये, जिनमें चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्य एवं संन्यास) का गठन हुआ।

इस प्रकार सृष्टिका कम चलता रहा और चलते-चलते भगवान् विष्णुके भक्त भी चार श्रेणियोंमें विभक्त हुए—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। भातों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ (गीता ७।१६)

'हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! उत्तम कर्म करनेवाले अर्यार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी—ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं।

इन चार प्रकारके भक्तोंको प्रसन्न करनेके लिये भगवात् विष्णुको चतुर्भुजरूप घारण कर चारों हाथोंमें चार वस्तुएँ (शङ्क, चक्र, गदा एवं पदा) घारण कर भक्तोंको चार पदार्थ (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष) देने पड़े।

भगवान् श्रीविष्णुके ऊपरी दाहिने हाथमें चक है, जिसके वे आर्त भक्तोंकी रक्षा करते हैं और नीचे दाहिने हाथमें गदा है, जिससे जिज्ञासु भक्तोंको अपने स्वरूपका ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान्के ऊपर वार्ये हाथमें शङ्क है, जिससे वे ज्ञानी भक्तोंको मोक्षगित देते हैं एवं नीचे वार्ये हाथमें पदा अर्थात् कमलका फूल है, जिससे अर्थाधीं भक्तोंको घन-पदार्थ इत्यादि प्रदान करते हैं। वस्तुतः भगवान् विष्णुको भक्तोंकी प्रसन्ताके छिये ही चतुर्भुजरूप होना पड़ा।

## गुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्

श्रीभगवान् विष्णु अनन्तगुणावलीसे विभूषित हैं। उनके वे गुण दिन्य हैं, स्वाभाविक हैं । जिस प्रकार लवणमें लवणता स्वाभाविक है, अथवा जिस प्रकार सितामें माधुर्य स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान्के निरतिशय गुण भी स्वाभाविक हैं, स्वरूपभूत हैं, आगन्तुक नहीं—

'गुणैः स्वरूपभूतेस्तु गुण्यसौ हरिरीइवरः।' ( महातर्क )

वे दिव्य गुण समस्त हैय गुणोंसे विरुद्ध हैं। हेय गुणों-का तात्पर्य प्राकृत गुणोंसे है । सत्त्व, रज और तम प्राकृत गुण हैं---

'सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेनीत्मनो गुणाः ।' (श्रीमद्भागवत ६। १२। १५)

ये तीनों ही गुण भगवान्में नहीं हैं--

सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः। स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदत् ॥ (विष्णुपुराण १।९।४४)

अतएव भगवान् 'निर्गुण' कहलाते हैं---

'ह्लादतापकरी मिश्रा स्विय नो गुणवर्जिते।' (विष्णुपुराण १।१२।६८)

प्रकृति-गुणरहित होनेसे भगवान् 'निर्गुण' हैं और आत्म-गुणसहित होनेसे वे 'सगुण' हैं । भगवान्के अप्राकृत, दिव्य कल्याणगुणोंसे विमुग्ध होकर ऐसे-ऐसे महामुनि भी, जो चिजडग्रन्थिको खोलकर आत्माराम बन गये हैं, उरुक्रम भगवान्की अहैतुकी सेवा किया करते हैं-

भारमारामाश्च मुनयो निर्प्रन्था अप्युरुकमे। कुर्वन्स्यहैतुकीं भक्तिमित्थरभूतगुणो हरिः ॥ (श्रीमद्भागवत १।७।१०)

भगवान्के गुणोंको शेष और शारदा भी पूर्णरूपसे नहीं कह सकते---

वीर्यगणनां कतमोऽईतीह' 'विष्णोर्नु (श्रीमद्भागवत २।७।४०)

भगवान् विष्णुके पराक्रमोंकी गणना कौन कर सकता है।

गुणात्मनस्तेऽपि विमात् गुणान् हितावतीर्णस्य ईशिरेऽस्य । क सुकल्पै-येर्वा विमिताः धुभासः ॥ र्भूपांसवः खे मिहिका (श्रीमद्भागवत १०।१४।७)

'परंतु भगवन् ! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक रजःकणः आकाशके हिमकण (ओसकी बूँदें) तथा उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोंतकको गिन डाला है—उनमें भी भला, ऐसा कौन हो सकता है, जो आपके सगुण स्वरूपके अनन्त गुणोंको गिन सके । प्रभो । आप केवल संसारके कल्याणके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं।

वे सत्य, ज्ञान, आनन्द, सत्यकामता, सत्यसंकस्पता आदि गुण अनन्त हैं---

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। (तैत्तिरीयोपनिषद् २।१) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म। (बृहदारण्यक ३।९।२८) यः सर्वज्ञः सर्ववित्। ( मुण्डकोपनिषद् १।१।९) आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । (तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ४ ) सत्यकामः सत्यसंकरुपः । (छान्दोग्य०८।१।५) ह्रादिनी संधिनी संवित् । (विष्णुपुराण १।१२।६८)

भगवान्के सौशील्यः वात्सल्यः माध्यं आदि अनन्त गुणोंमेंसे भक्तगण छः गुणोंको मुख्य मानते हैं---

वासुदेवाय नमस्ते शान्तानन्तचिदात्मने । श्रजिताय नमस्तुभ्यं षाङ्कण्यनिधये नमः॥ और---

सुविशुद्धाय तेजसे गान्ताय परमात्मने । सर्वगुणातीतषाङ्कण्यायातिवेधसे ॥ नमः ( महातन्त्र )

पञ्चरात्रके अनुसार ये छः गुण हैं---१. ज्ञान, २. बल, ३. ऐक्वरं, ४. वीर्य, ५. शक्ति और ६. ओज—

'त्रिभिर्ज्ञानबलैइवर्यवीर्यशक्तयोजसां युगैः।'

विष्णुपुराणका वचन है कि ज्ञानादि गुणपट्कको भगा कहते हैं---

वि० सं० २२--

ज्ञानशक्तिवलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः । भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः॥ (६।५।७९)

स्थानान्तरमें १. ऐइवर्य, २. धर्म, ३. कीर्त्ति, ४. कान्ति, ५. शान और ६. वैराग्यको भाग कहा गया है—

ऐरवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा॥ (विण्णुपुराण ६ । ५ । ७४)

ये छः गुण जिनमें पूर्ण होते हैं, वे ही वास्तवमें 'भगवान्' हैं । ऋषि-महर्षि आदिके लिये 'भगवान्' शब्दका प्रयोग औपचारिक है—

तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्त्रितः।

शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र द्युपचारतः॥

(विष्णुपुराण ६ । ५ । ७७)

'पूज्य पदार्थोंको सूचित करनेके लक्षणसे युक्त इस 'भगवान्' शब्दका परमात्मामें मुख्य प्रयोग है तथा औरोंके लिये गौण ।''

समस्त वस्तुओंका युगपत् साक्षात्कार 'शान' कहलाता है। श्रीभगवान् वर्तमान तो क्यां, समग्र अतीत और अनागतको भी जानते हैं—

बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥ (गीता ४।५)

श्रीकृष्ण महाराज बोले, 'हे अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप ! उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ ।'

लीला करते हुए भगवान् जीवोंको अज्ञानिवत् प्रतीत होते हैं; किंतु किसी भी लीलामें उनका ज्ञान ल्रप्त नहीं होता । सीताजीके रावणद्वारा हरण किये जानेपर भगवान् श्रीराम रो रहे थे और उन्हें इधर-उधर हूँ रहे ये । पार्वतीजीको यह दृश्य देखकर श्रीरामकी विज्ञानघनतामें संदेह हुआ। तब शिवजीकी अनुमित लेकर श्रीरामकी परीक्षा लेनेके लिये वे सीताजीका रूप धारणकर उनके सम्मुख उपस्थित हुई । श्रीराम तत्क्षण पार्वतीजीको प्रणामकर बोले—'कहिये, माताजी! आज विना शिवजीके यहाँ वनमें किंसे विचरण कर रही हैं ?'

1 30

धारण करनेवाले गुणको 'वल कहते हैं । विविष चेतनाचेतन स्थावर-जंगम विश्व-ब्रह्माण्ड-निचय भगवान्के बलके लवलेशिस ही विधृत है—

'पृतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसी विष्टती तिष्ठतः । पृतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि धावापृथिन्यौ विष्टते तिष्ठतः ॥' (वृहदारण्यकः ३।८।९)

ंहे गार्गि ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूर्य और चन्द्रमा विशेष रूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गि ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें युलोक और पृथिवी विशेष रूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं ।

नियमन-सामर्थ्य 'ऐइवर्य' है । पृथिव्यादि आत्मात्त वस्तुजातका नियमन भगवान्के ऐइवर्यसे ही हो रहा है—

'यः पृथिन्यां तिष्टन् पृथिन्यां अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीसन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ।' ( बृहदारण्यकीपनिषद् ३ । ७ । ३ )

'जो पृथ्वीपर रहता हुआ पृथ्वीके भीतर (भी) है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी कारीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

'आत्मिन तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः।' ( श्रीभाष्य २ । ३ । ४० )

'जो आत्मामें रहता हुआ आत्माके भीतर भी है, जिसे आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है और जो भीतर रहकर आत्माका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

किसी प्रकारका विकार न होना विधि है। इसी गुणके कारण भगवान् 'अच्युत' कहलाते हैं। दुग्धकी दिधभावापित विकार है। यही परिणाम है, जो प्रकृतिके साम्राज्यमें सर्वत्र अधिगत है। प्रकृतिसे परे होनेके कारण भगवान् निर्विकार हैं। अनेक रूप धारण करना विकार नहीं कहलाता—जैसे सुवर्णका कुण्डल बनना अथवा कटक बनना सुवर्णका विकार न होकर केवल उसका संस्थान-भेद हैं। क्योंकि कुण्डलावस्थामें अथवा कटकावस्थामें भी सुवर्णव अव्याहत रहता है। इसी प्रकार भगवान् धनुवीणधर

ीरामरूपमें हों अथवा मुरलीमनोहर श्रीकृष्णरूपमें, उनका कृतिपरत्व अक्षुण्ण रहता है ।

अघटितको घटित करनेवाला अथवा असम्भवको ॥ सम्भव करनेवाला गुण 'शक्ति' है । पर्वतको राई और ।ईको पर्वत बना देना इत्यादि शक्तिके विलास हैं।

योगियोंको भी चमत्कृत करनेवाला भगवान्का विचित्र हार्य-कला-कौशल उनकी अवाद्यानसगोचर शक्तिका ही यापार है—

'परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलकिया च ॥' ( इवेताश्वतरोपनिषद् ६ । ८ )

परामिमवसामर्थ्य 'ओजं कहलाता है। इसीको 'तेजं कहते हैं। इसी गुणसे भगवान् दुरासदः दुराघर्ष और दुरतिक्रम रिपुचकका अनायास दमन कर लेते हैं। दुर्योघनादि अनेक प्रतिपक्षी महारथी कौरवसमामें संधिसंदेश-हारी श्रीकृष्णको वद्यमें करना चाहते थे; परंतु उनके अलैकिक ओजसे सब-के-सब स्तब्ध और किंकर्स्वयविमृह रह गये।

श्रीभगवान्के दिव्य गुणोकी ऐसी ही महिमा है।

श्रीभगवान्के गुणग्रामको हृदयंगम करनेके लिये यदि हम उन गुणोंका वर्गीकरण कर लें तो अच्छा हो । पहला वर्ग सापेक्ष गुणोंका मान लिया जाय और दूसरा निरपेक्ष गुणोंका ।

जब इम परमात्माको 'जगत्कर्त्ता' कहते हैं, तब परमात्मा-का कर्नृत्व-गुण जगत्सापेक्ष है। अर्थात् जगत् है, तमी तो इम परमात्माको 'जगत्कर्त्ता' कहते हैं। इसी प्रकार जब इम प्रभुको 'पतितपावन' कहते हैं, तब प्रभुका 'पावन' नामक गुण पतित-सापेक्ष है। अर्थात् कुछ जीव पतित हैं, प्रभु उनको पवित्र करते हैं, तभी इम प्रभुको 'पतितपावन' कहते हैं। ऐसे गुण अनेकानेक हैं। ये सब सापेक्ष हैं। इनमेंसे कुछ गुण जड (जगत्)-सापेक्ष हैं—जैसे जगत्कर्त्ता, जगद्भर्त्ता; और कुछ चेतन (जीव)-सापेक्ष हैं—जैसे कुपाछ, न्यायकारी; एवं कुछ उभयसापेक्ष हैं—जैसे अन्तर्यामी।

जो गुण चेतनसापेक्ष हैं, उनमेंसे कुछ तो सर्वसाधारण हैं जैसे न्यायकारी; स्योंकि परमात्मा बृहस्पतिसे केकर

वनस्पतितक, आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त सभी जीवोंका न्याय करते हैं; और कुछ गुण विशेष हैं—जैसे शरणागतवत्सलता, अर्थात् शरणमें आये हुए जीवोंपर वात्सल्य। परमात्माकी न्यायकारिता सर्वसाधारण है, किंतु उनकी शरण्यता विशेष-जीवनिष्ठ है। यही दोनोंका अन्तर है।

अब रहे वे गुण, जो न तो जीवसापेक्ष हैं और न जगत्सापेक्ष । उदाहरणार्थ जन हम कहते हैं कि भगवान् 'सत्' हैं, तब उनकी सत्ता न तो जगत्सापेक्ष है और न जीवसापेक्ष । भगवान्के चैतन्य और आनन्द भी ऐसे ही गुण हैं । उनका अपना परमानन्द किसी वस्तवन्तरकी अपेक्षा नहीं करता । इसी प्रकार प्रभुकी अमलता और अनन्तता भी ऐसे ही गुण हैं । इन सबको हम उनके निरपेक्ष गुण कह सकते हैं । इन गुणोंको इस प्रकार समझा जा सकता है—

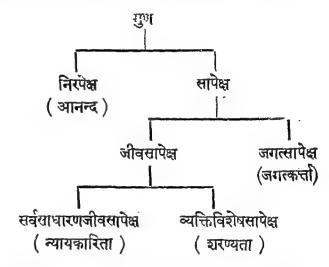

श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रमें भगवान् विष्णुके एक सहस्र नाम हैं। ये सभी नाम उनके गुणोंके अनुसार हैं। 'यथा नाम तथा गुणः' की सूक्ति उनमें पूर्णतया चरितार्थ होती है। गुण-सूचक होनेके कारण ये सभी नाम 'गौणः कहे गये हैं—

यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भृतये॥ (१३)

भगवान् अनन्त हैं, उनके चिरत्र भी ऐसे ही हैं अर्थात् अनन्त हैं, अतएव उनके नाम भी अनन्त हैं। न जाने कबसे वे अपने भक्तोंके साथ विविध मनोरम छीछाएँ करते चले आ रहे हैं। न जाने कितने पतितोंका उन्होंने उद्धार किया है। इन सब बातोंको कौन जान सकता है। इम सामारण जीवोंको तो दो-दार दर्ष पहरेकी भी घटनाएँ विदित नहीं, तब अनन्त भगवान्के अनन्त गुणोंकी चर्चा हमसे कैसे हो सकती है। अतीत घटनाओंको देख सकनेवाला कोई योगी भी यदि भगवान्की अतीत लीलावली-के गुणोंसे सम्बद्ध नामावलीका पाठ करने लगे तो वह भी आन्त-क्लान्त होकर मौन हो जायगा, किंतु भगवान्के गुण वैसे-के-वैसे ही अनन्त रहेंगे। किंवुल-गुरु कालिदासने रघुवंशमें देवताओंसे ठीक ही कहलाया है—

महिमानं यदुत्कीर्त्य तत्र संद्वियते वचः । श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया॥ (१०।३२)

'आपके महत्त्वकी प्रशंसा करके जो हम चुप हो रहे हैं, वह इसलिये नहीं कि हमने आपके सब गुण वखान डाले, बिल्क इसलिये कि हम अब थक गये और आगे बोलनेकी शक्ति हममें नहीं रह गयी है।'

'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्।' ( श्वेताश्वतरोपनिषद् ३ । ८ )

भी इस महान् पुरुष (परमेश्वर) को जानता हूँ, जो सूर्यकी भौति प्रकाशस्वरूप तथा अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत है। "-इत्यादि अनेक श्रौत वचनोंमें परब्रह्म परमात्माका प्रकृतिसे परत्व बताते हुए और 'आदित्यवर्ण' आदि शब्दोंसे उसके रंग-रूपका निर्देश करते हुए कहा गया है कि उस महापुरुषका ज्ञान प्राप्त करके ही जीव अमरत्व-लाभ कर सकता है; क्योंकि इसके अतिरिक्त निस्तारका कोई अन्य उपाय नहीं है।

श्रुतिने जिस प्रकार---

'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' (मुण्डकः १।१।९) 'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः' (वृहदाः ४।४।२२) 'सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति' (वृहदाः ५।८)

—इत्यादि वचनोंमें ईश्वरीय सर्वज्ञता, सर्वाधिपत्य आदि गुणोंका निर्देश किया है, उसी प्रकार—

'यत्ते रूपं कल्याणतमम्' (ईशावास्य० १६) 'यदा पश्यः पश्यते रक्मवर्णम्' (मुण्डक० ३।१।३) 'तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम्' (बृहदा० २।३।६) 'तस्यैष आत्मा विवृणुते तन् ्स्वाम्।' (मुण्डक० ३।२।३)

- आदि वाक्योंमें ईश्वरीय रूपका भी निर्देश किया गया है। आचार्य रामानुजने श्रीभगवान्के रूपका जो प्रतिपादन किया है, उसके कुछ उद्धरण दिग्दर्शनार्थ नीचे दिये जाते हैं—

(१) यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतगुणास्तथा इदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतम् । (वेदार्थसंग्रह)

अर्थात् जिस प्रकार ज्ञानानन्दादि गुण परब्रह्मके खरूप-भूत गुण हैं, उसी प्रकार यह रूप भी खरूप ही हैं। क्योंकि श्रुतिने इसे भी 'खरूप' कहकर निर्देश किया है। 'हदमिप रूपम्'से भगवान्की कर-चरण-नयन-बदनादिमती व्यक्तिकी ओर संकेत है।

(२) परस्य ब्रह्मणः प्राकृतहेयगुणान् प्राकृतहेयदेह-सम्बन्धं तन्त्यूलकर्मवस्यतासम्बन्धं च प्रतिषिध्य कल्याण-गुणान् कल्याणरूपं च वदन्ति । तदिदं स्वाभाविकमेव रूपम् । (श्रीभाष्य)

अर्थात् श्रुतियोंके वाक्य यही उद्घोषित करते हैं कि परव्रहाके गुण प्रकृतिविकार नहीं हैं—हेय नहीं हैं; और न उनका वपु ही प्राकृत और हेय अथवा कर्माधीन है। इसके विपरीत परव्रहाके गुण कल्याण-गुण हैं और उनका विष्रह कल्याण-विष्रह है। भगवान्का यह रूप स्वाभाविक है।

(३) स्वमेव रूपं देवमनुप्यादिसजातीयसंस्थानं कुर्वज्ञात्मसंकल्पेन देवादिरूपः सम्भवामि। (रामानुजकागीताभाष्य) अर्थात् में श्रीकृष्ण अपने ही रूपको देव-मनुष्य आदिके

आकारका बनाता हुआ देवादिरूपमें अवतीर्ण होता हूँ ।

श्रीभाष्यने जिनको कल्याणगुण और कल्याणरूप बताया है, 'वेदार्थसंग्रह'ने उन्होंको स्वरूपभूत गुण और स्वरूपभूत रूप बताया है। श्रीभाष्योक्त 'स्वाभाविकमेव रूपम्' यह पदावली विशेष ध्यान देनेयोग्य है। भावका अर्थ है—सत्ता। सत्ता दो प्रकारकी होती है—स्वकीय और परकीय। स्वकीय सत्ता ही दूसरे शब्दोंमें 'स्वभाव' कही जाती है। श्रीभगवान्की कर-चरणवती व्यक्ति स्वाभाविक है—स्वसत्तात्मक है, आगन्तुक, परकीय, प्राकृत, त्रिगुणमयी नहीं है। यह व्यक्ति केवल सत्त्वगुणमयी है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि रजस्तमःस्पृष्ट सत्त्वकी तो वहाँ कल्पना भी नहीं हो सकती।

साम्प्रदायिकोंमें एक सूक्ति प्रचलित है—
'किमात्मिका भगवतो ज्यक्तिः ? यदात्मको भगवान् ।
किमात्मको भगवान् ? ज्ञानात्मको भगवान् ।'

इससे भी यही सिद्ध होता है कि भगवद्वयक्ति भगवत्वरूप ही है। भगवान्की सत्ता ग्रुद्ध है; उसमें अणुमात्र भी तत्वान्तरका सम्पर्क नहीं है। ग्रुद्ध सत्ता ही 'ग्रुद्ध सत्त्व' कही जाती है। 'सत्ता' और 'सत्त्व' समानार्थक शब्द हैं। भगवान्के विख्यात 'सिच्चदानन्द' नामका प्रथमांश 'स्त्' ही है। इसी 'सत्'को ग्रुद्ध तत्त्व, ग्रुद्ध सत्त्व, विग्रुद्ध तत्त्व, विग्रुद्ध सत्त्व कहा जाता है। जब यह कहा जाता है कि भगवान् विग्रुद्ध सत्त्व हैं, तब यह समझना उचित नहीं कि भगवान् प्राकृत गुणत्रयमें प्रथम सत्त्वगुणनामक गुणसे उपहित हैं। शास्त्रने बार-बार श्रीभगवान्में प्राकृत हेय गुणोंका प्रतिषेघ किया है—

'सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः।' (विष्णुपुराण १ । ९ । ४४ )

जब शान, आनन्द आदि गुण भी भगवत्त्वरूप ही हैं, तब शानमूर्ति, आनन्दमूर्ति, शानविग्रह, आनन्दविग्रह आदि शन्दोंचे भगवान्का निर्देश उचित ही है। यों तो भगवान्में अनन्त कल्याणगुण हैं और उन्हें 'निखिल्युणमूर्तिमान्' कहा भी जाता है—

#### 'रागद्वेषादिनिर्मुक्तसमस्तगुणमूर्तिमान् ।'

( सात्त्वतसंहिता ७ । २५ )

तथापि उनमें छः मुख्य हैं। इसीसे भगवान्को बाड्-गुण्यविग्रह कहा जाता है—

'षाकुण्यविग्रहं देवं भास्वज्ज्वलनतेजसम्।'

( सात्त्वतसंहिता १ । २५ )

कर-चरणादिमान् भगवद्रूपके भगवत्त्वरूपभूत होनेके कारण उस रूपका सत् शुद्ध सत्त्व, विशुद्ध सत्त्व, सत्य, सदात्मक, शुद्धसत्त्वात्मक, विशुद्धसत्त्वात्मक, सत्यात्मक, सत्त्वरूप, सत्यत्वरूप आदि शब्दोंसे निर्देश करना उचित है। इसी प्रकार उस रूपको शानात्मक, शानमय, विशानमय, चित्, चिन्मय, चिदात्मक, संवित्, संविदात्मक, आनन्द, आनन्दा-त्मक, आनन्दमय आदि शब्दोंसे लक्षित करना भी शास्त्रीय ही है। ऐसे सभी शब्दोंके भागोंको सूचित करनेके लिये भक्तगण 'सचिदानन्द्धन' शब्दका प्रयोग किया करते हैं, जिसका अर्थ है—सिचदानन्द-मूर्ति । 'धन' शब्दका अर्थ है—ठोस ।

सद्धन, चिद्धन, आनन्दधन, सच्चिद्धन, सदानन्दधन, चिदानन्दधन शब्दोंसे भी भगवद्रूपका निर्देश होता है।

जीवका प्राकृत देह जिस प्रकार जीवात्मासे भिन्न होता है, उस प्रकार परव्रहा परमात्माका वपु परव्रहा परमात्मासे भिन्न नहीं होता। जब भगवद्गपु भगवत्स्वरूप ही है, तब उसमें देह और देहीके भेदकी कल्पनाके लिये अवकाश ही नहीं रह जाता—

'देहदेहिभिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित्।' (पश्पुराण)

इसीलिये भगवान्के सभी श्रीविग्रहोंके लिये शास्त्रमें कहा गया है कि वे आपादमस्तक परमानन्दमूर्त्ति और केवल ज्ञानमय होते हैं—

'परमानन्दसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः ।' ( वाराहपुराण )

'प्राकृत तत्त्वोंसे रचित देहेन्द्रियोंकी सहायताके बिना ब्रह्म किस प्रकार बोद्धा, मन्ता, श्रोता, स्प्रष्टा, द्रष्टा, रसियता, ब्राता हो सकते हैं ११ ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये। परमात्माका द्रष्टृत्वादि व्यापार इन्द्रियोंपर निर्भर न होकर एवंश और सत्यसंकल्प होनेके कारण स्वभावसे ही स्वयमेव होता है। शब्दादिके साक्षात्कारके लिये जीवको श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी आवश्यकता है; क्योंकि अविद्याके कारण उसका स्वाभाविक ज्ञान बद्धावस्थामें तिरोहित रहता है। किंतु परब्रह्मका शब्दादि-साक्षात्कार स्वयमेव होता है।

प्राक्तन वासनाओंसे वासितान्तःकरण जीवोंके लिये निरिन्द्रिय भगवान्के रूपादि-साक्षात्कारकी बात दुर्गम है, किंतु शास्त्रीय भावनासे चित्तको भावित करनेपर यह विषय सुगम हो जाता है।

प्राकृत सृष्टिके विकासमें राजसाहंकार-सहकृत सान्तिका-हंकारसे मन आदि एकादश इन्द्रियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं। इस सिद्धान्तके निश्चित हो जानेपर कि इन्द्रियोंका अहंकारसे होता है, उस भगवत्तन्त्रमें इन्द्रियोंकी कैसे हो सकती है, जिसमें कि अहंका जननी प्रकृति ही नहीं है ? जब मूल ही नहीं, तब पत्र-पुष्प कैसे । मूल-प्रकृतिसे होता है महत्तत्व, महत्तत्वसे होता है अहंकार और अहंकारसे होती हैं इन्द्रियाँ । जब भगविद्वग्रह अप्राकृत है, उसमें प्रकृतिका सम्बन्ध ही नहीं है, तब प्रकृत्युत्थ इन्द्रियाँ उसमें कहाँसे आ जायँगी ? भगविद्वग्रह चिदानंन्दका आकारमात्र है । उस विग्रहमें प्राकृत कल्पनाओं-का आरोप अनुचित है । जब भगवान्में सान्त्विकाहंकारोत्थ एकादश इन्द्रियोंकी ही सिद्धि नहीं हो सकती, तब तामसाहं-कारोत्थ स्थूल शरीरकी तो चर्चा ही क्या ।

श्रीनारायणभगवान्के दोनों नयन गम्भीर जलमें सरस नालपर लगे हुए और सूर्यकी किरणोंसे विकसित कमलके दलके समान कमनीय हैं-—

- (१) तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी। (छान्दोग्य०१।६।७)
- (२) यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरचेंदारः सदा॥
  ( महाभारत, शनुशासनपर्व )
- (३) नमस्ते <u>पुण्डरीकाक</u> मङ्ख्यक्रगदाधर । (विष्णुपुराण १ । ४ । १२)
- ( ४ ) कितं ते पुण्डरीकाक्ष वासुदेवासितसुते । ( सालतसंहिता ७ । २५ )

श्रीभगवान्का वर्ण 'स्याम' है। 'स्याम'का तात्पर्य नील है। 'नील' और 'स्याम'को संस्कृत वाद्ययमें पर्याय माना गया है—

'कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचकाः।' (अमरकोष १ । ५ । १४)

नीलके स्थानपर श्यामका प्रयोग किया जाता है। यथा-

हुन्दीवरदलश्यामिनिदरानन्दकन्दलम् । वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम्॥ एवं श्यामके स्थानपर नीलका, यथा— 'स्वकर्णविश्राजितकुण्डलोञ्जसत्-

> कपोलनीलालकमण्डिताननाम् ॥' (श्रीमद्भागवत ८ । १२ । २० )

भगवद्दपुकी नीलिमा शास्त्रमें स्थान-स्थानपर उपवर्णित है। दग्दर्शनार्थ— अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमन्युतम् । ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्॥ ( महाभारत, शान्तिपर्व ४७। ९०)

अर्थात् अतसी—अलसीके कुसुमके समान वर्णवाले, कनकाम्त्ररधारी, अच्युत गोविन्दको जो प्रणाम करते हैं, वे निर्मय हो जाते हैं।

अवतार-विग्रहमें भी भगवान्का यही वर्ण रहता है—
फुल्केन्द्रीवरपत्राभं चतुर्बोहुमुदीक्ष्य तम्।
श्रीवरसवक्षसं जातं तुष्टावानकदुन्दुभिः॥
(विष्णुपुराण ५।३।८)

अर्थात् विकसित नील-कमलके दलके समान वर्णवाले, चतुर्भुज, श्रीवत्साङ्कित वक्षःस्यलवाले भगवान्को पुत्ररूपमें अवतीर्ण देखकर वसुदेवजी स्तुति करने लगे।

इस भगवन्नीलिमाकी उपमा शरद्गगनः केकि-कण्ठः इन्द्रनील मणि आदिसे दी जाती है।

श्रीविग्रहरे चतुर्दिक् स्वर्णरिश्मयाँ विकीर्ण हुआ करती हैं---

'आप्रणसात् सर्व एव सुवर्णः ।' ( छान्दोन्य० १ । ६ । ६ ) इसी हेतुसे भगवान् 'स्वर्णाभ' कहे जाते हैं—
'यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम् ।'
( मुण्डकोपनिषद् ३ । १ । ३ )

श्रीजानकी माताने इनुमान्जीसे श्रीरघुनाथजीकी कुशल पूछते हुए उनके सुवर्णके समान वर्णवाले मुखका सारण किया था—

'किच्चित्र तद्धेमसमानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धि ।' (या० रा० ५ । ३६ । २८ )

इससे पूर्व इनुमान्जीने श्रीरामका परिचय देते हुए उनकी खणीभताका उल्लेख किया है—

'स सुवर्णच्छिविः श्रीमान् रामः झ्यामो महायशाः ।' (वा० रा० ५ । ३५ । २३ )

इनमें तथा एताहरा अन्य शास्त्रोक्त वचनों में श्रुत्युक्त-'सर्व एव सुवर्णः', 'रुक्मवर्णम्', 'आदित्यवर्णम्', 'यया माहारवनं वासः ।'—आदि वचनावलीका ही भाव भगवान्की सुवर्ण-कविताके विषयमें प्रदर्शित हुआ है। वर्णतः नील होनेपर भी श्रीभगवान् निज अङ्गसे विनिस्तुत आभाके कारण ही 'हेमाभ' हैं।

कभी-कभी वह हैमाम आभा इतनी प्रकाशमान होती है कि विग्रह-नीलिमा मृदु विदित होने लगती है, जैसे सूर्यके उज्ज्वल प्रकाशसे गगनकी नीलिमा । उस समय भगविद्वग्रह 'सान्द्रपयोदसौभग', 'सान्द्राम्बुदाभ' और 'नीलजीमूतसंकाश' प्रतीत होता है।

हरण्यवर्णी श्रीलक्ष्मीजीके सांनिध्यमें तो भगवान्का इन्द्र-नीलके समान नीलवर्ण मरकतके समान हरित प्रतीत होने लगता है—

नमो मरकतश्यामवपुषेऽधिगतश्रिये । केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे॥ (श्रीमद्भागवत ८ । १६ । ३५ )

पीत एवं नील वर्णोंके मिश्रणसे हरित वर्ण होता है, यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है।

यद्यपि छीछानिमित्त ऊरीकृत ब्यूहादि रूपोंमें श्रीभगवान्के सित, पीत, रक्त आदि विविध वर्ण भी हैं—

'यथा पाण्ड्वाविकम् यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचिर्यथा पुण्डरीकम् यथा सकृद्विद्युत्तम् ।'

( बृहदारण्यक ०२ । ३ । ६ )

'उस पुरुषका रूप ऐसा है, जैसा सफेद ऊनी वस्त्र, जैसा इन्द्रगोप ( वर्षा ऋतुमें उत्पन्न होनेवाला एक लाल रंगका कीड़ा ), जैसी अग्निकी ज्वाला, जैसा स्वेत कमल और जैसी विजलीकी चमक होती है।

तथापि उनका प्रधान वर्ण नील ही है।

श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके अन्य माधुर्यका वर्णन शास्त्रमें स्थान-स्थानपर किया गया है। दिग्दर्शनार्थ कुछ पद्य यहाँ दिये जाते हैं—

नारायण नमस्तेऽस्तु पुण्डरीकायतेक्षण।
सुभूललाटसुनससुस्मिताधरविद्युम ॥
पीनवृत्तायतभुज श्रीवत्सकृतभूषण ।
तनुमध्य महावक्षः पद्मनाभ नमोऽस्तु ते ॥
विलासविक्रमाकान्तज्ञैलोक्यचरणाम्बुज ।
नमस्ते पीतवसनस्पुरन्मकरकुण्डल ॥
स्पुरिकरीटकेयूरहारकौस्तुमभूषण ।

'नारायण! आपको प्रणाम है। आपके नेत्र कमलके समान विशाल हैं, आपकी भौंहें तथा ललाटदेश सुन्दर हैं, सुघड़ नासिका है तथा मूँगेके समान लाल-लाल होटोंपर मधुर मुस्कान खेल रही है। आपकी सुपुष्ट, गोल-गोल और लंबी भुजाएँ हैं, आपने वक्षः खलपर श्रीवत्सचिह्नको अलंकाररूपमें घारण कर रखा है, आपका कटिदेश क्षीण है, छाती चौड़ी है, आपकी नाभिरूप सरोवरमें कमल लहरा रहा है, आपको नामस्कार है। आपने त्रिविक्रमरूपमें अपने चरणारविन्दोंकी विलासपूर्ण खाभाविक गतिसे तीनों लोकोंको नाप लिया था। आप पीताम्बर धारण किये हैं, आपके कानोंमें मकराकृत कुण्डल झलमला रहे हैं; आपके मस्तकपर किरीट, भुजाओंमें बाजूबंद, गलेमें हार और वक्षः खलपर कौस्तुभमणि जगमगा रहे हैं। आपको नमस्कार है।

श्रीभगवान्की रूप-माधुरीका इस प्रकारका वर्णन वास्तविक है। कल्पनामात्र नहीं—

'न हारूपाया देवताया रूपमुपदिक्यते यथा भूतत्रादि हि शास्त्रम्।' ( वेदार्थसंग्रह )

अर्थात् परदेवता नारायण साकार हैं, तभी तो शास्त्र उन्हें 'साकार' वताता है; ऐसी बात नहीं कि लोक-प्रतारणार्थ व्यर्थ ही 'निराकार'को साकार बताया जा रहा है; क्योंकि बात जैसी है, शास्त्र वैसी ही कहता है। शास्त्र जीवको सन्मार्गकी ओर ही अग्रसर करता है; क्योंकि वह जीवको इतना प्यार करता है, जितना सहस्रों माता-पिता भी नहीं कर सकते—

'मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सळतरं शास्त्रम्।' (गीताभाष्यमें रामानुज)

तभी तो उसने जीवके कल्याणके लिये श्रीभगवान्के मधुरातिमधुर रूपका मधुर-मधुर पदावलीमें प्रतिपादन किया है।

आचार्य रामानुज श्रीमन्नारायणके उस दिन्यरूपकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

'अनवधिकातिशयसीन्दर्यहताशेषमनोदृष्टिवृत्ति' ! ! लावण्यामृतपूरिताशेषचराचरम् तजात ! अत्यद्भुताचिन्त्यनित्य-यौवन ! पुष्पहाससुकुमार ! पुण्यगन्धवासितानन्तदि-गन्तराल! त्रेलोक्याक्रमणप्रवृत्तगम्भीरभाव! ५, १ पुरा लोचनावलोकिताश्रितवर्गं! 'नाय! अपने असीम एवं उत्कृष्ट सीन्दर्यसे आप सबके मन और नेत्रोंकी वृत्ति ( व्यापार ) को छीन छेते हैं, अपनी छावण्यसुधासे आप सम्पूर्ण चराचर भूतोंको परितृप्त कर देते हैं, आपके चिरस्थायी यौवनकी छटा बड़ी ही विल्क्षण और अचिन्त्य है, आप पुष्पोंकी हँसीसे भी अधिक सुकुमार हैं, आप अपनी पवित्र अङ्गगन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंके मण्डलको सुगन्धित कर देते हैं, आपका गम्भीर मनोभाव त्रिलोकीको व्याप्त करने लगता है और आप अपने आश्रितजनोंको करणा एवं स्नेहसे भरे कटाक्षोंसे निहारते रहते हैं।

श्रीभगवान्का दिव्यरूप अतिशय मधुर है। उसका सभी कुछ—अङ्ग-प्रत्यङ्ग—आनन्दमय होनेके कारण माधुरी-मय है। आचार्य श्रीवछभके शब्दोंमें केवल यही कहा जा सकता है कि—

वद्न मधुरं अधरं मधुरं हसितं मधुरं मधुरम् । नयनं मधुरं मधुरं गमनं हृद्यं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥ चरितं मधुरं मधुरं वचनं विलतं मधुरं मधुरम् । वसनं भ्रमितं मधुरं मधुर चलितं मधुराधिपतेरखिछं मधुरम् ॥ २ ॥ ( मधुराष्ट्रक )

'मधुरामण्डल (त्रज) के एकच्छत्र दृदय-सम्राट् श्रीकृष्ण-के होठ मधुर हैं, मुखारिवन्द मधुर है, नेत्र मधुर हैं, हँसी मधुर है, दृदय मधुर है, गित मधुर है—उनका सब कुछ मधुर है। उनकी बोली मधुर है, उनकी लीला (मात्र) मधुर है, उनका पीतपट मधुर है, उनकी मरोड़ मधुर है, उनकी चाल मधुर है, उनका चक्कर खाना मधुर है—उनकी चेष्टामात्र मधुर है।

और कविवर लीलाग्रुकके शब्दोंमें—

मधुरं मधुरं वपुरस्य विभोर्मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्।
मधुरान्धि मृदुस्मितमेतदहो मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्॥
( श्रीकृष्णकर्णामृत १। ९१ )

'इन परमात्मा श्रीकृष्णका श्रीविग्रह मधुर है, इनका वह मुखारिवन्द भी मधुर है, जिसमेंसे मीठी-मीठी गन्ध निकलती रहती है तथा जिसपर मधुर मुस्कान खेलती रहती है। इनका सब कुछ मधुर-ही-मधुर है।

### मनुष्य-शरीरसे देव-शरीरमें वैलक्षण्य

हिंदू-शास्त्रके अनुसार मानव-श्ररीर और देव-श्ररीर— दोनों पाञ्चभौतिक होते हैं । पृथ्वी-तत्त्वकी प्रधानताके कारण मानव-श्ररीर 'पार्थिव' कहा जाता है; किंतु देव-श्ररीर तेजस्तत्त्वकी प्रधानताके कारण 'तेजस' कहा जाता है।

देव-शरीर और मानव-शरीर—दोनों ही कर्मानुसार मिलते हैं; किंतु मानव-शरीर श्रीमद्भागवतके—

कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये। स्रियाः प्रविष्ट उद्रं पुंसो रेतःकणाश्रयः॥ (३।३१।१)

— इस वचनके अनुसार रजोवीर्यनिर्मित होता है और देव-शरीर महाभारतके—

> तेजसानि शरीराणि भवन्त्यत्रोपपद्यताम् । कर्मजान्येव मौद्गल्य न मातृपितृजान्युत ॥ (वनपर्व २६१ । १३ )

—इस वचनके अनुसार रजोवीर्यनिर्मित नहीं होता ।,
पार्थिव मानव-दारीरमें खान-पानके परिणामरूप स्वेद,
मूत्र और पुरीष होते हैं; किंतु तैजस देव-दारीरमें ये नहीं
होते । देवताओं के तैजस-दारीरधारी होने के कारण उन्हें भूंख-

'न क्षुरिपपासे न ग्लानिर्न शीतोप्णभयं तथा।'

अमृत-नामक तेजस द्रव्यके पानद्वारा उनके श्रीर अपनी आयुपर्यन्त अजर और अमर बने रहते हैं! स्वर्गलोकके अन्यान्य भोज्य पदार्थ भी अमृतके समान तेजस ही हैं।

मनुष्योंके पलक लगते हैं, देवताओंके नहीं । मनुष्य भूमिको स्पर्श करके खड़े होते हैं, देवता इस प्रकार खड़े नहीं होते । मनुष्यकी छाया पड़ती है, देवताकी नहीं । मनुष्यके हारीर और वस्त्रोंपर धूल लग जाती है, देवताके हारीर और वस्त्रोंपर धूल लग जाती है, देवताके हारीर और वस्त्रोंपर धूल लग जाती है, देवताके हारीर और वस्त्रा नीरज ही रहते हैं । मनुष्यके हारीरकी माला मुरझाती रहती है, देवताके हारीरसे सम्प्रक्त माला खिली रहती है। महाभारतमें लिखा है कि दमयन्ती मनुष्य और देवताओंके वैलक्षण्यसे परिचित थी। जब उसने नल और इन्द्रादिमें वैषम्य देखा, तब उसने नलके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर, उसीके गलेमें जयमाला डाल दी—

सापश्यद् विबुधान् सर्वानस्वेदान् स्तब्धलोचनान् ।

हिवतस्रम्रजोहीनान् स्थितानस्पृशतः क्षितिम् ॥

छायाद्वितीयो म्लानस्रम्रजःस्वेदसमन्वितः ।

भूमिष्ठो नैषधरचैव निमेषेण च सूचितः ॥

(महाभारतः, वनपर्व ५७ । २४-२५ )

इसी प्रकार ब्रीहिद्रौणिकपर्वमें देव-शरीर-विषयक उल्लेख है—

न संस्वेदो न दौर्गन्ध्यं पुरीषं मूत्रमेव च।
तेषां न च रजो वस्त्रं बाधते तत्र वे सुने॥
(वन०, २६१।१४)

'उनके शरीरसे न पसीना निकलता है न दुर्गन्य; न मल-मूत्र और न उनके वस्त्रपर धूल ही लगती है।

मनुष्य योग-सिद्धि प्राप्त करके अनेक शरीर घारण कर सकता है, जैसा कि वचन है—

भारमनो वै शरीराणि बहुनि भरतर्षस । योगी कुर्याद् वलं प्राप्य तैश्व सर्वेर्महीं चरेत् ॥ प्राप्नुयाद् विषयान् कैश्चित् कैश्चिदुग्रं तपश्चरेत् । संक्षिपेच पुनस्तानि सूर्यो रिझ्मगणानिव ॥

(महा ं शान्ति ० ३०० । २५-२६ )

किंतु देवतामें अनेक शरीर घारण करनेकी योग्यता स्वयमेव होती है। आचार्य शंकरने वेदान्तके—

'विरोधः कर्मणीति चेनानेकप्रतिपत्तेर्द्शनात्।' (१।३।२७)

---इस सूत्रपर भाष्य करते हुए लिखा है---

'स्मृतिरिष प्राप्ताणिमाधैश्वर्याणां योगिनामिष युगपदनेक-गरीरयोगं दर्शयतिः किमु वक्तन्यमाजानसिद्धानां देवानाम्।'

मनुष्योमें पितासे पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्रसे पिताकी उत्पत्ति नहीं हुआ करती; किंतु देवता एक-दूसरेसे उत्पन्न हो जाते हैं। इसिल्ये यास्कने निरुक्तमें देवताओंके विषयमें कहा है—

'इतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतरप्रकृतयः।'

साधनसम्पन्न मनुष्य मायाका आश्रय लेकर अपने रूपका परिवर्तन कर सकता है। मारीचका मृगरूप धारण करना रामायणमें सुप्रसिद्ध है। इसी प्रकार देवता भी मायासे अपने रूपका परिवर्तन कर सकते हैं। दमयन्तीके म्वयंवरमें इन्द्रादि चार दिक्पालोंका नल-रूप-धारण

महाभारतमें प्रसिद्ध है । देवताओं के इसी रूप-परिवर्तनको कश्यमें रखकर श्रुति कह रही है-

'इन्द्रो मायाभिः पुरुष्ट्प ईयते।'

(बृहदारण्यक० २ । ५ । १५ )

. मनुष्यमें जिस प्रकार चेतन आत्माका अचेतन शरीर-से संयोग शास्त्रसम्मत है, उसी प्रकार देवतामें भी आत्म-शरीर-संयोग है। देवतामें भी मनुष्यके समान देइ-देहि-भाव होता है।

जिस प्रकार मनुष्य अपनी आयुके अन्तमें एक शरीरका त्याग कर दूसरा शरीर प्रहण करता है, उसी प्रकार देवता भी अपनी आयुके अन्तमें एक शरीरका त्याग कर दूसरा शरीर प्रहण करते हैं । देव-शरीरमें भी मनुष्य-शरीरके समान हानोपादान होते हैं । गीताके—

'ते तं भुक्त्वा स्वर्गछोकं विशासं भीणे पुण्ये मर्त्यछोकं विश्वन्ति।'

(९1२१)

—इस वचनसे मनुष्यका देव-शरीर-ग्रहण और देवताका मनुष्य-शरीर-ग्रहण सिद्ध है।

देव-शरीरका आकार देखनेमें मनुष्य-शरीरके सहश होता है। यास्कने 'अधाकारचिन्तनं देवानाम्' कहकर चार विभिन्न मतोंका प्रदर्शन करते समय देवताओंकी पुरुष-विधताका सर्वप्रथम उल्लेख किया है—'पुरुषविधाः स्युरित्येकम्।'

### देव-शरीरसे ईश्वर-शरीरमें वैलक्षण्य

ईश्वरका शरीर देव-शरीरके समान तेजोमय, भौतिक और प्राकृत नहीं होता । वह तो षाक्षुण्यमय, दिव्य और अप्राकृत होता है । अतएव वह ईश्वरका खरूप शुद्धसत्व-मय, शुद्धतत्त्वमय और सच्चिदानन्दमय कहलाता है ।

देव-शरीरके समान ईश्वरका शरीर जड नहीं होता। वह चेतन, स्वयम्प्रकाश और ज्ञानात्मक होता है।

देवताओंको जिस प्रकार रूपादि-साक्षात्कारके लिये चक्षुरादि इन्द्रियोंके साहाय्यकी अपेक्षा है, उस प्रकार ईश्वरको नहीं होती । उसका रूपादि-साक्षात्कार स्वयमेव होता है।

चित अंत २३--

देवतामें जिस प्रकार देह और देहीका मेद होता है, उस प्रकार ईश्वरमें नहीं होता । ईश्वरमें जो देह है, वही देही है और जो देही है, वही देह है—

'देहदेहिभिदा चात्र नेश्वरे विद्यते कचित्।'

देव-शरीरका जिस प्रकार हानोपादान होता है, उस प्रकार ईश्वर-शरीरका नहीं। वह नित्य और हानोपादान-हीन है—

सर्वे नित्याः बाश्वताश्च देहास्तस्य परारमनः । हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित्॥

ईश्वरके लिये शरीर-शब्दका प्रयोग औपचारिक है। श्वरीरंका अर्थ है—शीर्ण होनेवाला। ईश्वरका शरीर न कहकर विद्वान्लोग ईश्वरकी व्यक्ति अथवा विग्रह आदि कहा करते हैं। व्यक्ति-शब्दका प्रयोग प्राचीन है। महाभारतका वचन है—

'एषोऽहं •यक्तिमास्थाय तिष्ठामि दिवि शाश्वतः।' भक्तोंकी---

'किमात्मिका भगवतो न्यक्तिः ? यदात्मको भगवान् । किमात्मको भगवान् ? ज्ञानात्मकः शक्त्यात्मकः ।

—इस रहस्याम्नाय-सूक्तिमें भी व्यक्ति-पदका प्रयोग प्राचीन ही है । वेष्णवतन्त्रके—

'जितं ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णवाङ्गुण्यविग्रहः ।'

—आदि वाक्योंमें विग्रह-शब्दका प्रयोग सुप्रसिद्ध है। देवशरीरके समान भगवद्-व्यक्ति कर्मज नहीं होती—

'जगतामुपकाराय न सा फर्मनिमित्तजा।' (विष्णुपुराण ६। ७। ७२)

—प्रत्युत स्वेच्छामयी होती है । श्रुतिने भगविद्धग्रहको-'मनोमयः' ( छान्दोग्योपनिषद् ३ । १४ । २ )

—कहा है । अर्थात् वह विग्रह भगवान्की अपनी भावनाके अनुसार ही है । श्रीमन्द्रागवतमें ब्रह्माजीका वचन है—

'अस्यापि देव वपुषो मद्नुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि।' (१०।१४।२)

इसका भी यही अभिप्राय है कि श्रीभगवद्वपुं पाश्चभौतिक नहीं है, प्रत्युत स्वेच्छामय है। श्रुतिने ईश्वरको---

 $\int X_{i}$ 

'अकायमवणमस्नाविरम्।' ( ईश॰ ८ )

—कहकर उसकी प्राकृत-देहहीनता बतायी है और— 'यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि।'

( बहदारण्यक ५ । १५ । १ )

—कहकर उसके दिव्यरूपका प्रतिपादन किया है। भुतिने जहाँ ईश्वरके लिये दारीर-शब्दका प्रयोग किया है। वहाँ साथमें 'प्राण' शब्द जोड़ दिया है। इस प्रकार ईश्वरको—

'प्राणदारीरः' ( छान्द्रोग्योपनिपद् )

—कहा गया है, जिसका आश्रय है कि ईश्वर-विग्रह उपचारसे ही 'शरीर' कहा जा सकता है, साक्षात् नहीं। क्योंकि वह तो स्वयं प्राण-जीवन-चेतन्यमय है। ईश्वरविग्रहकी सत्ताके लिये बाह्य वायुकी अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं प्राणरूप है।

भौतिक शरीरके समान ईश्वर-विग्रहमें न दृद्धि है और न हास ।

ईश्वरका आकार भी पुरुषविध ही है-

'आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः।'

( बृहदारण्यकः १ । ४ । १ )

किंतु यह आकार घनीभूत ब्रह्म ही है। वह पार्थिव श्रारीरोंसे ही क्या, प्राकृतिक तेजस श्रारीरोंसे भी अत्यन्त विलक्षण है। वह सत्य, शिव और सुन्दर है। वह निरितशय सौन्दर्यका आकर है, दिन्य माधुर्यका आधार है, परम लावण्यका आगार है और अनविषक वात्सल्यका पारावार है।

श्रीमगवान् सर्वशक्तिमान् हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं। वे प्राञ्चत शरीर घारण कर सकते हैं, किंतु किया नहीं करते। जिस प्रकार गङ्गाजलमें स्नान करके पूजाके आसनपर संध्योपासनके लिये विराजमान कोई ब्रह्मि काक-विष्ठां कर्ष्वपुण्ड्र लगा सकनेकी शक्ति और योग्यता होनेपर भी वैसा न करके गोपीचन्दनसे ही ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाया करते हैं, उसी प्रकार श्रीभगवान् प्रकृतिकी विकृतिरूप पञ्चभूतोंका शरीर घारण करनेकी शक्ति होनेपर भी पाञ्चभौतिक शरीर घारण नहीं किया करते—

प्रकृतेर्विकृते इपं भूतसंघातनामकम् । धारीरं सस्यसंकरपपुरवस्येरक्रयापि न ॥ सम्बन्धोऽपुरुषार्थस्वाज्जीवानां तु स्वकर्मणा।
सुखदुःखादिभोगार्थं बलाइहोऽपि युज्यते॥
देहः स तु स्वाभिमतः स्वानुरूपः सदोज्ज्वलः।
अप्राकृतो हरेस्तेन न दोषः कोऽपि युज्यते॥
( श्रीभाष्यवार्तिक )

ईश्वरका अवतार-विग्रह भी दिन्य और अप्राकृत ही होता है, किंतु दर्शकोंको उसकी मानवता (भौतिकता) ही प्रतीत होती है । श्रीभगवानकी अघटनघटनापटीयसी योगमायाके वैभव और चमत्कारको कौन जान सकता है। स्वयं लोक-पितामह ब्रह्मदेवको श्रीकृष्णभगवानकी बाल-लीलाएँ देखकर उनकी ईश्वरतामें संदेह हो गया था। श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे यही कहा है—

'नाहं प्रकाबाः सर्वस्य योगमायासमावृतः।' (गीता ७ । २५ )

श्रीभगवान्का विग्रह भौतिक नहीं है । भौतिक शरीरके विकार (जन्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय, विनाश ) उसमें नहीं हैं।

'न तस्य प्राकृता मूर्तिमेदोमजास्थिसम्भवा।'

इसिलये श्रुतिने परमात्माको 'अकायम्' कहा है । भक्तोंको श्रीभगवान्के जिस विग्रहका दर्शन होता है, वह दिव्य है, भगवत्स्वरूप है, चैतन्यमय है। वह अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। वह आपादमस्तक ज्ञानमय है। मौतिक विकारमय शरीरसे रिहत होनेके कारण ईश्वरविग्रह 'ग्रुद्धम्' कहा गया है। परमात्मा कर्म-फल्मोगके लिये शरीर धारण नहीं करते, इसीलिये उन्हें 'अपापविद्धम्' कहा जाता है। प्राकृत आकाररित होनेके कारण ईश्वर 'निराकार' है; किंतु दिव्य आकारसित होनेके कारण ईश्वर 'निराकार' है; किंतु दिव्य आकारसित होनेके कारण 'साकार' है। वह आकार धनीभूत चैतन्य है। अप्राकृत रूपको श्रुतिने 'कल्याणतम' बताया है।

चैतन्यमयी सत्ता और प्राकृतिक सत्त्व गुणहृष्टिसे अंशतः समान होते हुए भी परस्पर अत्यन्त विरुक्षण हैं। इसी प्रकार दिव्य आकार और प्राकृतिक आकार आकार-दृष्टिसे अंशतः समान होते हुए भी परस्पर अत्यन्त विरुक्षण हैं।

श्रीभगवान्का सौन्दर्यसारसर्वस्वः अवाकानसगोचरः वह दिन्यस्प श्रुति-शास्त्रोंका एकमात्र स्टस्य है । परमहंस महामुनिजन उसी श्रीविग्रहके चरणोंके चिन्तनमें लीन रहा करते हैं । वह श्रीविग्रह अत्यन्त निर्मल है । यदि वहाँ भी दोष-धातु-मलका संनिवेश होता तो संत गोस्वामी तुलसीदासजी एक बार रामा-विरक्त होकर दुबारा रामानुरक्त क्यों होते !

जिस प्रकार पाषाण-प्रतिमाका उपादान पाषाण है, उस प्रतिमाके चरणवदनादि अवयव पाषाणमय हैं, उसी प्रकार ईश्वरके चिद्घन-विग्रहका उपादान चैतन्य है। उसके कर-चरणादि अवयव चैतन्यमय हैं। ईश्वर शरीरत्रयरहित होते हुए ही साकार है। उसका आकार उसका स्वरूप ही है। ईश्वरके स्वामिमत-नित्य-दिव्य-आकारवान् होनेमें श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण प्रमाण हैं। ईश्वर-विग्रह शान-शक्त्यादि विविध गुणोंका विलासमात्र है।

सौन्दर्यधन श्रीभगवान्में किसी भी प्रकारके मलादिकी असुन्दर भावना मिलन-वासना-विद्धित अन्तःकरणकी वृत्तियोंका परिवर्त्तनमात्र है। उन परम सुन्दरमें असौन्दर्यकी कल्पना उतनी ही भ्रान्त है, जितनी उसी सकल्प मङ्गल-भवनमें किसी भी प्रकारके अमङ्गलकी भावना अथवा लावण्यवन सैन्धव-खण्डमें काटवका उत्प्रेक्षण, अथवा माधुर्यधन सितोपलमें तिक्तताका चिन्तन।

शारद गगनकी-सी नीलिमा, श्रीलक्ष्मीजीका उरोदेशमें निवास, नामिसे कमलोदय और उस कमलसे बालक चतुराननका जन्म इत्यादि श्रीभगवान्के श्रीविग्रहका अचिन्त्य वैलक्षण्य है।

जिस प्रकार लोकमें जायापतीसे 'अपरस्परसम्भूत' सृष्टि होती है, उसी प्रकार श्रीमन्नारायणसे ब्रह्मदेवका जन्म नहीं होता। उनके तो नाभि-सरोक्हसे ही सृष्टिकर्चा ब्रह्मदेवका आविर्भाव शास्त्रसिद्ध है।

इस विश्व-विलासके उदयः विभव और विलयके एकमात्र कारणको मनीषियोंने अनेक नाम दिये हैं—

'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति।'

( ऋक्०१। १६४। ४६)

जिन्होंने उसे 'विष्णु' नाम दिया है और जो उसे सगुण साकार-रूपमें भजते हैं, उन वैष्णव भक्तोंने अपने आराध्य-देवके नाम, रूप, डीला और घामके सम्बन्धमें अनेक देवतामें जिस प्रकार देह और देहीका मेद होता है, उस प्रकार ईश्वरमें नहीं होता । ईश्वरमें जो देह है, वही देही है और जो देही है, वही देह है—

'देहदेहिभिदा चात्र नेश्वरे विद्यते कचित्।'

देव-शरीरका जिस प्रकार हानोपादान होता है, उस प्रकार ईश्वर-शरीरका नहीं। वह नित्य और हानोपादान-हीन है—

सर्वे नित्याः बाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित्॥

ईश्वरके लिये शरीर-शब्दका प्रयोग औपचारिक है। 'शरीर'का अर्थ है—शीर्ण होनेवाला। ईश्वरका शरीर न कहकर विद्वान्लोग ईश्वरकी व्यक्ति अथवा विग्रह आदि कहा करते हैं। व्यक्ति-शब्दका प्रयोग प्राचीन है। महाभारतका वचन है—

'एषोऽहं न्यक्तिमास्थाय तिष्ठामि दिवि शाश्वतः।' भक्तोंकी--

'किमात्मिका भगवतो न्यक्तिः ? यदात्मको भगवान् । किमात्मको भगवान् ? ज्ञानात्मकः शक्त्यात्मकः ।

—इस रहस्याम्नाय-सूक्तिमें भी व्यक्ति पदका प्रयोग प्राचीन ही है । वेष्णवतन्त्रके—

'जितं ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णवाङ्गण्यविग्रहः ।'

—आदि वाक्योंमें विग्रह-शब्दका प्रयोग सुप्रसिद्ध है। देवशरीरके समान भगवद्-व्यक्ति कर्मज नहीं होती—

'जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा।' (विष्णुपुराण ६। ७। ७२)

—प्रत्युत स्वेच्छामयी होती है। श्रुतिने भगविद्धग्रहको-'मनोमयः' ( छान्दोग्योपनिषद् ३।१४।२)

—कहा है । अर्थात् वह विग्रह भगवान्की अपनी भावनाके अनुसार ही है । श्रीमन्द्रागवतमें ब्रह्माजीका वचन है—

'अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि।'

(१०।१४।२)

इसका भी यही अभिप्राय है कि श्रीभगवद्भपु पाद्मभौतिक नहीं है, प्रत्युत स्वेच्छामय है। श्रुतिने ईश्वरको— 'भकायमद्यणमस्नाविरम्।' ( ईश॰ ८ )

( ब्रह्दारण्यक ० ५ । १५ । १ )

— कहकर उसके दिव्यरूपका प्रतिपादन किया है।
भुतिने जहाँ ईश्वरके लिये दारीर-शब्दका प्रयोग किया है।
वहाँ साथमें 'प्राण' शब्द जोड़ दिया है। इस प्रकार ईश्वरको—

'प्राणदारीरः' ( छान्दोग्योपनिषद् )

— कहा गया है, जिसका आशय है कि ईश्वर-विग्रह उपचारसे ही 'शरीर' कहा जा सकता है, साक्षात् नहीं; क्योंकि वह तो स्वयं प्राण-जीवन-चैतन्यमय है। ईश्वरविग्रहकी सत्ताके लिये बाह्य वायुकी अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं प्राणरूप है।

भौतिक शरीरके समान ईश्वर-विग्रहमें न कृद्धि है और न हास ।

ईश्वरका आकार भी पुरुषविध ही है-

'भारमैवेदमम् आसीरपुरुषविधः।'

( बृहदारण्यकः १।४।१)

किंतु यह आकार घनीभूत ब्रह्म ही है। वह पार्थिय श्रारीरोंसे ही क्या, प्राकृतिक तैजस श्रारीरोंसे भी अत्यन्त विलक्षण है। वह सत्य, शिव और सुन्दर है। वह निरतिशय सौन्दर्यका आकर है, दिन्य माधुर्यका आधार है, परम लावण्यका आगार है और अनविषक वात्सल्यका पारावार है।

श्रीभगवान् सर्वशक्तिमान् हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं। वे प्राकृत शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु किया नहीं करते। जिस प्रकार गङ्गाजलमें स्नान करके पूजांके आसनपर संध्योपासनके लिये विराजमान कोई ब्रह्मार्षि काक-विष्ठां अर्ध्वपुण्ड्र लगा सकनेकी शक्ति और योग्यता होनेपर भी वैसा न करके गोपीचन्दनंसे ही ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाया करते हैं, उसी प्रकार श्रीभगवान् प्रकृतिकी विकृतिरूप पञ्चभूतोंका शरीर घारण करनेकी शक्ति होनेपर भी पाञ्चभौतिक शरीर घारण नहीं किया करते—

प्रकृतेर्विकृते इपं भूतसंघातनामकम् । धरीरं सत्यसंकल्पपुरवस्येरक्यापि न ॥ सम्बन्धोऽपुरुषार्थत्वाज्ञीवानां तु स्वकर्मणा।
सुसदुःसादिभोगार्थं बलाइहोऽपि युज्यते॥
देहः स तु स्वाभिमतः स्वानुरूपः सदोज्ज्वलः।
अप्राकृतो हरेस्तेन न दोषः कोऽपि युज्यते॥
( श्रीभाष्यवार्तिक )

ईश्वरका अवतार-विग्रह भी दिन्य और अप्राकृत ही होता है, किंतु दर्शकोंको उसकी मानवता (भौतिकता) ही प्रतीत होती है । श्रीभगवान्की अघटनघटनापटीयसी योगमायाके वैभव और चमत्कारको कौन जान सकता है । स्वयं लोक-पितामह ब्रह्मदेवको श्रीकृष्णभगवान्की वाल-लीलाएँ देखकर उनकी ईश्वरतामें संदेह हो गया था। श्रीभगवान्ने अपने श्रीमुखसे यही कहा है—

'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः।' (गीता ७ । २५ )

श्रीभगवान्का विग्रह भौतिक नहीं है । भौतिक शरीरके विकार ( जन्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय, विनाश ) उसमें नहीं हैं ।

'न तस्य प्राकृता मूर्तिर्मेदोमजास्थिसम्भवा।'

इसिलये श्रुतिने परमात्माको 'अकायम्' कहा है ।
भक्तोंको श्रीभगवान्के जिस विग्रहका दर्शन होता है, वह
दिव्य है, भगवत्स्वरूप है, चैतन्यमय है। वह अच्छेदा,
अदाह्म, अक्लेद्य और अशोष्य है। वह आपादमस्तक
ज्ञानमय है। भौतिक विकारमय शरीरसे रहित होनेके
कारण ईश्वरविग्रह 'ग्रुद्धम्' कहा गया है। परमात्मा कर्मफल्मोगके लिये शरीर घारण नहीं करते, इसीलिये उन्हें
'अपापविद्धम्' कहा जाता है। प्राकृत आकाररहित होनेके
कारण ईश्वर 'निराकार' है; किंतु दिव्य आकारसहित
होनेके कारण 'साकार' है। वह आकार घनीभूत चैतन्य है।
अपाकृत रूपको श्रुतिने 'कल्याणतम' बताया है।

चैतन्यमयी सत्ता और प्राकृतिक सत्त्व गुणहृष्टिसे अंशतः समान होते हुए भी परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं। इसी प्रकार दिव्य आकार और प्राकृतिक आकार आकार-दृष्टिसे अंशतः समान होते हुए भी परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं।

श्रीभगवान्का सौन्दर्यसारसर्वस्वः अवाकानसगोचरः वह दिन्यरूप श्रुति-शास्त्रोंका एकमात्र स्टस्य है । परमहंस महामुनिजन उसी श्रीविग्रहके चरणोंके चिन्तनमें लीन रहा करते हैं । वह श्रीविग्रह अत्यन्त निर्मल है । यदि वहाँ भी दोष-धातु-मलका संनिवेश होता तो संत गोस्वामी तुलसीदासजी एक बार रामा-विरक्त होकर दुबारा रामानुरक्त क्यों होते !

जिस प्रकार पाषाण-प्रतिमाका उपादान पाषाण है, उस प्रतिमाके चरणवदनादि अवयव पाषाणमय हैं, उसी प्रकार ईश्वरके चिद्घन-विग्रहका उपादान चेतन्य है, उसके कर-चरणादि अवयव चेतन्यमय हैं। ईश्वर शरीरत्रयरहित होते हुए ही साकार है। उसका आकार उसका स्वरूप ही है। ईश्वरके स्वामिमत-नित्य-दिव्य-आकारवान् होनेमें श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण प्रमाण हैं। ईश्वर-विग्रह शान-शक्त्यादि विविध गुणोंका विलासमात्र है।

सौन्दर्यघन श्रीभगवान्में किसी भी प्रकारके मलादिकी असुन्दर भावना मिलन-वासना-विदूषित अन्तःकरणकी वृत्तियोंका परिवर्त्तनमात्र है। उन परम सुन्दरमें असौन्दर्यकी कल्पना उतनी ही भ्रान्त है, जितनी उसी सकल्पकल-भवनमें किसी भी प्रकारके अमङ्गलकी भावना अथवा लावण्यवन सैन्धव-खण्डमें काटवका उत्प्रेक्षण, अथवा माधुर्यघन सितोपलमें तिक्तताका चिन्तन।

शारद गगनकी-सी नीलिमा, श्रीलक्ष्मीजीका उरोदेशमें निवास, नामिसे कमलोदय और उस कमलसे बालक चतुराननका जन्म इत्यादि श्रीभगवान्के श्रीविग्रहका अचिन्त्य वैलक्षण्य है।

जिस प्रकार लोकमें जायापतीसे 'अपरस्परसम्भूत'
सृष्टि होती है, उसी प्रकार श्रीमन्नारायणसे ब्रह्मदेवका
जन्म नहीं होता। उनके तो नाभि-सरोक्हसे ही सृष्टिकर्चा
ब्रह्मदेवका आविर्भाव शास्त्रसिद्ध है।

इस विश्व-विलासके उदयः विभव और विलयके एकमात्र कारणको मनीषियोंने अनेक नाम दिये हैं—

'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति।'

( ऋक्० १ । १६४ । ४६ )

जिन्होंने उसे 'विष्णु' नाम दिया है और जो उसे सगुण साकार-रूपमें भजते हैं, उन वैष्णव भक्तोंने अपने आराध्य-देवके नाम, रूप, छीला और घामके सम्बन्धमें अनेक विवरण दिये 🕻 । उन्हींके दृष्टिकोणसे भगवान्के वयके सम्बन्धमें कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जा रही 🕻 ।

ऋग्वेदमें श्रीविष्णुभगवान्को अत्यन्त पुरातन होनेपर भी अत्यन्त नृतन बताया गया है—

'यः प्र्याय वेधसे नवीयसे सुमञ्जानये विष्णवे ददाशित।' (१।१५६।२)

अनादि होनेके कारण वे प्रत्नतम हैं, किंतु दर्शनमें वे नित्यनवीन-से हैं। प्राचीन होनेके कारण उन्हें अत्यन्त रुद्ध होना चाहिये, किंतु हैं वे अर्वाचीन-से । यह उनका 'ऐस्वर्य' है।

ऋग्वेद्में ही अन्यत्र उनको सुकुमार-युवा बताया गया है---

'बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभियुंवा कुमारः प्रत्येत्याहवम्॥' (१।१५५।६)

मुकुमार युवकका सुगम अर्थ है—नवयुवक ।
नवयोवनका दूसरा नाम है—केशोर । श्रीभगवान सदा
कैशोर वयमें रहते हैं, यह बात श्रीमन्द्रागवतके 'सन्तं
वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् ॥' (३।२८।१७)
इस वचनसे स्पष्ट है । शास्त्रमें जहाँ-जहाँ श्रीभगवान्के
यौवन, नवयौवन किंवा तारुण्यका उल्लेख मिले, वहाँवहाँ उपर्युक्त निर्देशके अनुसार कैशोरका ही तात्पर्य
समझना चाहिये । इस दृष्टिसे, उदाहरणके लिये—
'तरुणं रमणीयाङ्गमरूगोष्ठेक्षणाधरम् ।'

(भागवत ४।८।४६)

—इस क्लोकमें 'तकण'का अर्थ किशोर छेना चाहिये। योवनसे भी अधिक माधुर्य है केशोरमें, अतः वहीं वय श्रीभगवान्को अभीष्ट है। योवनमें पूर्णताकी सिद्धि अवश्य है, किंतु उसमें नवनवोन्मेषशालिता नहीं है। वह तो केशोरमें ही सुलभ है। अतएव केशोर ही योवनसे सुन्दरतर है और केशोर ही सब अवस्थाओं से सुन्दरतम है। इसी हेतुसे श्रीमन्द्रागवतमें अन्यत्र श्रीभगवान्को 'अपीच्यवयस्क' बताया गया है—

प्रेक्षणीयं नृकोकस्य सानुरागस्मितेक्षणम् । अपीच्यवयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम् ॥

Ex

(१०।५१।२६)

भगवान्के पार्घदोंका वय भी 'नृतन' बताया गया है-

'सर्वे च न्तवयसस्मर्वे चारचतुर्भुजाः।' (भागवत ६ । १ । ३५ )

भगवान्के पार्वद् प्रायः आकार-प्रकारमें भगवान्के समान होते हैं । भगवान्का वय नृतन है, तभी उनके पार्यदोंका वय 'नृतन' वताया गया है । नृतन वयका अर्थ 'कैशोर' ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।

पंद्रह वर्षके आस-पासका वय कैशोर कहलाता है। इसी कैशोरसे श्रीभगवान सदा सम्पन्न रहते हैं। यह कैशोर वय उनके नित्यधामके नित्यसुन्दर रूपका है। अवतार-समयमें वे इच्छानुसार अपनी मायासे वढ़ते हुए दीख पड़ते हैं, परंतु किशोर वयसे आगे नहीं बढ़ते। मन्दिरोंमें स्वंत्र विष्णु-मूर्तिको नवीन वय, नूतन वय, अपीच्यवय, नवयीवन अथवा कैशोरमें ही प्रदर्शित करनेका सनातन सम्प्रदाय है।

भगवान्के श्रीविग्रहमें 'श्री'का निवास है । भगवान्की शक्तिका ही नाम 'श्री' है । 'श्रयते हिरम् इति श्री:।' श्री नित्य ही भगवदाश्रया हैं—

> 'श्रियं देवीं मदाश्रयाम्।' (श्रीमद्भागवत ८।४।२०).

'श्रीं का ही दूसरा नाम 'लक्ष्मीं है, जैसा कि ऋग्वेदीय श्रीस्कके प्रथम मन्त्रोक्त—

'चन्द्रो हिरणमयीं कक्सीम्'

—इस वचनसे और निम्नाङ्कित भागवतवचनोंकी एक वाक्यतासे विदित है—

श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः। श्रीकादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम्॥ निस्सत्त्वा लोलुपा राजन् निरुद्योगा गतत्रपाः। यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूबुद्दैत्यदानवाः॥ (८।८।२८-२९)

'देवता,' प्रजापित और प्रजा—सभी लक्ष्मीजीकी कृपा-दृष्टिसे शील आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न होकर बहुत सुखी हो गये। परीक्षित् । इधर जब लक्ष्मीजीने देत्यों और दानवोंकी उपेक्षा कर दी, तब वे सब निर्वल, उद्योगरहित, निर्लज और लोभी हो गये।

भगवान् नारायण अनन्त शक्तियोंके आवास हैं और

लक्ष्मीजी उन समस्त शक्तियोंकी समुदाय-मूर्ति—समष्टि हैं। वे नारायणकी अनपायिनी शक्ति हैं, अतारव नारायण-विग्रहके साथ लक्ष्मी-विग्रहका ध्यान कर्त्तव्य है। यदि दो शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान अभीष्ट हो तो श्री और लक्ष्मीके साथ करना चाहिये। उस दशामें चिन्छक्ति 'श्री' हैं और आनन्दशक्ति 'लक्ष्मी' हैं—

'भीइच ते कहमीइच पत्न्यौ।' (यजुर्वेद ३१ । २२)

यदि तीन शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान अभीष्ट हो तो श्री, भू और लीलाके साथ करना चाहिये। 'भू' सच्छक्ति हैं—'भू सत्तायाम्।' और 'लीला'शब्द आनन्दका सूचक है। इस प्रकार सत्, चित् और आनन्द नामकी तीन शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान सम्पन्न होता है—

> वतुर्भुजमुदाराङ्गं इयामं पद्मिनभेक्षणम्। श्रीभूमिकीकासहितं चिन्तयेच सदा इदि॥ (भारदाजसंहिता ३।४८)

यदि चार शक्तियोंके साथ नारायणका घ्यान करन। हो तो लक्ष्मी, कीर्त्ति, जया और मायाके साथ करन। चाहिये—

'कक्ष्मीः कीर्त्तिर्जया माया देवयस्तस्याक्षिताः सद्गाः' ( जयास्यसंहिता ६ । ७७ )

अथवा भागवतके—

'पुष्ट्या श्रिया कीर्त्यंजयासिकर्द्धिम-निषेक्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्।' (१०।८९।५७)

—इस श्लोकके अनुसार पुष्टि, भी, कीर्चि और अजाके साथ करना चाहिये।

यदि सात शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान करना हो तो गीताके—

'कीर्त्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा **ए**तिः श्रमा ॥' (१०। १४)

— इस वचनके अनुसार कीर्त्ति, भी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमाके साथ करना चाहिये।

यदि आठ शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान करना हो तो श्रीक्किमणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, भद्रा, नाम्रजिती, कालिन्दी और मित्रविन्दाके साथ श्रीकृष्ण-विमहका ध्यान करना चाहिये।

यदि बारह शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान करना हो तो भागवतके-

भिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्येळयोर्जया। विद्ययाविद्यया क्षारत्या मायया च निषेवितम्॥ (१०।३९।५५)

—इस वचनके अनुसार श्री, पुष्टि, वाणी, कान्ति, कीचिं, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति और मायाके साथ करना चाहिये।

यदि और भी अधिक शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान करना हो तो १६१०८ दिन्य मृक्तियोंकी भावना करनी चाहिये, जो उपासनाकाण्डकी ऋचाओंकी अधिष्ठात्री चिन्मयविग्रहा देवियाँ हैं । भगवन्छक्तियाँ भगविद्वग्रहमें ही लीन रहती हैं । उपासना-समयमें ऐसी भावना कर्चन्य है कि वे शक्तियाँ श्रीविग्रहसे प्रकट हो रही हैं—

ततो भगवतो विष्णोर्भासा भास्वरविग्रहात्॥ कदम्यादीनिंस्सता ध्यायेत् स्फुलिङ्गनिचया यथा ।

( जमाख्यसंहिता १३। १०५-६ )

ये सव लक्ष्मीजीकी विलासमूर्तियाँ हैं । लक्ष्मीजी ही इन सबमें प्रधान हैं।

क्रम्सीजी सुवर्णवर्णाः परमकान्तिमती और अतिश्चय सुन्दरी हैं। वे स्मितवदनाः कमलानना और कमल-दलनयना हैं। श्रीनारायणका-सा पीताम्बर उनको प्रिय है—

'समुद्रः पीतकौशेयवाससी समुपाहरत्।' (श्रीमद्भागवत ८ । ८ । १५)

वे चतुर्मुजा हैं। प्रथम कर-युगलमें कमल-युगल लिये हुए हैं। दितीय दक्षिण पाणिसे अभय और वाम पाणिसे वर दे रही हैं। किरीट, कुण्डल, केयूर, कटक, प्रवेय, हेमहार, कमलमाला, काओ, नूपुर आदि विभूषणोंसे विभूषिता हैं। कमलासनपर विराजमान हैं और स्यन्दन उनका प्रिय यान है। वे द्यामयी, उदार, यशस्विनी, देवजुष्टा, सर्वलोकेश्वरी, दुरावर्षा और त्रिभुवन-वभवकारिणी हैं। माधवी, माधविप्रया, हरिवल्लमा, विष्णुपत्नी, विष्णुप्रियसखी, रमा, इन्दिरा आदि शील्क्सी देवीके नामान्तर हैं। घन-धान्य, गाय-बोहे,

आरोग्य और पुत्र-कलत्र, बन्ध्र-बान्धव, दास-दासी, पूर्ण करनेवाछी शतायुष्ट्रप्रभृति सकल कामनाओंको 🖏 एवं अपने वात्सल्यमय पतितपावन अवलोकनसे चरणाश्रितोंको नारायणके पदपद्योंकी आराधनामें अग्रसर करनेवाली हैं। श्रीसम्प्रदायकी वे आद्य-प्रवर्त्तिका हैं।

शक्ति और शक्तिमानका अभेद है। अतएव श्री और विष्णु एक ही हैं। विष्णुसे श्री भिन्न नहीं हैं। वे भगवान्से कभी वियुक्त नहीं हैं--

'अनपायिनी भगवतः श्रीः साक्षादात्मनो हरेः। ( श्रीमद्भागवत १२ । ११ । २० )

विष्णु सर्वव्यापक हैं और उनकी शक्ति जगन्माता भी भी सर्वव्यापिका हैं---

निरयैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी। सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम॥ (विम्णुपुराण १।८।१७)

'रवयैतद् विष्णुना चारब जगद् न्याप्तं चराचरम्॥' ( अग्निपुराण २३७। १०)

अवतार-रूपमें भी श्री भगवानुकी सहायिका होती हैं। रामरूपमें वे ही सीता हैं और कृष्णरूपमें वे ही उक्मिणी हैं। जब भगवान देवताओंमें अवतीर्ण होते हैं, तब श्री भी देवीरूप घारण कर लेती हैं और जब भगवान मनुष्यलोकमें मानवाकृति धारण करते हैं, तब श्री भी मानवाकृतिमती वन जाती हैं---

पुर्व यदा जगस्त्वामी देवदेवो जनार्दनः। श्रीस्तस्सहायिनी ॥ अवतारं करोत्येषा तदा

राघवरवेऽभवत् सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । (विष्णुपुराण १ । ९ । १४२,१४४ )

'सीता कक्सीर्भवान् विष्णुः ।'

(वा० रामायण ६। ११७। २७)

·श्री और 'श्रीमान्' अभिन्न और एकतत्त्व होनेपर भी भक्तानुग्रहविंग्रह-रूपमें भिन्नबत् प्रतीत होते हैं। लक्ष्मीनारायण, सीताराम, राधाकृष्ण आदि रूप परतत्त्वके ही लीलानिमित्तक दो-दो रूप हैं, किंतु यगलरूपमें अनन्यता है--

'अनन्या हि मया सीता भास्करेण यथा प्रभा ॥' (वा० रामायण ६। ११८। १९)

प्रभा एवं प्रभावन सूर्य जिस प्रकार अनन्य और अभिन्न 🖏 उसी प्रकार लक्ष्मी और नारायण अनन्य और अभिन्न हैं। जिस प्रकार तरंगराशि समुद्रसे अनन्य और अभिन उसी प्रकार रूभीनी नारायणसे अनन्य और अभिन्न ई---

सूर्यस्य रझमयो यद्वदूर्मयइचाम्बुधेरिव । सर्वैस्वर्यप्रभावेण श्रीपतेस्तथा ॥ कमला ( जयाख्यसंहिता ६ । ७८ )

ज्योत्स्नाका निवास जिस प्रकार राकेशमें है, उसी प्रकार श्रीका निवास योगियोंके ध्यानास्पद भगवद्वपुमें ही है-

का रवन्या रवामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः। अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः॥ ( अग्निपुराण २३७।६)

 ६ देवि ! देवदेव गदाघरके सर्वयज्ञमय, योगियोंद्रारा चिन्तनीय विग्रहमें आपके सिवा और किसका निवास सम्भव है ?

भगवान्के दिव्य वपुमें भी वक्षःस्यल ही श्रीकी आवासभूमि है-

> 'तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूतेः।' ( श्रीमद्भागवत ८ । ८ । २५ )

'इयामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया' ( श्रीमद्भागवत ३ । १५ । ३९ )

जब श्री और विष्णु विभिन्न रूपोंमें व्यक्त होते हैं, तब 'श्री' वात्सल्य-मूर्ति अम्बा हैं और 'विष्णु' जगत्-पिता हैं-

'स्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता।' ( अग्निपुराण २३७ । १०)

श्री नहीं हैं भिन्न तुमसे नाथ ! तुम ही हो रमा। इस रूपमें जगके पिता, उस रूपमें हो विश्व-मा॥ तम बसो मेरे इदयमें, देव ! यह वर दान दो । मेरे विनत सिरपर प्रमो ! हे नाथ ! अपना हाथ दो ॥ (कृ०द०भा०)

## 'हरि सो ठाकुर और न जन को'

( केखक-श्रीब्रह्मोशजी भटनागर, एम्० ए० )

पाञ्चाली रकी । वृक्षके नोचे शिलाखण्डपर बैठ गयी । प्रीष्मकालीन मध्याहकी ऊष्मा तीव्रतर हो रही थी । उष्ण पवनके झोंकोंसे शरीर ग्रुलस रहा था । वह थकी-सी ललाट-पर स्थित स्वेद-विन्दुओंको अञ्चलसे पोंछ रही थी । अर्जुनने मुद्दकर प्रश्नसूचक दृष्टिसे देखा ।

'मैं इलय हो गयी हूँ, देव ! कुछ विश्राम कर हूँ, फिर चलूँगी ।' थके हुए स्वरमें उसने अनुनय की । 'यहाँ जलाशय न होगा ! कण्ठ अवरुद्ध हो रहा है ।'

'देखता हूँ ।' कहकर अर्जुन शाल्मली-बृक्षपर चढ़ गये। उत्तर दिशामें एक कुटिया दिखायी दी। 'पाञ्चाली।' १क्षसे उत्तरते हुए अर्जुनने कहा—'समीप ही कुटी है। वहाँ अवस्य वल मिलेगा।'

वह शिथिल पर्गोसे चली ।

अर्जुनने कुटीका द्वार थपथपाया | वृद्धाने द्वार खोलकर स्नेहभरे स्वागतके स्वरमें कहा—'आओ, बेटी ! कुटीमें आओ ! लगता है, तुमलोग वनमें मार्गसे भटक गये हो | शीतल जल पान करो । दोनों भीतर चटाईपर बैठ गये | वृद्धाने फल रखते हुए ममतासे कहा—'अर्किचनाकी कुटियामें रखे हुए फलोंको आतिथ्यरूपमें प्रहण करो, बेटी ! में जल लाती हूँ । वह डोल लेकर चली गयी | वृद्धाकी अभ्यर्थनापर मुग्ध हो दोनों फल खाने लगे । जीर्णा कुटियाकी प्रत्येक वस्तुपर दृष्टिपात करते समय, दीवारपर ट्रॅगी तलवार देखकर द्रीपदीने विस्मयसे कहा—'वृद्धाकी कुटियामें तलवार !'

'तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, पाञ्चाली ! सम्भव है, वन्य-पशुओंके लिये हो ।

'निर्बल करोंसे कैसे चलाती होगी !' उसके स्वरमें सहानुभूति थी।

'दधीचिकी अस्थियाँ हैं। अर्जुन मुस्कुराये। 'उसकी बलिष्ठ भुजाओंसे तुम्हें हाथ छुड़ाना कठिन होगा।'

वृद्धाने शीतल जल पिलाया । 'कैसे घन्यवाद दूँ, बूढ़ी मौं ! अमृततुल्य जल पिलाकर तुमने मुझे जीवनदान दिया है ।' द्रीपदीने करके कंगन उतारकर वृद्धाके समक्ष रखते हुए कहा— 'यह तुच्छ मेंट स्वीकार करोगी, बूढ़ी माँ !'

'नहीं बेटी ! नहीं । पल-पलपर मृत्युकी वाट जोइनेवाले शरीरमें ये कैसे फर्वेंगे ११

'परिवारमें' '''' १ वीचमें ही वृद्धा बोली । 'एक पुत्र है । वह पाण्डवोंकी ओरसे युद्धमें गया है । प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करती हूँ ।'

'एकाकी रहते हुए भय नहीं लगता !'

'नहीं बेटी ! प्रभु सर्वत्र हैं तो भय किसका ! भूले भटके यात्रियोंको जल पिलाकर और मार्ग दिखाकर आत्मिक सुखका अनुभव करती हूँ।

'फिर यह तलवार किसलिये है, माँ !'

'यह रहस्य है, बेटी ! तुम्हें बता दूँ १ द्रौपदी और अर्जुनके रक्तसे अपनी पिपासा शान्त करनेके लिये तलवार रखती हूँ ।

दोनों चौंके । विस्मय छिपाते हुए द्रौपदीने पूछाः 'उन्होंने क्या अपराध किया है, बूढ़ी माँ !'

पूछो, क्या नहीं किया ! जनतक कुलटा द्रौपदीका शीश न उतार लूँगी, मुझे शान्ति नहीं मिलेगी ।' उसका शरीर कोधसे कॉपने लगा । द्रौपदी सिहर गयी । बृद्धा बोली—''यश्रमें कृष्णकी अँगुलीसे रक्त वहनेपर उसने साड़ी फाइकर पट्टी क्या बाँधी, उसे घमंड हो गया—'में कृष्णसे अधिक प्रेम करती हूँ ।' जानती हो, बेटी ! उस कृतमाने प्रेमका कैसा प्रतीकार लिया !'' उसने भरीये स्वरमें कहा । 'दुःशासन उसकी साड़ी खींचकर उसे नग्न करना चाहता था तो उस पापिनीने आर्तस्वरसे मेरे कन्हैयाको द्वारकासे आनेके लिये विवश कर दिया । उसने विचार नहीं किया कि जनकी करण पुकार सुन, गरुड छोड़, नंगे पाँव भागनेवाला इतनी दूर द्वारकासे कैसे आयेगा !' बृद्धाके नयन भीग गये ।

ं कितनी कठिनाई हुई होगी मेरे गोपालको ! उन कोमल पाँवोंमें छाले पड़ गये होंगे । फिर मेरे स्याम सुन्द्रको उस रजस्वलाकी, उस अपवित्राकी लाज दँकनेके लिये वस्त्र बनना पड़ा । उस स्वार्थिनीसे कहूँगी—'भले ही तेरी लजा चली जाती। पर मेरे कमल-कोमल गोपालको कष्ट तो न उठाना पड़ता। । गृद्धा हाँफने लगी।

'अर्जुनने क्या अपकार किया, मौ ।' अर्जुनने जिज्ञासासे पूछा ।

'अर्जुन !' बृद्धाने कोधसे दौत पीसे । 'वह महास्वाधी है । ग्रुप्तावस्थामें कृष्णके रोम-रोमसे अपनी नामध्वनि गुनकर उसे प्रभुका अनन्य प्रेमपात्र होनेका अभिमान हो गया। फलस्वरूप उसने उस प्रेमधनसे युद्धमें रथ हँ कवाया। नारकीने यह नहीं सोचा कि यशोदा मैयाने जिस सुकुमार नीलमणिको कैसे मनुहारभरे लाइ-प्यारसे पाला था, नया वह सारिय वननेयोग्य है ? वह रो पद्मी । अशु पींछकर बोली-- 'मेरा गोपाल तो अपने जनके लिये प्रेमके वशीभृत हो सब कुछ बननेको प्रस्तुत हो जाता है। कितना करणा-वरुणालय है मेरा गोविन्द ! युद्धकी समस्त बिभीषिकाएँ स्वयं सहकर, रक्तरिक्षत होकर भी उसने अर्जुनका बाल बौंका न होने दिया । तुम्हीं वताओ, बेटा ! यदि वह युद्धमें पराजित हो जाता तो क्या अनिष्ट हो जाता ! उसका यदि अवसान भी हो जाता तो क्या संसारमें कोई अभाव आ जाता ! सत्य कहती हूँ, बेटा ! उस नराधमका वघ करके ही मैं न्यथा-मुक्त हो सक्ँगी । उसका कण्ट अवस्द हो गया )

अर्जुन और द्रौपदीके मस्तक ग्लानिसे नत हो गये। उन्हें भान हुआ कि प्रभुने उन दोनोंके प्रति अपनी अहैतुकी भक्त-वत्सलताका पूर्ण निर्वाह किया, किंतु वे ही स्वार्थपरतासे प्रभु-पद-पद्योंमें अपने प्रेमका पालन न कर सके। बृद्धाकी दिल्य वात्सल्य-घारामें उनका प्रेमाभिमान विलीन हो गया। 'घन्य हो, माँ। घन्य है तुम्हारी निष्ठा। प्रभुके प्रति तुम्हारी अटल वत्सलता अतुलनीय है, सराहनीय है।' बृद्धाके चरणोंमें प्रणाम कर दोनों खिल हृदयसे शिविरमें लौट आये।

#### × × ×

पितामइ भीष्म शिबिरमें उद्विग्न हो बैठे थे। उनके मुखपर सदा खेळनेवाळी मुस्कान न थी। मानसमें विचित्र-सा मन्थन हो रहा था। प्रातःकी घटनाका जितना विश्लेषण करते, उतना ही उनका हृदय ग्ळानिसे कराह उठता। वे बुदबुदाये—'दुर्योघनने मेरी मानसिक शान्ति छीन छी। प्रतिदिन मुझपर पाण्डवोंके दस सहस्र सैनिकोंका संहार करनेपर भी वह पाण्डवोंके प्रति पक्षपातका आरोप लगाता है। जब उसके

•यद्गय-वाणोंने मर्योदाकी सीमा पारकर मेरे हृदयको मर्माहत कर दिया, तब दुःखके आवेशमें एक पाण्डवके वधकी प्रतिश मेरे मुखसे निकल गयी | कितना प्रसन्न हुआ था वह दूरातमा, मेरे उसे अपार निचि मिल गयी हो |

'भयावद् परिणामकी कल्पनांसे मेरी आत्मा कॉॅंप गयी। घर्मप्राण पाण्डवका वघ! सत्यनिष्ठ पाण्डुसुतका नाश और पितामद् होकर पोत्रका संहार में कलॅंगा ! क्या कहेगा इतिहास ! क्या भावी पीढ़ी मेरे नामसे घृणा न करेगी! उनका इदय क्यथांसे भर गया। उन्होंने ठंडी सॉंस ली। 'मत्य है, पापीके अन्नसे सद्बद्धि कहाँ रहती है।' तभी अतीत-स्मृतिने मानस-पटलपर करवट बदली।

'दुःशासन द्रीपदीकी साड़ी खींच रहा था और वह असहाय अवला साड़ीका छोर दाँतिस द्वाये, उपस्ति दिगाज महारिथयोंसे, उद्भट विद्वानोंसे, धर्मधुरीण आचारोंसे, क्टनीतिश्च राजपुक्षोंसे रक्षाकी याचना कर रही थी। सव मौन थे, जैसे उन्हें काट मार गया हो। किसीमें अत्याचारके निराकरणकी सामर्थ्य न थी। मुझे भी न जाने क्या हो गया था। पाञ्चालीने पूर्ण आस्थासे मेरे नामकी दुहाई देकर कहा—'पितामह! आपके होते हुए आपकी कुलवधूकी लाज '''।' में भी उस करण पुकारकी उपेक्षा कर ग्रीवानत किये बैठा रहा। जधन्य अनाचारके प्रति मेंने नेत्र मूँद लिये। धिकार है मेरे बल-पौरुषको, मेरे पराक्रमको, जो अवलाकी रक्षा न कर सका। धिकार है मेरी वाणीको, जो एक शब्द न बोल सकी। मेरी आत्मा इस भीरुताके लिये मुझे क्षमा न करेगी'।'' उन्होंने उच्छास लिया।

'सब ओरसे निराश हो द्रौपदीने निराधारके आधार, अशरणके शरण, दीन-हीन-बत्सल प्रभुको रो-रोकर पुकारा। फिर विलम्ब कहाँ। वस्त्ररूपमें मेरे श्याम प्रकट हो गये और अबलाकी लाज रह गयी। छल्छला उठे भीष्मपितामहके नेत्र प्रभुकी अगाध भक्तवत्सलतापर। विगत घटना साकार हो गयी।

''प्रभुके शस्त्र ग्रहण न करनेकी प्रतिशाको भङ्ग करनेके लिये मैंने भीष्म-प्रतिशा की—'आजु जो हरिहि न सम्र गहाओं। तो ठाजों गंगा जननी कों, संतनु-सुत न कहाओं।।' अर्जुनके सारिथ मने मनमोहन युद्धस्थलमें आये। उनकी बाँकी मौकीने मुझे वेसुष कर दिया। युद्धसे विरत हो रूपसुषाका

पान करने लगा। सहसा आभास हुआ—प्रमु कह रहे हैं—'प्रतिज्ञा पूरी करो न।' मनमें आराध्यको प्रणाम कर अर्जुनके शरीरको भयंकर वाणवर्षासे रक्तरिक्षत कर दिया। मर्माहत हो वह चिल्लाया—'न्नाहि माम् केशव! पाहि माम्! पितामह मुझे जीवित न छोड़ेंगे।'

''जनकी आर्त पुकार सुनकर भी जनार्दन मौन कैसे रहते ? प्रतिज्ञा भूल गये । रथसे तुरंत कूदकर रथका चक धुमाते हुए त्वरित गितसे मेरी ओर दौड़े । जा पट पीतकी फहरान' पर मैं निछावर हो गया । धनुष फेंककर समक्ष आते हुए प्रभुके चरणोंपर गिर पड़ा । जनकी आन न जाने पाने की प्रतिज्ञा करनेवाले महाप्रभु ! दास शरणागत है ।' मेरे नेत्रोंसे अशुओंकी झड़ी लग रही थी । प्रभुने उठाकर हृदयसे लगा लिया । ताप शान्त हो गया । प्रभुकी अकारण करणापर मैं निहाल हो गया ।

"उस दिन आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर मुझे गौरव दिया था, आज मेरी यह प्रतिज्ञा भङ्ग करके मुझे गर्हित अपराधसे वचा लो, मेरे नाथ! भले ही मैं अपयश्चका भाजन वनूँ, कौरवोंके कोध और घृणाका पात्र हो जाऊँ, किंतु देवी कुन्तीको पुत्रकी मृत्युपर तड़पते न देख सकूँगा। पाञ्चालीवधूका हृदयद्रावक विलाप न सुन सकूँगा। नहीं, मेरे मधुसूदन! मुझसे ऐसा अनिष्ट न कराना।" वे रो पड़े। उन्हें लगा, प्रभु अपने करसे उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं। वे प्रसन्नमुद्रासे कह उठे—'जय हो, मेरे प्रभु! तुम्हारी जय हो। आपका वरद हस्त जब पाण्डवोंका रक्षक है, तब संसारमें कोई उनका अहित न कर सकेगा। निश्चय ही उनकी जय होगी।"

भीष्मके संतप्त हृदयको परम शान्ति मिली । वे एकाग्र-चित्तसे अपने परम आराध्यका ध्यान करने लगे ।

× × ×

भीष्मिपतामहकी प्रतिज्ञासे पाण्डव-शिविरमें निराशा, शोक एवं उदासीका वातावरण फैल गया। द्रौपदीपर तो मानो वज्रपात हो गया। कलका मिवष्य सोचकर उसका हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा था। अश्रु नहीं थम रहे थे। —क्या में विधवा हो जाऊँगी १ पाँच पितयोंकी पत्नी होनेका मेरा गौरव छिन जायगा १ मेरी महासितयोंमें गणना फिर न होगी १ रह-रहकर ये प्रश्न उठते, किंतु समाधान न पाकर उसकी आत्माको झकझोर जाते। हताश हो दीन-दुःख-मञ्जनको पुकारने लगी—'भेरे केशव! तुम्हीं पितवताकी लाज हो।

तुम्हीं मेरे मानरक्षक हो । तुम्हीं अनाथके नाथ, असहायके सहाय, प्रणतके प्रणतपाल, आर्तके आर्तिहरण और निर्बलके बल हो । मैं स्वार्थिनी हूँ । मैंने तुम्हें सदा कष्ट दिये हैं; किंतु मैं तुमसे ही अपनी विपद् नहीं कहूँगी तो और कौन सुनेगा, दीनबन्धु ! तुम्हींने मेरी गुत्थियाँ सुलझायी हैं ।

''मुझे स्मरण है, वनमें रहते हुए एक दिन भोजन करनेके उपरान्त मैंने बटलोई धोकर जैसे ही रखी, महर्षि दुर्वासा अपने साठ सहस्र शिष्योंसहित पधारे । अभ्यागतोंका सत्कार कैसे होगा, यही सोच मैं व्यथित हो गयी । भोजन न मिलनेपर वे अवश्य शाप देंगे । महर्षि सरिता-स्नानके लिये चले गये । मैं विह्वल होकर, मेरे नटवर ! तुम्हें पुकारने लगी । इस महान् संकटसे उबारनेवाला तुम्हारे सिवा मेरा था ही कौन ?

"तुम्हें रो-रोकर टेरा कि तुम आ गये। जनकी नैया उवारने तुम आ गये। मैं निहाल हो गयी। तुमने आकर दूसरी समस्या खड़ी कर दी। बोले—'कृष्णा! मुझे बड़ी भूख लग रही है। शीघ्र भोजन ला।' मैंने कहा—'क्यों परीक्षा ले रहो हो ?' 'नहीं, सत्य कह रहा हूँ, पाञ्चाली—में बहुत भूखा हूँ।' मैंने स्थिति स्पष्ट की, किंतु तुम न माने। बार-बार बटलोई लानेका आग्रह करने लगे। फिर स्वयं बटलोई लेकर न जाने कहाँसे पालकका पत्ता निकालकर तुमने खा लिया। महर्षिको बुलानेके लिये सहदेवको भेजा। विदित हुआ, महर्षि शिष्योंसहित अकस्मात् अजीर्ण होनेसे तिरोहित हो गये और तुमने पाण्डव-कुलको वचा लिया, मेरे रक्षक!

"पितामहकी प्रतिज्ञा अकाट्य है। संसारकी कोई शक्ति उसे चिरतार्थ करनेसे उन्हें विरत नहीं कर सकती। वह अवश्य पूरी होगी। प्रातः एक पाण्डवका संहार होगा। तुम्हारी कृष्णा तुम्हारे होते हुए विधवा हो जायगी और तुम देखते रहोगे? 'ऐसी भवितव्यता थी'— कहकर मौन हो जाओगे? मेरा हरा-भरा संसार उजड़ जायगा? वोलो, अन्तर्यामी! वोलो, क्या तुम्हारी यही इच्छा है ?'' द्रौपदी विवशतासे रो पड़ी!

"तुम तो अघट-घटना-पटीयान् हो। 'कर्तुमकर्तुमन्यथा-कर्तुम्' समर्थ हो। फिर यह कौन-सी लीला खेल रहे हो लीलाधारी! किस अपराधका दण्ड दे रहे हो, मेरे नाथ! तुम्हारी आज्ञा 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं झज'का पालनकर मैं तुम्हारे शरणापन्न हुई हूँ । शरणागताकी जीवन-नैया मँझधारमें न डुवाओ, मेरे केवट !'' रोती हुई द्रौपदी छिन्न लता-सी शय्यापर गिर पड़ी और आर्तस्वरसे 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारने लगी।

रात्रिका तृतीय प्रहर व्यतीत हो चुका था। सहसा द्वार-पर शब्द सुनायी दिया—'कुण्णा ! द्रौपदी चौंकी । 'प्रभु आ गये ! मेरी नैयाके कर्णधार आ गये । हर्षातिरेकमें वह बेसुध-सी भागी। द्वार खोलकर प्रभु-चरणींमें लोट गयी। अशुओंसे पद-अर्चना करने लगी। प्रभुने उसे उठाया। द्रौपदी कृष्णका कर पकड़ उन्हें शिविरमें ले गयी। भैं जानती थी, भैया ! सुवकते हुए उसने कहा ! 'तुम अवश्य आओगे। अपनी बहनको निरालम्ब न छोड़ोगे। मैं अव चिन्तामक्त हो गयी, मेरे गोविन्द ! अरझरा पड़े उसके नेत्र ! 'रोती है, पगली !' प्रभुने उत्तरीयसे उसके वहते अश्रु पोंछे । भीरे साथ चलनेके लिये शीघ प्रस्तुत हो जाओ। वह प्रसन्न हो गयी और कुछ ही क्षणोंमें सजित हो प्रभुके साथ हो ली। कौरव-सैन्य-शिबिरके समीप आते ही स्यामसुन्दरने द्रौपदीके पैरोंकी जतियाँ, जो पञ्चाल देशकी बनी हुई थीं, अपने हाथसे उठा हीं और उन्हें अपने पीताम्बरमें लपेटकर छिपा लिया, जिससे प्रतिपक्षके सैनिक या गुप्तचर द्रौपदीका अनुसंधान प्राप्त न कर सकें । प्रभु त्वरित गतिसे पितामह भीष्मके शिविरकी ओर चल दिये। द्रौपदी संकोचसे गड़ी जा रही थी, जूतियोंको उठानेकी बात सोचकर, किंतु प्रभु अपने जनकी विविध सेवा करके प्रसन्न थे।

पितामहके शिबिरके चारों ओर सैनिक-नियन्त्रण था। द्रौपदीको शिबिरके पार्श्वमें लाकर सावधानीसे प्रवेश करनेके लिये कहा। द्वारपर खड़े सैनिकने द्रौपदीको दुर्योधनकी पत्नी समझकर, जो प्रायः इसी समय पितामहको प्रणाम करने आती थी, सैनिक अभिवादन किया। वह शिबिरमें चली गयी। पितामह ध्यानावस्थित थे। वह मौन गतिसे आगे बढ़ी। उसने पितामहके चरणोंमें मस्तक रख दिया।

पितामह भावलोकसे धरापर आये । चरणोंमें नत नारीके मस्तकपर वरदहस्त रखते हुए बोले—'अखण्ड सौमाग्यवती रहो, बेटी !' द्रौपदीके नेत्रोंसे अश्रु दुलककर चरणोंपर गिर पड़ें । उसने मस्तक उठाकर भरीये स्वरमें पूछा-- 'वावा ! यह वरदान सत्य है अथवा वह प्रतिज्ञा ?'

'कौन ? द्रीपदी ?' पितामह चिल्लाये । 'त् यहाँ ?' 'हाँ वावा ! वोलिये, उत्तर दीजिये । किसे सत्य मान्ँ ?'

पितामह ध्यानमग्न हो गये। कुछ क्षण पश्चात् उन्होंने नेत्र खोले। 'अभय रहो, वेटी!' स्वरमें वात्सल्य था। 'जिसके रक्षक त्रिलोकीनाथ हैं, उसका कोई अनिए नहीं कर सकता।' मुदित हो द्रौपदीने पुनः पितामहके चरणोंमें प्रणाम किया।

'पाञ्चाली-वधू !' पितामह विह्वल हो गये । उनका शरीर पुलकित हो रहा था । 'तुझे यहाँ लानेवाला, वह छलिया कहाँ है, वेटी ! मुझे उसके दर्शन करा दे ।'

द्रौपदी पितामहको ले उस स्थलपर गयी, जहाँ पीताम्बर ओदे त्रिभङ्गी मुद्रामें द्रौपदीकी जूतियाँ छिपाये मनमोहन नटवर खड़े मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे थे। भूल गये पितामह अपना अस्तित्व। भागे भूले-से, वेसुध-से, ठगे-से, सर्वस्व छुटे-से अपने परम-धनके पादपद्मोंमें लोटनेको, किंतु लील-विहारी केशवने उन्हें हृदयसे लगा लिया। पीड़ा मिट गयी। मनस्ताप शान्त हो गया । पितामहके नेत्रोंसे अश्रु झर-झर बहने लगे। भेरे आराध्य! मेरे नाथ! मेरे खामी! नियतिकी डोरसे नचानेवाले जगतुके सूत्रधार ! मैं तो कठपुतली हूँ । जैसे नचाओगे, नाचूँगा। प्रभु मुस्कुराकर बोले--- 'पितामह !' किंतु भीष्मके नेत्रोंमें प्रभुकी भक्तवत्सख्ता छलक रही थी। 'हरि!' कण्ठ अवरुद्ध हो रहा था। 'वड़े कौतुकी हो, लीलामय ! मेरी गुत्थी सुलझ गयी। समस्या हल हो गयी, मेरे माधव ! वे आनन्दातिरेकसे झूम-सूमकर जय-जयकार करने लगे— भक्तवत्सल भगवान्की जय । दीनः दुःख-भञ्जन करुणानिधानकी जय । कृतज्ञतासे द्रौपदी मन-ही-मन विह्वल स्वरसे गा रही थी-

हिर सौ ठाकुर और न जन को । जेहि-जेहि बिधि सेवक सुख पावें, तेहि बिधि राखत तिन को ॥ संकट परें तुरत उठि धावत, परम सुभट निज पन को । राखत हैं जन की परितरया, हाथ पसारत कन की ॥

उधर देवता भक्त और भगवान्पर पुष्पवृष्टि करके अपना हर्षोल्लास जना रहे थे।

## भगवान् विष्णुकी गुण-गरिमा

( लेखक-महामहोपाध्याय माचार्य श्रीहरिशंकर वेणीराम शास्त्री )

वेद अनादि एवं अपौरुषेय हैं । उपनिषद् और पुराणेतिहास वेदार्थका प्रवचन करते हैं । उपनिषद् जैसे ज्ञान-वैराग्य एवं प्रतीक-उपासना अथवा अप्रतीक उपासना-द्वारा पूर्णब्रह्मकी ओर ले जाते हैं, वैसे ही वे सकाम-निष्काम कर्मका भी संकेत करते हैं । इस प्रकार वे वेदमन्त्रोंके रहस्यका उद्वाटन करते हैं । इतिहास-पुराण वेदमन्त्रीके अर्थ-प्रपञ्चनद्वारा सर्वसाधारणको ईश्वर-प्राप्ति-निमित्तक कर्म, ज्ञान-वैराग्य और उपासनाकी ओर प्रवृत्त करते हैं । वेद बीज हैं और उपनिषदादि वृक्ष-लतारूप हैं । बीजसे लता-वृक्षादिकी उत्पत्ति होती है । वृक्षादि अपने कारणरूप वीजसे जिस प्रकार अभिन्न हैं, वैसे ही उपनिषदादि अपने कारणरूप वेदोंसे अभिन्न हैं । उनमें अर्थवादकी कल्पना करना भूल है; कारण, इतिहास-पुराणादि किसी एक मन्वन्तर, कल्प अथवा युगविशेषकी ही घटनाओंद्वारा वेदार्थका प्रपञ्चन नहीं करते; बहिक वे अनेकों कल्पों, मन्वन्तरों और उनसे भी अज्ञात कालकी घटनाओं तथा प्रलय-महाप्रलयकी घटनाओं और वस्तुओंका वर्णन करते हैं । अतः मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार वेद अनादि हैं, उसी प्रकार पुराणादि भी अनादि हैं।

'इतिहास: पुराणं च पञ्चमो वेद इप्यते।' 'इतिहास-पुराणको इसी कारण पाँचवाँ वेद माना गया है।'

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।' 'इतिहास-पुराणकी कथाओंसे वेद-ज्ञानकी वृद्धि (पुष्टि ) वरनी चाहिये ।'

परात्पर पूर्णब्रह्म साकाररूप धारण करके लोक-कल्याण करते हैं, इस कारण अखण्डसे सखण्ड, निरवयवसे सावयव, निर्विकारसे सविकार होनेके कारण उनपर अपूर्णत्व और एक-देशीयताका आरोप करना भी भारी भूल है । वे तो 'पुरूहा ईयते'—इस वेदोक्तिको चिरतार्थ करते हैं । वे 'अर्क विक्वं विष्णुः' हैं ।

यो देवेभ्य आतपित यो देवानां पुरोहितः। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुवाय ब्राह्मये॥ (यजु० ३१ । १८) 'जो देवोंके लिये सर्वतः प्रकाश देता है, जो पूर्वकाल-से ही देवताओंका कल्याणकारक है और जिसने देवताओंकी उत्पत्तिसे पहले ही अपनेको व्यक्त किया, ब्रह्मसे प्रादुर्भूत हुए उस प्रकाशवान्को नमस्कार है।'

—ऐसे अनेकों प्रमाणोंसे उन परमेश्वरका साकार होना सिद्ध है। वे असंख्य रूपोंसे असंख्य चरित्र करते हैं। वे—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

( बृहदारण्यक ० ५ । १ । १ )

—हैं । सावयव-निरवयव, साकार-निराकार, सखण्ड-अखण्ड—सब कुछ वे ही पूर्णब्रह्म हैं और पूर्णब्रह्मकी पूर्णताको लिये हुए ही वे व्यक्तरूप होते हैं तथा पूर्ण ही बने रहते हैं । राम-कृष्ण पूर्ण परात्पर ब्रह्मकी ही अभिव्यक्तियाँ हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं । लोककल्याणार्थ उनकी अभिव्यक्ति हुई थी । इतिहास और पुराण इसके प्रमाण हैं।

परात्पर ब्रह्म लोकस्थितिके लिये सत्त्वका अवलम्बन कर विष्णुरूपसे व्यक्त हुए थे । देवरूपमें वे इन्द्रके अनुज उपेन्द्रः बने और उन्होंने असुर-संहारादि देवराजके कार्य सिद्ध किये । देवरूप होकर भी वे अपने पूर्णत्वसे अभिन्न रहे । अताएव विष्णूपासनाद्वारा साकाररूपतासे निराकाररूपताको प्राप्तकर उपासक ब्रह्मरूप हो जाता है, श्रीमद्भागवतादि प्रन्थोंमें यह वात स्पष्ट कर दी गयी है।

लक्ष्मणजी रावणकी शक्तिसे मूर्च्छित हो गये थे। भगवान् रामके यह कहनेपर कि 'तुम पूर्णब्रह्मकी अनन्तकलारूप शेप हो, उठ बैठो!' लक्ष्मणजी पीड़ारहित हो उठ बैठे थे। मानवरूपमें मी वे अपने वास्तविक रूप अनन्तसे अभिन्न थे। (वाल्मीकि-रामायण)

परात्पर पूर्णत्रह्म श्रीहरिने गजेन्द्रका उद्घार किया था। पूर्वजन्मकी आराधनाके प्रभावसे गज-योनिमें भी उसे भगवदनुस्मृति वनी हुई थी, इसके कारण उसने जो स्तुति की थी, वह परात्पर परमपरायण परमेश्वर महाप्रस्थातीत पूर्णत्रहा विष्णुकी ही थी। अतएव---

एवं गजेन्द्रसुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्माद्यो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः । नैते यदोपसस्पुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥ (शीमद्भागवत ८ । ३ । ३० )

'इस प्रकार अभेदरूपसे गजेन्द्रने जो स्तुति की थी, वह भेदभावयुक्त विशेषणोंसे विशिष्ट ब्रह्मा-शिव आदिपर छागू नहीं होती थी। अतः जब ब्रह्मादि देव उसकी रक्षाके छिये नहीं गये, तब सर्वदेवमय भगवान् हिर ही उसके रक्षार्थ प्रकट हो गये।

वेदमन्त्र भगवान्के चित्रोंकी सूचना देते हैं-

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा॥ (यजुर्वेद ६ । ४ )

'भगवान् विष्णुके उन कर्मों (चिरित्रों)को सावधानी-से देखो और समझो, जिनके द्वारा वे लोकरक्षाके नियमों-को आबद्ध रखते हैं। वे इन्द्रके सहयोगी मित्र हैं।

वेदमन्त्रोंसे प्राप्त हुए संकेतोंका स्पष्टीकरण इतिहास- पुराणोंसे होता है।

असुरेन्द्र बिलने त्रैलोक्यका साम्राज्य प्राप्त कर लिया था। इन्द्रका वैध अधिकार छिन चुका था। विष्णुभगवान्ने उस समय वामनरूप धारणकर बिलसे तीन पग पृथ्वीका दान लिया था। किंतु उनके ढाई पगोंमें ही त्रैलोक्य नप गया था—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्य पार्स्सुरे स्वाहा॥ (यजु०५।१५) —इस मन्त्रसे जहाँ अन्य अर्थ निकलता है, वहाँ वामनावतारका चरित्र भी ध्वनित होता है।

मन्त्रार्थ इस प्रकार है-

'विण्णुने इस त्रेलोक्यको व्याप्त किया। अतः तीन विभागोंसे उन्होंने चरण रखा। यह त्रेलोक्य उस समय दूषित वातावरणमें पड़ चुका था।'

विष्णुके द्वारा दिये गये इन्द्र-पदका अवैध रूप अपहरण हो जानेपर देवी संकट दूर करनेके लिये विष्णु-भगवान्का यह कर्तव्य था कि वे धर्मध्वंसी असुर-जातिसे इन्द्र-पद छुड़ाकर लोकधर्मकी व्यवस्थाका रक्षाधिकार पानेवाले इन्द्रका पक्ष करते एवं देवकायोंमें सहायक होते। यह इन्द्रसखाका भाव अखिलभुवनव्यापक सर्वेश्वर भगवान् विष्णुमें देवरूपसे है। परात्पर ब्रह्मरूपमें योगीजन समाधि-योगसे इन्हें प्राप्तकर सदैव इनके तेजका दर्शन किया करते हैं—

तद्विच्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्॥ (यजु०६।५)

'विष्णुके उस परम पदका (तेजोमय परव्रहारूपका) जो गायत्री-मन्त्रार्थसे वोपित किया गया है ) विद्वान् सदा दर्शन करते हैं । वे समाभिस्थ होकर योगदृष्टिसे सदा उसे प्राप्त करते रहते हैं । विष्णुका वह तेजोमय स्वरूप इस प्रकार विस्तारयुक्त दृष्टिगोचर होता है, जैसे सर्वसाधारणको आकाशमें विस्तारवान् किरणमण्डल (मध्याह्नका सूर्य)।'

चारों वेदोंमें विष्णुका वर्णन आता है। विस्तारभगते. ग्रुक्त यजुर्वेदके तीन मन्त्रोंसे ही भगवान विष्णुके दिन्य जन्म-कर्मों और उनके परात्पर स्वरूपका दिग्दर्शन मात्र कराया जा सका है।

### विष्णुभक्ति ही श्रेष्ठताका कारण है

श्वपचोऽपि महीपाल विष्णुभक्तो द्विजाधिकः॥ विष्णुभक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि श्वपचाधिकः। दुर्लभा भूप राजानो विष्णुभक्ता महीतले॥

( नारदपुराण, उत्तर० १०। ३७-३८)

चण्डाल भी यदि भगवान् विष्णुका भक्त है तो वह द्विजसे भी बढ़कर है और द्विज भी यदि विष्णुभक्तिसे रिहत है तो वह चण्डालसे भी अधिक नीच है । भूपाल ! इस पृथ्वीपर विष्णुभक्त राजा दुर्लभ हैं ।

## भगवान् विष्णुके अचिन्त्य दिव्य गुण

( लेखक-स्वामी श्रीपराङ्करााचार्यंजी महाराज )

क्षीरसमुद्रशायी भगवान् विष्णुसे ही सभी अवतार होते हैं -'णुतन्नानावताराणां निधानं बीजमञ्ययम् ।' (भागवत १ । ३ । ५ )

उनमें अनन्त कल्याण-गुण भरे हैं, जिनके वर्णनमें वेद भी नित-नेतिंग कहकर असमर्थ हो जाते हैं। जो निस्सीम हैं, उन्हें अथ-इतिंग में वाँधना अशक्य है; फिर भी यथाशक्ति सभीने उनके विषयमें कुछ-न-कुछ कहा ही है। इसी संदर्भमें भगवान्के कुछ दिव्य अचिन्त्य गुणोंका दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराया जा रहा है—

वैशी वदीन्यो गुणवानुर्जुंश्झुंचिमृदुंद्यालुर्मधुरः स्थिरः संमैः।
१९
कृती कृतेशस्वमसि स्वभावतस्समस्तकल्याणगुणामृतोद्धिः ॥

( मालवन्दारस्तोत्र, १८)

१. वशी—भगवान्में वशवर्तिता गुण है—'सर्वस्य वशी', 'सर्वस्येशानः', 'जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचरा-चरम्'—के अनुसार सर्वेश्वर, जगदीश्वर होते हुए भी भगवान् अपने भक्तोंके वशवर्ती बने रहते हैं, इसीसे वे सभीके लिये सुलभ हैं। श्रीरामावतारमें विश्वामित्र आदि श्रृषियोंकी सेवा करना, श्रीकृष्णावतारमें पाण्डवोंका दूत बनना, अर्जुनका रथ हाँकना आदि आपके चरित्र प्रसिद्ध हैं। इसी गुणके कारण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, सर्वेश्वर होते हुए भी भगवान् भक्तपराधीन वन गये—

'ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥' (गीता ९ । २९ )

'परंतु जो मक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।

इस भगवद्वचनसे ही भगवान्में विशत्वः सौशील्यः सौलभ्य आदि समस्त कल्याणगुण प्रतीत होते हैं। भगवान्के चरित्रोंमें आश्रित-पराधीनता सर्वत्र व्यक्त होती है।

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा । विक्रीणीते स्वमारमानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः॥

'मात्र तुलसीदलसे अथवा चुल्लूभर जलसे ही प्रसन्न होकर भक्तवत्सल प्रभु भक्तोंके हाथ अपनेको वेच देते हैं। २. वदान्यः—''प्रियवाग्दानशीलश्च वदान्यः परि-कीर्तितः ।'—प्रिय वचन बोलते हुए दान देनेवाला एवं परमोदार स्वभाववाला न्यक्ति 'वदान्य' कहलाता है।'' ये सम्पूर्ण गुण भगवान् विष्णुमें ही हैं—

#### 'स सर्वानर्थिनो द्या समेत्य प्रतिनन्य च।'

वाल्मीकि-रामायणमें वर्णन आता है कि भगवान् श्रीराम वन पधारते समय सभी याचकोंकी ओर सादर निहारकर तथा सभीसे मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ें। उनकी इस चेष्टामें 'वदान्य' गुणका प्रकाश है। 'उदारः सर्व एवेते'—इस गीता-(७।१८) वाक्यमें भगवान्ने अपनेसे ऐश्वर्य आदि माँगनेवालोंको भी 'उदार' कहा है। अर्थात् अपनेसे कुछ माँग लेनेवालोंका भी भगवान् बड़ा आभार मानते हैं। 'य आत्मदा बलदा' (ऋग्वेद १०।१२१।२) (जो भक्तोंको अपना स्वरूप तथा बल भी दे डालते हैं।), 'एको बहुनां यो विद्धाति कामान्' (श्वेताश्वतर ६।१३) (जो अकेले ही बहुतोंके मनोरथ पूर्ण करते हैं), 'सकल् फलप्रदो हि विष्णुः' (भगवान् विष्णु सभी अभीष्ट फलोंको देनेवाले हैं), 'सर्वलाभाय केशवः' (भगवान् केशवसे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है)।

यथा कल्पद्धमात्सर्वं प्राप्यते मनसेप्सितम्। तथा सम्प्राप्यते विष्णोरपि स्याद् दुर्लभं द्विज ॥

'जिस प्रकार कल्पचृक्षसे सभी अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार भगवान् विष्णुसे भी दुर्लभ वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं' इत्यादि प्रमाणोंके अनुसार भगवान् चारों पुरुषार्थोंके अतिरिक्त अपने निज परिजनः पार्षदः, भूपणः, आयुधः, कल्याणगुण-गणः, दिल्य मङ्गलविग्रह और दिल्यात्म-स्वरूपको भी भक्तोंको दे डालनेमें किंचित्मात्र भी नहीं हिचकते।

३. गुणवान्—भगवान्के तभी गुणोंकी अपेक्षा 'सौशील्य' गुणकी महत्ता शास्त्रोंमें विशेषरूपसे वर्णित है तथा भक्तोंको अनुभवगम्य भी है । यहाँ 'गुणवान्' शब्दसे सौशील्य गुण ही समझना चाहिये। उनकी सभी विशेषताओं यह एक प्रधान विशेषता है कि वे सर्वेश्वर होकर भी 'मन्दें: सह नीरन्ध्रसंक्ष्ठेपस्वभाववान्' हैं। अर्थात् भक्तोंसे मिलनेकी

आशासे वे समस्त दोषाकर अतिहेय संसारमें अवतार लेकर भील, मह्लाह, शबरी, सुप्रीव, विभीषण और गोप-गोपियोंतकसे आदरपूर्वक मिलते हैं। भगवान्के इस गुणसे हम सबमें भी आशाका संचार होना चाहिये कि वे हम नीचोंको भी अपनायेंगे।

थः ऋणुः— 'आश्रितेषु मनोवाक्तायवृत्तीनामेकरूपतया कौटिल्यरहितः।' मनः वचनः काय—तीनों करणोंसे तमरूप निष्कपट रहना 'ऋणुत्वः कहळाता है। भगवान् अपने इस गुणके कारण सभीके विश्वसनीय वन गये हैं। वे जो कुळ कहते हैं, उसे अवश्य पूरा करते हैं। जंगळमें राक्षसोंके उपद्रवसे प्रभावित होकर श्रीरामने राक्षसोंके विनाशकी प्रतिशा कर लीः तब सीताने ऐसा क्रूर कर्म करनेसे उन्हें रोका। परंतु वे अपने संकल्पसे विरत नहीं हुए। उन्होंने जानकीजीसे कहा—

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम् ॥ न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। (वा० रा० ३।१०।१८-१९)

'सीते! मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मणका भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञाको, विशेषतः ब्राह्मणोंके लिये की गयी प्रतिज्ञाको मैं कदापि नहीं तोड़ सकता।

५. शुन्तिः—'अपहतपाप्मत्वादिगुणकः भावशुद्धिर्वा।' ईश्वर-तत्त्वमें पापका लेश भी नहीं है, अतः वह शुन्ति (पवित्र) है। अथवा आश्रितोंके रक्षणमें प्रत्युपकारादिसे निरपेक्षता तथा द्रव्यकी अपेक्षा न रखकर केवल भक्तिमात्रसे प्रसन्न होनेके कारण भगवान् अत्यन्त भाव-शुद्ध अर्थात् पवित्र हैं।

'पावनत्वं वा शुचित्वम्'—दूसरोंको पवित्र करनेके कारण भी भगवान् 'शुचिं हैं । 'शुचिभंवति संस्मृत्य स्नातो भवति दर्शनात्'—भगवान्की स्मृतिसे मनुष्य पवित्र हो जाता है और दर्शनसे शुद्ध । 'यः स्मरेत्युण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।—कमल-नयन भगवान्को स्मरण करनेसे मनुष्य बाहर-भीतरसे शुद्ध हो जाता है ।'

६. मृदुः—भगवान् मृदुस्वभावके हैं । मृदुता उनका आत्मगुण है । 'सापराधेरिप सहसाऽऽश्रयितं शक्यः।' महान् अपराधी भी भगवान्की शरणमें निर्मीक होकर जा सकता है।

विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः। तेन मेत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छिति॥ (वा० रा० ५। २१। २०)

सीताने रात्रणसे कहा था कि भगवान् समस्त धर्मोंके ज्ञाता और शरणागतवत्सल हैं; यदि तुम जीना चाहते हो तो उनकी शरणमें जाओ । वे तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे । श्रीरामजीने भी रावणसे यही कहलाया था—

अराक्षसिममं लोकं कर्तासि निशितेः शरैः। न चेच्छरणमभ्येषि तामादाय तु मैथिलीम्॥ (वा० रा० ६। ४१। ६७)

'अपने पैने वाणोंसे में पृथ्वीको राक्षसहीन कर दूँगा, यदि तुम जानकीको लेकर मेरी शरणमें नहीं आये।' मृदु-हृदय होनेके कारण ही रावण जैसे महान् अपराधीको भी वे धमा-दान दे सकते थे। आश्रितोंके विश्लेपको न सह सकना भी मृदुता है—'कदा हाहं समेप्यामि भरतेन महात्मना।' (वा० रा०३। १६। ४०) (हाय! में प्यारे भरतसे कव मिलूँगा?), 'अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम्' (वा० रा०६। ४९। १७) (में लक्ष्मणके साथ ही यमलोकको चला जाऊँगा।), 'न मे स्नानं बहुमतं तं विना केंक्यी-सलम् ।' (वा० रा०६। १२१।६) (उन केंकेयी-नन्दनके विना मुझे स्नानादि कुछ भी अच्छा नहीं लगता।)—इत्यादि अनेक स्थलोंपर भगवान्का आश्रित-विश्लेष-असहत्व गुण वर्णित है। अवस्य दण्डनीय अपराधीको दण्ड देनेके लिये प्रवृत्त होनेपर भी भगवान् उग्र नहीं दीख पड़ते—यह मृदुताका ही प्रकाशन है।

श्रीरामने लक्ष्मणको सुग्रीवके पास भेजते समय कहा था— 'सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन् ।'

(वा० रा० ४। ३१।८)

'सुग्रीवसे क्रूर वचन मत कहना, बिहक मीठी वार्तोंसे ही अपना अभिप्राय जनाना।' यह उनका मृदुतामय उपदेश था।

७. दयालु:-''स्वप्रयोजनान्तरमनपेक्ष्य परदु:खनिरा-फरणेच्छावान् ।-अन्य किसी निजी प्रयोजन विना दूसरोंके दु:खको अपना ही दु:ख मानकर दूर करनेकी इच्छाका नाम 'दया' है।'' जिसमें यह गुण हो, वही दयाछ है। अपने दु:खसे दु:खी होना दोष है, किंतु दूसरेके दु:खसे दु:खी होना गुण है। 'व्यसनेषु मनुष्याणां मृशं भवति दुःखितः॥' (वा०रा०२।२।४०)

'प्रजाओंके दुःखसे भगवान् दुःखी होते थे ।'
'संजातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव ।'
( वा० रा० ४ । २४ । २४ )

'वालीके वधसे संतप्त सुग्रीवके प्रलापको सुनकर शत्रुहन्ता भीरामने भी दुःखी होकर कुछ देरतक खूब आँस् वहाये।'

'हापितः क्वासि हे सुभ्रु वह्नेवं विललाप सः।'

अपहृता सीताकी दयनीय दशाको सोच-सोचकर श्रीराम-का विलाप सर्वविदित ही है ।

८. मधुर:-मनोहरः । स्वयं भगवान्, उनके दिव्य मङ्गल-विग्रह, दिव्य चरित्र, वार्तालाप आदि सभी वड़े मधुर होते हैं। उपनिषद् कहती है—'रसो वे सः।' (तैत्तिरीय०२।७) (प्रभु रसरूप हैं।)

'मधुरादिष मधुरतरा मधुरानाथस्य माधवस्य कथा।'
'मथुरानाथकी कथा मधुरते भी अत्यन्त मधुर है।'
'कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥'
(गीता १०।९)

भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं—'मेरे चिरित्रका वर्णन करते हुए मेरे भक्त नित्य संतुष्ट और आनन्दमग्न रहते हैं।'

'प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ।'
'श्रीराम सभीसे प्रिय और सत्य वचन बोलते थे ।'

'सोमवत् प्रियदर्शनः (वा० रा० १। १। १८)—उनका रूप सबको चन्द्रमाके समान प्यारा लगता था।'

'रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् ।' 'अपने सौन्दर्य एवं उदारता आदि गुणोंसे वे लोगोंके नेत्रों और मनको वरवस हर लेते थे।'

—हत्यादि अनेकानेक माधुर्यताबोधक वचन रामायण आदिमें उपलब्ध होते हैं। महाभारत-युद्धमें चक्र उठाकर भीष्मपितामहको मारनेके लिये उद्यत श्रीकृष्णकी रूपछ्टाका दर्शन कर भीष्म इतने प्रसन्न हो गये कि वे तुरंत आपकी स्तृति करने लगे। अर्थात् मारनेके समय भी भगवान् माधुर्य-गुणसे ओत-प्रोत रहते थे। खर-दूपण-जैसे क्रूरहृद्य राक्षस भी, जिनमें दयाका लेश भी न था, श्रीरामको युद्धके लिये उद्यत देखकर कहते हैं—'वध सायक नहिं पुरुष अनुषा।'

**९. स्थिर:-**'आश्रितापराधेस्तत्प्रदर्शकैरण्यक्षोभ्यः— आश्रित अपराधियोंके दोषोंका उद्घाटन करनेपर भी भगवान् क्षुब्ध नहीं होते; बिल्क 'मोक्षियिष्यामि मा ग्रुचः'-इस प्रतिज्ञा-वचनपर सुदृढ़ रहकर उनकी रक्षा ही करते हैं । यही उनकी स्थिरता है । सुग्रीव आदिके न चाहनेपर भी विभीषण-परित्राण-संकल्पको श्रीरामचन्द्रने नहीं बदला । राज्याभिषेकके अवसरपर—

'प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः ।' ( मानस २ । इलो० २ )

राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन मयउ न हर्षु हराँसू॥ (वही २।१४८। ३५)

भगवान्में 'स्थिर' गुण रहनेके कारण ही विषम परिस्थिति-में भी वे स्वस्थ रहा करते थे।

१०. समः-'जातिगुणवृत्तादिवैषम्यवतामि शरण्यत्वे विशेषरितः'—जाति-गुण-वृत्तादिके कारण उच्च-नीच व्यक्तियोंके प्रति भी उनके शरणागत होनेपर भगवान् पक्षपातरिहत समान व्यवहार (रक्षा) करते हैं। यही उनमें समता गुण है।

'सर्वस्य शरणं सुहत्।' (भगवान् सवके रक्षक और अकारण हित् हैं।) भगवान् समस्त प्राणियोंके प्रति समान ही व्यवहार करते हैं। भक्तिमात्रसे प्रसन्न होनेवाले भगवान् सभी भक्तोंके द्वारा समानरूपसे आश्रयणीय हैं और भक्तोंकी रक्षामें वे सतत तत्पर भी रहते हैं।

'विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्।'
(वा० रा० ६।१८। ३४)

'शबर्या प्जितः सम्यक्'—(वा० रा० १ । १ । ५८) शवरीकी पूजा एवं सत्कारको उन्होंने विशेष महत्त्व दिया है । अन्यान्य ऋषियोंद्वारा की गयी सेवाके प्रति उनका वैसा वचन नहीं उपलब्ध होता ।

११. कृती—स्वार्थसाधककर्तन्यविशेषरहितः ।
न मे पार्थास्ति कर्तन्यं त्रिपु लोकेषु किंचन ।
नानवासमवासन्यं वर्त एव च कर्मणि॥
(गीता ३।२२)

भगवान् अवातसमस्तकाम है। किसी वस्तुकी उन्हें कमी नहीं है, जिसे वे किसी कमद्वारा प्राप्त कर सकें। फिर भी 'वर्त एव च कर्मणि'—आश्रित-रक्षणके लिये सदैव कार्यरत रहते हैं। यही उनमें 'कृतित्व' गुण है। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह॥ (वा०रा०१।१।८५)

विभीषणको लङ्काकी राजगद्दीपर अभिपिक्त कर श्रीराम कृतकृत्य हो गये थे । अथवा 'कृतम् उपकारः अस्ति अस्य इति कृती निःस्वार्थ उपकारवान्।—भगवान् निःस्वार्थ उपकारी हैं । 'योगक्षेमं वहाम्यहम्'—आश्रितोंको अलब्ध वस्तुका लाम कराना तथा लब्धका परिरक्षण करना भगवान्का स्वभाव है ।

'ददामि बुद्धियोगं तम् ।'

(गीता १०। १०)

'उन्हें मैं बुद्धियोगका दान करता हूँ।

'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागराद् भवामि' (गीता १२।७) ( अपने भक्तोंको मैं मृत्युमय संसार-सागरसे पार कर देता हूँ।)

'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ।'

(गीता १८। ६६)

— 'मैं तुम्हें सारे पापोंसे मुक्त कर दूँगा।' इत्यादि वचन आश्रित भक्तोंके उपकारविषयक ही हैं। द्वेषियोंके प्रति भी भगवान्की ऐसी ही उपकारमयी बुद्धि रहती है। शिशु-पाल-पूतना-मारीच-रावणादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

१२. कृतज्ञ:-'परैरुपकृतं जानाति इति कृतज्ञः ।'

''दूसरोंके किये हुए उपकारको याद रखनेवाला 'कृतज्ञ' है।'' यह गुण भगवान्में विशेषरूपसे है। वे उपकार-लेशको भी बहुत बड़ा मानते हैं।

'न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया'— थोड़े-से भी उपकारके कारण वे अपने भक्तोंके सैकड़ों दोषोंपर भी ध्यान नहीं देते । इसके विपरीत—

'कदाचिद्धपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति।'
(वा० रा० २ । १ । ११)

किसी प्रकारसे भी किये गये एक भी उपकारसे प्रसन्न हो जाते हैं। गोतिन्देति यदाकन्दत् कृष्णा मां दूरवासिनम्। ऋणं प्रदृद्धमथ में हृदयानापसपति॥

द्वारकाकी कथा है—श्रीकृष्णकी अँगुलीमें चोट लग गयी थी। रक्त वह चला। द्रौपदी खड़ी थी। वह झट अपना आँचल फाड़कर उनकी अँगुलीमें कपड़ा लपेट देती है। रक्तका वहना वंद हो गया। तय श्रीकृष्णने प्रस्त होकर द्रौपदीसे वर माँगनेको कहा। द्रौपदीने उत्तर दिया —'मुझे कुछ नहीं चाहिये।' श्रीकृष्णने कुछ-न-कुछ माँगनेके लिये वारंवार प्रेरणा की। तय द्रौपदीने यही माँगा कि 'जब में आपको याद करूँ, तब आप वहाँ अवश्य उपस्थित हो जायँ।' उत्तरमें श्रीकृष्णने 'एवमस्तु' कह दिया। कौरवींकी समामें द्रौपदीको जब दुःशासनने नंगा करना चाहा, तब अनन्यशरणा द्रौपदीने शरणागतिपूर्वक भगवान्का यों स्मरण किया—

> शङ्काचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत । गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम्॥

पुकार सुनते ही श्रीकृष्ण वहाँ क्षणभरमें आ पहुँचे और अपरिमित वस्त्र वढ़ाकर उन्होंने उसकी लाज वचायी। तत्पश्चात् अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उससे कहने लो कि ''ऐ कृष्णे! संकटकालमें तुमने मुझे 'द्वारकावासी कृष्ण' कहकर क्यों पुकारा ? मुझे वहाँसे आनेमें जो विलम्ब हुआ और तुम कष्टमें पड़ी रह गयी—यह दुःख ऋणके सहश्च मेरे हृदयमें वढ़ता जा रहा है।'' यही उनकी कृतज्ञता है। एक अंगुल कपड़ेके वदले अपरिमित कपड़ा देकर भी वे संतुष्ट नहीं हो सके। अर्थात् उन्होंने द्रौपदीके उपकारके सामने अपने उपकारको तुन्छ समझा।

श्रीरामने हनुमान्से कहा था कि 'तुम्हारा उपकार मुझमें पच जाय'—

'मदङ्गे जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे।' (वा० रा० ७।४०।२४)

भगवान् अपने भक्तोंको कभी संकटग्रस्त नहीं होने देना चाहते, जिससे कि उनका प्रत्युपकार करनेका अवसर आये। इस प्रकार अपने भक्तोंके प्रति कृतज्ञताको वे आजीवन निभाना चाहते हैं। ऐसे कल्याणगुणगण-निलय भगवान्कों मनस्वियोंने 'कल्याणगुणमहोदिधि' कहकर विश्रान्ति ली है।

## जगत्के पालक और उद्धारक भगवान् विष्णु

[ लेखक-शीवजरंगवलीजी ब्रह्मचारी, एम्० ए० ( द्र्य ) ]

सृष्टि, स्थिति और लयके अधिष्ठातृदेव ब्रह्मा, विष्णु और रद्र ही तैंतीस कोटि देवताओंका प्रतिनिधित्व करते हैं; किंतु मारकसे उद्धारक और निर्मातासे आश्रयदाताकी गरिमा-महिमा अधिक होती है। इसीलिये तैंतीस कोटि देवताओंमें तीन और उन तीनमेंसे भगवान् विष्णुकी वरीयता और श्रेष्ठता स्वीकार की गयी है।

भगवान विष्णुके नाम और रूपके विश्लेषणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैसे तो उनमें सृष्टि, स्थिति और प्रलय—तीनोंकी ही शक्तियाँ विद्यमान हैं, तथापि पालनकी प्रधानता होनेके कारण ही वे सर्वोपरि समझे जाते हैं। भगवान् विष्णु अपनी चारों भुजाओंमें क्रमशः शङ्क, चक, गदा और कमल धारण किये रहते हैं, जिसका कुछ विशेष अभिप्राय है। 'कमल' सृष्टिका द्योतक है; क्योंकि स्थलके पहले जल और फलसे पहले फूल होनेसे, प्रथमजन्मा जलका फूल कमल ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मांका उद्भवस्थान माना गया है । गदा संहार अथवा प्रलयका चिह्न है, चक काल्चक (समय) का सूचक है और शङ्ख 'शब्दगुण-माकाशम्' के न्यायसे देश ( Space ) का सूचक है। स्थितिकी कियाके लिये देश और कालका आधार अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार भगवान विष्णुके चतुर्भुज रूपमें शङ्कः चक्रको ऊपर उठाकर भक्तोंने यह बता दिया है कि अन्य शक्तियोंसे पालन-शक्ति प्रधान है और इसी प्रधानताके कारण भगवान् विष्णु सभी देवताओं में प्रधान माने गये हैं। यह तो हुई रूपकी बात । इसी प्रकार 'विष्णुसहस्रनाम'में भगवान् विष्णुके प्रत्येक नामकी व्याख्या गुणोंके अनुसार की गयी है । उदाहरणके लिये विष्णुके कुछ नामोंकी न्युत्पत्ति यहाँ की जा रही है।

> ंविष्णुं शब्दका भाव इस प्रकार है— यसाद्विष्टिमिदं सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः। तसात् स प्रोच्यते विष्णुर्विशेर्धातोः प्रवेशनात्॥ (विष्णुपुराण ३ । १ । ४५ )

यह सम्पूर्ण विश्व उस महान् देवकी शक्तिसे व्याप्त है, इसीसे ही वह 'विष्णु' कहलाता है; क्योंकि 'विश्' धातुका अर्थ सबमें प्रविष्टः ओत-प्रोत अथवा व्याप्त होना है।

विव अंव २५—

इसी प्रकार 'जनार्दन' शब्दमें भी गम्भीर अर्थ समाहित है---

'जनान् लोकान् अईति गच्छित प्राप्नोति रक्षणार्थं पालकत्वादिति जनार्दनः।' (अमरटीकायां भरतः)

अर्थात् जो पालन-पोषण करनेवाला होनेके कारण लोकोंकी रक्षाके लिये दौड़ता है, वह 'जनार्दन' कहलाता है।

भगवान् विष्णुका एक नाम 'माधव' भी है (मा= लक्ष्मी+धव=पति) अर्थात् मायाया लक्ष्म्या धवः 'माधवः'— लक्ष्मीके पति।

ऊपर मैंने पालक विष्णुके कुछ नामोंकी संक्षित व्याख्या की है, अब नीचे उद्धारक विष्णुके नामोंकी चर्चा करेंगे।

भगवान् विष्णुका एक नाम 'हरिं' भी है। 'हरिंश्का भाव इस प्रकार है—'क्लेशं हरतीति हरिंः' (क्लेशहारीको 'हरिं' कहते हैं )। इसीलिये जब-जब दैत्यों और दानवोंके अनाचारसे समाज दुःखित, क्षुभित, पीड़ित हुआ है, तब-तब ऋषियों, मुनियों और देवताओंने मिलकर 'हरिंशना स्मरण करनेका ही सुझाव दिया है। जगत्-स्रष्टा विधाता भी जब जगत्की रक्षा करनेमें सक्षम न हो सके, तब उन्होंने भी 'हरिंश-चरणोंके स्मरणका ही सुझाव दिया। यथा—

्धरिन धरिह मन धीर कह बिरंचि हिरपद सुमिरु।'
( मानस १ । १८४ )

अर्थात् कष्टोंका हरण भगवान् 'हरि' ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ।

इतिहासके पन्ने साक्षी हैं कि समाज और संसारके दुःखों और क्लेशोंका हरण करनेके लिये भगवान् हरिको समय-समयपर अनेकों रूप धारण करने पड़े हैं और उन्हींकी गौरव-गाथाका गान विभिन्न प्रकारसे अनेकों प्रन्थोंमें किया गया है। सांसारिक दुःखको हरनेके कारण ही 'हरिचरित' सबको सुन्दर और सुखदायी लगता है—

'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। विपुरु विसद निगमागम गाए॥' ( मानस १ । १२० । 🖁 )

भगवान् 'हरि' कभी नरहरि, कभी राम और कभी कृष्णके रूपमें, कभी कच्छप, कभी मत्स्य तथा कभी वरारके रूपमें अवतरित होकर सजनों, सत्पुरुपों, साधुपुरुपोंके कष्टोंका हरण करते हैं—

'तब तब प्रमु घरि बिनिध सरीरा। हरिहं कृपानिधि सज्जन पीरा॥'

वैसे तो भगवान् विष्णुका प्रत्येक अवतार महान् है, किंतु उनके पालक और उद्धारक स्वरूपका स्पष्ट और विस्तृत दर्शन हमें उनके रामावतार और कृष्णावतारों में होता है। श्रीरामका जगत्पालक और श्रीकृष्णका लोकोद्धारक स्वरूप प्रसिद्ध है। भगवान् रामका प्रजापालन विश्वमें बेजोड़ है; इसीलिये आस्तिकों की कौन कहे, नास्तिक भी रामराज्य-स्थापनाकी दुहाई देते हैं। इसी प्रकार जिस समय कंसादिकों के अत्याचारसे पीड़ित जनमानस 'ब्राहि माम्, ब्राहि माम्, की पुकार कर रहा था, उस समय भगवान् विष्णुने श्रीकृष्णके रूपमें अवतरित होकर समस्त दुष्टों और

दानवोंका संहार करके समाज और संसारका उद्घार किया।

भगवान् कृष्ण-जैसा उद्घारक आजतक कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कुरुक्षेत्रके रणपाङ्गणमें गीता-गान करके मानवमात्रको कर्तव्यका ज्ञान कराकर उसकी परवशता और पराधीनताकी वेड़ियाँ सदा-सर्वदाके लिये काट दीं।

सद्ज्ञान और सत्शिक्षासे वढ़कर जीवनका उद्वार करनेवाली और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। इसीलिये संकीर्णता और स्वार्थपरताकी खाई तोड़कर तथा यथार्थताकी ओर मुख मोड़कर भगवान् श्रीकृष्णने उस समयकी कराहती मानवताको वह दिव्य शिक्षा दी, जो किसी देश-विशेष, वर्ग-विशेष, धर्म-विशेष अथवा युग-विशेषतक ही सीमित न रहकर, युग-युगकी मानवताका उद्वार करनेमें सक्षम और समर्थ हो सकी है।

# भगवान् विष्णुके अनन्त और अचिन्त्य गुण

( ले॰ — श्रीमती बनारसो देवी )

नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन। करउ सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन॥ (मानस, बालकाण्ड सोरठा ३)

भुगुण्डिजीने कहा है—
ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार ।
सोइ सिचदानंद घन कर नर चरित उदार ॥
(मानस ७ । २५)

जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे हैं, जो जन्ममृत्युसे रिहत हैं तथा जो माया, मन और तीनों गुणोंसे
परे हैं, वे ही सिच्चदानन्दघन भगवान् श्रेष्ठ नरलीला करते
हैं । ये श्रीराम ही भगवान् विष्णु भी हैं । इसीसे मानसमें
स्थान-स्थानपर इन्हें 'रमारमण', 'रमापित', 'इन्दिरारमण'
और 'रमानिवास' आदि कहा गया है । ये ही (भगवान् विष्णु)
निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म भी हैं । अतएव इनके लिये 'अव्यक्त',
'अचिन्त्य', 'अनुभवगम्य', 'निर्गुण ब्रह्म' आदि शब्द प्रयुक्त
हुए हैं । भगवान् विष्णु केवल निर्गुण-निर्विशेष ही नहीं हैं,
अपितु स्वरूपभृत दिव्यगुणोंके महान् समुद्र भी हैं ।
भगवान् एक रूप धारण किये हुए भी सीमाहीन हैं । ज्ञान,
वल, ऐश्वर्य, अचिन्त्य शक्ति, ओज, तेज आदिसे सदा
सम्पन्न भी हैं । निरितशिय उज्ज्वलता, सुन्दरता, सुकुमारता,

निस्सीम दया, सहृद्यता, सानुरागता, सुशीलतासे नित्य-युक्त हैं।

ब्रह्मासे लेकर साधारण कीटपर्यन्त स्थावर-जंगम जगत्की उत्पत्ति कर आप अपार कारुण्य, वात्सल्य, औदार्य आदि गुणोंसे युक्त होकर उसकी रक्षा-दीक्षा-समीक्षा आदिमें तत्पर रहते हैं। स्वोत्पादित जगत्का ऐहिक तथा पारलैंकिक हित-सम्पादन करनेके लिये जलचर-स्थलचर-खेचरका रूप धारण करते हैं अर्थात् तत्तत् रूपमें अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान् ही जीवके सच्चे हितेषी, सुहृद्, प्रियतम और आत्मा हैं।

आनन्द मेरे प्रभुका स्वरूप है, आनन्द मेरे प्रभुकी ही देन हैं। आनन्द-प्राप्तिसे सब संतुष्ट होते हैं। हृष्टि, तृष्टि, पुष्टि भगवान् विष्णु ही करते हैं; अतः शाश्वत शान्ति देनेवाले भी आप ही हैं। आपकी सभो लीलाएँ और समस्त गुण सदा निज जनोंका हित करनेके लिये ही होते हैं। वैसे तो शास्त्रोंमें इसके बड़े-बड़े प्रमाण हैं, पर एक बड़ा प्रसिद्ध प्रमाण सत्यनारायणजीके व्रत तथा कथाका है। दीन-दु:ख-हरण भगवान् कैसे अपने जनोंके सङ्ग-ही-सङ्ग सदैव रहते हैं, वे सब समय अपने भक्तोंके समक्ष प्रकट

होकर या अन्तर्हित होकर कैसे खेळ खेळते हैं और कथाका पाठ करने या सुननेवाले सब लोगोंकी चिन्ता एवं शोकादिको नष्ट करके कैसे इहलोकमें सुख-सम्पत्तिकी तथा परलोकमें भगवल्लोककी प्राप्ति करा देते हैं— इसका सुन्दर प्रमाण है यह सत्यनारायण-कथा। साधन छोटा-सा, पर फल कितना महान् है!

क्षमाके तो आप साकार स्वरूप हैं। कितना ही भारी अपराधी क्यों न हो, उसके साथ भी आप अनुपम स्नेह एवं सद्भावसे पूर्ण वर्ताव करते हैं। भृगुजीके द्वारा वक्षः-स्थलपर पद-प्रहार किये जानेपर भी उनके अनौचित्यका ध्यान न करके उनके चरणको दवाने लगे—यह सोचकर कि भेरी कठोर पसलियोंके आधातसे इन्हें कहीं चोट न आ गयी हो। कसी अद्भुत क्षमा है!

पाप तो आपका नाम अनजानमें भी छेनेसे नष्ट हो जाते हैं। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी लिखते हैं—

में हरि पतित-पावन सुने ।

×
 व्याध गिनका गज अजामिल साखि निगमिन भने ।
 और अधम अनेक तारे जात कापे गने ॥
 (विनयपत्रिका १६० । १-२)

भक्तवत्तल भगवान्के सामने जहाँ भक्तकी बात आयी, वहाँ उन्हें न न्याय दीखता है न अन्याय, इन्हें तो केवल भक्त दीखता है।

अहं भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव द्विज। साधुभिर्श्वसहदयो भक्तेर्भक्तजनप्रियः॥ (श्रीमद्भागवत ९।४।६३)

'दुर्वासाजी! मैं परतन्त्र—गुलामकी माँति अपने भक्तोंके अधीन हूँ। साधु भक्तोंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है। क्योंकि भक्त मुझे प्रिय हैं और मैं उनका प्रिय हूँ।'

भगवान्का स्वभाव है अपने सुहृदों, अपने स्वजनोंको सम्मान देते रहना । महाभारतके अन्तर्गत विष्णुसहस्रनामके वक्ता भीष्मिपतामहके सामने आपने स्वीकार किया कि भैं आपको यशस्वी बनाना चाहता हूँ ।

'मानदः स्वसुहदां वनमालीं।' (भागवत १०।३५।२४) ये वनमाली ही विष्णुभगवान् हैं। सूरदासजीकी वाणीमें गोपी कह रही है— यह घन घर्म ही ते पायौ । नीकें राख जसोदा मैयाः नारायन घर आयौ ॥

श्रीराम-कृष्णरूपमें भी भक्त भगवान् विष्णुका ही भजन-आराधन करते हैं, सबके आराध्यदेव भगवान् विष्णु ही हैं। सब अपनेको 'वैष्णव' कहते हैं। वैष्णवका अर्थ ही 'विष्णु-भक्त' है।

ब्रह्मा-इन्द्र-शारदा ही नहीं, भगवान् शशाङ्कशेखर भी जिनके पदोंमें मस्तक द्युकाते हैं, वे ही भगवान् अपने प्रेमी भक्तोंके आगे हाथ जोड़ द्वारपालकी तरह खड़े देखें जाते हैं—

लोकपालः जमः कालः, पवनः रिवः सिसं सव अग्याकारी। 'तुलिसदास प्रमु उग्रसेन के द्वार बेंत कर धारी॥'

प्रभु कहीं भक्तोंके संकेतसे नाचते हैं, कहीं गाते हैं, कहीं बजाते हैं—

सेसा महेसा गनेसा दिनेसा सुरेसह जाहि निरंतर ध्यावें। ताहि अहीर की छोहरियाँ छिछया भर छाछ पै नाच नचावें।।

× × × × × करतरु तारु वजाय ग्वारु-जुबितन्ह सोइ नाच नचायौ। (विनय-पित्रका)

कहीं गायोंको बुलाते हैं—
रिसक रसीकी बोलनीः गिरि चिढ़ गैयां बुलाय हो।
गाँग बुलाई धूमरीः ऊँचे टेर सुनाय हो।।
भक्तवत्सल प्रभु कहीं भक्तकी सेवा करते पाये जाते हैं—
'प्रेम बिबस नृप-सेवा कीन्हीः आप बने हिर नाई।'
कहीं जूठन उठाते देखे जाते हैं—
'राजसु जग्य युधिष्ठिर कीन्हों, तामें जूठ टठाई।'
कहीं अपने भक्तका रथ हाँकते हैं—
'प्रेम बिबस पारय रथ हाँकते मूंलि गए ठकुराई।'

भगवान् विष्णु परिपूर्णतम हैं; किंतु वे सर्वगुणसम्पन्न होते हुए भी भैं कितना महान् भूँ, यह तो सर्वथा भूछ ही जाते हैं।

ऐसे महिमामय ठाकुरकी है यह झाँकी, जो सर्वार्तात होकर भी स्नेहायद्व है।

## श्रीविष्णु-नामकी महिमा

( लेखक-श्रीतारिणीशजी झा, व्याकरण-वेदान्ताचार्य )

सत्रहवीं राताब्दीमें आविभूत, दक्षिण भारतके सुप्रसिद्ध यतिवर श्रीवोधेन्द्र स्वामीने अपने 'नामामृतरसोदय' नामक प्रन्थमें लिखा है—

विष्णोनिमेव पुंसां शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पाद्य चित्ते ब्रह्मादिस्थानभोगाद् विरतिमथ गुरोः श्रीपदद्वनद्वभित्तम् । तत्त्वज्ञानं च विष्णोरिह मृतिजननभ्रान्तिवीजं च दम्ध्वा ब्रह्मानन्दैकसिन्धौ महति च पुरुषं स्थापयित्वा निवृत्तम् ॥

अर्थात् श्रीविष्णुका नाम ही मनुष्योंके पापीको दूर करता हुआ उनके चित्तमें पुण्यका उदय करता है। तत्पश्चात् उनके मनमें ब्रह्मलोक आदिके भोगोंसे भी वैराग्य उत्पन्न कर देता है। फिर श्रीगुरुके चरणारिवन्दोंके प्रति भक्ति बढ़ाता हुआ भगन्नान् विष्णुके तत्त्वका ज्ञान कराता है। तदनन्तर इस लोकमें जन्म और मृत्युरूप चंक्रमणके वीजको दग्ध करके (नाम-साधक) पुरुषको महान् ब्रह्मानन्द-सागरमें निमन्न करके स्वयं निवृत्त हो जाता है।

स्वामीजीका उक्त कथन शास्त्रानुमोदित होनेसे अक्षरशः सत्य है । शास्त्रोंमें कहा गया है—

हास्याद् भयात्तथा क्रोधाद् हेषात्कामादथापि वा ॥ स्नेहाद् वा सक्रदुचार्यं विष्णोर्नामाघहारि च। पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोर्धाम निरामयम्॥

( स्कन्दपुराण, बैं०, बैं० मा० २१ । ३६-३७ )

अर्थात् परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्तेहसे भी एक बार भगवान् विष्णुके पापनाशक नामका उच्चारण करके बड़े-बड़े पापी भी रोग-शोक-रहित विष्णु-लोकमें चले जाते हैं।

यही बात श्रीमद्भागवत (६।२।१४) में भी कही गयी है—

सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। वेंकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः॥

अर्थात् जैसे-तैसे संकेतके रूपमें, परिहासमें, गांते समय, सहारेके लिये या अवहेलनापूर्वक भी लिया गया विष्णुका नाम अरोप पापींका ध्वंसक है।

3

इतना ही नहीं, नारदपुराणमें तो यहाँतक कहा गया

है कि 'श्रीविष्णुके नाममं जितने पापोंका विनाश करनेकी शक्ति संनिहित है। उतने पाप पापी मनुष्य नहीं कर सकता'—

नाम्होऽस्ति यावती शक्तिः पात पनिईरणे हरेः। तावत्कर्तुं न शक्तोति पातकं पातकी नरः॥

अव यदि हम विष्णु-नामकी इस अद्भुत महिमाके कारणोंपर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण यही प्रतीत होता है कि विष्णु सर्वव्यापक हैं; क्योंकि 'विष्णु' शब्दकी सिद्धि ही 'विष्ठ व्यासी' धातुसे होती है (वेवेष्टि इति विष्णुः, विष्+नुक् औणादिक प्रत्यय ) । जो सर्वत्र न्याप्त है। उसका उचारण कहीं भी, किसी भी रूपमें किया जायगा तो उसे वह सुनेगा ही । जन वह परमात्मा हमारी वात सुन लेगा, तव उस सर्वशक्तिमान् प्रभुको हमारे अशेव पापेंके नाश करनेमें कितनी देर लगेगी। कोई कह सकता है कि 'लोकमें जैसे जन हम प्रेमसे किसीको पुकारते हैं, तन वह हमारी वातको तरंत सुन लेता है और जब हम उसे अवहेलना-पूर्वक पुकारते हैं, तव वह हमारी सुनी हुई वातको भी अनसुनी कर देता है, उसी तरह जग हम श्रद्धा-भक्तिसे विष्णु-नामका उच्चारण करेंगे, तभी वे हमारी वात सुनेंगे और जन अवहेलनाके साथ उच्चारण करेंगे, तन वे मला स्वीं सुनने जायँगे ? परंतु यह लौकिक दृष्टान्त परमात्मा विष्णुपर लागू नहीं होता; क्योंकि उनके सम्वन्धमें श्रीमद्भागवतमें कहा गया है-

कामं क्रोधं भयं स्तेहमैक्यं सौहदमेव च। नित्यं हरौ विद्धतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ (१०।२९.।१५)

अर्थात् काम, क्रोध, भय, स्नेह, एकता तथा मित्रता — इनमेंसे किसी भी भावसे हिर ( विष्णु ) का नित्य भजन करनेवाले मनुष्य विष्णुके स्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं।

तो वताइये, ऐसे करुणावरुणालय प्रभु हमारी पुकारको अनसुनी कर देंगे, यह असम्भव है । विष्णुकी सर्वव्यापकताका ज्ञान न होनेके कारण ही जीव भवाटवीमें भटकता रहता है, इस



ओर प्रभुने स्वयं भी संकेत किया है। जब द्रौपदीकी साड़ी सींची जा रही थी, तब उसने रक्षाके लिये भगवान्को—

हे कृष्ण द्वारकावासिन् कासि यादवनन्दन। इमामवस्थामापन्नामनाथां किं न रक्षसि॥

'हे द्वारकावासी प्रमो ! हे यदुनन्दन कृष्ण ! तुम कहाँ हो ? इस असहाय स्थितिको पहुँची हुई मुझ अनाथाकी रक्षा क्यों नहीं करते ?'—कहकर पुकारा ! इसपर भगवान आये और उन्होंने द्रौपदीकी लाज भी बचा ली । किंतु वे कुछ देखे आये । इस सम्यन्धमें पीछे किसी दिन द्रौपदीने जब उनसे यह प्रक्षन किया कि 'आपने उस दिन आनेमें विलम्ब क्यों किया' तब भगवान्ने उत्तर दिया कि 'मैं तो सब जगह रहता हूँ, अतएव तुम्हारे निकट ही था; किंतु

तुमने 'द्वारकावासिन्' कहकर मुझे पुकारा, इसिलये पहले मुझे द्वारका जाना पड़ा । फिर वहाँसे आया । अतएव जाने-आनेमें कुछ विलम्ब हो गया ।

इस प्रकार शास्त्रों एवं पुराणोंमें विष्णु-नामकी अनन्त महिमा गायी गयी है। और युगोंमें भले ही सुख-शान्ति एवं भगवत्प्राप्तिके अनेक उपाय रहे हों, किंतु कलियुगमें तो एकमात्र विष्णुनाम ही आधार है—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ (बृहन्नारदीयपुराण १ । ४१ । १५ )

'कलियुगमें हरिनाम ही सर्वोपरि है, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं।'

'अच्युत-अनन्त-गोविन्द' नामोंकी महत्ता

( लेखक--श्रीयुत सी०एच-भास्कर रामकृष्ण आचार्युलु बी०ए०, बी०एडे० )

भगवन्नाम-महत्त्वके बारेमें कुछ लिखनेका प्रयत करना तो मार्तण्डको दीपकके सहारे दिखानेका प्रयत्न करना ही होगा । हमारे श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराण-दर्शन आदि सभी शास्त्र तो नाममहिमाका गान करते ही हैं। भगवान्के नाम तो उनके अनन्त गुणगणोंके समान अनन्त हैं। उनमेंसे बहुत प्रसिद्ध नामोंके संग्रह ही अनेक हो गये हैं। उनमें भी भगवान् शंकर तथा धन्वन्तरिके द्वारा उक्त 'अच्युत', 'अनन्त' तथा 'गोविन्द' नामोंकी महत्त्वाका वर्णन करते समय कहा गया है कि ये नाम मृत्युको भी दूर करनेमें सक्षम हैं तथा इनके जपसे समस्त रोग-शोक आदि दूर हो जाते हैं—

अच्युतानन्तगोविन्द इति नामत्रयं हरेः। यो जपेत् प्रयतो भक्तया प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्॥ तस्य मृत्युभयं नास्ति विषरोगान्निजं महत्।

कालमृत्युभयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः॥ (पद्मपुराण, उत्तरः० २६० । १९–२१)

अच्युतानन्तगोविन्दनामोज्ञारणभेषजात् । नश्यन्ति सक्ला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥

( धन्चन्तरि )

उक्त नामोंके मन्त्रवत् अनुष्ठानकी विधि नारदपुराणमें वर्णित है। अब उक्त तीन नामोंकी विशेषताओंका संक्षित परिचय लिखा जाता है।

अच्युत—उक्त नामत्रयमेंसे 'अच्युत' नाममें भगवान्का स्वस्थितिसे विचलित न होना अर्थ दृष्टिगोचर होता है। 'अच्युत' नाम गीतामें तीन बार आया है—

'रयं स्थापय सेऽच्युत ।' (१।२१), 'एकोऽधवाप्यच्युत' (११।४२) एवं

'नष्टो मोहः स्मृतिर्रुव्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।' (१८ । ७३)

इनमेंसे दूसरे तथा तीसरे वाक्योंके संदभोंका परिशीलन करें तो दोनोंमें अर्जुनका भगवान्की स्थितिके ज्ञानसे पैदा हुआ पश्चात्ताप तथा भगवत्क्रपाके फलस्वरूप ज्ञान-प्राप्तिके समय पैदा होनेवाली भक्ति—प्रपत्तिकी झलक दृष्टिगोचर होती है।

'अन्युतंश्नाममें भगवत्कृपाकपिणी शक्ति दिखायी देती है। श्रीशंकराचार्यजीद्वारा विरचित दोनों 'अच्युताष्टकों भें अपार शक्ति भरी पड़ी है। उनमें 'श्रीमद्च्युताष्टकं' 'अच्युताच्युत हरे परमात्मन्' से प्रारम्भ होता है और इस स्तोत्रके पाठसे लोगोंको अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। इसके



ओर प्रभुने स्वयं भी संकेत किया है। जब द्रौपदीकी साड़ी खींची जा रही थी, तब उसने रक्षाके लिये भगवान्को—

हे कृष्ण द्वारकावासिन् कासि यादवनन्दन। इमामवस्थामापन्नामनाथां किं न रक्षसि॥

'हे द्वारकावासी प्रभो ! हे यदुनन्दन कृष्ण ! तुम कहाँ हो ! इस असहाय स्थितिको पहुँची हुई मुझ अनाथाकी रक्षा क्यों नहीं करते !'—कहकर पुकारा ! इसपर भगवान् आये और उन्होंने द्रौपदीकी लाज भी बचा ली । किंतु वे कुछ देरसे आये । इस सम्बन्धमें पीछे किसी दिन द्रौपदीने जब उनसे यह प्रक्त किया कि 'आपने उस दिन आनेमें विलम्ब क्यों किया' तब भगवान्ने उत्तर दिया कि 'में तो सब जगह रहता हूँ, अतएब तुम्हारे निकट ही था; किंतु

तुमने 'द्वारकावासिन्' कहकर मुझे पुकारा, इसलिये पहले मुझे द्वारका जाना पड़ा । फिर वहाँसे आया । अतएव जाने-आनेमें कुछ विलम्ब हो गया ।

इस प्रकार शास्त्रों एवं पुराणोंमें विष्णु-नामकी अनन्त महिमा गायी गयी है। और युगोंमें भले ही सुख-शान्ति एवं भगवत्प्राप्तिके अनेक उपाय रहे हों, किंतु कलियुगमें तो एकमात्र विष्णुनाम ही आधार है—

हरेनीम हरेनीम हरेनीमैव केवलम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ -( बृहन्नारदीयपुराण १ । ४१ । १५ )

किंगुगमें हरिनाम ही सर्वोपरि है। इसके सिन्ना दूसरा कोई उपाय है ही नहीं।

'अच्युत-अनन्त-गोविन्द' नामोंकी महत्ता

( लेखक--श्रीयुत सी०एच-भास्कर रामकृष्ण आचार्युलु बी०ए०, बी०एडे०)

भीनाचर

भगवन्नाम-महत्त्वके वारेमें कुछ लिखनेका प्रयत्न करना तो मार्तण्डको दीपकके सहारे दिखानेका प्रयत्न करना ही होगा । हमारे श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराण-दर्शन आदि सभी शास्त्र तो नाममहिमाका गान करते ही हैं। भगवान्के नाम तो उनके अनन्त गुणगणोंके समान अनन्त हैं। उनमेंसे बहुत प्रसिद्ध नामोंके संग्रह ही अनेक हो गये हैं। उनमें भी भगवान् शंकर तथा धन्वन्तरिके द्वारा उक्त 'अच्युत', 'अनन्त' तथा 'गोविन्द' नामोंकी महत्ताका वर्णन करते समय कहा गया है कि ये नाम मृत्युको भी दूर करनेमें सक्षम हैं तथा इनके जपसे समस्त रोग-शोक आदि दूर हो जाते हैं—

अच्युतानन्तगोविन्द इति नामत्रयं हरेः। यो जपेत् प्रयतो भक्तया प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्॥ तस्य मृत्युभयं नास्ति विषरोगाञ्चिजं महत्।

कालमृत्युभयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः॥ ( पद्मपुराण, उत्तर० २६० । १९-२१ )

अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणभेषजात् । नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥ (धन्वन्तरि) उक्त नामोंके मन्त्रवत् अनुष्ठानकी विधि नारदपुराणमें वर्णित है। अब उक्त तीन नामोंकी विशेषताओंका संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है।

ः अच्युत—उक्त नामत्रयमेंसे 'अच्युत' नाममें भगवान्का स्विश्वितिसे विचलित न होना अर्थ दृष्टिगोचर होता है। 'अच्युत' नाम गीतामें तीन बार आया है—

'स्थं स्थापय मेऽच्युत ।' (१।२१), 'एकोऽथवाप्यच्युत' (११।४२) एवं

'नष्टो मोहः स्पृतिर्रुव्धा स्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।' (१८।७३)

इनमेंसे दूसरे तथा तीसरे वाक्योंके संदर्भोंका परिशीलन करें तो दोनोंमें अर्जुनका भगवान्की स्थितिके ज्ञानसे पैदा हुआ पश्चात्ताप तथा भगवत्कृपाके फलस्वरूप ज्ञान-प्राप्तिके समय पैदा होनेवाली भक्ति—प्रपत्तिकी झलक दृष्टिगोचर होती है।

'अच्युतःनाममें भगवत्कृपाकपिंणी राक्ति दिखायी देती है। श्रीशंकराचार्यजीद्वारा विरचित दोनों 'अच्युताएकों'में अपार शक्ति भरी पड़ी है। उनमें 'श्रीमदच्युताएक' 'अच्युताच्युत हरे परमात्मन्' से प्रारम्भ होता है और इस स्तोत्रके पाठसे लोगोंको अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। इसके पाठसे दुस्साध्य भूत-बाधा, असामान्य चिन्ता एवं दुःख भी दूर होते देखे गये हैं।

अनन्त- 'अनन्त' नाममें भगवान्की सर्वव्यापकता दृष्टिगोचर होती है ।

गोविन्द्—'गोविन्द' नाम भी बहुत प्रसिद्ध नाम है। इसका महत्त्व पद्मपुराणमें वर्णित है। केवल 'गोविन्द'नामके जपसे समस्त पाप-तापों एवं आधि-व्याधियोंका निवारण होता है तथा परमपदकी प्राप्ति होती है (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड)। 'भुक्षन् कीर्तय गोविन्दम्'से भोजनके समय गोविन्द-स्मरणकी सूचना है। इससे पता लगता है कि गोविन्द-स्मरणमें आहारको पचा देनेकी शक्ति विशेष है। जठरकी पाचनी शक्तिकी सुस्थितिसे आरोग्यकी प्राप्ति स्वतः ही होती है।

'गोविन्द'में आतंरक्षणकी विशेष क्षमता है। द्रौपदीने भगवान्को अपनी लाजकी रक्षाके लिये 'गोविन्द द्वारका-वासिन्' कहकर पुकारा था । कुरुक्षेत्रमें विपण्ण-दृदय अर्जुनने भी भगवान्को इसी नामसे एक ही बार सम्बोधन किया—'किं नो राज्येन गोविन्द' (१।३१)। भगवान् शंकराचार्यजी भी मूढ़ोंको चेतन करते हुए गोविन्दका भजन करनेको कहते हैं—

'भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।'

इस तरह देखें तो उक्त तीनों नाम अलग-अलग महत्व रखते हैं तथा तीनोंका सिम्मलित महत्त्व विशेष बढ़ जाता है। उक्त नामोंके आदिमें प्रणव और अन्तमें 'नमः' का संयोग करके अथवा धन्वन्तरिद्वारा कथित खोकका भी मन्त्रवत् अनुष्ठान करके लैकिक-पारलैकिक लाभ उठाना चाहिये।

## शक्ति और शक्तिमान्की एकता और भिन्नता

( लेखक-पं० श्रीजगदीशजी शुक्ल, साहित्यालंकार, कान्यतीर्थ )

शक्ति और शक्तिमान् एक ही ब्रह्मके दो रूप हैं, एक ही चित्रके दो पहलू। श्रुति कहती है—

'स एवात्मानं द्वेधापातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम् ।' ( बृहदारण्यकः )

'उसी एक ब्रह्मने पति और पत्नी—दो रूपोंमें अपने-आपको अवतरित किया।'

जैसे काष्ठगत आग जबतक प्रकट नहीं हो जाती, तबतक कामकी नहीं हो पाती—उस निर्गुण-निराकार अग्निसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार निर्गुण-निराकार, सिद्धानन्द, अविनाशी, अविकारी और न्यापक ब्रह्म दृदयस्थ रहकर भी जीवोंके दुःख और दैन्यका निवारण नहीं कर पाता। यही बात गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं—

ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनँद रासी ॥ अस प्रमु हृदयँ अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ ( मानस १ । २२ । ३-३ र्रे )

गङ्गाका अगाध प्रवाह वहता जा रहा है, किंतु उससे संसारका प्रत्यक्ष कल्याण नहीं हो पाता। वहीं प्रवाह जब सीमामें आ जाता है, तब हमारे और आपके कामके उपयुक्त हो जाता है। नहरें निकालकर हम उससे खेत पटाते हैं और घड़े, लोटे या चुल्रूमें भरकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी प्रकार वह असीम ब्रह्म जब सगुण-साकार बनकर सीमामें आ जाता है, तब उसके दर्शन-स्पर्श, सम्भाषण और लीलाओंसे, उसके प्रभाव और स्वभावसे हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। निराकार ब्रह्मके उपासक भावुक मुसल्मान भी उस ब्रह्मके सगुण-साकार रूपके लिये तड़प उठते हैं। उर्दूके महाकवि इकवालकी एक भक्तिभरी तड़प देखिये—

कभी पे हक्कीक़ते मुंतज़र नज़र आ ितबासे मेजाज़में, कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हैं, मेरी जबीने नयाज़में।

उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मको सगुण-साकार मानकर उस अपरूप रूपवाले ब्रह्मके कुंटिल कटाक्षोंसं जख्मी, बर्बाद और बिस्मिल होनेके लिये उर्दूके सुप्रसिद्ध शायर 'बेदम' भी बेदम हो रहे हैं। आपकी अभिलाषा और लालसा देखने ही योग्य है—

> देऽ ज़ुखमोंसे कलेजेको भर देः सुकूने दिल कर पामाल वारे । नाजभरी ओ चितवन दे। मुझे आ, और बिस्मिल

'बेदम' साहेबकी आन्तरिक कामना और हार्दिक प्रार्थनाको कोई भुक्तभोगी भक्त ही समझ सकता है—

अंदाज़ वो ही समझे मेरे दिरुकी आह का। ज़ढ़मी जो हो चुका हो किसी की निगाह का।

जिस भाग्यवान् भक्तका हृदय प्रेमकी रसीली चोट खाता है, वही बड़भागी दर्देदिलका सचा और पक्का रस पाता है—

> हा हो जिसके दिहा पर वहीं ददें दिलका मज़ा जानता है।

प्रेमभरी चितवनके इशारे तो निराले होते ही हैं, प्रेमकी हिष्ट भी अनूठी होती है और प्रेमहिष्टका हश्य भी अलबेला और लोकातीत होता है—

मुहब्बतकी निगाहोंके इशारे और होते हैं। वो नज़रें और होती हैं, नज़ारे और होते हैं।

प्रियतम श्रीकृष्णकी प्रेमभरी तिरछी चितवनका लोकोत्तर रसपान करनेके लिये प्रेमरॅगीली गोपियाँ विह्वल रहती थीं । उन महाभागा गोपियोंकी मधुर कामनाकी एक बानगी लीजिये। वे कहती हैं—

अक्षण्वतां फलिमदं न परं विदामः
सख्यः पश्चननुविवेशयतीर्वयस्यैः।
वन्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं
येवी निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्॥
(श्रीमद्भागवत १०। २१। ७)

'हे सिखयो ! हमने तो ऑखनालोंकी ऑखोंकी और जीवनकी सफलता इतनी ही मानी है—इससे अधिक हम कुछ नहीं जानतीं कि जब स्यामसुन्दर और बलदेव ग्वाल-बालोंके साथ गौओंके पीछे-पीछे आ रहे हों, उनके अधरोंपर मुख्ली शोभा पा रही हो और वे प्रेममयी तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनके मुख-सोन्दर्यकी सुधा पीती रहें।

कुछ लोग निराकार ब्रह्मके साकार होनेमें संदेह करते हैं। किंतु यदि निराकार ब्रह्मसे साकार संसार व्यक्त हो सकता है तो वह स्वयं ब्रह्म साकार होकर क्यों नहीं व्यक्त हो सकता ? इसलिये (इकवाल) और (बेदम)का ब्रह्मविपयक व्यक्तीकरण भक्ति-संगत ही नहीं, युक्ति-संगत भी है।

व्रहा अनन्त रूपोमें अपने-आपको अभिव्यक्त कर सकता .

है। इसिंखये भक्तकी भावनाके अनुसार भगवान्का कोई भी रूप मान्य हो सकता है।

निर्गुण-निराकार ब्रह्म है तो एक ही, किंतु जब वह भक्तोंके लिये लीला-शरीर धारण करता है, तब लीला-माधुर्यके लिये शक्ति और शक्तिमान्के रूपमें दो हो जाता है। मनु और शतरूपाकी तपस्या निर्गुण-निराकार परम प्रभुको लीला-विग्रहमें प्रत्यक्ष देखनेके लिये थी। मनुजीकी अन्ही अमिलाषा देखिये—

उर अभिकाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रमु सोई॥ अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतहिं परमारथवादी॥ नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ संमु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना॥ ऐसेउ प्रमु सेवक बस अहई। भगत हेतु कीकातनु गहई॥ जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार पूजिहि अभिकाषा॥ (मानस १।१४३।२-४)

मनुजीकी तपस्यांचे विश्ववांच भगवान्का आसन डोल उठा। उस समय आकाशवाणी हुई और मनुजीकी प्रार्थनापर घट-घटव्यापी ब्रह्म श्रीराम-रूपमें प्रकट हो गया। परम प्रभुकी साँवली सलोनी शोभापर कोटि-कोटि कंदपींका दर्प कर्पूर हो रहा था—

नील सरोरुह नील मिन नील नीरधर स्याम । लाजहिं तन सोभा निरिष्ठ कोटि कोटि सत काम ॥ (मानस १ । १४६ )

किंतु वह ब्रह्म केवल शक्तिमान् श्रीरामरूपमें ही साकार नहीं हुआ, उसके वामभागमें आदि-शक्ति श्रीसीताजी भी विराजमान थीं—

बाम भाग सोभित अनुकूका । आदिसक्ति छिविनिधि जगमूका ॥ जासु अंस उपजिहें गुनखानी । अगनित किन्छ उमा ब्रह्मानी ॥ भृकुटि विकास जासु जग होई । सम वाम दिसि सीता सोई ॥ (मानस १ । १४७ । १–२)

मनुजीकी तपस्या केवल परम प्रमुके लिये ही थी। उसमें शक्तिमान् और शक्तिकी अलग-अलग चर्चा भी नहीं थी। किंतु वे परम प्रमु प्रकट होते हैं शक्तिमान् और शक्तिके भिन्न-भिन्न रूपोंमें। इससे प्रमाणित हो जाता है कि ब्रह्मकी अखण्डतामें शक्तिमान् और शक्ति दोनोंका ही समावेश है। सर्वशक्तिमान् ब्रह्म और आदिशक्ति एक ही हैं।

दो नहीं। मनु और शतरूपाको वर देते हुए भी प्रभुने अपने अवतारका वरदान तो दिया ही, आदिशक्तिके अवतारका भी वरदान विना माँगे ही दे दिया—

'आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥' ( मानस १ । १५१ । २ )

शक्तिरूपा पार्वती और शक्तिमान् शंकरकी तात्विक एकताका वर्णन करते हुए संस्कृतके महाकवि कालिदासने दोनोंकी वन्दना की है—

्र वागर्थाविव सम्प्रक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ (रष्टुवंश १ । १ )

्वाणी और अर्थकी सिद्धिके लिये मैं वाणी और अर्थके समान मिले हुए संसारके माता-पिता पार्वती और शंकरकी वन्दना करता हूँ। वाणी और अर्थ पृथक्-पृथक् होनेपर भी जैसे एक ही हैं, वैसे ही पार्वती और शिव भी एक ही हैं।

श्रीसीताजी और श्रीरामजीकी पद-वन्दना करते समय परमाचार्य गोस्वामी तुलसीदासजीने आदिशक्ति श्रीसीताजी और सर्वशक्तिमान् श्रीरामजीकी तात्विक एकताका सहज ही समर्थन किया है। आपकी उक्ति है—

गिरा अरथ जरु बीचि सम कहिअत मिन्न न मिन्न । बंदउँ सीता राम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न ॥ (मानस १ । १८)

राक्तिमान् और शक्तिकी एकताका वर्णन करते हुए परमर्षि पराशरजीने कहा है—

नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी।
यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम॥
अर्थो विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः।
बोधो विष्णुरियं बुद्धिधँमींऽसौ सिक्किया त्वियम्॥

(विष्णुपुराण १।८।१७-१८)

हे ब्राह्मणपुगव मैत्रेय ! सदा दर्शनीया जगजननी लक्ष्मीजी नित्या ही हैं। भगवान विष्णुकी तरह भगवती लक्ष्मी भी सर्वव्यापक हैं। विष्णु अर्थ हैं और लक्ष्मी वाणी हैं। विष्णु न्याय हैं और लक्ष्मी नीति हैं। विष्णु बोध हैं और लक्ष्मी बुद्धि हैं। विष्णु धर्म हैं और लक्ष्मी सिक्तया हैं। तात्पर्य यह है कि शक्ति और शक्तिमान्से परे अखिल विश्वमें अन्य कुछ है ही नहीं—

देवतिर्यञ्जनुष्यादो पुंनामा भगवान् हरिः। स्त्रीनास्त्री श्रीश्र विज्ञेया नानयोर्विद्यते परम्॥ (विष्णुपुराण १ । ८ । ३५)

'देव, तिर्यक् तथा मानवादिमें जो जीव पुरुपवाचक हैं, उन्हें भगवान् विष्णु और जो स्त्रीवाचक हैं, उन्हें भगवती लक्ष्मी जानना चाहिये। इन दोनोंसे परे अन्य कोई नहीं है।

इन्द्रने भी लक्ष्मीजीकी प्रार्थना करते हुए उपर्युक्त सिद्धान्तका ही समर्थन किया है—

रवं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता। त्वयेतद् विष्णुना चाम्य जगद्ब्याप्तं चराचरम्॥ (विष्णुपुराण १।९।१२६)

'हे अम्ब! तुम सभी लोकोंकी माता हो तथा देवदेवेश्वर विष्णु पिता हैं । तुमसे और भगवान् विष्णुसे यह स्थावर-जंगम संसार व्याप्त है ।'

वेदोंमें जहाँ-जहाँ केवल ब्रह्मका वर्णन है, वहाँ-वहाँ श्रीतत्त्वको भी ब्रह्मतत्त्वमें ही अन्तर्भूत माना जाता है। पूज्यपाद भट्टारक स्वामीका कथन है—

'तदन्तर्भावात्त्वां न पृथगभिधत्ते श्रुतिरिप ।' ( श्रीगुणरत्नकोश, २८ )

सर्वशक्तिमान् परम प्रभु जब-जब लीलावतार धारण करते हैं, तब-तब महाशक्ति भी उनका अनुसरण करके लीला-शरीर धारण करती हैं और उनकी लीलामें सहयोग प्रदान करती हैं—

राधवत्वेऽभवत् सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मित् । अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥ देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । विष्णोदेहानुरूपां वे करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम् ॥ (विष्णुपुराण १ । ९ । १४४-१४५)

'सर्वशक्तिमान्ने जब रामरूपमें अवतार लिया, तब आदिशक्ति सीताके रूपमें अवतरित हुईं। वे ही कृष्णावतारमें रुक्मिणी हुईं। इसी तरह अन्यान्य अवतारोंमें भी वे शक्तिमान् प्रभुसे पृथक् नहीं हुईं। सर्वशक्तिमान्के देव बनने-पर महाशक्ति देवी बनती हैं और मानवावतार प्रहण करनेपर मानवी बनती हैं। भगवान् विष्णुके अनुरूप ही ये भी लीला-शरीर धारण करती हैं। लीला-माधुर्यके लिये जब शक्ति और शक्तिमानका पार्थक्य होता है, तब जगत्पिता होनेके कारण शक्तिमान्में पितृ-सुलभ कुछ कठोरता भी कभी-कभी दृष्टिगोचर हो जाती है; किंतु आदिशक्ति सभी शक्तियोंकी ही जननी नहीं, सभी प्राणियोंकी भी जननी होती हैं; इसलिये इन जगजननीमें तो मातृ-सुलभ वात्सल्य-करणा-क्षमादि गुण ही प्रधान रूपसे रहते हैं।

प्रभु करणाके समुद्र हैं अवस्य; किंतु उन करणासिन्धुमें भी अपराघी जीवके अक्षम्य अपराघको देखकर कभी-कभी कोधका त्फान आ जाता है, तब वह कृपाका प्रशान्त महासागर भी कुष्य होकर गरज उठता है। ऐसी परिस्थितिमें करणामयी जगजननी परमेश्वरी परम पिता परमेश्वरकी कारण्य-वृत्तिको उभाइकर उसे उद्दीप्त करती हैं और अपराधी जीवको क्षमा-दान दिलवाकर उसे दण्ड-मुक्त कराती हैं। जगन्माताका यह कार्य ही 'पुरुषकार' कहलाता है। जगदीश्वरी सीताजीने जगदीश्वर श्रीरामजीके कारण्य-भावको उद्दीप्तकर अयन्तको प्राण-दण्डसे मुक्ति दिलायी थी।

भगवान् श्रीरामकी शक्ति-परीक्षाके लिये आये हुए काक-रूपधारी इन्द्र-पुत्र जयन्तने बार-बार प्रहार करके माता सीताको क्षत-विक्षत कर डाला, तब उनके वक्षः खल्से टपके हुए उष्ण रक्तकी बूँदोंके स्पर्शसे भगवान् श्रीरामकी नींद ट्ट गयी । सीताजीकी छातीकी चोटको देखकर प्रभु कुद्ध सर्पके समान फुफकारते हुए बोले—

केन ते नागनासोर विक्षतं वै स्तनान्तरम्। कः क्रीडित सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना॥ (वास्मीकि०५।३८।२५)

'हे करिकरोक ! तुम्हारे स्तनोंके बीचमें घाव किसने किया ! वताओ, कुपित पँचमुँहे सर्पके साथ कौन खेल कर रहा है !?

प्रभुने अपराधीका पता पूछा। किंतु प्राणिमात्रको पुत्र माननेवाली पुत्रवत्सलाने प्रत्यक्ष बैठे हुए भी अपने अक्षम्य अपराधीको बेढंगा बेटा मानकर बचाना चाहा और उसे नहीं बतलाया। 'सामने ही डटे हुए और रक्तरिखत तीखे नखोंको दिखाते हुए कौएको प्रभुने खयं ही अनायास देख लिया'—

वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समवेक्षत। नहेः सरुधिरेस्तीक्ष्णेर्मामेवाभिमुखं स्थितम्॥ (वास्मीकि०५।३८।२६)

फिर तो कुद्ध हुए प्रभुने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्रके भयसे भागता हुआ कौआ ब्रह्माण्डके प्रत्येक लोकमें घूम आयाः किंतु कहीं भी किसीने उसे शरण नहीं दी। अन्तमें विवश होकर वह उन्हीं प्रभुकी शरणमें गया—

'न्नींक्लोकान् सम्परिक्रम्य तसेव शरणं गतः॥' (वाल्मीकि० ५ । ३८ । ३२ )

जयन्त प्रभुके पादारिवन्दोंमें आकर उलटा ही गिरा। उस कुपुत्रको भी शरणागत हुआ देख जगजननीका वात्सल्य उमड़ पड़ा, करुणाकी गङ्गा बह चली और क्षमाका विशाल दरवाजा आप-ही-आप खुल गया। फिर तो—

प्राणसंशयमापम्नं दृष्ट्वा सीताथ वायसम् । त्राहि त्राहीति भक्तीरमुवाच दृथया विभुम् ॥ पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायसं तदा । तिच्छरः पाद्योस्तस्य योजयामास जानकी ॥ तमुत्थाप्य करेणाथ कृपापीयूषसागरः । ररक्ष रामो गुणवान् वायसं दृथयार्दितः ॥

( पद्मपुराण, उत्तर० २६९ । २०६--८ )

''पृथ्वीपर सामने पड़े हुए और प्राणसंकटसे भयभीत उस कौएको श्रीजानकीजीने उठाया और उसके मस्तकको प्रभुके पादारिवन्दोंपर रखकर अपने ही हाथोंसे साष्टाङ्ग-प्रणामकी विधि पूरी कर दी । फिर कृपाई होकर प्रभुसे कहने लगीं कि 'इसकी रक्षा कीजिये।' फिर तो कृपा-सुधाके अगाध सिन्धु परम गुणवान् प्रभुने उसे अपने ही हाथोंसे उठा लिया और अपनी कृपा-दृष्टिसे निहारकर उसकी रक्षा की।''

ऊपरके उदाहरणमें शक्तिमान् श्रीरामजीमें पितृ-मुलभ क्रोध तथा आदिशक्ति श्रीसीताजीमें मातृ-मुलभ वात्मल्य, करणा और क्षमा मुस्पष्ट हैं । शक्ति और शक्तिमान्के इस लीला-पार्थक्यसे लीला-माधुर्यके अपार पारावारमें अलौकिक रस-संचारका अभिनव चमत्कार आ गया है । वत्सलता, करणा और क्षमाकी अनुपम विशेषताओंके कारण जगजननी आदिशक्तिने जगत्पिताको भी पराजयका परमानन्द प्रदान किया है । यही है शक्ति और शक्तिमान्की वाहरी भिन्नताका अनोखा और चोखा लीला-सौन्दर्य। यही है लीला-रसका आला और निराला दिल्य माधुर्य। पूज्यपाद मद्वारक स्वामीकी अपनी मङ्गलकामना है कि 'जगन्मात। श्रीतीताजीकी अहेतुकी क्षमा हम महापापियोंको सुखी बनाये।' जनक-नन्दिनीकी प्रार्थना करते हुए आप कहते हैं—

मातमें थिलि राक्षसीरत्विय तहेवार्द्रापराधारत्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाञ्चयुतरा रामस्य गोग्नी कृता। कृति तं च विश्लीपणं शरणिनत्युक्तिक्षमी रक्षतः सा नः सान्द्रमहागसः सुत्ययतु क्षान्तिस्तवाकिक्रकी॥ (श्रीगुणरत्नकोश ५०)

''हे मिथिलेशनिन्दिनि ! तत्कालीन अपराधिनी राक्षसियोंको महावीर हनुमान्से वचानेवाली आपने 'मैं आपकी शरण हूँ' कहनेवाले प्रपन्न जयन्त तथा विभीषणकी रक्षिका राघवेन्द्रकी गुण-चर्चा या गुण-समूहको अत्यन्त लघु सिद्ध कर दिया । आपकी यह अहैतुकी क्षमा हम अत्यन्त पातिकयोंको सुखी बनाये।"

रावण-वधके उपरान्त भगवान् राधवेन्द्रने वायुनन्दनको समाचार देकर जनक-निद्दिनीके पास भेजा । रावण-वधका सुखद संवाद पाकर मैथिलीके आनन्दकी सीमा नहीं रही । आनन्द-विभोर होकर मिथिलेश-निद्दिनीने पवनकुमारको वर माँगनेकी आज्ञा दी । वायुनन्दन हनुमान्ने प्रार्थना की—

घोररूपसमाचाराः क्रूराः क्रूरतरेक्षणाः॥

× × ×

इच्छामि विविधेर्घातैईन्तुमेताः सुदारूणाः॥
राक्षस्यो दारूणकथा वरमेतत् प्रयच्छ मे।
सुष्टिभिः पार्षणघातैश्च विशालैश्चेव बाहुभिः॥
जङ्खाजानुप्रहारेश्च दन्तानां चैव पीडनैः।
कर्तनैः कर्णनासानां केशानां छुद्धनैस्तथा॥

× × ×

एवं प्रहारेबंहुभिः सम्प्रहार्य यशस्त्रिनि॥
धातये तीव्ररूपाभियोभिस्त्वं तर्जिता पुरा।

(वास्मीकि०६।११३।३१,३३,३४,३५,३६,३७)

हे शोभने ! ये भयावने रूप और आचरणोंवाली तथा कूर आँखोंवाली कूर राक्षसियाँ आपसे कठोर बातें कहा करती थीं । इन सभी निर्दय राक्षसियोंको मुक्कों, थप्पड़ों, लातों और तरह-तरहके प्रहारोंसे मैं मारना चाहता हूँ । इनपर घुटनोंसे प्रहार करना और इनके दाँत, नाक-कान काटनाः वालोंको नोचना तथा नाना प्रकारके प्रहारोंसे इनको पीटकर, दे यशस्त्रिनि ! इन सभी भयानक रूपवाली राक्षसियोंकोः जिन्होंने पहले तुम्हें डॉटा है। में मारना चाहता हूँ।

हनुयान्जीकी प्रार्थना सुनकर जगजननी उन्हें समझाने लगी—

राजसंश्रयवश्यानां छुर्वतीनां पराद्या॥ विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम।

× × ×

प्राज्ञक्षा राश्रतेनेह राद्वरयक्तर्वन्ति माम् ।
हते तस्मिन्न कुर्वन्ति तर्जनं मास्तात्मज॥

× × ×

ग परः पापमादत्ते परेषां पापकर्यणाम् ।
समयो रिक्षतन्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः॥
पापानां वा छुभानां वा वधार्हाणामधाणि वा।
कार्यं छाद्ययमार्येण न कश्चित्रापराध्यति॥
कोकिहिंसाविहाराणां क्राजां पापकर्मणाम्।
कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम्॥

( वाल्मीकि॰ ६ । ११३ । ३८, ४२, ४४-४६) 'हे वानरोत्तम ! ये दासियाँ हैं और राजाश्रित रहनेके कारण पराधीन थीं । दूसरेकी आज्ञासे ही ये सब कुछ करती थीं । इनपर कोध कौन करे ? इन राक्षसियोंने रावणके आदेशसे ही मुझे धमकाया था । पवनकुमार ! आज जब रावण मारा गया है, तब ये मुझे नहीं डाँटर्जी-डपटतीं । श्रेष्ठ पुरुष दूसरेकी बुराई करनेवाले पापियोंके पापकर्मको नहीं अपनाते—बदलेमें उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते । प्रत्येक प्राणीको अपने आचारकी रक्षा करनी चाहिये । आचारकी रक्षा ही सजानोचित शोभा है । है वानरोत्तम ! चाहे कोई पापात्मा, धर्मात्मा या वध-योग्य ही क्यों न हो, किंतु सजनको उसपर करुणा ही करनी चाहिये; क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, जिससे अपराध नहीं बन जाता हो । लोक-हिंसा जिनका खेल है, उन पापाचरणमें लगे हुए कूर पापियोंकी भी बुराई नहीं करनी चाहिये।

जगन्माता महाशक्तिके उपर्युक्त उद्गार विचार-जगत्कें बेजोड़ रत्न हैं, जो स्वर्णके अक्षरोंमें अङ्कित होनेयोग्य हैं। माता मैथिलीकी यही अमृतवाणी राष्ट्रपिता महात्मा गांघीके अहिंसामूलक सिद्धान्तकी जननी है। जिन कूर राक्षसियोंने निरपराघ श्रीसीताजीको सतानेमें कोई कसर

नहीं की, उन्हीं महापराधिनी राक्षसियोंको विना माँगे ही क्षमा-दान देनेवाली, वात्सल्य-सुधाकी निर्झिएणी, अहैतुकी करणाकी मन्दाकिनी, निहेंतुकी क्षमाकी आश्रयस्थली जनक-निद्नी ही जगजननी होनेकी एकमात्र अधिकारिणी हैं। कोई भी दृदयवान् अपने दृदयपर हाथ रखकर बतला दे कि अहैतुकी क्षमाका ऐसा अन्ठा उदाहरण

चिराग लेकर हूँ ढ़नेपर भी मिल सकता है कहीं इस आकाशके नीचे ? यही है जगजननी महाशक्तिकी क्षमा-वीणाका लोकोत्तर झंकार । यही है शक्तिमान्से शक्तिके लीला-पार्थक्यका स्वर्गोत्तर चमत्कार । इसी प्रकार प्रत्येक अवतारमें शक्ति और शक्तिमान्की लीला हिंगोचर होती है ।

### श्रीतत्त्व

( लेखक-श्रीमजगद्गुरु श्रीरामानुज-सम्प्रदायांचार्यं भाचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचार्यं स्वामीजी महाराज )

यद्यपि विशेष स्थानोंपर 'श्री' शब्द सरस्वती, बुद्धि, त्रिवर्गसम्पत्ति, विभूति, श्रोमा आदि अर्थोमें प्रयुक्त होता है, तथापि प्रधानतथा वह लक्ष्मी देवीका वाचक है। लक्ष्मीके सहस्र, अष्टोत्तरश्चत ही नहीं, अपितु द्वादश नामोंमें भी एक नाम 'श्री' है। 'महानारायणोपनिषद्'ने तो यह लक्ष्मीका प्रथम नाम बताया है। वेदसे लेकर पूर्वाचार्योंके प्रन्थोंतक यह नाम समानभावते अनुस्यूत है। भगवती श्रुति 'श्रियं देवीमुपह्नये' (श्रीसूक्त ९) कहकर लक्ष्मीके आमिमुख्यकी प्रार्थना करती है। आचार्य श्रीयामुन 'श्रीरित्येव च नाम ते भगवति' अर्थात् हे भगवति! आपका नाम 'श्री' है—कहकर वरदवल्लभा लक्ष्मी को सम्बोधित करते हैं।

इस लक्ष्मीवाचक सुप्रसिद्ध 'श्री'-शब्दके छः प्रकारके निर्वचन भगवच्छास्त्रोंमें मिलते हैं । वे हैं—ऋणोति, श्रावयित, ऋणाति, श्रीणाति, श्रीयते और श्रयते । ऋणोति और श्रावयितसे श्रीशब्दवाच्याकी यह विशेषता प्रकट होती है कि वे आश्रितजनोंके आर्तनादको श्रवण करती हैं और श्रवण करनेके उपरान्त भगवान्को श्रवण कराती हैं । शेष चार निर्वचनोंके सम्बन्धमें अहिर्बुक्ष्यसंहितामें कहा गया है—

भ्रणाति निखिलान् दोषान् श्रीणाति च गुणैर्जगत्। श्रीयते चाखिलैर्नित्यं श्रयते च परं पदम्॥

अर्थात् 'श्रणाति' से निष्पन्न होकर 'श्री'शब्दका अर्थ होता है कि लक्ष्मी आश्रितजनों के सारे दोषोंका निवारण करती हैं। 'श्रीणाति' से प्रकट होता है कि वे अपने गुणोंसे जगत्को और विशेषकर अपने आश्रितजनोंको पूर्ण कर देती हैं। 'श्रीयते' से स्पष्ट है कि समस्त चिद्दचिद्दात्मक नगत्के द्वारा सदा उनका आश्रय ग्रहण किया नाता है। 'श्रयते' से सिद्द होता है कि अपने आश्रितजनोंके संरक्षणके लिये वे भगवान्की सहधमंचारिणी यनती हैं। उपर्युक्त निर्वचनोंमें श्रीकी चैतन्यताका निर्देश मिलता है; किंतु खरूपपर विचार करते समय कई पक्ष ऐसे भी उपस्थित होते हैं, जिनमें उनको अचेतन माना गया है। एक पक्ष यह है कि सहस्रनाममें ट्रुश्मीका उल्टेख गूट-प्रकृति, प्रकृति, प्रधाना, अव्यक्ता आदि नामोंसे किया गया है। अतः स्पष्टतया वे प्रकृति ही हैं। गीताके द्वादश अध्यायमें वर्णित अव्यक्तोपासनाको किन्हीं टीकाकारोंने श्रीसे सम्बद्ध कर दिया है। सामवेदकी अग्निवेश्य शाखाके 'उपास्य तां श्रियमन्यक्तसंज्ञाम'—इस मन्त्रने श्रीकी उपासनाका विधान करनेके साथ ही श्रीकी अव्यक्तसंज्ञा वतायी है। इन कारणोंसे श्रीके प्रकृति होनेकी पृष्टि होती है।

दूसरे पक्षमें कई धारणाओंको एकत्रित किया जा सकता है। शास्त्रोंमें स्थान-स्थानपर श्रीतत्त्वका वर्णन भगवान्की सत्ता, अहंता, प्रभा, इच्छा, विद्या, भोक्तृता, शक्ति, धर्म, गुण आदि रूपोंमें मिलता है। श्रीतत्त्वके सम्बन्धमें इनमेंसे प्रत्येकको अलग स्वतन्त्र धारणा कहा जा सकता है, किंतु हन सारे भावोंके भगवान्से सम्बद्ध होनेके कारण इनमें मौलिक एकता दिखायी देती हैं। कहना न होगा कि सत्ता, अहंता आदि सभी भाव अचेतन हैं। अतः इन धारणाओंके स्वीकार करनेपर 'श्री' अचेतन ही टहरती हैं।

तीसरे पक्षमें वे सारी घारणाएँ आ जाती हैं, जिनके अनुसार श्री किसी-न-किसी रूपमें माया हैं। निर्विद्येष चिन्मात्र ब्रह्मके स्वरूपको तिरोहित करनेवाली मिथ्या माया ही भ्री है। अथवा भगवत्स्वरूपको तिरोहित करनेवाली सत्य माया भ्री है। अथवा जगत्को मोहित करनेवाली महामाया भ्री है। अथवा योगनिद्रा बनकर भगवान्को अपने अर्धान रखनेवाली माया श्री है। इन सभी विकर्सोमें मायाका स्वरूप अचेतन सिद्द होता है।

धर्म-प्रन्थोंमें जहाँ-कहीं लक्ष्मीकी स्तृति, आराधना अथवा उपासना वर्णित है, वहाँ श्रीको चेतन स्वरूपमें ही सम्बोधित किया गया है। श्रीको अचेतन मान छेनेपर ये वर्णन संगत नहीं हो सकते । अतः श्रीको चेतन माना जाता है । श्रीको चेतन माननेवालोंके भी इस प्रकार कई पक्ष हैं-(१) शीतत्व ही परम तत्व हैं। श्रीतत्वके अतिरिक्त भगवत्तत्वकी सत्ता नहीं है । (२) भगवत्तत्व ही श्रीतत्त्व है; श्रीका रूप नित्य है। उस नित्य रूपको धारणकर भगवान् ही 'श्री' कहलाते हैं। (३) जिस प्रकार भगवान्ने दैत्योंको मोहित करनेके लिये मोहिनीका रूप धारण किया था, उसी प्रकार उन्होंने भोगार्थ श्रीका रूप प्रहण किया है। (४) भगवान्ने अपने रूपसे पृथक् अहंता एवं पारस्परिक भोक्तृताको व्यक्त करनेके लिये श्रीका रूप ग्रहण किया है। (५) परनसका कार्योपयुक्त स्वरूपैकदेश, स्वभाव, परिणति अथवा भिन अइंताका आश्रय लेना 'श्री' कहलाता है। (६) परव्रहाका अर्धभाग भगवत्तत्व है और अर्धभाग श्रीतत्त्व । ये सारे पक्ष भगवत्तत्व और श्रीतत्त्वके स्वरूपगतभेद तथा एकत्वपर आधारित हैं। इन मान्यताओं की संगति धर्म-प्रनथों के उन वचनोंसे नहीं लगती, जिनमें स्पष्टतया श्रीको भगवान्से पृथक नित्य भिन्न चेतन बताया गया है। ब्रह्म स्वरूपतः अवयव-रहित है। वेदान्तने ब्रह्मके स्वरूप-परिणाम आदिको अमान्य ठहराया है। इसके अतिरिक्त परिणाम आदिके मेदको श्रीका स्वरूप स्वीकार करनेपर उनकी नित्यता बाधित होती है।

भगवत्तत्वसे भिन्न श्री कोई चेतन तत्त्व है, इस मान्यताके साथ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या श्री जीवकोटिमें है ! एक पक्ष इसका स्वीकारात्मक उत्तर देता है। इसका समर्थन करती है यह श्रुति—

'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-मेको बहुनां यो विद्धाति कामान्।' (कठ०२।५।१३)

इससे प्रकट होता है कि 'एक नित्यचेतन अनेकों नित्यचेतनोंकी कामना पूर्ण करता है। एक नित्यचेतन हैं— भगवान और अनेकों नित्यचेतन हैं—जीव। चेतनोंकी सीमा यहींतक है। श्रीतत्त्व भगवत्तत्त्वसे भिन्न है, अतः उसकी गणना जीवकोटिमें होगी। इस प्रकार श्रीका जीवकोटिमें अन्तर्भाव किया जाना तर्कशास्त्रकी दृष्टिमें दोषपूर्ण नहीं सिद्ध होता। 'लक्ष्म्या जीवान्तर्भावपक्षे तु न दोषः' ऐसी एक

#### 'अरूपपरिमाणत्वे सति ज्ञातृत्वम्।'

आश्रय यह है कि 'अल्पपिसाणवाल होनेपर भी उसमें शातृत्व रहता है।' जीव ज्ञाता तो है, किंतु पिसाणमें अणु है। जीवकोटिमें आ जानेपर लक्ष्मीकी भी यही स्थिति होगी। जीव सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् नहीं। अतः प्रकृत पक्षके अनुसार लक्ष्मीकी सर्वव्याप्ति, सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता सम्भव नहीं हो सकती। यदि कहींपर इसके समर्थक वचन मिलते हैं तो उनकी संगति ईश्वरकी अघटित-घटनासामर्थ्यपर अवलम्बत है। ईश्वर विभुत्वकी यटनके अणुत्वकी मान्यताके सहश्च ही लक्ष्मीके विभुत्वकी मान्यता उनकी (ईश्वरकी) अघटितचटनासामर्थ्यके बल्पर स्वीकृत हो सकती है। किंतु लक्ष्मीके विभुत्वका प्रकृति हो सकती है। किंतु लक्ष्मीके विभुत्वका प्रकृति हो सकती है। किंतु लक्ष्मीके विभुत्वका प्रकृति हो सकती है। किंतु लक्ष्मीके विभुत्वका प्रकृतिस्वलित वचनोंके कारण विशेष विचारणीय हो जाता है—

- 1. यथा सर्वगतो विष्णुस्तयैवेयं द्विजोत्तम॥ (विष्णुपु०१।८।१७)
- २. त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्वधासं चराचरम्॥ (विष्णुपु०१।९।१२६)
- ३. · · · विश्वं ज्याप्य ज्यवस्थिता । ( महापुराण )
- ४. जगचराचरिमदं विश्वं स्याप्य स्यवस्थिता। ( सनत्कुमारसंहिता )
- ५. आक्रम्य सर्वां तु यथा त्रिलोकीं तिष्ठत्ययं देववरोऽसिताङ्गे।
  तथा स्थिता स्वं वरदे .....॥
  ( विष्णुस्मृति ९९ । ६ )
- ६. यथा मया जगद्वचासं स्वरूपेण स्वभावतः। तथा भ्याप्तमिदं सर्वं · · · · · · · · · · ।।

(विष्वक्सेनसं०)

- नारायणः स विश्वात्मा भावाभावमिदं जगत् ।
   निष्कलेन स्वरूपेण यथा ग्याप्य नियच्छिति ॥
   सर्वभावात्मिका लक्ष्मीः \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*।
  - सवभावात्मका कक्ष्माः क्ष्माः कष्माः कष्माः

अर्थात् १-जिस प्रकार विष्णु सर्वव्यापक हैं, उसी प्रकार रुक्मी भी सर्वव्यापिका हैं। २-हे माता | विष्णु और आपके द्वारा समस्त चराचर जगत् व्यास है। ३-छक्ष्मी विश्वमें व्यास होकर स्थित हैं। ४-छक्ष्मी सारे चराचरात्मक जगत्में व्यास होकर स्थित हैं। ५-हे देवि! जिस प्रकार देवदेव विष्णु सारी त्रिलोकीमें व्यास होकर स्थित हैं, उसी प्रकार आप भी स्थित हैं। ६-जिस प्रकार में (विष्णु) स्वरूप और स्वभावसे सारे जगत्में व्यास हूँ, उसी प्रकार छक्ष्मी भी सारे जगत्में व्यास हैं। ७-विश्वातमा नारायण भावाभावमय जगत्में निष्कलस्वरूपसे व्यास होकर जिस प्रकार स्थित हैं, उसी प्रकार सर्वभावात्मिका लक्ष्मी सारे जगत्में निष्कलस्वरूपसे व्यास होकर जिस प्रकार स्थित हैं, उसी प्रकार सर्वभावात्मिका लक्ष्मी सारे जगत्में निष्कलस्वरूपसे व्यास हैं।

इन वचनोंके द्वारा विष्णुके विभुत्वके सहश ही लक्ष्मीका विभुत्व प्रमाणित होता है। लक्ष्मीके विभुत्वकी उपपत्तिके विषयमें मतभेद होनेपर भी यह सभी स्वीकार करते हैं कि भगवान् विष्णु और भगवती छक्ष्मीमें परस्पर दाम्पत्य-सम्बन्ध है। अपौरुषेय वेदके 'श्रीश्च ते छहमीश्च पतन्यी' [ शु॰ यजु॰ ३१ । २२ ] अर्थात् भूदेवी और लक्ष्मीदेवी आपकी पित्रयाँ हैं-इन शब्दोंसे यही भाव प्रकट होता है और इसकी पूर्ण अभिन्यक्ति अष्टोत्तरशतनामोंमें इरिवल्लभा पद्मनाभिष्या, विष्णुवक्षः खलिखता, विष्णुपत्नी, नारायण-समाश्रिता तथा सहस्रनामोंमें वास्रदेवमहिषी, देवोर:स्थिता, माधनप्रिया, प्रियपार्श्वगा, देवाङ्कस्थिता, देवजुष्टा, नारायणी, वैष्णवी, माधवी आदि लक्ष्मीके नामों तथा विष्णुसहस्रनाममें श्रीवास, श्रीदा, श्रीनिवास, श्रीविभावन, श्रीधर आदि विष्णुके नामोंसे होती है। इस दाम्पत्यको हृदयंगम कर केनेपर लक्ष्मीके विभुत्वके सम्बन्धमें की जानेवाली उपपत्तियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। उपपत्तियाँ इस प्रकार हैं-

१-हरिवछमा श्री जीवकोटिमें हैं। जीव होनेपर भी उनके विभुत्वमें वाधा नहीं पड़ती। श्रुतिकी कदापि यह घोषणा नहीं है कि सभी जीव अणु हैं। ऐसी घोषणा केवल बढ़ जीवोंके सम्यन्धमें है। मुक्त जीवकी व्याप्ति उसके घर्ममूत शानके द्वारा होती है, अतः उसके अणुत्वमें वाधा नहीं पढ़ती। नित्यजीवोंको जीवके नाते अणुत्व प्राप्त है। इसके विषद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः यह भी माना जा एकता है। लक्ष्मीके विषयमें जो अणुत्वकी मान्यता है, उसके विपरीत विभुत्वको स्वापित करनेवाले प्रमाण मिलते हैं। उनको जीव मानते हुए इन प्रमाणोंके आधारपर उनके विभुत्वको स्वीकार कर ठेनेमें किसी प्रकारकी आपित्त नहीं

है। जीव होनेसे केवल इतना सिद्ध होता है कि वह स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र है। अणुत्व अनिवार्य है, ऐसा इसका भाव नहीं निकाला जा सकता।

२—जीवके लक्षणोंमें अणुत्वसे तात्पर्य यह है कि वह परिच्छिन है। भगवत्पराधीना लक्ष्मीमें यह अणुत्व उनको स्वरूप एवं गुणसे परिच्छिन सिद्ध कर सार्थक होता है। इसी प्रकार उनके विभुत्वका आशय भी उनका सर्वेश्वरसे आनुरूप्यमात्र प्रदर्शित करना है।

३—लक्ष्मी चेतन होनेके कारण अचेतन प्रकृतिसे भिन्न हैं, विभु होनेके कारण वे जीवसे भिन्न हैं एवं ईश्वरके पराधीन होनेके कारण वे ईश्वरसे भिन्न हैं । उनके विभुत्वसे ] केवल उनकी विष्णुके स्वरूपसे अनुरूपता व्यक्त होती है ।

४—उनके विभुत्वके कारण लक्ष्मीको जीवसे भिन्न मान केनेपर उनका अन्तर्भाव ईश्वरकोटिमें करना पड़ेगा। सर्वशेषी भगवान् ही सही, किंद्ध सारा जगत् तो लक्ष्मीका शेषभूत हो सकता है। जगत्कारणत्व आदि विशेषण ईश्वरतक ही सीमित रहें, विभुत्व लक्ष्मीका भगवान्के साथ आनुरूप्य तो सिद्ध कर ही देगा।

इन चार प्रकारकी उपपत्तियोंके अतिरिक्त एक पाँचवें प्रकारकी उपपत्ति भी है। इसका उल्लेख करनेसे पूर्व अबतक उल्लिखित उपपत्तियोंका सारांश निश्चय कर लेना चाहिये, जो श्रीवेदान्तदेशिकके शब्दोंमें इस प्रकार है—

प्रागुक्तेन सहैतेषु पक्षेप्त्रथ चतुर्प्विषि । स्वतन्त्रपतिनित्येच्छासिद्धं सर्विमिदं श्रियः ॥ अपि चैत्र न तस्येशे कश्चनेत्यादिदर्शनात् । अतश्चतुर्भिरप्येतेः पत्यावैद्दर्शविश्रमः ॥ (श्रीचतुद्दर्शोकीभाष्य ४)

आशय यह है कि 'उपर्युक्त चारों ही प्रकारसे की गयी उपपत्तियोंमें स्वतन्त्रपति विष्णुकी नित्य इच्छाके आधारपर विष्णुपत्नी लक्ष्मीका विभुत्व आदि सब कुछ सिद्ध हो जाता है। श्रुतिके इस कथनसे कि 'ईश्वर विष्णुका अन्य कोई ईश नहीं है, प्रकट है कि श्रीपतिमें ही सारा ऐश्वर्य प्रतिष्ठित है।

पाँचवें प्रकारकी उपपत्ति और दुछ नहीं, पूर्णतया लक्ष्मीके विभुत्व-प्रतिपादक वचनोंकी स्वीकृति है। श्रीतन्त्र अणु नहीं है, विभु है; अतः जीवकोटिमें श्रीका नहीं हो सकता। इस उपपत्तिको पिछली चारों उपपत्तियोंके साथ रखकर श्रीवेदान्तदेशिकने यह निश्चय किया है कि 'इन पाँचों प्रकारकी उपपत्तियोंभें चाहे किसीको प्रमाण क्यों न माना जाय, सिद्ध यही होगा कि जगत्पर छक्ष्मी-समेत नारायणका साम्राज्य सुप्रतिष्ठित है।

पञ्चस्वेतेषु पक्षेषु कश्चिदेकः प्रमाणवान्। सलक्ष्मीकस्य साम्राज्यं सर्वथा सुप्रतिष्टितम्॥

जिस पक्षने पाँचवें प्रकारकी उपर्युक्त उपपत्ति उपस्थित की, उसके अनुसार श्रीतत्त्वके स्वरूपका विवेचन यहींपर समाप्त नहीं हो जाता । भगवत्तत्त्वके समान श्रीतत्त्व भी विभु है । यह तो श्रीतत्त्वकी एक विशेषता है । आचार्य श्रीरामानुजने श्रीदेवीकी स्तुति करते हुए कहा है—

भगवतारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वयं-शीलाधनविधकातिशयासंख्येयकस्याणगुणगणाम्

( शराणगतिगद १ )

इन शब्दोंसे प्रकट होता है कि लक्ष्मीजीका स्वरूप, रूप,
गुण, विभव और ऐश्वर्य, शील आदि असीम, निरितशय एवं
कल्याणगुण भगवान् नारायणके अभिमत और अनुरूप हैं।
अनुरूप कहनेसे सिद्ध होता है कि भगवान्का लक्ष्मीसे पूर्णतया
साहक्य है। अतः लक्ष्मीजीके स्वरूपको समझनेके लिये
भगवान्के स्वरूपको समझ लेना आवक्यक है। आचार्य
श्रीरामानुजके ही शब्दोंमें यह है—

'स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः ।' (गीताभाष्य १ । १ )

अर्थात् भगवान् अपने अतिरिक्त सभी पदार्थोंकी अपेक्षा विलक्षण हैं। वे अनन्त हैं—अतः देश, काल तथा वस्तु—इन तीनोंसे परिच्छिन्न नहीं हैं। वे ज्ञानानन्दमय हैं। भगवत्तत्वके इस स्वरूपके सहश ही श्रीतत्त्वका स्वरूप होना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि श्री अपने अतिरिक्त समीकी अपेक्षा विलक्षण हैं। वे अनन्त हैं। अतः वे देश, काल और वस्तु—इन तीनोंसे परिच्छिन्न नहीं हैं, जैसा कि कहा है—

नित्या कालापरिच्छेदात् पूर्णोऽऽकारावियोगतः। ज्यापिनी देशविभ्रंशाद्रिका पूर्णो च सर्वदा॥ ( अहिर्बुध्न्यसंहिता ३ । ८ )

आशय यह है कि 'कालपरिच्छेदसे रहित होनेके कारण इस्मी नित्य हैं। वस्तु-परिच्छिन न होकर वे पूर्ण हैं। देश-परिन्छन्न न होकर वे गर्वत्र व्यात हैं और सर्वदा पूर्ण हैं। लक्ष्मीजीके अपने कथनानुसार वे ज्ञानमयी हैं-'अहं संविन्मयी पूर्णा' (लक्ष्मीतन्त्र ३ | ८ ) । सहस्रनाममें उनको 'आनन्दरूया' कहा गया है । इस प्रकार भगवानके अनुरूप ही श्रीका स्वरूप प्रकट होता है।

अव लक्ष्मीजीके रूप और गुणोंकी भी चर्चा करना समुचित होगा। भगवान् नारायणका रूप अतिरमणीय, अचित्य, अद्भुत, निरवद्य, अप्राकृत और नित्य है। वैसा ही लक्ष्मीजीका रूप है। भगवान् पुरुपोत्तम हैं। 'लक्ष्मीनीरीणामुत्तमा वध्ः' अर्थात् लक्ष्मी नारियोमें उत्तमा हैं। अवतार-दशामें भगवान् के साथ लक्ष्मीजी भी उनके अनुरूप ही रूप घारण किया करती हैं, जैसा कि कहा है—

प्वं यदा जगत्स्वामी देवदेवी जनाईनः।
धवतारं करोत्येषा तदा श्रीसत्त्वहायिनी॥
पुनश्च पद्मादुरपत्ना आदित्योऽभूद्यदा हरिः।
यदा तु भागंवो रामस्तदाभूद्धरणी त्वियम्॥
राघवत्वेऽभवत् सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मिन।
अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेपानपायिनी॥
देवत्वे देवदेहेयं भनुष्यत्वे च मानुषी।
विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम्॥
(विष्णु०१।९।१४२-१४५)

अर्थात् 'जब जगदीश्वर देवदेव विष्णुभगवान् अवतार प्रहण करते हैं, तव लक्ष्मी भी उनकी सहायिनी बनकर अवतार प्रहण करती हैं। जब भगवान् आदित्यके रूपमें अवतीर्ण हुए, तब लक्ष्मी पद्माके रूपमें प्रकट हुई। जब भगवान् परशुरामके रूपमें प्रकट हुए, तब ये धरणी हुई। भगवान्के रामावतारमें ये सीता और कृष्णावतारमें दिनमणी हुई। इसी प्रकार अन्य सभी अवतारोंमें लक्ष्मी भगवान्के साथ रहती हैं। देवताका रूप प्रहण करते समय ये देवी, मनुष्यका रूप प्रहण करते समय ये मानवी—इस प्रकार विष्णुके रूपके सहश ही लक्ष्मी रूप धारण करती हैं।

रूपमें यो साहश्य रहनेपर रूपगत गुणोंमें अनुरूपताका होना भी स्वाभाविक है। भगवान्के रूपमें परिपूर्ण औज्ज्वल्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य, यौवन आदि गुण हैं। इसी प्रकार ये गुण लक्ष्मीजीके रूपमें भी हैं।

रूप-गुणोंके समान स्वरूपगत गुणोंमें भी लक्ष्मी और नारायणमें परस्पर पूर्ण साहश्य है। भगवान् कल्याणगुणाकर हैं, लक्ष्मी भी नित्य निर्दोष निरसीम कल्याणगुणेंसे संयुक्त हैं—'नित्यनिर्दोषनिरसीमकल्याणगुणशालिनी' (लक्ष्मीतन्त्र)। भगवत्-शास्त्रकी सूक्ति है—

'सर्वेश्वर्यगुणोपेता नित्यं तद्धर्मधर्मिणी।'

इससे प्रमाणित होता है कि 'लक्ष्मीमें सारे ऐश्वर्य-नियामक गुण एवं उपायत्व, उपेयत्व, कारणत्व, अवाध्यत्व आदि वेदान्तप्रतिपादित धर्म सदा रहते हैं। ऐश्वर्य-नियामक गुणोंके कारण ही नारायण 'भगवान्' कहलाते हैं। ये गुण हैं-- ज्ञान, वल, ऐश्वर्य, दीर्य, शक्ति और तेज । ये सारे गुण पूर्णतया लक्ष्मीजीमें भी हैं, अतएव वे भगवती' कहलाती हैं—'पूर्णेवाङ्कण्यरूपत्वात् साहं भगवती स्मृता ।' ( छक्ष्मीतन्त्र ४।४८)। इन गुर्णोके कारण लक्ष्मीजी विष्णुभगवान्के सदृश ही क्रमशः सारी विभूतिका साक्षात्कार करतीं, उसको घारण करती, उसका नियमन करतीं, उपादान, नियामक एवं घारक यनकर भी वे विकाररहित रहती और सहकारीकी अपेक्षा नहीं करती । इन गुणोंके स्रतिरिक्त विशेषकर आश्रितजनोंके संरक्षणमें प्रयुक्त होनेवाले सौद्यील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, कृतित्व, कृतज्ञता आदि गुण भी उनमें पूर्णरूपसे मौजूद हैं। ध्यान रहे कि इन गुणीं-की पूर्णताका भगवान्की गुणगरिमाके साथ किसी प्रकारका विरोध नहीं आता; कारण कि लक्ष्मी हैं तो उनकी वल्लभा ही। 'जिनकी वल्लभा जानकी हैं, उनका तेज अप्रमेय है-'अप्रमेयं हि तत्तेजो यत्य सा जनकारमजा।' (वा॰ रा॰ ३। ३७ । १८ )—यह उक्ति ऐसे विरोधको उत्पन्न ही नहीं होने देती।

रूप और गुणोंके बाद लक्ष्मीके विभवका वर्णन करना प्रसङ्गपात है। लक्ष्मी और नारायणके विभवमें साहस्य ही नहीं, प्रत्युत ऐक्य भी है। भंगवान्की शय्या और आसन अनन्त शेप हैं, वाहन गरुड हैं, यवनिका जगन्मोहिनी माया और दास ब्रह्मा आदि देवतागण हैं। श्रीको सम्बोधित करते हुए आचार्य श्रीयामुनने कहा है—

1

फान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनं वेदातमा विहगेशरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। महोरादिसुरवजस्सद्यितस्त्वद्दासदासीगणः

( शीचतुरस्टोकी १ )

इससे प्रकट होता है कि लक्ष्मीजीके पति हैं पुरुषोत्तम, शय्या और आसन हैं शेष, वाहन हैं वेदातमा गरुड, यवनिका है जगन्मोहिनी माया तथा दास-दासी हैं ब्रह्मा आदि देवता और उनकी देवियाँ। कहना न होगा कि इस सूक्तिमें शेष और गरुड नित्यविभृतिके निदर्शन हैं और देवी-देवता लीलाविभृतिके। भगवान् उभयविभृतिपति हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीजी उभयविभृतिस्वामिनी हैं।

भगवान् समस्त विभूतिमें अर्थात् सारे चेतनाचेतन-तत्त्वोंमें व्याप्त रहकर उनके आधार, नियन्ता, रोषी, अतएव शरीरी हैं। चिदचिद्रूप जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय उनके अधीन हैं। अतः वे 'जगत्के ईश्वर' कहलाते हैं। भगवत्त्त्वकी इन विरोषताओंके अनुरूप ही श्रीतत्त्वमें ये विरोषताएँ मिलती हैं, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरणोंसे सिद्ध होता है—

२—''''' वियन्त्री च तथेश्वरी। (विष्वत्सेनसंहिता)

६- श्रीज्ञेया विश्वरूपिणी। ( सनत्कुमारसंहिता )

४-एपेंव स्जते काले सेंघा पाति जगत्त्रयम्। जगत् संहरते चान्ते तत्तत्कारणसंस्थिता॥ ( लक्ष्मीतन्त्र )

५-ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। (श्रीयक्त ९)

अर्थात् १-६ विष्णुवल्लमे ! आप जगद्वात्री (जगत्को घारण करनेवाली) हैं। २-लक्ष्मीजी विश्वकी नियन्त्री और ईश्वरी हैं। ३-श्रीको विश्वरूपिणी समझना चाहिये। ४-ये लक्ष्मी ही " समयपर त्रिलोकीको उत्पन्न करती, पालन करती और अन्तमें संहार करती हैं। ५-सर्वभृतेश्वरी लक्ष्मीको मैं आह्वान करता हूँ।

श्रीरङ्गनाथमुनिने अपने श्रीस्तः भाष्यमें श्रीतत्वकी इन सारी विशेषताओंपर विस्तारपूर्वक विचार किया है। आरम्भमें विष्णुपुराणके प्रयम अंशके भाठवें अभ्यायके सम्मन्वमें आपने कहा है—

'शनेनाध्यायेन सर्वेषां तत्त्वानां न्नगवानिय एहमीरिप य्यापनसरणनियमनारमहारीरभावादिना सर्वेपासियं स्वामिनी तानि सर्वाण्यस्याः होदः।

अर्थात् इस अध्यायके द्वारा यह सिद्ध होता है कि भगवान्के सहश ही ये लक्ष्मीजी भी सारे तत्त्वोंकी न्याप्ति, भरण-पोषण, नियमन, आत्मधरीरभाव आदिके द्वारा स्वकी स्वामिनी हैं और सारे तत्त्व उनके घोषभूत हैं।

इसके अनन्तर आपने विष्णुपुराणके प्रथम अंशके नर्वे अध्यायः ब्रह्मपुराणः लिङ्गपुराणके क्षुपस्तोत्रः, विष्णुस्मृतिः स्वायम्भुवसंहिताः, अद्दिर्बुध्न्यसंहिताः, लक्ष्मीतन्त्र आदिसे प्रमाणौ-को उद्भृतकर इसीका समर्थन किया है।

सारांश यह निकलता है कि जिस प्रकार विष्णु समस्त चेतनाचेतन-तत्त्वोंके नियन्ता हैं। उसी प्रकार लक्ष्मीजी भी समस्त चेतनाचेतन तत्त्वोंकी नियन्त्री हैं। जिस प्रकार विष्णुभगवान्-का खरूप, खिति एवं प्रवृत्ति अन्य किसीके अधीन नहीं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मीका खरूप, खिति एवं प्रवृत्ति भी अनन्याघीन हैं। तथापि यह घ्यान रखना चाहिये कि जिस प्रकार लक्ष्मीजीका सर्वनियन्तृत्व भगवान्को नियाम्य या ईशितव्य-की कोटिमें नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार लक्ष्मीजी भी भगवान्की नियाम्या अथवा ईश्चितन्या नहीं होतीं । लक्ष्मीजीका नियन्तृत्व किसी भी अंशमें भगवान्के अधीन नहीं है। मानना पहेगा कि भगवान्के ईश्वरत्वके सदृश ही लक्ष्मीकी ईश्वरता भी पूर्ण है। इसमें स्पष्ट प्रमाण है भगवती लक्ष्मीके विषयमें यह उक्ति—'ईश्वरीं सर्वभूतानाम्' ( श्रीसूक्त ९ )—भगवती सर्वभूतेश्वरी हैं। उनकी इस ईश्वरताको किसी प्रकार संकुचित अथवा सीमित नहीं किया जा सकता। सिद्ध होता है कि सर्वभूतेश्वर भगवान् और सर्वभूतेश्वरी लक्ष्मी दोनों अनन्याधीन, स्वतन्त्र ईश्वर-ईश्वरी हैं।

'न तत्समश्चाम्यधिकश्च दश्यते ।' ( क्वेताक्वतर० ६ । ८ )

अर्थात् भगवत्तत्वके समान अथवा अधिक कोई नहीं दिखायी देता, 'एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता' ( महा० आश्व० २७ । १ ) अर्थात् एक ही शासक है, उसका कोई दूसरा शासक नहीं है, 'न तस्येशे कश्चन' अर्थात् उसका कोई ईश्वर नहीं है—इत्यादि वचनोंके साथ उपर्युक्त निर्णयका विरोध समझकर एक पक्ष ईश्वरकी एकताको अक्षुण्ण रखनेके सदुद्देश्यसे लक्ष्मीजीकी विशेषताओंको सीमित मान हेता है । भगवान्के विषयमें प्रसिद्ध 'ईश्वरः सर्वभूतानां

दृद्देशेऽर्जुन तिष्टितं (गीता १८ | ६१) के 'सर्व' पदमें लक्ष्मीजीका अन्तर्भाव कर लेनेपर यह मान्यता सिद्ध हो जाती है। इस पक्षके अनुसार नारायणके 'नार' पदमें श्रीके समाविष्ट होनेसे तथा पत्नी होनेके नाते शेषभूत होनेसे लक्ष्मीका नियाम्यकोटिमें रहना उचित है। तात्पर्य यह निकल्ता है कि भगवान् जिस प्रकार अन्य चेतनाचेतन तत्त्वोंके ईश्वर है, उसी प्रकार लक्ष्मीजीके भी ईश्वर हैं।

अन्य लोगोंको उक्त पक्ष मान्य नहीं है। उनका कहना है कि ईश्वरके सहश अन्यका निपेध करनेवाले वचन ईश्वरके सिद्ध किये जानेके अनन्तर ही उपस्पित किये जा सकते हैं। इसके पूर्व इनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतएव ऐसे वचन ईश्वरको सिद्ध करनेवाले वचनोंके वाधक नहीं हो सकते। 'ईश्वरी' सर्वभूतानाम्' (श्रीस्क्त ९)—यह श्रुति श्रीकी ईश्वरता सिद्ध करती है। इस श्रुतिने जो कुछ बताया है। उसके सिद्ध हो जानेके पूर्व अथवा उसके साथ-साथ ईश्वरके सहश अन्यका निषेध करनेवाले वचन उपस्थित नहीं होते। अतः श्रीतत्त्वकी ईश्वरता सिद्ध हो जानेके अनन्तर जब उपर्युक्त तथा अन्य ऐसे वचन विचारार्थ सामने आते हैं तब उनका यही तार्त्य निकलता है कि श्रीविशिष्ट भगवान्के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। यह तार्त्य लक्ष्मीकी ईश्वरताके अविरद्ध है।

भगवान्के विषयमें 'ईंश्वरः सर्वभूतानाम्' कहे जानेपर 'सर्वं' पद्में लक्ष्मीका अन्तर्भोव करना समुचित नहीं माना जा सकता । कारण कि जब स्पष्टतया भगवती श्रुतिने ही 'ईश्वरीं सर्वभूतानाम्' कहकर लक्ष्मीको सर्वभूतेश्वरी बता दियाः तव फिर उनको ईशितन्यकी सीमामें लाना उक्त श्रुतिके सर्वथा विरुद्ध होगा । यह कहकर भी कि ''ब्रह्मा आदि देवता भी 'ईश्वर' कहलाते हैं; जिस प्रकार उनका समावेश 'सर्व' पदमें हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मीजीका भी समावेश कर लियाजाय" लक्मीजीको सर्वभूतेश्वरीके पदसे हटाया नहीं जा सकता। कारण यह है कि ब्रह्मा आदि देवताओंकी ईश्वरताको सीमित करने-वाले तथा उनको कर्मीघीन बतानेवाले प्रमाण मिलते 🕄 किंतु लक्ष्मीके सम्बन्धमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। अतः लक्ष्मीकी ईश्वरता इस प्रकार संकुचित नहीं की जा सकती । 'सर्वः पदका अर्थ ईश्वर और ईश्वरी दोनोंके साथ एक-सा ही होना चाहिये । ऐसा अर्थ करनेपर भगवान्की ईश्वरताके सहरा भगवतीकी ईश्वरता सिद्ध होती है।

नारायणके 'नार' पद्मं अन्तर्भृत होनेवे भी लक्सी नियाम्या नहीं होतीं। लक्ष्मीका 'नार' पदमें प्रहण उनके नर-सम्यन्धिनी होनेके कारण हुआ है। भगवान्का एक नाम 'नर' भी है। लक्सी पत्नीके रूपमें भगवान्से सम्बद्ध हैं। 'नारः पदमें रूस्मीके प्रहणते इतनी ही बात प्रकट होती है। पत्नी होनेके कारण ही लक्ष्मीको नियाम्या नहीं माना जा सकता। लक्ष्मीको सर्वभृतेश्वरी वतानेवाली श्रुति उनके विष्णुपत्नी होनेसे बाधित नहीं होती । पत्नी होना विहरक्न धर्म है और ईश्वरी होना अन्तरङ्ग । बहिरङ्गभृत धर्म अन्तरङ्गभृत धर्मको किसी भी अवस्थामें संकुचित नहीं कर सकता । अतः मानना पड़ेगा कि भगवानके सहश लक्ष्मी अनन्याधीन स्वतन्त्र ईश्वरी हैं। लक्ष्मी-नारायणका दाम्पत्यभाव पारस्परिक नित्य इच्छापर प्रतिष्ठित है। इस स्थिरभावके कारण न उनकी इच्छामें परस्पर विघात होता है और न उनकी किसी कार्यमें पृथक्-पृथक् प्रवृत्ति होती है। अतएव वे प्रसङ्ग, जिनमें भगवान् तथा लक्ष्मीका अलग-अलग स्वतन्त्र ऐश्वर्य वर्णित है, तथा वे प्रसङ्ग, जिनमें ईश्वरकी एकता वर्णित है, परस्पर संगत हो जाते हैं-

'सर्वागसानामैककण्ख्यसन्योन्येच्छाविघातादिनिवृत्तो तारपर्यादुपपसम् ।' (श्रीस्त्तभाष्य ९)

कहना न होगा कि पृथक्-पृथक् जगत्की सृष्टि आदिकी ग्राङ्काका निराकरण भगवती श्रुतिने ही 'अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी (तें॰ सं॰ ४ | ४ | १२) अर्थात् इस जगत्की हैं श्वरं विष्णुपत्नी हैं कहकर कर दिया है। जिस प्रकार यक्तवर्यमें पित-पत्नीका पारस्परिक सहयोग रहता है, उसी प्रकार यक्त-सहश सृष्टि-पालन आदि कार्य दिव्य-दम्पित लक्ष्मी-नारायण करते हैं। अत्राप्य जहाँपर भगवत्तत्त्वको जगत्कारण बताया है, वहाँ श्रीरहित भगवान् अभिप्रेत नहीं हैं और न जहाँपर केवल श्रीतत्त्वको जगत्कारण बताया गया है, वहाँ केवल श्री अभिप्रेत हैं। श्रियःपतित्व भगवान्की ऐसी विशेषता है, जो सदा बनी रहती है। इसलिये भगवान्का जगत्कारण आदिके रूपमें निर्देश करनेपर श्रीविशिष्ट भगवान्का री योध होता है।

रूमी नगदीश्वरी हैं। नगत्की स्थिति उनके अधीन है। अतः स्वर्ग आदि तांसारिक फलोंको प्रदान करनेकी शक्ति उनमें माननी ही चाहिये। नगत्का रूप भी उनके अधीन है। मोक्षण रूपमें अन्तर्भाव किये नानेके कारण मोख प्रदान करनेकी शक्ति उनमें माननी ही चाहिये। ऐसी मान्यताओंके सम्बन्धमें साधनकी दृष्टिसे पृथक् विचार कर लेना अनुचित न होगा। इसमें संदेह नहीं कि भगवान् भोग-मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्षप्रदत्व तो जगत्कारणत्वके सदृश ही भगवान्का असाधारण चिह्न है। जो लक्ष्मीको जगत्कारण नहीं मानते, वे उनके मोक्षप्रदत्वको भी स्वीकार नहीं करते। जो भगवान्के सदृश लक्ष्मीको ईश्वरी मानते हैं, उनके अनुसार लक्ष्मीको भी भोग-मोक्ष प्रदान करनेकी सामर्थ्य है। 'त्रिवर्गदा' कह्लानेके साथ-ही-साथ लक्ष्मी परनिर्वाणदायिनी, मोक्षलक्ष्मी, विमुक्ति-दायिनी एवं संसारतारिणी कहलाती हैं। निम्नलिखित उद्धरण इसे प्रमाणित करते हैं—

१— परमेश्वर्यभूतिदम् ॥

समस्तपापार्तिहरं सक्लेष्टप्रदं सदा।

देव्यास्संस्मृतियात्रेण दारिद्वयं याति भस्मताम् ॥

तथाष्टगुणमेश्वर्यः ॥

ऐहिकासुध्मिकां सिद्धि रूभते श्रीप्रसादतः।

दारिद्वयं नक्यते तस्य सर्वपापात् प्रमुच्यते॥

( ब्रह्मपुराण )

२ सर्वंकामप्रदां रम्यां संसाराणंवतारिणीम् । क्षिप्रप्रसादिनीं कक्ष्मीं शरण्यामनुचिन्तयेत् ॥ (स्वायम्भुवसंदिता)

अर्थात् १—लक्ष्मीका नाम-स्मरण परमैश्वर्य एवं कत्याण प्रदान करता है, समस्त पाप और दुःखोंको नष्ट करता है तथा सम्पूर्ण इच्छित फल प्रदान करता है। लक्ष्मीके स्मरणमात्रसे दिख्ता भस्म हो जाती है और अष्टविध ऐश्वर्य प्राप्त होता है। "ऐहिक और आमुष्मिक लिद्धि लक्ष्मीके प्रसादसे प्राप्त होती है, दिखता नष्ट हो जाती है तथा साथक सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है। २—सारी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली, संसार-सागरसे पार करनेवाली, शीव प्रसन्न होनेवाली लक्ष्मीका शरण्यरूपसे चिन्तन करे।

इन उद्धरणोंसे असंदिग्धरूपमें यह प्रमाणित होता है कि सर्वेश्वरी लक्ष्मी भोग-मोक्ष-प्रदायिनी हैं।

श्रीवेदान्तदेशिकने भगवान्के मोक्षप्रदातृत्वका लक्ष्मीके मोक्षप्रदातृत्वके साथ सामञ्जस्य स्थापित करते हुए कहा है कि श्रीमान् नारायण अर्थात् श्रीसमेत नारायण जगत्पित, जगदातमा, मुक्तिप्रदाता एवं मुक्तभोग्य हैं—

'श्रीमान् नारायणो नः पितरिक्तितनुर्मुक्तिद्रो गुरानोगाः' ( अधिवरण-५०४ - ) लक्ष्मीतन्त्रकी यह सूक्ति इसीका समर्थन करती है—
लक्ष्म्या सह ह्यिकेशो देव्या कारुण्यरूपया।
रक्षकः सर्वसिद्धान्ते वेदान्तेऽपि च गीयते॥
(२८।२४)

अर्थात् शास्त्रोंका निश्चित सिद्धान्त यह है कि कारण्य-रूपिणी लक्ष्मीके सिहत नारायण रक्षक हैं। वेदान्तमें भी लक्ष्मीसमेत नारायणका ही प्रतिपादन किया गया है।

इससे पता लगता है कि मोक्ष-प्राप्ति अथवा भगवत्प्राप्ति-विधायक सभी ब्रहाविद्याओं में श्रीविद्याप्ट भगवत्त्वका ही उपासनात्मक ज्ञान विहित है । उदाहरणार्थ श्रुतिके द्वारा प्रणवकी इस प्रकार व्याख्या की गयी है—

अकारेणोच्यते विष्णुः सर्वलोकेश्वरो हरिः। उद्धता विष्णुना लक्ष्मीरुकारेणोच्यते तथा॥ आशय यह है कि 'अकारवाच्य हैं विष्णु, जो सर्वलोकेश्वर भगवान् हैं, उकारवाच्या हैं विष्णुपत्नी लक्ष्मी और मकारवाच्य जीव इन दोनोंका दास अर्थात् रोषभृत है।

किसी ब्रह्मविद्यामें श्रीका उल्लेख न होनेसे यह अनुमान कर लेना कि उस ब्रह्मविद्यामें श्रीरहित भगवत्त्व उपास्य है, उचित न होगा। वहाँपर यह समझना चाहिये कि ब्रह्मविद्याने श्रीतत्त्वका अन्तर्भाव भगवत्त्त्वमें कर लिया है। श्रीपराद्यर भट्टने बताया है कि श्रुतिने स्थान-स्थानपर श्रीका भगवत्त्त्वमें अन्तर्भाव कर लेनेके कारण ही उन स्थानोंपर पृथक् उल्लेख नहीं किया—'तदन्तर्भावात्त्वां न पृथगभिधत्ते श्रुतिरिप।' (श्रीगुणरत्नकोद्य २८)। भगवान्का दिव्य मङ्गलविग्रह सदा श्रीविदिष्ट रहता है। भगवती लक्ष्मी चाहे भगवान्के पार्थमें न भी हों, किंतु बक्षःस्थलमें अवस्य रहती हैं। मक्तिशास्त्रमें श्रीविदिष्ट भगवान्का ध्यान वर्णित है। द्यारणागितशास्त्रमें लक्ष्मीकी पुरुषकारताका प्रतिपादन कर श्रीमन्नारायणको उपाय एवं उपयके रूपमें वरण किया गया है।

शरणागितमार्गमें श्रीकी पुरुषकारता सर्वसम्मत है। श्रृषियोंने लक्ष्मीकी पुरुषकारताका निर्देश किया है—'लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः' (नारदपञ्चरात्र)। किंतु उपाय एवं उपेयके रूपमें नारायणके साथ लक्ष्मीको वरण करनेमें सभी सहमत नहीं हैं। जो लक्ष्मीको मोक्षप्रदा नहीं मानते, उन्हें लक्ष्मीका उपायत्व एवं उपेयत्व स्वीकृत नहीं है। पुरुषकारका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिसे किसी

वस्तुको देनेके लिये कहे । सावारणतया देखा जाता है कि वहीं व्यक्ति दूसरेसे कहा करता है, जिसे स्वयं उस वस्तुको प्रदान करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । लक्ष्मी भगवान्से अपने शरणागतको शरण देने तथा उसको परमपुरुपार्थ—मोक्ष प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करती हैं । लक्ष्मीके इस पुरुपकारको प्रहणकर शरणागत भगवान्की शरणागित करता है और इसी पुरुषकारके फलस्यरूप भगवान् साधकको अपनी शरण देकर मोक्ष प्रदान करते हैं । अन्य लोगोंका कहना है—

बद्धाचातिविलक्षणा परतरा मुक्ताच नित्यादिष स्वातन्त्र्यादिभिरात्मधर्मवहुलंगी विष्णुतुल्या स्मृता। योपेयेति मुमुक्षुभिस्सुविहिता मुक्तेरमुत्राप्यतः सोपायो भवितुं मुमुक्षुविषये कस्संशयः शास्त्रतः॥

भाव यह है कि 'जो लक्ष्मी वद्धजीवोंकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण हैं, मुक्त एवं नित्य आत्माओंसे भी परे हैं तथा स्वातन्त्र्य आदि अपने स्वरूपगत धर्मोंके कारण विष्णुके सहश हैं, 'वेकुण्ठे तु परे लोके श्रिया सार्ध जगत्पतिः। आस्ते' (वेकुण्ठलोकमें भगवान् लक्ष्मीके साथ हैं ), 'नारायणं सलक्ष्मीकं प्राप्तुम्' (लक्ष्मीसमेत नारायणको प्राप्त करनेके लिये ) आदि वचनोंमें लक्ष्मीसमेत नारायणको ही प्राप्य उपेय बताया गया है। वे ही लक्ष्मीसमेत नारायण मुमुक्षुके लिये उपाय हैं, शास्त्रानुसार इसमें कोई संशय नहीं है।'

जो चेतन प्राणी अनादिकालसे कर्मबन्धनमें पड़कर इतना अनाचारी और अपराधी है कि वह चिरकालतक भगवान्की शरणागति करनेका अधिकारी नहीं वन पाता। वह लक्ष्मीके पुरुषकारके द्वारा शरणागतिके साधनमें सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान् नारायण जगत्पिता हैं। लक्ष्मी जगन्माता हैं। लक्ष्मी करुणामयी हैं। उनकी करुणा शरणा-गतिकी भी अपेक्षा नहीं करती । उनकी खाभाविक दया एवं वत्सलताका पात्र बनते ही चेतन प्राणीका उद्घार हो जाता है। वे उस प्राणीके आर्तनादको श्रवण करती हैं। रामायणि तो यहाँतक ज्ञात होता है कि सतानेवाछी राक्षसियोंतककी रक्षा जानकीजीने की । अतः जैसे ही चेतन प्राणी पुरुषकार ग्रहंण करनेके लिये लक्ष्मीकी शरणागति करता है, वैसे ही लक्ष्मी उस शरणागतको अपनी शरण देकर भगवान्से प्रार्थना करती हैं कि उस प्राणीपर निग्रह न किया जाय। भगवान् दयाल हैं, किंतु साथ ही न्यायकारी दण्डधर भी हैं। चेतनके धर्माचरण और पापाचरण दोनोंपर उनका सदा ध्यान रहता

है। उनकी न्यायकारिता उनको बाध्य करती है कि दोनों प्रकारके आचरणोंका फल प्राणीको मिले। लक्ष्मी अपनी वत्सल्ताके कारण चेतन प्राणीके अपराधोंको स्मरण नहीं करतीं और भगवान्से यह अनुरोध करती हैं कि वे अपने निग्रहको समाप्तकर उस शरणागतपर पूर्ण अनुप्रह करें। लक्ष्मीके इस पुरुषकारसे भगवान्की अनुप्रहमयी दृष्टि शरणागतपर हो जाती है। साधक तब लक्ष्मी-नारायणकी शरणागित करता है। लक्ष्मी-नागयण प्रसन्न होकर साधकको शरण देकर उसका अभीष्ट सिद्ध करते हुए प्रसन्नतापूर्वक परमपुरुपार्थ— मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान्के साथ उपायके रूपमें ग्रहण किये जानेपर लक्ष्मी भगवान्के शरणागत-संरक्षणोचित गुणोंका

संवर्धन करती हैं और उपेयके रूपमें ग्रहण किये जानेपर वे मोक्षलक्ष्मी एवं दिव्य भोगोंकी अभिवृद्धि करते हुए शरणा-गत मुक्तात्माके परिपूर्ण ब्रह्मानन्दानुभवको सम्पन्न करती हैं। स्मरण रहे कि श्रीतत्त्वके भगवत्त्वमें अन्तर्भूत होनेके कारण उपायद्वित्व अथवा उपेयद्वित्वका प्रसङ्ग नहीं आता।

इन शब्दोंमें श्रीतत्त्वके स्वरूप, रूप, गुण आदिका विवेचन तथा तत्सम्बन्धी विभिन्न मान्यताओंका दिग्दर्शन पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत है। अनुरोध है कि श्रीतत्त्वको इस प्रकार समझते हुए अपनी सम्प्रदायागत मान्यताको दृढ़ रक्खें और अम्युद्य एवं श्रेयको प्राप्त करनेके लिये अधिकारानुसार श्रीतत्त्वका चिन्तन करें।



### वेदों में महालक्ष्मीका स्वरूप

( हेखक—डा० श्रीओग्प्रकाशजी पाण्डेय, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, साहित्यरत्न )

यह असंदिग्ध है कि ऋग्वेद-कालमें महालक्ष्मीका अस्तित्व था। ऋग्वेदमें श्री या महालक्ष्मीका बोध पद्म-मालिनी, लक्ष्मी, अश्विनी, घृतश्री, दर्शनश्री, श्रिये, श्रियः, सुश्रियं आदि नामोंसे कराया गया है।

'श्री' शब्द 'श्रिञ् सेवायाम्' घातुसे 'छिन्वचि-प्रकृयायतस्तुकटप्रुज्जश्रीणां दीघोंऽसम्प्रसारणं च' वार्तिकसे अथवा 'किन्वचिप्रच्छिश्चिसुदुपुच्चां दीघोंऽसम्प्रसारणं च' ( उणादिसूत्र २ । ५४ ) के अनुसार 'क्विप्' प्रत्यय लगकर तथा दीर्घत्वकी प्राप्ति होकर निष्पन्न होता है।

प्रो॰ ओल्डेनवर्ग, डॉ॰ राय गोविन्दचन्द्र, प्रो॰ जे॰ गोण्डा 'Aspects of Vishnuism' ( 'आस्पेक्ट्स ऑव् विष्णुरूज्म') में और जॉन डाउसनने कहा है कि 'श्री'का अर्थ समृद्भिगत्र है, कालान्तरमें इसका मानवीकरण हो गया-

"The word occurs in the Rigveda with the sense of good fortune, and in the Atharvaveda the idea has become personified in females both of a lucky and unlucky character."

(A Classical Dictionary of Hindu Mythology)

किंतु यह विचार भ्रान्त है। वैदिक परम्पराके अनुसार भाव और भावाभिमानी देवता—दोनों ही होते हैं। इसका सुन्दर उदाहरण है 'सोम' शब्द । इसका अर्थ सोमरस, सोमलता और सोम (तदभिमानी) देवता भी है। अतः यह निर्विवाद हैं कि 'श्री' शब्द सौन्दर्य और समुद्धिका सूचक होनेपर भी देवीविशेषका परिचय करानेमें सक्षम है।

संहिताओंके अनन्तर 'श्री' अधिक स्पष्टरूपमें सुमूर्त होकर 'शतपथनासण'में आती हैं। शतपथकी कथाके अनुसार प्रजापतिकी साघनाके मूलरूपमें 'श्री' उनके अन्तस्से निकलकर दिव्य सीन्दर्यमयी, ओन्नोमयी देवीके रूपमें उपस्थित होती हैं—

'मजापतिर्वे मजाः ध्रजमानोऽतप्यतः । तसान्छान्ताः तेपानाष्ट्रीस्ड्कामत्, सा दीप्यमाना झाजमाना छोलाय-न्त्यतिष्ठत् । (११ । ४ । ३ । १ )

शतपयमें कहीं प्राणोंको 'श्री' वताया राया है और कहीं खरको। एक खानपर रात्रि ही 'श्री' हैं—ऐसा कयन हैं। क्योंकि सभी प्राणी रात्रिमें ही सुखपूर्वक रहते हैं। बाह्यवमें, वे सब 'श्री' शब्दके लाखणिक प्रयोग हैं। 'शतपय'में भी एक खानपर श्री श्रीर राष्ट्रमें ऐकातम स्थापित किया गया है । उमृद्धि-सम्पन्न होनेपर ही राष्ट्र राष्ट्र प्रतीत होता है। ताण्ड्य महाब्राहाणमें 'श्री'के इसी प्रकारसे निर्वचनार्थक भाव भिलते हैं। निरुक्तमें 'लक्ष्मी' शब्दका निर्वचन इस प्रकार किया गया है—

'रुक्सीरुभाद्वा सक्षणाद्वा।'

शतपथमें एक स्थानपर उल्लेख है कि 'उस ( श्री ) से ही अग्निने भक्षणीय अन्न लिया; रोमने राज्य, वरुणने साम्राज्य, मित्रने क्षत्र, इन्द्रने वल, वृहस्पतिने ब्रह्मवर्चस, सविताने राष्ट्र, पूपाने ऐश्वर्य, सरस्वतीने पृष्टि और त्वष्टाने रूप प्राप्त कियें —

'तस्याऽअग्निरन्नाद्यमादत्त । लोमो राज्यं वरुणः साम्राज्यं सित्रः क्षत्रिमिन्द्रो बलं बृहस्पतिर्महादर्चसप्, सविता राष्ट्रं पूषा भगप् सरस्तती पुष्टिं त्वष्टा रूपाणि।' (शत० मा० ११ । ४ । ३ । ३ )

संक्षेपमें कहा जा सकता है कि अत्यन्त प्राचीन कालसे श्रीके देवीरूपमें दर्शन होते हैं । श्रीका मानवीकरण बादकी उपज नहीं है । श्रीदेवीके ही आधारपर परवर्ती-कालमें यह शब्द समृद्धि-सौन्दर्य और वैभवका प्रतीक बना ।

श्चृग्वेदके श्रीस्क्रमें श्री और ह्रक्मीमें कोई अन्तर वहीं दिखायी देता। ह्रक्मीतन्त्र (५०।८-९) में कहा गया है कि 'ईश्वर द्यक्तिमान् है, सक्रहाचार है, मैं श्री-नाम्नी उसीकी परमा द्यक्ति हूँ, सर्वव्यापक परमात्मतत्त्वकी सम्पूर्ण कामनाओंका दोहन करनेवाली हूँ। ग्रें हुपी-केशकी अनुवता हूँ,—इत्यादि। यह कथन शक्रके मित स्वयं ह्रक्मीका है। इसी छंदर्भमें आगे श्रीस्क्रके देवताका निरूपण करते हुए कहा गया है कि 'सबक्रे भाषारूपमें स्थित, विष्णुपत्नी, सर्वसामर्थसम्पद्धा में ही इसकी देवता हूँ—

**'देवता सक्छाभारा वि**च्छुपरन्यङ्गीव्वरी ।'

विनियोग-विवेचनके समय यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है—

विनियोगोऽस्य स्कस्य व्यमीनारायणार्चने । भक्तस्यां सादयेस्कर्मी विष्लोर्मा परसेस्वरीम् ॥ 'इस भूक्तका उपयोग श्रीलक्ष्मी-नारायणके पूजनमें किया जाता है। पूजनके समय भावनासे परमेश्वरी मा—लक्ष्मीको भगवान् विष्णुके अङ्कमें स्थित देखना चाहिये।

अतः यह निश्चित है कि श्रीस्कोक्त श्री दक्षी ही हैं । वाजसनेया श्रुतियोंमें भी (यथा-'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च परन्या'') यह तथ्य सुप्रतिष्ठित है।

'लक्ष्मी' दाब्दकी निष्पत्ति 'लक्ष दर्शनाद्धनयोः' (१०१५)वातुसे उणादिसूत्र 'लक्षेर्सुट् च' (३।१६०) के अनुसार 'ई' प्रत्ययः 'मुट्का आगम तथा णि-लोप प्राप्त होकर होती है।

'श्रीसूक्त'में लक्ष्मीके स्वरूपकां,वर्णन वस्तुतः निम्नलिखित चौवालीस नामोंके गाध्यमसे किया गया है—

हिरण्यवर्णा, हरिणी, सुवर्णरजतस्तजा, चन्द्रा, हिरण्मयी, लक्ष्मी, अनपगामिनी, अश्वपूर्वा, रथमध्या, हिरण्मयी, प्रमोदिनी, शी, देवी, मा, का, सोस्मिता, हिरण्य-प्राकारा, आर्द्रा, ज्वलन्ती, तृप्ता, तर्पयन्ती, पद्मिसिता, पद्मवर्णा, चन्द्रा, प्रभासा, देवजुष्टा, उदारा, पद्मिनी, ई, आदित्यवर्णा, तपसोऽधिजाता, गन्द्रद्वारा, दुराघर्षा, नित्यपुष्टा, करीषिणी, सर्वभूतानां ईश्वरी, माता, पुष्करिणी, पुष्टि, पिङ्गला, पद्ममालिनी, यःकरिणी, सुवर्णा, हेममालिनी, सूर्या।

'लक्सीतन्त्र'में इन नामोंका बड़ा ही प्रीढ़ विवेचन (निर्वचन) किया गया है। वस्तुतः इसके मूलमें लक्ष्मी-पूजाकी एक सुदीर्घ परम्परा विद्यमान रही है। इन निरुक्तियोंका इसलिये भी बहुत महत्त्व है कि इनकी क्षत्रीं स्वयं श्री हैं।

'लक्सी' नामकी निहक्ति करते हुए कहा गया है कि शुभाशभको लिखत करानेके कारण यह नाम पड़ा। लय, निवास और निर्माणमें प्रकृतिको प्रेरित करने और शानस्वरूपा, लक्षणीया होनेके कारण भी उनकी यह संशा रूढ़ हुई। सजनोंके दुरितोंको दूर करना भी इसमें कारण है। 'लक्ष्मी' नाम कपिलमुनिका दिया हुआ है—

इत्येतान् रुवि इष्ट्रार्थान् परमर्थिख्दारधीः। कक्ष्मीर्कक्ष्येयमिरवेव कपिछो सुनिशकवान्॥ (श्ली) के विषयमें कहा गया है कि यह लक्ष्मीका सर्वाधिक प्राचीन नाम है। वे सजनोंकी करणवाणीको सुनती हैं, उनके दुर्गुणों और पापोंको नष्ट करती हैं, गुणोंसे विश्वको व्याप्त करती हैं, सबके लिये शाश्वत शरण हैं, विष्णुकी देह हैं। देवता लक्ष्मीकी इच्छा श्रद्धापूर्वक करते हैं। वे मूलाधारमें कुण्डलिनीरूपमें स्थित हैं, नामिजा हैं अर्थात् परा-परयन्तीरूपा हैं। बुद्धिको प्रेरित करनेवाली मध्यमा वाक् हैं तथा वर्णोंकी सृष्टिरूपा वैखरीवाणी भी वे ही हैं। वे चारों स्थानोंपर एक साथ रहकर परा-परयन्ती आदिका भेदन करनेवाली प्रकाशिय शिक्त हों। जया आदि शक्तियोंके द्वारा सेव्य हैं, शक्तिकी प्रकाशियों हैं। शंतमा अर्थात् परम मङ्गलस्वरूपा हैं, रितरूपा हैं—उक्त समस्त विशेषताएँ 'श्री', नामसे ही विदित होती हैं।

इसी प्रकार अन्य सभी नामोंका निर्वचन किया गया है। 'पद्ममालिनी' नामका रहस्य यों है—शरीरमें वे सुषुम्णारूपमें स्थित हैं, आधाराख्य बत्तीस पद्मौंकी मालांसे व्याप्त होनेके कारण वे 'पद्ममालिनी' हैं।

लक्ष्मीके अपत्य—कर्रम और चिक्लीत ऋषि श्री-स्क्तमें लक्ष्मीके पुत्रके रूपमें उल्लिखित हैं। कर्रम ऋषिके निवास करनेपर श्रीका निवास भी स्वामाविक है। ऋषि चिक्लीत स्निग्व पदार्थोंके स्वष्टा है।

विराट् पुरुष और श्रीका सम्बन्ध—पुरुषसूक्तनें जिस विराट् पुरुषका प्रतिपादन है, श्रीसूक्तमें वंस्तुत श्रीका उसके घनिष्ठ सम्बन्ध है। 'लक्ष्मीतन्त्र'में कहा गया है कि 'पुरुष'का अभिप्राय हरिते हैं—

पुरपत्य हरेः सूक्तं सम खूकं तथैव च। शन्योन्यशक्तिसम्प्रक्तसन्योन्यपरिष्कृतस् ॥

( ३६ । ६३ )

श्री और जातचेदा—श्रीसूक्तमें शिके आहान करनेकी प्रायंना जातचेदरे की गयी है, जो विस्मयकारक है। जातचेदार नाम है अप्रिका। इसका प्रमुख कारण है अप्रिका अग्रणी होना। जातचेदार के जो निर्दचन यास्किने दिये हैं, उनमें जातिवत्त, जातधन (यत्तजातः पश्चनिवन्दत इति जातवेदसो जातवेदस्तम्) भी हैं। इसीलिये उपर्युक्त प्रार्थना सकारण है, स्वाभाविक है, अर्थात् श्री और जातवेदाके मध्य धनिष्ठ सम्वन्ध है। धिण्णुधर्मोत्तरं (२।१२८; २।६) के एक वचनके अनुसार प्रस्तुत श्रीसूक्तका सम्वन्ध ऋग्वेदसे है। यजुर्वेदश्र सामवेद और अर्थ्ववेदके श्रीसूक्त दूसरे हैं। यजुर्वेदश्र सामवेद और अर्थ्ववेदके श्रीसूक्त दूसरे हैं। यजुर्वेदश्र श्रीसूक्त 'रथे अक्षेष्ण वृष्यमस्य वाजे' (ते० ब्रा० २। ७७)-से प्रारम्भ होता है, सामवेदका 'श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिनदस्य मक्षत। वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति मागं न दीधिमः॥ (सामवेदसंहिता २६७, १३१९)-से और अर्थ्ववेदका 'श्रियं धातर्मिय धेहि'से प्रारम्भ होता है।

लक्ष्मी और विष्णुका एकत्व — यहाँ यह कह देना समीचीन होगा कि श्रीसूक्तमें लक्ष्मी और विष्णुके एकत्वके सम्बन्धमें अधिक स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, जैसे कि बादमें पौराणिक युगमें मिलते हैं और लक्ष्मीतन्त्रमें जिसकी साक्षी सँजोयी गयी है। यहाँ एकत्वके साथ ही किंचित् भिन्नता किंवा पृथक्ता भी परिलक्षित होती है। इसका संकेत डॉ० श्रेदरने भी किया है—

"There it will first be necessary to remark that in spite of frequent assurances as to the real identity of Lakshmi and Vishnu, the two are actually regarded as distinct."

( —Introduction to पञ्चरात्र शवर्ष सहित्रीन्द-संहिता)

समासतः वेद्रिंगं रुस्मीका आहात समग्र अमृति, असमृद्धि, पाप-ताप, दुःख-दारिद्धिय दूर करनेके लिये किया गया है—

'असूतिमतमृद्धि च सर्वा निर्शृह हो गृहात्॥'



## ऐश्वर्यदायिनी श्रीविष्णुप्रिया भगवती लक्ष्मी

( हेखवा—शीनलभदासची विन्नानी भजेश', साहित्यरत्न, साहित्यालंकार )

ऐश्वयंशी प्रतीकरूपा देवी मानकर झुग्येदान्तर्गत श्रीस्तामें भगवर्ता छक्ष्मीका वर्णन किया गया है। समृद्धि, सम्पत्ति, आयु, आरंग्य, पुत्र पौत्रादि परिवार, धन-धान्यकी विषुछता आदिकी प्राप्तिके छिये छक्ष्मीजीकी उपासना की जाती है। इसी कारण श्रीस्तामें प्रार्थना की गयी है—

. 'यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुपानहम् ॥' (श्रीस्ता २)

'सुवर्ण, गाय, अश्व एवं नौकर-चाकर आदि परिवारसे युक्त लक्ष्मी मुझे प्राप्त हों।' धन-धान्यादि भौतिक सम्पत्ति (धनलक्ष्मी) ही नहीं, बिह्क सैन्य-सम्पत्ति (सैन्यलक्ष्मी)-का भी लक्ष्मीमें ही समावेश किया जाता है—

अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्। श्रियं देवीमुपह्नये श्रीमी देवी जुषताम्॥ (श्रीस्क ३)

'अश्व-रथ-हाथियों आदिसे सुसज्जित सैन्यका रूप धारण करनेवाली लक्ष्मी मुझे प्राप्त हों एवं उनका चिरंतन निवास मेरे बरमें हो।'

ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली लक्ष्मीदेवीका उत्कर्ष अथर्व-वेदकालीन है। इस प्रन्थमें अनेक भावनात्मक देवताओंका निर्देश प्राप्त है, जिनकी उपासनासे प्रेम, विद्या, बुद्धि, वाक्चातुर्य आदि इच्छित सिद्धियोंका लाभ होता है। अथवंवेदमें निर्दिष्ट ऐसे देवताओंमें काम ( प्रेमदेवता ), सरस्तती ( विद्या ), मेथा ( बुद्धि ), वाक् ( वाणी ) आदि प्रमुख हैं, जिनमें ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली 'लक्ष्मी' देवीका प्रधानतासे निर्देश किया गया है।

शीस्तामें जहाँ लक्ष्मीका स्वरूपवर्णन है, वहाँ इनके लिये हिरण्यवर्णा, पद्मस्थिता, पद्मवर्णा, पद्मसालिनी, पुष्करिणा आदि स्वरूप-वर्णनात्मक विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं। वाल्मीकि-रामायणमें दिये गये इनके स्वरूप-वर्णनमें इन्हें शुभ्रवस्त्रधारिणी, तरुणी, मुकुटधारिणी, कुञ्चितकेशा, चतुहंस्ता, सुवर्णकान्ति, मणि-मुक्तादिभूषिता कहा गया है। पुराणमें वर्णित लक्ष्मीजी कमलासना, कमलहस्ता एवं कमलाभा है। ऐरावतके द्वारा सुवर्णपायमें लाये हुए तीर्यवलके

ये स्नान करती हैं एवं सदैव विष्णुके बक्षःखलप रहती हैं (विष्णुपुराण १ | ९ | १००-१०५ ) ।

देवासुरोंके द्वारा किये गये समुद्रमन्थनसे चन्द्रके पश्चात् लक्ष्मीजीका प्राकट्य हुआ । इन अयोनिजा देवीको ब्रह्मोने श्रीविष्णुको प्रदान किया एवं भगवान् विष्णुने इन्हें अर्थाङ्किनीके रूपमें स्वीकार किया ।

व्रह्माके पुत्र भृगु ऋषिकी कन्याके रूपमें रुक्षी पृथी-लोकमें पुनः अवतीर्ण हुई । इस समय दक्षकन्या ख्याति इनकी माता थीं (विष्णु० १ | ८ | १६ )। इनका विवाह भगवान् नारायणसे हुआ ।

भगवान् विष्णुने पृथ्वीपर दस अवतार लिये और उनके साथ लक्ष्मीजीने भी दस अवतार लेकर श्रीविष्णुका साथ दिया। लक्ष्मीके इन दस अवतारोंमें निम्नलिखित अवतार प्रमुख हैं—१-कमलोद्भवा लक्ष्मी (वामनावतार), २-भूमि (परशुरामावतार), ३-सीता (रामावतार), ४-इक्मिणी (कृष्णावतार) (विष्णु० १।९।१४३-१४४)।

त्रसवैवर्तपुराणमें लक्ष्मीजीके अवतार और ही प्रकारसे दिये गये हैं । वहाँ निर्दिष्ट लक्ष्मीजीके अवतार एवं उनके प्रकट होनेके स्थान निम्न प्रकार हैं—१—महालक्ष्मी (वैकुण्ट), २—स्वर्गलक्ष्मी (स्वर्ग), ३—राघा (गोलोक), ४—राजलक्ष्मी (पाताल-भूलोक), ५—गृहलक्ष्मी (गृह), ६—सुरिम (गोलोक), ७—दिश्वणा (यह), ८—शोभा (चन्द्रमण्डल) (ब्रह्मवै० २।३५)।

महाभारतमें लक्ष्मीके 'विष्णु-पत्नी कक्ष्मी' एवं 'राज-लक्ष्मी'—ये दो भेद बताये गये हैं। इनमें लक्ष्मी हमेशा विष्णुके साथ विराजती हैं एवं राजलक्ष्मी राजा एवं पराक्रमी लोगोंके साथ रहती हैं, ऐसा निदेश प्राप्त है। लक्ष्मीका निवास कहाँ रहता है, इसका कथात्मक दिग्दर्शन करानेवाली अनेकानेक कथाएँ महाभारत एवं पुराणोंमें प्राप्त हैं, जिनमें निम्नलिखित कथाएँ प्रमुख हैं—

(१) लक्ष्मी-प्रह्वाद-संवाद-अयुरशाब प्रह्वादने एक ब्राह्मणको अपना श्रील प्रदान कर दिया। इसके कारण क्रमानुसार उनका तेज, धर्म, सत्य, वत एवं अन्तमें उनकी लक्ष्मी भी उन्हें छोड़कर चली गयी । तत्पश्चात् लक्ष्मीजीने प्रहादको साक्षात् दर्शन देकर उपदेश दिया कि 'तेज, धर्म, सत्य, वत, वल एवं शील आदि मानवी गुणोंमें मेरा निवास रहता है। इन गुणोंमें शील अथवा चारित्र्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसी कारण सच्छील व्यक्तिके यहाँ रहना में सबसे अधिक पसंद करती हूँ। (महा०, शा० १२४। ४२–६२) 'शीलं परं भूषणम्'—इस उक्तिका भी यही अर्थ है।

(२) लक्ष्मी-इन्द्र-संवाद—असुरराज प्रह्लादके समान उनके पौत्र बलिको भी लक्ष्मीजीने त्याग दिया था। बलिका त्याग करनेकी कारण-परम्पराको देवराज इन्द्रसे बताते हुए लक्ष्मीजीने कहा कि 'पृथ्वीके सारे निवासस्थानोंमेंसे भूमि (बित्त), जल (तीर्थादि), अग्नि (यज्ञादि) एवं विद्या (ज्ञान)—ये चार स्थान मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम एवं धर्म जहाँ वास करते हैं, वहाँ मेरा भी निवास रहता है। देव और ब्राह्मणोंके प्रति नम्रताके साथ व्यवहार करनेवाला मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है।

लक्ष्मीजीने आगे कहा कि क्षेरी, दुर्वापना, अपवित्रता एवं अशान्तिसे में अत्यधिक घृणा करती हूँ । इनके आधिक्यके कारण क्रमशः भूमि, जल, अग्नि एवं विद्याका में त्याग कर देती हूँ । बलि देत्यने उच्छिष्टभक्षण किया एतं देवता और ब्राह्मणोंका विरोध किया, इसी कारण आज में उसका त्याग कर रही हूँ, भले ही वह मेरा अत्यन्त प्रिय व्यक्ति रहा है। ( महा०, शान्ति० २२५ )।

(३) लक्ष्मी-किमणी-संवाद—लक्ष्मीके निवासस्थानसे सम्बन्धित एक प्रक्त युधिष्ठिरजीने भीष्मजीसे पूछा था। उसका उत्तर देते समय भीष्मजीने लक्ष्मी एवं किमणीके मध्य हुए एक संवादका उल्लेख किया। (महा०, अनु० ११)।

लक्ष्मीजीने रुक्मिणीजीसे कहा था कि 'सृष्टिके सारे लोगोंमें जो प्रगल्म—भाषण-कुशल, दक्ष, आलस्परिहत, आस्तिक, अक्रोधी, कृत्म, जितेन्द्रिय, वृद्धसेवक, सत्यिनष्ठ, शान्त एवं सदाचारी हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। उनके यहाँ रहना मैं विशेष पसंद करती हूँ। निर्लज, कलहप्रिय, निन्दाधिय, मिलन, अशान्त एवं असावधान लोगोंका मैं अतीव तिरस्कार करती हूँ और ऐसे लोगोंका मैं त्याग कर देती हूँ।'

### श्रीहरिके विना मेरा कोई भी नहीं है

गजेऽपि विष्णुर्भुजगेऽपि विष्णुर्जलेऽपि विष्णुर्ज्वलनेऽपि विष्णुः।
त्विय स्थितो दैत्य मिय स्थितश्च विष्णुं विना दैत्यगणोऽपि नास्ति॥
स्तौमि विष्णुमहं येन त्रैलोक्यं सचराचरम्। कृतं संवर्धितं शान्तं स मे विष्णुः प्रसीदतु॥
ब्रह्मा विष्णुर्हरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः। प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पञ्चिविशकम्॥
पितृदेहे गुरोदेहे मम देहेऽपि संस्थितः। एवं जानन् कथं स्तौमि स्रियमाणं नराधमम्॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठीवने रणे। हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽसौ नराधमः॥
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः। हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तिह्धीयताम्॥

( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड )

प्रहादजी कहते हैं—''हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यपते ! आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं। विष्णुके विना दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। में उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तृति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भृत-समुदायके सहित तीनों लोकोंकी रचना की है, मंवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं; इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौवीसों तत्त्व तथा पुरुप-नामक पचीसवाँ तत्त्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यो जानता हुआ में मरणशील अधम मनुष्पक्ती स्तृति क्यों कलें ! जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवागीमें, ज्वर, निष्ठीवन, रण और मरणमें 'इतिः—इन दो अञ्चरोका उच्चारण नहीं होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मेरे लिये न तो माँ है, न पिता हैं और न मेरे स्ति-सन्दर्भो ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उच्चत हो, वही करना चाहिये।''

### भगवती लक्ष्मीजीके विभिन्न नाम

#### [ श्रीयक्तके आधारपर ]

( है ०-श्रीमती दयावतीजी भारद्राज, प्रभाकर, साहित्यरत्न )

भगवान् विष्णुकी पोडशोपचार-पूजामें पुरुपस्क्तकी सोलह ऋचाओंका पाठ होता है । ऋग्वेदीय पुरुपस्क्तमें १६ शृचाएँ १६ ही ऋचाएँ हैं । यजुर्वेदीय पुरुपस्क्तमें ६ शृचाएँ अधिक हैं । जिस प्रकार श्रीविष्णूपासनामें पुरुपस्क्तका प्राधान्य है, उसी प्रकार श्रीलक्ष्मीदेवीकी उपासनामें श्रीस्क्रक्ति मान्यता है । यह ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलके अवसानका परिशिष्ट है । इसकी सोलहवीं ऋचामें कहा गया है कि साधकको पवित्र और सावधान होकर पंद्रह ऋचाओंसे हवन करना चाहिये और इन्हीं ऋचाओंका जप भी करना चाहिये । श्रीस्क्रमें सब मिलाकर उन्तीस मन्त्र हैं । इन मन्त्रोंमें भगवती लक्ष्मीके स्वरूप-रूप-गुणोंका प्रतिपादन करनेवाले सत्तर नाम मिलते हैं, जिनका उल्लेख अकारादि क्रमसे नीचे किया जा रहा है—

- **१. अच्युतवल्लभा**—अच्युत अर्थात् विण्युमगवान् जिनके प्रिय हैं ।
- २. अनपगासिनी-( विष्णुभगवान्को ) छोड़कर न जानेवाली । श्रीमद्भागवत (१२ । ११ । २० )में इसका समानार्थक शब्द है—अनपायिनी ( अनपायिनी भगवती श्री: साक्षादादमनो हरे: )।
- ३. अश्वपूर्वी—जिनके सम्मुख हय-पङ्क्ति चलती है। ४. अश्वदा—( भक्तोंकी कामनाके अनुमार उन्हें) घोड़े देनेवाली।
- ५. आदित्यवर्णा-जिनका रंग सूर्यके समान भास्वर है। ६. आद्गी-गजेन्द्रोंके द्वारा लाये हुए जलसे अभिषिक्त होनेके कारण सुस्नाता—

ततोऽसिषिषिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्। दिगिभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाक्येर्द्विजेरितैः॥ (भागवत ८ । ८ । १४ )

१. (अ) दचात् पुरुषस्क्तेन यः पुष्पाण्यप एव वा। अर्चितं स्याज्जगत्सर्वं तेनेदं सचराचरम्॥ (योगियाशवस्त्रय)

(आ) आद्ययाऽऽवाह्येद्देवमृचा तु पुरुषोत्तमम् । इत्यादि ॥ (तदेव) २. ऋग्वेद-संहिता, औंध, वि० सं० १९९६ का संस्करण, पृष्ठ ७७२—७७४ अथवा भक्तोंके लिये द्यार्द्रहृद्या ।

- ७. ई-अ (विष्णु भगवान्) की पत्नी । (अ+हीप्)
- ८. उदारा-(भक्तोंको धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके) वर देनेवाली।
- ९. करीपिणी-गजराजपर सवारी करनेवाली ।( करिन्+इंप गती भ्वादि:+इन् +ई )
  - १०. का-आनन्दमयी। (कं सुखं विद्यते यस्याम्)
  - ११. थ्नमा-( भक्तोंके अपराधोंको ) क्षमा करनेवाली।
- १२. रान्थद्वारा-जिनके मन्दिरके द्वारपर चन्दनके वने अनेकानेक कपाट हैं।
- १३. गोदा-( भक्तोंकी अभिलापाके अनुसार उन्हें ) गो-धन देनेवाली।
- १४. चन्द्रा-( स्वजनोंको, भक्तोंको) आनिदत करनेवाली।
  - १५. ज्वलन्ती-दीप्तिमय (ज्वल दीप्तौ )।
- १६. तर्पयन्ती-(भक्तोंको ) अभिलिषत वर देकर तृप्त करनेवाली ।
- १७. तृता-( सत्यसंकल्प होनेके कारण नित्य प्रसन्त )। ( तृप प्रीणने, प्रीणनं तृष्तिस्तर्पणं च )
- १८ चिभुवनभूतिकरी-अपनी दयादृष्टिसे तीनों लोकोंको वभवसम्पन्न करनेवाली—

तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षोनिवासमकरोत् परमं विसूतेः ।

श्रीः स्वाः प्रजाः सफरुगेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैधयत साधिपतींखिळोकान्॥ (भागवत ८ । ८ । २५ )

'जगित्पता भगवान्ने जगजननी, समस्त सम्पत्तियोंकी अधिष्ठातृ-देवता श्रीलक्ष्मीजीको अपने वक्षःस्यलपर ही सर्वदा निवास करनेका स्थान दिया। लक्ष्मीजीने वहाँ विराजमान होकर अपनी करणाभरी चितवनसे तीनों लोक, लोकपित और अपनी प्यारी प्रजाकी अभिवृद्धि की।'

१९. दुराधरी-जिनके श्रोनको कोई सह नहीं सकता । (दुर्भका+ध्य प्रतहने चुत्रदि-भक्तक्+धर्

२०. देवजुष्टा-समस्त इन्द्रादि देवगरके द्वास सेवित। (जुबी प्रीतिसेवनकोः)

२१. देवी-जन्द्-सामर ( चृष्टिः खितिः प्रत्य ) की क्रीडा किंवा लीखाने संस्कृत ।

२२. धनदा-( खबनकामनानुकूल ) धन देनेवाली ।

२३. धवळतरां गुक्तगन्धमाल्यशोभा—खच्छपीताम्बर आदि विविध वस्त्रों एवं पक्षकर्दन आदि लेगों तथा मल्लिका-यूयिकादिचे गुम्सित नाना प्रकारकी माहाओं ते सुशोभित।

२४. नित्यपुष्टा-सदैव (स्वननोंद्वारा मनोमन्दिरमें) संस्थापित । (पुष धारणे, चुरादिः)

२५. पद्मद्लायताङ्गी-कमल-दलके समान विस्तृत नेत्रीवाली।

२६. पद्मपत्रा-पद्म जिनका आसन वा वाहन है। (वाहनं धोरणं युग्यं यानं पत्रिमिति स्मृतिमिति हलायुधः)

२७. पद्मप्रिया-जिनको कमल अच्छे लगते हैं।

२८ पद्ममालिनी-जो कमलोंकी वनी मालाओंको अपने गलेमें घारण करती हैं।

२९. पद्मसम्भवा-पद्मके समान जलमेंसे (क्षीर-सागरसे) जिनका प्राटुर्भाव हुआ था। अथवा पद्म जिनका सम्भव=बैभव=विभृति है। अथवा पद्मसे प्रकट होनेवाली।

३०. पद्मवर्णा-पद्मके समान कमनीय वर्णवाली ।

३१. पद्मानना-पद्मके समान रुचिर मुखवाली।

३२. पद्माक्षी-पद्मपत्रके समान मनोरम नेत्रोंवाली।

३३ पिद्मिनी-जिनका श्रीविग्रह सभी सौन्द्र्यलक्षणेसि युक्त है और जिनके श्रीविग्रहसे पद्मकी-सी गन्धका प्रसार होता रहता है—

भवति कमलनेत्रा नासिका क्षुद्ररन्धा

अविरलकुचयुग्मा दीर्घकेशी कुशाङ्गी।

मृदुवचनसुशीला नृत्यगीतानुरक्ता

सकलतनुसुवेशा पित्रनी पद्मगन्धा॥

'जिउके कमल-जैमे नेत्र हों, नथुने छोटे-छोटे हों,
दोनों कुच प्रस्पर सटे हुए हों: याल लंबे हों, शरीर छरहरा

वि० सं० २८—

हो। को मृद्ध वचन बोहती हो और सुर्योहा हो। नाच-गानमें अहराग रखती हो। सम्पूर्ण अवगवीना विवस पर्गावा सुन्दर हो और जिलके राधिरते पद्मीती सी गन्ध आही हो। उसे पद्मिनी जानना चाहिये।

२४. पद्मेस्थिता-कमलेंके आक्रमपर विराजमान । ध्यरुक्तमललंखाः (सौभाग्यलक्ष्युपनिषद् १)

३५. पद्मोरु-से अपनी जङ्गाओंको योगशास्त्रोक्त पद्मातनके रूपने रखती हैं।

३६. पिङ्गला-दीनशिलाके समान प्रोज्ज्वर वर्णनाली । ('पिङ्गो दीपशिलाभः स्वात्।' तद्रह्मणीविशिष्टा )

३७. पुष्करिणी-कमलोंको ( कर-गुगलमें ) धारण करनेवाली । ( 'करकमलध्तेष्टाभीतियुग्माम्बुजा च'— सौभाग्यलक्ष्युपनिषद् १ )

३८. पुष्टि-पोषणस्वरूपाः भक्तोंका पोषण करनेवाली । ३९. प्रभासा-उत्तम कान्तिसे सम्पत्त ।

४०. भगवती—ऐश्वर्यादि छः दिव्यगुणेंसे गुक्त ।

४१. भूमि-परमसत्ताः उत्कृष्ट तत्त (भू सत्तायाम्) अथवा (स्वजनोंसे स्तवाज्ञिथाँ) प्राप्त करनेवाली (भू प्राप्तौ चुरादिः)।

४२. मनोज्ञा-स्वजनोंके मनको अर्थात् उनकी अभिलायको जाननेवाली । अथया दिव्य-सौन्दर्यतती ।

४३. महाधना-प्रचुर धनसे सम्पन्नः नवनिधिमती।

४४. महालक्ष्मी-पूजनीया एवं निरितशय-दर्शन-सम्पन्ना । (मह पूजायाम्, लक्ष दर्शनाङ्गनयोः )

४५. माता-जगजननी । ( 'सकलभुवनमाता संततं श्रीः श्रियै नः' (सोभाग्यलक्ष्म्युपनिषद् १ )

४६ माधवप्रिया-भगवान् विष्णुकी प्रिया । ४७ माधवी-मध्वियाके हाग शेया ।

(मधुनिराया अत्रवुष्यते इति माधवी । शेषिगोऽण्, छोष् )

अथवा मधुनामक यदुपुत्रके वंशमे श्रीकृष्णरूपरे अवतंत्रं भगवान् विष्णुकी पत्नी ।

**४८. यशसा** ज्वलन्ती अपनी गरा नीति। विश्वमें विख्यात ।

**४९. यप्टि**-जिनकी पृज्ञा की काली है ।

( इज्यते इति यष्टिः । यज् बाहुलकात् किन् किन् वा )

५० रथमध्या-अपने दिन्य स्यन्दनके मध्यमें विराजमान। रथमध्यस्थाके स्थानपर रथमध्या।

५१. लक्ष्मी:-(स्वजनोंके उद्धारका उपाय) सोचनेवाली। (लक्षयते आलोचयति इति लक्ष्मी:। लक्ष आलोचने चुरादिः)

५२. विश्वप्रिया-विश्व अर्थात् विण्णुभगवान्की प्यारी पत्नी ।

'विद्वं विष्णुर्वषट्कारः' ( सहस्रनामस्तोत्र )

५२ विष्णुपत्नी-विष्णुभगवान्के द्वारा छी गयी जगद्रक्षणरूप यज्ञकी दीक्षामें सदा सहायिका।

( 'पत्युर्नी यज्ञसंयोगे'—पाणिनि ४। १। ३३)

५४. (चप्णुप्रियस्वी-भगवान् विष्णुकी प्यारी सहचरी। अवतार-वेलामें भी लक्ष्मीजी अपने कान्तके साथ लीलाविभूतिमें पधारती हैं—

राघवत्वेऽभवत् सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥ (विष्णुपुराण १ । ९ । १४४ )

५५. विष्णुमनोऽनुकूला—भगवान् विष्णुके मनके अनुकूल रहनेवाली ।

५६. श्री:-भगवान् विष्णुके उरोदेशका आश्रय लेकर विराजमान । भगवान्के वामवक्षपर स्वर्णिम रेखाके रूपमें भारामान ।

५७. सरसिजिनिलया—कमल-वनमें निवास करनेवाली। "'पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं "शरणमहं प्रपद्मे। (शरणागतिगद्यम्)

५८. सरोजहस्ता-दोनों हाथोंमें कमल लिये हुए।

५९. सर्वभूतेश्वरी-सब प्राणियोंकी शासिका।

('ईशानां जगतोऽस्य चेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम् ।' श्रीचेङ्कटेशस्तोत्रम् )

**६०. सुवर्णरजतस्त्रजा**—सोने और चाँदीके (रत्नजटित) हार धारण करनेवाली।

६१. सुवर्णा-जिनका रंग सुन्दर है।

६२. सूर्या-नवोढाः जो किशोरवयस्क विष्णुभगवान्के वामभागमें सदैव किशोरवयस्का नवोढाके वेषमें विराजमान हैं। ६३. सोरिस्मता-( स+उत्+स्मिता ) जिनकी मन्द्र मुसकान परम उत्तम है। अथवा जिनका स्मित खजनका उत्कर्प-विधायक है।

६४. हरिणी-(पाप-शापोंको) दूर करनेवाळी। अथवा मनोहर-मूर्तिमती अथवा मक्तोंके पास भगवान्को मेजने-वाळो। (हरिं नयित भक्तान् इति हरिणी; हरि+णीन् प्रापणे+िकप्)

६५ हरिचल्लभा-हरि अर्थात् विष्णुभगवान्की प्रिया पत्नी ।

६६. हस्तिनाद्प्रमोदिनी—(स्वजन-सदनोंमें) गजराजोंके नादको सुनकर आनन्दित होनेवाली।

६७ हिरणमयी-सुवर्णमयी । नूपुरोंसे प्रारम्भ करके किरीटतक स्वर्णमय रत्नजटित आमृपणोंसे विभूषित ।

६८. हिरण्यप्राकारा-जिनके प्रासादका प्राकार (परकोटा) सुवर्णका वना हुआ है।

६९. हिरण्यचर्णा-जिनका रंग तप्त काञ्चनके समान कमनीय और दर्शनीय है।

७०. हेममालिनी—सुवर्णनिर्मित मालाओंको पहनने-वाली। भगवती जगदम्बा लक्ष्मीजी वैजयन्ती धारण किये रहती हैं, जो स्वर्णमयी है, आजानुलिम्बनी है और जिसमें अनेकानेक पञ्च-रत्न ( मरकत, माणिक्य, मुक्ता, इन्द्रनील और हीरे ) जड़े हुए हैं।

इन उपर्युक्त सत्तर नामोंको हम नीचे पाँच भागोंमें विभाजित कर रहे हैं—

#### १. खरूप-सूचक—

का ( आनन्दमयी )

मनोशा ( सर्वशा )

माता ( जगत्की सृष्टि करके उसका पालन करनेवाली)

### २. श्रीविग्रह-परक-

आदित्यवर्णा, आद्री, चन्द्रा, ज्वलन्ती, धवलतरांशुकगन्ध-माल्यशोभा, पद्मदलायताक्षी, पद्मपत्रा, पद्ममालिनी, पद्मसम्भवा, पद्मवर्णा, पद्मानना, पद्माक्षी, पद्मिनी, पद्मेस्थिता, पद्मोरु, पिङ्गला, पुष्करिणी, प्रभाता, सरसिजनिलया, सरोजहस्ता, सुवर्णरजतस्रजा, सुवर्णा, तोत्सिता, हिरण्यवर्णा, हेममालिनी ।

## ३. पति-प्रेम-प्रदर्शक—

अच्युतवल्लमाः, अनपगामिनीः, ईः, माधवप्रियाः, माधवीः, विश्वप्रियाः, विष्णुपत्नीः, विष्णुप्रियसखीः, विष्णुमनोऽनुकूलाः, सूर्योः, हरिवल्लमाः, श्री ।

४. वैभव-प्रतिपादक--

अश्वपूर्वा, करीषिणी, गन्धद्वारा, तृप्ता, दुराधर्षा, देव-

जुष्टा, देवी, नित्यपुष्टा, पद्मप्रिया, भगवती, भूमि, महाधना, महालक्ष्मी, यशसा ज्वलन्ती, यष्टि, रथमध्या, सर्वभूतेश्वरी, हिर्ण्यप्राकारा।

### ५ भक्ताभिलाषपूरक—

अश्वदां, उदारा, क्षमा, गोदा, तर्पयन्ती, त्रिभुवन-भूतिकरी, धनदा, पुष्टि, लक्ष्मी, हरिणी।

# 

# श्रीविष्णुके आभूषण, आयुध, पार्षद, वाहन आदि

भगवान् विष्णु सबमें व्यापक हैं, इसिलये वे समस्त स्पोमें स्वरूपतः अभिन्न हैं। उनके अङ्ग, आभूषण, आयुध, पार्षद, वाहन और धाम—सब-के-सब सम्पूर्ण रूपसे उन्होंके खरूप हैं। चक्रपाणि भगवान् विष्णुकी शक्ति और पराक्रम अनन्त हैं, उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे समस्त जगत्के निर्माता होनेपर भी उससे परे हैं। उनके स्वरूप और लीला-रहस्यको वही जान सकता है, जो नित्य-निरन्तर निष्कपटभावसे उनके चरण-कमलोंकी दिव्य गन्धका सेवन करता है। उनकी चरण-कृपासे ही उनके स्वरूप, रूप और समस्त चरित्रका रहस्य समझमें आता है—

स वेद धातुः पदवीं परस्य
दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः ।
योऽमायया संततयानुवृत्त्या
भजेत तत्पादसरोजगन्धम् ॥
( श्रीमद्भागवत १ । ३ । ३८ )

विष्णुके साकार रूपका वड़ा ही रमणीय चित्रण हमारे पुराणोंमें भिलता है। भगवान् विष्णुका वर्ण वर्षाके लिये उन्मुख राजल मेघके सहश है। वे चतुर्भुज हैं। वे सूर्यके समान तेजस्वी और देवताओंके स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथोंमेंसे एकमें सुवर्ण और रह्नोंसे भूषित शङ्ख शोभित है तो दूसरेमें सुगन्धपूर्ण पद्म विलिसत है। वार्ये हाथोंमेंसे एकमें चक प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्यमण्डलके समान है। वड़े-वड़े असुरोंका विनाश करने-वाली कोमोदकी गदा दूसरे वार्ये हाथमें शोभित है—

पर्पनाणस्य मेघस्य यहणं तस्य तद्भवेत् ।
स्पंतेजः प्रतीकाशं ॥
दक्षिणे शोभते शङ्गो हेमरत्नविभूपितः ।
स्पंचिम्यसमादारं चक्रं प्राप्तिहितम् ॥

कौमोदकी गदा तस्य महासुरविनाशिनी। वामे च शोभते वत्स करे तस्य महात्मनः॥ महापद्मं तु गन्धाद्यं तस्य दक्षिणहस्तगम्।

( पद्म०, भूमि० ८६ । ८०-८३ )

भगवान् विष्णुकी ग्रीवा शङ्क्षके समान है, मुख गोल है तथा नेत्र बड़े ही मनोहर हैं, दाँत रत्नोंके समान चमकीले हैं, बाल घुँघराले हैं, विम्बफलके समान लाल ओंट हैं, मस्तकपर मनोरम किरीट है। कौस्तुभमणिसे उनकी कान्ति विशेषरूपसे बढ़ गयी है, सूर्यके समान तेजोमय कुण्डल हैं, पुण्यमय श्रीवत्सचिह्न देदीप्यमान है। उनके श्याम विग्रहपर बाजूबंद, कंगन और मोतियोंके हार नक्षत्रोंके समान प्रभासित हैं। स्वर्णिम पीताम्बरसे उनकी सुपमा द्विगुणित हो गयी है। रज्जटित मुँदियोंसे शोभित अङ्गुलियोंसे भगवान् विष्णुका सौन्दर्य निखर उठा है। समस्त आयुधोंसे सम्पन्न और दिव्य आभूपणोंसे विभृपित श्रीहरि गरुडकी पीठपर विराजमान हें—

सर्वायुधेः सुसम्पूर्णो दिन्येराभरणेहीरः। वैनतेयसमारूढो लोककर्ता जगत्पतिः॥ एवं तं ध्यायते नित्यमनन्यमनसा नरः। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥ ( पद्म०, भृम० ८६ । ९१-९२)

भगवान् विण्णुके उपर्युक्त रूप सीन्द्यं और भाव-माध्यं तथा लीला-ऐश्वयंका रसास्वादन प्रत्यक्ष रूपसे अधिकारी भक्त-को सहज-सुलभ होता है। नारदजीको भगवान् नारायणकी मनोरम झॉर्काका दर्शन महाभारतके शान्तिपर्वमें चित्रित है। नारदजी एक वार हिमालयके एक न्यानमें अमण कर रहे थे कि कमलेंसे विभूपित एक संगवर दीन्य पड़ा। उसमें स्नान कर तथा इन्द्रियोंको संयभितकर भगवरस्वरूपका रहस्य जाननेके लिये उन्होंने उनकी स्तुति की तथा सौ वर्षतक उनका अनवरत चिन्तन किया । अब श्रीहरि उनके सामने प्रकट हुए । नारदजीने देखा कि भगवान्- के चरणारिवन्द समस्त देवताओं से सुवर्णमय मुकुटोंके कुङ्कम- से रिक्कित हैं । गरुडपर सवारी करनेसे उनके दोनों घुटनों- पर रगड़ पड़नेके कारण चिह्न बन गये हैं, जो बड़े ही सुन्दर लगते हैं । क्याम अङ्कपर पीताम्बर शोभित है, किटप्रदेशमें किङ्किणीकी लड़ें वाथी हैं । वक्षःस्थल माता श्रीके प्रतीकरूप सुनहरी रेखासे विभूषित है । गलेमें कौस्तुममणि प्रकाशित है । मुखारविन्दपर मन्द मुसकान है, झुके हुए धनुपकी माँति तिरछी मोंहसे मुखमण्डल अलंकत है । अनेक रत्न, मणि और हीरोंसे जिटत मकराकार कुण्डल जगमगा रहे हैं । भगवान्की अङ्ग-कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान क्याम है । बाँहोंमें केयूर तथा मस्तकपर मुकुटकी उज्ज्वल आभा है । श्रीनारदने भगवान्की वन्दना की, प्रणाम किया ।

'नारदो जयशब्देन ववन्दे शिरसा हरिम्।' (महा०, शान्ति०, अ० २०७ दाक्षिणात्यपाठ)

## (क) आभूषण-परिधान

भागवत सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ सुन्दर और सरस अथवा मधुर होता है। भगवान् सुन्दरतम और मधुरतम हैं, उनकी सुन्दरता किसी विशेष आधूषण या परिधानसे बढ़ जाती हो—यह बात नहीं है, वास्तवमें होता तो यह है कि उन पदार्थोंका सौन्दर्थ विशिष्ट हो उठता है, जिनका उपयोग भगवान्के समलंकरणके लिये होता है। भगवान् अनन्त हैं, उनका रूप-सौन्दर्य अनन्त है, इसी तरह उनके शृङ्कार-उपकरण और प्रसाधन भी अनन्त हैं। भगवान् विष्णुके चरण-नू पुरसे मुकुटपर्यन्त समस्त आभूषण असाधारण महत्त्वसे सम्पन्न हैं तथा उन्होंके अभिन्न अङ्ग अथवा रूप हैं, सब-के-सब अभेद हैं। अङ्गविशेषमें अलग-अलग रूपमें अभिव्यक्त होकर भी स्वरूपतः एक हैं।

भगवत्स्वरूपभूत जिस तेजसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा वाक् आदि तेज भी 'प्रकाश' प्राप्त करते हैं, उस (चिन्मय आलोक) को परमेश्वरकी उपासना करनेवाले कौस्तुभमणि कहते हैं—

> येन सूर्याग्निवाक्चन्द्रतेजसा स्वस्वरूपिणा ॥ वर्तते कौस्तुभाख्यमणि वदन्तीशमानिनः। (गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद २३-२४)

श्रीविष्णुपुराणमें उल्लेख है कि इस जगत्के निर्हें तथा निर्गुण और निर्मल आत्माको—ग्रुद्ध क्षेत्रज्ञ खल्पको श्रीहरि कौस्तुभमणिरूपरे धारण करते हैं—

आत्मानमस्य जगतो निर्हेपमगुणामलम्। विभक्ति फौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान् हरिः॥ (१।२२।६८)

श्रीमद्भागवतमं भी वर्णन है कि कौस्तुभमणि भगवान्के गलेमं जीव-चैतन्यरूप आत्मच्योतिकी प्रतीक है—

'कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभत्यंजः।' (१२।११।१०)

श्रीकौस्तुममणिका मन्त्र—'छं तं पं कौस्तुमाय नमः' अग्निपुराणके २५ वें अध्यायमें वर्णित है। देवता और देत्योंके संयुक्त श्रमसे अमृतमन्थनकालमें समुद्रसे इस पद्मरागमणिकी उत्पत्ति हुई और श्रीहरिने तत्काल ही अपने वक्षःखलको इससे अलंकत करनेकी इच्छा की। यह उनके वक्षका अलंकार है—

कौस्तुभाख्यमभूद् रत्नं पद्मरागो महोदधेः। तस्मिन् हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलंकरणे मणौ॥ (श्रीमद्भागवत ८।८।५)

श्रीकौस्तुभमणिकी दिव्य ज्योति ही भगवान्के रूपमें व्यवस्थित विष्णुके वक्षमें परम माङ्गलिक-श्रीवत्स-चिह्न है।—

'तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात् श्रीवत्समुरसा विभुः॥' (श्रीमद्गागवत १२ । ११ । १०)

भोपालोत्तरतापर्नायोपनिषद्' (२२-२३) में ब्रह्मांके प्रति श्रीनारायणकी उक्ति है कि 'लक्ष्मीका निवासभूत जो श्रीवत्स है, वह मेरा स्वरूप ही है। वह लाञ्छन अर्थात् चन्द्राकृति रोमपङ्किसे सुशोभित है। ब्रह्मवादी उसे श्रीवत्स-लाञ्छन कहते हैं।'

श्रीवत्सस्य स्वरूपं तु वर्तते लाञ्छनेः सह॥ श्रीवत्सलक्षणं तस्मात् कथ्यते ब्रह्मवादिभिः।

श्रीविष्णुके वक्षःस्थलपर अङ्कुष्ठ-प्रमाण श्वेत बालोंका दक्षिणावर्त भेँवरका-सा यह चिह्न श्रीवत्सरूपमें स्वीकार किया जाता है। महाभारतके शान्तिपवमें वर्णन मिलता है कि जिस समय नर-नारायण धर्मपर आरूढ़ होकर गन्धमादन पर्वतपर तप कर रहे थे, उसी समय प्रजापति दक्षके यज्ञका आरम्म हुआ । दक्षने यज्ञमें रुद्रके लिये भाग नहीं दिया । रुद्रने यज्ञका विध्वंस कर डाला । उन्होंने कोधपूर्वक अपने प्रज्वलित त्रिशूलका प्रयोग किया । वह त्रिशूल यज्ञको भस्मकर वदिकाश्रममें नर-नारायणके निकट जा पहुँचा और नारायणकी छातीमें वड़े वेगसे आ लगा । उससे निकलते हुए तेजकी लपटसे नारायणके केश मूँ जके समान रंगवाले हो गये । नारायणको इसीलिये 'मुझकेश' कहा जाता है । उन्होंने हुंकारसे त्रिशूलको हटा दिया और वह शंकरके हाथमें चला गया । इसपर रुद्रदेव उन ऋषियोंपर टूट पड़े । तब विश्वातमा नारायणने अपने हाथसे उन आक्रमणकारी रुद्रदेव-का गला पकड़ लिया, जिससे वह नीला हो गया । इसी कारण भगवान रुद्र 'नीलकण्ठ' नामसे प्रसिद्ध हुए । उन देवदेवोंको युद्धमें संलग्न देखकर ब्रह्माजीने दोनोंको समझाया । पल्ताः रुद्देव कोधाग्रिका त्याग कर दिया । नारायण भी प्रसन्न होकर रुद्देवसे गले मिले । श्रीहरिने कहा—

अद्यप्रमृति श्रीवत्सः शूलाङ्को मे भवत्वयम्। मम पाण्यङ्कितश्चापि श्रीकण्ठस्त्वं भविष्यसि॥ (महाभारत, शान्तिपर्व ३४२। १३४)

''आजसे आपके श्रूलका यह चिह्न मेरे वक्षःस्थलमें श्रीवत्सके नामसे प्रसिद्ध होगा और आपके कण्ठमें मेरे हाथके चिह्न अङ्कित होनेके कारण आप 'श्रीकण्ठ' कहलायेंगे।'' अग्निपुराणके पचीसयें अध्यायमें श्रीवत्सका मन्त्र—'सं वं दं लं श्रीवत्साय नमः' वर्णित है।

श्रीविष्णु अपनी सत्त्व रज आदि गुणोंवाली मायाको वनमालाके रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते हैं—

'स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं द्धत्।' (श्रीमद्भागवत १२। ११। ११)

गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद् (२७-२८)में नारायणके वचन हैं कि "मेरा कण्ट 'निगुण तत्त्व' कहा गया है। वह अजन्मा मायादारा मालित अथवा आदृत होता है, सनकादि उसको मेरी नाला कहते हैं"—

फण्ठं तु निर्गुणं प्रोक्तं मास्यते आद्ययाजया ॥ माला निरायते प्रह्मंस्तव पुत्रेस्तु मानसैः।

अभिपुराणके २५ वें अन्यायमें वनमालाका मन्त्र—'ॐ पं यनभालाचे नमः' वर्णित है । अविष्णुकी वेजयन्तीमाला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील और हीरक—पञ्चमणिमयी है। यह पञ्चतन्मात्राओं और पञ्चभूतोंके संघातके रूपमें स्वीकृत है। विष्णुरहस्य, प्रनथमें उल्लेख है कि पृथ्वीसे इन्द्रनीलमणि, जलसे मुक्ता, तेज (अग्नि) से कौस्तुभमणि-माणिक्य, वायुसे वैदूर्यमणि और आकाशसे पुष्पराग (पुखराज) का प्रहण करना चाहिये।

श्रीविष्णु अ, उ, म्—इन तीन मात्रावाले प्रणवको यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करते हैं—

'ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत् स्वरम्।'

( श्रीमद्भागवत १२ । ११ । ११ )

श्रीनारायणकी स्वीकृति है कि मेरी चार भुजाएँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चार केयूरोंसे विभूषित हैं—

'धर्मार्थकामकेयूरे दिंग्येदिंग्यमयेरितैः।'

(गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद् २७)

सन्त्व, रज, तम और अहंकारके प्रतीकरूपमें ही श्रीहरिकी चार भुजाएँ वर्णित हैं । धर्मज्ञानादियुक्त सन्त्वगुण ही उनके शेषरूप पर्यङ्कपर विछे हुए कमलके रूपमें स्वीकृत है—

'धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ॥' (श्रीमङ्गागवत १२ । ११ । १३ )

वेदको ही उनका 'पीताम्बर' कहा जाता है। उनके नवनीलनीरदकान्तिमय शरीरपर पीताम्बर वड़ा ही मनोरम दीख पड़ता है—

'वासइछन्दोमयं पीतम्।'

(श्रीमद्भागवत १२ । ११ । ११ )

भक्तोंको भगवान्का पीताम्वर वहुत थ्रिय होता है। भक्तराज भीष्मपितामहने अन्त-समयमें पीताम्वर-लिसत चतुर्भुज श्रीकृष्णविग्रहके सौन्द्र्य-रसास्वादनके द्वारा अपनी आँखें तृप्त कीं—

तदोपसंहत्य गिरः सहस्रणीविंसुक्तसङ्गं मन आदिप्रदे। कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुने पुरःस्थितेऽमीलितदग्व्यधारयत्॥ (श्रीमद्रागयत १ । ९ । ३० )

भगवान् विष्णुके हाथमें द्योभित <u>पद्म</u> सम्पूर्ण विश्वका प्रतीक है— 'यह श्रेष्ठ आयुध सभी आयुधोंका विनाशक है। इसका नाम 'सुदर्शन' है। इसके बारह और और नो नामियाँ हैं। यह वेगमें गरुडके समान है। इन अरोमें शिष्ट पुरुषोंकी रक्षाके लिये देवता, मेप आदि वारह राशियाँ तथा छहों ऋतुएँ रहती हैं। चन्द्र, सूर्य, वरुण, इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, प्रजापित, वायु, अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, तपस्य और उग्रतप—ये वारह देव रहते हैं। इसमें चैत्रसे फाल्गुन तक वारहों मास रहते हैं। आप इस आयुधसे देवशत्रुओंका संहार कीजिये। ''यह अमोघ है, देवराज (इन्द्र) इसकी पूजा करते हैं। मैंने यह मन्त्रमय आयुध तपोबलसे धारण कर रखा है।"

सुदर्शनचक्रके स्वरूप और महिमाका परमोत्कृष्ट वर्णन महाकवि सेनापतिने प्रस्तुत किया है—

को है उपमान १ मासमान हू तें मासमान निधान सेनापति के की। परम सहाइ कौ अधार, अति तीछन सहस-धार, एकै हथियार कौ ॥ सरदार समुदाइ अवन, अम् दल दानव दवन मन को । पवन गवन पुजवन जन चाइ कौ कामना बरसन, सदा सुभ दरसनः हरि राजत सुदरसन चक राइ ( कवित्तरत्नाकर ५ । १३ )

कहा जाता है कि जगन्नाथपुरीमें स्टेशनके समीप समुद्रके किनारे चक्रतीर्थ है; यहाँपर एक कुण्ड है, जिसमें भगवान्-का सुदर्शनचक्र पड़ा हुआ है।

गदा-आयुधकी उत्पत्ति और कार्य आदिपर पुराणोंमें अमित प्रकाश डाला गया है। भगवान्की उक्ति है कि आदिविद्याको ही गदा समझना चाहिये जो मेरे हाथमें सदा स्थित रहती है—

'आद्या विद्या गदा वेद्या सर्वदा मे करे स्थिता ॥'
(गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद् २६)

भगवान् विष्णु मनं, इन्द्रिय और शरीर-सम्बन्धी शक्तियोंसे युक्त प्राणतत्त्ररूप कौमोदकी गदा धारण करते हैं—

'ओजस्सहोवलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत्।' (श्रीमद्भागवत १२।११।१४) विष्णुपुराणके प्रथम अंदाके वाईसवें अध्यायमें उल्लेख है कि 'बुद्धि श्रीमायवकी गदारूपसे स्थित है। श्रीमद्भागका में गदाकी इस प्रकार स्तृति की गयी है—'कौमोदकी गदा! आपसे छूटनेवाली चिनगारियोंका स्पर्ध वब्रके समान अख़ है। आप भगवान अजिनकी प्रिया हैं। मैं उनका सेक हूँ। आप कृष्माण्ड, विनायक, यक्ष, राज्ञस तथा भ्तादि प्रहोंको अभी कुचल डालिये। मेरे शत्रुओंको चूर-चूर कर दीजिये!—

गदेऽशिनस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पण्ट्यजितिप्रियासि । कूप्माण्डवेनायकयक्षरक्षोभूतग्रहां इचूर्णय चूर्णयारीन्॥ (६।८।२४)

गदाका मन्त्र 'सं ठं फं पं गदाये नमः।' अग्निपुराणके पचीसवें अध्यायमें वर्णित है। वायुपुराणके १०९वें अध्यायमें गदाकी उत्पत्तिके विपयमें उल्लेख है कि प्राचीनकालमें वज्रसे भी परम कठोर 'गद' नामक असुर या। ब्रह्माकी प्रार्थनापर उसने अपनी हिंडुवाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्माके कहनेपर विश्वकर्माने उन हिंडुवाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्माके कहनेपर विश्वकर्माने उन हिंडुवाँकी एक अद्भुत गदा बनायी और उसे स्वगंलोकमें स्थापित किया। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें घोर तपस्या कर देवताओं और ब्रह्मासे 'हेति' नामक असुरने अस्त्र-शस्त्र, मनुष्य, सुदर्शनचक्र आदिसे अवध्य होनेका वरदान प्राप्त किया तथा देवताओंको पराजितकर इन्द्रपद छीन लिया। उसके वधके लिये देवताओंने गदा विष्णुको समर्पित कर दी। हिरने सबसे पहले उस गदाको धारणकर हेति असुरका विनाश किया—

'द्धार तां गदामादौ देवेरुको गदाधरः।' (वायुपुराण १०९। १२)

भगवान् 'आदि गदाधर' कहलाते हैं । गदा स्त्री आयुध है । गदाके श्रीविग्रहका वर्णन विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें मिलता है—

'गदा पीतप्रसा कन्या सुपीनजघनस्थला।' इनके श्रीअङ्गोंसे पीले रंगकी आमा निकलती है, ये कन्या (कुमारिका)-रूपमें सदा रहती हैं। इनका नितम्य-माग स्यूल और कटिदेश क्षीण—पतला है। ये अनेक आम्प्रणोंसे विभूषित रहती हैं। इनके हाथमें चामर रहता है और विष्णुके दाहिने हाथका उनके सिरपर संस्पर्श रहता है।

भगवान्के खङ्गका नाम नन्दक है। खङ्ग आकाशके समान निर्मल एवं आकाशरूप है—

## 'नभोनिसं नभस्तस्वमसिम्।' (श्रीमद्भागवत १२।११।१५)

विष्णुपुराणके प्रथम अंदाके बाईसवें अध्यायमें उल्लेख है कि 'भगवान् जो निर्मल खड़्न धारण करते हैं। वह अविद्यामय कोदासे आच्छादित विद्यामय ज्ञान है। श्रीमद्भागवतमें खड़की स्तुति की गयी है—'भगवान्की प्रिय तलवार! आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान्की प्रेरणासे मेरे शत्रुओंको छिन्न-भिन्न कर दीजिये—

'त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि ।' (६।८।२६)

खङ्ग पुरुप आयुध है। इसका वर्ण स्याम है तथा मुखाकृति क्रोधामिम्त है। विष्णुधर्मोत्तरमें इसका वर्णन उपलब्ध होता है—

'खङ्गश्च पुरुषः इयामशरीरः कुद्धलोचनः।'

भगवान्की ढाल तमोमय—अज्ञानरूप है। श्रीमद्भागवतमें वर्णन है—

'चर्म तमोमयम्' (१२।११।१५)

ढालकी इस प्रकार स्तुतिकी गयी है— 'चक्ष्रंपि चर्मञ्छतचन्द्र छादय द्विपामघोनां हर पापचक्षुपाम्॥' (श्रीमद्वा० ६ । ८ । २६ )

'भगवान्की प्रिय ढाल ! आपमें सैंकड़ों चन्द्राकार मण्डल हैं । आप पापमयी दृष्टिवाले पापी शत्रुओंकी आँखें बंद कर दीजिये । उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये ।

भगवान्का शार्ङ्गधनुप कालरूप कहा गया है—

'कालरूपं धनुः शार्ङ्गम्'

( श्रीमद्रागवत १२ । ११ । १५ )

भगवान्ने स्वीकार किया है कि आदिमाया ही शाङ्ग नामक धनुष है---

> 'आसा भवेच्छाङ्गम्' (गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद् २६)

धनुष त्ती आयुप है । इसके सिरपर चढ़ाया हुआ धनुष रहता है नथा इनका वर्ण लाल होता है । विष्णुधर्मीत्तर-पुराणमें धनुषकी मृतिका विवरण उपलब्ध होता है—

वि० अं० २९—

### 'धनुः स्त्री पद्मरक्ताभा मूर्धिन पूरितचापभृत्।'

शार्क्वधनुषकी उत्पत्तिका आख्यान महाभारतके अनुशासन-पर्वके १४१ वें अध्यायमें दाक्षिणात्य पाठके अनेक रलोकोंमें वर्णित है। भगवान् शिवने पार्वतीसे कहा कि ''युगान्तरमें कण्य मुनिने विकट तपस्या की। उनके मस्तकपर कालकमसे बाँबी जम गयों। ब्रह्माने प्रसन्न होकर वर दिया तथा तपस्याके स्थलपर ही उन्होंने एक बाँस देखा। उस बाँसके द्वारा जगत्का उपकार करनेके उद्देश्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माने उस (वेणु) को हाथमें ले लिया और उसे धनुषके उपयोगमें लगाया। उन्होंने मेरे और भगवान् विष्णुके लिये तत्काल दो धनुष बनाकर दिये। मेरे धनुषका नाम 'पिनाक' हुआ और श्रीहरिके धनुषका नाम 'शार्क्व'। उस वेणुके अवशेपसे एक तीसरा धनुष बनाया गयाः जिसका नाम 'गाण्डीव' हुआ।''

पिनाकं नाम मे चापं शाङ्गं नाम हरेर्धनुः।
तृतीयमवशेषेण गाण्डीवमभत्रद्धनुः॥
(महाभारत, अनुशासन, अध्याय १४१)

'शार्क्नधनुष' की गणना दिन्य धनुषोंमें की गयी है। गाण्डीव धनुष वरुणका है, विजय धनुष देवराज इन्द्र धारण करते हैं और शार्क्न भगवान् विष्णुके हाथमें शोभित होता है—

त्रीण्येवैतानि दिन्यानि धन्ंषि दिविचारिणाम्। वारुणं गाण्डिवं तत्र माहेन्द्रं विजयं धनुः। शार्क्षं तु वैष्णवं प्राहुर्दिन्यं तेजोमयं धनुः॥ (महाभारतः उद्योग०१५८।५)

उपर्युक्त तीनों धनुप 'दिव्य' कहे गये हैं। 'शार्ङ्ग' वैष्णव धनुषके रूपमें प्रसिद्ध है।

इन्द्रियोंको ही भगवान्के वाणोंके रूपमें कहा गया है।--

'इन्द्रियाणि शर(नाहुः ।' (र्श्वामद्रा०१२।११।१६)

वाणको दिन्य पुरुषके रूपमें प्रतिमाङ्कित किया जाता है, इसका अङ्ग रक्त—लाल वर्णका है तथा नेत्र दिन्य हैं। दिन्य नेत्रका आश्चय है—ऑलोंसे प्रसन्नताकी बृष्टि होना। वाणका वाहन वायु है तथा पंख ही ध्वजा है। इनके सिरपर वाण रहता है। मायमासके शतिभिया नक्षत्रमें इनका जन्म बताया जाता है। 'स' इनका बीजाक्षर है।

मुसल, पाश, अङ्कृश आदि अन्य वैष्णव आयुध हैं। पद्मको यद्यपि भगवान्के हाथका श्रङ्कारपरक आभरण कहा जाता है, तथापि आयुधके रूपमें भी इसकी मान्यता है।

भगवान्की अप्र भुजाओं अं आठ आयुधोंका वर्णन श्रीमद्भागवतमें मिलता है। विन्ध्याचलके निकटवर्ती अवमर्पण तीर्थमें दक्ष प्रजापतिके सामने भगवान् विष्णु प्रकट हुए—

कृतपादः सुपर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः । चक्रशङ्खासिचर्मेपुधनुःपाशगदाधरः ॥

(श्रीमद्भा०६।४।३६)

'भगवात् गरुडके कंधेपर चरण रखे हुए थे। उनकी विशाल एवं हृष्ट-पुष्ट आठ भुजाएँ थीं। उनमें चक्र, शङ्क, तलवार, ढाल, वाण, धनुष, पाश और गदा थे। भगवान्के आयुध असंख्य हैं।

## (ग) द्वारपाल तथा पार्पद

अष्टकुल नाग विष्णुके द्वारपालके रूपमें परिगणित हैं, ये महासर्प एलापन्न, अनन्त, महापद्म, शङ्कु, अंशुकम्बल, तक्षक, कर्कीटक और वासुकि हैं। ये द्वारपाल विष्णुके आज्ञा-पालनमें तत्पर रहते हैं। ये अपने दृदयमें सदा मगवान्का ध्यान करते रहते हैं। भगवान्के धाममें इनकी कृपाके बिना प्रवेश नहीं हो पाता। भगवान्की कीर्तिका वर्णन करना इनका स्वभाव है। शेष अथवा अनन्त भगवान् आदिपुरुष नारायणके पर्यङ्करूपमें क्षीरसागरमें विराजमान रहते हैं। ये अपने सहस्र मुखोंसे शेष भगवान्का अनवरत गुणानुवाद करते रहते हैं। ये जीवको भगवान्की शरणमें ले जाते हैं। ये भगवान्के नित्य परिकरके रूपमें स्वीकृत हैं। समस्त देवगणोंसे वन्दित शेष-नामधारी भगवान् अनन्त अशेष भूमण्डलको मुकुटके समान धारण करते हैं। ब्रह्माकी आज्ञासे शेष पृथ्वीको अपने अनन्त फणोंपर रखकर विराजमान हैं—

अधोभूमो वसत्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान्। धारयन् वसुधामेकः शासनाद् ब्रह्मणो विभुः॥ (महाभारतः, आदि० ३६। २४)

भगवान् विष्णुके पार्षद् असंख्य हैं, उनमेंसे सोलह पार्षद् प्रमुख हैं। इनके नाम क्रमशः विष्वक्सेन, सुषेण, जय, विजय, वल, प्रवल, नन्द, सुनन्द, भद्र, सुभद्र, चण्ड, प्रचण्ड, कुमुद्र, कुमुद्राक्ष, शील और सुशील हैं। वल, प्रवल, नन्द, सुनन्द, भद्र, सुभद्र, कुमुद और कुमुदाधकी गणना वैष्णव द्वारपालके रूपमें की जाती है। आठ गुण अणिमा-महिमा आदिके विष्रह रूपमें नन्द-सुनन्दादि आठ द्वारपालेंका उल्लेख मिलता है—

'नन्दाद्योऽष्टो हाःस्थाश्च तेऽणिसाद्या हरेर्गुणाः ॥' (श्रीमद्भा० १२ । ११ । २० )

भगवान्के प्रधान पार्पद 'विष्वक्सेन' हैं । वे पञ्चरात्रादि आगमके रूप स्वीकार किये गये हैं—

'विष्वक्सेनस्तन्मृर्तिविदितः पार्थदाधिपः।' (श्रीमद्भा०१२।११।२०)

विष्यक्सेन विष्णुके निर्माल्यधारी कहे जाते हैं। वे चतुर्भुज हैं। उनके हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। उनका वर्ण रक्तपिङ्गल है। उनके वड़ी दाढ़ी-मूँछ है। मसक-पर जटा है। वे श्वेत पद्मपर विराजमान रहते हैं। चन्द्रविन्दु-युक्त स्वरान्त पवर्गीय तृतीय अक्षर (व) वीजमन्त्रसे उनकी पूजा होती है । अग्निपुराणके पचीसवें अध्यायमें उनका मन्त्र—'रौँ विष्वक्सेनाथ नमः वर्णित है। पार्श्रदोंमें विष्वक्सेनके बाद सुषेणका नाम लिया जाता है । वैकुण्ठधाममें भगवान् विष्णुके मणिमय प्रासादके पश्चिम द्वारपर जय-विजय द्वारकी रक्षामें तत्पर रहते हैं। एक समय जय-विजयने सनकादिको भगवान्के अन्तःपुरमें जाकर दर्शन करनेसे रोका था, इसपर उन्होंने उन्हें शाप दे दिया। श्रीविष्णुकी आज्ञासे दोनोंने शापका आदर किया । उसके परिणामस्वरूप जयको क्रमशः हिरण्याक्षः रावण और शिशुपाल तथा विजयको हिरण्यकशिपु, कुम्मकर्ण और दन्तवक्त्रके रूपमें जन्म लेना पड़ा। श्रीविष्णुद्वारा तीनीं जन्मोंमें निहत होनेपर ऋषिके शापसे इनकी मुक्ति हुई । एक बार भगवान् विष्णुके योगनिद्रामें स्थित हो जानेपर लक्ष्मीजीको भी जय-विजयने भीतर जानेसे रोक दिया था, जिसके कारण ये शापग्रस्त हुए थे। श्रीविष्णुकी उक्ति है उनके प्रति---

एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया कुद्ध्या यदा। पुरापवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते॥ (श्रीमद्वा०३।१६।३०)

भगवान् विष्णुके पार्षद नन्द-सुनन्द श्रीष्ठ्रवको वैकुण्ठमें छे जानेके छिये वदिरकाश्रममें पधारे थे । वदिरकाश्रममें तप करते समय ध्रुवने आकाश्चसे एक सुन्दर विमान उतरते देखा। उसमें दो पार्षद गदाओंका सहारा लिये खड़े थे। उनके चार भुजाएँ थीं, सुन्दर स्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी, अरुण कमलके समान नेत्र थे। वे सुन्दर वस्त्र, हार, किरीट, भुजबन्ध और मनोहर कुण्डल धारण किये हुए थे—

तत्रानु देवप्रवरी चतुर्भुजी इयामी किशोरावरुणाम्बुजेक्षणी। स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससी किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डली॥ (श्रीमङ्गा०४।१२।२०)

भगवान्के उपर्युक्त दोनों पार्षद सुनन्द और नन्दने उनके पात आकर कहा—

'सुनन्दनन्दाबुपस्त्य सस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ॥' (श्रीमद्भा० ४ । १२ । २२ )

'हम निखिल जगित्रयन्ता शार्क्रपाणि भगवान् विष्णुके सेवक हैं और आपको भगवान्के धाममें ले जानेके लिये यहाँ आये हुए हैं'---

तस्याखिलजगद्धानुरात्रां देवस्य शार्क्षिणः। पार्पदाविह सम्प्राप्ती नेतुं त्वां भगवत्पदम्॥ (श्रीमद्भा०४।१२।२४)

इस तरह सुनन्द-नन्दने श्रीघ्रुवको भगवान्के धाममें जानेमें सहायता की । श्रीवैकुण्ठधाममें भगवान् विष्णुके प्रासादके पूर्वके दरवाजेपर चण्ड और प्रचण्ड, दक्षिणद्वारपर भद्र और सुभद्र तथा उत्तरके दरवाजेपर धाता और विधाता नामके द्वारपाल रहते हैं । कुमुद और कुमुदाक्षकी गणना वैकुण्ठके मध्यमें स्थित अयोध्यानगरीके दिक्यालोंमें भी की जाती है। वल, प्रवल, सुशील और शीलकी गणना प्रमुख पार्षरोंमें ही है। भगवान्के पार्यद भगवद्धाममें ही निवास करते हैं । उन पार्पदोंका उज्ज्वल आभासे युक्त श्यामशरीर पीले वस्त्रोंसे शोभित रहता है और शतदल कमलके समान कोमल नेत्र हैं। उनके प्रत्येक अङ्गसे राशि-राशि सौन्दर्य विखरता रहता है। वे कोमलताकी मूर्ति हैं। सभी पापदोंके चार-चार भुजाएँ हैं। यद्यपि वे स्वयं तेजस्वी हैं, तथापि मणिजटित सुरणंके क्मानव आस्रण घारण किये रहते हैं । दनती रुचि मूँगे। वैदूर्वमणि और कमलके उल्लाल तन्तुके समान है । उनके कानोंमें कुण्डल, मस्तकपर मुगुद और कथ्टमें मालाएँ दों भित रहती हैं —

> ग यत्र माचा किसुतापरे हरे-रनुगता यत्र सुरासुराचिताः॥

इयामावदाताः । शतपत्रलोचनाः

पिशङ्गवस्ताः सुरुवः सुपेशसः।

सर्वे चतुर्वाहव उन्सिषन्मणि-

प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः । प्रवालवैदूर्यमृणालवर्चसः

परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः ॥ (श्रीमद्भा०२।९।१०-११)

भगवान्के सभी द्वारपाल और प्रमुख पार्षद आदि धन्य हैं, जिन्हें नित्य भगवत्मांनिध्य सहज-मुलभ रहता है। भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं, अजेय हैं, पर उनके नित्यपार्षद उनकी रक्षा और सेवामें सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमद्भागवतमें वर्णन है कि जब वेष्णव पार्षदोंने देखा कि बलिके अनुचर देत्योंने वामनको मारनेके लिये अस्त्र उठा लिये, तब उन्होंने भी हँसकर अपने अस्त्र उठा लिये, असुरोंको रोक दिया। नन्द-मुनन्द, जय-विजय, वल-प्रवल, कुमुद-कुमुदाक्ष, विध्वक्तेन, गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त, सात्वत आदि भगवत्पार्षद दस दस हजार हाथियोंका वल रखते हैं। वे असुरसेनाका संहार करने लगे—

इत्यायुधानि जगृहुर्वलेरनुचरासुराः॥
ते सर्वे वामनं हन्तुं श्लूल्यष्टिशपाणयः।
अनिच्छतो वले राजन् प्राह्यक्जातमन्यवः॥
तानभिद्रवतो हप्ट्वा दितिजानीकपान् नृप।
प्रहस्यानुवरा विष्णोः प्रत्यपेधनुदायुधाः॥
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रवलो वलः।
कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतित्रराट्॥
जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः।
सर्वे नागायुतप्राणाश्चम्ं ते जष्टुरासुरीम्॥
(श्रीमद्भा०८।२१।१३-१७)

उपर्युक्त वैष्णव पार्यदोंकी चरण-धृिळ परम वन्दनीय है। वे प्रभुक्ती कृपाके अञाधारण पात्र हैं।

## ( घ ) वाहन तथा पर्यङ्क और सिंहासन

भगवान् विष्णुके प्रमुख वाहनके रूपमें मुपणं—गमडकी गणना की जाती है। गमड नित्ममुक्त और अखण्डहान-सम्बद्ध माने जाते हैं। उनको 'खबंबद्मयविष्ठह' कहा जाता है। श्रीमद्भागवतमें उन्हेख है कि बृहत् और रथन्तर नामक सामवेदके दो विभाग ही गमडके पंच हैं और उद्देत समय हन पंछींचे सामगानवी ध्वीन निकल्की है—

'आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षे-रुचारितं स्तोमसुदीर्णसाम।' (३।२१।३४)

यद्यपि गरुड भगवान्के नित्य परिकर हैं, तथापि कश्यप और विनतासे जन्म होनेके नाते उनको 'वैनतेय' कहा जाता है। भगवान्ने अपनी विभूतियोंका उल्लेख करते हुए श्रीमद्भगवद्गीतामें अपने-आपको 'वैनतेय' कहा है।

'वैनतेयश्च पक्षिणाम्।'

( 80130)

तीनों वेदोंका नाम ही 'गरुड' है। वेद परमात्माका वहन करते हैं, इसिलये उन्हें 'वाहन' कहा जाता है। वे गरुडके पर्याय स्वीकार किये गये हैं—

'त्रिवृद् चेदः। सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति प्रवम् ॥' (शीमद्भा० १२ । ११ । १९)

अग्निपुराणके पचीसवें अध्यायमें गरुडका मन्त्र 'कं टं पं शं वैनतेयाय नमः' वर्णित है। महाभारत- के आदिपर्वके अनेक अध्यायोंमें गरुडका विस्तृत आख्यान वर्णित है। अमृत लेकर गरुड आकाशमें उड़ते जा रहे थे कि भगवान् विष्णुका उन्हें साक्षात्कार हो गया। भगवान्ने उनको वर देनेकी इच्छा प्रकट की। गरुडने वर माँगा कि मैं आपकी ध्वजामें स्थित रहूँ तथा अमृत पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ—

'अजरश्चामरश्च स्थाममृतेन विनाप्यहम् ॥' ( महा०, आदि० ३३ । १४ )

भगवान् विष्णुसे वर माँगकर गरुडने कहा कि मैं आपको भी वर देना चाहता हूँ। इसपर भगवान्ने उनसे अपना वाहन होनेका वर माँगा। गरुड भगवान्के वाहन हो गये।

ध्वजं च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्। एवमस्त्विति तं देवमुक्त्वा नारायणं खगः॥ (महा०, आदि० ३३।१७)

भगवान्ने गरुडको अपना ध्यन बना लिया—उनको ध्यनपर स्थान दिया और कहा—'इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे।' भगवान् विष्णुको श्रीमन्द्रागवत ३। २१। २२ में 'सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः' (गरुडके कंधेपर विराजमान) तथा श्रीमन्द्रा० ८। १०। ५४ में 'सुपर्णांसकृताङ्किपल्लवः' (गरुडके कंधेपर चरण रखे हुए) कहा गया है।

गरुडको 'सुपर्ण' कहा जाता है। गरुड अमृत लेकर वड़े वेगसे उड़ते जा रहे ये कि इन्द्रने रोपपूर्वक वज्रसे उनपर आघात किया। गरुडने विनम्रतासे मधुर वाणीमें यह कहकर कि 'जिनकी हिड्डियोंसे यह वज्र बना हे, उन महर्षि (दधीचि) का में सम्मान कहाँगा; आपका और आपके वज्रका मी आदर कहाँगा। इसल्ये अपना एक पंखा, जिसका आप कहीं अन्त न पा सकेंगे, त्याग देता हूँ। पंख त्याग दिया। उसको देखकर लोगोंने कहा कि 'जिसका यह सुन्दर पंख-पर्ण है, वह पश्ची 'सुपर्ण' नामसे विख्यात हो।"

हृष्टानि सर्वभूतानि नाम चकुर्गरुत्मतः॥ सुरूपं पत्रमालक्ष्य सुपर्णोऽयं भवत्विति। (महाभारत, आदि० ३३ । २३-२४)

कियाद्यक्तियुक्त मन ही भगवान्का रथ है। तन्मात्र रथके बाहरी भाग हैं। वर-अभय आदि मुद्राअंसे अभयदान, वरदान आदिरूपमें कियाद्यीलता—गति प्रकट होती है।

.....भाकृतीरस्य सन्दनम्। तन्मात्राण्यस्याभिन्यिक्तं मुद्रयार्थक्रियात्मताम्॥ (श्रीमङ्गा०१२।११।१६)

मूलप्रकृति ही भगवान्की शेपशय्या है, जिसपर वे विराजमान रहते हैं——

'अन्याकृतमनन्ताख्यमासनं यद्धिष्टितः।' (श्रीमद्भा०१२।११।१३)

विष्णुधर्मात्तरपुराणमें वर्णन मिलता है कि मेर्प्यतके पूर्वभागमें लवणसमुद्रके मध्यमें सिललान्तःसंस्थित विष्णुलोक अपने ही प्रकाशसे विभासित है। उसमें भगवान् वर्षा ऋतुके चार मासोंमें लक्ष्मीद्वारा सेवित होकर शेवपर्यङ्कपर शयन करते हैं—

तत्र स्विपिति धर्मान्ते देवदेवो जनाईनः। लक्ष्मीसहायः सततं शेषपर्यङ्कमाश्रितः॥ (१।६।३०)

पद्मपुराणके उत्तरखण्डके २२८वें अध्यायमें भगवान् विष्णुके सिंहासनका सुन्दर वर्णन मिलता है । वैकुण्ट-धामके अन्तर्गत अयोध्यापुरीमें भगवान्के अन्तःपुरमें क्षित दिव्य मण्डप है । यह रजनिर्मित है । मण्डपके मध्यभागमें रमणीय सिंहासन है; यह सर्ववेदस्वरूप है, ग्रुभ है । वेदमय धर्मादि देवता सिंहासनको घेरे रहते हैं । धर्म-ज्ञान-ऐश्वर्य-वेराग्य, ऋक्-यज्ञ:-साम-ज्ञाक्ति, आधार-ज्ञाक्ति, चिच्छक्ति, सद्यशिवा-ज्ञाक्ति तथा धर्मादिकी ज्ञाक्ति-—सव उपिशत रहते हैं । सिंहासनके मध्यभागमें अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा

रहते हैं। कूर्म, नागराज—अनन्त, गरुड, छन्द, सम्पूर्ण वेदमन्त्र उसमें पीठरूप धारण कर स्थित रहते हैं। यह दिव्य योगपीठ है। इसके मध्यमें अष्टदल कमल है, जो अरुणोदयकालीन सूर्यके समान है। इसके बीचमें 'सावित्री' नामक कर्णिका है, जिसपर देवताओं के स्वामी परमपुरुष विष्णु लक्ष्मीके साथ विराजमान रहते हैं—

ईश्वर्या सह देवेशस्तत्रासीनः परः पुमान् ।

हन्दीवरदलश्यामः कोटिसूर्यप्रकाशवान् ॥

(पद्मपुराण, उत्तर ० २२८ | २७ )

भगवान विष्ण अनन्त हैं । उनके वाहन आदि असंख्य

भगवान् विष्णु अनन्त हैं । उनके वाहन आदि असंख्य हैं । समस्त जीवशक्ति—चेतन-समूह ही उनका वाहन है । —रामलाल

# नित्यविभूति और छीछाविभूति

## नित्यविभूति

श्रीभगवान्के परिकर, परिच्छद और परिवारका उल्लेख शास्त्रोंमें मिलता है। परिकर से तात्पर्य है, उस दिन्य आसन अथवा सिंहासनका, जिसपर श्रीभगवान् विराजमान हैं। उपनिषद्में इसे अभितौजा नामक पर्यङ्ग कहा गया है। परिकर का अर्थ पर्यङ्ग अथच परिवार है—

'परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः ।' (अमरकोश ३ । १६५ ) श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि परतत्त्व भगवान् नारायण अपने जगद्दन्य सिंहासनपर विराजते हैं—

'अध्यहेंणीयासनमास्थितं परम्' (२।९।१६) अनन्त शेपजी भी भगवान्की विश्राम-शय्या हैं— 'मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम्।' (श्रीमद्भागवत ३।८।२३)

अतः शेष भी उनके पिरिकरः हैं।

ये शेपशायी भगवान् धीरसागरमें निवास करते हैं— 'सुमृ: स्वयम्भू: प्रथमोऽन्तर्महत्यर्णवे।(शु॰ यजुर्वेद २३।६३)

इन्हीं मधुरम्तिं देवाधिदेवके नामिहृदसे विश्वविलासका आग्र कमल विकसित हुआ था—

'अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः॥' ( ऋग्वेद १० । ८२ । ६ तथा शु० यजुर्वेद १७ । ३० )

श्रुतिके इस मन्त्रको स्मृति इस प्रकार कहती है—
तद् यस्य नाभ्यां सम्भूतं यस्मिन् विश्वं प्रतिष्टितम्।
पुष्करं पुष्करक्षस्य तस्मे पद्मात्मने नमः॥
( महाभारतः द्मान्तिपर्व ४७ । ५९ )

भीतमार यह विश्व टिका हुआ है, वह ब्रह्माण्ड-कमल जिन पुण्डरीकाल भगवान्त्री नाभिते प्रकट हुआ है, उन कमलस्त्रभारी परनेश्वरको प्रणाम है। इसी कमलपर परव्रहा नारायणने सर्वप्रथम ब्रह्माजीको उत्पन्न किया था—

(अ) ब्रह्म ह ब्रह्माणं पुष्करे ससर्ज । (गोपथब्राह्मण, पूर्वभाग, प्रथम प्रपाठक, मन्त्र १६)

( आ ) यन्नाभिजाताद्रिवन्दकोशाद् ब्रह्माऽऽविरासीद् यत एप लोकः॥ ( श्रीमद्भागवत १० । ४० । १ )

'जिनके नाभिसे उत्पन्न हुए कमल-कोशसे ब्रह्माजी प्रकट हुए, जिनसे इस जगत्की उत्पत्ति हुई।

वसनालंकारको 'परिच्छद' कहते हैं । श्रीभगवान्को पीताम्बर प्रिय है । किरीट, कुण्डल, केयूर, कङ्कण, कौस्तुभ, काञ्ची, हार, वनमाला, वैजयन्ती, न्पुर आदि अलंकार भी उनके 'परिच्छद' हैं।

किरीट, कुण्डल, हार और कोस्तुभका निर्देश इस प्रकार है—

विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनाईगण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम्।
दोर्द्णडखण्डविवरे हरता पराध्यंहारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन॥

(श्रीमद्भागवत ३ । १५ । ४१ )

भगवान् विष्णुके अमील कपील विजलीकी प्रभाको भी लजानेवाले मकराकृत कुण्डलोंकी शोभा बढ़ा रहे थे । उभरी हुई सुचड़ नासिका थी, बड़ा ही मुन्दर मुख था, सिरपर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओंके बीच महामृत्यवान् मनोहर हारकी और गलेमें कीस्नुसमणिकी अपूर्व शोभा थी।

काञ्ची, कङ्गा, पीतान्यर और वनमालका निर्देश—

पीतांशुके पृथुनितिम्बिन विस्फुरन्त्या
काञ्च्यालिभिर्विह्तया वनमालया च।
वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे
विन्यस्तहस्तिमितरेण धुनानमञ्जम्॥
(श्रीमद्भागवत ३। १५। ४०)

भगवान्केपीताम्बरमण्डित विशाल नितम्बोपर झिलमिलाती हुई करधनी और गलेमें भ्रमरोंसे मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयोंमें सुन्दर कंगन पहने, अपना एक हाथ गरुडजीके कंधेपर रख दूसरेसे कमलका पुण्य घुमा रहे थे।

सब ऋतुओं के कुसुमोंसे सुसिष्जित, मध्यमें स्थूल कदम्य-पुष्पसे विलसित, चरणपर्यन्त लटकनेवाली मालाको 'वनमाला' कहते हैं—

आपादलिम्बनी माला सर्वतुंकुसुमोज्ज्वला।

मध्ये स्थूलकदम्बाढ्या वनमालेति कीर्तिता॥

नूपुर और अङ्गुलीयकका निर्देश—

'विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनेन् पुरकङ्कणादिभिः।'

(श्रीमद्भागवत २।२ ।११)

केयूरका निर्देश—

'स्फुरिक्सीटकेयू रहारकौस्तुभभूषण।'

('जितं ते' स्तोत्र ४ ।९)

मुक्ता, माणिक्य, मरकत, हीरक और इन्द्रनीलमणि— इन पाँचों रतोंसे बनी हुई आजानुलिम्बनी माला 'वैजयन्ती' कहलाती है।

किरीटादिकी पुरुषाकृतिमत्ताका निर्देश 'सान्वतसंहिता' आदि पञ्चरात्र ग्रन्थोंमें किया गया है । वे श्रीविग्रहपर अलंकाररूपमें एवं श्रीविग्रहसे पृथक् होकर परिवाररूपमें रहते हैं।

'परिवार'का अर्थ है—आस-पास रहनेवाले । किरीटादिके अतिरिक्त पाञ्चजन्य, सुदर्शन, कौमोदकी, कमल, शार्ङ्ग, नन्दक आदि श्रीभगवान्के 'परिवार' हैं । शङ्खादिका निर्देश श्रुति इस प्रकार कर रही है—

यत्र तद् त्रिप्णुर्महीयते नराणामधिपतिम्। यत्र शङ्खचक्रगदाधरस्मरणं मुक्तिश्च तत्र माममृतं कृधि । (ऋक्परिशिष्ट ७ । ५ । २८ । ६ ) ये सभी आयुध मूर्तिमान् होकर भगवान्की परिचर्गों निरत रहते हैं—

चकादिभिर्मू तिधरेनिजायुधैः ।
'''' निपेन्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्॥
( श्रीमद्भागवत १०। ८९। ५७)

ये दिन्य आयुध ज्ञानमय हैं, सिचदानन्दरूप हैं, जैसा कि निम्नाङ्कित यचनोंसे सूचित है—

(अ) कृताञ्जिलि ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले॥ (श्रीमद्भागवत ४।९।४)

( आ ) खङ्गाय विद्यामयविप्रहाय ते सुमङ्गलं मङ्गलमस्तु ते विभो। ( विष्णुचित्तकृत सुमङ्गलसोत्र )

गरुडजी श्रीभगवान्के प्रिय वाहन हैं—
'विष्णोः क्रमोऽसि।' ( शु० यजुर्वेद १२ १५)
और श्रुति इनका निर्देश इस प्रकार कर रही है—
सुपर्णोऽसि गरुतमांस्त्रिष्टुत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्वयन्तरे
पक्षौ । स्तोम आतमा छन्दा स्यङ्गानि यजू स्वि नाम।
साम ते तन्वीमदेन्यं यज्ञायिज्ञयं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः।
( शु० यजुर्वेद १२ । ४ )

''हे अग्नि! आप गरुडरूप हैं। आपके सुन्दर पंख हैं, आप अपने गणके साथ रहते हैं। 'त्रिवृत्' नामका स्तोम (स्तोत्र) आपका मस्तक है, 'गायत्री' नामका साम आपका नेत्र है, 'बृहत्' और 'रथन्तर' नामके साम भेद आपके दोनों पंख हैं, पचीसवाँ स्तोम आपका अन्तःकरण है, गायत्री आदि २१ छन्द आपके अवयव हैं, यजुर्वेदके मन्त्र आपके नाम हैं, 'वामदेव्य' नामका साम आपका शरीर है, 'यज्ञायिज्ञय' नामका साम आपकी पूँछ है, वेदियों में स्थापित अग्नियाँ आपके पंजे हैं। अतः आप स्वर्गमें चले जायें।'

इन वचनोंमें गरुडजीके गात्रको वेदमयता प्रतिपादित है। तैत्तिरीय आरण्यकमें इनकी आराधनाके लिये इनकी गायत्री इस प्रकार दी गयी है—

'तत्पुरुषाय विद्यादे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नी गरुडः प्रचोदयात्॥'

(१01१)

विनताके यहाँ इनका अवतार हुआ था, अतएव ये 'वैनतेय' कहलाते हैं । इनको सोमरस समर्पित करते हुए कहा जाता है—

'वेनतेय सोमं पित्र।' (ऋग्वेदीय श्रीस्क्त २२) इनका दूसरा नाम 'तार्क्ष्य' भी है। इस नामसे इनकी स्तुतिका श्रुतिमें इस प्रकार निर्देश है—

भनसा च तार्स्यम्। प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेप्वभयं नो अस्तु॥ (ऋकपरिशिष्ट ४ । ३ । ७ । २ )

गजेन्द्रके उद्घारके लिये श्रीभगवान् गरुडजीपर ही बैठकर गये थे—

छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान-इचक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। (श्रीमद्गागवत ८ । ३ । ३१ )

श्रीभगवान्का दूसरा वाहन १२थं है, जिसके अश्वप्रवर है—शैंब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और वलाहक—

'तत्राइवाः शैन्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहकाः।'

( श्रीमद्भागवत १०।८९।४९ )

--और सारिध हैं दारुक।

इनके भी भगविदच्छासे अवतार होते हैं । श्रीकृष्ण-बलरामके लिये दो स्थ दिव्यधामसे मधुरामें आये थे —

एवं ध्यायित गोविन्द आकाशात् सूर्यवर्चसौ । रथावुपस्थितौ सद्यः सस्तौ सपरिच्छदौ ॥ (श्रीमङ्गागवत १० । ५० । ११ )

इन्होंमें एक दिव्य रथपर विराजमान होकर श्रीकृष्ण-भगवान् अर्जनको साथ लेकर श्रीभूमापुरुपके लोकमें गये थे—

इति सम्भाष्य भगवानर्जुनेन सहेश्वरः। दिन्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्॥ (शीमद्रागवत १०१८९। ४७)

पुनः यह रथ द्वारकासे दिव्यधामको ही चला गया था---

ह्ति मुचित स्ते वे रघो गरुडलान्छनः। स्तमुत्यपात राजेन्द्र साइयध्वज उदीक्षतः॥ समन्यगष्टम् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च। (शीम्ह्रागवत ११।३०।४४-४५) परीक्षित् ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान्का गरुडध्वज रथ पताका और घोड़ोंके साथ आकाशमें उड़ गया । उसके पीछे-पीछे भगवान्के दिव्य आयुध भी चले गये।

परिवारमें पार्षदः भी हैं। इनकी संख्या सोलह है। जैसा कि श्रीमद्भागवतके—

प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शङ्खचक्रगदाधरः॥ आत्मतुल्यैः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ। पर्युपासितमुन्निद्रशरदम्बुरुहेक्षणम् ॥

(६। ९।२८-२९)

'तव स्वयं शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी भगवान् उनके सामने पश्चिमकी ओर (अन्तर्देशमें) प्रकट हुए। भगवान्के नेत्र शरत्कालीन कमलके समान खिले हुए थे। उनके साथ सोलह पार्षद उनकी सेवामें लगे हुए थे। वे देखनेमें सब प्रकारसे भगवान्के समान ही थे। केवल उनके वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न और गलेमें कौस्तुभमणि नहीं थी।

—इस वचनसे विदित होता है । इन पार्षदोंका आकार भगवत्तुल्य है । अन्तर केवल श्रीवत्स और कौरतुभका है । ये दोनों चिह्न श्रीभगवान्के ही होते हैं, पार्षदोंके नहीं। इनके नाम ये हैं —

विष्वक्सेन, जय, विजय, बल, प्रवल, नन्द, सुनन्द, भद्र, सुभद्र, चण्ड, प्रचण्ड, कुमुद्र, कुमुद्राक्ष, शील, सुशील और सुपेण।

ये सय नित्यमुक्त हैं । इनका पारिभापिक नाम 'सूरि' है । श्रुतिमें इनका निर्देश इस प्रकार है—

तद् विष्णोः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम् ॥ (अवर्ववेद ७। २६। ७)

इनके अतिरिक्त सभी मुक्तात्माएँ जगत्के माता-पिता श्रील्क्ष्मीनारायण भगवान्के परिवार हैं।

## नित्यविभृतिके नामान्तर

नित्यविभृतिः परमञ्चोमः त्रिपादिभृतिः महाविभृतिः, सनातन आकाशः दिव्य स्थानः परम-स्थानः पर-स्थानः परागतिः अनामय पदः शाश्वतः पदः ह्रहास्रोकः ह्रह्मपुरः वैक्रण्ड—ये सव परमपदके पर्योग हैं।

#### अनाद्यन्त

परमपद अनादि हैं। क्योंकि यह कभी यनता नहीं।

नित्य होनेके कारण उसके उदय और अस्त नहीं होते। वह नित्योदित है। छान्दोग्य उपनिषद्ने स्पष्ट ही उसे अकृत ( अ=नहीं+कृत=रचित ) बताया है—

'घूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्म लोकमभिसम्भवामि ।' (८।१३।१)

'शरीरको त्यागकर कृतकृत्य हो अकृत (नित्य) ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ।

#### अप्राकृत

परमपद त्रिगुणात्मिका जड प्रकृतिका बना हुआ नहीं है। वह तो चेतन है, स्वयम्प्रकाश है। वह शुद्धसत्ता वा शुद्धसत्त्व है। वह सत्त्व रजोगुण और तमोगुणका सहवर्ती सत्त्वगुण नहीं है, प्रत्युत इससे विलक्षण है। प्राकृत सत्त्व जड सत्ता है और अप्राकृत सत्त्व अजड सत्ता है। जड पदार्थ परतः प्रकाश होता है और अजड स्वयम्प्रकाश। परमपद अथवा नित्यविभृति स्वयम्प्रकाश सत्ता है—

'स्वसत्ताभासकं सत्त्वं गुणसत्त्वाद् विलक्षणम्।' अतएव उसकी ज्ञानादि षड्जुणविलासमयता स्वयंसिद्ध है। 'ब्रह्मतन्त्र'में इस रहस्यको इन शब्दोंमें प्रकट किया गया है—

लोकं वैकुण्ठनामानं दिन्यं षाङ्गुण्यसंयुतम् । अवैष्णवानामप्राप्यं गुणत्रयविवर्जितम् ॥

ऋग्वेदके 'क्षयन्तमस्य रजसः पराके' (७।१००।५)

—में 'रजस्' शब्दका अर्थ त्रिगुणमयी प्रकृति है; क्योंिक सत्त्व और तमस्के बिना केवल रजोगुण नहीं रह सकता। तीन गुणोंवाली इस प्रकृतिके मण्डलसे परे दिव्यधाम है और वहीं श्रीमगवान् निवास करते हैं।

श्रीमगवान्की वासभूमि होनेके कारण दिव्यधामका यद्यपि व्यतिरेक-विभक्तिसे शास्त्रमें निर्देश है, यथा—

'तद् विष्णोः परमं पदम्।' ( ऋक्०१। २२। २०)

—तथापि वह भगवान्के ही स्वरूपमें अन्तर्निहित है। नित्यविभूति भगवान्की अपनी ही महिमा है, जैसा कि छान्दोग्यका वचन है—

'स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि।' इसी प्रकार 'ब्रह्मतन्त्र'में कहा गया है— 'स्वे महिम्नि स्थितं देवं निर्विकारं निरञ्जनम्।' श्रीमद्भागवतमं भगवछोकको व्रह्म ही वताया है— इति संचिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः। दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्म ज्योतिस्तनातनम्। यद्वि पश्यन्ति सुनयो गुणापाये समाहिताः॥

(१०।२८।१४-१५)

'परमद्याल भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपोंको मायान्धकारसे अतीत अपना परमधाम दिखलाया। भगवान्ने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योतिः स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं।

# श्रुति और स्मृतिका साक्ष्य

नित्यविभूतिकी सत्तामें श्रुति और स्मृतिके वचन प्रमाण हैं । नीचे कुछ वचन दिग्दर्शनार्थ दिये जाते हैं—

परमपद्-

(अ) तद्धिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। (शु० यजुर्वेद ६।५)

अर्थात् भक्तजन श्रीविष्णुभगवान्के उस परमपदका सदा दर्शन करते हैं।

(आ) विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ (ऋग्वेद १।१५४।५)

अर्थात् श्रीविष्णुभगवान्के परमपदमें माधुरीका निर्झर है। ( इ ) परमं पदमवभाति भूरि ॥ ( ऋग्वेद १ । १५४ । ६ )

अर्थात् वह परमपद अत्यन्त प्रकाशमान है।

(ई) कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमम्। योगिनां परमां सिद्धं परमं ते पदं विदुः॥ (ब्रह्मतन्त्र)

अर्थात् परमपद समस्त कार्योंके भी पूर्व विद्यमान कारण है, सब वाणियोंका सर्वोत्तम वाच्य है और योगियोंकी परमा सिद्धि है।

( उ ) स तु तत्पद्मामोति तद्विष्णोः परमं पदम्॥ ( कठोपनिपद् १ । ३ । ९ )

अर्थात् विज्ञान-सारिथ साधक श्रीविष्णुके उस परमपद-को प्राप्त करता है।

#### परमञ्चोम-

(अ) स्थिताय परमे ब्योग्नि भूयो भूयो नमो नमः। ( ब्रह्मतन्त्र )

अर्थात् मैं परमन्योममें विराजमान श्रीभगवान्को बार-वार प्रणाम करता हूँ ।

(आ) यो वेद निहितं गुहायां परमे ज्योमन्। सोऽइनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता॥ (तैत्तिरीय व्यनिषद् २।१।१)

अर्थात् जो परमन्योमनिवासी परमात्माको जान लेता है, वह उनके साथ उन्हींके-से कल्याणगुणींका उपभोग करता है ।

### त्रिपाद्—

'त्रिपादस्यामृतं दिति ।' (सामवेदः मन्त्र ६१९) अर्थात् श्रीभगवान्की एकपाद्विभृति यहाँ है और त्रिपाद्-विभृति उत्त प्रकाशमान लोकमें है ।

### महाविभूति—

'महाविभूतिसंस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम ॥' ( ब्रह्मतन्त्र )

अर्थात् हे पुरुपोत्तम ! महाविभूतिमें निवास करनेवाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ ।

#### सनातन आकाश--

'तज्ञाकाशं सनातन्म्।' (वा॰ रामायण) अर्थात् वह पद सनातन आकाश है।

### दिव्य स्थान--

'दिन्यं खानमजरं चाप्रमेयं दुविज्ञेयं चारामेर्गम्यमाद्यम्।' ( महाभारत )

अर्थात् वह दिन्य स्थान आद्यः अजर और अप्रमेय है। अन्य उपायोंसे दुर्विशेय है, किंतु आगम अर्थात् पञ्चरात्र-संहिताओंद्वारा शेय है।

#### परम स्थान-

एकान्तिनः सदा व्रह्मस्यायिनी योगिनश्च ये। तेषां तु परमं स्थानं यत्तत् पश्चन्ति सुरयः॥ (विष्णुपुराण १ । ६ । ३९)

अर्थात् इसिन्तकः नोगाभ्यासी और एकान्तभावसे भगवत्यासक उसी परमस्तानको प्राप्त होते हैं। जिसका दर्शन नित्पसूच सूरि निरम्तर करते रहते हैं।

षि० सं० ३०—

(अ) ब्रह्मणः सदनादूर्ध्वं परं स्थानं प्रचक्षते।
देवापि यन्न पश्यन्ति सर्वतेजोसयं ग्रुभस्॥
अत्यक्तीनलदीसं तत् स्थानं विष्णोर्महात्मनः।
स्थानमेतन्महाभाग ध्रुवमक्षयमव्ययस्॥
(महाभारतः वनपर्व)

अर्थात् ब्रह्माजीके सत्यलोकसे भी ऊपर परमस्थान है, जिसका दर्शन करनेमें देवगण भी असमर्थ हैं। वह पवित्र, सूर्य और अधिसे भी अधिक प्रकाशमान, निश्चल, अक्षय और अव्यय स्थान परमात्मा श्रीविष्णुका धाम है।

( आ ) 'योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥' ( गीता ८ । २८ )

अर्थात् योगी पुरुष आद्य परमस्थानको प्राप्त करते हैं। परमा गति—

'स याति परमां गतिम् ॥' (गीता ८ । १३ )

#### परा गति-

'ततो याति परां गितम् ॥' (गीता ६ । ४५) अर्थात् योगी अन्तमें परा गितको प्राप्त करता है । अनामय पद—

'पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥' (गीता २ । ५१ ) अर्थात् मुक्तात्माएँ अनामय पदको जाती हैं।

#### शाश्वत पद—

'मत्त्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम् ॥' (गीता १८ । ५६ )

अर्थात् भगवत्रुपासे भक्त जीव शाश्वतः अव्यय पद् पाता है।

### व्रह्मलोक—

'तेपामसौ विरजो ब्रह्मलोकः।'

( प्रश्नेषिनियद् १ । १६ )

अर्थात् तपस्तीः ब्रह्मचयंत्रतीः सत्यिनष्टः निश्चरः, निश्चरः, निष्प्रपञ्च जीव ब्रह्मछोकके अधिकारी है। इस ब्रह्मछोकके तस्वर-सरोवरादि-विक्षति पुरीः, सभा और वेश्मके वर्णनमें निम्नाद्भित वचन मननीय हैं—

( अ ) तद्यत्यः सोमसवनः। ( द्यादीम्प०८। ५।३)

( भा ) रुल्यो वृक्षः। ( कीशिक्ष )

(इ) ऐरम्मदीय९ सरः । ( छन्टोन्द० ८ । ५ । इ )

- ( ई ) तद्रपराजिता पूर्वेह्मणः।(छान्दोग्य०८।५।३)
- ( उ ) प्रजापतेः सभाम्। ( छान्दोग्य० ८ । १४ । १ )
- (क) वेश्म प्रपद्ये । (छोन्दोग्य०८।१४।१) ब्रह्मपुर—

'दिन्ये ब्रह्मपुरे होपः।' (मुण्डक० २।२।७) अर्थात् यह परमात्मा दिन्य ब्रह्मपुरमें हे। चैकुण्ट—

(अ) त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः।

ययुवैंकुण्ठिनलयं सर्वलेकनमस्कृतम्॥

यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवाज्याव्दगोचरः॥

(श्रीमद्भागवत ३।१५।१३,१५)

अर्थात् ब्रह्माजीके मानसपुत्र सनकादि एक दिन निखिलहैय-प्रत्यनीक श्रीभगवान् वैकुण्ठ (विष्णु) के सर्वलोक-नमस्कृत वैकुण्ठधामको गये, जहाँ श्रुतिप्रतिपाद्य आद्यपुरुष श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं।

( आ ) ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ। वैक्रुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥ ( श्रीमद्गागवत ९ । ४ । ६० )

अर्थात् ( महाराज अम्बरीयके रक्षणमें दत्तचित्त सुदर्शन-चक्रके त्राससे भयभीत दुर्वासाको जब कहीं आश्वासन न मिला ) तब दुर्वासा निराश होकर श्रीभगवान्के वैकुण्ठ-नामक परमपदमें पहुँचे, जहाँ विष्णुभगवान् लक्ष्मीजीके साथ निवास करते हैं।

(इ) ततो वैकुण्ठमगमद् भास्वरं तमसः परम्॥ यत्र नारायणः साक्षाल्यासिनां परमा गतिः। शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गतः॥ (श्रीमद्भागवत १०। ८८। २५-२६)

अर्थात् (अपने ही वरदानसे बढ़े हुए वृकासुरसे संत्रस्त होकर देवाधिदेव शिवजी आत्मरक्षाके विषयमें निराश होकर ) वैकुण्ठधाममें गये, जो बड़ा प्रकाशमान है, प्रकृति-से परे है, जहाँ शान्तचित्त, न्यस्तदण्ड संन्यासियोंकी परमगति श्रीमन्नारायण निवास करते हैं और जहाँसे कर्मवश पुनरावृत्ति नहीं हुआ करती।

## लीलाविभूतिके लिये श्रीविष्णुभगवान्के व्युह

परत्रह्म परमात्मा प्रकृतिसे परे हैं, मानव-मनोभूमिसे अतीत हैं । किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ये

प्रकृतिसे परे-ही-परे हैं, प्रकृतिमें नहीं । परमात्मा प्रकृतिसे परे भी हें और प्रकृतिमें भी हैं। त्रिपाद्-रूपसे वे प्रकृतिसे परे हैं और एकपाद्-रूपसे प्रकृतिमं हैं । इस प्रकार परमात्माकी दो त्रिभृतियाँ हैं । एक तो त्रिपाद्रिभृति और दूसरी एकपाद्धिभृति । त्रिपाद्धिभृतिको । नित्यविभृति कहते हैं और एकपादिभृतिको 'छीछाविभृति' । इस एकपादिभृतिभे श्रीभगवान् जगत्के उदय, विभव और लयकी लील किया करते हैं । आत्माराम, आप्तकाम परमात्माका प्रकृतिके साथ यह विहार चिरंतन है। अनादि-अनन्त है । इस विहार-स्थर्लाके देश-कालका ज्ञान मानव-मनीषामें नहीं समाता। अर्थात् मनुष्य यह नहीं जान सकता कि भगवान् जिस प्रकृति-नटीके साथ अपना महारास कर रहे हैं, उसका परिमाण केवल इतना है। क्योंकि प्रकृतिके असंख्य ब्रह्माण्ड-भाण्डोंको अहर्निश बनाने-विगाडनेके अनवरत कार्यको समग्ररूपमें जाननेकी शक्ति किसी व्यक्तिके मस्तिष्कर्मे नहीं है । इसी प्रकार कोई यह भी नहीं जान सकता प्रकृतिके साथ भगवान्का यह विहार कव प्रारम्भ हुआ और कवतक चलेगा । मनुष्य केवल यह कहकर शान्त हो जाता है कि यह विहार अनादिकालसे चल आ रहा है और अनन्त कालतक चलता रहेगा।

इस जगत्की तीन अवस्थाएँ हैं—सृष्टि, स्थिति और प्रलय । जड प्रकृतिमें परमात्माके ईक्षणसे—संकल्पसे—कभी तो विकासोन्मुख परिणाम हुआ करता है, जिसे 'सृष्टिं' कहते हैं और कभी विनाशोन्मुख, जिसे 'प्रलय' कहते हैं । सृष्टि और प्रलयके मध्यकी दशाका नाम 'स्थिति' है। जब परमात्मा जगत्की रचना करते हैं, तब वे 'प्रसुप्र', जब पालन करते हैं, तब 'अनिरुद्ध' और जब संहार करते हैं, तब 'संकर्षण' कहलाते हैं । इन रूपोंका नाम 'व्यूह' है।

## संकर्षण

श्रीपरतत्त्व भगवान्के यद्यपि अनन्त कल्याणगुण हैं, तथापि उनमेंसे छः मुख्य हैं। उन्हीं छः गुणोंमेंसे जब वे ज्ञान और बलका प्रकाशन करते हैं, तब उनका नाम 'संकर्षण' होता है। संकर्षणमें अन्य चार गुणोंका अर्थात वीर्य, ऐश्वर्य, शक्ति और तेजका निगृहन होता है, अभाव नहीं। इनका वर्ण पद्मरागके समान है। ये नीलाम्बरधारी हैं। चार कर-कमलोंमें क्रमशः हल, मूसल, गदा

और अभयमुद्रा धारण करते हैं । ताल इनकी ध्वजाका लक्षण है । ये जीवके अधिष्ठाता वनते हुए ज्ञान-गुणसे शास्त्रका प्रवर्त्तन करते हैं और वल-नामक गुणसे जगत्का संहार।

### प्रद्युञ्ज

जब वे ही भगवान् वीर्य और ऐश्वर्यका प्रकाश करते हैं, तब उनका नाम 'प्रद्युम्न' होता है। इनमें ज्ञान, बल, शक्ति और तेजका केवल निग्हन होता है, अभाव नहीं। इनका वर्ण रविकिरणके समान है। ये रक्ताम्बरधारी हैं। चार कर-कमलोंमें धनुष, वाण, शङ्ख और अभयमुद्रा धारण करते हैं। मकर इनकी ध्वजाका चिह्न है। मनस्तच्वके अधिष्ठाता होते हुए ये वीर्य-नामक गुणसे धर्मका प्रवर्तन करते हैं और ऐश्वर्य-नामक गुणसे जगत्की सृष्टि।

## अनिरुद्ध

जब परब्रहा परमात्मा शक्ति और तेजका प्रकाशन करते हैं, तब उनका नाम 'अनिरुद्ध' होता है। इनमें ज्ञान, बल, वीर्थ और ऐश्वर्यका निगूहन होता है, अभाव नहीं। इनका वर्ण नील है। ये शुक्लाम्बरधारी हैं। चार कर-कमलोंमें खड़ा, खेट, शङ्ख और अभयमुद्रा धारण करते हैं। मृग इनकी ध्वजाका चिह्न है। अहंकारके अधिष्ठाता होते हुए ये तेज-नामक गुणसे आत्मतत्त्वका प्रवर्तन करते हैं और शक्ति-नामक गुणसे जात्का भरण-पोपण।

### व्यूहान्तर

इस प्रकार त्रिव्यूहका वर्णन हुआ । कभी-कभी पाहुण्यमृति परतत्त्व श्रीभगवान् भी व्यूहोंमें सम्मिल्ति होते हैं। उस समय वे व्यूह-वासुदेवः कहलाते हैं। ये शिशागीर और पीताम्यरनारी हैं एवं चार कर-कमलोंमें शक्षुः, चकः गदा और अभयमुद्रा धारण वस्ते हैं। गरुड इनकी धालाका चिद्ध है। इस प्रकार भगवान्के चार व्यूह ऐति है। इन व्यूहोंके और भी त्यान्तर हैं। केशक नामक आर माध्य—ये तीन वासुदेवके विलास हैं। केशक खाला श्रामक हैं और चार चक धारण करते हैं। नामक स्वामक हैं। नामक स्वामक हैं और चार शह धारण करते हैं। नामक स्वामक स्वा

गोविन्द, विष्णु और मधुसूदन—ये तीन संकर्पणके विलास हैं। गोविन्द चन्द्रगौर हैं और चार शर्ज़-धनुष धारण करते हैं। विष्णु पद्म-किज्ञल्कवर्ण हैं और चार हल धारण करते हैं। मधुसूदन अञ्जवर्ण हैं और चार मूसल धारण करते हैं।

त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर—ये तीन प्रद्युम्नके विलास हैं। त्रिविक्रम अग्निवर्ण हैं और चार शङ्क धारण करते हैं। वामन वालसूर्याभ हैं और चार वज्र धारण करते हैं। श्रीधर पुण्डरीकवर्ण हैं और चार पड़िश धारण करते हैं।

हृषीकेश, पद्मनाम और दामोदर—ये तीन अनिरुद्धके विलास हैं। हृषीकेश तिडदाम हैं और चार मुद्गर धारण करते हैं। पद्मनाम सूर्याम हैं और शङ्ख, चक्र, गदा, धनुष और खड़ धारण करते हैं। दामोदर इन्द्रगोपवर्ण हैं और चार पाश धारण करते हैं।

उपर्युक्त विवेचनका सारांश यह है कि एकपादिभूति-में लीलानिमित्त धारण किये हुए परमात्माके अनेक रूप 'व्यूह' कहलाते हैं।

# लीलाविभृतिका खरूप

लीलाविभृति क्या है ? नील्गागनमें चतुर्दिक् परिस्तत तारावलीका नियमपूर्वक निरन्तर उदय, विभव और विलय भगवान्की 'लीलाविभृति' है । इन ताराओंमें अनन्त सूर्य हैं, जिन की परिक्रमा उनके ग्रहोपग्रह किया करते हैं। यह पृथ्वी भी अपने सूर्यकी परिक्रमामें नित्य निरत है। अपने ऊपर उत्तुङ्ग तरंगोंवाले समुझेंको और गगनचुम्बी शिखरों-वाले पर्वतोंको लेकर वड़े वेगसे सूर्वके चारों ओर घूमती हुई भी यह पृथ्वी अचला-सी प्रतीत हो रही है । ऐसी-ऐसी न जाने कितनी पृथिवियाँ इस नीलगगनमें विराजमान हैं। न जाने कितने ब्रह्माण्ड यहाँ वनते-विगड़ते रहते हैं। मानवद्वारा वे अतंख्येय हैं। एक-एक ब्रह्माण्डमें फिर अनेकानेक लोक। कितनी रहस्यमयी है यह भगवर्छाला। परमात्माकी अध्यक्षतामें त्रिराणमयी प्रकृति विकस्ति होने लगती है। तब क्रमदाः इस अव्यक्तसे महत्तव उत्तव होता है: इसमें सान्त्रिक: राजन और तामस तीन प्रकारका अहंका होता है। साचिक अहंकारका दृशन नाम 'बैकारिक' है: इसने न्याद इन्टियँ होती हैं । गदशहंदान्त दुसरा नाम है—तैंडन, यह सास्त्रिकाईकारका मी सहयोगी

होता है और तामसाहंकारका भी । तामसाहंकारका दूसरा नाम है—भूतादि; इसीसे तन्मात्राएँ और पञ्चमहाभूत इस क्रमसे उत्पन्न होते हैं—

तामसाहं कारसे शन्दतनमात्रा, शन्दतनमात्रासे आकाश, आकाशसे स्पर्शतनमात्रा, स्पर्शतनमात्रासे वायु, वायुसे रूपतनमात्रा, रूपतनमात्रासे तेज (अग्नि), तेजसे रसतनमात्रा, रस-तन्मात्रासे अप् (जल), अप्से गन्धतनमात्रा और गन्धननमात्रासे पृथ्वी।

पञ्चीकृत महाभूतोंसे गिरि-नदी-निर्झरादि-शोभाशालिनी धराका निर्माण हुआ है और चौरासी लाख प्रकारके शरीर भी पाञ्चभौतिक हैं। जिनमें सुख-दु:ख-मोहकी अवस्थाएँ अदलती-बदलती रहा करती हैं।

वसन्त-वायुका विलास, कुसुमवती लताओं समालिङ्कित तरु-राजियाँ, खगकुलके कलरवसे सुरम्य उद्यान, देवमातृक श्रास्प्रश्यामल क्षेत्र, सुस्वादुतोया सरिताएँ, उनके सैकत-तटपर स्नान-ध्यान, कलापूर्ण मन्दिरोंमें देवाराधन, शान्तिमय साम्राज्य, विशाल नगरियाँ, वैभवपूर्ण प्रासाद, आमोदमय हर्म्य, चित्ताकर्षक विनोद-सामग्रियाँ, विलासके मनोरम उपादान, आशामय जीवन, स्वस्थ शरीर, वसनाभरणविभूषित वामलोचनाओंका प्रणयपूर्ण परिणय, सुखी और सच्चरित्र संतितका स्नेह—यह सब इस प्रकृतिमें सत्त्वगुणके प्राचुर्यका विलास है।

प्रीष्मका प्रखर समीरण, वर्षोकी झंझा, हेमन्तका शीत, कण्टकाकान्त वृक्ष, रयेनोल्कादिकी घोर ध्वनि, सिंह-व्याघादिके गर्जन, देवमातृक क्षेत्रोंमें श्रमबहुल शस्योत्पत्ति, क्षारोष्णजलमय कृप, नदी-पुलिनोंपर पानगोष्ठियाँ, क्रान्तिमय साम्राज्य, अव्यवस्थित नगरियाँ, व्यापारपूर्ण हट्ट, विद्रोहमय प्रासाद, कामुकतामय हम्यं, ईष्यीपरिग्रहीत सामप्रियाँ, क्रोध-मय और लोभमय उपादान, मात्सर्यमय जीवन, अस्वस्थ शरीर, वार-विताओंका राग-रङ्ग, चरित्रहीन संतितका विस्तार—ये सब प्रकृतिमें रजोगुणके प्राचुर्यके परिचायक हैं।

शिशिरका तुषार, निष्पुष्प खताएँ, फलविहीन वृक्ष, उजड़े हुए उद्यान, अतिवृष्टि और अनावृष्टिसे व्याकुल खेतियाँ, सूखी हुई निदयाँ, राजहीन प्रदेश, वैभवशून्य प्रासाद, दस्यु-समाकान्त भवन, मोहमय उपादान, मदपूर्ण , रोग-जर्जर शरीर, स्त्रियोंपर अत्याचार, संतितिका अवैध निम्होंद्वारा अभाव—ये सव प्रकृतिमें तमोगुणके आधिक्यके सूचक हैं।

इस प्रकार तीनों गुणोंके वैषम्यसे इस विभृतिमें नाना प्रकारके परिवर्तन हुआ करते हैं । काल भी इस वैपग्यसे अद्भुता नहीं रहता। वाल्य यदि सत्त्वमय है तो यौवन रजोमय और वार्धक्य तमोमय है। प्रातःकाल यदि सत्त्वमय है तो मध्याह रजीमय और सायंकाल तमीमय है । धर्म-वेला यदि सत्त्वमयी है तो अर्थवेला रजोमयी और कामवेला तमोमयी है। ज्ञानमय जागरितावस्था यदि सत्त्वमयी है तो ज्ञानसंस्कारमय स्वप्नावस्था रजोमयी है और ज्ञान-शून्य सुषुप्तावस्था तमोमयी है। सत्ययुग यदि सत्त्वमय है तो चेतायुग सत्त्व-रजोमय है, द्वापर रजस्तमोमय और कलियुग तमोमय है । श्रीभगवान्की इस लीला-विभ्तिमें केवल एक गुण कभी नहीं रहता। किसी गुणका नामतः निर्देश होता है तो अन्य दोनों गुणोंका भी तारतम्यसे उसमें अस्तित्व अवस्य रहता है। यह नियम भूमण्डलके लिये ही लागू हो, ऐसा नहीं है, अपित ब्रह्माण्डभरके लिये है। श्रीभगवान्के श्रीमुखका वचन है —

न तदस्ति पृथिन्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सन्तं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् न्निभिर्गुणैः॥ (गीता १८।४०)

अर्थात् पृथ्वीमें और स्वर्गके देवताओं में भी तो कोई ऐसा द्रव्य (अथवा प्रकृतिसंदिलष्ट जीव) नहीं है, जो प्रकृतिके इन तीनों गुणोंसे अर्थात् सत्त्व, रजस् और तमस्से विरहित हो।

त्रिगुणका ऐसा विलास ही भगवान्की लीलविभ्ति है और इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके भेदसे भगवान्के तीन व्यूह कमशः 'प्रसुम्न', 'अनिरुद्ध' और 'संकर्षण' कहलाते हैं।

लीलाविभूतिमें केवल प्रकृतिके ही साथ श्रीभगवान्का विलास नहीं होता, जीव भी उसमें सम्मिलित हैं। परमात्माके लीला-संकल्पसे सर्गके प्रारम्भमें चेतन और अचेतन पुनः कार्यशील हो जाते हैं। जडमें परिणाम होने लगता है और चेतनमें शानका संकोच-विकास । सास्विक अन्तःकरणमें शानका विकास होता है और तामस अन्तःकरणमें उसका संकोच। शानके इस संकोच-विकासके अगणित स्तर हैं। वृहस्पति शान-विकासकी एक उत्कृष्ट भूमिकापर हैं और

वनस्पति ज्ञानसंकोचकी एक निकृष्ट भूमिकापर । इन भूमिकाओंकी लहरियोंमं जीव न जाने कबसे निमज्जनोन्मज्जन कर रहा है, पुनर्जन्म, सुख-दुःख, स्वर्ग-नरककी अनन्त तरंगोंमें वह रहा है; और आत्म-साक्षात्कार अथवा भगवत्-साक्षात्कार न होनेतक यह प्रवाह इसी प्रकार चलता रहेगा। श्रीभगवान्की लीलाविभृति अनादिकालसे चली आ रही है और सनातन होनेसे अनन्त कालतक चलती रहेगी।

# लीलाविभृतिमें अवतार

सत्तगुणसम्पन्न जीव साधनामें उन्नति करते-करते जब इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीभगवद्दर्शनके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता, तब श्रीभगवान् अपने दिन्यधामसे अवतीर्ण होकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। जीवोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही श्रीभगवान्के अवतारका हेतु है। बालक ध्रुवके समाराधनसे प्रसन्न होकर श्रीभगवान् उत्तपर अनुग्रह प्रदर्शित करनेके लिये मधुवनमें अवतीर्ण हुए थे। इस अनुग्रह-प्रदर्शनको गीतामें 'साधुपरित्राण' कहा गया है।

संतोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करते समय श्रीभगवान् कभी-कभी संतोंके विरोधी और विपक्षियोंका निग्रह भी करते हैं, जैसे कि गजेन्द्रके उद्धारके साथ ही प्राहका निग्रह भी किया। गीतामें इस निग्रहको दुष्कृतकारियोंका विनाश, कहा गया है।

लीलाविभृतिके गुणमय विलासमें जय धर्मका अपकर्ष तथा अधर्मका उत्कर्ष हो जाता है, तब भी श्रीभगवान् यहाँ सामझस्य स्थापित करनेके लिये आया करते हैं । इस प्रकारके अवतारके उदाहरण हैं श्रीराम, जिन्होंने अपने आदर्श सचरित्रोंके द्वारा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय और अन्ताराष्ट्रिय मर्यादाओंकी स्थापना करके मानवकी उत्तत जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा दी।

इस प्रकार अवतारके तीन हेतु हैं—पहल अनुग्रह अथवा साधुपरिज्ञाण, दूसरा निग्रह अथवा दुण्कृतकारियों का विनाश और तीसरा धर्मसंस्थापन । जिस प्रकार कोई सम्राट् अपने साग्राज्यमें सज्जनों को पुरस्कारद्वारा प्रोत्साहित करके और एकंनोंको विरस्कारदारा निरुत्साह करके प्रजानें अभ्युद्यवील साम उस्म स्थापित करता है, उसी प्रकार जीनगवान भी प्रशासन्य अवतीर्ण होकर प्रधायोग्य निग्रानुपद प्रदर्शित करते हुए अननो स्थिन धर्मकी स्थापना किया करते हैं। समक्ष धर्मों हा प्रयंकान श्रीनगवरप्राज्ञासमें ही

है। भगवत्साक्षात्कार तभी हो सकता है, जब भगवान्में निष्ठा हो। निष्ठा तभी होती है, जब अनुराग हो। अनुराग उसीमें होता है, जिसकी ओर आकर्षण होगा। अतएव जीवजातको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिये ही श्रीभगवान् अवताररूपमें ऐसी-ऐसी मनो-मोहिनी क्रीड़ाएँ करते हैं कि जिन्हें सुनकर श्रोताओंका मन उनमें वलात् आसक्त हो जाता है—

'भजते ताद्याः कीढा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् ॥' (श्रीमद्भागवत १० । ३३ । ३७ )

बालक, युवक और वृद्ध, पण्डित और मूर्ख, राजा और प्रजा, स्त्री और पुरुष, विषयी और विरागी—सभीका भगवलीला-श्रवणसे उधर आकर्षण होता है, जो परिणाममें प्रपञ्चातीत परमात्मातक पहुँचा देता है। ज्ञान-विज्ञानविनाद्यन 'कामग्को गीतामें आचार्य रामानुजके अनुसार बुद्धिसे भी वलवत्तर वताया है—

'यो बुद्धेः परतस्तु सः॥' (३।४२)

उसी महापाप, महावेरी, दुष्पूर कामको भक्तजन अनायास जीत सकें, इसिलये भगवान् अपने अवतार-चरित्रोंद्वारा 'मदन-दमन' लीलाएँ करते हैं। उदाहरणके लिये कोटि-कंदर्पद्र्पहा श्रीकृष्णकी योगमायाद्वारा प्रसाधित रासलीलाका दर्शन करके उस समय अनेक देवादि भी भगवित्रष्ठ होकर कृतकृत्य हो गये और अब भी उस परम उज्ज्वल लीलाका श्रद्धापूर्वक अध्ययन करनेवालोंके मदनरूपी हृदयरोगका स्वयमेव शमन हो जाता है—

> 'हृद्रोगमाइवपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥' (श्रीनद्रागवत १० । ३३ । ४० )

नित्यविभृतिषे छीलाविभृतिनं श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सपोंमें श्रीभगवान्का अवतार आगम-प्रत्योंमें भ्विभवः कहलाता है । श्रीमत्त्य, कूम, वराह, स्टिंह, वामन, राम ( जामदम्य ), राम ( दासरिथ ), कृष्ण, हुद श्रीर कृष्कि— ये दस अवतार प्रसिद्ध हैं ।

श्रीवराहः ननश्रदिः नारदः नरनागदनः व्यक्ति, दत्तावेगः यशः शहरनः २थः मन्त्यः कृर्यः पत्यन्तरिः नीतिनीः रुतिदः दाननः परग्रामः पद्व्यादः नानः दलगमः कृष्णः सुद्धः कृष्टिः—पे बाईन 'अस्तारः क्तृवादे हैं । हंगः श्रीर हयग्रीवकी संख्या मिलांगेसे चौवीस होते हैं । आगम-गन्थोंमें अन्यान्य अवतारोंके भी नाम उपलब्ध होते हैं ।

## अवतारके कतिपय भेद

विभवके दो भेद हैं—'खरूपावतार' और 'आवेशा-वतार'। जब श्रीभगवान स्वरूपमें अर्थात् स्वयं ही अवतीर्ण होते हैं, तब उनका वह रूप 'स्वरूपावतार' कहलाता है, जैसे दाशरिथ श्रीराम; किंतु जब किसी जीविवशेषमें परमात्मा-की शक्तिका आवेश होता है, तब उसे 'आवेशावतार' कहते हैं, जैसे जामदग्न्य राम । स्वरूपावतार ही गुख्य अवतार है, आवेशावतार गौण है।

जिस रूपमें परब्रह्म परमात्मा अपने समय ऐस्वर्य-माधुर्य-को लिये हुए ही अवतीर्ण होते हैं, उसे 'पूर्णावतार' कहते हैं; किंतु जिस रूपमें आवश्यकतानुसार वे अपने प्रभावका आंशिक प्राकट्य ही दिखलाते हैं, उसको 'अंशावतार' कहते हैं। अंशके तुरीय भागको 'कला' कहते हैं—

'अंशस्तुरीयो भागः स्यात् कला तु षोडशी मता।' (सात्वततन्त्र ३ । ९ )

अतएव अंशावतारका अवान्तर मेद होनेसे कलावतारको उसीके अन्तर्भूत समझना चाहिये।

## श्रीलक्ष्मीजीका अवतार

जिस प्रकार परतत्त्व भगवान् विष्णु समय-समयपर अवतार लिया करते हैं, उसी प्रकार भगवती श्रीलक्ष्मीजी भी अवतार लिया करती हैं। यों तो श्री और विष्णु एकतत्त्व हैं, तथापि भक्तानुमहके लिये वे दो रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। श्रीजीका अवतार शास्त्रसिद्ध है। पुराणका वचन है—

> एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवी जनार्दनः। अवतारं करं.रेवा तदा श्रीस्तस्प्तहायिनी॥ (विष्णुपुराण १।९।१४२)

उदाहरणके लिये श्रीमन्नारायण जन रघुकुलमें रामरूपसे अवतीर्ण हुए थे, तन लक्ष्मीजी जनकपुरीमें सीतारूपसे अवतीर्ण हुई थीं; एवं जन श्रीमन्नारायण यदुकुलमें पधारे थे, तन लक्ष्मीजी विदर्भमें रुक्मिणीरूपसे आयी थीं।

> राघवत्वेऽभवत् सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मिन । अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥ (विष्णुपुराण १।९। १४४)

## नित्य परिकरका अवतार

कभी-कभी श्रीभगवान्के अस्त्र-रास्त्र, वाहन, पर्यङ्क, धाम आदिका भी अवतार होता है । लक्ष्मणजी रोपजीके अवतार हैं। भरतजी सुदर्शनके अवतार हैं और शत्रुष्ठजी पञ्चजन्यके अवतार हैं, जैसा कि शास्त्रका वचन है—

शेषो वभूवेश्वरतल्पभूतो सोमित्रिरत्यद्भुतभोगधारी । वभूवतुश्चकृद्रशे च दिन्द्री केकेथिसृ नुर्लवणान्तकश्च ॥ (अध्यात्मरा०, उत्तर०९। ५७)

जरासंध सेनाद्वारा आक्रान्त मथुराकी रक्षाके उद्देश्ये श्रीकृष्णभगवान् अधर्मध्यंसका विचार कर ही रहे थे कि उनके दिव्य रथ आकाशसे अवतीर्ण हुए । वे सूर्यके समान प्रकाशमान थे, समस्त उपयोगी सामग्रीसे सम्पन्न थे । शस्त्रास्त्र भी वहाँ सुसजित थे । श्रीमद्भागवतका वचन है—

एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात् सूर्यवर्चसौ । रथावुपस्थितौ रुद्यः सस्तुतौ सपरिच्छदौ ॥ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदच्छया । (१० । ५० । ११-१२)

एक बार रैवत नामके पाँचवें मन्वन्तरमें श्रीमगवान् महर्षि शुभ्रके यहाँ अवतीर्ण हुए थे। उस समय दिव्यधामका भी अवतार हुआ था—

'वैकुण्ठः किल्पतो येन लोको लोकनमस्कृतः।' (श्रीमद्भागवत ८।५।५)

इस प्रसङ्गमें यह शङ्का करना अशास्त्रीय है कि भगवद्धाम पहले नहीं था, पाँचवें मन्वन्तरमें उसकी सर्वप्रथम रचना की गयी। अतरव श्रीभगवान्की अतिहत कल्पनासे नित्य प्रपञ्चातीत घामका प्रपञ्चमें अवतार ही उक्त भागवत-वचनका तात्पर्य है। नित्य श्रीमद्भगवद्धाम तो पाँचवें मनु ही नहीं, पहले मनुके भी खष्टा लोकपितामहके आद्यक्त्यसे भी पूर्व विराजमान था। ब्रह्माजीने तपश्चरणद्वारा उसीका दर्शन किया था। वही प्रसम्पद् है। वहीं श्रीभगवान् अपने नित्यभक्तींसे उपासित होते हुए विराजमान रहते हैं। उस धाममें रजोगुण और तमोगुण नहीं हैं और इन दोनोंसे युक्त सन्वगुणतक नहीं है। वहाँ त्रिगुणजननी माया ही नहीं है, तव अन्यान्य मायाप्रसूत कार्योंकी तो बात ही क्या है। ऐसे दिन्यधामके

लिये यह कहना कि 'वह सादि हैं' नितान्त भ्रम है। प्रपञ्चमें अवतीर्ण होकर वह धाम अनादित्वगुणसे वियुक्त नहीं हो सकता। नित्यधामके लिये श्रीमद्भागवतकी यह घोषणा है—
तस्में स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परं न यत्परम्॥
न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः।
(२।९।९-१०)

श्रीभगवान्के आयुधः वाहनः धाम—सभी दिव्य हैं। चेतन हैं। आनन्दमय हैं। नित्यविभूतिमें श्रीभगवान्के आयुध पुरुषविग्रहमें श्रीभगवत्सेवोपासनामें निरत रहते हैं। अवतार-वेलामें भी दुष्टदमनाद्यतिरिक्त अवसरोंपर वे पुरुषविग्रहमें भगवदाराधनामें लीन रहते हैं— शरा नानाविधाश्चापि धनुरायतमुत्तमम्। तथायुधाश्च ते सर्वे ययुः पुरुषविप्रहाः॥ (वा०रा०, उत्तर०१०९।७)

इस प्रकार सर्वसमर्थ श्रीभगवान् सर्वसुलम होनेके लिये कभी अकेले, कभी सपरिकर प्रपञ्चमें अवतीर्ण होते हैं और धर्मसंस्थापन करते हैं, असजनोंका निग्रह करते हैं और सजनोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं। उस अवतारकी रूप-माधुरी, गुण-माधुरी और लीला-माधुरीका श्रवण, स्मरण, कथा, कीर्त्तन और ध्यान परमङ्गलवसविता है।

-- इ० द० भा०

# शिव-विष्णुकी एकता

( लेखक-पूज्य स्वामी श्रीईश्वरानन्दजी महाराज )

वैसे तो हमारे वैदिक दर्शन-साहित्यका सिद्धान्त है कि अन्तिम आधार या अधिष्ठान-तत्त्व एक ही है और उसी एक-से अनेक होते हैं, फिर अन्तमें वही एक तत्त्व अविशिष्ट रहता है। इसी विषयका ऋग्वेदका एक मन्त्र है—'एकं सिद्धप्रा बहुधा वदन्त्यिश्च यमं मातिरिश्वानमाहुः। (१।१६४।४६)—एक ही वस्तु (ईश्वर) का विद्वान्गण यम-अग्नि-वायुरूपमें वर्णन करते हैं। वही एक परमेश्वर मायाशविहत होकर रजः-सत्त्व-तमोगुणरूप उपाधिसे विश्व-सृष्टि-स्थिति-प्रलयके लिये ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वररूपमें दीखने लगा, जैसे काँचके विभिन्न रंगोंसे एक ही प्रकाश लाल-पीले-हरे रूपमें भासता है। जब ब्रह्मा-विष्णु-शिव—तीनों एक ही देव हैं, तब शिव और विष्णुकी अभिन्नताका तो कहना ही क्या। वैयाकरण कहते हैं—

उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययभदाद्विभिन्नवद्गाति। कलयति किश्चनमूढो हिरहरभदं विना शास्त्रम्॥ (वैयाकरणसिद्धान्तकारिका)

"हरि—विष्णु, हर—शिव, एक ही हिं धातुसे वने हुए दो शब्द हैं। 'इं प्रत्ययसे हरि, 'अं प्रत्ययसे 'हरे शब्द देंगा। प्रहाति 'हा' एक है, प्रत्ययमेद होनेसे भी अर्थका भेद नहीं है। 'अर्थाण पापानि दुःखानि वा हरतीति हरिः अपना हरः—इस न्युत्पत्तिके अनुसार भजनेवाले भक्तीके अब पाप पा दुःखोंको हरण करनेसे हरि हुए, इसीलिये हर भी हुए। विष्णुता अर्थ—''वैवेष्ट ( क्याप्रोति ) सर्व विक्ष्यं क्ति किष्णु:—जो पटमे तन्तुकी तरह समस्त विश्वमें न्यात

है, वही विष्णु है। ११ श्रीवं का अर्थ है— "शेते सर्व जगत् यस्मिन् इति शिवः", अर्थात् जिसमें समस्त जगत् शयन कर रहा है, सो रहा है, उसको शिवं कहते हैं। ११ ताल्पर्य यह हुआ कि समस्त विश्वका आश्रयः अधिष्ठान— जैसे आभूपणका आश्रय सुवर्ण होता है—वही शिव है। जैसे आभूपणका आधार सुवर्ण आभूपणोंमें व्याप्त होता है, उसी प्रकार शिव इस विश्वमें व्याप्त हैं। अन्तमें दोनोंका अर्थ एक हुआ। श्रीधरस्वामी लिखते हैं—

माधवोमाधवावीशो सर्वसिद्धिविधायिनो । वन्दे परस्परात्मानो परस्परनितिप्रियो ॥ (भागवतभावदीपिका—प्रस्तावना )

'एक दूसरेको प्रणाम करनेवालेके प्रेमी, परस्पर एकात्म-रूप, सब प्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाले, लक्ष्मीपति और उमापतिको में नमस्कार करता हूँ।

शिवे च परमेशाने विष्णों च परमात्मिन । समबुद्धचा प्रवर्तन्ते ते वे भागवतोत्तमाः॥ 'जो परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णुमें समबुद्धिसे ब्यवहार करते हैं, वे ही सबसे उत्तम कोटिके वैष्णव हैं।'

भौभिनीयाश्वनेषा केश्त वे अन्यादमें एक प्रवाह आता है। जिस समय अर्जुन और सुबन्याका इन्द्रयुद्ध चट रहा थाः अन्तमें अर्जुन हाथमें एक याण नेतार भगवान् राज्यांक सामने सुधन्यांसे कहते हैं— अनेन वाणेन न पातयामि
शिरस्त्वदीयं सिक्रीटमद्य।
विभेदनाद्विष्णुगिरीशयोर्यत्

पापं समग्रं मम चास्तु वीर ॥६४॥

ंहे बीर ! इस वाणसे किरीटसहित तुम्हारा लिर अभी न गिरा दूँ तो विष्णु और शिवमें भेद-बुद्धि करनेसे जो पाप होता है, वह सब मुझे प्राप्त हो ।' इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार शिव-विष्णुमें अभेददृष्टि विहित है, उसी प्रकार भेद-दृष्टिका निपेध भी है। निपिद्ध कर्म होना अकर्तव्य है और पाप है। आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व इस प्रकारकी शपथ ग्रहण की जाती थी।

हमारी संस्कृति-परम्परा भी भेदसे अभेदकी दिशामें ही संकेत करती है—जैसे हरि-हर-क्षेत्र (वर्तमान सोनपुर)। गंगोत्रीपर हर-जटासे उतरकर हरद्वार-प्रयाग-काशी होती हुई और 'हर हर महादेव'की कलरवध्विन करती हुई एक ओरसे गङ्गाजी आयी हैं तो दूसरी ओरसे नेपालदेशके शालग्रामक्षेत्रसे शालग्रामशिलाको पखारती हुई और हरि-हरिके मधुर गीत गाती हुई कृष्णा-गण्डकी नारायणी रूपमें आयी हैं और यहाँ दोनोंका संगम हुआ है; हरि और हरके एक-रूप हो जानेसे 'हरि-हरक्षेत्र' नाम पड़ा।

शिव और विष्णुमें एकता मान लेनेपर एक शङ्का उठ सकती है कि 'विष्णु या शिवकी अनन्य मिक्त कैसे सिद्ध होगी; क्योंकि 'अनन्य'का अर्थ ही 'एक' है। दो हुआ तो 'अनन्य' नहीं रहा।'' ठीक है, अनन्यका अर्थ एक है, दो नहीं। इसीलिये शिव और विष्णुकी एकता शास्त्र और युक्तिप्रमाणसे सिद्ध की जा रही है। अनन्य मिक्तका अर्थ अन्य देवताको अपने इष्टसे भिन्न देखते हुए केवल इष्टमें ही निष्ठा रखना मात्र नहीं है; किंतु विश्वमें जितने देवी और देवता हैं, सबमें

अपने इष्टदेवसे अभिन्नताकी भावनापूर्वक इष्टमं निष्ठा रखना 'अनन्य भक्तिं है। अतएव विष्णु-भक्त शिवको विष्णुका ही प्रतिरूप मानकर अनन्यभावसे नमस्कार करे। इसी प्रकार शिव-भक्त विष्णुको करे । तुलसीदासजी बृन्दावन जाकर भगवान कुष्णको रामका ही प्रतिरूप मानकर नमस्कार करते थे। उनका सिद्धान्त है —"सीय रागमय सब जग जानी। करँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥'' ( मानस १ | ७ | १ ) । इनकी दृष्टिमें समस्त विश्व ही सीताराममय है, सीतारामसे अतिरिक्त कुछ नहीं। इप्रसे भिन्न कुछ न दीखे--यही सची 'अनन्य भक्ति' है। भगवान्ने गीता ९ । २३ में कहा है—'दूसरे देवताकी पूजा करनेवाले भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु अविधिपूर्वक। परमेश्वरको व्यापक न मानकर एकदेशीय पूजा करनेको ही 'अविधिपृर्वक' पूजा कहा गया है । वस्तुतः अपने इष्टरेवको निखिल विश्वमें तथा सब देवोंमें व्यापक न मानकर एक विग्रहमें ही सीमित और परिच्छिन्न मान लिया जाय तो इष्टमें ईश्वरत्वकी हानि होगी; क्योंकि ईश्वर व्यापक है। व्यापक होनेसे वह समानरूपसे पूर्ण है, अविनाशी है। जो व्यापक न हो, एक ही विग्रहमें सीमित हो, वह वस्तु घटादि किंवा परिच्छिन्न शरीरतुल्य होनेसे इसीलिये विनाशी भी होती है। ऐसी वस्तु ईश्वर नहीं हो सकती। अतएव स्वामी विद्यारण्य कहते हैं-

यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा। फलोत्कर्षापकर्षी तु पूज्यपूजानुसारतः॥

( पद्भदर्शी

'जैसी उपासना होती है, फल भी बैसा ही होता है। फलकी श्रेष्ठता और किनष्ठता तो पूज्य (देवता) तथा उसकी पूजा (प्रकार) के अनुसार होती है। अतः पूर्णोपासनासे पूर्णताकी और अपूर्णोपासनासे अपूर्णताकी ही प्राप्ति होगी।

# हरि-नाम ही आधार है

है हिर नाम को आधार। और इिंह किलकाल नाहीं रह्यो विधि-ब्यौहार॥ नारदादि-सुकादि मुनि मिलि कियो बहुत विचार। सकल सुति-दिध मथत पायौ इतोई घृत-सार॥ दसौं दिसि तैं कर्म रोक्यो, मीन को ज्यों जार। 'सूर' हिर को सुजस गावत, जाहि मिटि भव-भार॥



# जो शिव, वही विष्णु

( हेखक-श्रोत्रिय महानिष्ठ धाचार्यं स्वामी श्रीराधावजेशशरणदेवजी )

व्याकरणकी दृष्टिसे सर्वत्र ही 'विष्णु'का अर्थ 'क्यापक' माना जाता है और 'शिव'का अर्थ कल्याण, मङ्गल या सुख है । उपनिपदों व्यापक ब्रह्मको 'मूमा' कहकर संकेतित किया गया है । वहाँ स्पष्ट कहा गया है—'यो वे मूम तत् सुख्य नाल्पे सुखमस्ति।' 'भूमा अर्थात् विस्तार ( व्यापक ) में ही सुख है, अल्पमें नहीं।' इस दृष्टिसे स्पष्ट हुआ कि भूमा, सुख, व्यापक या मङ्गल शब्द परम्परया एकके ही अनेकार्थ हैं। इसल्ये संस्कृत-साहित्यमें भी सर्वत्र 'मङ्गलं भगवान् विष्णुः' का प्रयोग हुआ है । इस रहस्यद्वारा श्रीशिव और विष्णुकी एकता भी निर्विवादरूपसे सिद्ध है, जिसका विशेष स्पष्टीकरण श्रीमद्वागवतके चतुर्थ स्कन्धमें है।

मनोनीत प्रजापति, कर्मदक्ष ब्रह्मपुत्र दक्षके यज्ञमें श्रीशिवजी गये थे, किंतु वहाँ विष्णुका अभाव या। इसका परिणाम न्या हुआ ? 'विष्णु'का अर्थ है न्यापक । दृष्टिमें न्यापकताका अभाव होनेसे मङ्गलमय शिवजीके उपस्थित होनेपर भी परस्पर शापां-शापीकी स्थिति उत्पन्न हो गयी । यदि दक्षमें रिष्टकी व्यापकता होती तो वे शिवजीका अनादर नहीं करते; किंतु दक्षकी थोड़ी-सी अदक्षताने परिस्थितिको विषम बना दिया। अहंकारी दक्षने निरहंकार हरके दरवाजे अर्थात् हरद्वार (कनखल ) पर ही यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया। दक्षके यज्ञ करनेका तात्पर्य ही था शिवका अनादर करनाः किंतु इस बातको वे विस्मृत कर चुके थे कि 'यज्ञो वे विष्णुः' अर्थात् यज्ञ साक्षात् भगवान् विष्णुके रूप हैं । शिवका अनादर करनेपर शिवाभिन्न विष्णुका अनादर भी स्वतः ही हो जाता है; फिर जहाँ शिव नहीं, वहाँ विष्णु ही कहाँ ? रुषी वातको सोचकर भगवान् विष्णु भी दक्षके यज्ञमें नहीं गये थे। विष्णुरूप शिवको निमन्त्रण न देना और विष्णुको मन्त्रीदारा आवाहन करना, ये दोनों बातें कितनी विपरीत

र्थी । फिर इस काहंकार और अनादरका परिणाम भी प्रत्यक्ष ही देखा गया—सती-दाह, यज्ञविष्वंस तथा ब्राहाणोंके अपमानरूपमें । 'मैं-मैं' करनेवाले दक्षको बकरेका मुख प्राप्त करना पड़ा, भृगुजीकी दाढ़ी सफा, पूषादेवकी वत्तीसी खत्म । यह सब क्यों हुआ ? विष्णुरूप ज्ञिवके अनादरका परिणाम ।

बादकी वात और में मननीय है। जब शिवजी ब्रह्मादिकोंसे प्रसन्न होकर आते हैं, तभी श्रीविष्णु भी आते हैं। वहाँ भरी सभामें भगवान् विष्णुने दक्षको सम्बोधित करते हुए कहा था—'दक्ष! तुमने वड़ा अपराध किया है, जो मेरे साक्षात् स्वरूपभूत श्रीशिवका अपमान किया। मेरे और शिवमें किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है। हमारी और शिवकी बात तो जाने दो, ब्रह्मा भी हमसे पृथक् नहीं हैं।

न्नयाणासेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्। सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति॥ (श्रीमद्भागवत ४।७।५४)

हि ब्रह्मन् । प्राणिमात्रके आत्मरूप तथा एकभाववाळे हम तीनोंके बीच जो मेद नहीं देखता है। वह शान्तिको प्राप्त करता है।

इस प्रसङ्गर्मे भगवान्ने केवल अपने, शिव और व्रह्माके बीच ही नहीं, वरन् प्राणिमात्रको अभेदरूपसे देखनेकी आज्ञा प्रदान की है । यहींपर 'सर्व खिलवदं व्रह्म' 'सर्व विष्णुमयं जगव्', 'जित देखीं तित स्पाममयी है', इत्यादि वाक्योंका समन्वय होता है । समन्वय दृष्टिसम्पन्न श्रीमद्भागवत अनुपम प्रन्थ-रत्न है, जहाँ श्रीशिव और विष्णुकी एकताका स्पष्ट प्रतिपादन है।

विष्णु-विमुख मुदेंके समान है

कौल कामवस कृपिन विमुद्धा । अति दरिद्र अजसी अति दूढ़ा ॥ सदा रोगवस संतत कोधी । विष्तु विमुख श्रुति संत विरोधी ॥ तनु पोषक निद्क अग्र खानी । जीवत सव सम चौद्ह प्रानी ॥

( रामचितिमानत ६ । ३० । १-२ )

वासमागीं, कामी, कंज्या, अत्यन्त मृद्, खति द्रिद्धः ददनामः, दद्दत मृदाः, नित्यका रोगीः, निरम्सः होचयुकः रिनेवाताः भगवान् विध्युष्ठे विमुखः, वेद और एंतोंका विरोधीः अपने ही धरीरका योपण करनेवाताः गाणी नित्दाः रुपेवाताः और पापकी सान ( महान् पापी )—ये चौद्द पाणी शीते ही मुद्देवे समान हैं !

# सगुण-निर्गुण एवं अवतार-तत्त्व

( नित्यकीलानीन परमश्रक्षेय भाईजी श्रीहतुमानप्रसाद्वी पोदार )

भगवान् या ब्रह्मका वस्तुतः गया स्वरूप है, वे एगुण हैं या निर्गुण—इसको तो भगवान् या ब्रह्म ही जानते हैं। कोई भी सनुष्य यह नहीं कह सकता कि भगवान् ऐसे ही हैं। तथापि भगवान्को जो जैंसा मानते हैं, जिन्होंने जिस प्रणालीसे या जिस स्वरूपकी सेवा करके उनकी उपलब्धि की है, वे उनको जैसा बतलाते हैं, वह भी ठीक ही है; क्योंकि वह स्वरूप भी भगवान्में और भगवान्का ही है। वे निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, निराकार भी हें, साकार भी हें, निर्गुण-सगुण और निराकार-साकार दोनों साथ हैं, निर्गुण-सगुण और निराकार-साकार दोनोंस परे भी हें, वे अनिर्वचनीय हैं—अचिन्त्य हैं। इसीसे उपनिषदोंमें तथा शास्त्रोंमें उनके सभी तरहके वर्णन मिलते हैं। उपनिषदोंके कुछ अवतरण देखिये—

## निर्गुण—

'स होवाचैतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूळ-मनण्वहृत्वसदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायसतमोऽवाख्वनाकाशम-सङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणसमुस-ममात्रमनन्तरमबाद्यम् ।' (कृद्दारण्यकः ३।८।८)

'याज्ञवल्क्यजीने कहा—हे गार्गि । इस अक्षरको ब्रह्म-वादीजन स्थूलसे भिन्न, अणुसे भिन्न, हस्वसे भिन्न, दीर्घसे भिन्न, लाल रंग (किसी रंगविशेष) से भिन्न, चिकनेपनसे भिन्न, छायासे भिन्न, अन्धकारसे भिन्न, वायुसे भिन्न, आकाश्यसे भिन्न, असङ्ग, रससे भिन्न, गन्धसे भिन्न, नेत्रसे भिन्न, श्रोत्रसे भिन्न, वाणीसे भिन्न, मनसे भिन्न, तेजसे भिन्न, प्राणसे भिन्न, मुखसे भिन्न, मात्रासे भिन्न, अन्तरसे भिन्न और बाहरसे भिन्न कहते हैं।'

'अइष्टमञ्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमञ्यपदेश्यमेका-रमप्रत्ययसारं प्रपञ्जोपद्ममं शान्तं शिवमद्वैतम् ।' (माण्ड्नप० ७)

'वह अहष्ट, अन्यवहार्य, अग्राह्म, अलक्षण, अचिन्त्य, अनिर्वचनीय, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चसे रहित, शान्त, शिव सौर अद्देत है।

'अशब्दमस्पर्शमरूपमन्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच यत्।' ( कठ० १ / १ । १५ ) ंनो शन्दरहित है, स्पर्शरहित है, रूपरहित है, अन्यय है, रसरहित है, नित्य है और गन्धरहित है।

'स एप नेति नेत्यारमागृद्धः' (गृहदारण्यक० ४।२।४)
''वह यह आतमा 'यह भी नहीं, यह भी नहीं इस
प्रकार अग्राह्य है।''

#### सगुण-

'एप सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एपोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्त्रयो हि भूतानाम् ।' (माण्डून्य॰ ६)

'वह सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ है, वह अन्तर्यामी है, वह सबका कारण है, उसीसे सब भृतोंकी उत्पत्ति होती है।' 'सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यातः।' ( छान्दोग्य० ३ । १४ । ४ )

'वह सम्पूर्ण कर्म करनेवाला है, सम्पूर्ण कामनावाला है, सम्पूर्ण गन्धवाला है, सम्पूर्ण रसवाला है, इससे सबमें व्याप्त है।

'एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोदा कर्ता विज्ञानारमा पुरुषः।' (प्रश्लोपनिषद् ४।९)

'वही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँवने-वाला, चखनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला, करने-वाला विज्ञानात्मा पुरुष है।

### निर्गुण-सगुण-

एको देवः सर्वभूतेषु गृदः सर्वध्यापी सर्वभूतान्तरातमा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केनको निर्गुणश्च॥ ( इवेतास्वतर० ६ । ११)

'एक देव सब भूतोंमें छिपा है, सबमें न्यापक है, सभी भूतोंका अन्तरात्मा है, कमोंका अध्यक्ष—फलदाता है, सभी भूतोंका वासस्थान है, साक्षी है, चेतन है, केवल है और निर्गुण है।

#### निराकार-

'यत्तद्देश्यमग्राद्धमगोत्रमवर्णमच्छुःश्रोत्रं तद्पाणिपादम्।' ( मुण्डक० १ । १ । ६ )

'वह जो अहरय है, अम्राह्म है, अगोत्र है, अवर्ण है, अक्षु और भोत्रसे रहित है और हाथ तथा पैरसे भी रहित है।' साकार-

सेघामं वैधुताम्बरम् । सत्प्**रद**ीकनयनं ज्ञानसुद्राक्यं वनमालिनमीश्वरम् ॥ द्विभूजं गोपगोपीगवावीतं सुरदुमतकाश्रितम्। दिख्यालंकरणोऐतं रक्षपञ्चनसध्यगम् ॥ काकिन्दीजककल्कोकसङ्घिमास्तसेवितम् चिन्तयन् चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः ॥ एको वकी सर्वगः कृष्ण ईंड्य एकोऽपि सन् बहुधा यो विभाति। तं पीठं येऽनुभजन्ति धीरा-स्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ (गोपालपूर्वतापिनी उपनिषद् १।१०-१२;२।८)

'सुन्दर कमल-से नेत्रवाले, मेघद्युति, विद्युत्-सदृश-पीत वस्त्रघारी, द्विभुज, शानमुद्रायुक्त, वनमाली, ईश्वर, गोप-गोपी और गौओंसे बिरे हुए, कल्पवृक्षके नीचे स्थित, दिन्य मलंकारोंसे विभूषित, रक्तकमलके बीचमें विराजित, कालिन्दीके जलकी लहरोंसे सम्प्रक्त, (शीतल) पवनसे सुसेवित श्रीकृष्ण-का जो चिन्तन करता है, वह संसारसे मुक्त हो जाता है।

एकमात्र सबको वश्में रखनेवाले सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा सावन करनेयोग्य हैं । वे एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं । जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त पीठपर विराजमान उन भगवान्का प्रतिदिन पूजन करते हैं, उन्हीं को धाक्षत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं।

और भी अनेको श्रुतियों भगवान्का विविध प्रकारसे वर्णन करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान् सगुण भी हैं और निर्गुण भी । उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। दो प्रकारके परस्परिवरोधी गुण, भाव और त्वस्प जिनमें एक ही साथ एक ही समय रह सकते हैं। वे ही तो भगवान् हैं। श्रुति उन्हें निर्गुण भी वतलाती है और प्रगुण भी । अतएव हमें दोनों ही बातें माननी चाहिये । भगवान्के सम्बन्धमें यह आपत्ति कभी नहीं रहाती कि वे सगुण निर्गुण होनों एक माथ कैसे हो सम्बन्ध हैं।

हुँठ लोग एक और आपत्ति वस्ते हैं। वे कहते हैं कि पहला तो निष्त्रल (बला या अंदारित ) हैं। और हम हमें पढ़ि संपुणतथा निर्मुण दोनीभानते हैं तो उनका कुठ अंद्य श्रुण (भा भीर दूस निर्मुण। और यदि ऐसी सत है, हस तो वे निष्कल-निरंश नहीं ठहरते । और यदि निरंश नहीं हैं, तब वे ब्रह्म कैंसे ? श्रुतिमें स्पष्ट ही ब्रह्मको 'निरंश' गतलाया गया है—

'निष्कलं निष्क्रियण शान्तं निरवधं निरक्षनम् ।' ( इनेताश्वतर ः ६ । १९ )

'ब्रह्म कला ( अंश ) रहित, क्रियारहित, शान्त, निर्दोष और मायारहित है । इसका उत्तर यह है कि नहाका कुछ अंश निर्मण और कुछ समुण है, ऐसी बात नहीं है । ब्रह्मर्से अंश्वकी कल्पना नहीं हो सकती। वह स्वरूपतः ही युगपत् निर्गुण भी है और सगुण भी। परस्परविरोधी गुणोंका उनमें नित्य निवास है। परंतु यदि यह सानें कि 'निर्गुण ब्रह्मके जितने अंश्रमें मायाके कारण सगुणता आती है, उतना अंश सगुण है, शेष निर्मुण है, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि यों माननेपर तो ब्रह्म स्वरूपतः निर्गुण ही सिद्ध होता है । सगुण तो मायाके कारण भासता है, वस्तुतः है नहीं। केवक निर्गुणवादी महानुभावोंका यही तो कथन है कि 'मायाकी उपाधिसे ब्रह्ममें सगुणताकी प्रतीति होती है। स्वरूपतः ब्रह्म निर्गुण ही है और वही उसका यथार्थ स्वरूप है। ऐसा निर्गुण ब्रह्म कभी सगुण हो नहीं सकता । पर श्रुतियोंके उपर्युक्त वचनोंसे तथा महात्माओं के अनुभवसे यह सिद्ध है कि ब्रह्म या भगवान सगुण-निर्मुण दोनी हैं । पेसी अवस्थामें ब्रह्मके स्वरूपतः निरंश होनेपर भी उनमें अंशकी कल्पना करनी पड़ती है। अंग्र-कल्पनामें आपत्ति यही है कि उसमें न्यूनाचिक होना सम्भव है। परंतु ब्रहार्मे अंश-कल्पना इस प्रकार नहीं होती । जैसे ब्रह्म अनन्त और असीम है, वैसे ही उसका अंश भी अनन्त और असीम है। ध्रुतिने इसी सिद्धान्तका समर्थन करते हुए स्पष्ट कहा है-

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्दयते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविद्याच्यते॥
(१९८१९णकः ५११।१)

भार पूर्ण है। यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकला है और पूर्णका पूर्ण लेका पूर्ण ही दस रहता है। गियाके अनुसार भी यह सिक्स है कि अनन्तरिंग अनन्त निकल्पेस अन्तर ही दसना है।

हमारे इस इस्प-प्रगत्में पेकी कोई बच्च मही है, जिसके बार्से यह बहा का स्के कि उसमें एक ही शाम के प्रस्ता विरोधी गुण रहते हैं और जो अनेक रुपोमें विभक्त होनेपर भी एक और परिपूर्ण रहती है।

जो लोग कहते हैं कि सायाकी उपाधिसे ब्रहामें लगुण-भावकी प्रतीति होती है—उनके इस कथनपर विचार करनेले भी पता लगता है कि वस्तुतः इसमें भी सगुण स्वरूप ब्रह्मका ही सिद्ध होता है। माया ब्रह्मकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान् अग्नि और उसकी दाहिका शक्तिके समान अभिन्न हैं। इसलिये, ब्रह्म सगुण है या ब्रह्म अपनी शक्तिकी सहायतासे सगुणरूपमें रहता है, इसमें वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि किसी भी कर्मकी सम्पन्नता शक्तिसे ही होती है। पर वह कार्य है तो शक्तिमान्का ही। अतएव ब्रह्म मायाके सहयोगसे सगुण होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि सगुण भी उसका स्वरूप ही है।

शास्त्रोमें एक ही साथ मगवान्के सगुण-निर्गुण होनेकी न्याख्या और तरहसे भी की गयी है, जो वत्तुतः बहुत समीचीन स्रोर युक्तियुक्त प्रतीत होती है। भगवान् प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं, इसिलये वे निर्गुण हैं और उनमें उनके स्वरूपभूत अचिन्त्यानन्त दिव्यगुण नित्य निवास करते हैं, इसिलये वे सगुण भी हैं। यो वे 'नित्य-निर्गुण' रहते हुए ही 'नित्य-सगुण' होते हुए ही 'नित्य-निर्गुण' हैं। भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं भगवान् श्रीक्षंकरजीसे कहा है—

दृष्टिसदं रूपसरौकिकस् । यदख से स्वया **वनी भूता सल्**प्रेस लखिदानन्दविप्रहत् ॥ नीरूपं निर्गुणं ब्यापि क्रियाहीनं परात्परस् । वदन्त्युपनिषत्संघा इइसेव ममान्य भ प्रकृत्युत्थगुणाभावाद्नन्तत्वात्त्रथेश्वरम् असिद्धत्वान्मद्भणानां निर्गुणं मां वदन्ति हि **अद्द**यत्वान्मसैतस्य चर्मचञ्जूषा । रूपस्य अरूपं मां वदन्त्येते वेदाः लवें सहेश्वर ॥ य्यापकत्वाचिदंशेन ब्रह्मति च विदुर्बुधाः । अकर्तृत्वात्प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि ॥ भायागुणैर्यतो मेंऽशाः दुर्वन्ति सर्जनादिकस्। न फरोमि स्वयं किंचित् सप्टचादिकसहं शिव ॥ ( पद्मपु०, पा० ८२।६६--७१ )

ंहें शंकरजी । येरे जिस असीकिक (हानोपादानरहिंत, देह-देहि-भेदहीन स्वरूपभूत दिन्य भगवदेह ) रूपको खाल आपने देखा है, वह विश्वद्ध प्रेमकी घनमृति है और सिंद्रानन्दस्वरूप है। उपनिपत्ममुदाय मेरे इसी रूपको पिराकार,
पिर्मुण, प्सर्वव्यापी, पिरिक्रय, और प्रस्तिर ब्रह्म कहते
हैं। मुझमें प्रकृतिजन्य गुणीका (सत्त्व-रज-तमका) अभाव
होनेसे और मेरे अंदर गुणोकी सत्ताको असिद्ध मानकर वे
सुझको पिर्मुण, कहते हैं और प्अनन्तः होनेसे मुझको
पईश्वर, कहते हैं। मेरा यह रूप चर्मचक्षुओंसे देखा नहीं
जाता, इसल्ये हे महेश्वर | ये समस्त वेद मुझको रूपरिदत—पिराकार, कहते हैं। अपने चैतन्यांशसे सर्वव्यापक
होनेके कारण पण्डितगण मुझे प्रद्या कहते हैं और इस
विश्वप्रपञ्चका कर्ता न होनेसे वे मुझको पिष्क्रिय कहते हैं।
क्योंकि हे शिवर्जा | में स्वयं सृष्टि आदि कुछ भी कार्य नहीं
करता। ब्रह्मा, विष्णु और स्ट्रूप मेरे अंश्व ही मायाके
हारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं।
ग

इससे स्पष्ट चिद्ध हो नाता है कि भगवान्का खरूप 'नित्य निर्गुण' और 'नित्य सगुण' किल प्रकार है। इसी यातको बतलानेके लिये तत्त्व-निर्णय करते हुए भागवतकारने बतलाया कि 'तत्त्व'का ही एक नाम 'ब्रह्म' है। तत्त्विबद् लोग इस तत्त्वको 'अद्धयज्ञान' कहते हैं और तीन श्रेणीके साधक इस 'अद्धयज्ञान' को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्—इन तीन भावोंके द्वारा उपलब्ध करते हैं—

वदन्ति तत्तत्त्वविद्स्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। महोति परमारमेति भगवानिति मञ्चते॥ (शीमद्रा०१।२।११)

तत्त्व एक ही है, उसकी अनुभूति तीन प्रकारमे होती है। विष्णव महानुभाव इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि औपनिषद सम्प्रदाय उसे 'ब्रह्म' कहते हैं, हिरण्यार्म सम्प्रदायके योगीगण 'परमात्मा' और विष्णव उसे 'भगवान' कहते हैं। जगत्तत्त्व ब्रह्मज्ञान है, आत्मतत्त्व परमात्मज्ञान या योग है एवं ईश्वरतत्त्व भगवत् स्वरूप या भिक्त है। जीलो मेदसे ही भगवान् या ब्रह्मके ये तीन स्वरूप हैं। भगवान् सर्वया-सर्वदा एक ही तत्त्व हैं और वे सगुण-निर्गुण, साकार निराकार—सब कुछ हैं तथा सब कुछसे परे हैं। यह भी केवळ समझनेके लिये संकेतमात्र है। वस्तुतः भगवान्का स्वरूप भगवान् ही जानते हैं, और किसी भी तर्क या पुरुषार्थसे उसे जाना नहीं सा सकता। उनके इपापूर्वक

जनानेपर ही किसी भाग्यवान् साधकके द्वारा उनका स्वरूप किसी अंशमें जाना जा सकता है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैप वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन् ५स्ट्रास्॥ (कठ०१।२।२३)

'यह आतमा न प्रवचनसे प्राप्त होता है, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही । यह स्वयं जिसपर कृपा करता है, उसीके सामने अपने आनन्दात्मक स्वरूपका प्रकाश करता है।

> 'सो जानइ जेहि देहु जनाई । (मानस २ । १२६ । १ई)

सब अवतार-सिद्धान्तपर कुछ विचार कर लिया जाय— प्रश्न होता है—'अवतारंका क्या अर्थ है ! मैंने सुना है कि जो महात्मा पुरुष देवीसम्पत्तिको प्राप्तकर उच्च स्थितिपर पहुँच जाते हैं, वे ही आगे चलकर भगवान्के अवतार माने जाते हैं, क्या यह ठीक है !

उत्तर-नहीं, उद्य स्थितिपर पहुँचना तो 'आरोहण' कहाता है, वह तो ऊपर चढ़ना है। 'अवतार'का अर्थ तो है उन्न स्थानसे नीचेकी ओर उत्तरना—अवतरण। जो लोग चढ़नेको उत्तरना कहते हैं, वे तो अवतारका अर्थ ही नहीं समसते।

प्र०-अच्छा, इस उच और नीचका क्या अर्थ है ! प्रव यह कहा जाता है कि सभी छोक उस एकमात्र प्रगत्मसिवनी प्रकृतिमाताकी गोदके वच्चे हैं, तब उनमें कर्ष्य और अषः यानी उच्च और नीचलोकका मानना क्या अर्थ रखता है !

उल्-अवस्य ही सभी लोक प्रश्नुतिमाताकी गोदके बसे हैं। परंतु उसमें जवतक विषमता नहीं होती, जबतक परमात्मावे संकल्पसे चेतनका संयोग प्राप्तकर वह गर्मधारिणी नहीं होती, तबतक एक भी बचा नहीं हो सकता। प्रश्नुतिके पत्म सामायामें कॅच नीचका कोई भी विभाग नहीं है। पत्ने केने भाताके बहुत के दसोमें छोटे बड़े, हुद्धिमान् मूर्वक् भनी तिर्णन होते हैं, इसी प्रकार प्रश्नुतिकी गोदमें खेळनेवाके दन होतीने भी कॅच नीचका विभाग खामादिक है। अवस्य हिन्द स्वाप्त्रसमाधंदक्षिते वैद्या नहीं है की हम हमें देखते हैं— पर स्वमान क्योपरम्यते। पर सृष्टि होती ही है दिवसतामें। विषयतामें उच्च-नीच है ही । अतएव कारणजगत्क अन्तर्गत जो सत्त्वप्रधान लोक हैं, साधारणतया उन्हीं लोकोंसे नीचेकी ओर अवतरण होता है।

प्र•न्या इस मर्त्यलोकमें ही अवतार होता है, और किसीमें नहीं होता !

ट॰-होता क्यों नहीं ? स्वर्गीद लोकोंमें भी अवतार होता है, परंतु इतनी बात याद रखनी चाहिये कि वह होगा अपने लोककी अपेक्षा निम्नस्तरके लोकमें ही । तभी उसका 'अवतार' नाम सार्थक है।

प्र•—अवतार भगवान्का होता है या अन्य किसी देवताका भी होता है !

ठ०—कारणजगत्के सत्वमय होकों निवास करनेवारी किसी भी शक्तिया अवतार हो सकता है। महापुरुषगण भी, जो कारणजगत्में पहुँचे हुए हैं, भगवदिन्हांसे समयपर अवतरण करते हैं।

प्र• न्यह तो सय मायिक लोकोंसे होनेवाले व्यवतार हुए; क्योंकि कारणजगत् भी तो मायामें ही है। क्या कोई नित्य मायातीत भगवद्धाम भी है और क्या वहाँसे भी अवतार होते हैं!

उ॰—भगवान्के दिव्यधाम भी हैं, जिनमें मायिक सूर्य-चन्द्रमाका प्रकाश नहीं है। वहाँ सब कुछ भगवस्त्ररूप है, भगवस्प्रकाशि ही वे प्रकाशित हैं, वहाँ भी भगवान् और भगवस्वरूप कारक पुरुषों अवतार होते हैं।

प्र०-भगवान् तो नित्य गुद्ध-बुद्ध-मुक्तन्वभाव हैं, वे विज्ञानानन्द्घन नित्य निर्विकार, निराकार हैं, उनमें घाम और देहकी कल्पना क्योंकर हो सकती है !

ट०—ऐसी यात नहीं है । नित्य श्टूड-दुद्ध-नुक्तन्वभाव। विश्वानानन्द्वन, नित्य निर्विद्धार, निराकार हरा भी भगवान् शास्त्रस्य ही है। उसमें भान या देहकी कोई राज्यना नहीं हो पवर्ता। उस आलोचनार्तत अवपक्त निर्द्धन निर्दिधारका अवतार नहीं होता । अवतार होता है उस अस्ति-अभय विश्वानानन्द्वन निर्विद्धार समय द्यार किस्ता प्रकार समय द्यार किस्ता प्रकार हता है। इसीसे संवार कर्म भगवान् भीत्रापाने अपनेती अस्ति स्विधार स्वर्धन विश्वास क्ष्मी संविधार स्वर्धन विश्वास क्ष्मी स्वर्धन क्ष्मी स्वर्धन क्ष्मी स्वर्धन क्ष्मी स्वर्धन विश्वास क्ष्मी स्वर्धन क्ष्मी क्ष्मी स्वर्धन क्ष्मी क्ष्मी स्वर्धन क्ष्मी क्ष्मी स्वर्धन क्ष्मी क्ष्मी

समम्रह्म भगवान् सगुण-साकार भी हैं और सगुण-निगकार भी हैं तथा दोनोंसे अतीत भी।

प्र•—जो अवतार होता है, उसे तो जन्म लेना पड़ता है, उसका देहपात भी होता है; उसे सुख-दुःख भी होते हैं, कर्म भी करने ही पड़ते हैं तथा उनका फल भी भोगना ही पड़ता है। भगवान्में यदि ये सारी वातें होती हैं तो हम अविद्याग्रस्त जीवोंमें और उन सिचदानन्दघन भगवान्में अन्तर ही क्या रह गया ?

ठ०-यदि ऐसी ही बात होती तो जीवोंमें और भगवान्में कोई अन्तर नहीं रहता। आत्मदृष्टि या भगवदृ्दृष्टिसे कोई अन्तर है भी नहीं; परंतु वह विषय दूतरा है, इसिलये यहाँ उसकी आलोचना नहीं की जाती । बात यह है कि इसारं जन्ममें इमारे पूर्वकृत कर्म कारण हैं, अदृष्टकी प्रेरणासे जगिनयन्ताके नियमानुसार हमें बाध्य होकर निश्चित योनिमें जन्म धारण करना पड़ता है। इम अदृष्टके अनुसार कर्मफलरूप सुख-द्रःख भोगते हैं। आसक्ति और अहंकारसे युक्त हुए नवीन कर्म करते हैं, पाइस्मीतिक देह छोड़कर---मरकर सूक्ष्म शरीरके साथ अन्य गतिमें चले जाते हैं। परंतु भगवान्के अवतारमें ऐसी बात एक भी नहीं है। उनके अदृष्ट नहीं होता, वे किसी अदृष्टकी प्रेरणासे बाध्य होकर जन्म नहीं लेते । कर्तृत्वाभिमान न होनेसे वे कोई नया कर्म नहीं करते। इमलोगोंकी तरह उनके जन्म और मृत्यु भी नहीं होते। जीवोंके कल्याणार्थ वे संसारमें उसी भौति अवतीर्ण होते हैं, षेसे कोई चकवर्ती सम्राट् अपने सम्राट्-पदपर प्रतिष्ठित रहता हुआ ही छोटे बचोंके साथ खेलने और खेल-ही-खेलमें उनकें हु:खोंको मिटाकर उन्हें सुख पहुँचाने तथा सन्मार्ग बतलानेके लिये उन बच्चोंके साथ जमीनपर आकर बैठ जाता है और उन्हींकी भाषामें उनसे वातचीत, हास्य-विनोद, खेल-कूद करता है। बचोंकी भौति सब कुछ करते हुए भी वह जैसे अपने महान् सम्राट्-पद्पर कायम रहता है, उसी प्रकार भगवान् भी अपनी महिमामें पूर्णतया प्रतिष्ठित रहते हुए ही हमलोगोंमें अवतीर्ण होते हैं। स्वयं उनका कथन है-

> अजोऽपि सन्नब्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृति स्वामिष्ठिष्टाय सम्भवाग्यातममायया॥ (गीता ४ । ६ )

'अज, अविनाशी और समस्त प्राणियोंका ईश्वर रहता हुआ ही में भगनी प्रकृतिको अभीन करके, 'अपनी मायां (योगमाया—हादिनीशक्ति) के साथ प्रकट होता हूँ। ए इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान् जन्म-मृत्युरिहत हैं, कर्मरिहत हैं और वे अपनी मिहमामें सुप्रतिष्ठित रहते हुए ही प्रकट होते हैं। इसीसे उन्होंने अपने जन्म-कर्मको 'दिन्य' कहा है—'जन्म कर्म च मे दिग्यम्'। वास्तवमें भगवान्में जन्म-कर्म हैं ही नहीं, यह तो उनकी छीछा है। और वात भी ठीक ही है; जब मुक्त पुरुष भी जन्म-कर्मरिहत होते हैं, तय भगवान्के जन्म-कर्मरिहत होनेमें क्या आश्चर्य है । परंतु प्राकृत छोगोंको उनके जन्म-कर्म प्रतीत होते हैं, इसिछ्ये उन्हें 'दिन्य' कहते हैं। उनका प्राकृत छोर तिरोधान होता है तथा कर्मके रूपमें उनकी अनिर्वचनीय दिन्य छीछाएँ होती हैं। भगवान्के इस दिन्य जन्म-कर्मको जो तस्वतः जान छेता है, उसके छिये भगवान् स्वयं कहते हैं—

जन्म फर्म च मे दिश्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। स्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्ज्जन॥ (गीता ४।९)

ं अर्जुन ! मेरा जन्म-कर्म दिन्य है—इस बातको बो पुरुष तत्त्वतः जान छेता है, वह शरीर छोड़नेके बाद फिर जन्म-प्रहण नहीं करता, वह मुझको प्राप्त हो जाता है।

भगवान्में न आसक्ति है न फलकामना, न अहंकार है न हनके आवासस्थान प्राकृत मन-बुद्धि ही है। वे सर्वीत्मरूपमें सिचदानन्दमय भगवान् हैं।

उनका जन्म भी साधारण जीवोंकी भौति नहीं होता।
भगवान् श्रीकृष्ण कंछके कारागारमें परम भक्त देवकी और
वसुदेवके सामने चतुर्भुज विष्णुके रूपमें सहसा प्रकट हुए।
उनके कमलके समान सुन्दर नेत्र थे। वे अपने चार हाथोंमें शक्कः
चक्रः, गदा और पद्म धारण किये हुए थे। उनके वक्षः खलमें
श्रीवत्सका चिह्न तथा कण्डमें शोभायमान कौस्तुभमणि थी।
वे पीताम्बर पहने हुए थे, नवनील नीरदके समान उनका
भनोहर स्याम वर्ण था। उनके मस्तकपर वैदूर्यमणियोंसे
जड़ा हुआ किरीट और कानोंमें मकराकृत कुण्डल शोभा
पा रहे थे। अङ्गोपर सुन्दर करवनी, याज्वंद और कङ्गणादिकी शोभा अपूर्व थी। ऐसे अद्भुत विष्णुरूप यालकको

तमञ्जूतं गाकक्रमम्बुजिक्षणं चतुर्भुजं शङ्गगदार्युदायुपम्।
 दीवरस्रकृष्टमं गकशोभिकौरतुभं पीताः वरं सान्द्रपमोदसीधोगम् ॥

देखकर वसुदेव-देवकी चिकत हो गये और वसुदेवजीने स्तुति करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही कहा—

विदित्तोऽसि भवान् साधात् पुष्यः प्रकृतेः परः। केवलानुभवानन्दस्बरूपः सर्वेबुद्धिदक्॥ (शीमद्रागवत १०।३।१३)

'हे परमात्मन्! मैंने आपको जान लिया, आप प्रकृतिसे परे साक्षात् परम पुरुष हैं, केवल अनुभवानन्दस्वरूप हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी हैं।

इसके बाद देवकीके स्तुति करनेपर वे लोकनयनांभिराम द्विमुज बालरूपमें बदल गये। इसी प्रकार श्रीरामावतारमें भी श्रीकौसल्याजीके यहाँ भी उन सनातन परमात्मा जगन्नाथ-का आविर्माव हुआ।

'आविरासीज्ञगन्नाथः परमात्माः सनातनः।' (अध्यात्मरा०१।३।१५)

उन्होंने देखा 'भगवान् नील कमलके समान इयामवर्ण हैं,पीताम्बर पहने हुए हैं। चार भुजाओं शङ्क-चक्र-गदा-पद्म धारण किये हैं, नेत्रोंके भीतरका भाग सुन्दर अरुण कमलके समान शोभायमान है, कानों में कान्तिमान् कुण्डल शोभित हैं, हजारों स्योंके समान प्रकाश है, मस्तकपर प्रकाशमान मुकुट और बुँघराले वाल हैं, गलेमें वेजयन्ती माला है। मुखकमलपर हृदयस्थ अनुप्रहरूप चन्द्रमाकी सूचक मुखकानरूपी चाँदनी छिटक रही है, करुणा-रसपूर्ण नेत्र कमल-दलके समान विशाल हैं एवं श्रीवत्स, हार, केयूर और न्युर आदि आमूषणोंसे वे विभूषित हैं। १०

महाईवैद्यंकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्यक्तसङ्ख्कुन्तकम् । वहामकाञ्च्यक्तद्रकद्भणदिभिविरोचमानं वसुदैव ऐक्षतः ॥ ( शीमद्रागवत १० । ३ । ९-१० )

भाकित्पहरहरयामः पीतवासाश्चतुर्भुजः । शक्तभारगनेत्रान्तः स्फुरस्कृण्डकमण्टितः ॥ स्राकृपतीकाशः किरीटी कृष्णितालकः । श्चनकगराणग्रवनमालाविराजितः ॥ भन्नमहास्पद्वस्यस्यन्तुस्चकसिनचन्द्रिकः । भन्नमहास्पद्वस्यन्तुस्चकसिनचन्द्रिकः । भन्नमहास्पद्वस्यन्तुस्चकसिनचन्द्रिकः । भन्नमहास्पद्वस्यन्तुस्चकसिनचन्द्रिकः । भन्नमहास्पद्वस्यन्तुस्चकसिनचन्द्रिकः ।

( Mo TIO { | \$ | ? \$ -- ? 6 }

फिर कौसल्याजीके स्तुति करनेपर आप बालकरूप बन गये। इसी प्रकार श्रीकृष्ण और श्रीरामके अन्तर्घानकी कथाएँ भी हैं। भगवान श्रीकृष्णके सम्बन्धमें आता है—

लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलम् । योगधारणयाऽऽग्नेय्यादग्ध्वा धामाविश्वत् स्वकम् ॥ (श्रीमङ्गागवत ११ । ३१ । ६ )

'भगवान् श्रीकृष्ण योगधारणाजनित अग्निके द्वारा धारणा-ध्यानमें मङ्गलकारक लोकाभिराम मनोहर स्वतनु (दिन्य भगवहें हे) को दग्ध किये विना ही उसी भगवहें हसे अपने परमधामको पधार गये। भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें भी ऐसी कथा आती है कि 'वे विष्णुरूप होकर स्वधामको पधार गये।

इमलोगोंकी भौति उनका देहपात नहीं हुआ, न हो सकता है। जब एक योगी भी चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे जिस रूपमें प्रकट और अन्तर्धान हो सकता है। तब भगवानके स्वरूपभूत अप्राकृत भगवद्देहके प्रकट और अन्तर्धान होनेमें क्या आश्चर्य है ? परंतु वास्तवमें उनका यह प्राकट्य और अन्तर्धान देइघारण और देइत्याग नहीं हैं। लीलाभूमिमें प्रकट होना 'जन्म' और अन्तर्हित होना ही 'देहत्याग' कहलाता है। भगवान्को सुख-दुःख भी नहीं होते और न उन्हें हमलोगोंकी भाँति कर्म करना और उसका फल ही भोगना पड़ता है। खमहिमामें स्थित भगवान् हो करहयाणार्थ लीला करते हैं। जैसे बालकोंके साथ उनके कल्याणार्थ खेलनेवाला बृद्ध पितामह-सम्राट् उनके खेलमें हारता-जीतता और वचीकी दृष्टिमें अपने ही सहदा शोक-विवादको प्राप्त होता हुआ-सा दीखता है, उसी प्रकार हम अज्ञोंकी दृष्टिमें भगवान्में सुख-दुःख भारते हैं। हम अज्ञानियोंकी दृष्टिमं ही वे कर्म करते और कर्मोंका फल भोगते हैं तथा अज्ञानियोंकी दृष्टिमें ही वे जन्म और मृत्युको प्राप्त प्रतीत होते हैं । वस्तुतः वे सदा ही अज, अविनाशी, निष्क्रिय, स्वमहिमामें स्थित और आनन्दमय हैं। तथा लीलावश अपनी इच्छाने है। अवर्ताणं होते हैं। कोई भी बाहरी कारण उन्हें अवतीण होनेके लिये बाध्य नहीं कर सकता।

%०-फिर भगवान्के अवतारमें ध्योलन स्या है! वे किस उद्देश्यमे अवतार हेते हैं!

ट॰-भगवान्ने स्वयं ही इसका उत्तर दिया है---परित्राणाय साभूनां विनाशाय च दुण्हलाम् । भर्ममंत्राणनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ह

3788 8 8 6 3

'साधुओंके परित्राण, तुष्कृतकारियोंके त्रिनाश स्पीर षर्मकी स्थापनाके लिये में युग-युगमें प्रकट होता हूँ।

प्र०-साधुओं का परित्राण, पापियोंका विनाश और घर्मकी स्थापना तो भगवान् अपने साधारण से संकल्पसे ही कर सकते हैं। अधिक करें तो अपनी संनिधिमें रहनेवाले किसी मुक्त कारक पुरुषको भी भेज सकते हैं। भला, जिन भगवान्के भूसंकेतमात्रसे अखिल ब्रह्माण्डोंका स्जन और प्रलय हो सकता है, वे स्वयं इस मामूली कार्यके लिये अवतीणं क्यों होंगे ?

ठ०-भगवान्की कौन-सी लीला क्यों होती है, इस पातको इमलोग नहीं समझ छकते। भगवान्को जानना-पहचानना और उनकी छीलाका रहस्य समझना केवल उनकी क्वपासे ही सम्भव है, कोई भी निश्चितरूपसे नहीं कह सकता कि यह बात यों ही है; तथापि इस श्लोकका रहस्यार्थ महात्मालोग इस प्रकार करते हैं कि ''यहाँ 'साधु' शब्दसे गोपाङ्गनां नौसे साधु समझने चाहिये जिनका परित्राण साक्षात् भगवान्के दर्शन विना हो ही नहीं सकता या तया द्रष्कृतकारी भी भगवान्के परम अन्तरङ्ग भक्त 'जय-विजय'- वैष्ठे समझने चाहिये, जिनका दुष्कृत भगवान्की लीलविशेषके विकासके लिये ही था। अन्य दुष्कृतकारियोंको तो उनका हुष्कर्म ही नष्ट कर देगा। घर्म-संस्थापनसे यहाँ भक्ति-प्रेमयोगरूप धर्मं की स्थापना समझनी चाहिये, जो ऐसे कोटि-कोटि-काम-कमनीय मधुर-मनोहर भजनीय भगवान्के विना हो नहीं सकती ।" यही अर्थ युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है। हों, अवान्तर प्रयोजन सन्मार्गस्य साधुओंकी रक्षा, भाग्यवान् द्राष्ट्रतकारियोंका शरीर-विनाशरूपसे उद्घार और पवित्र सनातन धर्मकी स्थापना भी है ही। कुन्तीदेवी स्तुति करती हुई भगवान्के अवतारका हेतु वतलाती हैं-

तथा परमहंसानां सुनीनाममळात्मनास्। अफियोगविधानार्यं कधं पश्येम हि स्त्रियः॥ (शीमद्गागवत १।८।२०)

'जिनके अन्तःकरण सर्वथा मलरहित—पवित्र हैं, उन परमहंस मुनियोंकी भक्तियोगमें प्रवृत्ति करानेके लिये अवतार षारण करनेवाळे आपको हम अवलाएँ कैसे देख ( जान ) सकती हैं।

इससे ज्ञात होता है कि परमहंस मुनियोंको प्रेमदान करतेके किये भगवान् स्वयं अवतीर्ण होते हैं। आगे चलकर कुन्तीदेवी श्रीकृष्णावतारके प्रयोजनमें मतभेद दिखलाती हुई कहती हैं—

केचिदाहुरजं जानं पुनयक्षोकस्य यदोः श्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्॥ अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगाव । अर्भत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्॥ **भारावतारणायान्ये** भुवो नाव इवोदधौ । सीदनत्या भूरिभारेण जातो हारमसुवार्थितः॥ भवेऽसिन् क्तिश्यमानानामित्रद्याकामकर्मभिः। श्रवणसरणाहीिण करिष्यन्निति श्यवन्ति गायन्ति गृणन्स्यभीक्ष्णज्ञः

स्परन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः।

त पुत्र पद्यन्त्यिविरेण तावकं

भत्रप्रवाहोपरमं पद्मम्बुजम्॥

(श्रीमद्भागवतः १ । ८ । ३२—३६)

'कोई कहते हैं कि आपने पुण्यक्षोक राजा युधिष्ठिरका यश बढ़ानेके लिये ही यदुवंशमें अवतार लिया है। अथवा चन्दन जिस प्रकार मलयाचलमें पैदा होकर उसकी कीर्ति बढ़ाता है, उसी प्रकार आपने अपने प्रिय महाराज यदुका यश वढ़ानेके लिये यदुवंशमें अवतार लिया है। किसीका कथन है कि श्रीवसुदेव-देवकीने अपने पूर्वजन्ममें आपरे पुत्ररूपसे प्रकट होनेकी प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थनां है आप जगत्के कस्याण और देवद्रोही दानवोंका वध करनेके लिये ही उनके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं। कोई कहते हैं कि समुद्रमें हूवती हुई नौकाके समान पृथ्वी भारी भारसे दबी जा रही थी, उसके भारको उतारनेके लिये आपने ब्रह्माजीकी प्रार्थनांसे अवतार घारण किया है। ( अ कुन्तीजी अपना मत प्रकट करती हैं कि ) इस संसारमें अज्ञान, कामना और कामनायुक्त कर्मोंके कुचक्रमें पड़े हुए नो नी विभिन्न प्रकारके क्लेश भोग रहे हैं, उन संतप्त नीवींकी न्छेशरे मुक्त करनेके लिये, उनके सुनने और मनन करने योग्य सुन्दर दिन्य लीलाओंको करनेके लिये आपने अवतार लिया है। जो लोग आपकी प्रेमभरी दिन्य लीलाओंको सुनते हैं, गाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं तथा वार-वार उनका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे शीव ही जन्म-मरणरूपी छंसार-प्रवाहको शान्त करनेवाले आपके मङ्गलमय वरण-कमलोंके दर्शन पा जाते हैं।

उपर्युक्त सभी प्रयोजन उचित और सत्य हैं, परंतु कुलीजीका बतलाया हुआ अन्तिम प्रयोजन बहुत ही हृदयग्राही है। भगवचरित्र ही वस्तुतः भवसागरसे तरनेके लिये हृद नोका है। कलियुगी जीवोंका तो यही आधार है। इसीसे गोसाई तुलसीदासजीने कहा है—

किंदुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर बिस्वास । गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ (मानस ७ । १०३ क)

अमलातमा मुनियोंको भक्तियोग प्रदान करनेवाला प्रयोजन भी बहुत ही युक्तियुक्त है। इसीसे तो पवित्र भागवतधर्मकी स्थापना होती है। इन्हीं हेतुओंसे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र इच्छारान्य भगवान अवतीर्ण होनेकी इच्छा करते हैं।

प्र०-जय-विजयादि-सरीखे दुष्कृतकारियों की और प्रेमधर्म-स्थापनकी वात तो समझमें आ गयी, परंतु गोपाङ्गनाओं के परित्राणकी वात कुछ समझमें नहीं आयी । उनको क्या दुःख था, जिससे भगवान्के साक्षात् अवतीर्ण हुए बिना वे उससे नहीं छूट सकती थीं ?

ठ०-सौन्दर्य माधुर्य-सुधा-सागर नटनागर भगवान्के दिन्या-तिदिन्य मङ्गल खरूपके दर्शनकी तीत्र लालसा ही उनका महान् दुःल था। वे इसी घोर विरह-तापसे संतप्त थीं। उनका यह ताप विना श्रीभगवान्के साक्षात् मिलनके मिट ही नहीं सकता था। उनका इस दुःखसे परित्राण करनेके लिये ही भगवान् खयं प्रकट हुए।

परंतु यहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि प्रयोजनका यही एकमात्र स्वरूप है। विभिन्न युगोंमें प्रयोजनोंके विभिन्न स्वरूप होते हैं, परंतु उनमें वे तीन ही बातें होती हैं— साधुपरित्राण, दुष्टविनाश और धर्मसंस्थापन।

प्र•-अन्छी वात है, यह बतलाइये कि भगवान्के अवतारोंमें क्या छोटे-वड़े भी होते हैं ? अंशावतार, कलावतार, आवशावतार और पूर्णावतार आदि अनेकों नाम मिलते हैं; हनका क्या रहस्य है !

उ०-भगवान्का पूर्णायतार भी होता है और अंदा-कला-राजधि भी होते हैं। यद्यपि भगवत्तत्व एक ही है और किसी भी समय उनकी शक्तिमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती; रोजि उनकी शक्ति भी साझात् भगवत्स्वरूप ही है, अत्रयव द गदा ही समस्त है तथापि उनके प्राकटचके अनेक भेद

वि० वं० ३२—

माने गये हैं। जहाँ जिस प्रयोजनसे उनका अवतार होता है, वहाँ उसीके अनुसार उनकी शक्तिका प्रकाश होता है। जैसे सम्पूर्ण वेदका कण्ठस्थ पाठ करनेवाला वेदक पुरुष जहाँ जिस मन्त्रके उच्चारणकी और जितने वेदार्थप्रकाशकी आवश्यकता होती है, उतना ही करता है, उसी प्रकार नित्य पूर्ण असीम शक्तिसे सम्पन्न भगवान् भी लीला-प्रयोजनके अनुसार ही शक्तिका प्रकाश करते हैं। अभिके जरा-से कणमें भी जैसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दाह करनेकी शक्ति है; क्योंकि वह साक्षात् अभि ही है, उसी प्रकार भगवान्का किसी भी प्रयोजनसे अवतीर्ण लोकहिमें अत्यन्त छोटा-सा स्वरूप भी पूर्णशक्ति-सम्पन्न ही है। भगवान्की पूर्णतामें कभी विकार नहीं होता। श्रुतिका यह सिद्धान्त सदा सत्य है—

र्थं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेत्रावशिष्यते॥ ( बृहदारण्यकः ५ । १ । १ )

'विशाल अग्निमें चाहे जितनी अग्नि चाहे जितने स्थानोमें प्रकट हो जाय, सबमें सब जगह समान ही दाहिका-शक्ति होती है। इसी प्रकार भगवान्के चाहे एक ही समय कितने ही विभिन्न अवतार हो जायँ, सबमें शक्ति समान रहती है, यद्यपि अग्निका उदाहरण भगवत्-शक्तिकी पूर्णताके लिये लागू नहीं होता। अग्नि मायाका कार्य है, ससीम है, देशकालावच्छिन्न और सान्त है; भगवान्की शक्ति भगवत्स्वरूप है, असीम है, देश-कालातीत है, सर्वमय है और नित्य है। तथापि शाखाचन्द्रन्यायकी माँति केवल समझनेके लिये यह बात कहीं जाती है।

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार पूर्ण शक्ति होते हुए ही भगवान् नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हैं। भगवान्के स्वयंरूप और व्यूहरूप आदि अनेकों रूप हैं। इसी प्रकार विभवावतार, कलावतार, अंशावतार, आवेशावतार, अचीवतार आदि अनेकों अवतार हैं। इनमें स्वयंरूपके दर्शन तो मृक्त पुरुपोंको ही होते हैं। या तो नित्य नित्यधाममें रहनेवाले अनाहि-कालीन मृक्त पुरुप ही उनके दर्शन करके हैं या मगवान् अनुप्रह करके जिन्हें दर्शन देते हैं, वे का सकते हैं। स्वरूपावतार अथवा भगवान्के स्वयं अवर्गण होनेके समय वे लिनको दर्शन देनेके लिये योगमायाका परदा हटाकर दिन्यहिंह दे देते हैं, वे भी दर्शन का सकते हैं। अन्य लोगोंको इस परम रूपके दर्शन नहीं हो एउटे। योगमायाका

आवरण हटते ही वहाँ भगवान्की दिन्यताके संस्पर्शसे तमाम प्रकृति दिन्य बन जाती है। इसीसे जिस पुरुषके सामनेसे आवरण हटता है, वही दिन्यदृष्टिसम्पन्न हो जाता है। अवश्य ही आवरणमुक्तिकी क्षेत्रसीमा भगवान्के इच्छानुसार होती है। इसके सिवा अन्य प्रकारसे भी दिन्यदृष्टि प्राप्त की जा सकती है। दिन्यदृष्टिके भी अनेकों उच्च-नीच स्तर हैं; अर्जुन और संजय दोनोंको दिन्यदृष्टि प्राप्त थी, परंतु दोनों एक ही प्रकारकी नहीं थीं। एकमें प्रत्यक्ष दर्शन था, दूसरेमें छाया-दर्शन! परंतु यह यहाँका आछोच्य विषय नहीं है, इसिछये इसपर आछोचना नहीं की जाती।

भगवान्के व्यूहरूप नित्य-विभूतिके बाहर लीला-विभूतिमें हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चार व्यूह हैं। असलमें तो संकर्षणादि तीन ही व्यूह हैं, वासुदेव तो व्यूहमण्डलमें आनेसे व्यूहरूप माने जाते हैं। भगवान्के जिस लीलास्वरूपमें ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज पूर्णरूपसे सदा ही प्रकाशित हैं, उस षहेश्वर्यसम्पन्न स्वरूपका नाम वासुदेव हैं। संकर्षणमें प्रधानतासे ज्ञान और वल, प्रद्युम्नमें ऐश्वर्य और वीर्य और अनिरुद्धमें शक्ति और वेज रहते हैं। एक वासुदेवरूप ही इस त्रिविध रूपमें व्यूहमय बन रहा है। इसलिये तत्त्वतः संकर्षणादि प्रत्येक स्वरूप ही षडेश्वर्यसम्पन्न है, परंतु उनके लीला-प्रयोजनके लिये उनमें प्रधानतासे दो-दो गुणोंका आधिक्य भासता है। संकर्षण जीवके अधिष्ठाता हैं, प्रद्युम्न मनके और अनिरुद्ध अनन्त जगत्के रक्षक, पोषक और विधाता हैं।

अब अवतारों के सम्बन्धमें कुछ जानना है। यद्यपि अवतार अनेकविध हैं और उनका प्रकृत रहस्य संसारमें कोई भी नहीं जान सकता, तथापि महात्मा पुरुषों के सुने और पदे हुए वचनों के आधारपर किंचित् वर्णन करने की चेष्टा की जाती है। स्वयं भगवान के प्रादुर्भावको 'विभवावतार' कहते हैं। इसके दो भेद हैं—मुख्य और गौण। मुख्य-विभव 'साक्षात् अवतार' है और गौण-विभव 'आवेशावतार'। आवेशावतार के भी दो भेद हैं—शक्य और स्वरूपावेश। शक्त्यावेश में आवेशकालमें केवल शक्तिका विकास होता है और स्वरूपावेशमें भगवान अपने अप्राकृत विग्रहसमेत किसी चेतन शरीरमें आविष्ट होते हैं। मुख्य या साक्षात् अवतारका विग्रह नित्य, दिव्य और अप्राकृत होता है और गौणका विग्रह केवल आवेशकालमें दिव्य होता है। मुख्य या साक्षात्

अवतारका प्रयोजन ऊपर बतलाया जा चुका है। गौणका प्रकाश रृष्टिरचना या रक्षा आदि प्रयोजनों के लिये होता है। गौणावतारों में भी अनेकों मेद हैं।

जो अवतार कलारूपसे होता है, उसे 'कलावतार' कहते हैं। जो भगवत्-शक्ति हमारे जगत्की केन्द्रस्था है, वह षोडश कलाकी समष्टि है। इस कलारूपा शक्तिमेंसे कतिपय कलाओंके विकासको केकर जो अवतार होता है, उसे 'कलावतार' कहते हैं। एक या अनेक कळाओंके विभिन्न अवतार हो सकते हैं।

कळाकी अपेका अर्थात् सोळह कळायुक्त शक्तिके चोलहर्वे हिस्सेसे भी जो न्यून शक्तिका आविर्भाव होता है। उसे 'अंशावतार' कहते हैं। अंशकी अपेक्षा न्यून शक्तिके अवतारको 'विभूत्यवतार' कहते हैं । यह याद रखना चाहिये कि परमब्रहा परमेश्वर नपी-तुली सोल्ह कलावाले ही नहीं 🔾 । हमारे इस जगत्में सोलह कलायुक्त शक्तिके विकासके ही काम चल जाता है। इससे हम भगवान्को 'षोडशकला' कहते हैं; वस्तुतः भगवान् अनन्त कलायुक्त हैं। उन नित्य निष्कलकी अनन्त अकल कलाओंका पार नहीं है। करोड़ों कलाओंकी विविधमुखी अनन्त धाराएँ निरन्तर उनकी समष्टि-कलासे वह रही हैं। सारी कलाओंका मूल कारण वह समष्टि-कलारूप भगवान्की निज शक्ति ही है। उस शक्तिका अवतार भी साक्षात् भगवान्के आविभीवके समय भगवान्के साथ ही होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सब कलाओंका विकास हो ही। ऐसा होना न तो आवश्यक है और न सहज सम्भव ही है।

इसके अतिरिक्त जिस कल्प, युग या मन्वन्तरमें जैसे अवतारका प्रयोजन होता है, तदनुसार अनेकों अवतार हुआ करते हैं। वे ही 'कल्पावतार', 'युगावतार' या 'मन्वन्तरावतार' कहलाते हैं।

इसी तरह भगवान्का 'अर्चावतारं भी है। जिस अर्चामूर्तिमें विश्वासी श्रद्धासम्पन्न भक्त भगवान्का आविर्भाव
चाहता है, उसी अर्चाविग्रहमें दयामय भगवान् अपने भक्तकी
प्रसन्नताके लिये उसपर अनुग्रह करके आविर्भूत हो जाते हैं।
इसमें देश-कालका कोई नियम नहीं है। न अधिकारीका
नियम है। अधिकारी वही है, जो पूर्ण श्रद्धासम्पन्न प्रेमी हो
और अर्चामूर्तिमें भगवान्का पूर्ण स्वरूप समझता हो। इसमें
अवतारका स्वरूप वही होता है, जैसा भक्त चाहता है।
यहाँ भगवान् अपने भक्तके अधीन होते हैं। वह जिस

विधिसे जिस समय उनके स्नान, भोजन, शयन, पूजन, शृङ्गार आदिकी व्यवस्था करता है, उसी रूपमें भगवान् उसे स्वीकार करते हैं।

प्र०-क्या साक्षात् भगवान्का ही अवतार होता है, और किसीका नहीं होता ? यदि होता है तो क्या उन सब अक्तारोंमें भी शक्तिका तारतम्य नहीं रहता ?

उ०-यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि कारणजगत्की किसी भी शिक्तका अवतार हो सकता है । वस्तुतः
साक्षात् समग्र भगवान्के अवतार बहुत कम होते हैं, अन्य
शिक्तयोंके अवतार ही अधिक होते हैं । अंश और
गौणावतारोंके भी समय-समयपर अवतार होते हैं । आयुध
और आभूषणोंके भी अवतार होते हैं । नित्य भगवत्केंक्यको प्राप्त महाभाग मुक्त पुरुषोंके भी भगविद्च्छासे
अवतार होते हैं । कभी-कभी वे भगवत्-सेवाके लिये
भी अवतार धारण करते हैं । ये ही भगवान्के भक्तों
और परिकरोंके अवतार होते हैं । श्रीमच्छंकराचार्य
'नृसिंहतापनीय उपनिषद्'के भाष्यमें कहते हैं—'मुक्ता अपि
कील्या विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते।' मुक्त पुरुष भी लीलासे

रेह धारण करके आपका भजन किया करते हैं।

कारणजगत्में ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, प्रेमशक्ति, द्याशक्ति, निरोधशक्ति, ऐश्वर्यशक्ति आदि जो अनन्त प्रकारकी शक्तियाँ हैं, उन सभीके प्रयोजनानुसार विविध अवतार होते हैं; इन्हीं शक्तियोंके नामानुसार उनके 'ज्ञाना-वतार', 'क्रियावतार', 'प्रेमावतार' आदि विभिन्न नाम और कार्य होते हैं। इनकी शक्तिमें बहुत तारतम्य रहता है। अतएव इन सबमें न एक-सी शक्ति होती है और न इनकी एक-सी क्रिया हो होती है। इनमें बहुतेरे अवतार शक्त्यवतार, गौणावतारोंकी श्रेणीमें भी आ जाते हैं। अवतार मनुष्यरूपमें ही नहीं, पशु-पक्षी आदि रूपीमें भी होते हैं।

दुष्ट राक्तियोंके भी अवतार होते हैं, परंतु उनका अवतीर्ण होना जगत्के अमङ्गलके लिये होता है, अतएव जात्के कल्याणार्थ उनके विनाशके लिये भी समय-समयपर 'शक्त्यवतार' होते हैं। अवश्य ही इन सभीमें भगवत्-शक्तिके हांग अंचालित एक अखण्ड नियम सतत काम करता है।

भावान्या एक 'अन्तर्यामी अवतार' भी है। जो जीवके देदपर्ने स्ट्युर उसकी प्रष्टुत्ति और चेष्टाओंका नियमन करता है। इस अन्तर्यामी स्वरूपके दो भेद हैं—एक, जो अपने श्रद्धामय भक्त जीवके हृद्यकमलमें सुहृद्रूपसे उसके योगक्षेमके वहन करनेके लिये निवास करता है। यह भक्तकी इष्टमूर्त्तिके रूपमें ही भक्तको हृद्यमें दर्शन देता है। दूसरा खरूप अन्तरात्मारूपसे है, जो सभी जीवोंके हृद्यमें मली-जुरी सभी अवस्थाओंमें सदा निवास करता है। जीवके हृद्यमें जबतक इस अन्तर्यामीका निवास है, तभीतक वह 'जीव' है।

इसके सिवा प्रत्येक युगमें अनन्त अवसरोंपर अनन्त भक्तोंके सम्मुख एकान्तमें उन्हें कृतार्थ करनेके लिये भगवान्-का जो प्राकट्य होता है, वह भी उनका अवतार ही है। उसमें भी साक्षात्-भगवान् और गौण-शक्तिका भेद भक्तकी साधनाके अनुसार रहता है।

प्र०-साक्षात्-भगवान्के अवतारका शरीर क्या भौतिक नहीं होता ? और भौतिक नहीं होता तो वह कैसा होता है ?

ठ०-भगवान् चाहें तो मायिक शरीर भी धारण कर सकते हैं; क्योंकि वे सर्वभवनसमर्थ हैं और समय-समयपर लोक-कल्याणार्थ करते भी हैं। परंतु उनका साक्षात् अवतारश्रीर भगवत्स्वरूप ही होता है। वह भौतिक न होकर चिदानन्दमय होता है। स्यूल पाञ्चभौतिक शरीरकी तो बात ही दूर रही, उनका सूक्ष्म तथा कारणशरीर भी नहीं होता, वे इन त्रिविध मायिक शरीरोंसे परे हैं। मायिक शरीर तो उनका भी नहीं होता, जो कारणमण्डलको लॉंचकर भगवान्के नित्य परमधाममें पहुँच जाते हैं। फिर स्वयं भगवान्की तो बात ही क्या है १ भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं—

भस्यापि देव वपुषो मद्रनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भृतमयस्य कोऽपि। नेशे महि स्ववसितुं मनसाऽऽन्तरेण साक्षात्तवैव किमुतात्मसुखानुभृतेः॥ (शीमद्रागवत १०।१४।२)

'हे देव! मक्तोंके इच्छानुसार प्रकट हुए तथा मुझरर अनुप्रह करनेवाले आपके इस अवतारिवेग्रहकी, जो पाद्मभीतिक नहीं, अपितु अचित्त्य ग्रद्ध सच्चमय है, महिमाको मनसे भी जाननेके लिये में ब्रह्मा समर्थ नहीं हुँ अथवा केई भी समर्थ नहीं है। तय आपके साधात् न्वरूपकी महिमाको तो एकाप्र किये हुए मनसे भी कीन जान सक्या है! है, जिसके सामने आते ही भोग-मोध—सबसे सहजवियाग हो जाता है, जिसके देखते ही वरवस प्रेमानन्दका प्राकट्य हो जाता है, जिसके सामने आते ही समस्त वस्तुओंकी सत्ता उसकी सत्तामें समा जाती है !

जब अन्य वस्तु ही न हो। तब किसी भी बहुमें आवर्षण तो रहता ही कहाँसे ?

जिनका मन किसी भी सांसारिक सीन्द्र्यकी और आकर्षित होता है। उनको भगवान्के सीन्द्र्यकी करमा ही नहीं है—यी मानना चाहिये।

# अवतार-सिद्धान्त

(लेखक—टाँ० श्रीप्रभाकरजी जिनेदी, एम्० ए०, डी० छिट्०)

कुछ लोग ईश्वरका अस्तित्व केवल विभासका विपय समझते हैं और कुछ लोग संसारकी विचित्र नियमवद्धता तथा कर्मके सिद्धान्त आदिके आधारपर उसके अस्तित्वका अनुमान करते हैं; किंतु हिंदू-जातिकी विशेषता यह रही है कि उसने परमात्माको केवल विश्वास अथवा तर्कका विषय न मानकर उन्हें अनुभवगम्य माना है और इतना ही नहीं, उन जगित्रयन्ता, जगदाधारका साक्षात्कार कर लेना ही मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य भी स्वीकार किया है । उस साक्षात्कारका साधन माना है ध्यान एवं भिक्तको । भारतीय दार्शनिकोंने ईश्वरके प्रमुखतया तीन कार्य निर्धारित किये हैं—१—संसारकी सृष्टि, २—उसका पालन तथा ३— यथासमय उसका संहार । न्यायपूर्वक जीवोंको उनके शुभाशुभ कर्मोंका सुख-दुःखादिके रूपमें फल प्रदान करना, अर्थात् नैतिक नियमोंके अनुसार संसारका संचालन करते रहना पालन-कर्मका ही एक अङ्ग है ।

एक ही परमात्माकी उनके विभिन्न कार्यों अनुसार विभिन्न नामों एवं रूपोंमें भावना की गयी है। सृष्टिकर्ताके रूपमें उन्हें 'ब्रह्मा', पालनकर्ताके रूपमें 'विष्णु' तथा संहार-कर्ताके रूपमें 'शंकर' कहा गया है। तीनोंकी तीन प्रकारके रूपों एवं नामोंसे भावना करते हुए भी महर्षियोंने उन्हें तत्वतः एक ही स्वीकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो तीन ईश्वर स्वीकार करनेमें अनेक प्रकारकी तार्किक विसंगतियाँ उत्पन्न हो जातीं।

पालनका कार्य बड़ा कठिन तथा बहुमुखी होता है । जैसे अपने अबोध बालकके पालन करनेमें तत्पर माता कभी उसके मल-मूत्रादिका प्रक्षालन करनेके कारण मलापसारी (मेहतर )का, उसके कपड़ोंकी सफाई करनेसे धोबीका, उसे कुछ सिखाते समय गुरुका, दूसरे जीवोंसे उसकी रक्षा

करते हुए अङ्गरक्षकका तथा अपने ही दो बालकोंके कारे नियटाते रामय न्यायाधीशका कार्य सम्पादन करती है, उसी प्रचार विष्णुरूपरे रांसारका पालन एवं संचालन करते हुए जगन्नियन्ता जगदाचार परमात्माको समय-समयपर अनेक रूप भारण करने पड़ते हैं। उपनिषदोंकी भाषाम अञ्चलक गोचर वह तस्त्र जब किसी विशेष परिस्थितिके कार्य देवताओं, महर्षियों अथवा मनुष्योंके दृष्टिगोचर होनेके हैं। किसी विशेष रूपमें प्रकट होता है, तब उसे परमालाक अवतार कहते हैं। अवतारकी बात उपनिषदोंमें भी आबी है। सत्यकाम जावालको ब्रह्मद्वारा चार रूपोंमें ब्रह्मविधान उपदेश (छान्दोग्य उपनिषद्) तथा देवताओंका अहंका नष्ट करनेके लिये यक्षके रूपमें ब्रह्मका आविश्रीं (प्रक्ष्मोपनिषद्) आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

प्रातः स्मरणीय स्वनामधन्य श्रीरामकृष्ण परमां स्व क्यन है कि 'जिय प्रकार समुद्रका तरल जल शैत्यके प्रभावें टोस हिमका रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार तिर्व बहा भक्तिके प्रभावसे भक्तोंके लिये प्रत्यक्ष रूप धारण इती है। श्रीमद्भगवद्गीता (४।७-८) में अवतारके प्रव प्रयोजनोंका वड़ी स्पष्टताके साथ वर्णन किया गया है। भगवान्का कथन है—'हे अर्जुन! जव जब धर्मका हार प्रव अधर्मका अभ्युत्थान होता है, तब तब में अपने आपनी स्व करता हूँ—सज्जनोंकी रक्षा, दुराचारियोंके विनाश तया धर्म स्थापनाके लिये युग-युगमें अवतार लेता हूँ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 'यदि भगवात् धर्म स्थापना चाहते हैं तो समय-समयपर ( युग-युगमें ) अध्यक्ष अभ्युत्थान क्यों हो जाता है, जिससे उन्हें अवतार होती आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्तर ब्रिटिश द्यानि बोसांके के शब्दों में यह है—'मनुष्यके कष्ट मनुष्यकी महर्गी विसार के स्वार्थ मनुष्यकी महर्गी स्वर्गी स्वरंगी स्वरंगी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वरंगी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वर्गी स्वरंगी स्वरंगी

कारण उत्पन्न होते हैं । (Human miseries arise out of human greatness.) मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। इस स्वतन्त्रताका सदुपयोग भी सम्भव है तथा दुरुपयोग भी । जब वह अपनी स्वतन्त्रताका सदुपयोग करते हुए धर्मके मार्गपर चलता है, तब अपना भावी जीवन मुखमय बनाता है; किंतु जब वह उसी स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करते हुए अधर्मके पथपर विचरण करने लगता है, तब अपनेको संकटमें फँसा छेता है और अपना भावी **षीवन दुःखमय बना छेता है। गीता**के अनुसार मनुष्यको कर्म करनेकी खतन्त्रता तो है, किंतु उसका फल प्राप्त करनेमें वह परतन्त्र है । फल-प्रदानका काम परमात्माका है । वह जीवोंके कर्मोंका फल नैतिक नियमोंके अनुसार ही देता है। कर्म करनेकी स्वतन्त्रता होनेके कारण समाजके अधिकांश •यक्ति संयोगवश कभी-कभी घर्मके मार्गपर तो कभी-कभी अवर्मके मार्गपर चलने लगते हैं। इस प्रकार समय-समयपर कभी धर्मका तो कभी अधर्मका अभ्युदय हो उठता है। जब धर्मकी अपेक्षा अधर्मका पल्ला बहुत भारी हो उठता है। तब धर्मकी पुनः स्थापनाके लिये भगवान्को अवतार लेनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है।

उपर्युक्त परिस्थितियोंमें भगवान्ने कब-कब अवतार लिया तथा उन अवतारोंमें उन्होंने क्या किया, इस बातका ज्ञान न तर्कसे सम्भव है न विज्ञानसे । इस विषयका ज्ञान केवल दिन्यदृष्टिसम्पन्न महर्षियोंको हुआ तथा उन्होंने मनुष्यजातिके कल्याणार्थ उसे पुराणोमें लिपियद्ध कर दिया ।
केवल भूतकालीन अवतारोंके सम्बन्धमें ही नहीं, विलक्ष भगवानके मानवीय रूपोंका निरन्तर दर्शन होते रहनेपर भी सामान्य मनुष्योंको उनकी भगवत्ताका ज्ञान नहीं हो पाता ।
यहाँतक कि महाराज दशरथको भी श्रीरामचन्द्र विष्णुके अवतार हैं, इस बातका ज्ञान तब हुआ, जब वे रावणविजयके पश्चात् स्वर्गसे भगवान् शंकरके साथ विमानद्वारा लङ्का पधारे । वहाँ देवताओंके समागमसे उन्हें शात हुआ कि श्रीरामचन्द्र रावण-वधके लिये अवतीर्ण हुए पुष्पोत्तम ही थे, यद्यपि यह बात विश्वामित्र, विसष्ठ आदि ऋषियोंको प्रारम्भसे ही ज्ञात थी ।

अतः अवतारोंके सम्बन्धमें ऋषिप्रणीत शास ही एकमात्र प्रमाण हैं। उनके अनुसार यद्यपि भगवान् विष्णुने दुष्टोंके विनाशार्थ, सजनोंके रक्षणार्थं तथा धर्मकी स्थापनाके लिये परिस्थितिवश अनेक अवतार धारण किये, तथापि उनमें ये दसप्रसिद्ध हैं—१—मत्स्यावतार, २—कच्छपावतार, ३—वराहावतार, ४—वृसिंहावतार, ५—वामनावतार, ६—श्रीपरशुरामावतार, ७—श्रीरामावतार, ८—श्रीकृष्णावतार, ९—बुद्धावतार तथा १०—किक-अवतार, जो कलियुगमें अधर्मकी पराकाष्टा होनेपर भविष्यमें होनेवाला है।

生なる人のくなくならなるなるなるなるなくなく

# भगवान्की भक्त-परवशता

पेसी हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता विसारि जन के वस, होत सदा यह रीति॥ जिन वाँघे सुर-असुर, नाग-नर, प्रवल करम की डोरी। सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमित हिंठ वाँध्यो सकत न छोरी॥ जाकी मायायस विरंचि, सिव नाचत पार न पायो। करतल ताल वजाय ग्वाल-जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो॥ विस्वंभर, श्रीपति, त्रिभुवनपति, वेद-विदित यह छीख। यिल सों कछु न चली प्रभुता वह है हिज माँगी भीख ॥ भव-जनम-मरन दुख-भार। जाको नाम लिपें छूटत अंवरीस-हित लागि कृपानिधि सोइ जनमे दस यार॥ जोग-विराग-ध्यान-जप-तप करि, जेहि खोजत मुनि ग्यानी। यानर-भालु चपल पसु पामर, नाथ तहाँ रित मानी॥ लोकपालः जमः, कालः, पवनः, रिवः, स.स. सव वान्याकारी । र्वेत कर उग्रसेन के द्वार प्रभु

**ひなぐなぐなぐなぐなぐなぐなぐなぐなぐ** 

है, जिसके सामने आते ही भोग-मोक्ष—सबसे सहज विराग हो जाता है, जिसके देखते ही वरवस प्रेमानन्दका प्राकट्य हो जाता है, जिसके सामने आते ही समस्त वस्तुओं की सत्ता उसकी सत्तामें समा जाती है !

जन अन्य वस्तु ही न हो, तन किसी भी वस्तुमें आकर्षण तो रहता ही कहाँसे ?

जिनका मन किसी भी सांसारिक सौन्दर्यकी ओर आकर्षित होता है, उनको भगवान्के सौन्दर्यकी कल्पना ही नहीं है—यों मानना चाहिये।

# अवतार-सिद्धान्त

(लेखक—डॉ० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्० ए०, डी० लिट्०)

कुछ लोग ईश्वरका अस्तित्व केवल विश्वासका विषय समझते हैं और कुछ लोग संसारकी विचित्र नियमबद्धता तथा कर्मके सिद्धान्त आदिके आधारपर उसके अस्तित्वका अनुमान करते हैं; किंतु हिंदू-जातिकी विशेषता यह रही है कि उसने परमात्माको केवल विश्वास अथवा तर्कका विषय न मानकर उन्हें अनुभवगम्य माना है और इतना ही नहीं, उन जगन्नियन्ता, जगदाधारका साक्षात्कार कर लेना ही मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य भी स्वीकार किया है। उस साक्षात्कारका साधन माना है ध्यान एवं मिक्तको। भारतीय दार्शनिकोंने ईश्वरके प्रमुखतया तीन कार्य निर्धारित किये हैं—१—संसारकी सृष्टि, २—उसका पालन तथा ३—यथासमय उसका संहार। न्यायपूर्वक जीवोंको उनके शुमाशुम कर्मोंका सुख-दुःखादिके रूपमें फल प्रदान करना, अर्थात् नैतिक नियमोंके अनुसार संसारका संचालन करते रहना पालन-कर्मका ही एक अङ्ग है।

एक ही परमात्माकी उनके विभिन्न कार्योंके अनुसार विभिन्न नामों एवं रूपोंमें भावना की गयी है। सृष्टिकर्ताके रूपमें उन्हें 'ब्रह्मा', पालनकर्ताके रूपमें 'विष्णु' तथा संहार-कर्ताके रूपमें 'शंकर' कहा गया है। तीनोंकी तीन प्रकारके रूपों एवं नामोंसे भावना करते हुए भी महर्षियोंने उन्हें तत्त्वतः एक ही स्वीकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो तीन ईश्वर स्वीकार करनेमें अनेक प्रकारकी तार्किक विसंगतियाँ उत्पन्न हो जातीं।

पालनका कार्य बड़ा कठिन तथा बहुमुखी होता है। जैसे अपने अवोध बालकके पालन करनेमें तत्पर माता कभी उसके मल-मूत्रादिका प्रक्षालन करनेके कारण मलापसारी (मेहतर )का, उसके कपड़ोंकी सफाई करनेसे धोबीका, उसे कुछ सिखाते समय गुरुका, दूसरे जीवोंसे उसकी रक्षा

करते हुए अङ्गरक्षकका तथा अपने ही दो वालकोंके झगड़े निपटाते समय न्यायाधीशका कार्य सम्पादन करती है, उसी प्रकार विष्णुरूपसे संसारका पालन एवं संचालन करते हुए जगिन्नयन्ता जगदाधार परमात्माको समय-समयपर अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। उपनिषदोंकी भाषामें 'अवाब्धनस-गोचर' वह तत्त्व जब किसी विशेष परिस्थितिके कारण देवताओं, महर्षियों अथवा मनुष्योंके दृष्टिगोचर होनेके हें छिता विशेष रूपमें प्रकट होता है, तब उसे परमात्माका 'अवतार' कहते हैं। अवतारकी बात उपनिषदोंमें भी आयी है। सत्यकाम जावालको ब्रह्मद्वारा चार रूपोंमें ब्रह्मविद्याका उपदेश (छान्दोग्य उपनिषद्) तथा देवताओंका अहंकार नष्ट करनेके लिये यक्षके रूपमें ब्रह्मका आविर्माव (प्रश्नोपनिषद्) आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

प्रातःस्मरणीय स्वनामधन्य श्रीरामकृष्ण परमहंसका कथन है कि 'जिस प्रकार समुद्रका तरल जल शैत्यके प्रभावसे ठोस हिमका रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म भक्तिके प्रभावसे भक्तोंके लिये प्रत्यक्ष रूप धारण करता है। श्रीमद्भगवद्गीता (४।७-८) में अवतारके प्रमुख प्रयोजनोंका बड़ी स्पष्टताके साथ वर्णन किया गया है। भगवान्का कथन है—'हे अर्जुन! जब-जब धर्मका हास एवं अधर्मका अभ्युत्थान होता है, तब-तब मैं अपने आपकी सृष्टि करता हूँ—सज्जनोंकी रक्षा, दुराचारियोंके विनाश तथा धर्मकी स्थापनाके लिये युग-युगमें अवतार लेता हूँ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 'यदि भगवान् धर्मकी स्थापना चाहते हैं तो समय-समयपर ( युग-युगमें ) अधर्मका अम्युत्थान क्यों हो जाता है, जिससे उन्हें अवतार ठेनेकी आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्तर ब्रिटिश दार्शनिक बोसांके के शब्दोंमें यह है—'मनुष्यके कष्ट मनुष्यकी महत्ताके ग्रंहार कर **डा**ळा | भीरामके सम्मुख परशुरामकी सारी शक्ति जाती रही |

भीरामने सदा ही शुक्दुद्यके मानवके समान कार्य किया । उन्होंने अपने ईश्वरीय स्वभावको बहुत कम स्थलोंमें प्रदर्शित किया । उनके जीवनका अवसान आजीवन धर्मस्थापनाके लिये समर्पित जीवनकी भाँति ही हुआ । श्रीरामने अनुप्रहपूर्वक सारी मानवता और चराचर जीवोंके परम कल्याणके लिये सर्यूमें अपने शरीरको विसर्जित कर दिया । श्रीराम अपने जीवनके अन्तमें बहुत से तृपित जीवोंको अपने साथ स्वर्ग के जाते हैं, परंतु हनुमान्को मानवताकी सेवामें अपनी लीला-कथाका प्रसार करनेके लिये जगत्में छोड़ जाते हैं । हनुमान्जी अपने प्रभुके चरणोंमें ईश्वर-तत्त्वके शानकी दीक्षा लेते हैं ।

कृष्णावतार अनेक दृष्टिसे पूर्ण है । श्रीकृष्ण विभिन्न रसोंकी प्रतिमूर्ति हैं। श्रीकृष्णका व्यक्तित्व विलक्षण है। मजवालाओंके प्रति लोकातीत, कामातीत, वासनातीत, अहेतुक, अविरल प्रेममयता श्रीकृष्णके न्यक्तित्वकी परम अद्भुत विशेषता है। जिसका चरम प्रकाश शारदीय रासकीड़ाके अवसरपर होता है। रासकीड़ाके समय उनका एक स्वरूप है तो गीताका उपदेश करते समय उनका दूसरा ही खरूप है और उदवके प्रति उपदेश उनके एक तीसरे ही खरूपका कार्य है। उनका पार्थसारियत्व उनके महान् जीवनकी एक सुन्दर अभिव्यक्ति है। युद्रभूभिमें ही उन्होंने कतिपय उपदेशोंमें अपनी महती प्रकृतिको प्रदर्शित किया है। श्रीकृष्णने सार्थिके रूपमें मानव-समाजको अत्यन्त विचारोद्दीपक उपदेश दिया है। इस प्रकारके उपदेश उपनिषदोंमें पाये जाते हैं। इसी कारण इम विश्वास करते 🍹 कि श्रीमद्भगवद्गीता सब उपनिषदी-का संक्षिप्त सार है । कृष्णावतारके कतिपय स्वरूप सचमृच री विचारोदीएक हैं और हमको प्रीवनके वास्तविक टहरकी और प्रेरित बारते हैं।

भाषः भीनारायणयेः अस्येक अवतारका एक-एक पुराण रे । भीराम और भीनुष्यकी महिमाकी पोषणा करनेवाके वार्त्मीकीय रामायण और महामारत दो इतिहास है। अवतारके सिद्धान्तको बहुत थोड़े शन्दों में श्रीकृष्णने अपनी गीतामें यों बोबित किया है कि 'जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्म अपना सिर उठाता है, तब तब में अवतार छेता हूँ। जब कभी जिस किसी पापीके द्वारा साधुजनोंको यन्त्रणा दी जाती है, उस उमय अपने उन भक्तोंकी रक्षाके लिये में जन्म छेता हूँ। अवतारका उद्देश्य धर्मकी स्थापना और अधर्मका उन्छेद तथा साधु पुरुषोंकी रक्षा और पापियोंका विनाश करना है। तथागत बुद्धको भी श्रीनारायणका अवतार माना जाता है, भळे उनका तत्त्वशन शृत्यता और निर्वाणमें पर्यवसित होता है।

अवतारसम्बन्धी अपने विचारींका उपसंहार करते समय इम अवतारोंके विषयमें संक्षिप्त दृष्टि इाल्र्ते हैं तो देखते हैं कि इनके द्वारा सारे संसारमें घार्मिक विचारके लोगोंको भातृ-भावके प्रसारमें धहायता मिलती है । इम कहते हैं कि यह कलियुग है। कल्कि इस युगके अवतार हैं। कुछ विद्वान्छोग कहते हैं कि किक-अवतार कुछ ही वर्पोंके भीतर होनेवाला है। आज जगत् पापमय विचारी, कमी और प्रदर्शनोंसे भरपूर है । बहुत कम लोग हैं, नो इस उत्पातके वेगको रोकनेकी चेष्टा कर एकते हैं। यदि होता हो कि यह प्रभुको प्रतीत संकटमय काल उनके अवतार छेनेका है तो हम उनमे प्रार्थना करते हैं कि वे को कुछ करना चाहते 🖏 अपनी मर्जीं करें; क्योंकि को अधिक्षित हैं, उनको विखाना कहीं आयान काम है; किंतु जो शानलव-दुर्विद्ग्य हैं, उनकी भगव-मान्यताओंको दवतार-सम्बन्धी तथा मानव-समाजके भविष्यमे सम्बन्ध रखनेवाटे विचारीको ठीक करना दुरूद है। यह दुरूद कार्य भगवान्के द्वारा ही हो छकता है। भागवती शक्तिके द्वारा इस दुरूद कार्यके सम्बन्ध कर दिये नानेपर वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसमें मानव धमालको शान्तिमय जीवन स्पतीत करने और पर्मन्तरवर्ष यथार्थ कस्पक्षे प्राप्त करनेकी अनुकृत्वा मुक्त्य हो गुरे ।

## अवतार—एक विवेचन

( लेखक--श्री एन० कनकराज अय्यर )

मनुष्यके ऊपर भगवान् श्रीमहाविष्णुकी परम कृपा सदैव बरसती रहती है। वे परम प्रभु सभी चराचर जींगोंके ऊपर असीम अनुम्रह और स्नेह रखते हैं। वे बुद्धिकी पहुँचसे परे हैं और विसी प्रकारके जागतिक बन्धनमें नहीं आते; परंतु अपनी इच्छासे प्रयोजन होनेपर जन्म लेते हैं। फिर भी उनका जन्म और तिरोभाव साधारण मनुष्य और अन्य प्राणियोंकी जन्म-मृत्युके समान नहीं होता। श्रीराम और श्रीकृष्णने एक कालविशेषमें मानव-समाजके कल्याणके लिये मानव-शरीर धारण किया था। उनके वराहावतारमें हमको द्विविध प्रयोजन देखनेको मिलता है। वे आदिवराह ही थे, जिन्होंने हिरण्याक्षको पराभृत करके पृथ्वीका उद्धार किया। भयानक शत्रुके साथ युद्ध करना श्रीनारायणके लिये एक आसान खेल हो सकता है; परंतु दैत्यके द्वारा विश्वक्षुलित सम्पूर्ण जगत्को पुनः नियमवद्ध करना महान् अनुम्रहका काम है।

श्रीनरसिंहरूपमें भगवान्को एक विचित्र आकृति घारण करनी पड़ी, जो हिरण्यकशिपुके लिये अभिवाञ्छनीय थी । वह किसी मनुष्य या पशुके द्वारा, घरके भीतर या बाहर, दिनमें या रातमें परामूत होना नहीं चाहता था। अतएव प्रभुको नर और पशु, अर्थात् ठीक नृसिंह-रूपमें अवतरित होना पड़ा । वे किसी मनुष्य या पशु अथवा देवसे उत्पन्न नहीं हुए थे। उन्हें अवतार लेनेके बाद तुरंत शत्रुपर आक्रमण करना था। यह जीवन और मृत्युकी एक लीला थी, जिसमें लीलाधारीको बिना पहलेसे कुछ सोचे-विचारे तत्काल रूप ग्रहण करना था। नृसिंहभगवान् सब प्रकारकी विकट परिस्थितिके लिये तैयार थे। कौसल्याके अथवा देवकीके गर्मसे जन्म लेते समय प्रभुको सोचने-विचारनेका तथा एक विशिष्ट ढंग और मनोवृत्तिसे काम करनेके लिये पर्याप्त समय था। नृसिंह भगवान्को अपने उस पुरातन भृत्यपर अविलम्ब सहसा टूट पड़ना था। यह कार्य उन्होंने अपनी तुष्टि तथा देवताओं और ऋषियोंकी पूर्ण तुष्टिके साथ किया। यदि उन्होंने एक क्षणके लिये भी विलम्ब किया होता तो उनके प्राकट्यंका उद्देश्य पूरा न हो पाता । इसी कारण भक्तींने

अनुभव किया है कि नृसिंहावतार अत्यन्त ही हृदयग्राही और अर्थपूर्ण था। हिरण्यकशिपुने अपने स्वामीके साथ युद्ध किया और अभिलिपित मृत्यु प्राप्त की।

जय और विजयने परम तपस्वी और भक्त सनकादिक चारों भाइयोंका अपमान किया था। द्वारपालोंके व्यवहार वे चारों क्षुच्य हो उठे थे। नारायणको अपने परमोच्च धाम उनको तुष्ट करनेके लिये अवतरित होना पड़ां। द्वारपालोंको शाप मिला था कि वे वैकुण्डधामसे च्युत होकर मृत्युलोकमें जाकर जन्म लें। प्रभुको इस शापके विरुद्ध कुछ कहना तो था ही नहीं, इसलिये अपने द्वारपालोंको भववन्थन सक्त करनेके लिये वे आनन्दमय लोकसे इस दुःखमय लोकमें अवतरित हुए। चराइ नृतिंह अवतारका यही यथार्थ हेतु है। सृष्टिके सारे जीवोंके प्रति उन परम प्रभुका सच्चा प्रेम है। उनको अपने ही भृत्योंको तीन जन्मोंमें समुचित दण्ड देनेका क्लेशजनक अभिनय करके अपने प्रेमकी घोषणा करनी थी तथा चार पवित्र आत्माओंका अकारण अपमान करनेके दोषसे उनके अन्तःकरणको मुक्त करना था।

हयप्रीवको दो दैत्यों छड़ना पड़ा । वे इस प्रथम युद्धमें विजयी हुए और दिन्य तथा वैदिक ज्ञानसे उन्होंने मानवताको उपकृत किया । जब जीवनको चिरस्थायी करने-वाले अमृतको प्राप्त करनेके लिये क्षीरसागरको मथा गया था। उस समय कूर्म-अवतारको जगत्के कल्याणके लिये भारी भार वहन करना पड़ा ।

वामन-अवतार प्रथम अति लघु देवरूप था। बादमें दैत्यराज बिलके द्वारा तीन पग भूमि दान करनेका संकल्प करनेके पश्चात् वह लघु याचक ब्रह्मचारी विवक्रमं वन गया और उसने अपनी दो ही डगोंमें सम्पूर्ण त्रिलोकीको नाप लिया और विलक्षो सुतललोकमें भेज दिया। कहा जाता है कि सुतल-लोकमें बिलके राजमहलके द्वारपर खड़े रहकर वे अब भी पहरा देते हैं।

परशुराम एक अंशावतार थे। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुनके वंशका उच्छेद करनेके जोशमें अनेक राजाओंके वंशका अपमान किया है। इस कारण आपने इन्हें दण्ड देकर एवंथा उचित ही किया है।

लोकोद्धारार्थलोक-पर्यटन करनेवाले, सरलता एवं क्रमणाकी मूर्ति सनकादि कुमारोंने श्रीभगवान्की सारगर्भित मधुर वाणीको सुनकर उनसे अत्यन्त विनीत स्वरमें कदा—

यं वानयोर्नममधीश भयान् विधत्ते

हत्ति नु वा तदनुसन्महि निष्यं की कस्।

असासु वा य उचितो श्रियतां स दण्टो

येऽनागसी वयसयुष्ट्स्महि कि विषयेण ॥

(श्रीमझा०३।१६।२५)

'धवेंश्वर | इन द्वारपालोंको आप कैसा उचित समझें। वैसा दण्ड दें, अथवा पुरस्काररूपमें इनकी वृत्ति बढ़ा दें— हम निष्कपटभावसे सब प्रकार आपसे सहमत हैं । अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरोंको शाप दिया है, इसके लिये हमें ही उचित दण्ड दें । हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है।

ंयह गेगी प्रेरणासे ही हुआ है। श्रीभगवान्ने उन्हें संतुष्ट किया। इसके अनन्तर सनकादिने सर्वाङ्मसुन्दर भगवान् विष्णु और उनके धामका दर्शन किया और प्रभुकी परिक्रमा कर उनका गुणगान करते हुए वे चारों कुमार छीट गये। जय-विजय इनके शापसे तीन जनमौतक कमशः हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकणं और शिश्चपाल-दन्तवनत्र हुए।

उस समय जब भगवान् सूर्यकी भौति परमतेवस्वी धनकादि आकाश-गार्गरे भगवान्के अंशावतार महाराज पृथुके समीप पहुँचे, तब उन्होंने अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी गविधि पूजा की । उनका पवित्र चरणोदक मायेपर छिड़का भीर उन्हें सुवर्णके सिंहासनपर बेटाकर बद्धाइति हो विनय-पूर्वक निवेदन किया—

भही आचरितं कि मे महलं महलायताः। यस यो दर्शनं द्वासीहुदंशांनां च पोगिमिः॥ नैत्र राध्यते होको छोदान् पर्यटतोऽपि यान्। यथा मर्थशां सर्व सारमानं पेऽस्य हेततः॥

(समझाव ४) इस् । ७०९)

न्यभारम्भि एनीमरी । आयो बर्शन तो वोगियोधी भी इंग्लेस हैं। इसते ऐसा क्या पुष्य राता है। विस्को पणस्यस्य इसे रहाः आयवा दर्शन प्राप्त हुन्स १० दस दस्य प्रप्रहाले रूपण शरणायादि यहादि स्वतंत्रत है। हो भी वे स्वतंत्राधी आत्माको नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त छोकोंमें विचरते रहते हैं, तो भी अनिधकारी छोग आपको नहीं देख पाते।

फिर अपने सौभाग्यकी मराहना करते हुए उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक कहा—

तद्दं कृतिविश्वस्थाः सुद्दो वदापस्तिनाम्।
सम्प्रच्छे भव प्रतिसन् द्वेमः केनाक्षसा भवेत्॥
(शीमग्रा०४।२२।१५)

'आप संसारानलंधे संतप्त जीवोंके परम सुहुद् हैं। इसिलये आपमें विश्वास करके में यह पृछना चाहता हूँ कि इस संसारमें मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है।

भगवान् धनकादिने आदिराज पृयुक्ता ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिकी प्रशंसा की और उन्हें विस्तारपूर्वक कल्याणका उपदेश देते हुए कहा—

न्येन्द्रियार्थाभिष्यानं सर्वार्थापद्ववं। नृणाम् । संशितो ज्ञानविज्ञानार्थेनाविशति सुरुयताम् ॥ न दुर्घात्कर्षिचित्सद्गं तमक्तीवं तितीरिषुः । धर्मार्थकासमोक्षाणां यद्त्यन्तविश्वातकम् ॥ कृच्छो महानिष्ठ भवार्णवमप्लवेशां पद्वर्गनक्रमसुरोन तितीरपन्ति । तावं हरेर्सगवतो भजनीयसद्धि कृत्वोद्धपं स्यसनसुत्तर दुरुतरार्णम् ॥ (शीमद्वार ४ । २२ । ३३-१४, ४० )

'सन और इन्द्रियंकि वित्रयोका चिन्तान करना मनुष्यके सभी पुरुषायोंका नारा करनेवाला है। क्योंकि इनकी चिन्तामें वह ज्ञान और विज्ञानसे अष्ट होकर दृशादि ग्यायर गोनियोंके इन्म पाता है। इसलिये विवे अधानान्यकारसे पार होनेकी इन्छा हो, उस पुरुषको विज्ञान आग्रिक कनी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि पह धर्म, आर्य, काम और मोक्षकी प्राणिक दही पावक है।

की होत मन और इतियसंत्र मनरित्त संस्तृत इति संसार सामानी योगादि तुष्कर गायतीते पर पत्ना नाही है। उनका उस पर पहुंचना गाँउन दी है। क्वीकि उसे स्टांबारम्य श्रीद्रविश आध्य नहीं है। वाग तुम के समापन्ति आग्राबर्गय सामा रमलेकी में अवनात अग्रायान है। इस दुना दुना सम्हती पर तम में त

# भगवान् श्रीविष्णुके चीवीस अवतार

[ भगवान् अनन्त हैं । वे सर्वशक्तिमान् करुणामय परमातमा अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी साधु-परित्राण, धर्म-संरक्षण एवं जीवोंपर अनुप्रह करनेके लिये शरीर-धारण कर लिया करते हैं । उनके अवतरण और उनके अवतार-चरित्र भी अनन्त हैं । श्रीमङ्गणवतमें सृतजीने कहा है—

अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिवैर्द्धिजाः। यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः॥
(१।३।२६

'जिस प्रकार किसी एक अक्षय जलाशयसे असंख्य छोटे-छोटे जल-प्रवाह निकलकर चारों ओर धावित होते हैं, उसी प्रकार सत्त्वनिधि परमेश्वरसे विविध अवतारोंकी उत्पत्ति होती है। पुरुषावतार, गुणावतार, कल्पावतार, गुणावतार, पूर्णावतार, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार आदि उनके अवान्तर भेद हैं। कल्प-भेदसे प्रभु-चरित्रोंमें भी भिन्नता आती है। श्रीमद्भागवतादि पुराण-प्रन्थोंमें सर्वसमर्थ, कल्याण-विप्रह प्रभुके सुख्यतया चौवीस अवतारोंका सविशेष वर्णन है; पर उनमें भी क्रम-भेद है। यहाँ हम दयाधामके उन अद्भुत एवं मङ्गलकर चौवीस अवतारोंका चरित्र स्थानाभावके कारण अत्यन्त संक्षेपमें दे रहे हैं। तथापि इस संक्षिप्त कथाके भी मनोयोगपूर्वक पटन-पाठनसे हमारे पाठक लाभान्वित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है।

—सम्पादक]

## [१] श्रीसनकादि

( केखक-पं० श्रीशिवनाथजी दुवे )

सृष्टिके प्रारम्भमें लोकपितामह ब्रह्माने विविध लोकोंको रचनेकी इच्छासे तपस्या की । स्रष्टाके उस अखण्ड तपसे प्रसन्न होकर विश्वाधार प्रभुने 'तप' अर्थवाले 'सन' नामसे युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—इन चार निष्टित्तपरायण ऊच्चरेता मुनियोंके रूपमें अवतार ब्रह्मण किया । ये प्राकट्य-कालसे ही मोक्षमार्ग-परायण, ज्यानमें तल्लीन रहनेवाले, नित्यसिद्ध एवं नित्य विरक्त थे । इन नित्य ब्रह्मचारियोंसे ब्रह्माजीके स्रष्टि-विस्तारकी आधा पूरी नहीं हो सकी ।

देवताओं के पूर्वज और लोकस्रष्टा के आद्य मानसपुत्र सन-कादिके मनमें कहीं किंचित् आसिक्त नहीं थी। वे प्रायः आकाश-मार्गसे विचरण किया करते थे। एक बार वे श्रीभगवान्के श्रेष्ठ वैकुण्ठधाममें पहुँचे। वहाँ सभी शुद्ध-सत्त्वमय चतुर्भुज रूपमें रहते हैं। सनकादि भगवदर्शनकी लालसासे वेकुण्ठकी दुर्लम दिन्य दर्शनीय वस्तुओंकी उपेक्षा करते हुए छठी ड्योदीके आगे वद् ही रहे थे कि भगवान्के पार्षद जय और विजयने उन पद्मवर्षीय-से दीखनेवाले दिगम्बर तेजस्वी कुमारोंकी हँसी उड़ाते हुए उन्हें आगे बद्रनेसे रोक दिया। भगवहर्शनमें व्यवधान उत्पन्न होनेके कारण सनकादिने उन्हें देत्यकुलमें जनम लेनेका शाप दे दिया। अपने प्राणिय एवं अभिन्न सनकादि कुमारोंके अनादरका पंवाद मिलते ही बैकुण्ठनाथ श्रीहरि तत्काल वहाँ पहुँच गये। भगवान्की अद्भुत, अलैकिक एवं दिन्य धौन्दर्यराधिके दर्शन कर सर्वथा विरक्त सनकादि कुमार चिकत हो गये। वे अपलक नेत्रोंसे प्रभुकी ओर देखने लगे। उनके हृदयमें आनन्द-सिन्धु उच्छलित हे रहा था। उन्होंने वनमालां बारी लक्ष्मीपित भगवान् श्रीविष्णुकी स्तुति करते हुए कहा—

प्रादुश्चकर्थं यदिदं पुरुह्त्त रूपं
तेनेश निर्वृतिमवापुरळं दशो नः।
तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम
योऽनात्मनां दुरुद्यो भगवान् प्रतितः॥
(श्रीमङ्गा०३।१५।५०)

'विपुलकीर्ति प्रभो ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको बड़ा ही मुख मिला है; विषयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये इसका दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है। आप साक्षात् भगवान् हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं।

'ब्राह्मणोंकी पवित्र चरण-रजको मैं अपने मुकुटपर वारण करता हूँ । श्रीभगवान्ने अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा। 'खय-विजयने मेरा अभिप्राय न समझकर आपकोगीका अपमान किया है। इस कारण आपने इन्हें दण्ड देकर एर्वथा उचित ही किया है।

होकोद्वारार्थहोक-पर्यटन करनेवाहे, सरहता एवं कदणाकी गूर्ति सनकादि कुमारोंने श्रीभगवान्की सारगर्भित मधुर वाणीको सुनकर उनसे अत्यन्त विनीत स्वरमें कदा—

यं वानयोर्द्मसधीश अवान् विधत्ते

वृत्ति चु वा तदनुसन्महि निर्ध्यकीकम् ।

अमासु वा य उचितो भ्रियतां स दण्टो

येऽनागसौ वयसयुङ्क्ष्महि किविवयेण ॥

(श्रीमझा० ३ । १६ । २५ )

'खर्चेश्वर | इन द्वारपालोंको आप जैसा उचित समग्रें। वैसा दण्ड दें, अथवा पुरस्काररूपमें इनकी द्वचि बढ़ा दें— दम निष्कपटभावते सब प्रकार आपसे सहमत हैं । अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरोंको शाप दिया है, इसके लिये हमें ही उचित दण्ड दें । हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है।

ंयह मेरी प्रेरणासे ही हुआ है। श्रीभगवान्ते उन्हें गंगुष्ट किया । इसके अनन्तर सनकादिने सर्वाञ्चसुन्दर भगवान् विष्णु और उनके धामका दर्शन किया और प्रभुकी परिक्रमा कर उनका गुणगान करते हुए वे चारों कुमार लीट गये । जय-विजय इनके शापसे तीन धनमौतक कमकाः हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्षः, गवण-कुम्भकणं और शिशुपाल दन्तवकत्र हुए।

उस समय हव भगवान् सूर्यकी भौति परमतेलखी धनकादि आकाश-मार्गरे भगवान्के अंशावतार महाराज पृथुके समीप पहुँचे, तब उन्होंने अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी सबिधि पृजा की । उनका पवित्र चरणोदक माथेपर हिज़का भीर उन्हें सुवर्णके सिंहासनपर बैठाकर बढाडालि हो विनय- पूर्वक निषेदन किया—

भही आचरितं कि में सज्ञलं सङ्ग्लागनाः।

याय वो दर्शनं शासीहुर्द्शीनां च गोगिभिः॥

नेत राशयते लोगों लोगान् पर्यटतोऽपि यान्।

यथा सर्वदां सर्व सात्नामं देशस हेत्यः॥

(शीनहा० ४ । २२ । ७, ६ )

स्थापम्पि एनीसरी ! सारते दर्शन को केमियोंको सी इत्येष हैं। इत्येष देशा क्या कृष हता है। विश्वके मारहारूप इसे स्थार आदश दर्शन मार्ग कृष्य हा दिस इत्या मन्द्राके राम गटलाकोड यहाँ स्थान है। वो हो हे स्थानकी थात्माको नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त होकोंमें विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी होग आपको नहीं देख पाते।

फिर अपने सौभाग्यकी मराहना करते हुए उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक कहा—

तहहं कृतविश्वरमः सुहृदो वदापस्तिनाम्। सम्प्रप्के भद प्रतिसन् द्वामः केनाअसा भवेत्॥ (श्रीमग्रा० ४। २२। १५)

'आप संवारानलंधे संतप्त नीवोंके परम सहद् हैं; इसिलेये आपमें विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संवारमें मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है।

भगवान् धनकादिने आदिराज पृष्टुका ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिकी प्रशंसा की और उन्हें विस्तारपूर्वक कल्याणका उपदेश देते हुए कहा—

भर्थेन्द्रियार्थाभिष्यानं सर्वार्थापह्नवं। नृणाम् ।

मंशितो ज्ञानविज्ञानार्थेनाविश्वति सुरुयताम् ॥

ग कुर्यास्कर्षिचित्सन्नं तमन्तीत्रं तितीरिषुः ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां यद्द्रयन्तविभातकम् ॥

कृत्यूने महानिह भवार्णवमप्ठवेशो

पद्यग्नकामसुन्तेन तितीरपन्नि ।

तायं हरेर्सनवतो भजनीयमङ्गि

कृत्वोदुपं स्यसनसुत्तर द्रुग्तराणंम् ॥

(श्रीमद्रा० ४ । २२ । ३३-१४, ४० )

्षन और इन्द्रियंकि विप्रयोक्त चिन्तन करना भनुष्यके सभी पुरुषायोक्ता नाद्य करनेवाला है। क्योंकि इनकी चिन्तांके वह ज्ञान और विज्ञानते अष्ट होकर प्रवादि ज्ञावर योनियोंके क्या पाता है। इसल्ये जिले अञ्चानात्यकारके पर होनेकी इच्छा हो। उस पुरुषको विपर्योंने आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि पर सभी क्यां, क्यां और मोक्सी प्रतिकें प्राप्ति विपर्योंने आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि पर सभी क्यां, क्यां और मोक्सी प्रतिकें प्राप्ति विपर्यों प्राप्ति विपर्यों प्राप्ति विपर्यों

भी होत मन और इत्थिमार मगरेंग शंहार इस संसार सामको दीवादि हुएथर सामकेंग पर प्रमा चारते हैं। उनका उस पर पहुंचना पटिन हो है। क्वेंकि नरें ग्रांबारका श्रेहरिका प्राथम महीं है। क्या तम से भए क्या प्राथमांक परण प्रमोधी हैंका बराश करवाण हो इस इनक हुंगा महारों पर पर हो । भगवान् सनकादिके इस अमृतमय उपदेशसे आप्यायित होकर आदिराज पृथुने उनकी स्तुति करते हुए पुनः उनकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सिवधि पूजा की।

ऋषिगण प्रलयके कारण पहले कल्पका आत्मशान भृल गये थे । श्रीभगवान्ने अपने इस अवतारमें उन्हें यथोचित उपदेश दिया, जिससे उन लोगोंने शीध ही अपने हृदयमें उस तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया।

सनकादि अपने योगवलसे अथवा 'हरिः शरणम्' मन्त्रके जप-प्रभावसे सदा पाँच वर्षके ही कुमार बने रहते हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्यज्ञान-विज्ञारद, धर्मशास्त्रोंके आचार्य तथा मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं। श्रीनारदजीको इन्होंने श्रीमद्भागवतका उपदेश किया था।

भगवान् सनत्कुमारने ऋषियोंके तत्त्वज्ञान सम्बन्धी प्रश्नके उत्तरमें सुविस्तृत उपदेश देते हुए बताया था—

नास्ति विद्यासमं चक्षुनीस्ति सत्यसमं तपः। नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्॥ निवृत्तिः कर्मणः पापात् सततं पुण्यशीलता। सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतद्वृत्तमम्॥

(महा०, शान्ति० ३२९ । ६-७)

'विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है। सत्यके समान कोई तप नहीं है। रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है। पापकर्मीसे दूर रहना, सदा पुण्यकर्मीका अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषोंके-से बर्ताव और सदाचारका पालन करना—यही सर्वोत्तम श्रेय (कल्याण) का साधन है।

प्राणिमात्रके सच्चे शुभाकाङ्की कुमारचतुष्ट्रयके पावन पद-पद्मोमें अनन्त प्रणाम !

[ 7 ]

#### भगवान् वराह

सुक्तुण्ड सामस्वरधीरनाद प्राग्वंशकायाखिलसत्रसंधे। पूर्तेष्टधर्मश्रवणोऽसि देव सनातनात्मन् भगवन् प्रसीद्॥ (विष्णुपुराण १ । ४ । ३४)

'प्रभो ! सुक् आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामस्वर धीर-गम्भीर शब्द है, प्राग्वंश ( यजमानगृह ) शरीर है तथा सम्पूर्ण सत्र ( सोमयाग )शरीरकी संधियाँ हैं। देव ! इष्ट (यज्ञ-यागादि) और पूर्त (कुऑं) वावली तालाव आदि खुदवाना, वगीचा लगाना आदि लोकोपकारी कार्य) रूप धर्म आपके कान हैं। नित्यस्वरूप भगवन्! प्रसन्न होइये।

× × ×

सम्पूर्ण शुद्ध-सत्वमय होक्रीके शिरोभागमें भगवान् विष्णुका वेंकुण्ठधाम स्थित है। वहाँ वेदान्तप्रतिपाध धर्ममूर्ति श्रीआदिनारायण अपने भक्तींको सुली करनेके लिये शुद्धसत्त्वमय स्वरूप धारणकर निरन्तर विराजमान रहते हैं। विष्णुप्रिया श्रीलक्ष्मीजी वहाँ चञ्चलता त्यागकर निवास करती हैं। उस दिव्य और अद्भुत वेंकुण्ठधाममें सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते हैं और वहाँ सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर अपने धर्मद्वारा उन क्षीराव्धिशायीकी आराधना करनेवाले परम भागवत ही प्रवेश पाते हैं।

एक वारकी वात है । आसक्ति त्यागकर समस्त लोकोंमें आकाशमागंसे विचरण करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्माके मानसपुत्र सनकादि उक्त अलोकिक वैकुण्ठधाममें जा पहुँचे। उनके मनमें भगवहर्शनकी लालसा थी, इस कारण वे अन्य दर्शनीय सामग्रियोंकी उपेक्षा करते आगे वढ़ते हुए छः ढ्योढ़ियाँ पार कर गये। जब वे सातवीं ड्योढ़ीपर पहुँचे, तव उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आयुवाले देवश्रेष्ठ दिखलायी दिये। वे वाज्वंद, कुण्डल और किरीट आदि अनेक बहुमूल्य आभृषणोंसे अलंकृत थे। उनकी चार स्यामल भुजाओंके बीच वनमाला सुशोमित थी, जिसपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे।

समदर्शी सनकादि सातवीं ड्योड़ीमें प्रवेश कर ही रहे थे कि श्रीभगवान्के उन दोनों द्वारपालोंने उन्हें दिगम्बर-वृत्तिमें देखकर उनकी हँसी उड़ायी और बेंत अड़ाकर उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया।

'तुम भगवान् वैकुण्ठनाथके पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त मन्द है।' सनकादिने कुद्ध होकर उन्हें शाप देते हुए कहा—'तुम तो देव-रूपधारी हो; फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवानके साथ कुछ भेदभावके कारण होनेवाले भयकी कत्यना कर ली। तुम अपनी भेदबुद्धिके दोषसे इस वैकुण्ठलोकसे निकलकर उन पापपूरित योनियोंमें जाओ, जहाँ काम, कोध एवं लोभ—प्राणियोंके ये तीन शत्रु निवास करते हैं।'

'भगवन् ! हमने निश्चय ही अपराध किया है, सनकादिके दुनिवार शापसे व्याकुल होकर दोनों पार्घद उनके चरणींमें





होटकर अत्यन्त दीनभावसे प्रार्थना करने लगे—'आपके दण्डसे हमारे पापका प्रक्षालन हो जायगाः किंतु आप इतनी कृपा करें कि अधमाधम योनियोंमें जानेपर भी हमारी भगवत्स्मृति वनी रहे।'

इधर श्रीभगवान् पद्मनाभको जव विदित हुआ कि हमारे पार्वदोंने सनकादिका अनादर किया है, तब वे तुरंत लक्ष्मीजीके साथ वहाँ पहुँच गये । समाधिके विषय सुवनमोहन चतुर्भुज विष्णुकी अचिन्त्य, अनन्त सौन्दर्यराशिके दर्शन कर सनकादिकी विचित्र दशा हो गयी । वे अपनेको समाल न सके और करणासिन्धु भगवान् कमलनयनके चरणारविन्द-मकरन्दसे मिली तुलसीमञ्जरीकी अलैकिक गन्धरे उनके मनमें भी खलवली उत्पन्न हो गयी ।

ते वा अमुप्य वदनासितपद्मकोशमुद्दीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम्।
छन्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्ग्रिद्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निद्ध्युः॥
(श्रीमद्भागवत ३ । १५ । ४४ )

'भगवान्का मुख नील कमलके समान था, अति सुन्दर अघर और कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोभा और भी यद गयी थी। उसकी शाँकी करके वे कुतकृत्य हो गये और फिर पद्मरागके समान लाल-लाल नखोंसे सुशोभित उनके चरण-कमल देखकर वे उन्हींका ध्यान करने छो।

भिर प्रभुके प्रत्यक्ष दर्शनका परम सौभाग्य प्राप्तकर वे निभिन्दरिष्टिनायककी स्तुति और उनके मङ्गलमय चरण-कमलोगें प्रणास करने हमें।

भागियों !१ वैकुण्डनियास श्रीहरिने उनकी प्रशंसा करते हुए घडा—में जय-विजय मेरे पार्यद हैं। इन्होंने आपका अपराध किया है। आपने इन्हें दण्ड देकर उचित ही किया है। बाहाण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरोंके हान आपनेमोरा के अनादर हुआ है। उसे में अपने हारा ही किया मानवा है। में आपनोगोंने प्रसद्धतारी निजा माँगता हैं।

विशेष्यमाथ १ समयादिने प्रमुखी अर्थपूर्ण और सारपुक्त सभ्यीर पाणी एनवर उनका गुणवान वस्ते हुए कहा—स्थाप स्थापुर्वी सान और सम्पूर्ण बीबीके उत्सानके किये नदा समुद्र स्केटि । इन सारपालेंके साम दण्ड अथवा पुरस्कार दें, हम विशुद्ध हृदयसे आपसे सहमत हैं या हमने क्रोधवश इन्हें शाप दे दिया, इसके लिये हमें ही दण्डित करें, हमें सहर्ष स्वीकार है।

'मुनियो !' दयामय प्रभुने सनकादिसे अत्यन्त स्नेहपूर्वक कहा—'आप सत्य समझिये, आपका यह शाप मेरी ही प्रेरणासे हुआ है । ये दैत्ययोनिमें जन्म तो छेंगे, किंतु क्रोधावेशसे बढ़ी एकाप्रताके कारण शीघ्र ही मेरे पास छौट आयेंगे।'

सनकादि ऋषियोंने प्रभुकी अमृतमयी वाणीसे आप्यायित होकर उनकी परिक्रमा की और उनके नैलोक्यवन्दित चरणोंमें प्रणाम कर उनकी महिमाका गान करते हुए वे लीट गये।

'तुमलोग निर्मय होकर जाओ ।' प्रभुने ऋषियोंके प्रस्थानके अनन्तर अपने अनुचरोंसे कहा—'तुम्हारा कल्याण होगा । मैं सर्वसमर्थ होकर भी ब्रह्मतेजकी रक्षा चाहता हूँ, यही मुझे अभीष्ट है। एक बार मेरे योगनिद्रामें स्थिर होनेपर तुम दोनोंने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको रोका था। उस समय उन्होंने कुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। अब दैत्ययोनिमें मेरे प्रति अत्यधिक क्रोधके कारण तुम्हारी जो एकाव्रता होगी, उससे तुम विक्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त होकर कुछ ही समयमें मेरे पात छोट आओगे।

श्रीभगवान्के पधारते ही सुरश्रेष्ठ जय-विजय ब्रह्मद्यापके कारण भगवान्के उस श्रेष्ठ धाममें ही श्रीहीन हो गये श्रीर उनका सारा गर्व चूर्ण हो गया।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हीलामय प्रमुकी हीला अत्यन्त विचित्र होती है। इसका हेत तथा रहस्य देवता और झुपि-महपियेकि भी समझमें नहीं आता, मनुष्य तो क्या समझे ? किंतु प्रमुकी हीला जब हो, जैसी हो, होती है परम मज्ञलमयी; उनकी परिणति द्युम और उस्माणमें ही होती है।

प्रमुकी इसी अद्भुत सीलाके पानस्तान गाम्बी मरीचिनन्द्रन प्रस्परमूनि चय स्वीरणी आहुतिसीकाम ऑस्किता भगवान्की उपानमा वन सूर्योग्य केन अस्तिमाणि स्पानसम्ब देठे थे कि उन ही पानी वश्तुकी विविद्योगी उनके समीद पहुँच नद सद्विद्य संभाग प्रमुक्ति करमना हम्म बरने पानि

Jan Brand

महिं करयपने उनकी इच्छापूर्तिका आस्वासन देते हुए असमयकी ओर संकेत किया, पर दिति अपनी कामनापूर्तिके लिये हट करती ही जा रही थीं। महिं करयप जब सब प्रकारसे समझाकर थक गये, किंतु उनकी पत्नीका तुराग्रह नहीं टला, तय विवश होकर इसे श्रीभगवान्की लीला समझकर उन्होंने मन-ही-मन सर्वान्तर्यामी प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और एकान्तमें जाकर दितिकी कामना-पूर्ति की और फिर स्नानोपरान्त यज्ञशालामें बैठकर तीन वार आचमन किया और सायंकालीन संघ्या-वन्दन करने लगे।

संघ्या-वन्दनादि कर्मसे निष्ठत्त होकर महर्षि कश्यपने देखा कि उनकी सहधर्मिणी दिति भयवश थर-थर कॉप रही हैं और अपने गर्मके लौकिक तथा पारलौकिक उत्थानके लिये प्रार्थना कर रही हैं।

'तुमने चतुर्विध अपराध किया है।' महर्षि कश्यपने दिति-देवीसे कहा—'एक तो कामासक्त होनेके कारण तुम्हारा चित्त मिल्नि था, दूसरे, वह असमय था, तीसरे, तुमने मेरी साज्ञाका उल्लिच्चन किया और चौथे, तुमने रुद्र आदि देवताओंका तिरस्कार किया है; इस कारण तुम्हारे गर्मसे दो अत्यन्त अधम और क्रूरकर्मा पुत्र उत्पन्न होंगे । उनके कुकर्मी एवं अत्याचारेंसे महात्मा पुरुष सुन्य एवं धरित्री व्याकुल हो जायगी। वे इतने पराक्रमी और तेजस्वी होंगे कि ब्रह्मतेजसे भी वे प्रभावित नहीं होंगे। उनका वध करनेके लिये स्वयं नारायण दो पृथक्-पृथक् अवतार प्रहण करेंगे। तुम्हारे दोनों पुत्रोंकी मृत्यु प्रभुके ही हाथों होगी।

'भगवान् चक्रपाणिके हाथों मेरे पुत्रोंका अन्त हो, यह मैं भी चाहती हूँ। कुछ संतोषके साथ दिति बोली—'ब्राह्मणों-के शापसे उनकी रक्षा हो जाय; क्योंकि ब्रह्मशापसे दग्ध प्राणीपर तो नारकीय जीव भी दया नहीं करते। मेरे पुत्रोंके कारण लक्ष्मीवल्लभ श्रीविष्णु अवतार प्रहण करेंगे, यह अत्यन्त प्रसन्ताकी बात है, यद्यपि वे प्रभु-भक्त नहीं होंगे—इस बातका मुझे दु:ख है।

दितिदेवीका सर्वेश्वर प्रभुके प्रति सम्मानका भाव देखकर महामुनि कश्यप संतुष्ट हो गये। उन्होंने कहा—'देवि! तुम्हें अपने कमके प्रति पश्चात्ताप हो रहा है, शीघ्र ही तुम्हारा विवेक जाग्रत् हो गया और भगवान् विष्णु, भूतभावन शिव तथा मेरे प्रति भी तुम्हारे मनमें आदरका भाव दीख रहा है, रस कारण तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोंमें एक शीभगवान्का अनन्य भक्त होगा। यह श्रीभगवान्का अत्यन्त प्रीतिभावन होगा और भक्तजन उसका सदा गुणगान करते रहेंगे। तुम्हारे उस पीनको कमलनयन हरिका प्रत्यक्ष दर्शन होगा।

'मेरा पीत्र श्रीनारायण प्रभुका भक्त होगा तथा मेरे पुत्रोंके जीवनका अन्त श्रीहरिके द्वारा होगा?—यह जानकर दितिका मन उल्लासंसे भर गया। किंतु अपने पुत्रोंके द्वारा सुर-समुदायके कष्टकी कल्पना कर उन्होंने अपने पित (कश्यपजी) के तेजको सी वर्षतक उदरमें ही रक्खा। उस गर्मस्य तेजसे लोकोंमें सूर्यादिका तेज क्षीण होने लगा। इन्द्रादि लोकपाल सभी तेजोहत हो गये।

'भूमन् ।' इन्द्रादि देवगण तथा लोकपालादिने ब्रह्माके समीप जाकर उनकी स्तुतिके अनन्तर निवेदन किया—'इस समय सर्वत्र अन्धकार बढ़ता जा रहा है। दिन-रातका विभाग स्पष्ट न रहनेसे लोकोंके सारे कर्म द्वारा होते जा रहे हैं। सब दुःखी और व्याकुल हैं। आप उनका दुःख-निवारण कीजिये। दितिका गर्म चतुर्दिक् अन्धकार फैलाता हुआ बढ़ता जा रहा है।'

'इस समय दक्षसुता दितिके उदरमें महिष करयपका उप्र तेन हैं विधाताने अपने मानसपुत्र सनकादिके द्वारा वैकुण्ट-धाममें श्रीनारायणके पार्षद नय-विजयको दिये हुए धापका मृत्तान्त सुनाते हुए कहा—'और उसमें श्रीनारायणके उन दोनों पार्षदोंने प्रवेश किया है। उन दोनों देत्योंके तेनके समुख ही दुम सनका तेन मलिन पड़ गया है। इस समय लीलाघर श्रीहरिकी यही इच्छा प्रतीत होती है। वे सृष्टि-स्थिति-संहारकारी श्रीहरि ही इस सनका कल्याण करेंगे। इस सम्बन्धमें इसलोगोंके सोच-विचार करनेका कोई अर्थ नहीं।'

शङ्का-निवारण हो जानेके कारण देवगण श्रीभगवान्का स्मरण करते हुए स्वर्गके लिये प्रस्थित हुए।

ंमेरे पुत्र उपद्रवी होंगे और उनसे सत्पुरूषोंको का होगा?—यह आश्रद्धा दितिके मनमें बनी रहती थी। इस कारण सौ वर्ष पूरा हो जानेके उपरान्त उन्होंने दो यमज (जुड़वाँ) पुत्र उत्पन्न किये।

उन देत्योंके घरतीपर पैर रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गमें अनेकों उपद्रव होने लगे । अन्तरिश्व तिमिराच्छा हो गया और विजली चमकने लगी। पृथ्वी और पर्वत कॉॅंपने छगे। भयानक ऑंघी चडने लगी। पर्वत्र अमङ्गलसूचक शन्द तथा प्रलयकारी हरूय रिष्टिगोचर होने लगे । सनकादिके अतिरिक्त सभी जीव भयभीत हो गये । उन्होंने समझा कि अब संसारका प्रलय होनेवाला ही है ।

वे दोनों दैत्य जन्म छेते ही पर्वताकार एवं परम पराक्रमी हो गये। प्रजापित कश्यपजीने उनमेंसे जो उनके वीर्यसे दितिके गर्भमें पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम । हिरण्यकशिपुः तथा जो दितिके गर्भसे पृथ्वीपर पहले आया, उसका नाम । हिरण्याक्षः रखा।

हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्ष—दोनों भाइयोंमें वड़ी भीति थी। दोनों एक-दूसरेको प्राणाधिक प्यार करते थे। दोनों ही महावलशाली अमित पराक्रमी एवं उद्धत थे। वे अपने सम्मुख किसीको कुछ नहीं समझते थे। हिरण्याक्षने अपनी विशाल गदा कंधेपर रखी और स्वर्ग आ पहुँचा। इन्द्रादि देवताओंके लिये उसका सामना कमना सम्भव नहीं था। सब भयभीत होकर छिप गये। निराश हिरण्याक्ष अपने प्रतिपक्षीको हुँ हुने लगा। किंद्र उसके सम्मुख कोई टिक नहीं पाता था।

अथ भूम्युपरि स्थित्वा मत्यां यह्यन्ति देवताः।
तेन तेषां बलं वीर्यं तेजश्चापि भविष्यति॥
इति मत्या हिरण्याक्षः कृते सर्गे तु वद्यणा।
भूमेर्या धारणाशक्तिलां नीत्वा स महासुरः॥
विवेश तोयमध्ये तु रसातकतलं नृप।
दिना शत्या च जगती प्रविवेश रसातलम्॥
(नरसिंहपुराण ३९। ७—९)

एक बार उसने सोचा—प्मर्त्यहोकमें रहनेवाटे पुरुष हथीपर रहकर देवताओंका यजन करेंगे, इसने उनका बह, वीर्य और तेज बद जायगा—यह सोचकर महान् अपुर हिरण्यां महाजीहारा सृष्टि-रचना की जानेपर उसे पारण करनेकी भूमिमें जो धारणा-हाक्ति भी, उमें दे बाकर प्रकों भीतर ही-भीतर रसातटमें चटा गया। अध्याराजिने महित होकर यह पृथ्वी भी रसातटमें चटी गयी।

मदोनाध दिरायालने देला हि उतने तेजरे सम्मुख गर्भा देवता किए गर्भ हैं। तब यह महाबलान् देश्य मक्ष्मीदार्थ किए गर्भाव समुद्री पृथ गया। उसे देखते । बदमार्थ केन्द्रिक अनुसा सम्बद्ध हुए भागे । वहीं भी किसीको न पाकर वह समुद्रकी उत्ताल तरंगोपर ही अपनी गदा पटकने लगा । इस प्रकार प्रतिपक्षीको हुँ दते हुए वह वरुणकी राजधानी विभावरो पुरीमें ना पहुँचा।

'मुझे युद्धकी भिक्षा दीजिये।' बड़ी ही अशिष्टतारे उसने वरुणदेवकी प्रणाम करते हुए न्यंग्यसिंहत कहा। 'आपने कितने ही पराक्रमियोंके वीर्यमदको चूर्ण किया है। एक बार आपने सम्पूर्ण दैत्योंको पराजितकर राजसूय यश् भी किया था। कृपया मेरी युद्धकी श्रुषाका निवारण कीजिये।'

भाइं । अब तो मेरी युद्धकी इच्छा नहीं है । प्राक्तमी और उन्मत्त शत्रुके न्यंग्यपर वहणदेव क्रुद्ध तो हुए, पर प्रवल देत्यको देखकर धेर्यपूर्वक उन्होंने कहा— भेरी हिएमें श्रीहरिके अतिरिक्त अन्य कोई योद्धा नहीं दीखता, जो तुम्हारे-जैसे वीरपुंगवको तंतुष्ट कर सके। तुम उन्हींके पास जाओ । उनसे भिइनेपर तुम्हारा अहंकार शान्त हो जायगा। वे तुम-जैसे देत्योंके संहारके लिये अनेक अवतार प्रहण किया करते हैं।

#### × × ×

सत्यसंकल्प ब्रह्माजी सृष्टि-विस्तारके लिये मन-दी-मन भीहरिका स्मरण कर रहे ये कि अकस्मात् उनके द्यगिरके दो भाग हो गये। एक भागसे नरः हुआ और दूसरे भागसे नारीः। विचाता अत्यन्त प्रसन्न हुए।

'भेरे मनके अनुरूप होनेके कारण तुम्हारा नाम 'मनु' होगा।'' नरकी ओर देखकर उन्होंने कहा—''मुझ स्वयम्भूके पुत्र होनेसे तुम्हारा 'स्वायम्भुक' नाम भी प्रख्यात होगा। तुम्हारी बगलमें अपने शत-शत रूपेंसि मनको आहु अरनेवाली सुन्दरी खड़ी है। इसका नाम 'शतरूपा' प्रधिद्ध होगा। तुम पति और यह तुम्हारी पत्नी होगी। मेरे आपे अङ्गसे दननेके कारण यह तुम्हारी अर्थाङ्गिनी होगी। तुम्हारे मध्य धर्म स्वित है। इसे मार्था देकर तुम हसे महध्यमिंशी बना ले। यह तुम्हारी धर्मपत्नी होगी। प्रमार बंग्रज पन्नुष्य यह ताम्हारी बंग्रज भनुष्य यह तामें ।

भगवन् ! एटासात्र आव ही सम्मृतं प्राणिकीये जीवनदाद्या है। अपना दिनपात्तंत स्वापममुद्द सनुते आसी पिटा विभएडाने हाथ लोदाय बद्दा : अभय ही सबकी जीवित प्रदान क्यांनेपाने किए हैं। हम देश बीन स महिषें कश्यपने उनकी इच्छापूर्तिका आश्वासन देते दुए असमयकी ओर संकेत किया, पर दिति अपनी कामनापूर्तिके लिये हठ करती ही जा रही थीं। महिष् कश्यप जब सब प्रकारसे छमझाकर थक गये, किंतु उनकी पत्नीका दुराग्रह नहीं टला, तय विवश होकर इसे श्रीभगवान्की लीला समझकर उन्होंने मन-ही-मन सर्वान्तर्यामी प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और एकान्तमें जाकर दितिकी कामना-पूर्ति की और फिर स्नानोपरान्त यश्चशालामें बैठकर तीन बार आचमन किया और सायंकालीन संध्या-वन्दन करने लगे।

संघ्या-वन्दनादि कर्मसे निवृत्त होकर महर्षि कश्यपने देखा कि उनकी सहधर्मिणी दिति भयवश थर-थर कॉॅंप रही हैं और अपने गर्मके लौकिक तथा पारलौकिक उत्थानके लिये प्रार्थना कर रही हैं।

'तुमने चतुर्विध अपराध किया है।' महर्षि करयपने दिति-देवीचे कहा—'एक तो कामासक्त होनेके कारण तुम्हारा चिक्त मिलन था, दूसरे, वह असमय था, तीसरे, तुमने मेरी भाशाका उल्लिखन किया और चौथे, तुमने रुद्र आदि देवताओंका तिरस्कार किया है; इस कारण तुम्हारे गर्मचे दो अत्यन्त अधम और कूरकर्मा पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके कुकर्मी एवं अत्याचारोंचे महात्मा पुरुष धुन्ध एवं धरित्री व्याकुल हो जायगी। वे इतने पराक्रमी और तेजस्वी होंगे कि ब्रग्नतेजचे भी वे प्रभावित नहीं होंगे। उनका वध करनेके लिये स्वयं नारायण दो पृथक्-पृथक् अवतार प्रहण करेंगे। दुम्हारे दोनों पुत्रोंकी मृत्यु प्रभुके ही हाथों होगी।

'भगवान् चक्रपाणिके हाथों मेरे पुत्रोंका अन्त हो, यह मैं भी चाहती हूँ। कुछ संतोषके साथ दिति बोली—'ब्राह्मणों-के शापसे उनकी रक्षा हो जाय; क्योंकि ब्रह्मशापसे दग्ध प्राणीपर तो नारकीय जीव भी दया नहीं करते। मेरे पुत्रोंके कारण ट्यमीवल्लभ श्रीविष्णु अवतार प्रहण करेंगे, यह अत्यन्त प्रसन्ताकी बात है, यद्यपि वे प्रभु-भक्त नहीं होंगे—इस बातका मुझे दु:ख है।

दितिदेवीका सर्वेश्वर प्रभुके प्रति सम्मानका भाव देखकर महामुनि कश्यप संतुष्ट हो गये। उन्होंने कहा—'देवि! तुम्हें अपने कमके प्रति पश्चात्ताप हो रहा है, शीन्न ही तुम्हारा विवेक जाग्रत् हो गया और भगवान् विष्णु, भूतभावन शिव तथा मेरे प्रति भी तुम्हारे मनमें आदरका भाव दीख रहा है, रस कारण तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोंमें एक भीभगवान्का अनन्य भक्त होगा । वह श्रीभगवान्का अत्यन्त प्रीतिभाका होगा और भक्तजन उसका सदा गुणगान करते रहेंगे । तुम्हारे उस पीनको कमलनयन हरिका प्रत्यन्न दर्शन होगा।

'मेरा पीत्र श्रीनारायण प्रमुका भक्त होगा तथा मेरे पुत्रोंके जीवनका अन्त श्रीहरिके द्वारा होगांग्—यह जानकर दितिका मन उल्लासंसे भर गया। किंतु अपने पुत्रोंके द्वारा सुर-समुदायके कष्टकी कल्पना कर उन्होंने अपने पित (कश्यपजी) के तेजको सी वर्षतक उदरमें ही रक्खा। उस गर्भस्य तेजसे लोकोंमें सूर्योदिका तेज क्षीण होने लगा। इन्द्रादि लोकपाल सभी तेजोहत हो गये।

'भूमन् ।' इन्द्रादि देवगण तथा लोकपालदिने ब्रह्माके छमीप जाकर उनकी स्तुतिके अनन्तर निवेदन किया—'इछ छमय सर्वत्र अन्धकार बढ़ता जा रहा है। दिन-रातका विभाग स्पष्ट न रहनेछे लोकोंके छारे कर्म छुप्त होते जा रहे हैं। छब दुःखी और व्याकुल हैं। आप उनका दुःख-निवारण कीजिये। दितिका गर्म चतुर्दिक् अन्धकार फैलाता हुआ बढ़ता जा रहा है।

्रस समय दक्ष सुता दितिके उदरमें महिष करयपका उम्र तेन हैं। विघाताने अपने मानसपुत्र सनकादिके द्वारा वैकुण्ट- धाममें श्रीनारायणके पार्षद नय-विजयको दिये हुए धापका श्रुत्तान्त सुनाते हुए कहा—'और उसमें श्रीनारायणके उन दोनों पार्षदोंने प्रवेश किया है। उन दोनों देत्योंके तेनके समुख ही तुम सबका तेन मिलन पड़ गया है। इस समय लीलाघर श्रीहरिकी यही इच्छा प्रतीत होती है। वे सृष्टि-स्थिति संहारकारी श्रीहरि ही हम सबका कल्याण करेंगे। इस सम्बन्धमें हमलोगोंके सोच-विचार करनेका कोई अर्थ नहीं।'

राङ्का-निवारण हो जानेके कारण देवगण श्रीभगवान्क। स्मरण करते हुए स्वर्गके लिये प्रस्थित हुए।

ंमरे पुत्र उपद्रवी होंगे और उनसे सत्पुरुषोंको कर होगां — यह आशक्का दितिके मनमें बनी रहती थी। इस कारण सौ वर्ष पूरा हो जानेके उपरान्त उन्होंने दो यमज (जुड़वाँ) पुत्र उत्पन्न किये।

उन देत्योंके घरतीपर पेर रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गमें अनेकों उपद्रव होने लगे । अन्तरिक्ष तिमिराच्छम हो गया और बिजली चमकने लगी। पृथ्वी और पर्वत कॉपने ढगे। भयानक ऑघी चलने लगी। थर्वत्र अमञ्जलस्चक शन्द तथा प्रलयकारी दृश्य दृष्टिगोचर होने लगे । सनकादिके अतिरिक्त सभी जीव भयभीत हो गये । उन्होंने समझा कि अब संसारका प्रलय होनेवाला ही है ।

वे दोनों देरेय जन्म छेते ही पर्वताकार एवं परम पराक्रमी हो गये। प्रजापित करयपजीने उनमेंसे जो उनके वीयंसे दितिके गर्भमें पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम पहिरण्यकशिपुः तथा जो दितिके गर्भसे पृथ्वीपर पहले आया, उसका नाम पहिरण्याक्षः रखा।

हिरण्यक्षशिपु और हिरण्याक्ष—दोनो गाइयोमें वड़ी प्रांति थी । दोनो एक-दूसरेको प्राणाधिक प्यार करते पे। दोनों ही महावलशाली, अमित पराक्रमी एवं उद्धत पे। वे अपने सम्मुख किसीको कुछ नहीं समझते थे। हिरण्याक्षने अपनी विशाल गदा कंधेपर रखी और स्वर्ग षा पहुँचा। इन्द्रादि देवंताओं के लिये उसका सामना करना सम्भव नहीं था। सब भयभीत होकर छिप गये। निराश हिरण्याक्ष अपने प्रतिपक्षीको हुँ हुने लगा, किंतु उसके सम्मुख कोई टिक नहीं पाता था।

अथ भूम्युपरि स्थित्वा मत्यां यक्ष्यन्ति देवताः।
तेन तेषां बलं वीर्यं तेनश्चापि भविष्यति॥
इति मत्वा हिरण्याक्षः कृते सर्गे तु प्रद्याणा।
भूमेर्या धारणाशक्तिसां नीत्वा स महासुरः॥
विवेश तोयमध्ये तु रसातळतलं नृप।
विना शक्त्या च नगती प्रविवेश रसातळम्॥
(नरसिंहपुराण ३९। ७—९)

एक बार उसने सोचा—'मर्त्यलोकमें रहनेवाले पुक्ष एक्वीपर रहकर देवताओंका यजन करेंगे, इससे उनका बल, वीर्य और तेज बढ़ जायगा—यह सोचकर महान् असुर हिरण्याक्ष ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि-रचना की जानेपर उसे घारण करनेकी भूमिमें जो घारणा-शक्ति थी, उसे के जाकर जलके भीतर-ही-भीतर रसातलमें चला गया। आधारशक्तिसे रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातलमें चली गयी।

मदोन्मच हिरण्याक्षने देखा कि उसके तेजके सम्मुख सभी देवता छिए गये हैं, तब वह महाबलवान् दैत्य सब्कीदाके लिये गम्भीर समुद्रमें धुस गया। उसे देखते ही वहणके सैनिक जलकर भयवश दूर भागे। वहाँ भी किसीको न पाकर वह समुद्रकी उत्ताल तरंगोंपर ही अपनी गदा पटकने लगा । इस प्रकार प्रतिपक्षीको हुँ ढ्ते हुए वह वहणकी राजधानी विभावरी पुरीमें जा पहुँचा।

प्युक्ते युद्धकी भिक्षा दीजिये। यदी ही अधिष्टताचे उसने वरुणदेवकी प्रणाम करते हुए न्यंग्यसहित कहा। अपने कितने ही पराक्रमियोंके वीर्यमदकी चूर्ण किया है। एक बार आपने सम्पूर्ण देत्योंकी पराजितकर राजसूय यह भी किया था। कृषया मेरी युद्धकी धुषाका निवारण कीजिये।

भाई । अब तो मेरी युद्धकी इच्छा नहीं है। प्रश्तमी और उन्मत्त शत्रुके व्यंग्यपर वर्षणदेव कृद्ध तो हुए, पर प्रवल देत्यको देखकर धेर्यपूर्वक उन्होंने कहा—'मेरी दृष्टिमें श्रीहरिके अतिरिक्त अन्य कोई योद्धा नहीं दीखता, जो तुम्हारे-जैसे वीरपुंगवको संतुष्ट कर सके। तुम उन्हींके पास जाओ। उनसे भिइनेपर तुम्हारा अहंकार शान्त हो जायगा। वे तुम-जैसे देत्योंके संहारके लिये अनेक अवतार ग्रहण किया करते हैं।

#### × × ×

सत्यसंकल्प ब्रह्माजी सृष्टि-विस्तारके लिये मन-ही-मन भीहरिका स्मरण कर रहे थे कि अकस्मात् उनके शरीरके दो भाग हो गये । एक भागसे 'नर' हुआ और दूसरे भागसे 'नारी' । विघाता अत्यन्त प्रसन्न हुए ।

'मेरे मनके अनुरूप होनेके कारण तुम्हारा नाम 'मनु' होगा।'' नरकी ओर देखकर उन्होंने कहा—''मुझ स्वयम्भूके पुत्र होनेसे तुम्हारा 'स्वायम्भुव' नाम भी प्रख्यात होगा। तुम्हारी बगलमें अपने शत-शत रूपोंसे मनको आकृष्ठ करनेवाली सुन्दरी खड़ी है। इसका नाम 'शतरूपा' प्रसिद्ध होगा। तुम पति और यह तुम्हारी पत्नी होगी। मेरे आधे अङ्गसे बननेके कारण यह तुम्हारी अर्घाङ्गिनी होगी। तुम्हारे मध्य धर्म स्थित है। इसे साधी देकर तुम इसे सहधर्मिणी बना ले। यह तुम्हारी धर्मपत्नी होगी। तुम्हारे वंशज 'मनुष्य' कहे जायेंगे।'

'भगवन् ! एकमात्र आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंके जीवनदाता हैं।' अत्यन्त विनयपूर्वक स्वायम्भुव मनुने अपने पिता विधातासे हाथ जोड़कर कहा। 'आप ही सबको जीविका प्रदान करनेवाळे पिता हैं। हम ऐसा कौन-सा उत्तम कर्म करें, जिससे आप संतुष्ट हों और लोकमें हमारि यशका विस्तार हो।

भी तुमसे अत्यधिक संतुष्ट हूँ । सृष्टि-विस्तारके कार्यमें अपने पूर्वपुत्रोंसे निराश विधाताने प्रसन्न होकर मनुले कहा । 'तुम अपनी इस भार्यासे अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न कर धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करते हुए यज्ञोंके द्वारा श्रीभगवान्की उपासना करो ।

भी आपकी आज्ञाका पालन अवस्य करूँगाः मनुने श्रीब्रह्मासे निवेदन किया । भिंतु आप मेरे तथा मेरी भावी प्रजाके रहनेयोग्य स्थान वताइये । पृथ्वी तो प्रलय-जलमें ह्वा हुई है । उसके उद्धारका यत्न कीजिये।

'अथाह जलमें डूबी पृथ्वीको कैसे निकालूँ १' चतुर्मुख ब्रह्मा विचार करने लगे । 'क्या करूँ १' फिर उन्होंने सोचा—'जिन श्रीहरिके संकल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ है, वे ही सर्वसमर्थ प्रभु यह कार्य करें ।'

सर्वान्तर्यामी, सर्वलोकमहेश्वर प्रभुकी स्मृति होते ही अकस्मात् पद्मयोनिक नासाछिद्रसे अँगूठेके बराबर एक रुवेत वराह-शिशु निकला। विधाता उसकी ओर आश्चर्य-चिकत हो देख ही रहे थे कि वह तत्काल विशाल हाथीके बराबर हो गया।

'निश्चय ही यज्ञमूर्ति भगवान् हमलोगोंको मोहित कर रहे हैं। स्वायम्भुव मनुके साथ ब्रह्माजी विचार करते हुए इस निष्कर्षपर पहुँचे। 'यह कल्याणमय प्रभुका ही वेदयज्ञमय वराह-वपु है।'

इतनेमें ही भगवान्का वराह-वपु पर्वताकार हो गया । उन यज्ञमूर्ति वराह भगवान्का घोर गजन चतुर्दिक् व्याप्त हो गया । वे घुरघुराते और गरजते हुए मत्त गजेन्द्रकी-सी लीला करने लगे । उस समय मुनिगण प्रभुकी प्रसन्नताके लिये स्तुति कर रहे थे । वराह भगवान्का वड़ा ही अद्भुत एवं दिव्य स्वरूप था—

उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटां विधुन्वन् खररोमशत्वक् । खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षाज्योतिर्वभासे भगवानमहीधः॥ घाणेन पृथ्ज्याः पदवीं विजिन्नन् कोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः । करालदंष्ट्रोऽप्यकरालहरभ्यामुद्रीक्ष्य विप्रान् गृणतोऽविशत् कम् ॥ (श्रीमद्भागवत ३ । १३ । २७-२८ ) 'पहले वे सूकररूप भगवान् पूँछ उठाकर वहें वेगसे आकाशमें उछले और अपनी गर्दनके वालोंको फटकारकर खुरोंके आधातसे वादलोंको छितराने छगे। उनका शरीर वड़ा कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े वाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रोंसे तेज निकल रहा था; उस समय उनकी वड़ी शोभा हो रही थी। भगवान् स्वयं यशपुरुष हैं, तथापि सूकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सूँव-सूँवकर पृथ्वीका पता छगा रहे थे। उनकी दाढ़ें वड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े कूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तृति करनेवाले मरीचि आदि मुनियोंकी ओर वड़ी सौम्य हिंग्से निहारते हुए उन्होंने जलमें प्रवेश किया।

वज्रमय पर्वतके तुल्य अत्यन्त कठोर और विशाल वराह भगवान्के कृदते ही महासागरमें ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगीं । समुद्र जैसे व्याकुल होकर आकाशकी ओर जाने लगा । भगवान् वराह वड़े वेगसे जलको चीरते हुए रसातलमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंकी आश्रयभूता पृथ्वीको देखा । प्रभुको सम्मुख उपस्थित देखकर पृथ्वीने प्रसन्न होकर उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की—

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्ख्यकगदाधर।

मामुद्धरास्माद्द्य त्वं त्वत्तोऽहं पूर्वमुित्यता॥

भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन।

अवतारेषु यदूपं तद्वंनित दिवौकसः॥

यिकिचिन्मनसो ग्राह्यं यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः।

बुद्ध्या च यत्परिच्छेद्यं तद्द्पमिष्ठिलं तव॥

मूर्तामूर्तमद्द्यं च दृद्यं च पुरुषोत्तम।

यद्योक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर॥

तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः।

(विष्णाणगण १। ४। १२, १७, १९, १

(विष्णुपुराण १ । ४ । १२, १७, १९, २४)

पृथ्वी बोली—शङ्क, चक्र, गदा एवं पद्मधारण करनेवाले कमलनयन प्रभो । आपको नमस्कार है। आज आप इस पातालसे मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमें आपसे ही में उत्पन्न हुई थी। "प्रभो ! आपका जो परतन्व है, उसे तो कोई भी नहीं जानता; अतः आपका जो रूप अवतारोंमें प्रकट होता है, उसीकी देवगण पूजा करते हैं। "मनसे जो कुछ प्रहण (संकल्प) किया जाता है, चक्षु आदि इन्द्रियोंसे जो कुछ (विषयरूपसे) ग्रहण करनेयोग्य है, बुद्धिद्वारा जो कुछ आकलनीय है, वह सब आपका ही रूप है। "है

पुरुषोत्तम ! हे परमेश्वर । मूर्त-अमूर्त, हश्य-अहश्य तथा जो कुछ इस प्रसङ्गमें मैंने कहा है और जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं । अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है।

षरित्रीकी स्तुति सुनकर भगवान् वराइने पर्घर-शब्द्रो गर्जना की और--

ततः समुन्धिप्य धरां स्वदंष्ट्रया महावराहः स्फुटप्रश्वलोचनः । रसातलादुत्पलपग्नसंनिभः समुन्धितो नील इ्वाचलो महान् ॥ (विष्णुपुराण १ । ४ । २६ )

'फिर विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले उन महावराहने अपनी दाढ़ोंसे पृथिवीको उठा छिया और व कमल-दलके समान स्थाम तथा नीलाचलके सहश विशालकाय भगवान् रसातलचे वाहर निकले।

उघर वहणदेवके द्वारा अपने प्रतिपर्शाका पता पाकर हिरण्याक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 'आप मुसे श्रीहरिका पता बता दें।' हिरण्याक्ष देविषं नारदके पास पहुँच गया। उसे युद्धकी अत्यन्त त्वरा थी।

'श्रीहरिने तो अभी-अभी इवेतवराहके रूपमें समुद्रमें प्रवेश किया है।' देवर्षिके मनमें दया थी। उन्होंने सोचा— 'यह भगवान्के हाथों मरकर दूसरा जन्म छे। तीन ही जन्मके अनन्तर तो यह अपने स्वरूपको प्राप्त होगा।' वोछे—'यदि शीव्रता करो तो तुम उन्हें पा जाओगे।'

हिरण्याञ्च दौड़ा रसातलकी ओर । वहाँ उसकी दृष्टि अपनी विशाल दाढ़ोंकी नोकपर पृथ्वीको ऊपरकी ओर छे जाते हुए वराहभगवान्पर पड़ी।

'अरे सूकररूपधारी सुराधम!' चिल्लाते और भगवान्की ओर तेजीसे दौड़ते हुए हिरण्याक्षने कहा। 'मेरी शक्तिके सम्मुख तुम्हारी योगमायाका प्रभाव नहीं चल सकता। मेरे देखते त् पृथ्वीको लेकर नहीं भाग सकता। निर्लज कहींका।

श्रीभगवान् दुर्जय दैत्यके वाग्वाणोंकी चिन्ता न कर पृथ्वीको ऊपर लिये चले जा रहे थे । वे भयभीत पृथ्वीको उचित स्थानपर स्थापित करना चाहते थे । इस कारण हिरण्याक्षके दुर्वचनोंका कोई उत्तर नहीं दे रहे थे । कुपित होकर देश्यने कहा—'सत्य है, तेरे जैसे व्यक्ति सभी अकरणीय कृत्य कर डालते हैं ।'

वि० अं० ३४—

प्रभुने पृथ्वीको जलके ऊपर लाकर व्यवहारयोग्य स्वलपर स्थापितकर उसमें अपनी आधारशक्तिका संचार किया | उस समय हिरण्याक्षके सामने ही भगवान्पर देवगण पुष्प-पृष्टि और ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे |

ंमें तो तेरे सामने बुद्ध नहीं। तब प्रभुने कजलगिरिके इत्य हिरण्याक्षते कहा । वह अपने हाथमें विशाल गदा लिये अनगेल प्रलाप करता हुआ दीड़ा आ रहा था। प्रभु बोले—'अव त् अपने मनकी कर ले।

फिर तो वीरवर हिरण्यात एवं भगवान् वराहमें भयानक संग्राम हुआ। दोनोंक वज्ञनुन्य शरीर गदाकी चोटसे रक्तमें सन गये। हिरण्यात और मायासे वराहरूप धारण करनेवाले भगवान् यञ्जूतिंका युद्ध देखने मुनियोंसहित बढ़ाजी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की प्रभो। शीव इसका वध कर डालिये।

विधाताके भोलेपनपर श्रीभगवान्ने मुस्कराकर उनकी प्रार्थना खीकार कर ली। अव अत्यन्त शूर हिरण्याक्षचे प्रभुका भयानक संग्राम हुआ। अपने किसी अख्न-शख्य तथा छल-छन्नका आदिवराहपर कोई प्रभाव पड़ता न देख हिरण्याक्ष श्रीहत होने लगा। अन्तमें श्रीभगवान्ने हिरण्याक्षकी कनपटीपर एक तमाचा मारा।

श्रीभगवान्ने यद्यपि तमाचा उपेक्षासे मारा था, किंतु उसकी चोटसे हिरण्याक्षके नेत्र बाहर निकल आये। वह धूमकर कटे वृक्षकी तरह धराशायी हो गया। उसके प्राण-पखेल उड़ गये।

ंऐसी दुर्लभ मृत्यु किसे प्राप्त होती है ! ब्रह्मादि देवताओंने हिरण्याक्षके भाग्यकी सराहना करते हुए कहा । 'मिश्या उपाधिसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये योगीन्द्र-मुनीन्द्र जिस महामहिम परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उन्हींके चरण-प्रहारसे उनका मुख देखते हुए इस देत्यराजने अपना प्राण-त्याग किया ! घन्य है यह ।

इसके साथ ही सुर-समुदाय महावराह प्रभुकी स्तुति करने लगा । और—

विहाय रूपं वाराहं तीर्थं कोकेति विश्रुते। वैष्णवानां हितार्थाय क्षेत्रं तदुससुत्तमस्॥ (नरसिंहपुराण ३९।१८)

'फिर प्रभुने वैष्णवाँके हितके लिये कोकामुख तीर्थमें

वराहरूपका त्याग किया। वह वराह-क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है।

पृथ्वीकी उसी पुनः प्रतिष्ठा-कालसे यह श्वेतवाराह-कल्पकी खृष्टि प्रारम्भ हुई है ।

x x x

उत्तरकुरुवर्धमें भगवान् यज्ञपुरुष वराहमूर्ति धारण करके विराजमान हैं । साक्षात् पृथ्वीदेवी वहाँके निवासियों-षहित उनकी अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मन्त्रका जप करती हुई उनका स्तवन करती हैं—

'ॐ नमो भगवते मन्त्रतस्विद्धाय यज्ञकत्तवे महाध्वरा-वयवाय महापुरुपाय नमः कर्मज्ञुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते।' (श्रीमद्भागवत ५।१८।३५)

'जिनका तस्व मन्त्रोंते जाना जाता है, जो यर ब्रोंर कतुरूप हैं तथा बड़े-बड़े यर जिनके अङ्ग हैं, उन भोकारस्वरूप शुक्लकर्ममय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान् वराहको बार-बार नमस्कार है। —शि॰ दु॰

### [ ३ ] देविष नारद

मङ्गलमूर्ति नारद्जी श्रीभगवान्के मनके अवतार हैं। हुपामय प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, सर्वज्ञ और सर्वद्शीं बीणापाणि नारद्जीके द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है।

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

तृतीयमृषिसर्ग च देवर्षित्वमुपेत्य सः।

तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः॥

(१।३।८)

'ऋषियोंकी सृष्टिमें उन्होंने देवर्षि नारदके रूपमें तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत-तन्त्रका (जिसे 'नारद-पञ्चरात्र' कहते हैं ) उपदेश किया; उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है।"

परम तपस्वी और ब्राह्मतेजसे सम्पन्न नारद्जी अत्यन्त सुन्दर हैं। उनका वर्ण गौर है। उनके मस्तकपर शिखा सुशोभित है। अत्यन्त कान्तिमान् नारद्जी देवराज इन्द्रके दिये हुए दो उन्ज्वल, महीन, दिन्य, शुभ और बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। वेद और उपनिषदोंके शाता, देवताओं द्वारा पूजित, पूर्वकल्पोंकी वार्तोंके जानकार, महाबुद्धिमान्

और असंख्य सदुणिस सम्पन्न महातंजस्त्री नारद्जी भगवान् पद्मयोनिसे प्राप्त वीणाकी मनोहर झंकृतिके साथ दयामय भगवान्के मधुर, मनोहर एवं मङ्गलमय नाम और गुणीका गान करते हुए लोक-लोकान्तरोंमें विचरण किया करते हैं। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले साधु पुरुषोंके हितके लिये नारदजी सतत प्रयक्तशील रहते हैं। वे सचल कल्पवृक्ष हैं।

वे स्वयं अपने मुखारविन्द्रसे कहते हैं—
प्रमायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः।
आहुत इव में शीव्रं दर्शनं याति चेतसि॥
(श्रीमद्रागवत १ । १ । ३४)

'जब में उनकी लीलाओंका गान करने लगता हूँ, तव वे प्रभु, जिनके चरण-कमल समस्त तीर्थोंके उद्गमस्थान हैं और जिनका यद्योगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है बुलाये हुएकी भाँति तुरंत मेरे हृदयमें आकर दर्शन दे देते हैं।

ह्याकी मूर्ति नारदजी वेदान्त, योग, ज्यौतिय, आयुर्वेद एवं संगीत आदि अनेक शास्त्रोंके आचार्य हैं और भिक्ते तो वे मुख्याचार्य हैं । उनका पञ्चरात्र भागवत-मार्गका प्रधान प्रन्थरत है । प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना करनेवाले नारदजी श्रीहरिके मार्गपर अप्रसर होनेकी इच्छा रखनेवाले प्राणियोंको सहयोग देते रहते हैं । मुमुक्षुओंका मार्ग-दर्शन उनका प्रमुख कर्तव्य है । उन्होंने त्रैलोक्यमें कितने प्राणियोंको किस प्रकार परम प्रभुके पावन पद-पद्मोमें पहुँचा दिया, इसकी गणना सम्भव नहीं ।

वालक प्रह्लादकी हुए भक्तिसे भगवान् नृसिंध् अवतिरित हुए । प्रह्लादके इस भगविद्धिश्वास एवं प्रगाढ़ निष्ठामें भगवान् नारद ही मुख्य हेतु थे । उन्होंने गर्भस्य प्रह्लादको लक्ष्य करके उनकी माता देत्येश्वरी कयाधूको भिक्त और ज्ञानका उपदेश दिया । प्रह्लादजीका वही ज्ञान उनके जीवन और जन्मको सफल करनेमें हेतु बना । इसी प्रकार पिताके तिरस्कारसे क्षुब्ध ध्रुवकुमारके वन-गमनके समय नारदजीने उन्हें भगवान् वासुदेवका मन्त्र दिया तथा उन्हें उपासनाकी पद्धित भी विस्तारपूर्वक वतायी । जय दक्ष प्रजापतिने पञ्चजनकी पुत्री असिक्रीसे (हर्यश्वश्वामक दस सहस्र पुत्र उत्पन्न कर उन्हें सृष्टि-विस्तारका आदेश दिया

और एतदर्थ वे पश्चिम दिशामें सिन्धु नदी और समुद्रकें संगमपर स्थित पवित्र नारायण सरपर तपश्चरण करने पहुँचे। तब नारदजीने अपने अमृतमय उपदेशसे उन सबको विरक्त बना दिया। दक्ष प्रजापित बड़े दुःखी हुए। उन्होंने फिर श्ववलाश्वः नामक एक सहस्व पुत्र उत्पन्न किये। नारदजीने हृपापूर्वक उन्हें भी श्रीभगवचरणारिवन्दोंकी ओर उनमुख कर दिया। फिर तो अत्यन्त कुद्ध होकर प्रजापित दक्षने अजातशत्रु नारदजीको शाप दे दिया—'तुम लोक-लोकान्तर्गमें भटकते रहोगे और तुग्हें कहीं भी दो चंटेसे अधिक उहरनेकें लिये ठौर नहीं मिलेगी। साधुशिंगेमणि नारदजीने इसे प्रभुकी मङ्गलमयी इच्छा समझकर दक्षका शाप स्वीकार कर लिया।

जव वेदोंका विभाग तथा पञ्चम वेद महाभारतकी रचना कर लेनेपर भी श्रीव्यासजी अपनेको अपूर्णकाम अनुभव करते हुए खिन्न हो रहे थे, तन दयापरवश श्रीनारदजी उनके समीप पहुँच गये और व्यासजीके पूछनंपर उन्होंने बताया-(व्यासजी | आपने भगवान्के निर्भल यशका गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि वह शास्त्र या शान सर्वया अपूर्ण है, जिससे जगदाघार स्वामी संतुष्ट न हों। वह वाणी आदरके योग्य नहीं, जिसमें श्रीहरिकी परमपावनी कीर्ति वर्णित न हो । वह तो कौओंके लिये उच्छिए फेंकनेके स्थानके समान अपवित्र है। उसके द्वारा तो मूर्ख कामुक व्यक्तियोंका ही मनोरञ्जन हो सकता है। मानस-सरके कमल-वनमें विहार करनेवाले राजहंसोंके समान ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवचरणारविन्दाक्षित परमहंस भक्तोंका मन उसमें कैंसे रम सकता है ? विद्वान् पुरुषोंने निर्णय किया है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान एवं समस्त धर्म-कर्मों की सफलता इसीमें है कि पुण्यकीर्ति श्रीप्रमुकी कल्याण मयी लीलाओंका गान किया जाय । अतएव-

त्वमप्यद्भ्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् । भाख्याहि दुःस्तेर्मुहुरर्दितात्मनां संक्षेशनिर्वाणसुशन्ति नान्यथा॥ (श्रीमद्गागवत १ । ५ । ४० )

'व्यासजी ! आपका ज्ञान पूर्ण है; आप भगवान्की ही कीर्तिका—उनकी प्रेममयी लीलाका वर्णन कीजिये । उसीसे बहे-बड़े ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुःखोंके दारा बार-वार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुःखकी ज्ञान्ति इसीसे हो सकती है। इसके सिवा उसका और कोई उपाय नहीं है।

जब दुर्योधनके छल और कुटिल नीतिसे सद्द्रदय

पाण्डवोंने अरण्यके लिये प्रस्थान किया, उस समय भरतवंशियोंके विनाशस्त्रक अनेक प्रकारके भयानक अपशकुन होने लगे। चिनितत होकर इस सम्बन्धमें धृतराष्ट्र और विदुर परस्पर वातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय महर्षियोंसे चिरे भगवान् नारद कीरवेंके सामने आकर खड़े हो गये और सुस्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा—

इतश्चतुर्दशे वर्षे विनङ्कश्चन्तीह फीरवाः। दुर्योधनापराधेन भीमार्जनबकेन च॥ (महा०, समा० ८०। ३४)

'आजसे चीदहर्वे वर्षमें दुर्योधनके अपराधसे भीम और अर्जुनके पराक्रमद्वारा कीरवक्ककता नाश हो जायगा।'

इतना कहकर महान् ब्रह्मतेजवारी नारदजी आकाशमें जाकर सहसा अन्तर्धान हो गये।

सर्वोच शानके परमपावन विष्रह श्रीशुकदेवजीको उपदेश देते हुए महामुनि नारद्जीने कहा था—

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्॥ अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। आत्मनेव सहायेन यश्चरेत् स सुस्ती भवेत्॥ (महा०, शान्ति० ३३०। २०, ३०)

'संग्रहका अन्त है विनाश | ऊँचे चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना | संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मरण |

जो अध्यातमविद्यामें अनुरक्तः, कामनाशून्य तथा भोगायक्तिसे दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है, वही सुखी होता है।

जब अविनाशी नारायण और नर बदिरकाश्रममें घोर तप करते हुए अत्यन्त दुर्वछ हो गये थे और उन परम तेजस्वी प्रभुका दर्शन अत्यन्त दुर्छम था, उस समय नारदजी महामेर पर्वतसे गन्धमादन पर्वतपर उतर गये और जब भगवान् नर और नारायणके समीप पहुँचे, तब उन्होंने शास्त्रीय विधिष्ठे नारदजीकी पूजा की । नारदजीने उनसे अनेक भगवत्सम्बन्धी प्रश्नोंका तृप्तिकर उत्तर प्राप्त किया और फिर उनकी अनुमतिसे श्वेतद्वीपमें पहुँचकर शीभगवान्के विश्वरूपका दर्शन-छाम कर पुनः गन्धमादन पर्वतपर शीनर- नारायणके समीप चले आये । नारट्जीने भगवान् नर-नारायणको सारा वृत्तान्त सुनाया और उनके समीप दस सहस्र दिन्य वर्षोतक रहकर वे भजन एवं मन्त्रानुष्ठान करते रहे ।

स्कन्दपुराणमें इन्द्रकृत श्रीनारदजीकी एक अत्यन्त सुन्दर स्तुति है । उसके सम्बन्धमें एक वार भगवान् श्रीकृष्णने नारदजीके गुणोंकी प्रशंसा करते हुए राजा उमसेनसे कहा था कि भें देवराज इन्द्रद्वारा किये गये स्तोत्रसे दिव्यदृष्टिसम्पन्न श्रीनारदजीकी सदा स्तुति किया करता हूँ । १ ॥

सर्वग्रहद् श्रीनारदजी ही एकमात्र ऐसे हैं, जिनका सभी देवता और दैत्यगण समानरूपसे सम्मान एवं विश्वास करते हैं, उन्हें अपना ग्रुमें भी समझते हैं और निश्चय ही वे दयामय सबके यथार्थ हित-साधनके लिये सन्चिन्त और प्रयत्नशील रहते हैं। अब भी करूणामय प्रभुके सन्ने प्रेमी भक्तोंको उनके दर्शन हो जाते हैं। —िश्च दु॰

[ 8 ]

### भगवान् नर-नारायण

ध्वयते ज्ञानयोगेन भावां च प्रसृतौ ततः।

पृवं ज्ञात्वा तमात्मानं पूजयावः सनातनम्॥

ये तु तद्भाविता छोके ह्येकान्तित्वं समास्थिताः।

पृतदभ्यधिकं तेषां यत् ते तं प्रविशन्त्युतः॥

(महा०, शान्तिपर्व ३३४। ४२, ४४)

'शानयोगद्वारा उस (परमात्मा) का साक्षात्कार होता है। हम दोनोंका आविर्भाव उसीसे हुआ है—यह जानकर इस दोनों उस सनातन परमात्माकी पूजा करते हैं। .....

जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्यभावसे उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे उसके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं।

---नर-नारायण

स्वयं भगवान् वासुदेवने सृष्टिके आरम्भमें धर्मकी सहधर्मिणी मूर्तिसे दो रूपोंमें अवतार धारण किया ।

\* उक्त स्तोत्र यहाँ स्थानाभावसे नहीं दिया जा सका । वह स्कन्दपुराणके माहेदवर (कुमारिका) खण्डके ५४ वें अध्यायमें दलोक संख्या २७ से ४६ तकमें वर्णित है। वे अपने मस्तकपर जटामण्डल घारण किये हुए थे। उनके हाथोंमें हंस, चरणोंमें चक्र एवं वक्ष:स्रल्में श्रीवत्सके चिह्न सुशोभित थे। उनकी वड़ी-वड़ी भुजाएँ, मेघके समान गम्भीर स्वर, सुन्दर मुख, चौड़ा ललाट, वाँकी मोंहं, सुन्दर टोढ़ी और मनोहर नासिका थी। उनका सम्पूर्ण वेप तपस्त्रियोंका था। वे अत्यन्त तेजस्वी, रूप-रंग और स्वभावमें एक-से थे। उन वरदाता तपस्त्रियोंके नाम थे—'नर और नारायण'।

अवतार ग्रहण करते ही अविनाशी नर-नारायण वदिरकाश्रममें चले गये। वहाँ वे गन्धमादन पर्वतपर एक विशाल वट-बृक्षकें नीचे तपस्या करने लगे। भगवान श्रीहरिके अंशावतार उन नर-नारायण नामक दोनों ऋषियोंने वहाँ रहकर एक सहस्र वर्षतक कठोर तपस्या की। उनके प्रचण्ड तपसे देवराज इन्द्र सशङ्क हो तुरंत गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने परम पवित्र आश्रममें तपोभूमि भारतके आराध्य परम तेजस्वी भगवान् नर-नारायणको तप-निरत देखा।

'धर्मनन्दन ! तुम दोनों अवस्य ही अत्यन्त भाग्यवात् हो ।' सूर्यकी भाँति प्रकाश विकीर्ण करते हुए तपोधन नर-नारायणके समीप पहुँचकर शचीपतिने कहा। 'तुम दोनोंकी तपश्चर्यासे संतुष्ट होकर में तुम्हें वर देनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । तुम अपना अभीष्ट बताओ । मैं उसे अवस्य पूर्ण करूँगा।'

इस प्रकार देवाधिप इन्द्रके सम्मुख खड़े होकर बार-बार आग्रह करनेपर भी नर-नारायणने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका चित्त सर्वथा शान्त एवं अविचिलित रहा।

तब इन्द्रने उन्हें भयभीत करनेके लिये मायाका प्रयोग किया। भयानक झंझावात, प्रलयंकर दृष्टि एवं अप्रिवर्षा प्रारम्भ हो गयी। मेडिये और सिंह गरजने लगे; किंद्र नर-नारायण सर्वथा शान्त थे। उनका चित्त किसी प्रकार भी विचलित नहीं हुआ। अनेक प्रकारकी मायाका प्रयोग किये जानेपर भी जब तपस्वियोंके सिरमौर नर-नारायण तपे विचरत नहीं हुए, तब इन्द्र निराश होकर लौट गये।

उन्होंने रम्भाः तिलोत्तमाः पुष्पगन्धाः, सुकेशी और काञ्चनमालिनी आदि अप्सराओं और वसन्तके साग कामदेवको प्रभु नर-नारायणको वशीभूत करनेके लिये भेजा। उक्त श्रेष्ठ पर्वत गन्धमादनपर वसन्तके पहुँचते ही भामः वकुल, तिनक, पलाश, पालू, ताड़, तमाल और महुआ आदि गभी चुझ पुष्पींसे सुकोभित हो गये। कोयलें कुकने लगीं। सुगन्धित पत्रन मन्द गतिसे बहने लगा। इसके साथ ही रितसिहत पुष्पधन्ता भी वहाँ जा पहुँचे। रम्भा और तिलोत्तमा आदि संगीत कलामें प्रवीण अप्सराओंने खर और तालमें गायन प्रारम्भ किया।

मधुर संगीत, कोयलोंका कलस्य और भ्रमरोंकी गुंजारसे नर-नारायणकी समाधि टूट गयी । उन्होंने इसे इन्द्रकी कुटिलता समझकर उन लोगोंसे कहा—'कामदेव, मलय पक्त और देवाङ्गनाओ ! तुमलोग आनन्दपूर्वक टहरो। तुम सभी स्वर्गसे यहाँ आये हो, इसलिये हमारे अतिथि हो। इस तुम्हारा अहुत प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार करनेके लिये तैयार हैं।

भगवान्के शान्त वचन सुनकर कॉपते हुए कामदेवके मनमें निर्मयता आयी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—(प्रभो ! आप मायासे परे, निर्विकार हैं । वड़े-वड़े आत्माराम और घीर पुक्य सदा आपके चरण-कमलोंमें प्रणाम करते रहते हैं । प्रभो ! क्रोध आत्मनाशक है, पर वड़े-वड़े तपस्वी उसके वश हो अपनी कठिन तपस्या खो बैठते हैं । किंतु आपके चरणोंका आश्रय लेनेवाला सदा निरापद जीवन व्यतीत करता है।

कामदेव और वसन्त आदिकी इस प्रकारकी स्तुति सुनकर सर्वसमर्थ भगवान्ने वस्त्रालंकारोंसे अलंकृत, अद्भुत रूप-लावण्यसे सम्पन्न सहस्रां स्त्रियाँ प्रकट करके दिखलायाँ, जो प्रभुकी सेवा कर रही थाँ । जब इन्द्रके अनुचरांने समुद्रतनया लक्ष्मीके समान अनुपम रूप-लावण्यकी राशि सहस्रों देवियोंको अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रभुकी सेवा-पूजा करते देखा तो लज्जासे उनका सिर झुक गया । वे श्रीहत होकर उनके श्ररीरसे निकलनेवाली दिवय सुगन्धसे मोहित हो गये ।

'तुमलोग इनमेंसे किसी एक स्त्रीको, जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर लो । भक्तप्राण नारायणने मुस्कराते हुए कहा । 'वह तुम्हारे स्वर्गकी शोभा बढायेगी ।'

'जैसी आजा! कहकर उन सबने प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और उनके द्वारा प्रकट की हुई खियोंमें सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी उर्वशीको लेकर वे स्वर्गलोक चले गये। स्वर्गमें उन्होंने देवगज इन्द्रको प्रणाम कर देवदेवेश नर-नारायणकी महिमाका गान किया तो सुराधिप चिकतः विस्थित और भयभीत हो गये।

पुराणपुरुष नर-नारायण स्वयं सर्वसमर्थ होकर भी सृष्टिमें तपश्चर्यांका आद्शं स्थापित करनेके लिये निरन्तर कठोर तप करते रहते हैं । काम, कोध और मोहादि शत्रु तपके महान् विष्ठ हैं । अहंकार और कोधके दोषसे तपका क्षय होता है—यह नर-नारायण प्रभुने अपने जीवनसे सिखाया है ।

वात तवकी है, जब अपने पिता हिरण्यकशिपुके शरीरान्तके बाद भक्तवर प्रहाद भगवान् नृसिंहके आदेशसे पातालमें रहने लगे। वहीं उनकी राजधानी थी। वे अत्यन्त धर्मपूर्वक शासन करते थे। दानवराज प्रहाद देवता और नाहाणोंके सब्चे भक्त थे। तपस्या करनाः धर्मका प्रचार करना और तीर्थाटन करना—यही उस समयके नाहाणोंका कार्य था। सभी वर्णोंके लोग स्वधर्मका पालन तत्परतापूर्वक करते थे।

एक वारकी वात है, तपस्वी भगुनन्दन च्यवनजी पित्र नर्मदाके तटपर च्याहृतीश्वर तीर्थमें स्नान करने चले। मार्गमें रेवा नदी मिली। महिषें च्यवन उसके तटपर उतरने लगे कि एक भयानक विषयरने उन्हें पकड़ लिया। विषयरके प्रयाससे ही वे पातालमें पहुँच गये। विवश होकर ऋषि मन-ही-मन कमल-लोचन श्रीहरिका ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही उनका सर्प-विष दूर हो गया और तपस्वी समझकर सर्पने भी भयवश उन्हें लोड़ दिया और शापभयसे नाग-कन्याएँ ऋषिकी पूजा करने लगी।

इसके अनन्तर महर्षि च्यवन दानवों ओर नागोंकी पुरीमें जाकर वहाँका दृश्य देखने छगे।

'भगवन् ! आप यहाँ कैसे पघारे ?' दानवराज प्रह्लादकी उनपर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने ऋषिकी विधिवत् पूजा की और फिर पूछा—'सुरेश्वर इन्द्र इमलोगोंसे शत्रुता रखते हैं। कहीं उन्होंने तो मेरा मेद छेनेके लिये आपको नहीं भेजा है ? ऋपापूर्वक सत्य बताइये।'

'राजन् । मैं भृगुका धर्मातमा पुत्र न्यवन महर्षिने उत्तर दिया । 'मैं इन्द्रका । ' करने छगा ! आप श्रीविष्णुके भक्त हैं। समिं । और फिर उन्होंने अपने पातालपुरी में प्रविष्ट होनेकी सारी घटना उन्हें बता दी।

श्रृषिके उत्तरसे रांतुष्ट होकर प्रह्लादजीने उनसे पृथ्वीके पित्र तीर्थोंके सम्बन्धमें पूछा । गहिषे च्यवनके मुँहरी पृथ्वीके तीर्थोंका वर्णन सुनकर दानवेन्द्र प्रह्लादने नैमिपारण्य जानेका निश्चय कर लिया ।

सहस्रों महावली दैत्योंका समूह दानवराज प्रहादके साथ नैमिषारण्य पहुँचा । वहाँ सबने स्नान किया । भक्तराज प्रह्लाद नैमिषारण्य-तीर्थके कार्यक्रम पूरे कर रहे थे कि उन्हें कुछ ही दूरीपर एक विशाल वट-चृक्ष दिखायी दिया। वहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकारके सुतीक्ष्ण शर देखे।

'इस परम पवित्र तीर्थमें धनुर्वाणधारी व्यक्तिका क्या काम ?' दानवेश्वर प्रह्लाद मनमें विचार कर ही रहे थे कि उन्हें सम्मुख कृष्ण मृगचर्म धारण किये नर-नारायणके दर्शन हुए । उनकी अत्यन्त सुन्दर विशाल जटाएँ थीं । उनके सामने शार्क्ष और आजगव नामक दो चमकते हुए प्रसिद्ध धनुष तथा वाणपूरित तरकस रखे थे ।

'तुमलोगोंने यह क्या पाखण्ड रच रखा है १' ध्यान-मग्न धर्मनन्दन नर-नारायणको देखकर क्रोधसे नेत्र लाल किये भक्त प्रहादने कहा । 'उत्कट तप और धनुर्वाण-धारण, ऐसा आश्चर्य तो कहीं नहीं देखा । इस प्रकारके आडम्बरसे धर्मकी क्षति होती है । तुम्हें तो धर्माचरण ही उचित है।

'दानवेन्द्र! तुम हमारी तपस्याकी व्यर्थ चिन्ता मत करो।' नारायण बोले। 'युद्ध और तप—दोनोंमें हमारी गति है। ब्राह्मणोंकी व्यर्थ चर्चा उचित नहीं। तुम अपना मार्ग पकड़ो।'

'तपस्वियो ! तुम्हें व्यर्थ अहंकार उचित नहीं ।' दैत्येन्द्र प्रह्लादने कहा । 'में दैत्योंका राजा हूँ । धर्म-रक्षा मेरा कर्त्तव्य है । मेरे रहते इस पावन क्षेत्रमें तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं । यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है तो रणभूमिमें उसका प्रदर्शन करो ।'

'तुम्हारी इस इच्छाकी पूर्ति हो जायगी ।' भगवान् नरने तुरंत उत्तर दिया । 'युद्धमें तुम मेरे सामने भा जाओ ।'

.)

'यद्यपि इन्द्रियजर्य। नर-नारायण कठोर तपस्त्री हैं। अत्यन्त कुद्ध होकर अप्रतिम वलशाली वीर प्रह्लादने प्रतिश की——'तथापि में इन तपरिवयोंको अवश्य पराजित कहँगा।'

प्रहादने धनुप उठा लिया और नरसे भयानक संप्राम होने लगा। पीछे नारायणने भी युद्धमें भाग लिया। दोनों पक्ष एक-दूसरेपर भयानक अखोंका प्रहार करते रहे। उनका यह युद्ध इन्द्रसहित कितने ही देवता आकाशमें विमानपर बैठे चिकत हो देख रहे थे। विश्ववन्य नर-नारायण तथा दानवकुलभूपण प्रहादका युद्ध देवताओं के एक हजार वर्षतक चलता रहा, पर कोई पक्ष विचलित नहीं हुआ।

अन्ततः लक्ष्मीसिहत शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म घारण किये, नवजलधरस्याम श्रीविष्णु प्रह्लादके आश्रमपर पधारे! श्रीभगवान्के चरणोंमं श्रद्धा-भक्तिपूर्ण प्रणाम और उनकी स्तुति कर भक्त प्रह्लादने भगवान् रमापितसे कहा—'भक्तवाञ्छा-कल्पतर प्रभो! तपस्वियोंसे दीर्घकालतक युद्ध करते रहनेपर भी मेरी विजय न होनेका हेतु समझमें नहीं आता! में अत्यन्त चिकत हूँ।'

'इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है।' भगवान् विष्णुने उत्तर दिया। 'विख्यात जितात्मा तपस्वी नर और नारायण मेरे अंशावतार हैं। तुम इन्हें किसी प्रकार भी पराजित नहीं कर सकते। अतएव मुझमें भक्ति रखते हुए पाताल चढ़े जाओ। इन परमादर्श महातपस्वियोंका विरोध उचित नहीं।'

प्रभुका आदेश पाकर दैत्येन्द्र प्रहाद असुर-यूर्योके साथ अपनी राजधानीके लिये प्रस्थित हुए और नर-नारायण अपनी तपश्चर्यामें लग गये।

#### × × ×

बात उस समयकी है, जब नर-नारायणने धर्ममय रथपर आरूढ़ होकर गन्धमादन पर्वतपर दीर्घकालीन महान् तप किया था। उसी समय प्रजापित दक्षने भी यह प्रारम्भ किया। उक्त यहमें चद्रको भाग न देनेके कारण दधीचिके कहनेछे चद्रने अत्यन्त कुद्ध होकर दक्षका यहा विध्वंत करनेके लिये अपना प्रज्वलित त्रिह्मल फेंका। वह तीक्ष्ण त्रिह्मल दक्ष-यहका विनाहा करते हुए अत्यन्त वेगसे बदरिकाश्रममें जाकर नारायणके वक्षमें लगा। उस प्रज्वलित त्रिह्मलकी लपटसे नारायणकी जटा मूँजके रंगकी हो गयी। रससे उनका देवेश नारायणके हुंकारसे प्रतिहत होकर वह त्रिश्ल भगवान् शिवके हाथमें वापस चला गया। इसपर रुद्र अत्यन्त कुद्ध हुए और तप करते हुए नर-नारायणपर टूट पड़े।

तपस्विश्रेष्ठ नारायणने नदके आकस्मिक आक्रमणसे धुन्ध हुए विना ही चद्रका कण्ठ पकड़ लिया । इससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया और चद्र 'नीलकण्ठ' नामसे प्रस्यात हुए ।

फिर नरने एक अभिमन्त्रित सींक बद्दपर छोड़ी । वह सींक एक विशाल तीएण शूलके रूपमें परिणत हो गयी, पर उसे बद्दने खण्डित कर दिया । इस कारण उनका नाम 'खण्डपरशु' हुआ ।

श्रीनारायण और रुद्रके भयानक युद्धरो नैटोक्य काँपने लगा । भयानक अपशक्तन प्रकट होनेपर पद्मयोनि विधाता वहाँ पहुँचे और रुद्रकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा—

नरो नारायणइचेव जातो धर्मकुलोह्ही। तपसा महता युक्ती देवश्रेष्टी महावती॥ अहं प्रसादजस्तस्य कुतिश्चित् फारणान्तरे। स्वं चेव क्रोधजस्तात पूर्वसर्गे सनातनः॥ मया च साधं वरद विद्युधेश्च महपिंभिः। प्रसाद्याशु लोकानां शान्तिर्भवतु मा चिरम्॥

( महा०, शान्ति० ३४२ । १२७—१२९ )

'श्रमंकुलमें उत्पन्न हुए ये दोनों महावती देवश्रेष्ठ नर और नारायण महान् तपस्यासे युक्त हैं । किसी निमित्तसे उन्हीं नारायणके कृपाप्रसादसे मेरा जन्म हुआ है । तात । आप भी पूर्व सर्गमें उन्हीं भगवान्के कोवसे उत्पन्न हुए सनातन पुरुष हैं । वरद ! आप देवताओं और महर्षियों तथा मेरे साथ शीव्र इन भगवान्को प्रसन्न कीजिये, जिससे सम्पूर्ण जगत्में शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो ।

ब्रह्माकी वाणी सुनकर रुद्र सर्वसमर्थ नारायणको प्रसन्न कर उनकी शरणमें गये। वरदायक नारायणने प्रसन्न होकर रुद्रका प्रेमालिङ्गन करते हुए कहा—'प्रभो! मेरी भक्ति करनेवाला आपका भक्त है और आपको संतुष्ट करनेवाला मुझे तुष्ट करता है। मुझमें और आपमें कोई अन्तर नहीं। हम दोनों एक ही हैं। 13%

फिर आदिदेव नारायणने कहा—''मेरे वक्षमें आपके शूलका यह चिह्न आजसे 'श्रीवत्सं के नामसे प्रसिद्ध होगा और आपके कण्ठमें मेरे हाथका चिह्न अङ्कित होनेके कारण आप 'श्रीकण्ठ' कहे जायँगे।'

इस प्रकार भगवान् नारायणने मद्रदेवको संतुष्ट कर उन्हें विदा किया और स्वयं तपश्चरणमें लग गये।

परम तपस्वी देवाधिदेव नर-नारायणने देवताओंकी सहायताके लिये भी रणाङ्गणमें अपने अद्भुत युद्धकीशल तथा अनुपम शूरताका परिचय दिया था । उनके युद्धमें प्रवेश करते ही देत्यकुलमें हाहाकार मच गया था ।

समुद्र-मन्थनके पश्चात् जव अमृत असुरंकि हाथसे निकल गया, तव वे अत्यन्त कृपित हुए और संगठित होकर देवताओं संग्राम करने लगे। क्षीरसागरके तटपर भयानक युद्ध छिड़ा। देवता और देत्यों में प्रचण्ड युद्ध हो ही रहा था कि उनकी सहायताके लिये भगवान् विष्णुके दोनों रूप नर ओर नारायण भी समर-क्षेत्रमें आ गये। भगवान् नरके हाथमें दिव्य धनुप और सुतीक्ष्ण शर देखकर नारायणने सुदर्शनचक्रका स्मरण किया। देवताओं के साथ नर-नारायणके प्रवल आक्रमण से देत्यकुल छटपटाकर मृत्यु-मुखमें जाने लगा। देत्य अत्यन्त कृपित होकर देवताओं पर आकाश पर्वतों एवं विशाल शिलाखण्डों की षृष्टि करने लगे। उक्त पर्वतों एवं विशाल शिलाखण्डों की षृष्टि करने लगे। उक्त पर्वतों एवं शिलाओं के वर्षण से वनों सिहत धरती काँपने लगी और देवता व्याकुल एवं निराश होने लगे।

तव भगवान् नरने सुवर्ण-भूषित अग्रभागवाले पंखयुक्त तीक्ष्ण शरोंसे पर्वतों एवं शिलाखण्डोंको चूर-चूर कर दिया। सम्पूर्ण आकाश तेजस्वी नरके वाणोंसे आच्छादित हो गया और प्रज्वलित विशाल अग्निपिण्डकी भाँति सुदर्शनचक्रसे भस्म होते हुए देत्य अपने प्राण लेकर खारे समुद्रमें प्रवेश कर गये।

इस विजयसे देवता बड़े प्रसन्न हुए दिवताओंसहित सुरेन्द्रने अमृतकी निधि रक्षाकी दृष्टिसे भगवान् नरके हाथोंमें देदी।

#### × × ×

कोघादि वृत्तियोंसे रहित होकर भगवान् नर-नारायण सदा तपमें ही लगे रहते हैं। तपस्याकी अद्भुत शक्तिका आदर्श वे भूमण्डलके मनुष्योंके सम्मुख रखते हैं। किंतु कभी-कभी शिक्षा देनेके लिये भी उन्हें युद्ध करना पड़ता है।

स्यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु ।
 नावयोरन्तरं किंचिन्मा ते भृद् बुद्धिरन्यथा॥
 (महा०, शान्तिपर्व ३४२ । १३३ )

बहुत पहलेकी बात है। दण्डोद्धव-नामक एक प्रख्यात सम्राट् थे। सम्पूर्ण पृथ्वी-मण्डलपर उनका राज्य था। वे प्रबल पराक्रमी नरेश थे, किंतु अपने राज्य एवं शक्तिका उन्हें अत्यन्त अहंकार और मद हो गया था।

'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रमें क्या कोई ऐसा शूर-वीर हैं सम्राट् दण्डोन्द्रव अत्यन्त गर्वोन्मत्त होकर ब्राह्मणोंसे प्रश्न करते—'जो युद्धमें मेरी समता कर सके ?'

'राजन् ! दो ऐसे श्रेष्ठ पुरुप हैं, जिन्होंने अनेक प्रख्यात योद्धाओंको पराजित किया है। शहाराणोंके वार-वार ऐसा उत्तर देनेपर भी धन-वेभवके मदसे मत्त नरेशके प्रतिदिन प्रश्न करनेपर कुपित होकर ब्राह्मणोंने उत्तर दिया। 'आप उनकी तुलनामें नगण्य सिद्ध होंगे।'

'वे दोनों वीर कौन हैं १ कोघ छिपाते हुए दण्डोद्भवने पूछा । 'वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं ।

ब्राह्मणींने उत्तरमें कहा---

नरो नारायणश्चैव तापसाविति नः श्रुतम्। भायातौ मानुषे लोके ताभ्यां युध्यस्व पार्थिव॥ श्रूयेते तौ महात्मानौ नरनारायणावुभौ। तपो घोरमनिद्देश्यं तप्येते गन्धमादने॥ (महा०, उद्योग० ९६ । १४-१५)

'भूपाल! हमने सुना है कि वे नर-नारायण नामके तपस्वी हैं और इस समय मनुष्यलोक में आये हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है, वे दोनों महात्मा नर और नारायण गन्धमादन पर्वतपर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं, जिसका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता।

गर्वोन्मत्त नरेश दुर्गम गिरिको लॉंघते हुए, शस्त्रसज्ज हो, गन्धमादन पर्वतपर उन दोनों महान् तपस्वियोंके समीप सरीन्य पहुँचे । अत्यन्त कठोर तपके कारण उन दोनों महात्माओंका श्रीर अत्यन्त कृश हो गया था। उनके समीप जाकर नरेशने उनके चरणोंमें प्रणाम किया।

भगवान् नर-नारायणने राजाका स्वागत करते हुए उन्हें आसन, जल एवं फल प्रदानकर भोजनके लिये आमन्त्रित करते हुए अत्यन्त विनयपूर्वक मधुर वाणीमें कहा—'हम आपकी क्या सेवा करें ?'

भौते अपने वाहुवलसे पृथ्वीके समस्त नरेशोंको पराजित कर दिया है। राजा दण्डोन्द्रवने अपना परिचय देते हुए

1.

यात्राका उहें स्य स्पष्ट किया । 'मैंने अपने शत्रुओंका विनाश कर डाला है । अब आपसे युद्धकी इच्छा लेकर इतनी दूर दुर्गम गिरिपर आया हुँ । आप अतिथि-सत्कारके रूपमें मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिये ।

'राजन्! यह तपोभृमि है और हम कोघ-छोभसे रहित हो यहाँ तप करते हैं।' नर-नारायणने अतिथि नरेशको उत्तर दिया। 'इस विशाल वसुंघरापर कितने ही शूर-वीर अत्रिय होंगे। आप उन्हींके पास जाकर अपनी युद्धकी पिपासा शान्त कर हैं। हमें शान्तिपूर्वक तपश्चरणमें हमें रहने हैं।'

'मुझे आपसे ही युद्ध अभीष्ट है। नर-नारायणके बार-बार समझाने और क्षमा-याचना करते रहनेपर भी सम्राट् दण्डोन्द्रवने उन्हें युद्धके स्टिये प्रेरित करते हुए कहा। 'आप व्यर्थका वहाना न कर मुझे युद्धका दान दें।

'युद्ध-लोखप नरेश । तू नहीं मानता तो अख्न-शक्तमहित स्थमनी सम्पूर्ण सेनाओंको ले आ।' महात्मा नरने हाथमें एक मुद्दी गींक लेकर कहा। 'अहंकारसे मत्त होकर तू सबको ललकारता फिरता है, अतएव मैं तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति किये देता हूँ।'

'आप एक मुटी सींकसे ही युद्ध करना चाहते हैं ?' दण्डोन्द्रवने कहा । 'तथापि मुझे आपसे युद्ध करना ही है। इसीलिये मैं इतनी दूरसे आया हूँ। मैं आपके साथ युद्ध अवश्य करूँगा।'

और सम्राट् दण्डोद्भव उन महातपिस्वयोंको पराजित करनेके उद्देश्यसे उनपर अपने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा करने लगे। वे वाण निश्चय ही शत्रु-संहार करनेमें समर्थ थे; विं वु प्रभु नरने उन्हें सींकांसि ही नष्ट कर दिया तथा राजाकें ऊपर अचूक ऐषीकास्त्रका प्रयोग किया। इस प्रकार भगवान् नरने सींकांसे ही सम्राट् दण्डोद्भवके नेत्र, नासिका और कान तथा सम्पूर्ण अर्झोंको बींध डाला। दण्डोद्भवने देखा—अन्तरिक्ष सींकोंसे आच्छादित होकर उज्वल हो गया है, तब अत्यन्त लजाके साथ प्रभुक्ते चरणोंमें गिरकर नरेशने कहा—'भगवन्! क्षमा करें। मैं आपके शरण हूँ। मेरा कल्याण कीजिये।'

क्षत्रिय घर्म और राजनीतिके अनुसार विनीत-बुद्धि, लोभ-शून्य, अहंकाररिहत, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, कोमल-स्वभाव तथा सौम्य होकर प्रजा-पालनका उपदेश देते हुए भगवान् नरने दण्डोद्भवसे कहा— भनुज्ञातः राजि राष्ट्र सेवं भूयः समाचरेः। कुरालं प्राह्मणान् पृष्केरावयोर्वचनाद् भृशम्॥ (महा०, रघोग० ९६ । ३८ )

भीने तुम्हें आशा दे दी; तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, फिर ऐसा वर्ताव न करना। विशेषतः इस दोनीके कहनेसे इस बासणीसे उनका कुशल-समाचार पूछते रहना।

सम्राट् दण्डोद्दवने ध्रद्धा-भक्तिपूर्वक श्रीनर-नारायणके चरणोमें प्रणाम किया और अपनी राजवानीमें होटकर अहंकार-शून्य चित्तसे धर्मपूर्वक शासन करने हमे ।

× × ×

एक वार आदिदेव नर-नारायणके दर्शनार्थ देवपि नारद् गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे । देवता और पितरोंका पूजन करनेके अनन्तर जब भगवान् नर-नारायणने देवपि नारदको देखा तो शास्त्रोक्त विधिसे उनकी पूजा की ।

शास्त्रधर्मके विस्तार और इस आश्चर्यपूर्ण व्यवहारसे अत्यन्त प्रसन्न होकर नारदनीने भगवान् नर-नारायणके चरणोंमें प्रणाम किया।

'प्रमो ! सम्पूर्ण वेद, शास्त्र और पुराण आपकी ही महिमाका गान करते हैं। नारायण-भक्त शीनारद्वीने अद्धा-पूर्वक नियेदन किया। 'आप अजन्मा, सनातन अंर निखिल प्राणि-जगत्के माता-पिता हैं। आप ही जगद्भुक हैं। सम्पूर्ण देवता तथा मनुष्य आपकी ही उपासना करते हैं। फिर आप किसकी पूजा करते हैं। समग्रमें नहीं आता। यतलानेकी कुपा कीजिये।

'ब्रह्मन् । यह अत्यन्त गोपनीय विषय है।' श्रीभगवान् मोळे। 'यह सनातन रहस्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं, किंद्र द्यम्हारे-जैसे अत्यन्त प्रेमी भक्तसे लिपाना भी उचित नहीं। अतएव में तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो।' श्रीभगवान्ने आगे कहा—

तां योनिमावयोविंद्धि योऽसी सदसदात्मकः।
आवाभ्यां पूज्यतेऽसी हि दैवे पिन्न्ये च करूप्यते ॥
नास्ति तसात् परोऽन्यो हि पिता देवोऽथ वा द्विज ।
आतमा हि नः स विज्ञेयस्ततस्तं पूजयावहे ॥
दैवं पिन्न्यं च सततं तस्य विज्ञाय तस्वतः।
आत्मप्राम्नानि च ततः प्रामुवन्ति द्विजोत्तसाः॥

( मदा०, द्यान्ति० १३४ । १२-३१, १८ )

प्तर् सद्सत्स्वरूप एरमात्मा ही हम दोनों अ उत्पत्तिका कारण हे—इस वातको जान छो। हम दोनों असीकी पूजा करते तथा असीको देवता और पितर मानते हैं। ब्रह्म ! अससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। बही हमछोगोंकी आत्मा है, यह जानना चाहिये; अतः हम असीकी पूजा करते हैं। "" अष्ठ दिन असीके अदेश्ये किये जानेवाले देवता तथा पितृ-सम्दन्धी कार्योंको ठीक-ठीक जानकर अपनी सभीष्ट वन्तुओंको प्राप्त कर छेते हैं।

'आपने कृपापृर्वक गोपनीय विषय भी ग्रुक्षपर प्रकट कर दिया, इसके लिये में आपका चिरकृतज्ञ रहूँगा। नारद्जीने कहा। 'मुझे आपकी कृपाका ही सहारा है। अद में दवेत-द्वीपस्थित आपके आदिविग्रहका दर्शन करना चाहता हूँ। आप आजा प्रदान करें।

भगवाव् नारायणने श्रीनारदजीकी पूजा की और फिर उन्हें वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी ।

कुछ दिनोंके अनन्तर ब्रह्मपुत्र नारद्जी जब अत्यन्त अद्भुत श्वेतद्वीपका तथा प्रभुका दुर्लभ दर्शन कर लौटे, तब पुनः गन्धमादन पर्वतपर भगवान् नर-नारायणके समीप पहुँचे। वे भगवान् नर-नारायणके परम तेजस्वी अद्भुत रूपका दर्शन कर क्रतार्थताका अनुभव करते हुए सोचने लगे—'अरे, मैंने श्वेतद्वीपमें भगवान्की सभाके भीतर जिन सर्वभूतवन्दित सदस्योंका दर्शन किया था, ये दोनों श्रेष्ठ श्रृषि भी तो वेसे ही हैं।

भगवान् नर-नारायणने नारदलीका स्वागत कर उनका कृशळ-समाचार पूछा । नारदलीने अत्यन्त श्रद्धा सौर भक्तिसे भगवान् नर-नारायणकी परिक्रमा की और उनके सम्मुख एक कुशासनपर वैठे । भगवान् नर-नारायण भी पाद्यार्घ्योदिसे नारदलीका पूजन कर उनके लामने अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये।

'देवर्षे !' नर-नारायणने अत्यन्त मधुर वाणीमें नारदजीसे पूछा--- 'तुमने क्वेतद्वीपमें जाकर हम दोनोंके कारणरूप परब्रद्धा परमेक्वरका दर्शन कर लिया !'

'भगवन् । अत्यन्त दया कर विश्वस्पद्यारी, अविनाशी परस पुरुषने मुझे अपना परम दुर्छभ दर्शन दिया ' निखिल ब्रह्माण्ड उन अचिन्त्य, अनन्त, अपरिसीम, परमात्मामें ही स्थित है। श्रीनारद्जीने कहा । श्रीभगवान्ने मुझे सम्पूर्ण धर्म, क्षेत्रज्ञ एवं भावी अवतारोंके सम्बन्धमें भी बताया था। श्रीर प्रभो।

अधापि चैनं पश्यामि युवां पश्यन् सनातगी। यैर्कक्षणैरुपेतः स हरिरम्यक्तरूपप्रक्। तैर्कक्षणैरुपेती हि स्यक्तरूपधरी युवाम्॥ (महा०, शान्ति० १४३। ४८-४९)

भी इस समय भी आप दोनों सनातन पुरुषोंको देखकर यहाँ देवतद्वीपनिवासी भगवान्की झाँकी कर रहा हूँ । वहाँ मैंने अव्यक्तरूपघारी श्रीहरिको जिन लक्षणोंसे सम्पन्न देखा था, आप दोनों व्यक्तरूपघारी पुरुष भी उन्हीं लक्षणोंसे सुशोभित हैं।

इसके अनन्तर नारदजीने कहा—'इतना ही नहीं, उन परमात्माके समीप मैंने आप दोनों महापुक्षोंको भी देखा था भौर उन परम प्रभुके आदेशसे ही मैं यहाँ पुनः आपके समीप आया हूँ । त्रैलोक्यमें उन महाप्रभुके सहश आपके सिवा अन्य कोई नहीं दीखता।'

'तुमपर श्रीभगवान्का बड़ा अनुग्रह है, जो उन्होंने वुम्हें अपना दर्शन दे दिया' नर-नारायण बोळे। 'परमात्माके उक्त ख्यलमें हम दोनोंके अतिरिक्त वुम्हारे पिता कमल्योनि व्रह्माके भी प्रवेशका अधिकार नहीं है। उन प्रभुको भक्तके समान और कोई प्रिय नहीं। अपने मनको एकाग्र कर केनेवाले शौच-संतोष आदि नियमोंसे सम्पन्न जितेन्द्रिय भक्त ही अनन्यभावसे उनके चरण-कमलोंकी शरण ग्रहणकर उन वासुदेवमें प्रवेश करते हैं। हम दोनों घर्मके यहाँ अवतार ग्रहणकर इस बदरिकाशममें कठोर तपश्चर्यांमें ल्यो हैं।

ये तु तस्मैव देवस्य प्राहुर्सावाः सुरिप्रयाः। अविष्यन्ति त्रिलोकस्थास्तेषां त्वस्तीत्ययो द्विज॥ (मदा०, शान्ति० ३४४। २१)

'ब्रह्मन् ! उन्हीं भगवान् परमदेव परमातमाके तीनों होकोंमें जो देवप्रिय अवतार होनेवाले हैं, उनका सदा ही परम मङ्गल हो—यही हमारी इस तपस्याका उद्देश्य है।

भगवान् नर-नारायणने आगे कहा-- श्रहान् ! तुमने ह्वेतद्वीपमें भगवान्के दर्शन और उनसे वार्तालाप किया, यह स्व हमें विदित है।

485

नर और नारायणकी यह गात सुनकर नारदजी उनके ें गिर पड़े और फिर वहीं उनके चरणोंमें रहकर भगवान वासुदेवकी एवं नर-नारायणकी आराधनामें लग गवे। उन्होंने नारायण-सम्बन्धी अनेक मन्त्रोंका जप करते हुए भगवान नर-नारायणके पवित्रतम आश्रममें एक हजार दिव्य वर्षोतक निवास किया।

#### × × x

द्वापरमें भू-भार-इरण करनेके लिये अवतरित होनेवाले कमलनयन श्रीकृष्ण और उनके प्राणिप्रय सखा पाण्डुनन्दन स्पर्धनके रूपमें भगवान् नर-नारायणने ही अवतार प्रहण किया था। द्वारकामें बाहाणके मृतपुत्रोंको लानेके लिये जब मधुस्दन कुन्तीपुत्र अर्जुनके साथ शेषशायी अनन्त भगवान्के पास पहुँचे, तब ब्राह्मणके मृतपुत्रोंको लौटाते हुए उन्होंने स्वयं उन दोनोंसे कहा था—

द्विजात्मजा मे युवयोदिंदशुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये।

फळावतीर्णाववनेर्भरासुरान् हत्वेह भूयरुत्वरयेतमन्ति मे ॥

पूर्णकामाविष युवां नरनारायणावृषी।

धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभौ कोकसंप्रहम्॥

(शीमक्रागवत १०।८९। ५९-६०)

'श्रीकृष्ण और अर्जुन! मैंने तुम दोनोंको देखनेके लिये ही ब्राह्मणके बालक अपने पास मँगा लिये थे। तुम दोनोंने घर्मकी रक्षाके लिये मेरी कलाओंके साथ पृथ्वीपर अवतार प्रहण किया है; पृथ्वीके भाररूप देत्योंका छंहार करके श्रीष्ठ-से-शीम तुमलोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों श्रृषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्णकाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत्की स्थिति और लोक-छंग्रहके लिये घर्मका आचरण करो।

#### x x ×

कौरवोंकी सभामें जब दुश्शासन द्रीपदीका वस्त्र खींचने जा रहा था, उस समय लाज बचानेके लिये द्रीपदीने श्रीकृष्णके साथ भगवान नरको भी पुकारा था— 'कृष्णं च विष्णुं च हिर्रे नरं च श्राणाय विक्रोशित याज्ञसेनी।' (महा०, सभा० ६८। ४६)

'यश्रसे उत्पन्न हुई कृष्णा अपनी रक्षाके लिये श्रीकृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवनार्मोको जोर-जोरसे पुकार रही थी।'

ब्यन्तकालमें जिनके प्राणींका निष्क्रमण प्रीवाधे होता है। ये भाग्यवान् ऋषियोंमें परमोत्तम नरकी संनिधि-काभ करते हैं— 'ग्रीयशा मु सुनि होष्टं नरसासीत्यमुलसम्।' (गदा०, शन्ति० ३१७। ५)

भगवान् नर-नारायणका अवतार कल्पपर्यन्त तपश्चर्याके लिये हुआ है। वे प्रभु आज भी वदिरकाधभमें तप कर रहे हैं। अधिकारी पुरुष उनके दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं।
—कि॰ इ॰

## [ ५ ] भगवान् कपिलमुनि

मान्यत्र सद्भगवतः प्रधानपुरुपेश्वरात्। धारसनः सर्वभूतानां सयं तीद्यं निवर्तते॥ (श्रीमद्भागवत ३ । २५ । ४१ )

भी साक्षात् भगवान् हूँ, प्रकृति और पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियोंका आत्मा हूँ; मेरे सिवा और किसीका आश्रय छेनेसे मृत्युरूप महाभयसे छुटकारा नहीं मिछ सकता । —भगवान् कपिछ

चृष्टिके प्रारम्भिक पाद्मकल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तरकी बात है । लोकपितामइ चतुराननको सृष्टि-संवर्द्धनकी ही चिन्ता थी। उन्होंने खायम्भुव मनुको शतरूपासे विवाह करनेकी प्रेरणा की । तदनन्तर ख्रष्टाने अपने मानसपुत्र महर्षि कर्दमको भी प्रजा-वृद्धिका आदेश दिया । महर्षि कर्दमने पिताकी आज्ञा स्वीकार की और विन्दुसर तीर्थपर जाकर तप करने छो । वे अपनी चित्त-वृत्तियोंको एकाम कर षारणा-ध्यानसे ऊपर समाधिमें स्थित होकर त्रैलोक्यवन्दित शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीहरिके सुवनमोहन सौन्दर्यका दर्शन कर आप्यायित हो रहे थे । उन्हें बाह्यजगत्का किंचित् भी शान नहीं था। इस प्रकार दस सहस्र वर्ष व्यतीत होनेपर अचानक महर्षिके हृदयसे उनकी प्राणिप्रय ध्यानमूर्ति अहश्य हो गयी। व्याकुलतासे उनके नेत्र खुले तो वे घन्यातिवन्यः परम कृतार्थ हो गये। महर्षि कर्दमके सम्मुख उनकी ध्यान-की वही मूर्ति, उनके वे ही परम ध्येय नीलोत्पलदलस्याम, पीताम्बरघारी श्रीहरि उनके सम्मुख प्रत्यक्ष खड़े मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। महर्षि प्रभुके चरण-कमलोंमें दण्डकी भौति लोट गये और फिर हाथ जोड़कर प्रेमपूर्ण हृदयसे अत्यन्त मधुर वाणीमें स्तुति करते हुए कहने लगे—

तथा स चाहं परिवोद्धफासः समानशीलां गृहग्रेथधेनुम् । उपेयिवानमूलमशेपमूलं दुराशयः कामदुवाङ्चिपस्य ॥ तं स्वालुशूस्योपस्तिक्वियार्यं स्वमायया यतिते स्वतन्त्रम् । नमाम्यभीक्षणं नमनीयपादसरोजमक्पीयसि कोन्हर्षम् ॥ (शीमद्रागवतः ३ । २१ । १ २१)

प्रमो । आप कल्पष्टक हैं । आपके चरण एमेच् मनोरयोंको पूर्ण करनेवाले हैं । मेरा हृदय काम-कछुषित है । में भी अपने अनुरूप स्वभाववाली और गृहस्य-धर्मकें पालनमें सहायक श्रीलवती कन्यांधे विवाह करनेके किये आपके चरण-कमलोंकी शरणमें आया हूँ । "" नाथ ! आप स्वरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायाके द्वारा सारे संसारका न्यवहार चलानेवाले हैं तथा थोड़ी-सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त अभिलपित वस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं । आपके चरण-कमल वन्दनीय हैं, मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ।

'मुने | जिसके लिये तुम दीर्वकालसे मेरी आराघना कर रहे हो, वह अवश्य पूरी होगी।' भक्त-प्राणधन श्रीहरिने मुस्कराते हुए कर्दमजीसे कहा। 'सप्तद्वीपा वसुंघराके यशस्वी सम्राट्ट स्वायम्भुव मनु ब्रह्मावर्तमें रहकर पृथ्वीका शासन करते हैं। वे परसों ही अपनी रूप-योवन-गुण-शील-सम्पन्ना देवहूति-नामक कन्याको लेकर अपनी साध्वी पन्नी शतरूपाके साथ यहाँ आयेंगे। वह राजकत्या सर्वथा तुम्हारेयोग्य है। महाराज स्वायम्भुव मनु उसे तुम्हें सविधि अपण कर देंगे। उस महिसामयी आदर्श देवीकी कोखसे नो कन्याएँ उत्पन्न होंगी। वे कन्याएँ मरीच्यादि श्रृषियोसि विवाहित होकर स्रष्टाके अभीष्ट सृष्टि-संवर्द्धनमें सहायक होंगी। इसके अनन्तर सर्वान्तर्यामी, सर्वसमर्थ, करणा-वरुणालय प्रभुने कहा—

त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशक्तमः।
मिय तीर्थीकृताशेषिक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे॥
सहाहं स्वांशकलया स्वद्वीर्थेण महामुने।
तव क्षेत्रे देवहृत्यां प्रणेष्ये तक्त्वसंहिताम्॥
(शीमज्ञागवत ३। २१। ३०,३२)

'तुम मेरी आज्ञाका अच्छी तरह पालन करनेसे शुद्ध-चित्त हो फिर अपने सब कर्मोंका फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होओगे। ""महामुने! मैं भी अपने अंश-कलारूपसे तुम्हारे वीर्यद्वारा तुम्हारी पत्नी देवहृतिके गर्मसे अवतीर्ण होकर सांख्यशास्त्रकी रचना करूँगा। इतना कर किर क्षीइरि गबडारुढ़ हो स्ववास पदारे और महर्षि नर्ज वहीं बिन्दुसरपर महाराज स्वायम्भुग मनुके स्वागमको प्रतीक्षा करने छो । उस समय पुष्प एवं फलेंके भारते लदे पवित्र वृक्ष-लताओंसे विरे विन्दुसरकी अद्भुत शोभा तरही थी । वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर पश्ची निर्वन्द्र होकर एसकतापूर्वक कहरव कर रहे थे ।

थादिराज महाराज एनु अपनी भाग्यशालिनी पुत्री देवहृतिके छाय उक्त परम पावन तीर्घमें पहुँचे तो उन्होंने सिम्रहोत्रसे निवृध हुए महामुनि कर्दमको देखा। वे तपकी धजीव मूर्ति, जटा-जूट्सण्डित, तप्तकाद्यनकाय ऋषिको देखकर आनन्दविह्नल हो गये और उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। महिषेने आशीर्वाद देकर उनसे आश्रममें आनेका हेतु जानना चाहा।

'मुने । यह प्रियद्रत और उत्तानपाद-नामक दो दन्धुओं की यहन मेरी प्राणप्रिया पुत्री देवहूति है। महाराज स्वायम्भुव मनुने निवेदन किया। 'इसने देविष नारद्के मुखसे आपके रूप, मायु, विद्या, श्लील एवं तप मादिका वर्णन सुनकर मापको पतिरूपमें प्राप्त करनेका निश्चय कर लिया है। में अत्यन्त भादर एवं श्रद्धाके साथ इसे आपके कर-कमलों में समर्पित करने भाया हूँ।

'मैं परम प्रताणी महाराज स्वायम्भुव मनुकी परम लावण्यमयी, उर्वसद्गुणसम्पन्ना पवित्र कत्याका पाणिग्रहण अवश्य करूँगा। महर्षिने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया। 'और जवतक इसके संतान नहीं हो जायगी, तवतक मैं गृहस्य-धर्मका पालन भी करूँगा; किंतु संतान होनेके वाद मैं परम पिता परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये तपश्चरणार्थ वनमें चला जाउँगा। इसे आप समझ लें।

महर्षि कर्दम मौन हो गये, पर अपनी पुत्री देवहूतिकी प्रसन्नताका अनुभव कर महाराज स्वायम्शुव मनु और शतरूपाने उसका वहीं महर्षिके साथ एविधि विवाह कर दिया और बस्नाभूषण तथा पात्र आदि अत्यधिक मात्रामें दिये।

पुत्रीसे बिछुड़से समय मनु खौर शतरूपाके नेत्र यरसने हों, किंतु महर्षि कर्दमके आश्वासनसे धैर्य घारणकर वे स्थपर बैठे और पुण्यतोया सरस्वती नदीके दोनों तटोंपर श्रृषि-मृनियोंके आश्रमोंकी शोभा देखते हुए अपनी राजधानी वहिंग्मतीपुरीके लिये प्रस्थित हुए।

भगवान्ती प्रेरणांधे ही महर्षि कर्दमके मनमें कामनाका अङ्कुर उगा था, अन्यया वे परम तपत्वी ह्वंया निःस्पृह थे। मनोऽनुकृष्ठ पत्नीके लिये उन्होंने दीर्वकालतक तप किया, पर विवाहमें भी उनकी किंचित् भोगवुद्धि नहीं भी। इयर विवाह हुआ और उघर महर्षि तपश्चरणमें ला गये; पर राजकुत्की मुख-सुविवाम पटी परमहान्वी मुकुगारी देवहूतिने अपना तन, मन और प्राण—सभी पतिकी हेवाम हमा दिये। वे अपने पतिदेवकी छोटी-धी-छोटी सुविवामोंका भी ध्यान रहाती थीं। धमिवाएँ, कुछ, पुण्य, फल तया लल यनमें दूरतक जाकर हूँ दु-हूँ दुकर ले आर्ती। आश्चमको झाइ-दुहार एवं गोमयसे लीपकर खच्छ और पवित्र रखतीं। इस प्रकार पतिकी सेवामें उनका सुकोमल सुन्दर खरीर सूखकर काला पड़ गया। उनके काले सुचिकण नागिन-वृद्ध्य लेवे केश जटाओंमें बदल गये। वे भी वहकल्यारिणी तपिस्वनी हो गर्यी।

'राजकुमारी !' एक दिन अत्यन्त प्रसन्न होकर महर्षिने अपनी सहधर्मिणी देवहृतिसे. कहा । 'तुमने मेरी सेवाके लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब में तुम्हें इसका प्रतिदान देना चाहता हूँ।'

महर्षिके योग-प्रभावने अत्यन्त अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ । उसमें सभी उपकरण स्वर्ण एवं बहुमूल्य रहों के ये। उपवनः सरोवरः शयन-कक्षः, विश्राम-कक्षः, भोजनाल्य आदि सभी अलौकिक थे। सहस्रों अलौकिक दास-दासियों भी थीं। दासियोंने उन्हें दिन्य गन्वयुक्त अङ्गराग लगाकर दिन्यौषियोंके जलोंने स्नान कराया। दुर्लभ वस्ना-भरण घारणकर भगवती देवहूति अपने परम तपोधन पति कर्दमजीके साथ विमानपर आरूढ़ हुई।

विमानमें सभी लोकोत्तर ऐश्वर्य विद्यमान थे। उस अद्भुत विमानपर निवास कर दुर्लभ सुर्खोका उपभोग करते हुए महिषेने मेरु पर्वतकी घाटियोंमें विहार किया, जो लोक-पालोंकी विहारभूमि है। इस तेजोमय विमानपर महिष अपनी सती घमपत्नी देवहूतिके साथ वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोपवनों, मानस-सरोवर तथा सभी लोकोंमें विचरते हुए विहार करते रहे। इस प्रकार अपनी प्राणप्रिया देवहूतिको समस्त वसुंघराका परिश्रमण कराकर महिषे कर्दम अपने आश्रमपर लौट आये। देवहूतिके नौ कन्याएँ उत्पन्न हुई। वे कन्याएँ

अनिन्ध सुन्द्री थीं और उनके प्रत्येक अप्तरे लाव कमलकी सुगन्ध निकल रही थी ।

'अव में अपने कथनानुसार स्पागपूर्ण जीवन एवं रापश्चर्याके लिये वनमें जाऊँगा । महिषे कश्यपने अपनी परम सुझीला घर्मपक्षी देवह्तिसे स्पष्ट कह दिया । 'हम्डारे पिताजीके सम्मुख ही गह निरुत्य हो गया था ।

देवी देवहूरित व्यक्तीर हो गयां। उनकी छुद्धि काम नहीं कर रही यो। उनके क्यांज-सरीग्वे नेकों गाँसू भर खायें, जिल्ल व्यक्ते मनोभावीको ह्याकर उन्होंने स्वत्यत प्रेमिष मुक्तराते हुए यधुर वाणीमें कहा—पनावन् । आपकी प्रतिज्ञा अश्वरद्याः पूरी हुई, तब भी में आपकी शरणमें हूँ। आप मुझे निर्मय और निश्चित्त करें। में दुर्वल स्त्री हूँ। हन नी कुमारियोंको सत्यात्रोंके हाथों समर्पित करना है और आपके वन-यमनके पश्चात् गेरे जीवन-मृत्युका दुःख-निवारण करनेवाला भी कोई होना चाहिये। इसके अनन्तर उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक अपने सर्वसमर्थ विरक्त पतिसे निवेदन किया—

नेष्ट् यत्कर्स धर्माय न विरागाय करपते।

न तीर्थपदसेनाये जीवसिए सृतो हि सः॥

साहं सगनतो नृगं विद्याता मायया रहस्।

यत्वां विसुक्तिरं प्राप्य न सुसुक्षेय रम्भनात्॥

(श्रीमद्भागवत ३। २३। ५६-५७)

'संसारमं जिस पुरुषके कमोंसे न तो धर्मका सम्पादन होता है और न भगवान्की सेवा ही सम्पक्ष होती है, वह पुरुष जीते-जी मुदेंके समान है। अवश्य ही मैं भगवान्की मायासे बहुत ठगी गयी, जो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिदेवको पाकर भी मैंने संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की।'

'निर्दोष प्रिये ।' देवी देवहूतिकी वैराग्यमयी वाणी सुनकर दयाछ महिष कर्दम प्रस्त हो गये और उसी समय उन्हें जगत्पति शीविष्णुके वचनकी स्मृति हो आयी । उन्होंने अपनी प्रतीसे कहा—'तुम सर्वथा निश्चिन्त हो जाओ । मेरा साथ व्यर्थ नहीं जायगा । तुम्हारे अनेक प्रकारके इत सफल होकर रहेंगे । तुम संयम, नियम और तप करती हुई भीभगवान्का श्रद्धापूर्वक भजन करो । दान और प्रत्येक धर्मका पाटन करो । साखात् श्रीहरि तुम्हारे गर्मसे अवतीर्ण होकर मेरा, तुम्हारा और जगत्का अशेष मङ्गल करेंगे ।'

अपने परम तपत्वी पतिके वचनपर रह विश्वासके कारण महिमासयी माता देवहूर्तिकी प्रसत्ताको हमा नहीं थी । वे प्राणपणसे अखिलसुवनपति श्रीपुचपोत्तमको प्रारण-चिन्तन, भजन-कीर्तन, गूजन एवं उपासना करने केर उनका मन, हुस्ति, वाणी और प्रत्येक इन्द्रिय परमध्यस्मालाको ही परम प्रवज्ञ इन्द्रिय परमध्य

सन्ततः परन पुनीत छण उपस्तित हुआ । जकारायों एवं परिताओंके जल निर्माह हो गये । श्वीत्रक्ष-मन्द- सुगन्य प्रमार पहने द्या। दिशाएँ प्रभव हो गयीं। दृष्टी भीर आकारामें धर्वत्र स्रदीकिक आनन्द छा गया। आकारासे सुरगण दिन्य सुमनीकी दृष्टि करने लगे। परम सीभाग्यशालिनी माता देवहृतिकी कोखसे देवाविदेव नारायण अवतरित हुए।

कुछ दिनों दाद महिषं कर्दमने लोकल्लश ग्रह्माके आदेशानुसार अपनी पवित्र कन्याओंमंसे कला नामकी कन्या महिषं मरीचिको, अनसूया अत्रिको, अद्धा अङ्गिराको, हिन्भू पुल्क्तयको, गति पुलहको, किया क्रतुको, ख्याति भ्रमुको, अबन्वती वसिष्ठको और शान्ति अथर्वात्रहिषको सिविषि समर्पित कर दी। क्रन्याएँ प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने पतियोंके साथ चली गर्यो।

कुछ समय दाद महर्षि कर्दम अपने पुत्रके रूपमें अवतिरत शानावतार किपलजीके समीप पहुँचे । उस समय भगवान् किपल एकान्तमें स्थानमझ बैठे हुए थे । महर्षिने उनके चरणोंमें आदरपूर्वक प्रणाम किया तो वे संकोचमें पड़ गये । इसपर महर्षिने उनकी स्तुति करते हुए कहा—

स्त्रां सूरिभिस्तत्वबुसुत्स्याद्धा सदाभिवादाईणणादपीठस् । ऐक्वर्यवैराग्ययक्षोऽववोधवीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपर्धे ॥ (शीमक्रागवत ३ । २४ । ३२ )

'आपका पाद-पीठ तत्त्वज्ञानकी इच्छासे युक्त विद्वानोंद्वारा पर्वदा वन्दनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यद्य, ज्ञान, वीर्य और भ्री—इन छहों ऐश्वर्योंसे पूर्ण हैं। मैं आपकी अरण हूँ।

फिर उन्होंने कहा—'प्रभो! आपके अनुम्रहसे मेरी सारी कर्मराशि समाप्त हो गयी। मैं देवर्षि-पितृ-ऋणते मुक्त हो गया। अब मेरा करणीय कुछ शेष नहीं रहा। अब तो मैं धर्वस्व त्यागकर संन्यास महण करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपका चिन्तन करता हुआ शान्तिपूर्वक जीवनके इतना कर्कर श्रीहरि गहदारुढ़ हो स्वधान पदारे और महर्षि कर्क वहीं बिन्दुसरपर महाराज स्वायम्भुव मनुके स्वागमको प्रतीक्षा करने छो । उस समय पुष्प एवं फलेंके भारते छदे पवित्र वृक्ष-छताओंसे धिरे विन्दुसरकी अद्भुत शोगा तरही थी । वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर पश्ची निर्दन्द होकर एसखतापूर्वक करूरव कर रहे थे ।

श्रादिराज महाराज रानु अपनी भाग्यशालिनी पृत्री देवहृतिके षाय उक्त परम पावन तीर्थमें पहुँचे तो उन्होंने श्रिप्तिहोत्रसे निवृध हुए महामुनि कर्दमको देखा। वे तपकी सजीव मूर्ति, जटा-ज्रुट्मण्डित, तत्तकाद्यनकाय ऋषिको देखकर आनन्दिवहल हो गये और उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। महर्षिने आशीर्वाद देकर उनसे आश्रममें सानेका हेतु जानना चाहा।

'मुने ! यह प्रियद्रत और उत्तानपाद-नामक दो बन्धुओंकी यहन मेरी प्राणप्रिया पुत्री देवहूति है। महाराज स्वायम्भुव मनुने निवेदन किया। 'इसने देविष नारदके मुखसे आपके रूप, आयु, विद्या, शील एवं तप आदिका वर्णन सुनकर आपको पतिरूपमें प्राप्त करनेका निश्चय कर लिया है। मैं अत्यन्त आदर एवं श्रद्धाके साथ इसे आपके कर-कसलोंमें समर्पित करने आया हूँ।

्में परम प्रतापी महाराज स्वायम्भुव मनुकी परम लावण्यमयी, तर्वसद्गुणसम्पन्ना पवित्र कन्याका पाणिप्रहण अवश्य करूँगा। महिंके स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया। 'और जवतक इसके संतान नहीं हो जायगी, तवतक में गृहस्थ-धर्मका पालन भी करूँगा; किंतु संतान होनेके वाद में परम पिता परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये तपश्चरणार्थ वनमें चला जाऊँगा। इसे आप समझ लें।

महर्षि कर्दम मौन हो गये, पर अपनी पुत्री देवहूतिकी प्रसन्नताका अनुभव कर महाराज स्वायम्भुव मनु और शतरूपाने उसका वहीं महर्षिके साथ सविधि विवाह कर दिया और क्लाभूषण तथा पात्र आदि अत्यिक मात्रामें दिये।

पुत्रीसे बिद्धइसे समय मनु और शतरूपाके नेत्र बरसने इमे, किंतु महर्षि कर्दमके आश्वासनसे धैर्य घारणकर वे रथपर बैठे और पुण्यतीया सरस्वती नदीके दोनों तटोंपर शृषि-मुनियोंके आश्रमींकी शोभा देखते हुए अपनी राजधानी बहिष्मतीपुरीके लिये प्रस्थित हुए।

भगवान्तां प्रेरणांधं ही महर्षि कर्मके मनमें कामनाका अङ्गुर उगा था, अन्यया वे परम तपत्वी स्वंधा निःस्तृह थे। मनोऽनुकृष्ठ पत्नीके लिये उन्होंने दीर्वकालतक तप किया, पर विवाहमें भी उनकी किचित् भोगवुद्धि नहीं गी। इतर विवाह हुआ और उधर महर्षि तपश्चरणमें ला गये; पर राजकुरुकी मुख-मुविवामें पटी परमहाव्वी सुकुमारी देवापूर्तिने अपना तन, भन और प्राण—एभी पतिकी हेवामें उगा हिये। वे अपने पतिदेवकी छोटी-धी-छोटी सुविवाओंका भी भ्यान रहादी भी। धमिनाएँ, जुश, पुष्प, फल तथा जल यनमें कूनतक जाकर हूँ इन्हें इकर ले आर्ती। आश्रमको साइ-द्वार एवं गोनयसे लीपकर स्वच्छ और पविध रस्तीं। इस प्रकार पतिकी सेवामें उनका सुकोमल सुन्दर शरीर सूखकर काला पड़ गया। उनके काले सुचिकण नागिन-द्वार लेवे केश जटाओंगे बदल गये। वे भी वस्कल्यािणी तपस्तिनी हो गर्यी।

'राजकुमारी !' एक दिन अत्यन्त प्रसन्न होकर महर्षिने अपनी सहधर्मिणी देवहूतिसे. कहा । 'तुमने मेरी सेवाके लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अव में तुम्हें इसका प्रतिदान देना चाहता हूँ।'

महर्षिके योग-प्रभावते अत्यन्त अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ । उसमें सभी उपकरण स्वर्ण एवं बहुमूल्य रहों के । उपवन, सरोवर, शयन-कक्ष, विश्राम-कक्ष, भोजनालय आदि सभी अलौकिक थे । सहस्तों अलौकिक दास-दासियों भी थीं । दासियोंने उन्हें दिव्य गन्धयुक्त अङ्गराग लगाकर दिव्योपिषयोंके जलोंने स्नान कराया । दुर्लभ वसा-भरण घारणकर भगवती देवहूति अपने परम तपोघन पित कर्दमजीके साथ विमानपर आरुढ़ हुई ।

विमानमें सभी लोकोत्तर ऐश्वर्य विद्यमान थे। उस अद्भुत विमानपर निवास कर दुर्लभ सुर्खोका उपभोग करते हुए महर्षिने मेर पर्वतकी घाटियोंमें विहार किया, जो लोक पालोंकी विहारभूमि है। इस तेजोमय विमानपर महर्षि अपनी सती घर्मपत्नी देवहूतिके साथ वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोपवनों, मानस-सरोवर तथा सभी लोकोंमें विचरते हुए विहार करते रहे। इस प्रकार अपनी प्राणप्रिया देवहूतिको समस्त वसुंघराका परिश्रमण कराकर महर्षि कर्दम अपने आश्रमपर लौट आये। देवहूतिके नौ कन्याएँ उत्पन हुई। वे कन्याएँ

अनिन्द्य सुन्दरी थीं और उनके प्रत्येक अङ्ग्रेसे छाळ कमलकी सुगन्य निकल रही थी ।

'अय मैं अपने कथनानुसार त्यागपूर्ण जीवन एवं तपश्चर्यांके लिये वनमें जाऊँगा ।' महर्षि कश्यपने अपनी परम सुशीला घर्मपद्यी देवहूतिसे रपष्ट कह दिया। 'शुम्हारे पिताजीके समार्ष्य ही यह निश्चय हो गया था।'

देवी देवहूित अवीर हो गर्गे । उनकी शुद्धि काम नहीं कर रही थी । उनके कमक-सरीखे नेजोंमें क्याँसू मर व्यापे, किंतु अपने मनोभावोंको इवाकर उन्होंने अस्पन्त प्रेमसे मुस्कराते हुए मधुर वाणीमें कहा—'भगवन् ! आपकी प्रतिज्ञा अञ्चरशः पूरी हुई, तब भी में आपकी शरणमें हूँ । आप मुझे निर्मय और निश्चिन्त करें । में दुर्वत्र स्वी हूँ । इन नी कुमारियोंको सत्पात्रोंके हाथों समर्पित करना है और आपके वन-गमनके पश्चात् मेरे जीवन-मृत्युका दुःख-निवारण करनेवाला भी कोई होना चाहिये । इसके अनन्तर उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक अपने सर्वसमर्थ विरक्त पतिसे निवेदन किया—

नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कदपते।
न तीर्थपद्सेवायै जीवलिए सृतो हि सः॥
साहं भगवतो नूनं विज्ञिता सायया रहस्।
यत्तां विसुक्तिदं प्राप्य न सुसुक्षेय पन्धनास्॥
(श्रीमद्भागवत ३। २३। ५६-५७)

'संसारमें जिस पुरुषके कमोंसे न तो घर्मका सम्पादन होता है और न भगवान्की सेवा ही सम्पन्न होती है, वह पुरुष जीते-जी मुदेंके समान है। अवस्य ही मैं भगवान्की मायासे बहुत ठगी गयी, जो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिदेवको पाकर भी मैंने संसार-बन्चनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की।'

ंनिर्दोष प्रिये ! देवी देवहूतिकी वैराग्यमयी वाणी सुनकर दयाल महिष कर्दम प्रसद्य हो गये और उसी समय उन्हें जगत्पति श्रीविष्णुके वचनकी स्मृति हो आयी । उन्होंने अपनी प्रतीसे कहा—'तुम सर्वथा निश्चिन्त हो जाओ । मेरा साथ व्यर्थ नहीं जायगा । तुम्हारे अनेक प्रकारके हत सफल होकर रहेंगे । तुम संयम; नियम और तप करती हुई भीभगवानका अद्धापूर्वक भजन करो । दान और प्रत्येक धर्मका पालन करो । साखात् श्रीहरि तुम्हारे गर्मसे टावतीर्ण होकर मेरा, तुम्हारा और जगत्का अरोप मङ्गल करेंगे ।'

अपने परम तपस्वी पतिके वचनपर क्रिट्ट विश्वासके कारण महिमासयी साता देवहूतिकी प्रसन्ताको भूमा नहीं थी। वे प्राणपणसे अखिलसुवनपति शीपुच्योत्तमको प्रसण-चिन्तन, भजन-कीर्तन, पूजन एवं उपासना करने केर् उनका मन, लुकि, वाणी और प्रत्येक इन्द्रिय परम्रह प्रमालमाको ही परम प्रसन्न करनेमें दम गयी।

धन्ततः परम पुनीत छण उपिखत हुआ । जकाययो प्यं परिताओंक जल निर्मेल हो गये । श्वीतल-मन्द-सुगन्व धनीर यहने छमा । दिश्चाएँ प्रसन्न हो गर्यो । श्व्यी भीर आकाश्चर्मे सर्वत्र अलैकिक आनन्द छा गया । आकाश्चरे सुरगण दिन्य सुमनोकी दृष्टि करने लगे । परम सौमाग्यशालिनी माता देवहृतिकी कोखसे देवािषदेव नारायण अवतरित हुए ।

कुछ दिनों बाद महिषें कर्दमने लोकस्रष्टा ग्रह्माके आदेशानुसार अपनी पवित्र कन्याओं मेंसे कला नामकी कन्या महिषें मरीचिको, अनस्या अत्रिको, श्रद्धा अङ्गिराको, हिवर्भू पुलस्त्यको, गति पुलहको, क्रिया क्रतुको, ख्याति म्गुको, अवन्यती विषष्ठको और शान्ति अथर्वात्रपृषिको सविधि समर्पित कर दी। क्रन्याएँ प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने पतियों के साथ चली गर्यो।

कुछ समय बाद महर्षि कईम अपने पुत्रके रूपमें अवतरित शानावतार कपिलजीके समीप पहुँचे । उस समय भगवान् कपिल एकान्तमें ध्यानमझ बैठे हुए थे । महर्षिने उनके चरणोंमें आदरपूर्वक प्रणाम किया तो वे संकोचमें पड़ गये । इसपर महर्षिने उनकी स्तुति करते हुए कहा---

स्वां सूरिभिसत्त्वबुसुरतयाद्धा सदाभिवादाईणपादपीठम् । ऐक्वर्यवैराग्ययशोऽवबोधवीर्यक्रिया पूर्तमहं गपछे॥ (शोमद्रागवत ३:। २४ । ३२ )

'आपका पाद-पीठ तत्त्वज्ञानकी इच्छासे युक्त विद्वानींद्वारा पर्वदा वन्दनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यद्य, ज्ञान, वीर्य और श्री—इन छहों ऐश्वर्योंसे पूर्ण हैं। मैं आपकी भरण हूँ।

फिर उन्होंने कहा—'प्रमो! आपके अनुग्रहसे सेरी सारी कर्मराशि समाप्त हो गयी। मैं देवर्षि-पितृ-श्रुणसे मुक्त हो गया। अब मेरा करणीय कुछ छेप नहीं रहा। अब तो मैं सर्वस्व त्यागकर संत्यास ग्रहण करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपका चिन्तन करता हुआ शान्तिपूर्वक जीवनके शोष गात पूरे र हूँ। धापने कृपापूर्वक मेरे वहाँ पुणरूपमें अवतार ग्रंग किया, यह आपकी द्याछताका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अव आप सुक्षे भाजा प्रदान करें।

अत्यन्त विरक्त एवं परम इतार्थ महर्षि कर्द्मको ब्रह्मदेश देते हुए भगवान् कपिलने उन्छे करा—

गण्छ कासं सयाऽऽष्ट्रशे सचि संन्यत्तरुर्मणा। जित्या सुदुर्णयं सृत्युममृतत्वाय मां मज । सामास्मानं स्वयंज्योतिः सर्वभूतगुहासयम्। आरमन्येवात्सना वीक्ष्य विशोकोऽभयमृत्कित्।।

( श्रीमद्भागवत ३ । २४ । १८-३९ )

'मुने ! में आशा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण कर्म मुझे अपण करते हुए दुर्जय मृत्युको जीतकर मोक्षपद प्राप्त करनेके लिये मेरा भजन करो । मैं स्वयम्प्रकाश और सम्पूर्ण जीवोंके अन्तःकरणोंमें रहनेवाला परमात्मा ही हूँ । अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धिके द्वारा अपने अन्तःकरणमें मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकारके शोकोंसे खूटकर निर्भय पद (मोक्ष) प्राप्त कर लोगे।

इसके अनन्तर श्रीमगवान्ने कहा—'मैं अपनी परम-पुण्यमयी सरला जननीको भी तत्त्वज्ञानका उपदेश करूँगा, जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जायगा और वह सहज ही इस भवाटवीके पार अनन्त अपरिसीम आनन्दसिन्धुमें सदाके लिये निमज्जित हो जायगी।

महर्षि कर्दमने भगवान् कपिलकी परिक्रमा की और बार-बार उनके चरणोमें प्रणाम कर निस्सङ्गभावते विचरण करनेके लिये चले गये। समदर्शिता एवं सर्वात्मभावके कारण उनकी बिद्धि अन्तर्मुखी और शान्त हो गयी। सर्वान्तर्यामी जगत्पति भगवान् वासुदेवमें चित्त स्थिर हो जानेके कारण वे सम्पूर्ण बन्धनोसे मुक्त हो गये और करणामय श्रीभगवान्की भक्तिके प्रभावसे उन्होंने उनका दुर्लभ परम पद प्राप्तकर अपना जीवन और जन्म सफल कर लिया।

परमभाग्यवती माता देवहूतिने देखा कि उनके तपःपूत पति परमात्माके परमपदकी प्राप्तिके लिये वनमें चले गये, पुत्रियों अपने तपस्वी पतियोंके आश्रयमें मुखपूर्वक रहने लगीं और रहा एक पुत्र, जो साक्षात् परमपुरुषका ज्ञानावतार था। महर्षि कर्दमकी वर्मपत्नी एवं भगवान् कपिलकी जननी होनेके कारण वे अध्यात्मकी सजीव मूर्ति थीं ही, अब उनके मनमें अत्यंविक वैराग्य भर नया। अत्र उन्हें दृष्ठ-करा, धर-धरिता, वन-उपवन, पशु-पश्ची—ख्यमें असारता और नश्वरताके ही दर्शन होते थे। देवहुर्कम विमानके छोकोत्तर सुख एवं सहस्रों दास-दासियोंकी देवा— सबको उन्होंने धणभरमें ही त्याग दिया।

एक दिन परभविरका माता देवहूतिने देखा, उनके पुत्रके रूपमें प्रकट भगवान् कपिछ बिनद्वसरके समीप ब्या-मण्डपमें म्यानावस्थित भासीन हैं। साता देवहूतिने उनके चरणोंमें महापूर्वक प्रणाम किया।

'माता । आप यह क्या कर रही हैं ! अत्यन्त संकोचमें पड़कर भगवान् किपलने कहा । 'में आपका पुत्र हूँ । आप मुसे आज्ञा-प्रदान करें ।'

'प्रभो | यह सर्वथा सत्य है कि आपने इस पृथ्वीपर मुझे ही जननी-पदपर प्रतिष्ठित होनेका गौरवपूर्ण सौभाग्य प्रदान किया है। माता देवहूतिने उत्तर दिया। 'पर लोक-पितामहने मुझे आपके प्राकट्य-कालमें ही गता दिया था कि आप निखिल-लोकपित लाक्षात् परह्रस परमेश्वर हैं, यह सर्वथा निर्भान्त सत्य है। में विषयकी लालसाओंसे घबरा गयी हूँ। इनकी कहीं सीमा नहीं। अब आप कृपापूर्वक मेरे अज्ञान-तिमिरको अपनी ज्ञानरिक्मयोंसे नष्ट कर हैं। मेरा देह-गेहादिके प्रति महामोह आप दूर कर हैं। में आपके चरणोंमें श्रदायुक्त प्रणाम करती हूँ। आपके श्ररण हूँ। आप मुझे भी ज्ञान प्रदानकर मेरा परम कल्याण कर दीजिये। मुझपर दया कीजिये।

भगवान् कपिल अपनी माता देवहूतिकी परम पिवत्र वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने मन-ही-मन अपनी माताकी प्रशंसा की और घीरे-घीरे कहने लगे—'माता ! अध्यात्मयोगके द्वारा ही मनुष्य अपना सुनिश्चित परम कल्याण-साधन कर सकता है । वहाँ 'स्व' और 'पर', 'राग' और 'द्वेष' तथा 'सुख' और 'दुःख'—स्व समाप्त हो जाते हैं । जिस समय प्राणी अहंता और ममतासे उत्पन्न होनेवाले काम-कोघादिसे मुक्त और पिवत्र होता हैं। वह सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंसे मुक्त होकर समताकी स्थितिमें पहुँच जाता है, उस समय प्राणी ज्ञान-वराग्य एवं भिक्ति-परिपृरित द्वदयसे आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र, भेदरिहत, स्वयग्प्रकाश, सूक्म, अखण्ड और उदासीन देखता है और प्रकृतिको असमर्थ समझने लगता है । बुद्धिमान् मुनि सङ्ग

या आसक्तिको ही यन्चनका हेतु बतलाते हैं; पर वही सङ्ग और आसक्ति मुक्तपुरुषोंमें होनेसे मुक्तिका हेतु बन जाती है। भगवत्प्राप्तिके लिये श्रीभगवान्की भक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई सरल एवं सुगम साचन नहीं है। क

इस प्रकार भगवान् कपिलने घीरे-घीरे अत्यन्त विस्तारसे अपनी माता देवहूतिको महदादि तत्त्वोंकी उत्पत्तिका क्षम समझाकर प्रकृति और पुरुषका विवेक प्राप्त होनेपर मोद्धकी प्राप्ति होती है, यह बताया । फिर उन्होंने पुरुषोंकी देह-गेहमें आवक्तिका कुपरिणाय एवं अष्टाञ्जयोगकी विधि बतलाते हुए भक्तिका मर्म बतलाया । उन्होंने अपनी माता देवहूतिसे स्पष्ट शब्दोंमें कहा—

द्यानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः।
क्षेमाय पादमूकं मे प्रविशन्त्यकुतोभयस्॥
प्रतावानेव कोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः।
तीम्रेण भक्तियोगेन सनो मय्यपितं स्थिरस्॥
(श्रीमद्भागवत ३। २५। ४३-४४)

'योगिजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निर्भय चरण-कमलोंका आश्रय लेते हैं। संसारमें मनुष्यके लिये सबसे बड़ी कल्याण-प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव भक्तियोगके द्वारा मुझमें लगकर खिर हो जाय।

सत्ययुगके प्रथम ऋषि-अवतार भगवान् किपळने अपनी माता देवहूतिको भक्ति, ज्ञान और योगका विस्तृत उपदेश दिया। उन्होंने अपनी माताको पूर्ण आत्मज्ञानसम्पना बना दिया और जब उन्हें निश्चय हो गया कि उनकी माताने परमार्थके तत्त्व और रहस्यको भलीमौति समझ लिया है, तम विवेक-वैराग्यके सजीव विग्रह भगवान् किपळने त्यागका आदर्श स्थापित करनेका निश्चय कर अपनी परमविरक्ता ब्रह्मवादिनी माताके चरणोंमें प्रणाम किया।

माता देवहूतिने भी गुरुभावसे उनकी पृजा और परिक्रमा की और वार-बार उनके चरणोंमें प्रणाम किया।

माया-मोह-रहित भगवान् कपिलने अपनी वन्दनीया माता देवहूतिको वहीं सरस्वतीके पावन तटपर सिद्धाश्रममें छोड़ दिया और स्वयं वहींसे पूर्व और उत्तर दिशाकी मध्य दिशा ईशानकोणकी ओर चल दिये । शान-सम्प्र होनेपर भी माता देवहूति पुत्रके विछोहसे अधीर हो गयीं । लके नेत्रींसे स्नेहाश्रु बहने लगे । उनकी आन्तरिक स्थितिकी अकिति तो सदाके लिये इकलौते पुत्रसे विछुड़ती हुई माता कित्र सकती है।

भगवान् किपलके चले जानेपर उनकी माता देवहूतिने उनके हारा उपदिष्ट ज्ञानमें अपने चित्तको एकाग्र कर लिया। उन्होंने अल्पकालमें ही खिद्धि प्राप्त कर ली। अय उन्हें अपने शरीरका भी भान नहीं रहा। कुछ दिन तो उनके शरीरकी दूसरोंके द्वारा रक्षा हुई, पीछे आत्मस्वरूप नित्यमुक्त परमह्मा परमात्माको प्राप्त परम विरक्ता माता देवहूतिका शरीर कव द्रवित होकर परम पुण्यमयी स्वच्छ-सिल्ल्प्यूरिता सिताके रूपमें परिणत होकर प्रवाहित होने लगा, वे नहीं जान सर्की। माता देवहूतिने जिस स्थलपर सिद्धि प्राप्त की, वह 'सिद्धपुर' (मातृगया) के नामसे प्रख्यात है।

अत्यन्त प्राचीनकालमें 'स्यूमरिक्म' नामक ऋषिने भगवान् कपिलसे अत्यन्त श्रद्धापूर्वक शिष्यकी भाँति अनेक प्रश्न किये थे। भगवान् कपिलने उनके तर्कोंका खण्डन करते हुए उनसे कहा था—

भानृशंस्यं क्षमा शान्तिरहिंसा सत्यमार्जनम् । भद्रोहोऽनिभमानश्च हीस्तितिक्षा शमस्तथा ॥ पन्थानो ब्रह्मणस्त्वेते एतैः प्रामोति यत्परम् । तद् विद्वाननुबुद्धयेत मनसा कर्मनिश्चयम् ॥ (महा०, शान्ति० २७० । ३९-४० )

'समस्त प्राणियोंपर दया, क्षमा, शान्ति, अहिंला, सत्य, सरल्ता, अद्रोह, निरिममानता, लजा, तितिक्षा और शम—ये परब्रस परमात्माकी प्राप्तिके मार्ग हैं। इनके द्वारा पुरुष परब्रसको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विद्वान् पुरुषको मनके द्वारा कर्मके वास्तविक परिणामका निश्चय समझना चाहिये।

घरणीको घारण करनेवालेमिं घर्मादिके साथ भगवान् किपलका भी नाम आता है—

धर्मः कामश्र कालश्र वसुर्वासुकिरेव च। अनन्तः कपिलक्षेव सप्तेते धरणीधराः॥ (महा०, भनु० १५०। ३१)

'वर्म, काम और काल, वतु और वातुकि, अनन्त और कपिल—ये सात पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं।

<sup>\*</sup> भगवान् कपिलका यह सदुपदेश श्रीमद्भागवतके तीसरे रकन्भमें विस्तारपूर्वक दिया गया है।

श्रास्त्ररूपर पहे द्वाप भीष्मिषितामहके शहीर त्यागके समय क्षेत्र न्यासादि शृषियोंके साथ भगवान् किष्ठ भी वहाँ अस्थित थे।

भगवान् किपल अपनी मातासे विदा होकर परग पुण्यतीया जाह्नवीके तटपर पहुँचे। फिर उनके तटका सीन्दर्य देखते हुए वे घीरे-घीरे वहाँ पहुँचे। जहाँ भगवती भागीरथी महा- सागरमें मिल्ती हैं। उसे भाषासगर थी कहते हैं। भगवान् किपलके वहाँ पहुँचनेपर समुद्रने सर्वार समीप आकर उनके चरणों प्रणाम कर उनकी सविधि पूजा की। आकारासे देवता तथा सिद्धादि परम प्रभुका सावन करते हुए उनके अपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे।

भगवान् किपलकी वहाँ निवास करनेकी ह्च्छा जाननेपर समुद्रकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उसने हसे अपना परम सीभाग्य समझा । भगवान् वहीं समुद्रके भीतर रहकर तपश्चरण करते हैं । वर्षमें एक दिन मकरकी संक्रान्तिके दिन समुद्रने वहाँसे हट जानेका वचन दिया था, जिससे उस दिन वहाँ जाकर दर्शन करनेवाले अक्षय पुण्य प्राप्त कर सर्वे ।

राजा सगरके खाठ सहस्र पुत्र अधान्वेषणके लिये घरतीको खोदते हुए तपोमृति भगवान् कपिलके आश्रमपर पहुँचे और उनकी घर्षणा करनेपर उनके नेत्रकी ज्वालासे भस्म हो गये।

भगवान् कपिल सांख्य-दर्शनके प्रवर्तक हैं। आप भागवत वर्मके मुख्य बारह आचार्योमेंसे एक हैं। आपका एक नाम 'चफ्रधनुः भी है। विष्णु-वाहन गरुडने महर्षि गाळवको बताया था—

सत्र चक्रधनुनींस खूर्याजाती सहानृषिः ॥ विदुर्यं कपिकं देवं येनार्ताः सगरात्मजाः। (महा०, उद्योग० १०९ । १७-१७-३)

''सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि कर्दमसे उत्पन्न हुए 'चक्र-घनु' नामक महर्षि इसी दिशामें रहते थे, जिन्हें सब लोग कपिलदेवके नामसे जानते हैं। उन्होंने ही सगरके पुत्रोंको भसा कर दिया था।''

प्रतिवर्ष मकर-संक्रान्तिके दिन गङ्गासागर-संगमपर सहस्ते स्वी-पुरुष भगवान् कपिलके पुनीत आश्रमके दर्शनार्थ जाते हैं।
——िक्ष हु॰

[ & ]

## भगवान् श्रीदत्तात्रेय

( केएक--म० म० श्रीपाण्डुरङ्ग शानी गोखामी )

जो अशान-तिमिरको दूरकर द्व्यमें शानका प्रकाश फीलाते हैं, उन्हें 'गुरु' कहते हैं । 'गिरति अञ्चानम्' अथवा 'गुणाित ज्ञानम्, स गुरुः'—ऐसी 'गुरु' शब्दकी ब्युत्मित्त है । जीवोंका अशान मिटानेके लिये अथवा जीवोंके हृदयमें शानका प्रकाश फैलानेके लिये ही प्रायः भगवान्के भवतार होते हैं। वसे तो अवतारके कई प्रयोजन होते हैं। किंतु जीवोंका अशानान्वकार-निवारण अवतारका परम प्रयोजन होता है । जवतक सृष्टिमें जीव हैं, तवतक इस कार्यन्योजन होता है । जवतक सृष्टिमें जीव हैं, तवतक इस कार्यन्योजन होता है । जवतक सृष्टिमें जीव हैं, तवतक इस कार्यन्योजन होता है । जवतक सृष्टिमें जीव हैं, तवतक इस कार्यन्योजन श्रीविष्णुने छद्दर श्रीदत्तात्रेयजीके रूपमें अवतार महण किया ।

विषे जलपूरित महावरोवरसे असंख्य स्रोत उमइ
पड़ते हैं, उसी प्रकार परोपकारके लिये भगवान्के अवतार
होते ही रहते हैं। उन अनन्त अवतारोंमें चौबीस अवतारोंका
निर्देश श्रीमद्भागवतकारने किया है। उन चौबीस
अवतारोंमें सिद्धराज भगवान् श्रीद्वतात्रेयजीका अवतार छठा
गाना जाता है। इस अवतारकी परिसमाप्ति नहीं है; इसलिये
इन्हें 'अविनाश' भी कहते हैं। ये समस्त सिद्धोंके राजा
होनेके कारण 'सिद्धराज' कहलाते हैं। योगविद्यामें असाधारण
अधिकार रखनेके कारण इन्हें 'योगिराज' भी कहते हैं।
अपने असाधारण योग-चातुर्यसे इन्होंने देवताओंका संरक्षण
किया है, इसिंगे ये 'देवदेवेश्वर' भी कहे जाते हैं।

'मुसे प्राणियोंका दुःख-निवारण करनेवाला पुत्र प्राप्त हो'—इस अभिप्रायसे अत्रिमुनिकी भावपूर्ण घोर तपत्या देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान् श्रीविष्णुने कहा—'मेंने निजको ही तुम्हें दान कर दिया है'—इस कारण इनकी 'दत्तर' संज्ञा हुई 'दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः' (श्रीमन्द्रागवत २ | ७ | ४) | अत्रिमुनिकें पुत्र होनेके कारण इन्हें 'आत्रेय' भी कहते हैं । 'दत्तर' और 'आत्रेय'—इन होनों नामोंके संयोगसे इनका 'दत्तात्रेय' एक ही नाम रूढ हो गया । ये निरस्पृह होकर सदा ही ज्ञानका दान देते रहते हैं, अत्यय 'गुरुदेव' या 'सद्धुरु'—ये दो विशेषण इनके नामके पूर्व व्यवद्वत होते हैं ।

इनकी माता थीं परम सती श्रीअनसूया देवी । वे अत्यन्त सुन्दरी भी थीं, किंतु उनमें गर्वका लेश भी नहीं या। एक दिन श्रीनारदजीके सुखसे श्रीसरस्वती, श्रीउमा और श्रीरमाने महासती अनसूयाजीकी मिहमा सुन ली। वे हमसे बड़ी कैसे हैं ? इस विचारसे उनके मनमें कुछ ईर्ष्या हुई । तीनों देवियोंने अपने-अपने पतियोंको अनसूयाजीके सतीत्व-परीक्षणके लिये महर्षि अन्निके आश्रममें मेजा । ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहाँ पहुँचे; किंतु सतीशिरोमणि अनसूयाके सतीत्वके प्रभावसे तीनों नवजात शिशु बन गये। माता अनसूयाने वात्सल्यभावसे उन्हें अपना स्तन्य-पान कराया। कुछ दिनों बाद सरस्वती, उमा और रमा माता अनसूयाके समीप आकर उनके चरणोंमें गिरीं और उन्होंने उनसे क्षमा-पाचना की। दयामयी माता अनसूयाने तीनों बालकोंको पूर्ववत् ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर बना दिया।

'आप चिन्ता न करें, इम आपके पुत्ररूपमें आपके पास ही रहेंगे।' जाते समय त्रिदेवोंने अति और अनस्याका अभिप्राय समझकर कहा। फिर ब्रह्मदेव सोमके रूपमें, भगवान् श्रीविष्णु दत्तके रूपमें और भगवान् शंकर दुर्वासाके रूपमें भगवती अनस्याके पुत्र बनकर अवतरित हुए। ऐसी और भी कई कथाएँ विभिन्न पुराणोंमें वर्णित हैं। इन कथाओंमें भेद होते हुए भी विरोध नहीं है। सूक्ष्म विचार करनेपर सभी कथाओंका ठीकसे समन्वय हो सकता है।

भगवान् श्रीविष्णुने दत्तात्रेयजीके रूपमें अवतरित होकर जगत्का बड़ा ही उपकार किया है। कृतयुगमें उन्होंने श्रीकार्तिक खामी, श्रीगणेश भगवान् और भक्त प्रह्लादको उपदेश देकर उन्हें उपकृत किया था। त्रेतामें राजा अर्ल्क प्रभृतिको योगविद्या एवं अध्यात्मविद्याका उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ किया। राजा पुरूरवा और राजा आयु भी दत्तात्रेयजीकी कृपाके श्रृणी थे। द्वापरमें भगवान् श्रीपरश्रुराम तथा हैहयाधिपति राजा कार्तवीर्थ आदिको भगवान् दत्तात्रेयका अनुमह प्राप्त हुआ था और उन्होंकी कृपासे वे तेजस्वी एवं यशस्वी हुए। कल्युगमें भी भगवान् शंकराचार्य, गोरक्षनाथ महाप्रभु, सिद्ध नागार्जन—ये सब दत्तात्रेयजीके अनुमहसे ही घत्य हो गये हैं। श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज, श्रीजनार्दन स्वामी, श्रीसंत एकनाथ, श्रीसंत दासोपंत, श्रीसंत क्वाराम महाराज—इन मक्तेंने दत्तात्रेयजीका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। भगवान् श्रीदत्तात्रेय भक्तका करण-कन्द न

सुनकर तुरंत उसके समीप पहुँच जाते हैं। इसी कारण इन्हें 'स्मर्तृंगामी' (सारण करते ही आनेवाले ) कहा गया है।

गिरनार श्रीदत्तात्रेयजीका सिद्धपीठ है। उनका उन्मत्तोंकी तरह विचित्र वेष और उनके आगे-पीछे कुत्ते— उन्हें पहचान छेना सरछ नहीं। वे सिद्धोंके परमाचार्य हैं और उन्हें उच्चकोटिके अधिकारी पुरुष ही पहचान सकते हैं। किंतु उनके आराधक तो अपना जीवन धन्य कर ही छेते हैं। भगवान दत्तात्रेयने उपदेश करते हुए कहा है—

कम्बा सुदुर्कभितदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमित्यमपीह धीरः। तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु याव-न्निइश्रेयसाय विषयः स्नु सर्वतः स्यात्॥ (श्रीमद्भागवत ११।९।२९)

'यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही—मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, तथापि इससे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि शीष्ठ-से-शीष्ठ, मृत्युके पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका यक कर ले। इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय-भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये।

[ 0 ]

#### भगवान् यज्ञ

बात है स्वायम्भुव मन्वन्तरकी । स्वायम्भुव मनुकी निष्पापा पत्नी शतरूपाके गर्मसे महाभागा आकृतिका जन्म हुआ । वे रुचि प्रजापितकी पत्नी हुई । इन्हीं आकृतिकी कुक्षिसे घरणीपर धर्मका प्रचार करनेके लिये आदिपुरुष श्रीभगवान् अवतरित हुए । उनकी प्यश्चण नामसे ख्याति हुई । इन्हीं परमप्रभुने यशका प्रवर्तन किया और इन्हींके नामसे यह प्रचल्पित हुआ । उनसे देवताओंकी शक्ति वड़ी और देवताओंकी शक्तिसे सारी सृष्टि शक्तिशालिनी हुई।

परम घर्मात्मा स्वायम्भुव मनुकी घीरे-घीरे सांसारिक विषय-भोगोंसे अरुचि हो गयी। संसारसे विरक्त हो जानेके कारण उन्होंने रास्य त्याग दिया और अपनी महिमामयी पनी शतरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। वे पवित्र सुनन्दा नदीके तटपर एक परेपर खड़े होकर नीचे दिये हुए मन्त्रमय उपनिषत् स्वरूप श्रुतिका निरन्तर जप करने लगे। वे तपस्या करते हुए प्रतिदिन शीभगवान्की स्तुति करते थे—

येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्। यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः॥ यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति। तं भूतनिल्यं देवं सुपर्णसुपधावत॥ (श्रीमद्भागवत ८।१।९,११)

'जिनकी चेतनाके स्पर्शमात्रसे यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर सकता; जो इसके सो जानेपर प्रलयमें भी जागते रहते हैं, जिनको यह विश्व नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं—वे ही परमात्मा हैं। ''भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि-चुत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख सकतीं, परंतु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाले उन्हीं स्वयम्प्रकाश असङ्ग परमात्माकी श्वरण प्रहण करो। । \*\*

इस प्रकार स्तुति एवं जप करते हुए उन्होंने सौ वर्षतक अत्यन्त कठोर तपश्चरण किया। एकाग्र चित्तसे इस मन्त्रमय उपनिषद्-स्वरूप श्रुतिका पाठ करते-करते उन्हें अपने श्रुपिकी भी सुधि नहीं रही। उसी समय वहाँ अत्यन्त सुधार्त असुरों एवं राक्षसोंका समुदाय एकत्र हो गया। वे स्थानमन्न परम तपस्वी मनु और श्रतरूपाको खानेके लिये दौड़े।

सर्वान्तर्यामी आकृतिनन्दन भगवान् यज्ञ अपने याम-नामक पुत्रोंके साथ तुरंत वहाँ पहुँच गये । राक्षसोंसे भयानक संप्राम हुआ । अन्ततः राक्षस पराजित हुए । कालके गालमें जानेसे बचे असुर और राक्षस अपने प्राण बचाकर भागे ।

भगवान् यज्ञके पौरुष एवं प्रभावको देखकर देवताओंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उन्होंने भगवान्से देवेन्द्र-पद स्वीकार करनेकी प्रार्थना की । देव-समुदायकी द्वष्टिके लिये

./b..

भगवान् इन्द्रासनपर विराजित हुए । इस प्रकार श्रीभगवान्ने इन्द्र-पद-पालनका आदर्श उपस्थित किया ।

भगवान् यज्ञके उनकी धर्मपत्नी दक्षिणासे अत्यन्त तेजस्वी बारह पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे ही स्वायम्भुव मन्वन्तरमें धामः नामक बारह देवता कहलाये। —िश्चि॰ दु॰

[ 6 ]

## भगवान् ऋषभदेव

नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्यतद्भवनया चित्सुसबुद्धेः। स्रोकस्य यः करणयाभयभारमलोकः-

> मास्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥ (श्रीमद्भागवत ५ । ६ । १९)

भिरन्तर विषय-भोगोंकी अभिलाषा करनेके कारण अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकालतक वेसुघ हुए लोगोंको जिन्होंने करणावश निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मस्वरूपकी प्राप्तिषे सब प्रकारकी तृष्णाओंसे मुक्त थे, उन भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार है।

· × × ×

आग्नीध्रनन्दन महाराज नाभिके कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरुदेवीके साथ पुत्रकी कामनासे यज्ञ प्रारम्भ किया। तपःपूत ऋत्विजोंने श्रुतिके मन्त्रोंसे यज्ञ-पुरुषका स्तवन किया और ब्राह्मणसर्वस्व, शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। उनके श्रीअङ्गोंकी अद्भुत शोभा थी। अनन्त अपरिसीम सौन्दर्य-सुधा-सिन्धु मङ्गलमय प्रभुका दर्शन कर राजा, रानी और ऋत्विजोंकी प्रसन्ताकी सीमा नहीं थी। सबने अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिसे प्रभु-पद्पद्मोंमें सादर दण्डवत्प्रणाम कर अर्घादिके द्वारा उनकी पूजा एवं वन्दना की।

'प्रभो ! राजर्षि नाभि और उनकी पत्नी मेरुदेवी आपके ही समान पुत्र चाहते हैं। ऋत्विजोंने प्रभु-गुण-गान करनेके उपरान्त कामना स्पष्ट कर दी।

'ऋषियो ! आपलोगोंने बड़ा दुर्लभ वर माँगा है।' श्रीभगवान्ने मन्द-मन्द मुस्कराते हुए कहा। 'में अद्वितीय हूँ। अतएव आपलोगोंके वचनकी रक्षाके लिये में स्वयं महाराज नाभिके यहाँ अवतरित होऊँगा; क्योंकि मेरे समान तो में ही हूँ, अन्य कोई नहीं।'

<sup>\*</sup> पूरी श्रुति श्रीमद्भागवतके ८वें स्वन्धके प्रथम अध्यायमें ।

यों कहकर भगवान् अन्तर्घान हो गये और कुछ दिनोंके बाद महाराज नाभिकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी मेक्देवीकी कुक्षिसे परमतत्त्व प्रकट हुआ।

नाभिनन्दनके अङ्ग विष्णुके वज्र-अङ्कुश आदि चिह्नेंसे युक्त थे। पुत्रके अत्यन्त सुन्दर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, वल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणोंको देखकर महाराज नाभिने उसका नाम 'ऋषभ' ( श्रेष्ठ ) रक्ला।

महाराज नाभि परमप्रभु ऋषभदेवका पुत्रवत् पालन करने लगे। पुत्रको अतिशय प्यारते पुकारने और अङ्कमें लेकर लाइ लड़ानेसे वे अत्यधिक आनन्दका अनुभव करने लगे; किंतु कुछ ही दिनोंके अनन्तर जब ऋषभदेव वयस्क हो गये और महाराज नामिने देखा कि सम्पूर्ण राष्ट्रके नागरिक तथा मन्त्री आदि सभी लोग ऋषभदेवको अतिशय आदर और प्रीतिकी दृष्टिसे देखते हैं, तब उन्होंने ऋषभदेवको राजपदपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अपनी सती पत्नी मेस्देवीके साथ तप करने वनमें चले गये। वे उत्तर दिशामें हिमालयके अनेक शिखरोंको पार करते हुए गन्धमादन पर्वतपर भगवान् नर-नारायणके वासस्थान बदरिकाश्रममें पहुँचे। वहाँ वे परमप्रभुके नर-नारायण-रूपकी उपासना एवं उनका चिन्तन करते हुए समयानुसार उन्हींमें विलीन हो गये।

शासनका दायित्व अपने कंधेपर आ जानेके कारण श्रृष्ठभदेवने मानवोचित कर्त्तव्यका पालन करना प्रारम्भ किया। उन्होंने गुरुकुलमें कुछ काल रहकर वेद-वेदाङ्गोंका अध्ययन किया और फिर अन्तिम गुरुदक्षिणा देकर व्रतान्तरनान किया। इसके उपरान्त वे राज-कार्य देखने लगे। श्रृष्ठभदेव राज्यका सारा कार्य बड़ी ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक देखते थे। उनकी राज्य-व्यवस्था और शासनप्रणाली सर्वथा अनुकरणीय और अभिनन्दनीय थी।

'भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वान्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यसात्कथंचन किमिप कहिंचिदवेक्षते भर्तर्यनुसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण।' ( श्रीमग्रागवत ५ । ४ । १८ )

'भगवान् ऋषभदेवके शासनकालमें इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने प्रभुके प्रति दिन-दिन बद्नेवाले अनुरागके सिवा और किसी वस्तुकी कभी

इच्छा नहीं करता था । यही नहीं, आकाश-कुसुमादि अविद्यमान वस्तुकी भाँति कोई किसीकी वस्तुकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था।

सम्पूर्ण प्रजा ऋषभदेवको अत्यिघक प्यार करती एवं श्रीभगवान्की तरह उनका आदर और सम्मान करती थी। यह देखकर श्रचीपितके मनमें बड़ी ईंप्या हुई। उन्होंने सोचा—'मैं त्रें छोक्यपित हूँ, वर्षाके द्वारा सबका भरण-पोषण करता और सबको जीवन-दान देता हूँ, फिर भी प्रजा मेरे प्रति इतनी श्रद्धा नहीं रखती। इसके विपरीत घरतीका एक नरेश इतना छोकप्रिय क्यों है ? उसे प्रजा परमेश्वरकी माँति क्यों पूजती है ? मैं इस नरपितका प्रभाव देखता हूँ। तब सुरेन्द्रने ईंप्यांवश एक वर्षतक वर्षा बंद कर दी।

भगवान् ऋषभदेवने अमरपतिकी ईर्ष्या-द्वेषकी षृत्ति एवं अहंकारको समझकर योगवलसे सजल घनोंकी सृष्टि की । आकाश काले मेघोंसे आच्छादित हो गया और पृथ्वीपर जल-ही-जल हो गया । समस्त भूमि शस्यश्यामला बन गयी।

सुरपितका मद उतर गया | उन्होंने भगवान् ऋषभदेवके प्रभावको समझ लिया | फिर तो उन्होंने ऋषभदेवकी स्तुति की और अपनी पुत्री जयन्तीका विवाह उनके साथ कर दिया | ऋषभदेवने लोक-मर्यादाकी रक्षाके लिये गृहस्थाश्रम-धर्मका पालन किया और उनसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए | उनमें सबसे बड़े, सर्वाधिक गुणवान् एवं महायोगी भरतजी थे | वे इतने प्रतापी नरेश्च हुए कि उन्होंके नामपर इस अजनाभखण्डका नाम भारतवर्ष, प्रख्यात हुआ |

राजकुमार भरतसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पृक्, विदर्भ और कीकट—ये नौ राजकुमार भारतवर्षमें पृथक्-पृथक् देशोंके प्रजापालक नरेश हुए । ये सभी नरेश तपस्वी, धर्माचरणसम्पन्न एवं भगवद्भक्त थे। इनके देश इन्हीं राजाओंके नामसे विख्यात हुए ।

इन दस राजकुमारोंसे छोटे किन, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद, पिप्पलायन, आविहोंत्र, द्वृमिल, चमस और करभाजन—ये नौ राजकुमार वाल्ब्रह्मचारी, भागवतवर्मका प्रचार करनेवाले एवं वहे भगवद्भक्त थे। ये योगी एवं संन्यासी हो गये इनसे छोटे महाराज ऋषभदेवके इक्यासी पुत्र वेदश, कर्मकाण्डी, सदाचारी, मातृ-पितृभक्त, विनीत, शान्त तथा महान् ये । वे निरन्तर यश, देवार्चन एवं पुण्यकर्मोंके करनेसे ब्राह्मण हो गये।

एक बारकी बात है । महाराज ऋषभदेव भ्रमण करते हुए गङ्गा-यमुनाके मध्यकी पुण्यभूमि ब्रह्मावर्तमें पहुँचे, जहाँके शासक उनके चतुर्थ पुत्र ब्रह्मावर्त थे । वहाँ उन्होंने प्रख्यात महर्षियोंके समुदायके साथ अपने अत्यन्त विनयी एवं शीलवान पुत्रोंको भी बेठे देखा । उक्त सुअवसरसे लाभ उठाकर भगवान ऋषभदेवने अपने पुत्रोंके मिससे जगत्के लिये अत्यन्त कल्याणकर उपदेश दिया । ऋषभदेवने कहा— नायं देहो देहमाजां नृलोके कष्टान् कामानहित विद्भुजां थे । तपो दिव्यं पुत्रका येन सन्तं शुद्ध थेद्यसाद् ब्रह्मसोख्यं त्वनन्तम्॥ (शीमद्भागवत ५ । ५ । १ )

'पुत्रो ! इस मर्त्यलोकमें यह मनुष्य-श्रारीर दुःखमय विषयभोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है । ये भोग तो विष्ठाभोजी सूकर-क्करादिको भी मिलते ही हैं । इस श्रारिष्ठे दिन्य तप ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है ।

'मनुष्य प्रमादवंश कुकर्ममें प्रवृत्त होता है, किंतु इससे आत्माको नश्वर एवं दुःखदायी शरीर प्राप्त होता है। जव-तक मनुष्य श्रीहरिके चरणोंका आश्रय नहीं छेता, उन्हींका नहीं बन जाता, तबतक उसे जन्म-जरा-मरणसे त्राण नहीं मिळ पाता। अतएव प्रत्येक माता-पिता एवं गुरुका परम पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी संतित एवं शिष्यको विषया-सक्ति एवं काम्यकर्मोंसे सर्वथा पृथक् रहनेकी ही सीख दे। फिर संसारकी नश्वरता एवं भगवद्गक्तिका माहात्म्य बताते हुए श्रीऋषभदेवने कहा—

गुरुनं स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्। देवं न तत् स्यान पतिश्च स स्या-मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥ ব্য मिद्धिष्ण्यतया भवद्धि-सर्वाणि भूतानि सुता ध्रुवाणि। इचराणि सम्भावितस्यानि पदे पदे वो विविक्तदिभस्तदुहाईणं ( श्रीमद्भागवत ५ । ५ । १८, २६ ) 'जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, खजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पित पित नहीं है।" 'पुत्रो! तुम सम्पूर्ण चराचर भूतोंको मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धिसे पद-पदपर उनकी सेवा करो; यही मेरी सच्ची पूजा है।

अपने सुशिक्षित एवं भक्त पुत्रोंके मिससे जगत्को उपदेश देकर ऋषभदेवजीने अपने बड़े पुत्रको राज-पदपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं विरक्त-जीवनका आदर्श प्रस्तुत करनेके लिये राजधानीसे बाहर वनमें चले गये। भगवान् ऋषभदेव सर्वथा ज्ञानस्वरूप थे, किंतु लोकदृष्टिसे प्राणियोंको शिक्षा देने एवं पारमहंस्य धर्मकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये उन्होंने उन्मत्तोंका वेष धारण कर लिया।

ब्रह्मावर्तसे बाहर जानेपर उनका मुँह जिघर उठा, उसी ओर चल देते । बुद्धिके आगार होनेपर भी मूर्लो-जैसा उनका आचरण होने लगा। वे किसीके प्रक्रका उत्तर न देकर मूक-सा व्यवहार करने लगे। धूलि-धूसरित श्ररीर, जिघर जीमें आता दौड़ने लगते। लड़के पीछे-पीछे तालियाँ बजाते, इन्हें चिन्ता नहीं। जहाँ कोई कुछ दे देता, पेटमें डाल लेते; पर किसीसे माँगते न थे।

ऋषभदेवजी सर्वथा दिगम्बर होकर विचरण करने लगे। उनकी उच्चतम स्थितिको न समझकर कितने ही दुष्ट उनपर दण्ड-प्रहार कर बैठते । कितने गालियाँ देते और कितने उन परम पुरुषपर थूक देते । कुछ कंकड़-पत्थर मारते तो कुछ उनके ऊपर लघुराङ्का अथवा मल त्यागतक कर देते । पर शरीरके प्रति अनासक्ति और मैं- पनका भाव न होनेके कारण ऋषभदेवजी कुछ नहीं बोलते । सर्वथा शान्त और मौन रहकर अपनी राह आगे बढ़ जाते । भृषभदेवजीकी धूलिसे लिपटी काया एवं रूखे बालोंकी उलझी लटें तथा पागल-जैसा वेष मी अत्यन्त मनोहर एवं चित्ताकर्षक प्रतीत होता था। अब वे अवधूत-वृत्तिके अनन्तर अजगर-वृत्तिसे रहने लगे । उन्हें मनुष्यताका अभिमान विस्मृत हो गया। अब उनको कोई खानेको दे देता तो खा छेते, अन्यथा उनके द्वारा भोजनकी कोई चेष्टा नहीं होती थी। वे प्रअोंकी तरह पानी पी लेते। पशुओंकी ही भाँति जहाँ होता, छेटे-ही-छेटे मल-मूचका त्याग कर देते।

मलको अपने सारे शरीरमें पोत लेते, किंतु उनके मलसे अत्यन्त अलौकिक सुगन्य निकलती थी, जो दस-दस योजनतक फेल जाती थी । इस प्रकार मोक्षपति भगवान् ऋषभदेव अनेक प्रकारकी योगचर्याओंका आचरण करते हुए निरन्तर आनन्दमग्न रहते थे । प्रभुका यह जीवन आचरणीय नहीं, यह तो अवस्था थी । यह स्थिति शास्त्रसे परे है ।

जब भगवान् ऋषभदेव संसारकी असारताका पूर्णतया अनुभव कर जीवन्मुक्तावस्थाका आनन्द-लाभ कर रहे थे, उस समय समस्त सिद्धियोंने उनकी सेवामें उपस्थित होकर कैंकर्यानसर प्रदान करनेकी प्रार्थना की। पर उन्हें स्वीकार करना ती दूर, ऋषभदेवने मुस्कराते हुए उन्हें तत्काल वहाँसे चले जानेकी आशा दे दी।

सर्वसमर्थ भगवान् ऋषभदेवको सिद्धियोंकी आवश्यकता भी क्या थी १ वे तो सिद्धोंके सिद्ध, महासिद्ध थे । सिद्धियों तो उनकी चरण-धूलिका स्पर्श प्राप्त करनेके लिये लालायित रहतीं, व्याकुल रहतीं; पर वह पुण्यमयी धूलि सुर-मुनि-वन्दित रज उन्हें मिल नहीं पाती । साथ ही साधकों, भक्तों एवं योगाम्यासियोंके सम्मुख उन्हें आदर्श भी उपस्थित करना था । मन बड़ा चक्रल होता है । इसे तनिक भी सुविधा देने, इसकी ओरसे तनिक भी असावधान होनेसे यह धात कर बैठता है, पतनके महागर्तमें ढकेल देता है ।

कामो मन्युर्मदो छोभः शोकमोहभयाद्यः। कर्मबन्धरच यन्मूलः स्वीकुर्यात्को नु तद्वुधः॥ (शीमद्रागवत ५।६।५)

'काम, क्रोघ, मद, लोभ, मोह और भय आदि शतुओं-का तथा कर्म-बन्धनका मूल तो यह मन ही है; इसपर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है १°

इसी कारण भगवान् भूषभदेवने साक्षात् पुराणपुरुष आदिनारायणके अवतार होनेपर भी अपने ईश्वरीय प्रभावको छिपाकर अवधूतोंका-सा, मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले पारमहंस्य-धर्मका आचरण किया। ज्ञानी तो अपनी योग-दृष्टिसे उन्हें ईश्वरावतार समझते थे; किंतु सर्वसाधारणको उनके वास्तविक स्वरूपका तनिक भी परिचय होना कठिन था। संकत्य-रान्य होकर उनका शरीर प्रारव्धवश पृथ्वीपर डोल रहा था। इस प्रकार वे दिगम्बर-वेपमें कोङ्क, वेङ्क, कुटक और कर्णाटक आदि दक्षिण देशमें मुँहमें पत्थर दवाये धूमते

रहे | उन्मत्तताकी स्थितिमें वे कुटकाचलके निर्जन वनमें विचरण कर रहे थे |

अब ऋषभदेवको पाञ्चभौतिक शरीर त्याग देनेकी इच्छा हुई। एक दिन सहसा प्रबल झंझावातसे घर्षणके कारण वनके बॉसीमें आग लग गयी और वह आग अपनी लाल-लाल लपटोंसे सम्पूर्ण वनको भस्मसात् करने लगी। ऋषभदेवजी भी वहीं विद्यमान थे। उनकी शरीरमें तिनक भी आसक्ति और मोह होता तो उसकी रक्षाके लिये उद्योग करते; किंतु उनकी तो सर्वत्र समबुद्धि थी। अतएव वे चुपचाप बेठे रहे और उनका नश्वर शरीर अभिकी भयानक ज्वालामें जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार शरीर छोड़कर भी भगवान् ऋषभदेवने योगियोंको देहत्यागकी विधिकी शिक्षा दे दी—

'अयमवतारो रजसोपम्छुतकैवन्योप्रशिक्षणार्थः ॥' (श्रीमद्भागवत ५ । ६ । १२)

'भगवान्का यह अवतार रजोगुण्से भरे हुए लोगोंको मोध्यमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था।

जैनधर्मने भगवान् ऋषभदेवको अपना प्रथम तीर्थेकर स्वीकार किया है और पीछे जैनाचार्योने इन्हीं भगवान् ऋषभदेवके आचारको आदर्श माना —शि० इ०

[3]

## आदिराज पृथु

त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः। यथा चरेद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवाईसि नः समीहितुम्॥ (श्रीमद्भागवत ४। २०। ३१)

'प्रभो ! आपकी मायांचे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपने विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री-पुत्रादिकी इच्छा करता है; फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे हितके लिये स्वयं ही प्रयत्न करें।

× × ×

स्वायम्भुव मनुके वंद्यमें अङ्ग-नामक प्रजापतिका विवाह मृत्युकी मानसिक पुत्री सुनीयाके साथ हुआ । उनके वेन नामक पुत्र हुआ। वेन अपने मातामह ( नाना )के स्वभावपर गया। वह अत्यन्त उग्र, अधार्मिक, परपीड़क और राग-द्देषके वशीभृत हो प्रजापर अत्याचार करने लगा। उसकी दुष्टतासे प्रजा अत्यन्त कष्ट पाने लगी। महर्षियों द्वारा राजपदपर अभिषिक्त होते ही उसने घोपणा कर दी-

न यष्टव्यं न दातन्यं न होतन्यं कथंचन। भोक्ता यज्ञस्य करत्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिः प्रभुः॥ विष्णुपुराण १। १३। १४)

'भगवान् यज्ञपुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञका भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिये कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे।'

'महाराज! आप ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे घर्मका क्षय न हो।' प्रजापित वेनकी घोषणासे चिकत होकर महिषयोंने उसे समझाते हुए कहा। 'आपका मङ्गल हो। देखिये, हम बड़े-बड़े यज्ञोंद्वारा जो सर्वयज्ञेश्वर देवाधिदेव श्रीहरिकी पूजा करेंगे, उसके फलका षष्ठांद्य आपको भी प्राप्त होगा। इस प्रकार यज्ञोंद्वारा यज्ञपुरुष भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर हमलोगोंके साथ आपकी भी आकाङ्क्षाओंकी पूर्ति करेंगे।'

'मुझसे भी बढ़कर मेरा पूज्य कौन है १' मदोन्मत्त वेनने महर्षियोंकी उपेक्षा करते हुए कहा ''जिसे तुम यशेश्वर मानते हो, वह 'हरि' कहलानेवाला कौन है १ कृपा करने और दण्ड देनेमें समर्थ सभी देवता राजाके शरीरमें निवास करते हैं। अताएव राजा सर्वदेवमय है । इसिलये ब्राह्मणो ! मेरी आशाका पालन हो । कोई भी दान, यश और हवन न करे । मेरी आशाका पालन ही तुमलोगोंका धर्म है ।"

'इस पापात्माको मार डालो ।' सर्वेश्वर हरिकी निन्दा सुनकर कुद्ध महर्षियोंने मन्त्रपूत कुशोंद्वारा उसे मार डाला ।

माता सुनीथाने कुछ दिनोंतक अपने पुत्र वेनका मृत शरीर सुरक्षित रक्खा और उघर राजाके विना चोर- डाकुओं और छुटेरोंके कारण सर्वत्र अराजकता न्यास हो गयी। यह स्थिति देखकर ऋषि मन्त्रोच्चारणपूर्वक वेनकी दाहिनी जङ्घाका मन्थन करने लो। उससे जले ट्रूँठके समान काला, अत्यन्त नाटा और छोटे मुखवाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने अत्यन्त आतुरतासे ब्राह्मणोंसे पूछा—'मैं क्या कहूँ।

'निषीद (बैठ) !' ब्राह्मणींने उत्तर दिया। अतः वह 'निषाद' कहलाया। उक्त निषादरूप द्वारते वेनका सम्पूर्ण पाप निकल गया।

इसके अनन्तर ब्राह्मणोंने पुत्रहीन राजा वेनकी मुजाओंका मन्थन किया, तव उनसे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ।

'यह पुरुष भगवान् विष्णुकी विश्वपालनी कलासे प्रकट हुआ है, ऋषियोंने कहा ।, और यह स्त्री उन परम पुरुषकी शक्ति लक्ष्मीजीका अवतार है।

"अपनी सुकीर्तिका प्रथन—विस्तार करनेके कारण यह यशस्वी पुरुष 'पृथु' नामक सम्राट् होगा।" मृषियोंने और बताया। "और इस सर्वशुभळक्षणसम्पन्ना परम सुन्दरीका नाम 'अर्चि' होगा। यह सम्राट् पृथुकी धर्मपत्नी होगी।" पृथुके दाहिने हाथमें चक्र और चरणोंमें कमळका चिह्न देखकर मृषियोंने और बताया—'पृथुके वेषमें स्वयं श्रीहरिका अंश अवतरित हुआ है और प्रभुकी नित्य सहचारी लक्ष्मीजीने ही अर्चिके रूपमें धरतीपर पदार्पण किया है।

'महातमाओ ! धर्म और अर्थका दर्शन करानेवाली अत्यन्त सूहम बुद्धि मुझे स्वतः प्राप्त हो गयी है।' इन्द्रके समान तेजस्वी नरश्रेष्ठ पृथुने कवच धारण कर रखा था। उनकी कमरमें तलवार वँधी थी। वे धनुष-वाण लिये हुए थे। उन्हें वेद-वेदान्तोंका पूर्ण ज्ञान था। वे धनुवेंदके भी विद्वान् थे। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषियोंसे कहा—'मुझे इस बुद्धिके द्वारा आपलोगोंकी कौन-सी सेवा करनी है! आपलोग आज्ञा-प्रदान करें। मैं उसे अवस्य पूरी करूँगा।'

तब वहाँ देवताओं और महर्षियोंने उनसे कहा—
नियतो यत्र धर्मों वे तमशक्कः समाचर॥
प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्द्रषु।
कामं क्रोधं च छोमं च मानं चोत्स्ज्य दूरतः॥
यश्च धर्मात् प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः।
निप्राह्मस्ते स्वबाहुभ्यां शश्चत्र्यमंमवेक्षता॥
प्रतिज्ञां चाधिरोहस्य मनसा कर्मणा गिरा।
पालयिष्याम्यहं भौमं ख्ना इत्येव चासकृत्॥
यश्चात्र धर्मो नित्योक्तो दण्डनीतिष्यपाश्रयः।
वसशक्कः करिष्यामि स्ववातो न कदाचन॥

भदण्ड्या में द्विजाश्चेति प्रतिजानीहि है विभो । लोकं च संकरास्कृत्स्नं त्रातास्मीति परंतप ॥ (महा०, शान्तिपर्व ५९ । १०३—१०८ )

''वेननन्दन! जिस कार्यमें निश्चितरूपसे धर्मकी सिद्धि होती हो, उसे निर्भय होकर करो । प्रिय और अप्रियका विचार छोड़कर, काम, क्रोध, लोभ और मानको दूर हटाकर समस्त प्राणियोंके प्रति समभाव रक्खो । लोकमें जो कोई भी मनुष्य धर्मसे विचलित हो, उसे सनातन धर्मपर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबलसे परास्त करके दण्ड दो । साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो कि 'मैं मन, वाणी और कियाद्वारा भूतलवर्ती ब्रह्म (वेद ) का निरन्तर पालन कलँगा । वेदमें दण्डनीतिसे सम्बन्ध रखनेवाला जो नित्य धर्म बताया गया है, उसका मैं निश्चाङ्क होकर पालन कलँगा। कभी स्वच्छन्द नहीं होकँगा। परंतप प्रभो । साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो कि 'ब्राह्मण मेरे लिये अदण्डनीय होंगे तथा मैं सम्पूर्ण जगत्को वर्णसंकरता और धर्मसंकरतासे बचाऊँगा। ।'

'पूज्य महात्माओ !' मृत्युके दौहित्र आदिसम्राट् महाराज पृथुने अत्यन्त विनम्न वाणीमें ऋषियोंके आज्ञा-पालनका दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा—'महाभाग ब्राह्मण मेरे लिये सदा वन्दनीय होंगे।'

महाराज पृथुके दृढ़ आश्वासनसे ऋषिगण अत्यन्त संतुष्ट हुए । उन्होंने महाराज पृथुका अभिषेक करनेका निर्णय किया । उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों और देवताओंने भी उन्हें बहुमूल्य उपहार दिये । फिर सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत महाराज पृथुका विधिवत् राज्याभिषेक हुआ । उस समय महारानी अर्चिके साथ उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी ।

इसके अनन्तर भविष्यद्रष्टा ऋषियोंकी प्रेरणासे वन्दीजनों-ने महाराज पृथुके भावी पराक्रमोंका वर्णन कर उनकी खित की । महाराज पृथुने वन्दीजनोंकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अभीष्ट वस्तुएँ देकर संतुष्ट किया; साथ ही उन्होंने बालणादि चारों वर्णों, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों तथा विभिन्न व्यवसायियों आदिका भी स्योचित सत्कार किया । 'महाराज ! हमारे प्राणोंकी रक्षा करें ।' भूखसे जर्जर, अत्यन्त क्रशकाय प्रजाजनोंने आकर अपने सम्राट्से प्रार्थना की। 'हम पेटकी भीषण ज्वालासे जल रहे हैं। आप हमारे अन्नदाता प्रभु बनाये गये हैं, हम आपके श्ररण हैं। आप अन्नकी शीघ व्यवस्था कर हमारे प्राणोंको बचा लें।'

वेनके पापाचरणसे पृथ्वीका अन्न नष्ट हो गया था। सर्वत्र दुर्भिक्ष फैला हुआ था। प्राणप्रिय प्रजाके आर्त्तनादसे ब्याकुल हो आदिसम्राट् महाराज सोचने लगे।

'पृथ्वीने ही अन्न एवं ओषिधयों को अपने भीतर छिपा छिया है।' यह विचार मनमें आते ही महाराज पृथु अपना 'आजगव' नामक दिव्य धनुष और दिव्य वाण लेकर अत्यन्त कोषपूर्वक पृथ्वीके पीछे दौड़े। उन्हें शस्त्र उठाये देखकर पृथ्वी काँप उठी और भयभीत मृगीकी भाँति गौका रूप घारणकर प्राण लेकर भागी। दिशा-विदिशा, घरती-आकाश और स्वर्गतक पृथ्वी भागती गयी; किंतु सर्वन्न उसे धनुषकी प्रत्यञ्चापर अपना तीक्ष्ण शर चढ़ाये, लाल आँखें किये अत्यन्त कुद्ध सम्राट् पृथु दीखे। विवश होकर अपनी प्राण-रक्षाके लिये काँपती हुई पृथ्वीने परम पराक्रमी महाराज पृथुसे कहा—'महाराज! मुझे मारनेपर आपको स्त्री-वधका पाप लगेगा।'

'जहाँ एक दुष्टके वधसे बहुतोंकी विपत्ति टल जाती हो,' कुपित पृथुने पृथ्वीको उत्तर दिया, 'सब सुखी होते हों, उसे मार डालना ही पुण्यप्रद है।'

'नृपोत्तम!' पृथ्वी बोली—'मुझे मार देनेपर आपकी प्रजाका आधार ही नष्ट हो जायगा।' 'वसुधे! अपनी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेके कारण मैं तो तुझे मार ही डालूँगा।' प्रतापी महाराज पृथुने उत्तर दिया।' फिर मैं अपने योगवलं प्रजाको धारण करूँगा।'

'लोकरक्षक प्रमो!' घरणीने महाराज पृथुके चरणोंमें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। फिर उसने कहा—'पापात्माओं के द्वारा दुरुपयोग किये जाते देखकर मैंने वीजोंको अपनेमें रोक लिया। अधिक समय होनेसे वे मेरे उदरमें पच गये हैं। आपकी इच्छा हो तो मैं उन्हें दुग्धके रूपमें दे सकती हूँ। आप प्रजाहितके लिये ऐसा वछड़ा प्रस्तुत करें, जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्धरूपसे निकाल सकूँ।'

'धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाराज !' पृथ्वीने आगे कहा— 'एक बात और है । आप मुझे समतल करनेका भी कप्ट करें, जिसंसे वर्षा श्रृतु व्यंतीत होनेपर मेरे ऊपर इन्द्रका बरसाया जल सर्वत्र बना रहे । मेरी आर्द्रता सुरक्षित रहे, शुष्क न हो जायं । यह आपके लिये भी शुभकर होगा ।

पृथ्वीके उपयोगी वचन सुनकर महाराज पृथुने स्वायम्भुव मनुको बछड़ा बना उसका दोहन करके उससे ओषि-वीज-अन्नादिका उत्पादन किया। पृथ्वीके द्वारा सब कुछ प्रदान करनेपर महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए और अत्यिक स्नेहवश उन्होंने सर्वकामदुधा पृथ्वीको अपनी कन्याके रूपमें स्वीकार कर लिया। महाराज पृथुने पृथ्वीको समतल भी कर दिया—

मन्वन्तरेषु लर्वेषु विषमा जायते मही। उजाहार ततो वैन्यः शिलाजालान् समन्ततः॥ धनुष्कोट्या सहाराज तेन शैला विवर्धिताः। (महा०, शान्ति० ५९। ११५-११६)

'संभी मन्वन्तरोंमें यह पृथ्वी ऊँची-नीची हो जाती है; अतः वेनकुमार पृथुने घनुषकी कोटिद्वारा चारों ओरसे शिलिसिमूहोंको उखाड़ डीला और उन्हें एक स्थानपर संचित कर दिया; इसीलिये पर्वतोंकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई बढ़ गयी।

न हि पूर्वविसर्गे वै विषमे पृथिवीतले । प्रविभागः पुराणां वा प्रामाणां वा पुराभवत् ॥ न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिनं विणक्यथः । वैन्यात्प्रभृति मैत्रेय सर्वस्यैतस्य सम्भवः ॥ (विष्णुपुराण १ । १३ । ८३-८४ )

्रससे पूर्व पृथ्वीके समतल न होनेसे पुर और ग्राम आदिका कोई विभाग नहीं था। हे मैंत्रेय! उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और न्यापारका भी कोई क्रम न था। यह संब तो वेनपुत्र पृथुके समयसे ही प्रारम्भ हुआ है।

महाराज पृथुके राज्यमें सर्वत्र सुख-शान्ति थी। प्रजा सर्वया निश्चिन्त रहकर अपने अपने धर्मका पालन करती थी। वहाँ रोग-शोक नामकी कोई वस्तु नहीं थी—

न जरा न च हुर्भिक्षं नाधयो स्याधयस्तथा ॥
सरीस्रपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात् कदाचन ।
भयसुत्पचते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात्॥
(महा०, शान्ति० ५९ । १२१-१२२ )

16

'महाराज पृथुके राज्यमें किसीको बुढ़ापा, दुर्मिश्च तथा आधि-व्याधिका कप्ट नहीं था। राजाकी ओरसे रक्षाकी समुचित व्यवस्था होनेके कारण वहाँ किसीको सर्पो, चोरों तथा आपसके लोगोंसे भय नहीं प्राप्त होता था।

इतना ही नहीं, विष्णुके अंशावतार श्रीपृथुके शासनमें इच्छित वस्तुएँ स्वयं प्राप्त हो जाती थीं—

भक्रष्टपच्या पृथिवी सिद्धयन्त्यन्नानि चिन्त्या। सर्वकामदुघा गावः पुटके पुटके मधु॥ (विष्णुपुराण १।१३।५०

'पृथ्वी विना जोते-त्रोये घान्य पकानेवाली थी। केवल चिन्तामात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता था, गौएँ कामधेनुस्प थीं और पत्ते-पत्तेमें मधु रहता था।

महाराज पृथुके चरणोंमें सारा जगत् देवताके समान मस्तक धुकाता था। वे सागरकी ओर जाते तो उसका जल स्थिर हो जाता। पर्वत उन्हें मार्ग दे देते थे। उनके रथकी पताका सदा फहराती रही।

सम्राट् पृथु अत्यन्त धर्मात्मा तथा परम भगवद्गक्त थे। उन्हें विषयभोगोंकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। सांसारिक कामनाएँ स्पर्शतक नहीं कर सकी थीं । वे सदा श्रीभगवान्-को ही प्रसन्न रखना चाहते ये। उन्होंने प्रभुको एंतुः करनेके लिये मनुके ब्रह्मावर्त्त क्षेत्रमें, जहाँ पुण्यतोया सरस्वती पूर्वमुखी होकर बहती है, सौ अश्वमेघ-यज्ञोंकी दीक्षा ली । श्रीहरिकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानसे उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ; किंतु यह बात देवराज इन्द्रको प्रिय नहीं स्प्री। सी श्रौतयाग करनेके फलस्वरूप ही जीवकी इन्द्रपद प्राप्त होता है । सुतरां ऐसी स्थितिमें दूसरा कोई 'शतकंतु' हो जाय, यह उन्हें कैसे सहन होता । जब महाराज प्रा अन्तिम येशद्वारा यंशपति श्रीभगवान्की आराधना कर रहे थे, इन्द्रने यज्ञका अरव चुरा लिया। पाखण्डसे अनेक प्रकारके वेष बनाकर वे अञ्चकी चोरी करते और महर्षि अत्रिकी आज्ञासे पृथुके महारथी पुत्र विजितास्व उनसे अश्व छीन लाते ।

जब इन्द्रकी दुष्टताका पता महाराज पृथुको चला, तब वे अत्यन्त कुपित हुए । उनके नेत्र लाल हो गये । उन्हेंनि इन्द्रको दण्ड देनेके लिये घनुष उठाया और उसपर अपना तीक्ष्ण वाण रखा । प्राजन् ! यज्ञदीक्षा लेनेपर शास्त्रविहित यज्ञपशुके अतिरिक्त अन्य किसीका वध उचित नहीं है। अमृत्विजोंने असहापराक्रम महाराज पृथुको रोकते हुए कहा। 'इस यज्ञमें उपद्रव करनेवाला आपका शत्रु इन्द्र आपकी सुकीर्तिसे ही निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन-मन्त्रोंके द्वारा उसे अग्निमें हवनकर भस्म कर देते हैं। आप यज्ञमें दीक्षित पुरुषकी मर्यादाका निर्वाह करें।'

यजमान महाराज पृथुसे परामर्श करके याजकोंने क्रोध-पूर्वक इन्द्रका आवाहन किया । वे खुवासे आहुति देना ही चाहते ये कि चतुर्मुखने उपस्थित होकर उन्हें रोक दिया । विधाताने आदिसम्राट् महाराज पृथुसे कहा—'राजन् ! यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो श्रीमगवान्की ही मूर्ति है। यज्ञके द्वारा आप जिन देवताओंको संतुष्ट कर रहे हैं, वे इन्द्रके ही अङ्ग हैं और उसे आप यज्ञद्वारा भस्म कर देना चाहते हैं ! आप तो श्रीहरिके अनन्य भक्त हैं । आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है । अतएव आपको इन्द्रपर क्रोध नहीं करना चाहिये । आप यज्ञ वंद कर दीजिये ।

श्रीब्रह्माजीके इस प्रकार समझानेपर महाराज पृथुने यज्ञकी वहीं पूर्णोहुति कर दी । उनकी सिहण्णुता, विनय एवं निष्काम भक्तिसे भगवान् विष्णु बड़े प्रसन्न हुए । भक्तवत्सल प्रभु इन्द्रके साथ वहाँ उपस्थित हो गये । इन्द्र अपने कर्मोंसे लिजत होकर महाराज पृथुके चरणोंमें गिरना ही चाहते थे कि महाराजने उन्हें अत्यन्त प्रीतिपूर्वक हृदयसे लगा लिया और उनके मनकी मिलनता दूर कर दी ।

महाराज पृथुने त्रैलोक्यसुन्दर, भुवनमोहन भगवान् विष्णुकी ओर देखा तो उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही । नेत्रोंमें जल भर आनेके कारण वे प्रभुका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। श्रीभगवान्ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य तथा राजनीतिके गूढ़ रहस्योंको वताते हुए कहा—

वरं च मत् कंचन मानवेन्द्र वृणीप्त्र तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः। नाहं मखेर्वे सुलभस्तपोभि-योगेन वा यत्समिचत्त्वती॥

(श्रीमद्भागवत ४। २०।१६)

'राजन् ! तुम्हारे गुणों और स्वभावने मुझको वहामें कर लिया है: अतः तुम्हें जो इच्छा हो, वही वर मुझसे माँग लो । उन धमा आदि गुणोंसे रहित यहः, तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है; मैं तो उन्होंके दृदयमें रहता हूँ। जिनके चित्तमें समता रहती है।

प्रभुके चरण-कमल वसुंधराको स्पर्श कर रहे थे। उनका एक कर-कमल गरुडजीके कंघेपर था। महाराज पृथुने अश्रु पोंछकर प्रभुके मुखारविन्दकी ओर देखते हुए अत्यन्त विनयके साथ कहा—

वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्धुधः कथं वृणीते गुणविक्रियातमनाम्।
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥
न कामये नाथ तदप्यहं क्षचित्र यत्र युष्मञ्चरणाम्बुजासवः।
महत्तमान्तर्हंदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः॥
( श्रीमङ्गागवत ४ । २० । २३-२४ )

भी वर देनेमें समर्थ हैं । कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगनेयोग्य विषयों को कैसे माँग सकता है ? वे तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं । अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं माँगता । मुझे तो उस मोक्ष-पदकी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदयसे उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलों का मकरन्द नहीं है—जहाँ आपकी कीर्ति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता । इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मैं आपके लीला-गुणों को सुनता ही रहूँ ।

'तुम्हारी अनुरक्ति मुझमें बनी रहे !'—इस प्रकार वरदान देकर महाराज पृथुद्वारा पूजित श्रीभगवान् अपने धामको पधारे।

× × ×

आदिराज महाराज पृथुने गङ्गा-यमुनाके मध्यवती क्षेत्र
प्रयागराजको अपनी निवासभूमि बना लिया था। वे सर्वथा
अनासक्त भावसे तत्परतापूर्वक प्रजाका पालन करते थे। वे
अनेक प्रकारके महोत्सव किया करते थे। एक वार एक
महासत्रमें देवता, ब्रह्मर्षि और राजर्पि भी उपस्थित थे। उन
सवका यथायोग्य स्वागत-सत्कार करनेके उपरान्त परम भागवत
महाराज पृथुने सबके सम्मुख अपनी प्रजाको उपदेश देते
हुए कहा—'प्रिय प्रजाजन! अपने इस राजाके पारमार्थिक
हितके लिये आपलेग परस्पर दोपटि छोड़कर हृदयसे
सर्वेस्वर प्रभुको स्मरण करते हुए अपने-अपने कर्तन्यका

वि० अं० ३७—

पालन करते रहिये। आपका स्वार्थ भी इसीमें है और इस प्रकार मुझपर भी आपका परम अनुग्रह होगा । इस पृथ्वी-तलपर मेरे जो प्रजाजन सर्वगुरु श्रीहरिकी निष्टापूर्वक अपने-अपने धर्मोंके द्वारा निरन्तर पूजा करते हैं, उनकी मुझपर बड़ी कृपा है। भगवान्की महिमाका निरूपण करनेके साथ ही उन्होंने क्लेशोंकी निवृत्ति तथा मोक्ष-प्राप्तिका साधन भी भगवन्तजनको ही बताया । उन्होंने सबको धर्मका उपदेश किया और अन्तर्मे अपनी अभिलाषा न्यक्त की कि 'ब्राह्मण-कुल, गोवंश और भक्तोंके सहित भगवान् मुझपर सदा प्रसन्न रहें।

सभी महाराज पृथुकी प्रशंसा करने लगे । उसी समय वहाँ लोगोंने आकाशसे सूर्यके समान तेजस्वी चार सिद्धोंको उतरते देखा । परम पराक्रमी महाराज पृथुने सनकादि-कुमारोंको पहचानकर इन्हें श्रेष्ठ स्वर्णासनपर वैठाया और श्रद्धा-भक्तिपूर्ण हृदयसे उनकी विधिवत् पूजा की । फिर उनके चरणोदकको अपने मस्तकपर चढ़ाया और हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उन्होंने सनकादिसे कहा- 'प्रभो ! आपने मेरे यहाँ पधारनेकी कुपा कर मेरा बड़ा ही उपकार किया है। मैं आपके प्रति आभार किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ ? अन्न आप दयापूर्वक यह बतानेका कष्ट करें कि इस धरतीपर प्राणीका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है।

महाराज पृथुपर अत्यन्त प्रसन्न होकर सनकादि कुमारोंने उन्हें घन और इन्द्रियोंके विषयोंके चिन्तनका त्याग कर भगवान्की भक्ति करनेका सदुपदेश दिया।

'आपलोगोंके उपकारका बदला, भला, मैं कैसे दे सकता हूँ । सनकादिके अमृतमय उपदेशोंसे उपकृत महाराज पृथुने उनकी स्तुति तथा पूजा की और वे आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ सनकादि महाराजके शील-गुणकी सराहना करते हुए सबके सामने ही आकाशमार्गसे प्रस्थित हुए ।

इस प्रकार प्रजाके जीवन-निर्वाहकी पूरी व्यवस्था तथा साधुजनोचित धर्मका पालन करते हुए महाराज पृथुकी आयु दलने लगी।

·अव मुझे अन्तिम पुरुषार्थ—मोक्षके लिये प्रयत करना चाहिये। यो विचारकर उन्होंने अपनी पुत्रीरूपा पृथ्वीका भार अपने पुत्रक्षको सौंप दिया और अपनी

# अचिके गर्भसे पाँच योग्य पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनके नाम ये — विजिताइव, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक ।

सहधर्मिणी अर्चिके साथ वे तपस्याके लिये वनमें चले गये। वहाँ महाराज पृथुने अत्यन्त कटोर तपस्या करते हुए सनकादिके उपदेशके अनुसार श्रीभगवानमें चित्त स्थिर कर लिया । इस प्रकार अपने परमाराध्य श्रीहरिमें मन लगाकर

एक दिन आसनपर नैठे-नैठे ही उन्होंने योगधारणाके द्वारा

अपना भौतिक क्लेवर त्याग दिया।

अपने पुण्यमय पतिके तपःकालमें उनकी सुकुमारी महारानी थर्चिने अत्यन्त दुर्बल होते हुए भी उनकी प्रत्येक रीतिसे सेवा की । वे निर्जन वनमें समिघा एकत्र करती, बुरा, पुष्प और फल एकत्र करतीं और पवित्र जल लाकर पतिके भजनमें सतत योगदान करती रहीं। जब उन्होंने पतिके निष्प्राण शरीरको देखा, तव वे करण विलाप करने लगीं।

कुछ देरके वाद परमपराक्रमी आदिराज महाराज पृथुकी महारानी अर्चिने धैर्य धारणकर लकड़ियाँ एकत्र की और समीपस्य पर्वतपर चिता तैयार की । फिर पितके निर्जीव शरीरको स्नान कराकर उसे चितापर रख दिया। इसके अनन्तर उन्होंने स्वयं स्नान कर अपने पतिको जलाङ्गलि दी । फिर अन्तरिक्षमें उपस्थित देवताओंकी वन्दना कर उन्होंने चिताकी तीन वार परिक्रमा की और खयं भी प्रज्विला अग्निमें प्रविष्ट हो गर्यो ।

महारानी अर्चिको अपने वीर पति पृथुका अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियोंने उनकी स्तुति की। वहाँ देववाद्य बजने लगे और आकाशसे सुमन-वृष्टि होने लगी । देवाङ्गनाओंने परम सती महारानी अर्चिकी प्रशंसा करते हुए कहा-

सैषा नूनं वजत्यूर्ध्वमनु वेन्यं पर्ति सती। पश्यतास्मानतीत्याचिंदुर्विभाग्येन कर्मणा ॥ तेषां दुरापं किं त्वन्यन्मत्यीनां भगवत्पदम्। भुवि लोलायुषो ये वै नैकम्पं साधयन्त्युत ॥ (श्रीमद्भागवत ४। २३। २६-२७)

'अवश्य ही अपने अचिन्त्य कर्मके प्रभावसे यह सती हमें भी लॉंघकर अपने पतिके साथ उच्चतर लोकोंको जा रही है। इस लोकमें कुछ ही दिनोंका जीवन होनेपर भी जो लोग भगवान्के परमपद्की प्राप्ति करानेवाला आत्मज्ञानप्राप्त कर लेते हैं, उनके लिये संसारमें और कौन पदार्थ दुर्लभ है।

X

पृथ्वीपर महाराज पृथु जैसे आदि राजा थे, महारानी अर्चि भी उसी प्रकार पतिके साथ सहमरण करनेवाली प्रथम सती थीं। —शि॰ दु॰

[ १० ]

#### भगवान् मत्स्य

( ठेखक—पं० श्रीरामाधारजी शुंछ, शास्त्री )

प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेन्यः
श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा।
दितिजमकथयद् यो ब्रह्म सत्यवतानां
तमहमिक्लहेतुं जिह्मसीनं नतोऽस्मि॥
(श्रीमद्भागवत ८। २४। ६१)

'प्रलयकालीन समुद्रमें जब ब्रह्माजी सो गये थे, उनकी सृष्टि-शक्ति छप्त हो चुकी थी, उस समय उनके मुखोंसे निकली हुई श्रुतियोंको चुराकर हयग्रीव दैत्य पातालमें ले गया था। भगवान्ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीको लौटा दीं एवं राजिष सत्यवत तथा सप्तिषियोंको ब्रह्मतत्त्वका उपदेश किया। उन समस्त जगत्के परम कारण लीला-मत्स्य भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ।

#### × × ×

कृतयुगके आदिमें सत्यव्रत-नामसे विख्यात एक राजर्षि थे । ये ही वर्तमान महाकल्पमें श्राद्धदेव-नामसे प्रसिद्ध विवस्वान्के पुत्र हुए, जिन्हें भगवान्ने वैवस्वत मनु बना दिया था। राजा सत्यवत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न और सुख-दुःखको समान समझनेवाले एक बीर पुरुष थे। ये पुत्रको राज्यभार सौंपकर स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले गये और मलय-पर्वतके एक शिखरपर उत्तम योगका आश्रय लेकर घोर तपमें संलग्न हो गये । दस हजार वर्ष बीतनेके पश्चात् कमलासन व्रह्मा राजाके समक्ष प्रकट हुए और बोले-- 'वरं वृणीप्व-वर माँगो।' तव राजाने पितामहके चरणोंमें प्रणाम करके कहा—'देव! मैं आपसे केवल एक ही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलयकाल उपस्थित होनेपर में चराचर समस्त भृत-समुदायकी रक्षा करनेमें समर्थ हो सकूँ। यह सुनकर विश्वात्मा ब्रह्मा 'एवमस्तु-यही हो' यों कहकर वहीं अन्तर्हित हो गये और देवताओंने राजापर महान् पुष्पदृष्टि की।

एक दिनको घटना है कि राजर्षि सत्यव्रत नदीमें स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतनेमें ही जलके साथ एक छोटी-सी मछली उनकी अञ्जलिमें आ गयी। राजाने जलके साथ ही उसे फिरसे नदीमें डाल दिया । तब उस मछलीने बड़ी कंरणाके साथ राजासे कहा-'राजन्! आप बड़े दयाछ हैं । आप जानते ही हैं कि बड़े-बड़े जलजन्तु अपनी जातिवाले छोटे-छोटे जलजन्तुओंको खा जाते हैं; तब फिर आप मुझे इस नदीके जलमें क्यों छोड़ रहे हैं। राजा सत्यत्रतने उस मछलीकी अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उसे अपने कमण्डलुमें रख लिया और आश्रमपर ले आये। एक ही रातमें वह मछली इतनी वढ़ गयी कि उसके रहनेके लिये कमण्डलुमें स्थान ही नहीं रह गया। तव वह राजासे बोली-प्राजन् ! अत्र तो इत कमण्डलुमें मेरा किसी प्रकार भी निर्वाह नहीं हो सकता, अतः मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये कोई बड़ा-सा स्थान नियत कीजिये।<sup>7</sup> तब राजर्षि सत्यव्रतने उस मछलीको कमण्डलुसे निकालकर एक वहुत बड़े पानीके मटकेमें रख दिया, परंतु दो ही घड़ीमें वह वहाँ भी बढ़कर तीन हाथकी हो गयी। फिर उसने राजारे कहा--'राजन् ! यह मटका भी मेरे लिये पर्याप्त नहीं है, अतः मुझे सुखपूर्वक रहनेके लिये कोई दूसरा बड़ा-सा स्थान दीजिये। राजा सत्यवतने वहाँसे उस मछलीको उठाकर एक बड़े सरोवरमें डाल दिया, परंतु थोड़ी ही देरमें उसने उस सरोवरके जलको भी घेर लिया और कहा- 'राजन् ! यह भी मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है। १ इस प्रकार राजा उसे अन्यान्य अगाध जलराशिवाले सरोवरोंमें छोड़ते गये और वह उन्हें अपनी शरीर-वृद्धिसे परिव्यात करती गयी। तन राजाने उसे समुद्रमें डाल दिया । समुद्रमें छोड़े जाते समय उस लीला-मत्स्यने कहा-- वीरवर नरेश ! समुद्रमें वहुत-से विशालकाय मगर-मच्छ रहते हैं, वे मुझे निगल जायँगे, अतः आप मुझे समुद्रमं मत डाल्यि ।

मत्स्यभगवान्की वह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यवतकी बुद्धि मोहाच्छत्र हो गयी। तव उन्होंने पृष्ठा— 'हमें मत्स्यरूपसे मोहित करनेवाले आप कीन हैं ? आपने एक ही दिनमें सौ योजन विस्ताखाले सरोवरको आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमशाली जलजन्तु तो हमने आजतक न देखा था और न सुना ही था। नि ही आप साक्षात् सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही आपने जलचरका रूप धारण किया है। पुरुषश्रेष्ठ! आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कर्ता हैं। आपको नमस्कार है। विभो! हम शरणागत भक्तोंके आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियोंके अम्युद्यके लिये ही होते हैं, तथापि में यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्यरूप किस उद्देश्यसे धारण किया है!

राजाके यों पूछनेपर मत्स्यभगवान् वोले- ''शत्रुसूदन ! आजसे सातवें दिन भूलींक आदि तीनों लोक प्रलय-पयोधिमें निमम हो जायँगे । उस समय प्रलयकालकी जलराशिमें त्रिलोकीके डूब जानेपर मेरी प्रेरणासे एक विशाल नौका तुम्हारे पास आयेगी। तव तुम समस्त ओषधियों, छोटे-बड़े सभी प्रकारके बोजों और प्राणियोंके सक्षमदारीरोंको लेकर सप्तर्षियोंके साथ उस वड़ी नावपर चढ़ जाना और निश्चिन्त होकर उस एकार्णवके जलमें विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियोंके दिव्य तेजका ही सहारा रहेगा। जब झंझावातके प्रचण्ड वेगसे नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूपमें तुम्हारे निकट उपस्थित होऊँगा। तब तुम वासुकि नागके द्वारा उस नावको मेरे सींगमें बाँध देना। इस प्रकार जबतक ब्राह्मी निशा रहेगी, तबतक मैं तुम्हारे तथा ऋषियोंके द्वारा अधिष्ठित उस नावको प्रलय-सागरमें र्खीचता हुआ विचरण करूँगा । उस समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर मैं उनका उत्तर दूँगा, जिनसे मेरी महिमा, जो 'परब्रह्म' नामसे विख्यात है, तुम्हारे हृदयमें प्रस्फ़टित हो जायगी । राजासे यों कहकर मत्स्यभगवान् वहीं अन्तर्हित हो गये।

राजर्षि सत्यव्रत भगवान्के बताये हुए उस कालकी प्रतीक्षा करने लगे । वे कुझोंको, जिनका अग्रभाग पूर्वकी ओर था, विछाकर उसपर ईशानकोणकी ओर मुख करके बैठ गये और मत्स्यरूपघारी श्रीहरिके चरणोंका चिन्तन करने लगे । इतनेमें ही राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा-भङ्ग करके चारों ओरसे पृथ्वीको डुवाता हुआ वढ़ रहा है और भयंकर मेघ वर्षा कर रहे हैं । तब उन्होंने वे आदेशका ध्यान किया और देखा कि नाव

आ गयी। फिर तो राजा ओपिंग, बीज और सप्तिंपींकों साथ लेकर उस नावपर सवार हो गये। तब सप्तिंपींकों प्रसन्न होकर कहा—'राजन्! केदावका ध्यान कीजिये। वे ही हमलोगोंकी इस संकटसे रक्षा करके कल्याण करेंगे।' तदनन्तर राजाके ध्यान करते ही श्रीहरि मत्स्यरूप धारण करके उस प्रलयाधियमें प्रकट हो गये। उनका शरीर स्वर्ण-सा देदीप्यमान तथा चार लाख कोसके विस्ताखाला था। उनके एक सींग भी था। राजाने पूर्वकथनानुसार उस नावको वासुकि नागद्वारा मत्स्यभगवान्के सींगमें बाँध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर उन मधुसूदनकी स्तुति करने लगे।

राजा सत्यत्रतके स्तवन कर चुकनेपर मत्स्यरूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्ने प्रलय-पयोधिमें विहार करते हुए उन्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश किया, जो 'मत्स्यपुराण' नामसे प्रसिद्ध है। तत्पश्चात् प्रलयान्तमें भगवान्ने हयप्रीव असुरको मारकर उससे वेद छीन लिये और ब्रह्माजीको दे दिये। भगवान्की कृपासे राजा सत्यव्रत ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर इस कल्पमें वैवस्वत मनु हुए।

# [ ११ ] भगवान् कूर्म

पृष्ठे श्राम्यदमन्दमन्दरगिरियावाय्रकण्डूयना-निद्गालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः। यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद् वेलानिभेनाम्भसां यातायान्तमतन्द्रतं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति॥ (श्रीमद्भागवत १२। १३। २)

'जिस समय भगवान्ने कच्छपरूप धारण किया था और उनकी पीठपर बड़ा भारी मन्दराचल मथानीकी तरह धूम रहा था, उस समय मन्दराचलको चड़ानोंकी नोकसे पीठके खुजलाये जानेके कारण भगवान्को तिनक सुख मिला । उन्हें नींद-सी आने लगी और उनके स्वासकी गित थोड़ी बढ़ गयी। उस समय उस स्वास-वायुसे जो समुद्रके जलको धका लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी स्वास-वायुके थपेड़ोंके फलस्वरूप ज्वार-भाटोंके रूपमें दिन-रात चढ़ता-उतरता रहता है, उसे अवतक विश्राम न मिला। भगवान्की वही परमप्रभावशाली स्वास-वायु आपलोगोंकी रक्षा करे।'

'सुन्दरी! अपने हाथमें सुशोभित संतानक-पुष्पोंकी अत्यन्त सुगन्धित दिव्य माला मुझे दे दो।' एक बार भगवान् शंकरके अंशावतार महर्षि दुर्वासाने सानन्द पृथ्वीतलपर विचरण करते हुए एक विद्याधरीके हाथमें अत्यन्त सुवासित मालाको देखकर उससे कहा।

'मेरा परम सौभाग्य है।' विद्याधरीने महर्षिके चरणोंमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उनके कर-कमलोंमें माला देते हुए अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मधुर वाणीमें कहा। 'मैं तो कृतार्थ हो गयी।'

महर्षिने माला लेकर अपने गलेमें डाल ली और आगे बढ़ गये। उधरसे त्रैलोक्याधिपति देवराज इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर देवताओंके साथ आ रहे थे। महर्षि दुर्वासाने प्रसन्न होकर अपने गलेकी भ्रमरोंसे गुझायमान अत्यन्त सुन्दर और सुगन्धित माला निकालकर राचीपति इन्द्रके ऊपर फेंक दी। सुरेश्वरने वह माला ऐरावतके मस्तकके ऊपर डाल दी। ऐरावतने उस भ्रमरोंकी गुंजारसे युक्त सुवासित मालाको सूँडसे सूँघा और फिर उसे पृथ्वीपर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासाके नेत्र लाल हो गये। उन्होंने अत्यन्त कृपित होकर सहस्राक्षको शाप दे दिया—

मया दत्तामिमां मालां यसान्न बहु मन्यसे।
नेलोक्यश्रीरतो मूढ विनाशमुपयास्यति॥
महत्ता भवता यसात् क्षिप्ता माला महीतले।
तसात् प्रणष्टलक्ष्मीकं नेलोक्यं ते भविष्यति॥
(विष्णुपुराण १।९।१४,१६)

'रे मूढ़! त्ने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी आदर नहीं किया, इसिलये तेरा त्रिलोकीका वैभव नष्ट हो जायगा।' 'त्ने मेरी दी हुई मालाको पृथ्वीपर फेंका है, इसिलये तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र हो श्रीहीन हो जायगा।'

भयाकान्त शचीपति ऐरावतसे उतरकर महर्षिके चरणोंपर गिर पड़े और हाथ जोड़कर अनेक प्रकारकी स्तुतियोंसे उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयन्न करने लो । तब भी महर्षि दुर्वासाने कहा—

नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतकतो। विदम्बनामिमां भूयः करोत्यनुनयात्मिकाम्॥ (विष्णुपुराण १।९।२४)

'रातकतो ! त् बारंबार अनुनय-विनयका ढांग क्यों

करता है ? तेरे इस कहने-सुननेसे क्या होगा ? मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता ।

महर्षि दुर्वासा वहाँसे चले गये और इन्द्र भी उदास होकर अमरावती पहुँचे । उसी क्षणसे अमरेन्द्रसहित त्रेलोक्यके वृक्ष तथा तृण-लतादि क्षीण होनेसे श्रीहत एवं विनष्ट होने लगे । त्रिलोकीके श्रीहीन एवं सत्त्वशून्य हो जानेसे प्रबल-पराक्रमी दैत्योंने अपने तीक्ष्ण अस्त्रोंसे देवताओंपर आक्रमण कर दिया । देवगण पराजित होकर भागे । स्वर्ग दानवोंका कीडाक्षेत्र बन गया ।

असहाय, निरुपाय एवं दुर्बल देवताओं की दुर्दशा देख-कर इन्द्र, वरुण आदि देवता समस्त देवताओं के साथ सुमेरु के शिखरपर लोकपितामहके पास पहुँचे । संकटग्रस्त देवताओं के त्राणके लिये चतुरानन सबके साथ भगवान् अजितके धाम वेकुण्ठमें पहुँचे । वहाँ कुछ भी न दीखनेपर उन्होंने वेद-वाणीके द्वारा श्रीभगवान्की स्तुति करते हुए प्रार्थना की—

स त्वं नो दर्शयात्मानमस्यत्करणगोचरम्। प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्॥ (श्रीमद्भागवत ८ । ५ । ४५ )

'प्रभो । हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मन्द-मन्द मुस्कानसे युक्त आपका मुख-कमल अपने इन्हीं नेत्रोंसे देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइये।

देवताओं के स्तवनसे संतुष्ट होकर अमित-तेजस्वी, मङ्गल-धाम एवं नयनानन्ददाता भगवान् विष्णु मन्द-मन्द मुस्काते हुए उन्हीं के बीच प्रकट हो गये । देवताओं ने पुनः दयामय, सर्वसमर्थ प्रभुकी स्तुति करते हुए अपना अभीष्ट निवेदन किया—

त्वामार्ताः शरणं विष्णो प्रयाता देत्यनिर्जिताः। वयं प्रसीद सर्वोत्मंस्तेजसाप्याययस्य नः॥ (विष्णुपुराण १ । ९ । ७२ )

विष्णो ! दैत्योंद्वारा परास्त हुए हम लोग आतुर होकर आपकी शरणमें आये हैं; सर्वस्वरूप ! आप हमपर प्रसन्न होइये और अपने तेजसे हमें सशक्त कीजिये ।'

पुनः सदाक्त होनेके लिये तुम्हें जरा-मृत्यु-निवारिणी सुधा अपेक्षित है। जगत्पति भगवान् विष्णुने मेवगम्मीर स्वरमें देवताओंसे कहा। अमृत समुद्र-मन्यनसे प्राप्त होगा। यह काम अकेले तुम देवताओंसे नहीं हो सकता। इसके

समुद्रमें घँसने लगा । तब स्वयं सर्वेश्वर भगवान्ने कूर्मरूपसे मन्दरगिरिको अपनी पीठपर धारण किया । इतना ही नहीं श्रीभगवान्ने देवता, दानवों एवं वासुिकनागमें प्रविष्ट होकर और स्वयं मन्दराचलको ऊपरसे दवाकर समुद्र-मन्थन कराया । हलाहल, कामधेनु ऐरावत, उच्चेःश्रवा अश्व, अप्सराएँ, कौस्तुभमणि, वारुणी, शङ्क, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मीजी और कदलीवृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे । अमृत-प्राप्तिके लिये पुनः समुद्र-मन्थन होने लगा और अन्तमं हाथमं अमृत-कलश लिये भगवान् धन्वन्तिर प्रकट हुए । धन्वन्तिर सक्षात् विष्णुके अंशसे प्रकट हुए थे, इस कारण उनका खरूप भी मेघश्याम श्रीहरिके समान श्यामल एवं दिव्य था । चतुर्भुज धन्वन्तिर शौर्य एवं तेजसे युक्त थे ।

अमृत-वितरण हो जानेपर देवराज इन्द्रने इनसे देव-वैद्यका पद स्वीकार करनेकी प्रार्थना की । इन्होंने इन्द्रके इन्छानुसार अमरावतीमें निवास करना स्वीकार कर लिया । कुछ समय बाद पृथ्वीपर अनेक व्याधियाँ फैलीं । मनुष्य विभिन्न प्रकारके रोगोंसे कष्ट पाने लगे । तब इन्द्रकी प्रार्थनासे भगवान् धन्वन्तरिने काशिराज दिवोदासके रूपमें पृथ्वीपर अवतार धारण किया । इन्हें आदिदेव, अमरवर, अमृतयोनि एवं अब्ज आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है ।

लोक-कल्याणार्थ एवं जरा आदि व्याधियोंको नष्ट करनेके लिये स्वयं भगवान् श्रीविष्णु धन्वन्तरिके रूपमें कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको प्रकट हुए थे, अतः आयुर्वेद-प्रेमी भगवान् धन्वन्तरिके भक्तगण एवं आयुर्वेदके विद्वान् इसी दिन प्रतिवर्ष आरोग्य-देवताके रूपमें इनकी जयन्ती मनाते हैं।

## [ १३ ] श्रीमोहिनी

जरा-मृत्यु-निवारिणी सुधाकी प्राप्तिके लिये देवता और देत्योंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन किया। अनेक अलौकिक वस्तुओंके अनन्तर जब क्वेतवस्त्रधारी भगवान् धन्वन्तिर अमृत-कल्या लिये प्रकट हुए, तब सुधा-पानके लिये आतुर असुर उनके हाथसे अमृत-घट छीनकर भाग खड़े हुए। प्रत्येक असुर अद्भुत शक्ति एवं अमरता प्रदान करनेवाला अमृत सर्वप्रथम पी लेना चाहता था। किसीको धैर्य नहीं था। किसीका विश्वास नहीं था।

'पूरा अमृत कहीं एक ही पी गया तो ? सभी सशङ्क

थे। सभी चिन्तित थे। अमृत-घट प्राप्त करनेके लिये सब परस्पर छीना-झपटी और तू-तू, मैं-मैं करने लगे।

'इस छीना-झपटीमें कहीं अमृत-कल्या उलट गया और अमृत गिर गया तब ?'—यह प्रश्न सबके सम्मुख थाः किंतु स्वार्थके सम्मुख वस्तुस्थितिका विचार कौन करता ? दैत्योंसे न्याय और धर्मकी आशा व्यर्थ थी। दुर्बल देवता दूर उदास और निराश खड़े थे । कोई समाधान नहीं था।

सहसा कोलाहल शान्त हुआ । देवता और दानवोंकी हिष्टि एक स्थानपर टिक गयी । अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्न लोकोत्तर रमणी सामने खड़ी थी । नखसे शिखतक—उसके अङ्ग-अङ्गपर कोटि-कोटि रितयोंका अनूप रूप न्योछावर था, सर्वथा फीका था । उन मोहिनीरूपधारी श्रीमगवान्को देखकर सब-के-सब मोहित, सब-के-सब मुग्ध हो गये ।

'सुन्दरि! तुम उचित निर्णय कर दो ।' असुरोंने अद्भुत छटा विखेरती त्रैलोक्यमोहिनीसे कहा। 'हम सभी कश्यपके पुत्र हैं और अमृत-प्राप्तिके लिये हमने समानरूपसे श्रम किया है। तुम इसे हम दैत्य और देवताओं में निष्पक्ष-भावसे वितरित कर दो, जिससे हमारा यह विवाद समाप्त हो जाय।'

'आपलोग परम पुनीत महिष करयपकी संतान हैं।' मोहिनीने मन्दिस्मितसे जैसे सुधा-वृष्टि कर दी। 'और मेरी जाति और कुल-शीलसे आप सर्वथा अपरिचित हैं। फिर आपलोग मेरा विश्वास कर यह दायित्व मुझे क्यों सौंप रहे हैं?'

'हमें आपपर विश्वास है।' मोहिनीरूपधारी जगत्पति श्रीभगवान्के अलौकिक सौन्दर्यस मोहित असुरोंने अमृत-घट उनके हाथमें दे दिया।

भेरी वितरण-पद्धतिमें यदि आपलोगोंको तिनक भी आपत्ति न हो तो में यह कार्य कर सकती हूँ। अत्यन्त मोहग्रस्त करनेवाली मोहिनीने आधायन चाहा। अन्यथा यह काम आपलोग स्वयं कर लें।

'हमें कोई आपत्ति नहीं ।' मोहिनीकी मधुर वाणी सुनकर दैत्योंने कहा। 'आप निष्पक्षमावने सुधा-वितरण करनेमें स्वतन्त्र हैं।'

देवता और दैत्य-दोनोंने एक दिन उपवाय कर

लिये तुमलोग सामनीतिका अवलम्बन कर असुरोंसे संधि कर लो । अमृत-पानके प्रश्नपर वे भी राहमत हो जायँगे । फिर समुद्रमें सारी ओषधियाँ लाकर डाल दो । इसके उपरान्त मन्दरगिरिको मथानी एवं नागराज वासुकिकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्र-मन्थन करो । तुम्हें निश्चय ही सुफल प्राप्त होगा; पर आलस्य और प्रमाद त्यागकर शीव ही अमृत-प्राप्तिके लिये प्रयत्न करो ।

लीलाधारी प्रभु वहीं अन्तर्धान हो गये। इन्द्रादि देवता देत्यराज बलिके समीप पहुँचे। बुद्धिमान् इन्द्रने उन्हें अपने बन्धुत्वका स्मरण कराया और भगवान्के आदेशानुसार बलिसे अमृत-प्राप्तिके लिये समुद्र-मन्थनकी बात कही। 'अमृतमें देवता और देत्योंका समान भाग होगा'—इस लाभकी दृष्टिसे देत्येश्वर बलिने सुरेन्द्रका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वहाँ उपस्थित अन्य सेनापित शम्बर-अरिष्टनेमि और त्रिपुरिनवासी देत्योंने भी इसका समर्थन किया।

फिर तो धराधामकी सारी ओषधियाँ, तृण और छताएँ श्रीरसागरमें डाल दी गयीं । देवताओं और देत्योंने अपना मतमेद त्यागकर मन्दरगिरिको उखाड़ा और उसे श्रीराव्धि-तटकी ओर ले चले; किंतु महान् मन्दराचल उनसे अधिक दूर नहीं जा सका । विवशतः उन लोगोंने उसे वीचमें ही पटक दिया । उस सोनेके मन्दरगिरिके गिरनेसे कितने ही देव और दैत्य हताहत हो गये ।

देवों और दैत्योंका उत्साह भङ्ग होते ही भगवान् गरुड-ध्वज वहाँ प्रकट हो गये । उनकी अमृतमयी कृपाहिष्टिसे मृत देवता पुनः जीवित हो गये और उनकी राक्ति भी पूर्ववत् हो गयी । दयाधाम सर्वसमर्थ श्रीभगवान्ने एक हाथसे धीरेसे मन्दराचलको उठाकर गरुडकी पीठपर रखा और देवता तथा दैत्योंसहित जाकर उसे क्षीरोदधि-तटपर रख दिया ।

देवता और दैत्योंने महान् मन्दरगिरिको समुद्रमें डालकर नागराज वासुकिकी नेती बनायी । सर्वप्रथम अजितभगवान् नागराज वासुकिके मुखकी ओर गये। उन्हें देखकर अन्य देवता भी वासुकिके मुखकी ओर चले गये।

'पूँछ सर्पका अग्रम अङ्ग है।' दैत्योंने विरोध करते हुए कहा। 'हम इसे नहीं पकड़ेंगे।' और दैत्यगण दूर खड़े हो गये।

. 6

देवताओंने कोई आपत्ति नहीं की । वे पूँछकी ओर आ

गयं और दैत्यगण सगर्व मुखकी ओर जाकर सोत्साह समुद्र-मन्थन करने लगे। किंतु मन्दरिगरिके नीचे कोई आधार नहीं था। इस कारण वह नीचे समुद्रमें ड्वने लगा। यह देखकर अचिन्त्यशक्ति-सम्पन्न श्रीभगवान् विशाल एवं विचित्र कच्छपका रूप धारणकर समुद्रमें मन्दरिगरिके नीचे पहुँच गये। कच्छपावतार भगवान्की एक लाख योजन विस्तृत पीठपर मन्दरिगरि लगर उठ गया। देवता और देत्य समुद्र-मन्थन करने लगे। भगवान् आदिकच्छपकी सुविस्तृत पीठपर मन्दरिगरि अत्यन्त तीव्रतासे घूम रहा था और श्रीभगवान्को ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कोई उनकी पीठ खुजला रहा है।

समुद्र-मन्थनका कार्य सम्पन्न हो जाय, एतद्र्य श्रीभगवान् शक्ति-संवर्द्धनके लिये असुरोंमें असुररूपसे, देवताओंमें देव-रूपसे और वासुकि नागमें निद्रारूपसे प्रविष्ट हो गये। इतना ही नहीं, वे मन्दरिगरिको ऊपरसे दूसरे महान् पर्वतकी भाँति अपने हाथोंसे दवाकर स्थित हो गये। श्रीभगवान्की इस लीलाको देखकर ब्रह्मा, त्रिनेत्र और इन्द्रादि देवगण स्तुति करते हुए उनके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि करने लगे।

इस प्रकार कच्छपावतार श्रीभगवान्की पीठपर उन्हींकी शक्तिसे समुद्र-मन्थन हुआ। —िश॰ ९०

[ १२ ]

## भगवान् धन्वन्तरि

( लेखक-श्रीगुरुचरणजी वर्णवाल, आयुर्वेदाचार्य )

देवान् कृशानसुरसंघिनपीडिताङ्गान् दृष्ट्वा द्यालुरमृतं वितरीतुकामः। पाथोधिमन्थनविधौ प्रकटोऽभवद्यो धन्वन्तरिः स भगवानवतात् सदा नः॥

'असुरोंके द्वारा पीड़ित होनेसे जो दुर्बल हो रहे थे, उन देवताओंको अमृत पिलानेकी इच्छासे ही भगवान् धन्यन्तिर समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुए थे। वे हमारी सदा रक्षा करें।'

× × ×

सागर-मन्थनका महत्त्व बतलाकर देवताओंने अमुरोंको अपना मित्र बना लिया । इसके पश्चात् देव और दानवोंने मिलकर अनेक ओषधियोंको क्षीरसागरमें डाला । मन्दरा-चलको मथानी और वामुकिनागको रस्ती वनाकर ज्यों ही उन्होंने समुद्र-मन्थन प्रारम्भ किया, त्यों ही निराधार मन्दराचल

समुद्रमें घँसने लगा । तब स्वयं सर्वेश्वर भगवान्ने कूर्मरूपसे मन्दरगिरिको अपनी पीठपर धारण किया । इतना ही नहीं श्रीभगवान्ने देवता, दानवों एवं वासुकिनागमें प्रविष्ट होकर और स्वयं मन्दराचलको ऊपरसे दबाकर समुद्र-मन्थन कराया। हलाहल, कामधेनु ऐरावत, उच्चेः श्रवा अश्व, अण्सराएँ, कौस्तुभमणि, वारुणी, शङ्क, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मीजी और कदलीवृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अमृत-प्राप्तिके लिये पुनः समुद्र-मन्थन होने लगा और अन्तमें हाथमें अमृत-कलश लिये भगवान् धन्वन्तरि प्रकट हुए। धन्वन्तरि साक्षात् विष्णुके अंशसे प्रकट हुए थे, इस कारण उनका खरूप भी मेघश्याम श्रीहरिके समान श्यामल एवं दिव्य या। चतुर्भुज धन्वन्तरि शौर्य एवं तेजसे युक्त थे।

अमृत-वितरण हो जानेपर देवराज इन्द्रने इनसे देव-वैद्यका पद स्वीकार करनेकी प्रार्थना की । इन्होंने इन्द्रके इच्छानुसार अमरावतीमें निवास करना स्वीकार कर लिया । कुछ समय बाद पृथ्वीपर अनेक व्याधियाँ फेलां । मनुष्य विभिन्न प्रकारके रोगोंसे कष्ट पाने लगे । तब इन्द्रकी प्रार्थनासे भगवान् धन्वन्तरिने काशिराज दिवोदासके रूपमें पृथ्वीपर अवतार धारण किया । इन्हें आदिदेव, अमरवर, अमृतयोनि एवं अब्ज आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है ।

लोक-कल्याणार्थ एवं जरा आदि व्याधियोंको नष्ट करनेके लिये स्वयं भगवान् श्रीविष्णु धन्वन्तरिके रूपमें कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको प्रकट हुए थे, अतः आयुर्वेद-प्रेमी भगवान् धन्वन्तरिके भक्तगण एवं आयुर्वेदके विद्वान् इसी दिन प्रतिवर्ष आरोग्य-देवताके रूपमें इनकी जयन्ती मनाते हैं।

#### [ १३ ] श्रीमोहिनी

जरा-मृत्यु-निवारिणी सुधाकी प्राप्तिके लिये देवता और देत्योंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन किया। अनेक अलौकिक वस्तुओंके अनन्तर जब खेतवस्त्रधारी भगवान् धन्वन्तरि अमृत-कलश लिये प्रकट हुए, तब सुधा-पानके लिये आतुर असुर उनके हाथसे अमृत-घट छीनकर भाग खड़े हुए। प्रत्येक असुर अद्भुत शक्ति एवं अमरता प्रदान करनेवाला अमृत सर्वप्रथम पी लेना चाहता था। किसीको धर्य नहीं था। किसीका विश्वास नहीं था।

'पूरा अमृत कहीं एक ही पी गया तो ?' सभी सशङ्क

थे। सभी चिन्तित थे। अमृत-घट प्राप्त करनेके लिये सब परस्पर छीना-झपटी और तू-तू, मैं-मैं करने लगे।

'इस छीना-इपटीमें कहीं अमृत-कल्य उलट गया और अमृत गिर गया तब ११—यह प्रश्न सबके सम्मुख था; किंतु स्वार्थके सम्मुख वस्तुस्थितिका विचार कौन करता १ दैत्योंसे न्याय और धर्मकी आशा व्यर्थ थी। दुर्बल देवता दूर उदास और निराश खड़े थे। कोई समाधान नहीं था।

सहसा कोलाहल शान्त हुआ | देवता और दानवाँकी हिष्ट एक खानपर टिक गयी | अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्न लोकोत्तर रमणी सामने खड़ी थी | नखसे शिखतक—उसके अङ्ग-अङ्गपर कोटि-कोटि रितयोंका अनूप रूप न्योछावर था, सर्वथा फीका था | उन मोहिनीरूपधारी श्रीभगवान्को देखकर सब-के-सब मोहित, सब-के-सब मुग्ध हो गये |

'सुन्दरि! तुम उचित निर्णय कर दो ।' असुरोंने अद्भुत छटा विखेरती त्रेलोक्यमोहिनीसे कहा। 'हम सभी कश्यपके पुत्र हैं और अमृत-प्राप्तिके लिये हमने समानरूपसे अम किया है। तुम इसे हम दैत्य और देवताओंमें निष्पक्ष-भावसे वितरित कर दो, जिससे हमारा यह विवाद समाप्त हो जाय।'

'आपलोग परम पुनीत महर्षि कश्यपकी संतान हैं।' मोहिनीने मन्दिस्मितसे जैसे सुधा-वृष्टि कर दी। 'और मेरी जाति और कुल-शीलसे आप सर्वथा अपरिचित हैं। फिर आपलोग मेरा विश्वास कर यह दायित्व मुझे क्यों सौंप रहे हैं?'

'हमें आपपर विश्वास है।' मोहिनीरूपधारी जगत्पति श्रीभगवान्के अलैकिक सौन्दर्यसे मोहित असुरोंने अमृत-घट उनके हाथमें दे दिया।

भेरी वितरण-पद्धतिमें यदि आपलोगोंको तनिक भी आपत्ति न हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। अत्यन्त मोहग्रस्त करनेवाली मोहिनीने आश्वासन चाहा। अन्यथा यह काम आपलोग स्वयं कर लें।

'हमें कोई आपत्ति नहीं।' मोहिनीकी मधुर वाणी सुनकर दैत्योंने कहा। 'आप निष्पक्षमायले सुधा-वितरण करनेमें स्वतन्त्र हैं।'

देक्ता और दैत्य-दोनोंने एक दिन उपवाय कर

स्तान किया । नृतन वस्त्र धारणकर अग्निमें आहुतियाँ दीं । ब्राहाणोंसे स्वस्तिपाठ कराया और पूर्वात्र कुशोंके आसनोंपर पृथक्-पृथक् पङ्क्तिमें सब बैठ गये ।

अमित सौन्दर्यराशि मोहिनीने अपने सुकोमल कर-कमलोंमें अमृत-कलश उठाया । स्वर्णमय न्पुर झंकृत हो उठे । देवता और असुरोंकी दृष्टि सुवनमोहिनी मोहिनीकी ओर थी । मोहिनीने सुस्कुराते हुए दैत्योंकी ओर दृष्टिपात किया । वे आनन्दोनमत्त हो गये ।

मोहिनीरूपधारी विश्वातमा प्रभुने देत्योंकी ओर देखते और मुस्कुराते हुए दूरकी पङ्क्तिमें वैठे अमरोंको अमृत-पान कराना प्रारम्भ किया । अपने वचन एवं त्रेलेक्य-दुर्लभ मोहिनीकी रूपराशिसे मर्माहत असुरगण चुपचाप अपनी पारीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें लावण्यमयी मोहिनीकी प्रेम-प्राप्तिकी आशा थी, विश्वास था।

धेर्य-धारण न कर सकनेके कारण छाया-पुत्र राहु देवताओं के वेषमें सूर्य-चन्द्रके समीप बेठ गया। अमृत उसके कण्ठके नीचे उत्तर भी न पाया था कि दोनों देवताओं ने इङ्गित कर दिया और दूसरे ही क्षण क्षीराब्धिशायी प्रभुके तीक्ष्णतम चक्रसे उसका मस्तक कटकर पृथ्वीपर जा गिरा।

चौंककर दानवोंने देखा तो मोहिनी शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी सजल मेघश्याम श्रीविष्णु बन गयी। असुरोंका मोह-भङ्ग हुआ। उन्होंने कुपित होकर शस्त्र उठाया और भयानक देवासुर-संग्राम छिड़ गया।

सम्पूर्ण सृष्टि भगवान् मायापितकी माया है। कामके विश्वीभूत सभी प्रभुके उस मायारूपपर छुन्ध हैं। आकृष्ट हैं। आसुरभावसे अमरता-प्रदान करनेवाला अमृत प्राप्त होना सम्भव नहीं। वह तो करुणामय प्रभुकी चरण-शरणसे ही सम्भव है—

असद्विषयमङ्घि भावगम्यं प्रपत्ता-नमृतममरवर्यानाशयत् सिन्धुमध्यम् । कपट्युवतिवेषो मोहयन् यः सुरारी-स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥ ( श्रीमद्भागवत ८ । १२ । ४७ )

'दुष्ट पुरुषोंको भगवान्के चरण कमलोंकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्तिभावसे युक्त पुरुषको ही प्राप्त होते हैं। इसीसे उन्होंने स्त्रीका मायामय रूप धारण करके देत्योंको मोहित किया और अपने चरण-कमलोंके शरणागत देवताओंको समुद्र-मन्थनसे निकले हुए अमृतका पान कराया । उन्होंकी वात नहीं—चाहे जो भी उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं । मैं उन प्रभुके चरण-कमलोंमें नमस्कार करता हूँ।

[ 88]

## भगवान् नृसिंह

कृतयुगकी बात है, एक बार ब्रह्माके मानस-पुत्र सनकादिः, जिनकी अवस्था सदा पञ्चवर्षीय वालककी-सी ही रहती है, वैकुण्ठलोकमें जा पहुँचे। वे भगवान् विष्णुके पास जाना चाहते थे; परंतु जय-विजय नामक द्वारपालीने उन्हें वालक समझकर भीतर जानेसे रोक दिया। तव तो ऋषियोंको कोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा-- 'तुमलोगोंकी बुद्धि तमोगुणसे अभिभूत है, अतः तुम दोनों असुर हो जाओ । तीन जन्मोंके वाद पुनः तुम्हें इस स्थानकी प्राप्ति होगी। ऋषि-शापवश वे ही दोनी दितिके गर्मसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके रूपमें उत्पन्न हुए । हिरण्याक्षको तो भगवान् विष्णुने वराहावतार धारण करके मार डाला। भाईके वधसे संतप्त हो हिरण्यकिए दैत्यों और दानवोंको अत्याचार करनेके लिये आज्ञा देकर स्वयं महेन्द्राचलपर चला गया। उसके हृदयमें वैरकी आग धधक रही थी, अतः वह विष्णुसे बदला लेनेके विचारसे घोर तपस्यामें संलग्न हो गया।

इधर हिरण्यकशिपुको तपस्या-निरत देखकर इन्द्रने देल्योंपर चढ़ाई कर दी। देल्यगण अनाथ होनेके कारण भागकर रसातलमें चले गये। इन्द्रने राजमहलमें प्रवेश करके राजरानी कयाधूको बंदी बना लिया। उस समय वह गर्मवती थी, इसलिये उसे वे अमरावतीकी ओर ले जा रहे थे। मार्गमें उनकी देविष नारदसे मेंट हो गयी। नारदजीने कहा—'इन्द्र! इसे कहाँ ले जा रहे हो।' इन्द्रने कहा—'देवर्षे! इसके गर्ममें हिरण्यकशिपुका अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूँगा।' यह सुनकर नारदजीने कहा—'देवराज! इसके गर्ममें बहुत बड़ा भगवद्भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्तिके बाहर है; अतः इसे छोड़ दो।' नारदजीके कथनका गौरव मानते हुए इन्द्र कथाधूको छोड़कर अमरावती चले गये। नारदजी कथाधूको अपने आश्रमपर ले आये और

उससे बोले—'नेटी! तुम यहाँ तबतक सुखपूर्वक निनास करो, जनतक तुम्हारा पति तपस्यासे लौटकर नहीं आ जाता।' समय समयपर नारदजी गर्मस्थ बालकको लक्ष्य करके कयाधूको तत्त्वज्ञानका उपदेश देते रहते थे। यही बालक जन्म लेनेपर परम भागनत प्रह्लाद हुआ।

जब हिरण्यकशिपुकी तपस्यासे त्रिलोकी संतप्त हो उठी और देवताओंमें खलबली मच गयी, तब वे सब संगठित होकर ब्रह्माकी शरणमें गये और उनसे हिरण्यकशिपुको तपसे विरत करनेकी प्रार्थना की । ब्रह्मा इंसपर आरूढ़ होकर वहाँ आये, जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। उसके शरीरको चींटियाँ चाट गयी थीं, केवल अस्थिगत प्राण अवशेष थे और एक बाँबीका आकार दीख पड़ता था। व्रह्माने अपने कमण्डलुका जल उस बाँबीपर छिड़क दिया। उसमेंसे हिरण्यकशिपु अपने असली रूपमें निकल आया। तव ब्रह्माने कहा-वेटा ! ऐसी तपस्या तो आजतक न किसीने की है और न आगे कोई करेगा ही। अब तुम अपना अभीष्ट वर माँग लो । यह सुनकर हिरण्यकश्चिपु बोला-'प्रभो ! यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी प्राणीसे—चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि-किसीसे भी मेरी मृत्यु न हो । भीतर-बाहर, दिनमें-रात्रिमें, आपके बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, अख्न-रास्त्रसे, पृथ्वी या आकाशमें-कहीं भी मेरी मृत्यु न हो । युद्धमें कोई मेरा रामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियोंका एकच्छत्र सम्राट् हो जाऊँ । देवताओं में आप-जैसी महिमा मेरी भी हो और तपस्वियों एवं योगियोंके समान अक्षय ऐश्वर्य मुझे भी दीजिये।

म्हा उसकी तपस्यासे प्रसन्न तो थे ही, अतः उसे मुँदमाँगा वरदान देकर वहीं अन्तर्धान हो गये। हिरण्यकशिषु अपनी राजधानीमें चला आया। कयाधू भी नारदर्जीके आश्रमसे राजमहल्में आ गयी। उसके गर्मसे भागवत-रन्न प्रहाद उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपुके चार पुत्र थे। प्रहाद उनमें सबसे होटे थे, अतः उनपर हिरण्यकशिपुका विशेष स्नेह धा। उसने अपने गुरुपुत्र पण्ड और अमर्ककी बुलवाया कीर शिक्षा देनेके लिये प्रहादको उनके हवाले कर दिया। प्रसाद गुरु-प्रदर्भ शिक्षा पाने लगे। तुशायबुद्धि होनेके कारण वे गुरु-प्रदर्भ शिक्षा श्रीन ही महण कर देनो थे। साथ ही

भगवद्गक्ति भी बढ्ती गयी । वे असुर-बालकोंको भी भगवद्भक्तिकी शिक्षा देते थे। एक दिन हिरण्यकशिपुने बड़े प्रेमसे प्रह्लादको गोदमें वैटाकर पुचकारते हुए कहा---'बेटा ! अपनी पढ़ी हुई अच्छी-से-अच्छी वात सुनाओ । तब प्रह्वादने भगवद्गक्तिकी ही प्रशंसा की । यह सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधसे आगबबूला हो गया और उसने प्रह्लादको अपनी गोदसे उठाकर भूमिपर पटक दिया तथा असुरोंको उन्हें मार डालनेकी आज्ञा दे दी । फिर तो प्रहादका काम तमाम कर देनेके लिये असुरोंने उनपर विभिन्न अस्त्रोंका प्रयोग किया, परंतु वे सभी निष्फल हो गये। तत्पश्चात् उन्हें हाथियोंसे कुचलवायाः विषघर सर्पोंसे डँसवायाः पुरोहितोंसे कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी, पहाड़की चोटीसे नीचे डलवा दिया, शम्बरासुरसे अनेको प्रकारकी मायाका प्रयोग करवाया, अँघेरी कोठरियोंमें बंद करा दिया, विष पिलाया, भोजन बंद कर दिया, वर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्रमें डल्वाया। आँघीमें छोड़ दिया तथा पर्वतके नीचे दबवा दिया; परंतु किसी भी उपायसे प्रहादका वाल भी बाँका न हुआ।

एक दिन गुव-पुत्रोंके शिकायत करनेपर हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको अपने निकट बुलाया और उन्हें तरह-तरहरें हराने-धमकाने लगा । फिर उसने कहा—'रे दुष्ट ! जिसके बलपर त् ऐसी वहकी-वहकी वार्ते वोल रहा है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है ? वह यदि सर्वत्र है तो इस खंभें क्यों नहीं दिखायी देता ? तब प्रह्लादने कहा—'मुझे तो वे प्रमुखंभें भी दीख रहे हैं।' यह मुनकर जब हिरण्यकशिपु कोचके मारे अपनेको सभाल न सका, तब हाथमें खड़ा लेकर सिंहासन में अपनेको सभाल न सका, तब हाथमें खड़ा लेकर सिंहासन में उसी समय उस खंभेंसे बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ता था, मानो ब्रह्माण्ड फट गया हो। उस शब्द को मुनकर हिरण्यकशिपु धवराया हुआ-सा इचर-उचर देखने लगा कि यह शब्द करनेवाला कौन है; परंतु उसे सभाके भीतर कुट भी दिखायी न पड़ा। इतनेमें ही वहाँ बड़ी अल्लाकिक घटना धटी।

सत्यं विधानुं निजभृत्यभाषितं

ग्याप्ति च भूतेष्वित्विलेषु चारमनः।
भद्भयतात्यञ्जतस्य सुदृदृन्

स्तर्भे सभायां च गृगं ग मानुद्रम् ॥

(स्निक्षाग्यद्र च । ८ । १८)

'इसी सगय अपने भृत्य प्रह्लादकी वाणी सत्य करने तथा समस्त भूतोंमें अपनी व्यापकता दिखानेके छियं सभाके भीतर उसी खंभेमेंसे अत्यन्त अद्भुत रूप धारण करके भगवान् प्रकट हुए। वह रूप न तो समृचा निहका ही था और न मनुष्यका ही।

जिस समय हिरण्यक्रशिपु शब्द करनेवालेकी खोज कर रहा था, उसी समय उसने खंभेके भीतरसे निकलते हुए उस अद्भुत प्राणीको देखा। वह सोचने लगा—'अहो! यह न तो मनुष्य है न पशु, फिर यह नृसिंहके रूपमें कीन-सा अलौकिक जीव है! जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़-बुनमें लगा हुआ था, उसी समय उसके ठीक सामने ही भगवान् नृसिंह खड़े हो गये। उनका रूप बड़ा भयावना था—

प्रतत्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजृम्भिताननम् ॥ करालदंष्ट्रं करवालचञ्चलक्षुरान्तिज्ञह्नं अकुटीमुखोल्वणम् ॥ स्तव्धोध्वंकणं गिरिकन्दराद्भुतव्यात्तास्यनासं हनुभेदभीपणम् ॥ दिविस्पृशस्कायमदीर्वंपीवरप्रीवोर्षवक्षःस्यलमलपसध्यमम् ॥ चन्द्रांशुगौरैद्रछुरितं तन्र्रहेर्विष्वग्भुजानीकशतं नखायुधम् ॥ (श्रीमद्गागवत ७ । ८ । २०—२२)

'उनकी तपाये हुए सोनेके समान पीली-पीली भयावनी आँखें थीं; चमचमाते हुए गरदनके तथा मुँहके बालोंसे उनका चेहरा भरा-भरा दीख रहा था; उनकी दाढें बड़ी विकराल थीं; तलवारके समान लपलपाती हुई तथा छुरेकी धारके सहश तीखी उनकी जीभ थी; टेढ़ी भौंहोंके कारण उनका मुख और भी भीषण था; उनके कान निश्चल एवं ऊपरकी ओर उठे हुए थे; उनकी फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख पर्वतकी गुफाके सदृश अद्भुत जान पड़ता था; फटे हुए जबड़ोंके कारण उसकी भीषणता बहुत वढ़ गयी थी। उनका विशाल शरीर स्वर्गका स्पर्श कर रहा था। गरदन कुछ नाटी और मोटी थीं; छाती चौड़ी और कमर पतली थीं; चन्द्रमा-की किरणोंके समान सफेद रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे; चारों ओर सैंकड़ों भुजाएँ फैंटी हुई थीं; जिनके बड़े-बड़े नख आयुधका काम दे रहे थे। भयके मारे भगवान् नृसिंहके निकट जानेका साहस किसीको नहीं होता था । भगवान्ने चक आदि आयुधोंद्वारा सारे दैत्य-दानवोंको खदेइ दिया।

तत्पश्चात् हिरण्यकश्चिषु सिंहनाद करता हुआ हाथमें गदा हेकर दृसिंहभगवान्पर टूट पड़ा। तव भगवान् भी

कुछ देरतक उसके साथ युद्धलील करते रहे। अन्तमें उन्होंने वड़ा भीषण अट्टास किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी आँसे वंद हो गयाँ। तव भगवान्ने झपटकर उसे उसी प्रकार द्योच लिया, जैसे साँप चूहेको पकड़ लेता है। फिर खे मभाके द्रवाजेपर ले जाकर अपनी जॉंग्रोंपर गिरा लिया और खंल-ही-खेलमं अपने नन्त्रीत उसके कलेजेको फाइ डाल। उस समय उनकी क्रोधसे भरी आँखोंकी ओर देखा नहीं जा मकता था । वं अपनी लपलपाती हुई जीभसे होनों जवड़ींको चाट रहे थे। उनके मुख और गरदनके वालींपर खुनके र्छीटे झलक रहे थे। उन्होंने अपने तीखे नखींसे हिरण्यकशिपुः के कलेजेको फाइकर उसे पृथ्वीपर पटक दिया। फिर सहायतार्थ आये हुए सभी दैत्योंको उन्होंने खदेड़-खदेड़कर मार डाला । उस समय भगवान् नृषिहके गरदनके वालेंके **सटकेसे** वादल तितर-ियतर हो जा रहे थे। उनके ज्ञालासे सूर्य आदि प्रहोंका तेज फीका पड़ गया। उनके श्वासके धक्केरी समुद्र क्षुब्व हो उठे। उनके सिंहनाद्ये भयभीत होकर दिगाज चिग्वाइने लगे । उनकी गरदनके बालोंसे टकराकर देवताओंके विमान अस्त-व्यस्त हो गये । स्वर्ग डगमगा गया, पैरोंकी घमकरे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्वत उड़ने लगे, तेजकी चकाचौंघरे दिशाओंका दीखना वंद हो गया। उनका कोध बढ़ता जा रहा था। वे हिरण्यकशिपुकी राजसभामें ऊँचे सिंहासनपर विराजमान हो गये। उनकी कोधपूर्ण भयंकर मुखाकृतिको देखकर किसीका भी साहस नहीं हुआ, जो निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करे।

उधर स्वर्गमें देवाङ्गनाओंको जव यह समाचार मिला कि भगवान्के हाथों हिरण्यकशिपुकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी, तब वे आनन्दसे खिल उठीं और भगवान्पर बारंबार पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं। इसी समय ब्रह्मा, इन्द्र, शंकर आदि देवगण, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गन्धवं, अप्सराएँ, चारण, यक्ष, किम्पुक्ष, वेताल, किंनर और भगवान्के सभी पार्षद उनके पास आये और थोड़ी दूरपर स्थित होकर सभीने अञ्जलि बाँधकर अलग अलग हसिंहभगवान्की स्तुति की। इस प्रकार स्तवन करनेपर भी जब भगवान्का कोध शान्त नहीं हुआ, तब देवताओंने लक्ष्मीजीको उनके निकट भेजा; परंतु भगवान्के उस उम्र स्पक्षे देखकर वे भी भयभीत हो गर्यी और उनके पासतक न जा

सर्की । तव ब्रह्माने प्रह्नाद्रसे कहा— 'बेटा ! तुम्हारे पितापर ही तो भगवान् कुपित हुए थे । अब तुम्हीं जाकर उन्हें शान्त करो ।' प्रह्नाद 'जो आज्ञा' कहकर भगवान्के निकट जाः हाथ जोड़ पृथ्वीपर साष्टाङ्ग छोट गये । अपने चरणोंमें एक नन्हेंसे बालकको पड़ा हुआ देखकर भगवान् दयार्प्त हो गये । उन्होंने प्रह्लादको उठाकर उनके सिरपर अपना कर-कमल रख दिया । फिर तो प्रह्लादके बच्चे-खुचे सभी अञ्चभ संस्कार नष्ट हो गये । तत्काल उन्हें परमतत्त्वका साक्षात्कार हो गया । उन्होंने भावपूर्ण हृदय तथा निर्निमेष नयनोंसे भगवान्को निहारते हुए प्रेम-गद्भद वाणीसे स्तुति की ।

प्रह्लादद्वारा की गयी स्तुतिसे नृसिंहभगवान् संतुष्ट हो गये और उनका क्रोध जाता रहा। तब वे प्रेमसे भरकर प्रसन्नतापूर्वक बोले—

प्रहाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम।
वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्॥
मामप्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्जभं हि मे।
दृष्ट्रा मां न पुनर्जन्तुरारमानं तष्तुमहिति॥
प्रीणन्ति हाथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः।
श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्॥
(श्रीमद्गागवत ७। ९। ५२-५४)

भद्र प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण हो । असुरोत्तम ! मैं तुम्पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो अभिलाषा हो, माँग लो; मैं मनुष्योंकी कामना पूर्ण करनेवाला हूँ । आयुष्मन् ! जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसके लिये मेरा दर्शन दुर्लभ है । परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब प्राणीके हृदयमें किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती । मैं समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ, इसीलिये सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान् साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियोंसे मुझे प्रसन्न करनेका प्रयन्न करते हैं।

तव प्रह्मादने वहा—भिरे वरदानिशिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे मुँहमाँगा वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी हपा वर दीजिये कि भेरे हदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्गुरित ही न हो ।

यद सुनकर नृतिहमगवान्ने कहा—प्वतः प्रहाद ! उन्हारे वैशे एकान्यप्रेमी भक्तको यद्यपि किसी वस्तुकी अभिलापा नहीं रहती अधापि तुम केतन एक भन्त्रन्तरतक मेनी प्रमस्ताके सिंध (ए बोदमें ऐत्यापिपतियोंके समझ मोग स्वीकार कर लो । यज्ञभोक्ता ईश्वरके रूपमें में ही समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हूँ, अतः तुम मुझे अपने हृदयमें देखते रहना और मेरी लीला-कथाएँ सुनते रहना । समस्त कर्मोंके द्वारा मेरी ही आराधना करके अपने प्रारच्ध-कर्मका क्षय कर देना । भोगके द्वारा पुण्यकर्मोंके फल और निष्काम पुण्यकर्मोंके द्वारा पापका नाश करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे । देवलोकमें भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्तिका गान करेंगे । इतना ही नहीं, जो भी हमारा और तुम्हारा स्मरण करेगा, वह समस्त कर्म-बन्धनोंसे मुक्त हो जायगा ।

तदनन्तर प्रह्लादने कहा—'दीनवन्घो ! मेरी एक प्रार्थना यह है कि मेरे पिताने आपको भ्रातृहन्ता समझकर आपसे और आपका भक्त जानकर मुझसे जो द्रोह किया है, उस दुस्तर दोषसे वे आपकी कृपासे मुक्त हो जायँ।

तब नृसिंहभगवान्ने हिरण्यकशिपुकी पवित्रताको प्रमाणित करते हुए प्रहादको उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करनेकी आज्ञा दी और स्वयं ब्रह्माद्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर उन्हें वैसा वर देनेसे मना करते हुए वे वहीं अन्तर्धान हो गये।

—্বা৹ হ্যু৹

#### [ १५ ]

## भगवान् वामन

पूर्वकालकी बात है । देवताओं और देत्योंमें युद्ध हुआ । देवता पराजित हुए । देत्योंने स्वर्गपर अधिकार कर लिया ।

इस प्रकार दैत्येश्वर बलिका आधिपत्य देखकर देवराज इन्द्र अपनी माता अदितिके सुन्दर आश्रमपर, जो सुमेकगिरिके शिखरपर विराजमान था, पहुँचे । वहाँ दानवोंसे पराजित हुए उन सभी देवताओंने माता अदितिके निकट जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और अपनी सारी कप्ट-कहानी कह सुनायी । फिर माता अदितिके आदेशानुसार इन्द्रादि देवगण परम तपस्वी मरीचिनन्दन कश्यपके समीप जा, उनके चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले—पीताजी ! बल्याली देत्यगज बलि युद्धमें हमारे लिये अजय हो गया है। इसलिये कोई ऐसा उपाय कि जिये, जो हम देवताओंक लिये भेयस्वर और पुष्टिवर्षक हो ।

पुत्रोंकी बात सुनकर महर्षि करपने देवताओंकी स्था हिया और वे ब्रह्माकी परमीन्द्रप्र विश्वाब सभामें प् वसाकी उस सर्वकामप्रदायिनी सभामें प्रवेश करके चर्मात्माओं श्रेष्ठ करमप तथा उनके पुत्र देवराज इन्द्र और उन सभी देवताओं ने पद्मासनपर विराजमान वसाका दर्शन किया और वसार्षियों के साथ उनके चरणों में सिर द्धकाकर प्रणाम किया। वसाके चरणों का स्पर्श करते ही वे सभी पापों से मुक्त हो गये। तब करयपके साथ उन सभी देवताओं को आया हुआ देखकर देवश्वर ब्रह्माने उन्हें उत्तर दिशामें स्थित क्षीरसागरके उत्तर तटपर जाकर कठिन तप करनेकी आज्ञा दी।

पितामहकी आज्ञा स्वीकार करके देवताओंने उन्हें सिर छुकाकर प्रणाम किया और फिर वे क्वेतद्वीपमें पहुँचनेके उद्देवसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े। थोड़ी ही देरमें वे सरित्पति क्षीराव्धिके तटपर पहुँच गये। वहाँसे वे सातों समुद्रों, काननोंसहित पर्वतों तथा अनेकों पुण्यसिल्ला निदयोंको लाँघते हुए पृथ्वीके अन्तमें जा पहुँचे। वहाँ चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार स्यास था। वहाँ महिषें कक्ष्यप एक निष्कण्टक स्थानपर पहुँचकर ब्रह्मचर्य एवं मीनपूर्वक वीरासनसे बेठ गये और उन्होंने सहस्र-वार्षिक दिल्य ब्रतकी दीक्षा ले ली; क्योंकि उन्हें सहस्रनेत्रधारी योगाधिपति भगवान् नारायणको प्रसन्न करना था। इसी प्रकार सभी देवता कमशः तपस्यामें निरत हो गये। तदनन्तर महिष्टें कक्ष्यपने नारायणको रिक्षानेके लिये वेदोक्त परमस्तवः नामक स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की।

इस प्रकार मरीचिपुत्र द्विजवर कश्यपद्वारा किये गये स्तवनको सुनकर भगवान् नारायणका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने गम्भीर वाणीमें कहा—'देवगण! आपका मङ्गल हो। आप कोई अभीष्ट वर माँग लें। मैं आपलोगोंको वर देना चाहता हूँ।'

कश्यपंजीने कहा—'सुरंश्रेष्ठ । यदि आप इमपर प्रसन्न हैं तो मैं सभी लोगोंके एकमतसे यह याचना कर रहा हूँ कि आप स्वयं अदितिके गर्भसे इन्द्रके छोटे भाईके रूपमें उत्पन्न हों।' उघर वर्रार्थिनी देवमाता अदितिने भी वरदायक भगवान्से पुत्रके लिये ही प्रार्थना की। साथ ही सभी देवताओंने भी एक साथ निवेदन किया कि 'महेश्वर ! आप इम सारे देवताओंके इसी प्रकार शाता, भर्ता, दाता और आश्रय वनें।'

भगवान् विष्णुने उन देवताओं कहा-''देवगण। आप-

लोगोंके जितने भी शत्रु होंगे, वे सभी मिलकर मेरे समने क्षणमात्र भी नहीं ठहर सकते । में यज्ञभागके अग्रमोजी सारे असुरोंका संहार करके सभी देवताओंको 'ह्याशी' तथा पितृगणोंको 'कव्याशी' वनाऊँगा । सुरश्रेष्ठगण! आपलोग जिस मार्गसे आये हैं। उसी मार्गसे लोट जायँ।''

प्रभावशाली भगवान् विष्णुके यो कहनेपर उन सभी देवताओंने करयप और अदितिको आगे कर भगवान विष्णुकी पूजा की और किर उन्हें प्रणाम करके वे करयपाश्रमकी ओर चल पड़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने अदितिको समझा-बुझाकर घोर तपत्याके लिये राजी का लिया । उस समय महर्षियोंको देत्योंद्वारा तिरस्कृत होते देखकर अदितिके मनमें महान् निर्वेद उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगीं कि भेरा पुत्र उत्पन्न करना ही व्यर्थ हो गया। इसलिये वे हन्द्रियोंको वशमें करके शरणागतवत्सल भगवान विष्णुकी आराधनामें तत्पर हो गर्यों। उस समय वायु ही उनका आहार था। वे उन सर्वव्यापी भगवान्की खिती करने लगीं।

अदितिके द्वारा किये गये स्तवनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सभी प्राणियोंसे अलक्षित रहते हुए अदितिके सम्मुख प्रकट हो गये और बोळे—

'महाभागा अदिति! तुम्हारे हृदयमें जिस वर-प्राप्तिकी अभिलाषा है, वह मुझे ज्ञात है। धर्मजे! तुम जिन-जिन वरोंको प्राप्त करनेकी इच्छा रखती हो, वे सभी मेरी कृपांछे निस्संदेह तुम्हें मिल जायँगे। मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता।

अदितिने कहा—"भक्तवत्सल प्रभो ! यदि आप मेरी भक्तिसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिये कि भेरा पुत्र इन्द्र त्रिलोकीका अधिपति हो जाय और असुरोंने जो उसका राज्य तथा यज्ञभाग छीन लिया है, वह सब आपकी हुगासे मेरे पुत्रको प्राप्त हो जाय । केशव ! मेरे पुत्रका राज्य चला गया, इसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है। परंतु यज्ञभागका छिन जाना मेरे हुद्यमें शूल-सा चुभ रहा है। ।

यह सुनकर भगवान् विष्णु वरदान देते हुए बोले— कृतः प्रसादो हि मया तव दंवि यथेप्सितम्। स्तोरोन चैव ते गर्भे सरभविष्यामि कश्यपात् ॥ तव गर्भसमुद्धतस्त्रतस्ते ये सुरारयः।
तानहं निहनिष्यामि निर्वृता भव नन्दिनि॥
(वामनपुराण २८।१०-११)

'देवि ! तुम्हारी कामनाके अनुसार ही में कार्य करूँगा । में महर्षि कश्यपके द्वारा अपने अंशसे तुम्हारे गर्भमें प्रवेश करूँगा । इस प्रकार तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होनेके पश्चात् जो कोई भी देवताओं के शत्रु होंगे, उन सबका में संहार करूँगा । निन्दिनि ! तुम शान्ति धारण करो ।

अदितिसे यो कहकर भगवान् अन्तर्हित हो गये। उस समय अदितिको यह जानकर कि स्वयं भगवान् मेरे गर्भसे जन्म लेंगे, महान् हर्ष हुआ। वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव कश्यपकी सेवामें जुट गयी। कश्यपजी भी तत्त्वदर्शी थे। उन्होंने समाधियोगके द्वारा यह जान लिया कि भगवान्का अंश उनके अंदर प्रविष्ट हो गया है। तब जैसे वायु लकड़ीमें अभिका आधान करती है, उसी प्रकार कश्यपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्याद्वारा चिरसंचित वीर्यका अदितिमें आधान किया। इस प्रकार भगवान् विष्णु अदितिके गर्भमें प्रविष्ट होकर क्रमशः बढ़ने लगे।

जब ब्रह्माजीको यह बात ज्ञात हुई कि अदितिके गर्भमें स्वयं अविनाज्ञी भगवान् आये हैं। तब उन्होंने भगवान्के रहत्यमय नामोंसे उनकी स्तुति की ।

समय बीतते देर नहीं लगती । अन्ततोगत्वा दसवें मार्पमें भगवान्का प्राकट्य-काल उपस्थित हुआ । उस समय चन्द्रमा अवणनक्षत्रपर थे । भाद्रपद्मासके ग्रुक्लपक्षकी द्वाद्शी तिथि थी । अभिजित् मुहूर्त चल रहा था । सभी नक्षत्र और तारे मङ्गलकी सूचना दे रहे थे । ऐसी ग्रुभ वेलामें भगवान, अदितिके सामने प्रकट हुए । उस समय उनका अलैकिक रूप था—

पतुर्भुजः शङ्गदाद्यवकः पिशङ्गवासा निल्नायतेक्षणः॥ श्यामावदातो धपराजकुण्डलित्वषोल्लसच्छ्रीवदनाम्बुजः पुमान्। श्रीयत्सवका वलयाङ्गदोल्लसिक्सीटफाल्लीगुणचारुन्पुरः॥ मपुगततातिवषुष्टया ख्या विराजितः श्रीवनमालया हरिः। प्रजापतेषेर्मतमः खरोचिया विनादायन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभः॥ (भीमद्रागवद् ८।१८।१-१)

भगवान्ये चार भुलाएँ घी, जिनमें शहु, गदा, तमट भीर चल दुशोभित ये। शरीरपर पीताम्हर चमक रहा था। कमल-पुष्पके समान विशाल एवं मुन्दर नेत्र थे। उज्ज्वल स्यामवर्णका शरीर था। मकराकृति कुण्डलोंकी कान्ति मुख-कमलकी शोभा विशेषरूपसे उल्लिसत हो रही थी। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न, हाथोंमें कंगन, भुजाओंमें वाजूवंद, मस्तकपर किरीट, कमरमें करधनीकी लिड़याँ और पैरोमें सुन्दर नूपुर शोभा दे रहे थे। गलेमें उनकी अपनी वनमाला विराजमान थी, जिसके चारों ओर झंड-के-झंड भोरे गुंजार कर रहे थे। कण्ठ कौरतुभमणिसे विभूषित था। वे अपनी प्रभासे प्रजापित कश्यपके घरके अन्धकारका विनाश कर रहे थे।

भगवान्के जन्म लेनेके समय दिशाएँ निर्मल हो गयीं। नदी और सरोवरोंका जल स्वच्छ हो गया। प्रजाके हृदयमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी । सब ऋतुएँ एक साथ अपना-अपना गुण प्रकट करने लगीं । स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत-इन सबके हृदयमं हर्षका संचार हो गया । सुखदायिनी शीतल-मन्द-सुगन्य वायु चलने लगी। आकाश निर्मल हो गया । सभी प्राणियोंकी बुद्धि घर्ममें प्रवृत्त हो गयी । आकाशमें शङ्क, ढोल, मृदङ्ग, डफ सीर नगारे वजने लगे । दुन्दुभियोंकी तुमुल ध्वनि होने लगी । अप्सराएँ प्रसन्न होकर नाचने लगीं । श्रेष्ठ गन्धर्व गाने लगे । मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्धः, विद्याधरः, किम्पुरुषः, किंनरः, चारणः, यक्षः, राक्षसः, पक्षीः, मुख्य-मुख्य नागगण और देवताओंके अनुचर नाचने-गाने और भूरि-भूरि प्रशंखा करने लगे तथा उन लोगीने पुष्प-वृष्टि करके उस आश्रमको ढक दिया। छोकल्रष्टा बरा। भी भावाविष्ट होकर स्तुति करने लगे।

होनेके पश्चात् वामनने अङ्गांसहित वेदी और शाम्नोंका अध्ययन करके एक ही मासमें उनमें निपुणता प्राप्त कर ली। तब उन्होंने महिषे भरद्राजसे कहा—

महान् वजामि देहाज्ञां कुरुक्षेत्रं महोदयम्।
तत्र देत्यपतेः पुण्यो हयसेधः प्रवर्तते॥
(वामनपुराण ८९ । ५२)

'बहान् । में महोदय ( कान्यकुब्ज ) मण्डलके अन्तर्गत परम पवित्र कुरुक्षेत्रमें जाना चाहता हूँ, वहाँ दैत्यराज बलिका पवित्र अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये।

यह सुनकर महर्षिने कहा— 'प्रभो । में इस विषयमें आपको आज्ञा नहीं दे सकता । अपनी इच्छासे आप जायें या रहें, परंतु इमलोग अव शीव्र ही यहाँसे बलिके यज्ञमें जायेंगे ।' तब भगवान वामन ब्रह्मचारीके वेषमें छन्न-दण्ड-कमण्डख आदिसे सुसजित होकर दैत्यराज बलिके यज्ञमें पहुँचनेके लिये कुरुक्षेत्रकी ओर चले । उस समय देवगुरु गृहस्पति उनके आगे-आगे मार्ग दिखाते चलते थे । उनके पर रखनेसे पृथ्वीमें गहुं हो जाते थे । समुद्र विश्वुच्च हो उठे । पृथ्वी कॉपने लगी । इस प्रकार वे ब्रह्मियोंके साथ आगे बढ़ रहे थे ।

उधर देत्यगुर शुकाचार्यने अभिततेजस्वी राजा बलिको विधिपूर्वक अरवमेश्व यज्ञके लिये दीक्षित कर रखा था। देत्यराज बलि स्वेत बस्न वारण किये हुए थे और स्वेत पुष्पोंकी माला तथा क्वेत चन्दनसे विभूषित थे। उनकी पीठपर मोरपंखसे चिहित मृगचर्म बँघा हुआ था। वे हयग्रीव, क्षुर, मय और वाणासुर आदि सदस्योंसे घिरे हुए बँठे थे। उनकी पत्नी भृषिकन्या विन्ध्यावली भी, जो सहस्रों नारियोंमें प्रधान थी, यज्ञकर्ममें दीक्षित थी। शुकाचार्यने शुमलक्षणसम्पन्न स्वेत वर्णवाले यज्ञिय अरवको पृथ्वीपर विचरनेके लिये छोड़ दिया था और तारकाक्ष उसकी रक्षामें नियुक्त था। इस प्रकार मुचारस्थरे यज्ञ चल रहा था। इतनेमें ही पृथ्वी काँपने लगी। समुद्रोमें च्यारभाटा उठने लगा। दिशाएँ क्षुभित हो गर्यी। असुरोने यज्ञभाग ग्रहण करना छोड़ दिया। यह देखकर बलिने शुकाचार्यजीसे पूछा—'गुक्देव! सहसा ये जो उत्पात उठ साई हुए ई, इसका स्था कारण है!

तव वदश्रेष्ठ महाबुद्धिमान् शुक्राचार्यजी दीर्वकालतक ध्यान करनेके वाद कहने लगे—'दानवश्रेष्ठ! जगद्योनि सनातन परमात्मा श्रीविष्णु वामनरूपसे कृत्यपके घरमं अवतीर्ण हुए हैं। निश्चय ही वे तुम्हारे यश्चमं आ रहे हैं। उन्होंके पार्ध्यपसे यह पृथ्वी चलायमान हो गयी है, पर्वत काँप रहे हैं और सागर क्षुत्र्य हो उठे हैं। पृथ्वी उन जगदीक्षरको वहन करनेमें समर्थ नहीं है। उन्होंने ही देव, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पन्नगोंसहित समूचा पृथ्वीको घारण कर रखा है तथा वे ही जल, अग्नि, पवन, आकाश और समस्त देवताओं, मनुष्यों एवं असुरोंको भी घारण करते हैं। जगद्धाता विष्णुकी यह माया दुरत्यय है। उन्होंके संनिधानसे देवता यश्चमागभोजी हो गये हैं, इसी कारण तीनों अग्नियाँ आसुर भागको ग्रहण नहीं कर रही हैं।'

शुक्राचार्यकी वात सुनकर हर्पातिरेकके कारण विकि शरीरमें रोमाञ्च हो आया। तब उन्होंने कहा—'ब्रह्मन् । मैं घन्य हूँ । मैंने पूर्वजन्ममें कोई महान् पुण्यकर्म किया है। जिसके फलस्वरूप स्वयं यज्ञपित भगवान् मेरे यज्ञमें पघार रहे हैं । मला, मुझसे बढ़कर भाग्यशाली दूसरा और कौन होगा। क्योंकि योगीलोग सदा योगयुक्त होकर जिन अविनाशी परमात्माका दर्शन करनेकी अभिलाघा करते हैं (परंतु देख नहीं पाते ), वे ही भगवान् मेरे यज्ञमें पघारेंगे ! इसलिये गुकदेव ! अब मेरे लिये जो कर्तव्य हो, उसका आदेश देनेकी कृपा कीजिये।'

तब शुक्रने कहा—''देत्यराज! वेदोंके प्रमाणसे देवता ही यज्ञभागके अधिकारी हैं, किंतु तुमने दानवोंको यज्ञभागका भोक्ता वना दिया है। ये भगवान् देवताओंका कार्य सम्पन्न करना चाहते हैं, अतः जव वे देवोंकी उन्नतिके लिये उद्यत होकर तुमसे कोई याचना करें तो तुम्हें यही कहना चाहिये कि 'देव! मैं यह देनेमें समर्थ नहीं हूँ'।''

यह सुनकर बलिने उत्तर दिया— "व्रह्मन् । जब मैं किसी याचकको निराश नहीं करता, तब भला, संसारके पाप-समूहको नष्ट करनेवाले देवेश्वर विष्णुद्धारा कुछ माँगे जानेपर मैं 'नास्ति नहीं है। कैसे कह सकता हूँ ! जो भगवान् श्रीहरि विभिन्न प्रकारके व्रतीपवासीद्धारा प्राप्त किये जाते हैं, वे ही गोविन्द मुझसे याचना करें — इससे बहकर मेरा और कीन-सा सीभाग्य होगा ! अहो । श्रीचादि गुणसम्भव पुरुषोद्धारा लिनकी प्रसन्ताके ब्रिये अनेक

यज्ञानुष्टान किये जाते हैं, ये ही भगवान् मुझसे याचना करेंगे! पूर्वजन्ममें मैंने कोई श्रेष्ठ पुण्यकर्म और उत्तम तपस्या की है जो मेरे दिये हुए दानको स्वयं श्रीहरि प्रहण करेंगे । गुरो ! परमेश्वरके पवारनेपर 'नास्ति—नहीं है' यह मैं कैसे कह सकता हूँ । मैं प्राणींका विसर्जन भले ही कर दूँगा, परंतु 'नास्ति' किसी प्रकार नहीं कह सकता । यदि इस यज्ञमें भगवान् यज्ञेश मुझसे याचना करते हैं तो निश्चय ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । यदि वे गोविन्द मुझसे मॉॅंगेंगे तो मैं विना आगा-पीछा सोचे अपना मस्तक भी उन्हें समर्पित कर दूँगा । इससे अधिक और क्या कहूँ ? महाभाग । मेरे राज्यमें कोई दुःखी, दरिद्र, आतुर, वस्त्ररहित, उद्विम अथवा विषादयक्त नहीं है। सभी लोग हृष्ट-पृष्ट, संतुष्ट, सुगन्धित वस्तुओंसे युक्त और सम्पूर्ण गुणोंसे सम्पन्न हैं । यह मुझे विशिष्ट दानरूपी बीजके फलरूपमें प्राप्त हुआ है । मुनि-शार्दूल ! इसका ज्ञान मुझे आपके मुखसे ही प्राप्त हुआ है । गुरो ! यह श्रेष्ठ दान-बीज यदि महान् पात्र जनार्दनके हाथमें पड़ जाय तो बताइये, मुझे क्या नहीं मिल गया ? मेरा वह दान सर्वोत्तम होगा। और कहा जाता है कि दान उपमोगसे सीगुना अधिक मुखदायी होता है। निश्चय ही यज्ञसे पूजित हुए श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हैं, इसीलिये निस्संदेह वे दर्शन देकर मेरा कल्याण करनेके लिये आ रहे हैं। अथवा यदि वे कुद्ध होकर देवभागमें रुकावट डालनेवाले मुझको मारनेके लिये ही आ रहे हैं, तो भी उन अच्युतके हाथसे मारा जाना मेरे लिये काच्यतम होगा । किंतु भला, वे ह्वीकेश मेरा वध क्यों करेंगे ? मुनिश्रेष्ठ ! यह जानकर जगदीश्वर गोविन्दके भानेपर आपको दानमें विष्नकारक नहीं बनना चाहिये।"

यह सुनकर महर्षि शुक्राचार्य कुपित हो उठे और बल्कि शाप देते हुए बोले—

दं पण्डितमान्यज्ञः त्तन्धोऽस्यसादुपेक्षया। मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद् अश्यसे श्रियः॥ (शीमद्रागवत ८ । २० । १५)

'म्र्दं ! है तो त् अज्ञानी ! परंतु अपनेको महान् पिष्टत समक्षता है। तुझे गर्व हो गया है, इसी कारण त् मेरी आज्ञाका उल्लाबन कर रहा है। मेरी उपेक्षा करनेके कारण तृ शीव ही अपनी राजलक्ष्मीते भ्रष्ट हो जायगा।

महर्गि शकासायं यो कह हो रहे थे। तवतक भगवान् वामन देवगुद रहम्यतिको भागे करके सुरगणेके माथ उम यहशाला में आ पहुँचे । तव बिल्ने अपने पुरोहित शुक्राचार्यजीसे फिर कहा- 'ब्रह्मन् ! जो सभी प्राणियोंके हृदयके साक्षी, सर्वदेवमय और अचिन्त्य हैं, वे ही भगवान् जनार्दन मायासे वामनरूप धारण करके मुझसे इच्छानुसार याचना करनेके लिये मेरे घर पधारे हैं! इस प्रकार वामन भगवानको यज्ञशालामें प्रविष्ट हुआ देखकर उनके प्रभावसे सभी असुरगण विश्वन्ध हो उठे और उनके तेजसे उन सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी तथा उस महायज्ञमें पथारे हुए वसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग और अन्यान्य महर्षि भयसे थर्रा उटेः परंतु बलिने अपना जन्म सफल माना । उस समय संक्षुब्ध होनेके कारण कोई किसीसे कुछ बोल न सका। सभीने उन देवरेवेश्वरकी पूजा की। तब असुरराज बलि तथा मुनीश्वरींको विनम्न हुआ देखकर देवदेवेश्वर वामनरूपधारी साक्षात् विष्णु उस अभि, यजमान, ऋत्विज, यज्ञकर्माधिकारी सदस्य और द्रव्य-सम्पत्ति आदिकी प्रशंसा करने लगे। यह सुनकर सभी ब्रांह्मणोंने उन्हें साधुवाद दिया । तत्पश्चात् जिनके द्यरीरमें हर्षके मारे रोमाञ्च हो रहा था, वे राजा बिल अर्घ्य लेकर गोविन्दकी पूजा करने लगे । उस समय महारानी विन्ध्यावली झारी लेकर जल गिरा रही थीं और वलि वामनभगवान्के पद पखार रहे थे। यह देखकर चतुर्दिक विलेके भाग्यकी सराहना हो रही थी। दैत्यराज बलिने उस चरणोदकको अपने सिरपर धारण करके भगवान्से कहा-'विप्रवर ! सुनिये, सुवर्ण और रहोंके देर, गज, महिष, ख्रियाँ, वस्त्र, अलंकार, गौएँ, अन्य वहत-सी धातुएँ और सारी पृथ्वी-मेरी इन सम्पत्तियोंमें जो भी आपको प्रिय ल्यो अथवा अभीप्सित हो, उसे कहिये, मैं सब देनेके लिये तैयार हूँ।

देत्याधिप बलिके ये प्रेमभरे यचन सुनकर वामनरूपधारी भगवान् विष्णु मुसकराते हुए गम्भीर वाणीमं बोले—

ममाप्तिशरणार्थीय देहि राजन् पदत्रयम्। सुवर्णद्रामरत्नादि तद्धिभ्यः प्रदीयताम्॥ (वामनपुराण ३१ । ४१ )

पाजन् ! सुवर्णः ग्रामः, ग्न आदि पदार्थ उनकी याचना करनेवात्येको दीजिये । मुझे तो अजिहोत्रके क्रिये देवल तीन पग भूमि प्रदान कीजिये ।ः

तव बलिने कहा—स्मानवश्चेष्ट ! तीन या मृशिसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिंद हैं या ! अरे ! सैकड़ें इसारी परा क्यों नहीं साँग केने !! यह सुनकर भगवान् वामन बोले—

एतेः पदेदे त्यपते कृतकृत्योऽसम मार्गणे।

अन्येषामर्थिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान्॥

(वामनपुराण ३१ । ५१)

'दैत्यपते ! मैं तो इन तीन पगोंकी याचनासे ही कृत-कृत्य हूँ । आप अन्य याचकोंको उनके इच्छानुसार धन दीजियेगा।'

वामनके वचन सुनकर बिल अपनी पत्नी विन्ध्यावली तथा पुत्र वाणासुरकी ओर दृष्टिपात करके कहने लगा—'देखों न, यह केवल शरीरसे ही वामन नहीं है, इसे वस्तुएँ भी छोटी ही प्रिय हैं, जो नुझ-जैरे। व्यक्तिसे तीन पग मात्र भूमि मॉंग रहा है। टीक है, जिसका भाग्य विपरीत हो जाता है, उस मन्दबुद्धि पुरुषको विधाता अधिक धन नहीं देते। इसी कारण यह मुझ-जैसे दातासे भी तीन पग भूमि मॉंग रहा है।' पत्नी और पुत्रसे यों कहकर सुरारि विलने पुनः भगवान् वामनसे कहा—'विष्णो! हाथी, घोड़े, पृथ्वी, दासियाँ और सुवर्ण आदि जो पदार्थ और जितनी मात्रामें अभीप्सित हो, मुझसे मॉंग लें। विष्णो! आप याचक हैं और में जगत्पित दाता हूँ—ऐसी दशामें तीन पग भूमि दान करनेमें मुझे लजा कैसे नहीं होगी। इसलिये वामन! जरा स्वस्थिचित्त होकर याचना करें। में रसातल, भूलोक अथवा स्वर्गलोक—इनमेंसे कौन-सा लोक खापको प्रदान करें?'

तव वामनभगवान्ने कहा—
गजाश्वभूहिरण्यादि तद्धिंभ्यः प्रदीयताम् ।
एतावदेव सम्प्राधी देहि राजन् पदत्रयस् ॥
(वामनपुराण ९२ । १५)

पालन् ! हाथी, बोड़े, भूमि, सुवर्ण आदि उन-उन वस्तुओंके यान्कोंको दीजिये; मैं तो केवल तीन पर भूमि ही सौंग रहा हूँ । मुक्षे उतना ही दीजिये ।

महातमा वामनके यों कहनेपर बलिने गहुएसे जल लेकर उन्हें तीन पग भूमि दान करनेका संकल्प किया। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान्के हाथमें संकल्पका जल पड़ते ही व वामनसे अवामन हो गये और उसी क्षण उन्होंने अपना सर्वदेवमय रूप प्रकट कर दिया। अब वे अखिल ज्योति तथा परमोत्कृष्ट तपकी मृति थे।

भगवान् विष्णुके उस सर्वदेवमय रूपको देखकर महावली प्रकार उनके निकट नहीं जा सके जैसे फतिंगे अभिके । इसी वीच महादेत्य चिक्षुरने भगवान्के पादाङ्गुएको टॉतोंश पकड़ लिया । तव श्रीहरिने अङ्गुष्टसे ही उसकी ग्रीवापर प्रहार किया और पैरों तथा हाथोंके तलवेंसि ही सारे असुरोंको मार डाला । तत्पश्चात् उन्होंने एक पासे चराचरसहित पृथ्वी अपने अधिकारमें कर ली। पुनः दूसरा पा ऊपर वढानेपर उस महारूपके टाहिने चन्द्रमा और वार्षे सूर्य आ गये। इस प्रकार आधे पगसे उन्होंने स्वर्ग, महः, जन और तपोलोकको तथा आधेसे सम्चे आकाशको आच्छादित कर लिया । तीसरे पगको आगं वहानेपर वह ब्रह्माण्डोदरका भेदन करके निरालोक प्रदेशमें जा पहुँचा। इसी समय भगवान्के पैरके आगे बढ़नेखे अण्डकटाहके फूट जानेसे विष्णुपद्से जलकी बूँदें झरने लगीं । इसीलिये तापस लोग इसे विष्णुपदी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार तीसरे पगके पूर्ण न होनेपर सर्वव्यापी भगवान विष्णु वलिके निकट आकर कोघावेशमें होंठको कुछ कँपाते हुए यों बोले--

्रमणे भवसि दैत्येन्द्र वन्धनं घोरदर्शनम्। त्वं प्रय पदं तन्मे नो चेद् वन्धं प्रतीच्छ मे॥ (वामनपुराण ९२।३४)

'देत्येन्द्र ! अव तो तुम ऋणी हो गये, जिसके परिणामस्वरूप घोर बन्धनकी प्राप्ति होती है । इसिल्ये या तो तुम मेरा तीसरा पग पूरा करो अन्यया मेरे वन्धनमें आ जाओ।

मगत्रान्के इस वचनको सुनकर बलि-पुत्र वाणासुर हँसने लगा और उन देवेश्वरसे हेतुयुक्त वचन बोला—'जगत्पते! आप तो स्वयं भुवनेश्वरोंके विधाता हैं। फिर भी थोड़ी-सी पृथ्वीकी याचना करके मेरे पितासे इतनी विस्तृत भूमि क्यों माँग रहे हैं! विभो! आपने जितनी पृथ्वीकी सृष्टि की थी, उतनी-की-उतनी मेरे पिताने आपके दे हाली। अब वाक्चातुर्यसे आप उन्हें क्यों बाँध रहे हैं! इन दैत्यराजने पहले जिस शक्तिसे आपके सामने प्रतिज्ञा की थीं। उसी शक्तिसे ये अब भी पूजा करनेमें समर्थ हैं। इसलिय प्रभो! इनपर छूपा कीजिये। वन्यनकी आज्ञा यत दीजिये। श्रुतियोंमें आपके ही कहे हुए ऐसे बचन मिलते हैं कि उत्तम पात्र, पवित्र देश और पुण्यकालमें दिया हुआ दान विशेष सुखदायक होता है। वह पूरा-का-पूरा आप नकपाणिमें वर्तमान है। जैसे—भूमिका दान है, सभी मनोर्थोंको पूर्ण

करनेवाले अजितातमा देवदेवश्वर आप पात्र हैं, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रोंके योगमें चन्द्रमा वर्तमान हैं—ऐसा पुण्यकाल है और कुरुक्षेत्र-जैसा प्रसिद्ध पुण्यदेश है । देव ! आप तो स्वयं श्रुतियोंके आदिकर्ता और व्यवस्थापक हैं; ऐसी दशामें भला, मुझ-जैसा मन्दबुद्धि व्यक्ति आपको उचित-अनुचितकी शिक्षा कैसे दे सकता है । लोकनाथ ! जब आपने वामनरूपसे तीन पग भूमिकी याचना की है, तब फिर लोकवन्दित विश्वमयरूपसे उसे क्यों ग्रहण कर रहे हैं ! आप कृपया उसी रूपसे दान भी ग्रहण कीजिये । विष्णो ! ऐसी स्थितिमें आप मेरे पिताको क्यों बाँध रहे हैं ! फिर भी विभो ! जैसी आपकी इच्छा हो, बेसे कीजिये ।

विष्णुत्र वाणके तर्कोंको सुनकर भगवान् वामनने उनका उत्तर दिया—''विलिनन्दन! तुमने जो अभी-अभी बातें कही हैं, उनका सारयुक्त उत्तर देता हूँ; सुनो। मैंने पहले तुम्हारे पितासे कहा था—'राजन्! मुझे मेरे प्रमाणसे तीन पग भूमि प्रदान कीजिये।' अतः मैंने उसीका पालन किया है। क्या तुम्हारे पिता असुरराज बिल मेरे प्रमाणको नहीं जानते थे, जो इन्होंने निश्चाङ्क होकर मेरे शरीरके मापके अनुसार तीन पग भूमि दान कर दी? अरे, यदि मैं चाहूँ तो एक ही डगसे भूः, भुवः आदि सभी लोकोंको नाप लूँ। मैंने तो विलक्ते हितके लिये ही इन्हें दो पगसे नापा है। इसलिये तुम्हारे पिताने जो मेरे हाथमें संकल्पका जल दिया है, उसके प्रभावसे मैंने उसे एक कल्पकी आयु प्रदान की है।'' बिलकुमार वाणसे यों कहकर भगवान् त्रिविकमने बलिसे मधुर वाणीमें कहा—

इन्द्रसेन महाराज याहि भी मद्रमस्तु ते। स्रुतकं स्वर्गिभः प्रार्थ्यं ज्ञातिभः परिवारितः॥ न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे। त्वच्छासनातिगान् दैत्यांश्रकं मे सूद्धिप्यति॥ रक्षिप्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छद्म। सदा संनिहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्॥

( श्रीमद्गागवत ८ । २२ । ३३-३५ )

'महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । अव तुम अपने भाई-वन्धुओं के साथ उस मुतललोक्सें जाओ, जिसे स्वर्गवासी भी चाहते रहते हैं । यड़े-यड़े लोकपाल भी अव तुम्हें पराजित नहीं कर सकते, दूसरोंकी तो बात ही क्या है । तुम्हारी आज्ञाका उहाह्यन करनेवाले दैत्योंको मेरा चक िम-भिन्न कर डालेगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी और भोग-सामग्रीकी भी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा । वीरवर ! तुम मुझे वहाँ सदा अपने पास ही देखोगे ।

मधुसूदनने इस प्रकार दैत्यराज बलिसे कहकर पत्नी-पुत्रसहित उसे बिदा कर दिया और स्वयं पृथ्वीको लेकर ब्रह्मा और देवगणोंके साथ तुरंत ही इन्द्रके पास पहुँचे । वहाँ वे इन्द्रको स्वर्गका अधिपति और देवगणोंको यज्ञभागभोजी बनाकर सबके देखते हुए अन्तर्हित हो गये। (रा॰ शु॰)

[ १६ ]

## भगवान् हयग्रीव

पृथ्वीके एकार्णवर्मे विलीन हो जानेपर विद्याशक्तिसे सम्पन्न भगवान् विष्णु योगनिद्राका आश्रय लेकर शेषनागपर शयन कर रहे थे। प्रभुकी नाभिसे सहस्रदल पद्म प्रकट हुआ। उक्त सहस्रदल कमलपर सम्पूर्ण लोकोंके पितामह, लोकस्रष्टा, सिन्दूरारण भगवान् हिरण्यगर्म व्यक्त हुए। परम तेजस्वी ब्रह्माने दृष्टिपात किया तो चतुर्दिक् जल-ही-जल था। जिस पद्मपत्रपर लोकस्रष्टा बैठे थे, उसपर क्षीरोद्धिशायी श्रीनारायणकी प्ररेणासे पहलेसे ही रजोगुण और तमोगुणकी प्रतीक जलकी दो बूँदें पड़ी थीं।

उनमेंसे एक बूँदपर आधन्तहीन श्रीभगवान्की दृष्टि पड़ी तो वह तमोमय मधु-नामक दैत्यके रूपमें परिणत हो गयी। वह दैत्य मधुके रंगका अत्यन्त सुन्दर था। जलकी दूसरी बूँद भगवान्के इच्छानुसार दूसरे अत्यन्त शक्तिशाली एवं पराक्रमी दैत्यके रूपमें व्यक्त हुई। उसका नाम 'कैटम' पड़ा। दोनों ही दैत्य अत्यन्त वीर एवं वलवान् थे।

कमल-नालके सहारे वे दैत्यद्वय वहाँ पहुँच गये, जहाँ अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्मा बैठे हुए थे। लोक-पितामह सृष्टि-रचनामें प्रवृत्त थे और उनके समीप ही अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण किये हुए चारों वेद थे। उन महावली, महाकाय, श्रेष्ठ दैत्योंकी दृष्टि वेदोंपर पड़ते ही उन्होंने वेदोंका हरण कर लिया। श्रुतियोंको लेकर वे पूर्वोत्तर महासागरमें प्रविष्ट होकर रसातलमें पहुँच गये।

'वेद ही मेरे नेत्र, वेद ही मेरी अद्भुत शक्ति, वेद ही मेरे परम आश्रय एवं वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। श्रुतियोंको अपने समीप न देखकर विधाता अत्यन्त दुःखी होकर मन-ही-मन विलाप करने लगे। 'वेदोंके नष्ट हो जानेसे आज मुक्तपर भयानक विपत्ति आ पड़ी है। इस समय कीन मेरा दुःख दूर करेगा? वेदोंका उदार कीन करेगा े फिर उन्होंने

सर्वान्तर्यामी और सर्वसमर्थ श्रीनारायणसे प्रार्थना की। ब्रह्माजीने कहा—

प्रथितः पुण्डरीकाक्ष प्रधानगुणकृत्पितः।
स्वमीश्वरः स्वभावश्च स्वयम्भूः पुरुषोत्तमः॥
स्वया विनिर्मितोऽहं वे वेदचक्षुर्वयोतिगः।
ते मे वेदा हृताश्चक्षुरन्धो जातोऽस्मि जागृहि॥
ददस्व चक्षूंषि मम प्रियोऽहं ते प्रियोऽसि मे।

( महा०, शान्ति० ३४७ । ४४-४५५ )

'कमल-नयन ! आपका पुत्र में ग्रुद्ध तत्त्वमय शरीरसे उत्पन्न हुआ हूँ । आप ईश्वर, स्वभाव, स्वयम्भू एवं पुरुषोत्तम हैं । आपने मुझे वेदरूपी नेत्रोंसे युक्त बनाया है । आपकी ही ऋपासे में कालातीत हूँ—मुझपर कालका वश नहीं चलता । मेरे नेत्ररूप वे वेद दानवोंद्वारा हर लिये गये हैं; अतः में अंधा-सा हो गया हूँ । प्रभो ! निद्रा त्यागकर जागिये । मुझे मेरे नेत्र वापस दीजिये; क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं ।

हिरण्यगर्मकी यह श्रद्धा-भिक्तपूर्ण करण स्तुति सुनकर देवदेवेश श्रीनारायण तत्क्षण अपनी निद्धा त्यागकर जग गये। श्रुतियोंका उद्धार करनेके लिये वे सर्वात्मा परम प्रमु अत्यन्त सुन्दर एवं कान्तिमान् हयग्रीवके रूपमें प्रकट हुए। प्रभुकी गर्दन और मुखाकृति घोड़ेकी-सी थी। उनका वह परमपिवत्र मुखारिवन्द वेदोंका आश्रय था। तारकखित स्वर्ग उनका मस्तक था और अंग्रुमालीकी रिक्सयोंके तुल्य उनके वाल चमक रहे थे। आकाश-पाताल उनके कान, पृथ्वी ललाट, गङ्का और सरस्वती उनके नितम्ब तथा दो सागर उनके भ्रू थे। सूर्य और चन्द्र उनके नेत्र, संध्या नासिका, ओंकार संस्कार (आभूषण) और विद्युत् जिह्या थी। पितर उनके दशन, ब्रह्मलोक उनके ओष्ठ तथा कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी।

इस प्रकार अत्यन्त अद्भुत, अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त शक्तिशाली, अत्यन्त पराक्रमी एवं अत्यन्त बुद्धि-वैभव-सम्पन्न, आदि-अन्तसे रहित भगवान्ने श्रीहयग्रीवका रूप धारणकर महासमुद्रमें प्रवेश किया और वे रसातलमें जा पहुँचे।

वहाँ भगवान् श्रीहयग्रीवने सामगानका सस्वर गान ग्रुरू किया । भगवान्की लोकोपकारिणी मधुर ध्वनि रसातलमें सर्वत्र फेल गयी । मधु और कैटभ दोनों दैत्योंने भी सामगानका वह ेर्जिक स्वर सुना तो उन्होंने वेदोंको कालपादामें बाँधकर रसातलमं फेंक दिया और उक्त मङ्गलकारिणी मधुर धानिकी ओर दोड़ पड़े।

भगवान् हयग्रीवने अच्छा अवसर देखा। उन्होंने तुरंत वेदोंको रसातलसे निकालकर ब्रह्माको दे दिया और पुनः महासागरके पूर्वोत्तर भागमें वेदोंके आश्रय अपने हयग्रीवरूपकी स्थापना कर पुनः पूर्वरूप धारण कर लिया। भगवान् हयग्रीव वहीं रहने लगे।

मधु और कैंटमने देखा, जहाँसे मधुर घ्वनि आ रही थी, वहाँ तो कुछ भी नहीं हैं। अतएव वे पुनः वड़े वेगसे रसातलमें पहुँचे। वहाँ वेदोंको न पाकर वे अत्यन्त आश्चर्यचिकत एवं कुद्ध हुए। शत्रुको हुँद्धनेके लिये वे दोनों देख तत्काल अत्यन्त शीधतासे रसातलके ऊपर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि महासागरकी विशाल लहरोंपर चन्द्रमाके दुल्य गौर वर्णके सुन्दरतम भगवान् श्रीनारायण शेषनागकी शय्यापर अनि इद्ध-विप्रहमें शयन कर रहे हैं।

'निश्चय ही इसीने रसातलसे वेदोंको चुराया है। देर्लोने अदृहास करते हुए कहा। 'पर यह है कौन ? किसका पुत्र है ? यहाँ कैसे आया ? और यहाँ सर्पद्याय्यापर क्यों श्चयन कर रहा है ?

मधु-कैटभने अत्यन्त कुपित होकर भगवान् श्रीनारायणको जगाया । त्रैलोक्यसुन्दर विष्णुने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये दैत्य युद्ध करनेके लिये कटिवद्ध हैं ।

भगवान् उठे और उनका मधु और कैटम दोनों महान् दैत्यों से भयानक संग्राम छिड़ गया। श्रीविष्णुका उन अत्यन्त पराक्रमी दैत्यों से पाँच सहस्र वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध चलता रहा। वे अपनी महान् शक्तिके मद्से उन्मत्त तथा श्रीभगवान्की महामायासे मोहमें पड़े हुए थे। उनकी बुद्धि श्रमित हो गयी।

तब हँसते हुए श्रीहरिने कहा—'अवतक में कितने ही देत्योंसे युद्ध कर चुका हूँ, किंतु तुम्हारी तरह शूर-वीर मुझे कोई नहीं मिले। मैं तुमलोगोंके युद्ध-कौशलसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुमलोग कोई इच्छित वर माँग लो।'

श्रीभगवान्की वाणी सुनकर अहंकारके साथ देखेंने कहा—'विष्णो ! हम तुमसे याचना क्या करें ? तुम हमें क्या दोगे ?' वे भगवान् विष्णुसे कहने लग्ने—'हम तुम्हारी वीरतासे अत्यन्त संतुष्ट हैं । तुम हमलोगोंसे कोई वर माँग लो । श्रीभगवान्ने कहा—

भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्याद्यभाविष ॥ किमन्येन वरेणात्र पृताविद्ध वृतं मया। (मार्कण्डेयपुराण ८१। ७४)

'यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथसे मारे जाओ। वस, इतना-सा ही मैंने वर माँगा है। इस समय दूसरे किसी वरसे क्या लेना है ?

'हम तो उगे गये।' भगवान् विष्णुकी वाणी सुन चिकत होकर देत्योंने देखा, सर्वत्र जल-ही-जल है। तब उन्होंने श्रीभगवान्से कहा—'जतार्दन! तुम देवताओं के स्वामी हो। तुम मिथ्याभाषण नहीं करते। पहले तुमने ही हमें वर देनेके लिये कहा था। इसलिये तुम भी हमारा अभिल्षित वर दे दो।' अत्यन्त उदास होकर देत्योंने श्रीभगवान्से निवेदन किया—

'आवां जिह न यत्रोवीं सिक्छिन परिप्छता॥' (मार्कण्डेय०८१। ७६)

'जहाँ पृथ्वी जलमें झूबी हुई न हो—जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो।

'महाभाग ! जल्झून्य स्थानपर ही में तुम्हें मार रहा हूँ।' श्रीभगवान विष्णुने सुदर्शन चक्रको स्मरण किया और अपनी विशाल जॉंबोंको जलपर फैलाकर मधु-कैटभको जलपर ही स्थल दिखला दिया और हँसते हुए उन्होंने दैत्योंसे कहा— 'इस स्थानपर जल नहीं है, तुमलोग अपना मस्तक रख दो। आजसे में भी सत्यवादी रहूँगा और तुम भी।'

कुछ देरतक मधु और कैटम दोनों महादैत्य भगवान्की वाणीकी रात्यतापर विचार करते रहे। फिर उन्होंने भगवान्की दोनों तटी हुई विशाल एवं विचित्र जॉंघोंपर चिकत होकर अपना मस्तक रख दिया और श्रीभगवान्ने तत्काल अपने तीक्ष्ण चक्रसे उन्हें काट डाला। दैत्योंका प्राणान्त हो गया और उनके चार हजार होसवाले विशाल शरीरके रक्तसे गागरका तारा जल लाल हो गया।

एस प्रदार वेदेंसि सम्मानित और शीभगवान् नारायणचे इस्पित रोकः छोकसङ्घ बसा स्टिन्सर्वमें बुट गये ।

## दूसरे कल्पमें

प्रख्यात दितिपुत्र हयग्रीव सुन्दर, बलवान् एवं परम-पराक्रमी था । उसकी भुजाएँ विशाल थीं । वह पुण्यतोया सरस्वती नदीके पावन तटपर उपवास करता हुआ करणामयी जगदीश्वरीके मायाबीजके एकाक्षर मन्त्रका जप करने लगा । उसने इन्द्रियोंको वशमें करके सम्पूर्ण भोगोंको त्याग दिया था । वह महान् दैत्य एक हजार वर्षतक श्रीजगदम्बाकी तामसी शक्तिकी आराधना करता हुआ उम्र तप करता रहा ।

'सुवत ! वर माँगो ।' करणामयी सिंहवाहिनीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर हयग्रीवसे कहा । 'तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो । मैं उसे देनेके लिये तैयार हूँ ।'

'सृष्टि-स्थिति-संहारकारिणी कल्याणमयी देवी !' प्रेमसे पुलकित नेत्रोंमें अश्रु भरे हयग्रीवने भगवती जगदम्त्राकी स्तुति की—'आपके चरणोंमें प्रणाम है। पृथ्वीपर, आकाशमें और जहाँ-कहीं जो कुछ है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप दयामयी हैं। आपकी महिमाका पार पाना सम्भव नहीं।

'तुम इन्छित वर मॉॅंग हो !' त्रेहोक्येश्वरी भगवतीने हयप्रीवसे पुनः कहा । 'तुमने अद्भुत तप किया है । में तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हूँ । तुम अभिटिषित वर मॉॅंग हो ।'

'माता ! मुझे मृत्युका मुख न देखना पड़े ।' हयग्रीवने कृपामयी आराध्यासे निवेदन किया । 'मेरी कामना है कि मैं अमर योगी वन जाऊँ ।'

'दैत्यपते ! जन्मके अनन्तर मृत्यु सुनिश्चित है।' देवीने कहा। 'ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत्में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। मृत्युके सम्बन्धमें इस नियमको स्पष्ट समझकर इच्छित वर माँग छो।'

'अच्छा, में हयबीवके द्वारा ही मारा जाऊँ।' हयबीवने अपनी समझसे बुद्धिमानी की। वह स्वयं अपनेको क्यों मारेगा ? उसने द्यामयी माँसे निवेदन किया—'कोई दूकरा सुदे न मार सके।' 'तथास्तु' देवीने कहा। 'हयबीवके अतिरिक्त तुम्हें और कोई नहीं मार सकेगा। अव तुम घर लीटकर सानन्द राज्य करे।'

जगदम्बा वहीं अन्तर्धान हो गयीं और दैस्यगत हमग्रीय भी आनन्द्रमय अपने घर छोट गया । फिर तो उछने अनेक उपटव करने प्रारम्भ थिये । श्रुपियों गुनियोंको पह पीड़ित करने लगा। अनेक प्रकारसे वह वेदोंको सता रहा था। अपनी बुद्धिसे अमरताके लिये आश्वस्त अत्यन्त श्रूर-वीर ह्यग्रीव अपनी असुरता अक्षरशः चिरतार्थ कर रहा था। सत्पुरुष एवं देवता उससे त्रस्त एवं व्याकुल थे, पर उसे पराजित करना या उसे मार डालना किसीके वशकी वात नहीं थी। हयग्रीव सर्वथा निश्चिन्त, निस्संकोच धर्मध्वंस कर रहा था। पृथ्वी व्याकुल हो गयी।

अन्ततः भगवान् श्रीहरि वेदों, भक्तों एवं धर्मके त्राण तथा अधर्मका नाश करनेके लिये हयग्रीवके रूपमें प्रकट हुए । श्रीहरिका वह हयग्रीव रूप अत्यन्त तेजस्वी एवं मनोहर था । उनकी शक्ति और सामर्थ्यका पार नहीं था । वे असीम बलशाली एवं परम पराक्रमी थे । उनके अङ्ग-अङ्गसे तेज छिटक रहा था ।

अत्यन्त अभिमानी एवं देवताओं के शत्रु दैत्य हयग्रीवका परमप्रभु श्रीहयग्रीवसे युद्ध छिड़ गया। बड़ा ही भयानक संग्राम था वह। दीर्घकालतक युद्ध करता हुआ वह असुर हयग्रीव परम मङ्गलमय भगवान् श्रीहयग्रीवके द्वारा मार डाला गया।

ब्रह्मादि देव-समुदाय प्रमु श्रीहरिकी जय-जयकार करने लगा। —िशि॰ दु॰

[ १७ ]

## भगवान् हरिक्ष

(१)

भक्ति मुहुः प्रवहतां स्विध मे प्रसङ्गो

भूयादनन्त महताममलःशयानाम् ।

येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवार्ठिध

नेष्ये भवहुणकथामृतपानमत्तः ॥

(श्रीमद्रागवत ४ । ९ । ११ )

'अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्ध-हृदय महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छित्र भक्तिभाव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों

\* कुछ विद्वानोंका मत है कि गजेन्द्रोद्धारक भगवान् ही श्रीहरिके नामसे विख्यात थे और उन्हींकी गणना चौवीस अवतारों में श्रीहरिके नामसे वे करते हैं। हमने दोनों ही मतोंको आदर देते हुए दोनोंका ही चरित्र यहाँ एक ही संख्याके अन्तर्गत दे दिया है।

और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उस पार पहुँच जाऊँगा । — भ्रुव

× × ×

स्वायम्भुव मनुके अत्यन्त प्रतापी पुत्र उत्तानपाद् की दो पितयाँ थीं । उनमेंसे छोटी सुक्चिपर महाराजकी अत्यिधिक प्रीति थी । उसके पुत्रका नाम उत्तम था । वही रानी सुनीतिके पुत्रका नाम था ध्रुव ।

एक दिनकी वात है । उत्तम अपने पिताकी गोदमें बैठना हुआ था। उसी समय ध्रुवने भी पिताकी गोदमें बैठना चाहा; किंतु पिताकी ओरसे उसे प्यार और दुलार नहीं मिला और वहीं बैठी हुई पितप्रेम-गिर्विता सुरुचिने ध्रुवका तिरस्कार करते हुए द्वेषपूर्ण स्वरमें कहा—'वेटा ध्रुव! तू भी यद्यपि राजाका पुत्र है, फिर भी इतनेसे ही राजसिंहासनपर बैठनेका अधिकार तुसे नहीं है। पिताकी गोद और राजसिंहासनपर बैठनेके लिये तुम्हें मेरे उदरसे जन्म लेना चाहिये था। यदि त् अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहता है तो परमपुरुष श्रीनारायणको प्रसन्नकर उनके अनुग्रहसे मेरी कोखसे जन्म ले। इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम ही है।

पिताके दुलारसे विञ्चत ध्रुव सुरुचिकी करूक्ति सुनकर तिलिमला उठे । क्रोध और दुःखसे उनके अधर काँपने लगे । उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये । रोते हुए वे अपनी माताके समीप पहुँचे ।

सुरुचिके द्वारा किये गये अपमानसे व्यथित अपने प्राणिप्रय पुत्र ध्रुवको सुबुिकयाँ भरते देखकर माता सुनीतिका हृदय दुःखसे भर गया । उनके नेत्रोंसे आँस बहने लगे । वे ध्रुवको अपनी गोदमें बैठाकर उसके सिरपर हाथ फेरते हुए समझाने लगीं—'बेटा ! तू व्याकुल मत हो । रोना छोड़ दे । इस पृथ्वीपर जन्म लेनेपर पूर्वकृत ग्रुमाग्रुभ कर्मोंके फल ही सुख-दुःखके रूपमें प्राप्त होते हैं । पूर्वके पुण्य कर्मोंके ही कारण सुरुचिमें राजाकी सुरुचि (प्रीति ) है और पुण्यरहित होनेके कारण ही मैं केवल भार्या (भरण करनेयोग्य ) हूँ। इसी प्रकार उत्तम भी अपने पूर्वके ग्रुभ कर्मोंके कारण पिताका प्यार-दुलार पा रहा है और तू मन्दभाग्य होनेके कारण ही उससे विख्वत है।

कुछ क्षण रककर अश्रु पोंछते हुए माता सुनीतिने कहा—'बेटा ! तू सुशील, पुण्यात्मा और प्राणिमात्र- का शुभचिन्तक वन । इससे समस्त सम्पत्तियाँ सुलभ होती हैं। एक बात सुरुचिने मौतेली माँ होकर भी अत्यन्त उत्तम कही है। वह यह कि ईर्ष्या-द्वेष छोड़कर तू श्रीअघोक्षज मगवान्की आराधना आरम्भ कर दे। तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा उन्हीं परमपुरुषकी आराधनासे ब्रह्मा हुए और तुम्हारे पितामह स्वायम्भुव मनु उन्हीं अशरण-शरण प्रभुकी बड़ी-वड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञोंके द्वारा अनन्य भावसे आराधना कर अत्यन्त दुर्लभ लौकिक-अलौकिक सुख प्राप्त कर सके थे। तू भी उन्हीं कमलदल-लोचन श्रीहरिकी चरण-शरण ग्रहण कर। उनके अतिरिक्त महान् दुःखोंसे त्राण देनेवाला अन्य कोई नहीं है।'

'माँ ! मुझे आज्ञा दे ।' ध्रुवने अपनी माताके चरणों-पर मस्तक रखकर प्रार्थना की । 'निश्चय ही मैं अब परम-पुरुष परमात्मां अप्राप्य वस्तु प्राप्त कलँगा । तू प्रसन्न-मनसे मुझे आशिष् दे।

भेरे तन, मन और प्राणकी सारी आशिष् तेरे लिये है, बेटा ! नेत्रोंसे बहते ऑसू पोंछती हुई माता सुनीतिने अधीर होकर कहा। पर बेटा ! अभी तू निरा बालक है। तेरी आयु गृह-त्यागके उपयुक्त नहीं। तू घरमें ही रहकर दान-धर्म आदि पुण्यकर्म और धीराव्धिशायी विष्णुकी प्रीतिपूर्वक उपासना कर। समयपर प्रभु-प्राप्तिके लिये गृह-त्याग भी कर लेना। अभी तो कहीं जानेकी वात सोचना उचित नहीं।

'माँ । त् विल्कुल ठीक कहती है । ध्रुव बोले । 'किंतु मेरा हृदय छटपटा रहा है । प्रभुके समीप जानेमें अब एक क्षणका विलम्ब भी मुझे सहा नहीं । मुझे राजसिंहासन नहीं चाहिये । मैं अलम्य-लाभके लिये करुणामय खामीके चरणोंमें अवस्य जाऊँगा। त् मुझे दया कर आज्ञा दे दे ।

'सर्वोन्तर्यामी, सर्वसमर्थ, करणा-वरुणालय तुम्हारा पल्याण करें, वेटा !' माता सुनीति वोलीं—

विष्णोराराधने नाहं वारये त्वां सुपुत्रक । जिहा मे शतधा यातु यदि त्वां वारयामि मोः ॥

'पेटा ! में तुम्हें भगवान् क्षीविष्णुकी आराधनासे नहीं रोवती । यदि में ऐसी चेटा कहूँ तो मेरी जीम सैकड़ों दुकड़े होकर गिर पड़े; क्योंकि श्रीभगवान्की आराधनासे सम्पूर्ण असम्भव सम्भव हो जाता है।

माता सुनीतिने ध्रुवकी दृढ़ निष्ठा देखकर नील-कमलों-की माला पहनाकर उसे अपनी गोदमें ले लिया और उसके सिरपर हाथ फेरकर अनुमति देते हुए कहा— 'बेटा! जा! कण-कणमें न्याप्त श्रीहरि तुम्हारा सर्वविध मङ्गल करें। तू उनकी कृपा प्राप्त कर।'

माता सुनीतिके आँसू झर रहे थे और दृढ़निश्चयी ध्रुव अपने पिताके नगरसे निकल पड़े।

प्रभु-पद-पन्नोंकी ओर अग्रसर होनेवाले भक्तोंको देविष नारदजीका सहयोग और उनकी सहायता तत्काल मुलभ होती है। थोड़ा-सा भी मान-भङ्ग न सह सकनेवाले नन्हे-से क्षत्रिय-बालकको परमपुरुष परमेश्वरकी आराधनाका निश्चय कर वन-गमन करते देख देविष तत्काल वहाँ पहुँच गये। उन्होंने ध्रुवके मस्तकपर अपना पापनाशक, मङ्गलमय वरद कमल-हस्त फेरते हुए स्नेहिसक स्वरमें कहा—पेटा! तेरी आग्रु बहुत छोटी है और परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। योगीन्द्र-मुनीन्द्र तथा देवताओंको भी उनका दर्शन वड़ी कठिनतासे प्राप्त होता है। अतएव तू अपनी जन्मदायिनी जननीकी आज्ञा मानकर घर लौट जा। वहाँ योगाभ्यास एवं शुभ कर्मोंके द्वारा संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर। वड़ा होनेपर प्रभुप्राप्तिके लिये तप करना।

'ब्रह्मन् ! आपका उपदेश वड़ा सुन्दर है।' अत्यन्त विनयपूर्वक ध्रुवने देविषे निवेदन किया। 'में क्षत्रिय-कुलोत्पन्न वालक हूँ। माता सुरुचिन्नी कट्रक्ति मेरे हृदय-में टूटी हुई वर्जीकी अनीकी भाँति करक रही है। में छटपटा रहा हूँ। में त्रेलोक्य-दुर्लभ पदकी प्राप्तिके लिये किटवर्स हूँ। मेरे पूर्वजोंने जो नहीं पाया है, वह श्रेष्ठ पद मुझे अभीष्ट है। आप कमलयोनि ब्रह्माके पवित्र पुत्र हैं और जगत्के अशेष मङ्गलके लिये वीणा वजाते, हिरगुण गाते त्रेलोक्यमें विचरण किया करते हैं। आप मुझपर भी दया करें और उन सुर-नर-मुनिवन्दित परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग वतायें। आपके श्रीचरण-कमलों-में मेरी यही प्रार्थना है।'

'वेटा ! तुम्हारी माता सुनीतिने जो तुम्हें मार्ग यताया है, वही भगवान् बासुदेवकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है । ध्रुवकी बातोंसे अत्यन्त प्रसन्न होकर देविषि नारदने अत्यन्त प्यारसे ध्रुवको बताया—

तत्तात गच्छ भद्गं ते यमुनायास्तटं श्रुचि । पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरेः ॥ (श्रीमद्भागवत ४ । ८ । ४२ )

'बेटा ! तेरा कल्याण होगाः अव त् श्रीयमुनाजीके तटवर्ती परम पवित्र मधुवनमें जाः वहाँ श्रीहरिका नित्य निवास है।'

'वहाँ काल्प्रिदीके निर्मल जलमें त्रिकाल स्नान कर, नित्यकर्मींसे निवृत्त हो, आसन बिछाकर बैठना और प्राणायामके द्वारा इन्द्रियोंके दोषोंको दूर कर मनसे परम पुरुष परमात्माका इस प्रकार ध्यान करना—

·वे दयाके समुद्र नवजलघर-वपु मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। उनके श्रीअङ्गोंसे आनन्द और प्रेम-सुधाकी वर्षा हो रही है। उन भुवनमोहन प्रभुकी नासिका, भौंहें, कपोल, अधर-पल्ल्य, दन्तपङ्तियाँ-सभी परम सुन्दर और दिन्य हैं । उनके वक्षपर श्रीवत्सका चिह्न है । उनके कम्बुकण्ठमें अत्यन्त सुगन्धित वनमाला पड़ी हुई है और उससे दिन्याति-दिव्य मधुर सुगन्ध निकल रही है। उस सुगन्धसे हमारे तन-मन-प्राण आनन्द-सिन्धुमें सराबोर होते जा रहे हैं। उनके चार भुजाएँ हैं, जिनमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म सुशोमित हैं । श्रीअङ्गोंपर किरीट, कुण्डल, केयूर और कङ्कणादि आभूषण सुशोभित हैं। परम दिव्य, श्मामल घन-तुल्य मङ्गलमय श्रीविग्रहपर पीताम्बर अत्यन्त शोभा पा रहा है। कटिप्रदेशमें सुवर्णकी करधनी सुशोभित है, जिससे अद्भुत प्रकाश छिटक रहा है । देव-ऋषि-वन्दित कमल-सरीखे चरणोंमें अद्भुत सुवर्णमय पैंजनी शोभा दे रही है। मानस-पूजा करनेवाले भक्तोंके दृदयलपी कमल-की कर्णिकापर वे भक्तवत्सल प्रभु अपने नखमणिमण्डित मनोहर पादारविन्दोंको स्थापितकर विराजते हैं । वे प्रभु हमारी ओर अत्यन्त कुपापूर्ण दृष्टिसे निहार रहे हैं, मन्द-मन्द हँस रहे हैं । इस प्रकार श्रीभगवान्का ध्यान करते रहनेसे मन उनकी सौन्दर्य-सुधामें डूव जाता है।

देवर्षि नारदने अत्यन्त कृपापूर्वक ध्रुवको आगे वताया—'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—यह भगवान् वासुदेवका परम पवित्र एवं परम गुरुष मन्त्र है। इसका

1.18

ध्यानके साथ जप करता रहे । जल, पुष्प, पुष्पमाल, मूल और फलादि सभी सामग्रियाँ और तुल्सी आदि प्रमु-पूजाके जिन-जिन उपचारोंका विधान किया गया है, उन्हें मन्त्रमूर्ति वासुदेवको इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे ही अर्पित करे ।

देवर्षि नारदके इस उपदेशको ध्यानपूर्वक श्रवणकर सुनीतिकुमार ध्रुवने उनकी परिक्रमा कर उनके चरणेंमें प्रणाम किया । इसके अनन्तर श्रीनारदजीके आदेशानुसार वे परम पवित्र मध्यनके लिये चल पड़े ।

विष्णुपुराणमें आया है कि उत्तानपादनन्दन ध्रुव अपनी माता सुनीतिसे विदा हो नगरके वाहर उपवनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने पहलेसे ही सात कृष्णमृग-चर्मके आसनोपर वेंठे सप्तपियोंको देखकर उनके चरणोंमें अत्यन्त अद्रापूर्वक प्रणाम किया । ध्रुवने अपनी व्यथा सुनाते हुए उनसे उसके निवारणका उपाय पूछा।

'तुमने क्या सोचा है और हम तुम्हारी क्या सहायता करें १' सप्तर्षियोंने नन्हे ध्रुवमें क्षात्रतेज देखकर कहा । 'तुम निस्संकोच अपने मनकी बात हमसे कह दो।'

'मुझे राज्य और घन आदि किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है' ध्रुवने उनसे अपना अमीष्ट व्यक्त किया। 'मैं तो केवल एक उसी स्थानको चाहता हूँ, जिसे अवतक कभी किसीने पहले न भोगा हो। आप कुपाकर यही बता दें कि क्या करनेसे वह अग्रगण्य स्थान मुझे प्राप्त हो सकता है?' महर्षि मरीचि, अत्रि और अङ्गिराके बाद महर्षि पुल्रस्यने कहा—

परं ब्रह्म परं धाम योऽसी ब्रह्म तथा परम्। तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम्॥ (विष्णुपुराण १।११।४६)

'जो परब्रह्म, परमधाम और जो सबसे बड़े और श्रेष्ठ हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोध-पदको भी प्राप्त कर लेता है।'

महर्षि पुलह और कतुने भी जनार्दनको प्रसन करनेके लिये उनकी आराधनाका उपदेश दिया । अन्तर्मे वसिष्ठजीने कहा—

प्रामोध्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छिस । त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ॥ (विष्णुपुराण १ । ११ । ४९ ) मिन करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

ऋषियोंके इस सदुपदेशसे प्रसन्न होकर ध्रुवने उनसे जपादिके सम्बन्धमें पूछा तो ऋषियोंने बताया—''राजकुमार! विष्णुभगवान्की आराधनामें तत्पर पुरुषको सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे चित्तको हटाकर उसे जगदीश्वरमें स्थिर कर देना चाहिये। इस प्रकार एकाप्रचित्त होकर तन्मय भावसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये। तुम्हारे पितामह स्वायम्भुव मनुने भी इसी मन्त्रका जप करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया था। तू भी इस मन्त्रका जप करता हुआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर, उनकी कुपा प्राप्त कर है।''

इस प्रकार ऋषियोंके उपदेश सुनकर ध्रुवने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ले कालिन्दी-क्लिखत पवित्रतम मधुवनकी यात्रा आरम्भ की।

सुनीतिकुमार ध्रुव मधुवन पहुँचे । उन्होंने श्रीयमुनाजीको प्रणाम कर स्नान किया और रात्रिमें उपवास कर प्रातःकाल पुनः स्नान कर ऋषियोंके उपदेशानुसार श्रीनारायणकी आराधना आरम्भ कर दी । उन्होंने उपासना-कालमें एक मासतक प्रति तीसरे दिन शरीर-निर्वाहके लिये कैथ और वेरका फल लिया। दूसरे मासमें छ:-छ: दिनके बाद वे सूखे घास और पत्ते खाकर भक्तवत्सल प्रभुकी उपासना करते रहे। तीसरे मासमें वे नवें दिन केवल जल पीकर भजनमें लगे रहे । चौथे महीने बारह दिनोंके अन्तरसे केवल वायु पीकर परमात्माके ध्यान और भजनमें ल्यो रहे । पाँचवें मासमें उत्तानपादनन्दन ध्रुव रवास रोककर एक पैरपर खड़े हो हृदयस्थित भगवान् वासुदेवका चिन्तन करने ल्यो । उनकी चित्तवृत्ति सर्वया शान्त एवं स्थिर होकर कमल-नयन प्रभुमें ही लीन हो गयी थी। ध्रुवके द्वारा सम्पूर्ण तत्त्वोंके आधार परब्रह्मकी धारणा वी जानेपर त्रेलोक्य काँप उठा । ध्रुवके एक पैरपर खड़े होनेसे उनके अँग्रेसे दवकर आधी धरती एक ओर सुक गयी। उनके इन्द्रिय एवं प्राणीको रोककर अनन्य बुद्धिसे परब्रह्म परमात्माका ध्यान वरने एवं उनकी समष्टि प्राणसे अभिन्नता हो जानेके कारण लीवमाप्रका स्वात-प्रस्वास रुक गया । पलतः लोक और रोपपाल—सभी न्याकुल हो गये।

पित तो देवाधिप इन्द्रके साथ कृष्माण्ड-नामक रूपरेवताओंने अनेक भयानक रूपोंखे धुवका ध्यान भङ्ग करना प्रारम्भ किया । भयानक राक्षसियाँ आर्यी और चीत्कार करने ट्यां, पर ध्रुवने उनकी ओर देखातक नहीं। फिर मायाकी सुनीति प्रकट हुई और विलाप करते हुए उसने कहा-विटा ! तू इस भयानक वनमें क्या कर रहा है ? तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सौतकी कटूक्तिके कारण मुझ अनाथाको छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। क्या मैंने इसी दिनके लिये तुम्हें पाला था ११ फिर सुनीति वड़े जोरसे चिल्लायी-अरे वेटा ! भाग-भाग ! देख, इस निर्जन वनमें कितने कूर राश्चस भयानक अस्त्र लिये दौड़े चले आ रहे हैं। यह कह वह चली गयी । फिर कितने ही राक्षस और राश्चसियाँ प्रकट हुए । वे अत्यन्त भयानक ये तथा उनके मुखसे आगकी ज्वालाएँ निकल रही थीं। 'मारो-काटो'-इस प्रकार वे चिल्ला रहे थे। फिर उस छोटे-से बालकको भयाकान्त करनेके लिये ऊँट, सिंह, मकर और शृगाल आदिके मुखवाले राक्षस चीत्कार करने ल्यो, दृदयको कॅपा देनेवाले उपद्रव करने ल्यो; पर श्रीहरिसे एकाकार हुआ ध्रुवका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ । वे नव-नीरद-वपु श्रीविष्णुके ध्यानमें ही तन्मय रहे ।

ध्रुवपर मायाका कोई प्रभाव पड़ता न देख और दवास-प्रश्वासकी गति अवरुद्ध हो जानेके कारण भयभीत होकर देवता शरणागतवत्सल श्रीहरिके पास पहुँचे और उन्होंने अत्यन्त करण स्वरमें कहा—'प्रभो ! ध्रुवकी तपस्यासे व्याकुल होकर हम आपके शरण आये हैं। हमें पता नहीं, वह इन्द्र, सूर्य, कुवेर, वरुण, चन्द्रमा या किसके पदकी कामना करता है। आप हमपर प्रसन्न हो, ध्रुवको तपसे निवृत्तकर हमें शान्ति-प्रदान कीजिये।

'देवताओ । मेरे प्रिय भक्त घ्रुवको इन्द्र, सूर्य, वहण अथवा कुवेर आदि किसीके भी पदकी अभिलापा नहीं है। श्रीभगवान्ने देवताओंको आदबस्त करते हुए कहा। 'उसकी इच्छा मैं पूर्ण कलँगा। आपलोग निश्चिन्त होकर जायँ, मैं जाकर उसे तपसे निवृत्त करता हूँ।

मायातीत देवाधिदेव प्रभुके वचन सुनकर इन्ह्रादि देवताओंने प्रभुके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया तथा व अपने-अपने स्थानको चले गये। इधर परमपुरुप श्रीमगवान् ध्रुवके तपसे प्रसन्न होकर उनके सम्मुख चतुर्भुं इरूपमें प्रकट हो गये।

'सुनीतिकुमार ! में दुम्हारी तपस्यांके अत्यन्त प्रसन्न होकर दुम्हें वर देने आया हूँ ।' मन्द-मन्द मुस्कनाते हुए नवधनश्याम चतुर्भुजरूपधारी भगवान्ने ध्रुवसे कहा । 'त् इच्छित वर माँग ।'

साथ ही, घ्रुव जिस देदी प्यमान मूर्तिका अपने हृदय-कमलमें ध्यान कर रहे थे, वह सहसा छप्त हो गयी। तब तो घवराकर घ्रुवने अपनी आँखें खोल दीं और उन्होंने अपने सम्मुख किरीट, कुण्डल तथा शङ्ख, चक्र, गदा, शाई धनुष और खड़ धारण किये परमप्रमुको देखा तो वे उनके चरणोंमें लोट गये। प्रणामके अनन्तर घ्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उनका रोम-रोम प्रेमसे पुलकित हो रहा था। नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर गये थे। उनका कण्ट गद्गद था। वे त्रेलोक्य-पावन, परम दिव्य, अलैकिक और परम दुर्लभ कल्याणमयी श्रीभगवान्की परम सौन्दर्यमयी कृपामय मूर्तिको अपलक नेत्रोंसे निहारते हुए उनकी स्तुति करना चाहते थे। पर प्रमु-स्तवन किस प्रकार करें, वे जानते नहीं थे।

सर्वान्तर्यामी प्रभुने करस्य श्रुतिरूप शङ्क्षसे वालकके क्योलका स्पर्श कर दिया। श्रुवके मनमें हंसवाहिनी सरस्वती प्रकट हो गयीं। उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और वे अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे अपने परमाराध्य परमप्रभुका स्तवन करने लगे—

'सर्वातीत, सर्वोत्मन्, सर्वशक्तिसम्पन्न, करुणामय, जगदाधार खामी ! मैं आपके कल्याणमय, मङ्गलमय, सुर-मुनि-वन्दित चरण-कमलोंमें प्रणाम करता हूँ। ध्रुवने प्रभुकी स्तुति की । 'प्रभो ! आप एक हैं, किंतु अपनी रची हुई सम्पूर्ण सृष्टिके कण-कणमें व्याप्त हैं। दयामय स्वामी! इन्द्रियोंसे भोगा जानेवाला विषय-सुख तो नरकमें भी प्राप्त हो सकता है; ऐसी स्थितिमें जो लोग विषय-सुखके लिये लालायित रहते हैं, उसीके लिये रात-दिन प्रयवशील रहते हैं और जन्म-जरा-मरण-न्याधिसे मुक्त होनेके लिये आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे घोर मायाविद्ध अत्यन्त अभागे हैं । प्रभो ! आपके आनन्दमय, कल्याणमय, अनन्त-सौन्दर्य-सम्पन्न नवनीरद-वपुके ध्यान, आपके मधुर नामोंके जप तथा आपके और आपके भक्तोंके पावन चरित्र सुननेमें जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख निजानन्द ब्रह्ममें भी नहीं। जगत्में तो कहाँसे प्राप्त होगा । पद्मनाभ प्रभो ! जिनका मन आपके चरण-कमलोंका भ्रमर वन चुका है, जिनकी जिह्नाको आपके नामामृत-पानका चस्का लग गया है, उन आपके प्रेमी मक्तोंका सङ्गलाम होनेपर, संगे-सम्बन्धीः स्त्री-पुत्रः वन्धु-बान्धवः घर-द्वार और

मित्रादि सभी छूट जाते हैं । उन्हें आपके खरूपका धान, आपके नामका जप और आपकी लीला-कथाका श्रवण-मनन चिन्तन तथा आपके अनुरागी भक्तोंके सङ्गके अतिरिक्त और कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपने शरीरकी भी सुधि नहीं रह जाती । दयामय ! आप नित्यमुक्त, शुद् सत्त्वमयः, सर्वज्ञः, परमात्मस्वरूपः, निर्विकारः, आदिपुरुषः षडेश्वर्य-सम्पन्न तथा तीनों गुणोंके अधिपति हैं। आप सम्पूर्ण जगत्के कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनद-मय, निर्विकार ब्रह्मरूप हैं । मैं आपके शरण हूँ । परमानन्द मृर्ति प्रभो ! भजनका सच्चा फल आपके चरण-कमलेंकी प्राप्ति है और वे देव-दुर्लभ, त्रैलोक्यपूच्य परम पावन चरण-कमल मुझे प्राप्त हो चुके हैं । अब मैं उन्हें नहीं छोहूँगा । प्रमो ! ये मङ्गलमय, त्रेलोक्यपावन चरण-कमल सदा-सर्वदा मेरे हृदयधनके रूपमें वने रहें । मुझे कभी इनका विछोह न हो। मैं पहले यहाँ माता सुरुचिकी कटूक्तिसे आहत होकर दुर्लभ-पद-प्राप्तिकी कामना लेकर आया था; किंतु अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब तो मैं केवल इन चरण-कमलोंका भ्रमर बनकर रहना चाहता हूँ । मुझे क्षणभरके लिये आपकी विस्मृति न हो—मैं यही चाहता हूँ, दयामय ! अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न परमात्मन् ! आप सदा-सर्वदा मेरे बने रहें - बस, मेरी यही कामना है। आप इसकी पूर्ति कर दें, नाथ !

'बालक! मेरा दर्शन होनेसे तेरी तपस्या सफल हो गयी। श्रीभगवानने घ्रुवसे अत्यन्त स्नेहपूर्वक कहा। 'किंतु मेरा दर्शन अन्यर्थ होता है। तुम्हारी लौकिक कामनाओंकी पूर्ति भी अत्रस्य होगी। पूर्वजन्ममें त् मुझमें निरन्तर एकाम चित्त रखनेवाला मातृ-पितृ-भक्त, धर्माचरण-सम्पन्न ब्राह्मण था। कुछ ही दिनोंमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुत्रसे तेरी मेत्री हो गयी। उसके वैभवको देखकर तुम्हारे मनमें भी राजपुत्र होनेकी कामना उदित हुई, उसीके फलखरूप त्ने दुर्लभ स्वायम्भव मनुके वंशमें उत्तानपादके पुत्रके रूपमें जन्म लिया। अब अपनी आराधनाके फलस्वरूप में तुझे तेलोक्य दुर्लभ, सर्वोत्कृष्ट ध्रुव (निश्चल) पद दे रहा हूँ, जो सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्त और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणों समर्प निभावचारी देवगणों कपर है। साथ ही तुझे एक कल्पतककी स्थिति दे रहा हूँ।'

'तेरी माता सुनीति भी प्रज्वित तारेके रूपमें तेरे समीप ही एक विमानपर उत्तने ही दिनोंतक रहेगी। प्रातः सायं तेरा गुणगान करनेवांछे भी पुण्यके भागी होंगे। श्रीमगवान्ने घुवसे आगे कहा—'तपश्चरणके लिये अपने पिताके वनमें जानेके अनन्तर त् राज्यका अधिकारी होगा और अनेकों बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करते हुए छत्तीस हजार वर्षतक पृथ्वीका शासन करेगा और फिर अन्तमें त् सम्पूर्ण लोकोंद्वारा वन्दनीय अत्यन्त हुर्लभ और परम सुखद मेरे घाममें पहुँच जायगा, जहाँ जाकर फिर इस जगत्में कोई लौटकर नहीं आता ।'

सुनीतिनन्दन ध्रुवको इस प्रकार वर देकर ध्रुवसे पूजित श्रीभगवान् वासुदेव अपने घाम पधारे; किंतु प्रभुके विछोहसे उदास होकर ध्रुव अपने नगरके लिये लौट पड़े ।

उधर देविष नारद ध्रुवके वन-गमनके अनन्तर राजा उत्तानपादके समीप पहुँचकर बोले--- 'राजन् । तुम कुछ उदास दीख रहे हो । तुम्हारी चिन्ताका क्या कारण है ?'

भी बड़ा ही स्त्रेण और निष्ठुर हूँ। विलखते हुए नरेशने देविषे कहा। भीरी दुष्टताके कारण मेरा पाँच वर्षका अवोध बचा गृह त्यागकर वनमें चला गया। पता नहीं, वह कैसे है। उसे हिंस्र जन्तुओंने खा डाला या उसका क्या हुआ ? वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें आना चाहता था; किंतु मैंने उसे प्यार नहीं दिया। मेरी पत्नीने उसे बड़ी करूकियाँ कहीं। यह मेरे ही पापका परिणाम है, पर अब मेरा हृद्य अधीर और अशान्त है। मेरे दुःखकी धीमा नहीं। मैं क्या कहाँ ? कहाँ जाऊँ ? कुल समझमें नहीं आता।

'ध्रुवके रक्षक सर्वसमर्थ श्रीहरि हैं, तुम उसकी चिन्ता मत करो।' श्रीनारदजीने उत्तानपादको आश्वस्त किया। 'वह बालक देव-दुर्लभ पद प्राप्तकर सकुशल लौट आयेगा। अत्यन्त यशस्त्री होगा ध्रुव!'

श्रीनारदजी चले गये, पर राजा उत्तानपाद निरन्तर पुत्रकी चिन्तामें ही घुलने लगे । राज-कार्यमें उनका मन नहीं लग पा रहा था ।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

'दुर्लभ मणि सम्मुख रहनेपर भी मैं काँच है वैटा।' भुवका मन अत्यन्त दुःखी और उदास या। 'भगवान्की धेनाफे स्थानपर मैंने दुर्लभ पद है लिया।' मैं वड़ा ही नूड़ और अभागा हूँ।' इस प्रकार सोचते और अपने आराध्यका स्नरण करते हुए वे अपनी राजधानीके समीप पहुँचे। 'कुमारध्रुव नगरके समीपतक आ गये हैं'—संदेश मिलनेपर भी राजा उत्तानपादको सहसा विश्वास नहीं हुआ। पर देविष नारदके वचनोंका स्मरण कर वे अत्यन्त हिर्षत हो गये। उन्होंने इस सुखद संवाद लानेवालेको बहुमूल्य हार उतारकर दे दिया। नगर-द्वार-चौराहे—सब सज उठे। माङ्गलिक वाद्य बजने लगे। प्रजाकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। राजा उत्तानपाद, ध्रुवकी माँ सुनीति तथा सुक्चि पुत्रका सुँह देखनेके लिये अधीर हो रहे थे। राजा ब्राह्मणों, वंशके बृद्ध मन्त्री और बन्धुजनोंको साथ ले, स्वर्णजटित रथपर आरूढ़ होकर नगरके बाहर पहुँचे। उनके आगे-आगे शङ्का-दुन्दुमि आदि वाद्य बज रहे थे। सुनीति और सुक्चि उत्तमके साथ पालकियोंपर बैठकर वहाँ पहुँचीं।

उपवनके समीप पहुँचते ही महाराज उत्तानपादने ध्रुवको देखा और तुरंत रथसे उत्तर पड़े । उन्होंने अपने वचे ध्रुवको छातीसे लगा लिया । उनके नेत्र बरस पड़े तथा साँस जोरसे चलने लगी । राजा बार-बार अपने विछुड़े पुत्रके सिरपर हाथ फेर रहे थे । उनके आँस् थमते ही न थे । ध्रुवने पिताके चरणींपर सिर रख दिया ।

'चिरंजीवी रहो ।' ध्रुवने माता सुरुचिके चरणोंपर सिर रखा तो स्नेहवश उन्होंने आशीर्वाद दिया । जिसपर भगवान् कृपा करते हैं, उनपर सवकी कृपा स्वतः उतर पड़ती है ।

श्रुव अपने भाई उत्तमसे गले मिले और जब अपनी माता सुनीतिके चरणोंपर उन्होंने सिर रखा, तब उनकी विचित्र दशा हो गयी। विछुड़े हुए वछड़ेको पाकर जिस प्रकार गायकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रहती, उसी प्रकार माता सुनीतिकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने प्यारे वचेको वक्षसे लगाया तो सब कुछ भूल गर्यो। उन्हें अपने तन और प्राणकी भी सुधि नहीं रही। उनके नेत्रोंसे आँस् और स्तनोंसे दुग्ध-धारा बहने लगी।

'आपने निश्चय ही विश्ववन्त्र हरिकी उपासना की है', पुरवासियोंने महारानीकी प्रशंता करते हुए कहा । 'जो आपका खोया हुआ टाल छौटकर आ गया। श्रीहरिकी आराबना करनेवाले तो दुर्जय मृत्युपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं।'

ध्रुवके दर्शनसे होगोंके नेत्र तृत नहीं हो रहे थे। उनके प्रति सभी अपना स्नेह व्यक्त कर रहे थे। उसी समय महाराज उत्तानगद ध्रुवके साथ उत्तनको भी हायीपर बैटाकर राजधानीमें प्रवेश करने के लिये चल पड़े । मार्ग खूब सजाया गया था और ध्रुवपर प्रजा-परिजन पुष्प, पुष्पमाला एवं माङ्गलिक द्रव्योंकी वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार ध्रुव राजभवनमें पहुँचे।

देविष नारदके कथनानुसार महाराज उत्तानपाद ध्रुवका भक्तिपरायण, अत्यन्त तेजस्वी जीवन देखकर मन-ही-मन आश्चर्यचिकत हो रहे थे। ध्रुवकी तरुणाई एवं उनपर प्रजाकी प्रीति तथा अपनी बृद्धावस्था देखकर महाराज उत्तानपाद उन्हें राज्यपर अभिषिक्त कर स्वयं तपश्चर्याके लिये वनमें चले गये।

पृथ्वीके सम्राट् श्रुवका शासन केसा रहा होगा, यह सहज ही सोचा जा सकता है। परम भगवद्भक्त नरेशके राज्यमें प्रायः बड़े-बड़े यज्ञ हुआ करते थे। सर्वत्र सुख-शान्तिका अखण्ड साम्राज्य था। सत्य, क्षमा, दया, उपकार, त्याग, तप प्रभृति सर्वत्र दीखते थे। सर्वत्र श्रीभगवान्का पूजन, भजन और कीर्तन होता था। मिथ्याचार एवं दुराचारकी प्रजाके मनमें कल्पना भी नहीं थी।

परम वैष्णव नरेश ध्रुवके छत्तीस सहस्र वर्षों के दीर्घ-कालन्यापी शासनमें युद्धका कहीं अवसर नहीं आया, किंतु एक बार उनका भाई उत्तम आखेटके व्यसनके कारण वनमें गया। वहाँ एक बल्वान् यक्षने उसे मार डाला। ममतासयी माँ सुरुचि कुछ लोगों के साथ उसे दूँ दने गयी, पर वहाँ आग लग जाने के कारण वह जलकर भस्म हो गयी।

इस संवादसे आहत और कुपित होकर ध्रुव एक रथपर सवार होकर यक्षोंके देशमें जा पहुँचे। वहाँ यक्षोंने पृथ्वीके सम्राट्का अभिनन्दन करना तो दूर रहा, श्रम्नाम्नसहित वे ध्रुवपर टूट पड़े। यद्यपि वे ध्रुवकी वाण-वर्षासे व्याकुल हो गये, फिर भी उनकी संख्या अत्यधिक थी। यक्षोंने कुपित होकर एक ही साथ ध्रुवपर इतने परिध, खङ्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसे, शक्ति, श्रृष्टि, भुशुण्डी तथा चित्र-विचित्र पंखवाले वाणोंकी वर्षा की कि वे शस्त्रोंसे ढक गये। यह हश्य देखकर आकाशस्थित सिद्धगण व्याकुल हो गये। यक्षगण अपनी विजयका अनुमान कर हर्षोन्मादसे गर्जन करने ल्यो।

किंतु कुछ ही देर बाद ध्रुवजी उस शस्त्रसमूहसे इस प्रकार बाहर निकल आये, जैसे कुहरेको भेदकर अंशुमाली प्रकट होते हैं। फिर ध्रुवने यक्षोंपर इतने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा की कि यश्चोंके अङ्ग-प्रत्यङ्ग कटकर सर्वत्र विखर गये। वचे-खुचे यक्ष प्राण लेकर भागे। रणभूमि यक्षोंसे रहित हो गयी। परंतु कुछ ही देर बाद यक्षोंने भयानक माया रची आकाशमें काले बादल धिर आये। विजली चमकने ल्यी। उनसे रक्ता, कफा, पीव एवं विष्ठा-मूत्रादिकी वर्षा होने ल्यी। ध्रुवकी ओर अनेक हिंसक व्याघादि जन्तु गर्जन करते दौड़कर आते हुए दीखे। उन असुरोंकी कॅपानेवाली मायाको देखकर श्रृषियोंने वहाँ आकर महाराज ध्रुवको श्रुमाशीर्वाद प्रदान किया—

भौत्तानपादे भगवांस्तव शार्क्षधन्वा देवः क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान्। यज्ञामधेयमभिधाय निशम्य चाद्रा लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्॥ (श्रीमद्रागवत ४।१०।३०)

'उत्तानपादनन्दन ध्रुव! शरणागत-भय-भझन शार्क्रपाणि भगवान् नारायण तुम्हारे शत्रुओंका संहार करें। भगवान्का तो नाम ही ऐसा है, जिसके सुनने और कीर्तन करनेमात्रवे मनुष्य दुस्तर मृत्युके मुखसे अनायास ही वच जाता है।'

श्रृषियोंके वचन सुन श्रुवजीने आचमन कर श्रीनारायण-द्वारा निर्मित नारायणास्त्रको अपने घनुषपर चढ़ाकर छोद दिया । फिर तो यक्षोंकी सारी माया क्षणाईमें ही नष्ट हो गयी और वे कट-कटकर गिरने लगे । यक्षोंने कुपित होकर पुनः अपने शस्त्र सँभाले, पर श्रुवके शरोंसे वे गाजर-मूलीकी भाँति कटने लगे ।

असंख्य यक्षोंको तङ्ग-तङ्गकर मृत्युके मुखमें जाते देखकर ध्रुवके पितामह स्वायम्भव मनुका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत वहाँ आकर ध्रुवसे कहा—विटा। वस करो। क्रोध नरकका द्वार है। तुम्हारी अपने भाईके प्रति प्रीति यी, यह ठीक है; पर एक यक्षके कारण इतने निर्दोष यक्षोंका संहार इमारे कुलकी रीति नहीं; यह उचित नहीं है। स्वायम्भव मनुने अपने पौत्र ध्रुवको सीख दी—

नायं मार्गो हि साधूनां इषिकेशानुवर्तिनाम्। यदारमानं पराग्गृद्धा पशुवद्भतवेशसम्॥ तितिक्षया करूणया मैज्या चास्तिळजन्तुषु। समस्वेन च सर्वातमा भगवान् सम्प्रसीदिति॥ (श्रीमद्भागवत ४।११।१०,१३) 'इस जड शरीरको ही आत्मा मानकर इसके लिये पशुओंकी माँति प्राणियोंकी हिंसा करना—यह भगवत्सेवा-परायण साधुजनोंका मार्ग नहीं है।'''' सर्वोत्मा श्रीहरि तो अपनेसे बड़े पुरुषोंके प्रति सहनशीलता, छोटोंके प्रति दया, बराबरवालोंके साथ मित्रता और समस्त जीवोंके साथ समताका बर्ताव करनेसे ही प्रसन्न होते हैं।'

'वेटा ! तुम्हारे भाईको मारनेवाले ये यक्ष नहीं हैं; क्योंकि प्राणीके जन्म-मृत्युका कारण तो परमात्मा है । तुम कोधको शान्त करो; क्योंकि यह कल्याणमार्गका शत्रु है— येनोपसप्टाटपुरुवाल्लोक उद्गिकते स्ट्रसम्। न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः॥ (श्रीमद्वागवत ४।१२। ३२)

'कोधके वशीभूत हुए पुरुषसे सभी लोगोंको बड़ा भय होता है, इसिल्ये जो बुद्धिमान् पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणीको भय न हो और मुझे भी किसीसे भय न हो, उसे कोधके वशमें कभी नहीं होना चाहिये।

'वेटा ! यक्षोंके इतने संहारसे तुमसे कुवेरका अपराघ यन गया है । तुम उन्हें यथाशीव संतुष्ट कर लो । भगवान् तुम्हारा मञ्जल करें ।

ध्रुवने बड़ी श्रद्धांसे अपने पितामहके चरणोंमें प्रणाम किया। इसके अनन्तर वे महर्षियोंसहित अपने लोकको चले गये।

अपना क्रोध त्यागकर ध्रुव भगवान् कुवेरके समीप गये और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये।

'अपने पितामहके सदुपदेशसे तुमने वैरभावका त्याग कर दिया, इससे मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई? कुवेरने कहा। 'सच तो यह है कि न तो यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा है और न तुंनने यक्षोंको। सम्पूर्ण जीवोंके जन्म और मृत्युके देतु तो भगवान् काल हैं। भगवान् तुम्हारा कल्याण करें। तुम मुझसे कोई वर माँग ले।

'क्षीहरिकी अखण्ड स्मृति वनी रहे !' श्रुवने विनयपूर्वक बर माँगा । 'जिससे मनुष्य सहज ही दुस्त्यज संसारसागरसे तर जाता है ।'

भी छुदेरने भुवको अलण्ड भगवत्स्मृतिका वर दिया और वहीं अन्तर्धान हो गये । भुवजी अपनी राजधानीको सीट आये। ध्रुवजी अत्यन्त शील्यान्, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल एवं मर्यादाके रक्षक थे । वे सदा यज्ञादि पावन कर्म एवं भगविचन्तनमें ल्यो रहते थे । उन्होंने देखा, राजकार्य करते छत्तीस हजार वर्ष बीत गये और ये संसारकी सारी वस्तुएँ कालके गालमें पड़ी हुई हैं, अतएव अव तो उन्हें अपने आराध्यके भजनमें ही दिन व्यतीत करने चाहिये।

बस, उन्होंने अपने पुत्र उत्कलका राजितलक किया और बदिरकाश्रमको चले गये। वहाँ स्नानादिसे नितृत्त होकर वे आसनपर बैठे और प्राणायामद्वारा वायुको वश्में कर लिया। फिर वे श्रीहरिके ध्यानमें तन्मय हो गये। श्रुवजी प्रेमोन्मत्त होकर भगवान् वासुदेवका ध्यान कर रहे थे। उनका रोम-रोम पुलकित होता और नेत्रोंसे अश्रु झरते जाते। कुछ समय बाद उनका देहाभिमान सर्वथा गल गया। मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, इसकी स्मृति भी उन्हें नहीं रही।

अचानक उन्होंने देखा, जैसे चन्द्रमा उनके सम्मुख उतर रहा हो । समीप आनेपर उन्होंने देखा, एक सुन्दर विमान था । उससे चतुर्दिक् प्रकाश छिटक रहा था । उससे दो अत्यन्त स्याम वर्ण, किशोर, चतुर्भुज पार्षद उतरे । वे सुन्दर वस्त्र एवं दिव्य आभूषणेंसे अलंकृत थे ।

उन्हें श्रीविष्णुके पार्षद जानकर ध्रुवजी उठकर खड़े हो गये। उन्होंने श्रीभगवान्का नाम लेते हुए उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़े, सिर नीचा किये, श्रीभगवान्के नामका जप एवं उनके चरणोंका ध्यान करने ल्ये।

भगवान्के पार्षद सुनन्द और नन्दने मुस्कराते हुए ध्रुवके समीप आकर कहा—'भक्तवर ध्रुव! आपका मङ्गल हो। आपने पाँच वर्षकी आयुमें ही तप करके भगवान् वासुदेवका दर्शन प्राप्त कर ल्या था। हम उन्हीं परम प्रभुके आदेशसे आपको उस लेकमें छे चलनेके लिये आपे हैं, जहाँ सप्तिषे भी नहीं पहुँच सके। केवल नीचेसे देखते रहते हैं। सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल उसकी परिक्रमा करते हैं। यह श्रेष्ठ विमान पुण्यस्लोक-शिलामणि प्रभुने आपके लिये मेजा है। आप इसपर वैट जायें।

ध्रुवने स्नान और संध्या-वन्दनादि कर्म किया । वद्रिकाश्रमके मुनियोंको प्रशाम कर उनका आशीर्याद प्राप्त किया । इसके अनन्तर उक्त श्रेष्ठ विमानकी पृज्ञ द्वं उनकी परिक्रमा कर प्रमुक्ते पार्यदौंका पृजन किया । 'मर्त्यधामके प्रत्येक प्राणीको मैं स्पर्श करता हूँ।' मृतिमान् कालको सम्मुख देखकर ध्रुवने कहा। 'तुम्हें मेरा स्पर्श प्राप्त हो।' और उसके मस्तकपर पैर रखा और विमानपर आरूढ़ होने लगे।

'वया मैं अपनी जन्मदायिनी जननीको छोड़कर एकाकी वैकुण्ठधाम जाऊँगा ? विमानपर चढ़ते ही ध्रुव विचार करने छो।

'वह देखिये !' सुनन्द और नन्दने ध्रुवके मनकी बात जानकर उनका समाधान करनेके लिये कहा । 'आपकी परम पूजनीया माता दूसरे विमानपर आगे-आगे जा रही हैं।'

ध्रुवने देखा, दूसरा विमान विद्युत्कान्तिकी भाँति प्रकाश विखेरता शून्यमें चला जा रहा है।

ध्रुव सर्वथा निश्चिन्त होकर श्रीहरिका स्मरण करते हुए विमानमें बैठ गये और वह परमधाम-अविचल धामके लिये उ**इ** चला।

आकारामें मङ्गल-वाद्य वज उठे।

( श्रीमद्भागवत ४ । १२ । ३६-३७ )

'यह दिव्यधाम (विष्णुधाम) सब ओर अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हैं, इसीके प्रकाशसे तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवोंपर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हींकी पहुँच होती है, जो दिन-रात प्राणियोंके कल्याणके लिये शुभ कर्म ही करते रहते हैं। ''''''''ं जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाले हैं तथा भगवद्भक्तोंको ही अपना एकमात्र सचा सुदृद् मानते हैं—ऐसे लोग ही सुगमतासे इस भगवद्भामको प्राप्त कर लेते हैं।' —िश् दु॰

( ? )

# गजेन्द्रोद्धारक भगवान श्रीहरि

नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम्। तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्॥ (शीमद्रागवत ८। ३। २९) 'अहंबुद्धि आपकी मायारुपांसे आत्माका खरूप दक्ष गया है, इसीसे यह जीव अपने उस खरूपको नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान् एवं माधुर्यनिधि आप भगवान्के में श्वरण हूँ।'—गजेन्द्र

× × ×

अत्यन्त प्राचीन कालकी वात है। द्रविद् देशमें एक पाण्य-वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था—इन्द्रशुप्त। वे भगवान्की आराधनामें ही अपना अधिक समय, व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्यमें छर्दत्र सुख-शान्ति थी, प्रजा प्रत्येक रीतिसे संतुष्ट थी, तथापि राजा इन्द्रशुप्त अपना समय राजकार्यमें कम ही दे पाते थे। 'श्रीभगवान् ही मेरे राज्यकी व्यवस्था करते हैं। उनका राज्य, चिन्ता वे करें। वे तो, वस, अपने इष्ट परम प्रभुकी उपासनामें ही दत्तचित्त रहते।

राजा इन्द्रशुम्नके मनमें आराध्य-आराधनाकी लाल्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी, इस कारण वे राज्यका त्याग कर मलयपर्वतपर रहने लगे । उनका वेष तपित्योंका था। सिरके बाल बढ़कर जटाके रूपमें हो गये। राजा इन्द्रशुमने मौन-व्रत धारण कर लिया था और वे स्नानादिसे निष्ट्रच होकर निरन्तर परब्रह्म परमात्माकी आराधनामें तल्लीन रहते। उनके मन और प्राणभी श्रीहरिके चरण-कमलोंके मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत्की कोई वस्तु न सुहाती और न उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि किसी प्राणी-पदार्थकी स्मृति ही होती।

एक बारकी बात है, राजा इन्द्रद्युम्न प्रतिदिनकी भौति अपने नियमानुसार स्नानादिसे निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभुकी उपासनामें तालीन थे। उन्हें वाह्य जगत्का तिनक भी ध्यान न था। संयोगवद्य उसी समय महर्षि अगस्य अपने शिष्य-समुदायके साथ वहाँ पहुँचे।

न पाद्य, न अर्घ्य, न स्वागत ! मौनव्रती राजा इन्द्रयुप्त तो परम प्रभुके ध्यानमें निमन्न थे ।

महर्षि अगस्त्य कुपित हो गये । इन्द्रशुप्रको उन्होंने शाप दे दिया---

तका इसं शापमदाद्साधु-

रयं दुरातमाकृतवृद्धिरय।

विशावसन्ता विशतां तसोऽन्धं

यथा गजः स्तब्धमितः स एव ॥ ( श्रीमद्भागवत ८ । ४ । १०) 'इस राजाने गुक्जनोंसे शिक्षा नहीं प्रहण की है, अभिमानवश परोपकारसे निष्टत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला यह हाथीके समान जडबुद्धि है, इसलिये इसे वहीं घोर अज्ञानमयी हाथीकी योनि प्राप्त हो।

कुद महर्षि अगस्त्य भगवद्भक्त इन्द्रशुप्तको शाप देकर चले गये। नरेशने इसे श्रीभगवान्का मङ्गलमय विधान समझकर प्रभुके चरणोंमें सिर रख दिया।

#### × × ×

धीरा विषमें दस सहस्र योजन लंबा-चौड़ा और ऊँचा एक त्रिकृट नामक-पर्वत था। वह पर्वत अत्यन्त सुन्दर एवं श्रेष्ठ था। उक्त पर्वतराज त्रिकृटकी तराईमें ऋतुमान्-नामक भगवान् वरणका एक कीडा-कानन था। उसके चारों ओर दिन्य वृक्ष सुद्योभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फलोंसे लदे रहते थे।

उक्त काननमें एक अत्यन्त सुन्दर एवं विद्याल सरोवर या। उसमें खिले कमलोंकी अद्भुत शोभा थी। उनपर अमर गुंजार करते रहते थे। उसके तटपर चारों ओर अत्यन्त सुगन्धित पुष्पोंवाले घृक्ष शोभा दे रहे थे। वे वृक्ष प्रत्येक ऋतुमें हरे-भरे और पुष्पित रहते थे। देवाङ्गनाएँ पहाँ कीड़ा करने आया करती थीं।

उक्त भगवान् वरुणके क्रीडा-कानन ऋदुमान्के समीप पर्वतश्रेष्ठ त्रिकृटके गहन वनमें हियिनियोंके साथ अत्यन्त शिक्तशाली और अमित-पराक्रमी एक गजेन्द्र रहता था। वह श्रेष्ठ गजोंमें अग्रगप्य और यूथपित था। यूथपित गजेन्द्र अपनी हिथिनियों, कलभों और दूसरे हाथियोंके साथ वनमें विचरण किया करता था। अत्यन्त वलशाली गजेन्द्रकी महान् शक्ति हिंसक जंगली पशु सदा ही सशङ्क रहते। उसके गण्डसे चूनेवाली मद्याराकी गन्धसे स्थाप, गेंडे, नाग और चमरी गाय आदि जंगली पशु दूर भाग जाते।

एक वारकी वात है। गर्मीके दिन थे। मध्याहकाल और प्रचण्ड धूप थी। गजेन्द्र अपने साधियों सहित तृपाधिक्य-से न्यावुल हो गया। कमलके गन्धसे सुगन्धित वायुको सुँदकर वह उक्त अत्यन्त सुन्दर और चिक्ताकर्षक विशाल स्रोपरके तदपर जा पहुँचा।

गहेन्द्रने उक्त सरोवरके अत्यन्त निर्मल, शीतल और भीटे एटमें प्रपेश किया। पहुँचे तो उसने एट पीकर अपनी तृषा बुझायी और फिर उक्त जलमें स्नानकर अपना श्रम दूर किया। फिर उसने जल-कीड़ा आरम्भ की। वह अपनी सूँड्में जल भरकर उसकी फुहारोंसे हथिनियोंको स्नान कराने लगा तथा कलमोंके मुँड्में सूँड डालकर उन्हें जल पिलाने लगा। दूसरी हथिनियाँ और गज अपनी सूँड्में फुहारसे गजेन्द्रको स्नान करा रहे तथा उसका सत्कार कर रहे थे।

अचानक गजेन्द्रने सूँइ उठाकर चीत्कार की। पता नहीं, किघरसे एक मगरने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेन्द्रने अपना पैर छुड़ानेके लिये पूरी शक्ति लगायी, पर उसका वश नहीं चला, पर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेन्द्रको शाहमस्त देखकर हथिनियाँ, कलभ और अन्य गज अत्यन्त व्याकुल हो गये। वे सूँड उठाकर चिग्धाइने और गजेन्द्रको बचानेके लिये सरोवरके भीतर-वाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हुए।

महर्षि अगस्त्यके शापसे शप्त महाराज इन्द्रसुम्न ही गजेन्द्र हो गये थे और गन्धर्वश्रेष्ठ हूहू महर्षि देवलके शापसे प्राह हो गये थे। वे भी अत्यन्त पराक्रमी थे।

संघर्ष चल रहा था । गजेन्द्र बाहर खींचता और प्राह गजेन्द्रको भीतर। सरोवरका निर्मल जल गँदला हो गया । कमल-दल क्षत-विक्षत हो गये। जल-जन्तु न्याकुल हो उठे। गजेन्द्र और प्राहका संघर्ष एक सहस्र वर्षतक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चिक्त हो गये।

अन्ततः गजेन्द्रका शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीरमें शक्ति और मनमें उत्साह नहीं रहा; परंतु जलचर होनेके कारण प्राहकी शक्तिमें कोई कमी नहीं आयी। उसकी शक्ति बढ़ गयी और वह नवीन उत्साहसे और अधिक शक्ति लगाकर गजेन्द्रको खींचने लगा।

सर्वया असमर्थ गजेन्द्रके प्राण संकटमें पड़ गये। उसकी शक्ति और पराक्रमका अहंकार चूर्ण हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंद्र पूर्वजन्मकी निरन्तर भगवदागधनाके फल्स्करूप उसे भगवत्स्मृति हो आयी। उउने मन-ही-मन निश्चय किया—'में कराल कालके भयसे चराचर प्राणियोंके शरण्य सर्वसमर्थ प्रमुक्ती शरण प्रहण करता हूँ।'

गजेन्द्र इस निश्चयके साथ मनशं एकाप्रकृतः पूर्वजन्मन् सीखे क्षेष्ठ स्तोकके द्वारा परम प्रसुकी स्तृति काने लगा—

'जो जगत्के मूल कारण हैं और सबके हृदयमें पुरुप-रूपमें विराजमान हैं एवं समस्त जगतुके एकमात्र स्वामी हैं। जिनके कारण इस संसारमें चेतना जामत् होती है-उन भगवान्के चरणोंमें में प्रणाम करता हूँ । प्रेमपूर्वक उसी प्रभुका ध्यान करता हूँ । प्रलयकालमें सब कुछ नष्ट हो जाने-पर भी जो महामहिम परमात्मा बने रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। नटकी भाँति अनेक वेष धारण करनेवाले प्रभुका वास्तविक स्वरूप एवं रहस्य देवता भी नहीं जानते, फिर अन्य कोई उसका कैसे वर्णन करें। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिन कल्याणमय प्रभुके दर्शनके लिये संत-महात्मागण सर्वस्व त्यागकर वनमें जितेन्द्रिय हो अखण्ड तपश्चरण करते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें । मैं सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर्यमय, सर्वसमर्थ प्रभुके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ। मैं जीवित रहना नहीं चाहता। इस अज्ञानमय योनिमें रहकर करूँगा ही स्या ? मैं तो आत्मप्रकाशको आच्छादित करनेवाले अज्ञानके आवरणसे मुक्त होना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, किंतु केवल भगवत्कृपा और तत्त्वज्ञानद्वारा ही नष्ट होता है । अतएव मैं उन श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, जिनकी कुपासे जीवन और मृत्युके कंठोर पाशसे जीव सहज ही छूट जाता है। हे प्रभो ! आपकी मायाके वहा होकर जीव अपने स्वरूपको नहीं जान पाता । आपकी महिमाका पार नहीं । आप अनादि, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी एवं सौन्दर्य-साधुर्य-निधि हैं । मैं आपके शरण हूँ । आप मेरी रक्षा करें ।

गजेन्द्रकी स्तुति सुनकर सर्वातमा सर्वदेवरूप श्रीहरि प्रकट हो गये। गजेन्द्रको पीड़ित देखकर श्रीहरि वेदसय गरुडपर आरूढ़ होकर अत्यन्त शीष्रतासे उक्त सरोवरके तटपर गजेन्द्रके पास पहुँच गये।

जब जीवनसे निराश और पीड़ासे छटपटाते गजेन्द्रने हाथमें चक्र लिये गरुडारूढ़ श्रीहरिको तीव्रतासे अपनी ओर आते देखा तो उसने कमलका एक सुन्दर पुष्प अपनी सूँड़में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कप्टसे उसने कहा— 'नारायण! जगदुरो! मगवन्! आपको नमस्कार है।'

गजेन्द्रको अत्यन्त पीड़ित देखकर सर्वशक्तिमान् श्रीहरि गरुडकी पीठसे कूद पड़े और गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी सरोवरसे वाहर खींच छाये । इसके उपरान्त श्रीहरिने तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्रसे ग्राहका मुँह फाइकर गजेन्द्रको मुक्त कर दिया।

व्रद्धादि देवगण श्रीहरिकी प्रशंसा करते हुए उनके जगर स्वर्गीय सुमनोंकी वृष्टि करने छगे। दुन्दुभियाँ वव उठीं। गन्वर्व तृत्य और गान करने छगे। सिद्धः ऋषि- महर्षि परव्रदा श्रीहरिका गुणानुवाद गाने छगे।

ग्राह दिव्यशरीरवारी हो गया। उसने श्रीमगनात्ते चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और फिर वा भगवान्के गुणोंकी प्रशंसा करने ल्या। भगवान् श्रीहरिं मङ्गलमय वरद हस्तके स्पर्शसे पापमुक्त होकर शह हूं। गन्धवंने प्रभुकी परिक्रमा की और उनके त्रेलोक्यविद्ध चरणा-कमलोंमें प्रणामकर वह अपने लोकको चला गया।

भगवान् श्रीहरिने गजेन्द्रका उद्घार कर उसे अपनापार्षः वना लिया । गन्धर्वः सिद्धः और देवगण उनकी इस लीलाव गान करने लगे । गजेन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर सर्वोत्म एवं सर्वभूतस्वरूप श्रीहरिने सव लोगोंके सामने कहा—

ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये। तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मितम्॥ (श्रीमद्भागवत ८ । ४ । २५

'प्यारे गजेन्द्र ! जो लोग ब्राह्ममुहूर्तमें जगकर तुम्हार् की हुई स्तुतिसे # मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युके समय उन्हें हैं निर्मल बुद्धिका दान करूँगा ।'

श्रीहरिने पार्षद रूप गजेन्द्रको साथ लिया और गरुडा रूढ़ हो अपने दिन्यधामके लिये प्रस्थित हो गये। —क्षि॰ ड॰

#### [ 28 ]

## भगवान् परशुराम

महर्षि जमदग्निकी पितपरायणा पत्नी ( महाराज्य रेणुकी पुत्री ) रेणुकाके गर्मसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए— वसुमान्, वसुषेण, वसु, विश्वावसु और पाँचवें सबसे छोटे परशुराम ! इनमेंसे परशुराम निखिलस्र ष्टिनायक श्रीविण्णुके आवेशावतार हैं । प्रकट होते ही ये पार्वतीवल्लम भगवान् शंकरकी आराधना करनेके लिये कैलासपर्वतपर चले गये।

<sup>\*</sup> श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धका तृतीय अध्याय मिनेन्द्रः स्तृति' है।

देवाधिदेव महादेवने संतुष्ट होकर इन्हें वर माँगनेके लिये कहा । परशुरामजी बोले—'प्रभो ! आप कृपापूर्वक मुझे कभी कृण्ठित न होनेवाला अमोघ अस्त्र प्रदान कीजिये ।'

भगवान् शंकरने इन्हें अनेक अस्त्र-शस्त्रोंसहित दिन्य परशु प्रदान किया । वह दिन्य परशु भगवान् शंकरके उसी महातेज्ञसे निर्मित हुआ थाः जिससे श्रीविष्णुका सुदर्शन चक्र और देवराज इन्द्रका वज्र बना था । अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाला अमोघ परशु धारण करनेके कारण भगवान् 'रामः'-का परशुसहित नाम 'परशुरामः' पड़ा ।

परशुरामजी बाल्यकालसे ही अत्यन्त वीर, पराक्रमी, अस्त्र-शस्त्र-विद्याके प्रेमी, त्यागी, तपस्त्री एवं मुन्दर थे। घनुवेंदकी विधिवत् शिक्षा इन्होंने अपने पितासे ही प्राप्त की। ये '६६' नामक मुगका चर्म धारण करते। कंषेपर घनुवोण एवं हायमें दिन्य परशु लेकर चलते समय ये वीर-रसके सजीव विग्रह प्रतीत होते थे। पिताके चरणोंमें इनकी अनन्य भक्ति थी।

एक बारकी वात है, संध्याका समय था । माता रेणुका अपने आश्रमसे जल लेने यमुना-तटपर गर्यी । संयोगवरा उसी समय गन्धर्वराज चित्ररथ अप्सराओं-सिहत वहाँ आकर जलमें क्रीड़ा करने लगा । माता रेणुकाका भाव दूषित हो गया और यह बात महर्षि जमदिमको विदित हो गयी । माता रेणुका जल लेकर लीटीं तो कुद होकर उन्होंने अपने पुत्रोंसे कहा—'इस पापिनीका वध कर दो ।' किंतु वहाँ उपस्थित चारों पुत्र मातृरुनेहवरा चुपचाप खदे रहे।

प्वेटा ! तुम अपनी दुष्टा माता और इन चारों भाइयों-का सिर उतार लो । परशुरामजी वनसे लौटे ही ये कि उन्हें इद पिताने आज्ञा दी । अपने पिताके तपोवलसे परिचित परशुरामजीने तुरंत परशु उठाया और मातासिहत अपने चारों भाइयोंका मस्तक काटकर पृथक् कर दिया।

'धर्मज्ञ राम ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । कोध शान्त रोनेपर मदर्षि जमदिविने परशुरामजीसे कहा । 'तुम इन्डित पर मौंग ले ।

'भिताजी ! मेरी माता जीवित हो जायँ और उन्हें मेरे हात मारे जानेकी स्मृति न रहे । परशुरामजीने हाथ जोड़कर भिजाते निवेदन किया—'और यह मानष्टशाप उन्हें स्पर्ध न करे । मेरे चारों भाई जीवित हो जायँ । युद्धमें मेरा कोई सामना न कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूँ।

'यही होगा ।' मुस्कराकर जमदिमिजीने कहा—'इन सबके सिर इनके घड़ोंसे सटा दो ।'

परशुरामजीने पिताकी आज्ञाका पालन किया और उनकी साता तथा अग्रज अनायास ही उठ बैठे । उन्होंने समझा, हमें गाढ़ निद्रा आ गयी थी ।

एक बार हैहयवंशीय महाराज कृतवीर्यके परम पराक्रमी पुत्र माहिष्मतीपुरी ( आधुनिक माहेश्वर )-के नरेश वीरवर सहसार्जुन महर्षि जमदिशके आश्रममें उपस्थित हुए । महर्षिने कामधेनुके द्वारा ससैन्य उनका अद्भुत स्वागत किया । शूरिशरोमणि सहस्रार्जुनने महर्षि कामधेनु दे देनेके लिये कहा, पर महर्षि जमदिशने कहा— 'राजन्! यह कामधेनु तो मेरे समस्त धर्म-कर्मोंकी जननी है । यशिय सामग्री, देवता, ऋषि, पितर और अतिथियोंका सत्कार ही नहीं, इसी गौके द्वारा मेरे सारे इहलौकिक तथा पारलौकिक कर्म सम्पन्न होते हैं । मैं इसे देनेका विचार भी करें कर सकता हूँ।

शक्तिसम्पन्न नरेश सहस्रार्जुनने वलपूर्वक गाय छीन ली और सेनासहित अपनी माहिष्मतीपुरीके लिये चलते बने । सबत्सा कामधेनु पीछे श्रृषिकी ओर देख-देखकर रॅभाती जा रही थी । दुष्ट क्षत्रिय उसे दण्ड-प्रहार कर हाँकते ले जा रहे थे ।

परम वीतराग, क्षमामूर्ति ब्राहाण-ऋषिके नेत्रोंमें ऑस् भर आये, पर वे कुछ वोल न सके । चुपचाप श्रीभगवान्के ध्यानमें वैठ गये ।

भी अपने पिताका मिलन और उदास मुँह नहीं देख सकता, माँ ! सिधा लिये वनसे लीटकर मूर्तिमान् तप और तेल परशुरामने अपनी माताके मुखसे गो-हरणका संवाद सुना तो कोघसे काँप उठे। उन्होंने अपनी मातासे कहा—'माता! में उस कृतक और दुष्ट नरेशको यथाचित दण्ड दे, कामधेनुको लेकर लीटनेपर ही पूल्य पिताके चरणोमें प्रणान निवेदन कलँगा।'

माता रेणुका इन्छ बोल भी नहीं सकी कि उपताकी प्रचण्ड मूर्ति जामद्रग्य अत्यना शीवतारे अस्ता यनुप, अञ्चय दुर्गार और प्रचण्ड परद्व है सहस्राहृतके पीछे दौड़े। तपस्यासे दीत, गौर वर्ण, विखरी काली जटाएँ, कटिमें रह मृगका चर्म, स्कन्धपर घनुष, पृष्ठदेशपर अक्षय त्णीर, दाहिने हाथमें विद्युत्-तुल्य चमचमाता दिन्य अमोध परशु, हृदयमें कोधकी ज्वाला लिये और लाल-लाल नेत्रोंसे अङ्गार बरसाते वायुवेगसे दौड़ते परशुराम—जैसे महाकालकी प्रचण्ड मूर्ति सहस्रार्ज्जनको निगल जानेके लिये दौड़ रही हो।

उद्धत कार्तवीर्य अपनी माहिष्मतीपुरीमें प्रविष्ट भी नहीं हो पाया था कि पितृभक्त, परम तेजस्वी ऋषिकुमार परशुरामकी गर्जना सुनकर सहम गया । अपने पीछे प्रज्वित अभितुल्य परशुरामको युद्धके लिये प्रस्तुत देखकर उसने अत्यन्त उपेक्षा-भावसे अपने सैनिकोंसे कहा—'ब्राह्मण कामधेनु लेने आया है। इसे मार डालो।'

पर उसके आश्चर्यकी सीमा न रही, जब उसके लक्षाधिक सशस्त्र वीर सैनिक कुछ ही क्षणोंमें परशुरामके प्रचण्ड परशुकी मेंट हो गये। कार्तवीर्यने एक साथ पाँच सौ घनुषांसे पाँच सौ तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा परशुरामपर की, पर उनके एक ही धनुषके एक साथ छूटे हुए सहस्र शरोंकी वर्षा कार्तवीर्यके शर बीचमें ही नष्ट हो गये और उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग-से रक्तकी धाराएँ निकलने लगीं। परम धीर सहस्रार्जन घवरा गया। धनुर्वाणसे सफलताकी आशा न देख वह परशुरामको पर्वतके नीचे दबाकर मार डालनेके लिये पर्वत उखाइना ही चाहता था कि मूषकपर विडालकी भाँति सहस्रार्जनपर परशुराम चढ़ बैठे। उन्होंने उसकी सहस्र भुजाओंको काटकर पृथ्वी-पर फेंक दिया और फिर उसका सिर घड़से अलग करके वे क्रोधके प्रज्वलित विग्रहकी भाँति चतुर्दिक् शतुओंकी प्रतिक्षा करने लगे। सहस्रार्जनके दस हजार पुत्र युद्धभूमिसे भाग गये थे।

परशुरामजीने एक ओर अत्यन्त भीत और चिकत कामधेनुको देखा तो जैसे महापाषाण द्रवित हो गया हो; परशुरामजीके नेत्रोंसे जलकी दो बूँदें छुढ़क पड़ीं। उन्होंने गायके गलेमें अपनी लंबी बाँहें डाल दीं तथा उसे सहलाकर प्यारपूर्वक ले चले।

'सार्वभौम नृपतिका वध ब्रह्महत्याके तुल्य पातक है।' सवत्सा कामचेनुसहित रामके श्रद्धापूर्वक प्रणाम करनेपर क्षमामय महर्षि जमदिमिने अशान्त चित्तसे अपने पुत्रसे कहा। 'ब्राह्मणका सर्वोपिर धर्म क्षमा है। तुम्हारे लिये प्रायिश्वत्त आवश्यक है।' 'पिताजी ! प्रेमपूर्वक स्वागत करनेवाले तपस्वी ब्राह्मणकी गाय वल्पूर्वक छीन लेनेवाले नराघम और परम पातकीका वध पाप नहीं ।' परशुरामजीने सिर धुकाकर शान्तिपूर्वक उत्तर दिया । 'पर आपके आदेशानुसार में प्रायश्चित अवस्य करूँगा । आपकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य है।'

अपने पिता महर्षि जमदिशके आदेशानुसार निस्स्पृह तपस्वी परशुरामजी अपने द्ध्वयमें भुवनमोहन परम प्रभुकी मङ्गलमयी छविका ध्यान एवं मुखसे उनके सुमधुर नामोंका धीरे-धीरे कीर्तन करते हुए तीर्ययात्राके लिये निकल पड़े। परशुरामजी एक वर्षमें पिताके बताये सम्पूर्ण तीर्योका सविधि पर्यटनकर अपने आश्रममें लीटे, तव उन्होंने माता-पिताके चरणोंमें अत्यन्त भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने भी अपने निष्पाप तपस्वी पुत्रको अत्यन्त प्रसन्न होकर शुभाशीर्वाद प्रदान किया।

वीर सहस्रार्जनके कायर पुत्र परशुरामजीके सम्मुख तो नहीं ठहर सके, प्राणभयसे भाग गये; किंतु वे अपने पिताके वधका वदला लेनेके लिये सदा सचिन्त रहते थे। एक बार जब उन्हें विदित हुआ कि अपने चारों भाइयोंसहित राम वनमें दूर चले गये हैं, तब वे नर-राक्षस जमदिशके आश्रमपर पहुँचे और चोरीसे ध्यानरत महिषका मस्तक उतार, उसे अपने साथ ले, आश्रमको नष्ट करते हुए भाग गये।

'हा राम ! हा राम !!'---माताका करण-क्रन्दन सुनकर परग्रराम भागते हुए आश्रमपर आये । उन्होंने सहस्रार्जुनके नीच पुत्रोंके द्वारा अपने परमपूज्य पिताकी हत्या देखी तो वे अपनी अक्षय तूणीरसिंहत घनुष और तीक्ष्ण परशु लेकर दौहे। माहिष्मतीपुरीमें पहुँचते ही वे सहस्रार्जुनके सहस्रों पुत्रोंकी अपने अमोघ परशुसे काटने लगे । साक्षात् कालकी भाँति वे दुष्ट क्षत्रियोंको काट रहे थे । माहिक्मतीपुरी जैसे रक्तमें ड्ब गयी । सहस्रार्जनके पाँच पुत्र जयध्वज, शूरसेन, धूपम, मघु और ऊर्जित किसी प्रकार छुक-छिपकर प्राण बचाकर भाग जानेमें समर्थ हुए, पर अत्युप्र परशुरामजी क्रूकर्मी क्षत्रियोंका वध करते ही रहे। वे नगर-नगर और गाँव-गाँवमें जाकर पृथ्वीके भारभूत कुकर्मी और पातकी क्षत्रियोंका संहार करने लगे । उन्होंने पृथ्वीको क्षत्रिय-शून्य समझकर अपने पिताके सिरको घड़से जोड़कर उनका विधिवत् दाइ-संस्कार किया । महर्षि जमदिमको स्मृतिरूप संकल्पमय शरीर तथा सप्तर्षियोमें सातवाँ स्थान मिला।

भगवान् परशुरामने पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे हीन कर दिया । वे क्षत्रियोंको ढूँढ्-ढूँढ्कर एकत्र करते और कुरुक्षेत्रमें ले जाकर उनका वध कर डालते । इस प्रकार परशुरामजीने क्षत्रियोंके रक्तसे पाँच सरोवर भर दिये । वह स्थान 'समन्तपञ्चक' नामसे प्रसिद्ध है ।

उन सरोवरोंके रक्तरूपी जलसे भगवान् परग्रुरामने अपने पितरोंका तर्पण किया। परग्रुरामजीके ऋचीक आदि पितृगण प्रसन्न होकर उनके समीप आये और उन्हें इच्छित वर माँगनेके लिये कहा। अपने पितरोंके चरणोंमें प्रणाम कर तपस्वी परग्रुरामजीने उनसे प्रार्थना की—

यदि मे पितरः प्रीता यद्यनुप्राह्मता मिय । यच रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया ॥ अतश्च पापान्मुच्येऽहमेष मे प्रार्थितो वरः । हदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुताः ॥ (महा०, आदि० २ । ८-९)

'यदि आप सब हमारे पितर मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे अपना अनुग्रह-पात्र समझते हैं तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रियवंशका विध्वंस किया है, इस कुकर्मके पापसे मैं मुक्त हो जाऊँ और ये मेरे बनाये हुए सरोवर पृथ्वीमें प्रसिद्ध तीर्थ हो जायँ। यही वर मैं आपलोगोंसे चाहता हूँ।

'यही होगा ।' पितरोंने परशुरामजीको वर देते हुए कहा। 'पर अव शेष क्षत्रिय-वंशका संहार मत करना। उन्हें क्षमा कर देना।'

अपने पूज्य पितरोंके आदेशसे जमदिशनन्दन शान्त हो गये। उस समय सम्पूर्ण वसुंधरा परशुरामजीके अधीन थी। उनका विरोध करनेका साहस किसीमें नहीं था; किंतु उन्हें राज्य सुख एवं वैभवकी कोई कामना नहीं थी। फलतः उन्होंने सारी पृथ्वी कश्यपजीको दान कर दी।

जन श्रीभगवान्के आवेशावतार परशुरामजीने सम्पूर्ण पृथ्वी-को तृणतुल्य समझकर दान कर दिया, तय महर्षि कश्यपने उनसे कहा—'तुम मेरी पृथ्वी छोड़ दो और अपने लिये समुद्रसे स्तान माँग ले! ।

परम्पानजी तुरंत वहाँसे महेन्द्रपर्वतपर चले गये । उस समय महिषे भरदाजके यहास्त्री पुत्र द्रोण धनुर्वेद, दिन्यास्त्रों एवं मीतिसास्त्रके शानके लिये भगवान् परश्रामके पास मेरिक्टपर्वतपर पहुँचे ।

वि० सं० ४१—

'मैं आङ्किरस-कुलोत्पन्न महर्षि भरद्वाजका अयोनिज पुत्र द्रोण हूँ।' अपना परिचय देते हुए द्रोणने परशुराम-जीके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—'मैं धनकी इच्छासे आपके पास आया हूँ, आप मुझपर दया करें।'

परमिवरक्त परशुरामजीने द्रोणसे कहा— शरीरमात्रमेवाद्य मया समवशेषितम्। अस्त्राणि वा शरीरं वा ब्रह्मन्नेकतमं वृणु॥ (महा०, आदि० १६५ । १०)

'ब्रह्मन्! अब तो केवल मैंने अपने शरीरको ही बचा रखा है (शरीरके सिवा सब कुछ दान कर दिया)। अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर—दोनोंमेंसे किसी एकको माँग लो।

'प्रभो ! आप मुझे सम्पूर्ण अस्त्र, उनके प्रयोग तथा उपसंहारकी विधि प्रदान करें । द्रोणने निवेदन किया ।

तव रेणुकानन्दनने अपने सव अस्त्र द्रोणको दे दिये। आचार्य द्रोण भृगुनन्दन परशुरामजीसे दुर्लभ ब्रह्मास्त्रका भी ज्ञान प्राप्तकर धरतीपर अत्यधिक शक्तिशाली हो गये।

राजा युधिष्ठिरके राज्याभिषेकके समय महातपस्वी व्यास, देवल, असित तथा अन्य महर्षियोंके साथ जामदग्न्यने भी उनका अभिषेक किया था।

भीष्मिपतामहने भी इनसे अस्त्र-विद्या सीखी थी। उन्होंने अपने मुखारविन्दसे कहा था—''एक वार मुझसे मेरे गुरु परम तेजस्वी परग्रुरामजीका युद्ध हुआ। परग्रुरामजीके पास रथ नहीं था। तब मेंने कहा—'ब्रह्मन्! में स्थपर वैठा हूँ और आप धरतीपर खड़े हैं। इस कारण में आपसे युद्ध नहीं कलेंगा। मुझसे युद्ध करनेके टिये आप कवच पहनकर रथारूढ़ हो जायँ।"

''तव युद्ध-भूमिमें मुस्कराते हुए परशुरामजीने मुझरे कहा—

रथों से सेदिनी भीष्म बाहा बेदाः सद्धवत् ॥ स्तश्च मातिरिश्वा वे फवचं बेदमातरः । सुसंबीतो रणे ताभियोत्स्येऽहं कुरुनन्दन ॥ (महा०, उद्योग० १७९ । ३-४ )

'कुरनन्दन भीष्म ! मेरे लिये तो पृष्यी ही एम है, चारों देद ही उत्तम अक्षींके नमान मेरे वाहन है, वायुदेव ही साराध हैं और देदनाताएँ (गापकी, साविती और सरस्वती ) ही कवच हैं । इन सबसे आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रणक्षेत्रमें युद्ध करूँगा।

"इतना कहकर पराक्रमी परशुरामजीने मुझे अपने तीक्षण शरोंसे घेर लिया । उस समय मैंने देखा— परशुरामजी एक नगरतुल्य विस्तृत, अद्भुत एवं दिव्य विमानमें बैठे हैं। उसमें दिव्य अश्व जुते थे। वह स्वर्णनिर्मित रथ प्रत्येक रीतिसे सजा हुआ था। उसमें सम्पूर्ण श्रेष्ठ आयुध रखे हुए थे। परशुरामजीने सूर्य-चन्द्र-खचित कवच धारण कर रखा था और उनके प्रिय सखा वेदवेत्ता अकृतव्रण उनके सारियका कार्य कर रहे थे।

'परम पराक्रमी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम पितृभक्त भगवान् परशुरामजीके साथ मेरा भयानक संग्राम हुआ । सुहृदोंके समझानेसे युद्ध बंद हुआ तो मैंने परमर्षि परशुरामजीके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । परशुरामजीने मुस्कराकर मुझसे कहा—

त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन् क्षत्रियः पृथिवीचरः। गम्यतां भीष्म युद्धेऽस्मिस्तोषितोऽहं भृशं त्वया॥

( महा०, उद्योग० १८५ । ३६ )

भीष्म ! इस जगत्में भूतलपर विचरनेवाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है । जाओ, इस युद्धमें तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है।

श्रीपरग्रुरामजी कल्पान्त-स्थायी हैं । किसी-किसी भाग्यशाली पुण्यात्माको उनके दर्शन भी हो जाते हैं।

—-- হািo **दु**o

### [ १९ ]

### भगवान् व्यास

लोकोत्तर-शक्ति-सम्पन्न भगवान् व्यास भगवान् नारायणके कलावतार थे । वे महाज्ञानी महर्षि पराशरके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे । उनका जन्म कैवर्तराजकी पोष्यपुत्री महाभागा सत्यवतीके गर्भसे यमुनाजीके द्वीपमें हुआ था। इस कारण उन्हें 'पाराशर्य' और 'द्वेपायन' भी कहते हैं । उनका वर्ण घननील था, अतएव वे 'कृष्णद्वेपायन' नामसे प्रख्यात हैं । बदरीवनमें रहनेके कारण वे 'वादरायण' भी कहे जाते हैं । उन्हें अङ्गों और इतिहासोंसहित सम्पूर्ण वेद और परमात्मतत्त्वका ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया, जिसे दूसरे व्रतोपवासनिरत यज्ञ, तप और वेदाध्ययनसे भी प्राप्त नहीं कर पाते ।

'आवस्यकता पड़नेपर तुम जब भी मुझे स्मरण करोगीं। धरतीपर पदार्पण करते ही अचिन्त्य-इक्तिशाली व्यासे अपनी जननीसे कहा—'में अवस्य तुम्हारा दर्शन करूँगा।' और वे माताकी आज्ञासे तपश्चरणमें ट्या गये।

प्रारम्भमं वेद एक ही था। ऋषिवर अङ्गराने उसमें सरल तथा भौतिक उपयोगके छन्दोंको पीछसे संग्रहीत किया। वह संग्रह 'अथर्वाङ्गिरस' या 'अथर्ववेद'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। परम पुण्यमय सत्यवतीनन्दनने मनुष्योंकी आयु और शिक्तको अत्यन्त श्रीण होते देखकर वेदोंका व्यास (विभाग) किया। इसीलिये वे 'वेदव्यास' नामसे प्रसिद्ध हुए।

फिर वेदार्थ-दर्शनकी शक्तिके साथ अनादि पुराणको छप्त होते देखकर भगवान् कृष्णद्वैपायनने पुराणोंका प्रणयन किया । उन पुराणोंमें निष्ठाके अनुरूप आराध्यकी प्रतिष्ठा कर उन्होंने वेदार्थ चारों वणोंके लिये सहज-सुलम कर दिया । अष्टादश पुराणोंके अतिरिक्त बहुत-से उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी भगवान् व्यासद्वारा ही निर्मित हैं ।

अत्यन्त विस्तृत पुराणोंमें कल्पभेदसे चित्र-भेद पाये जाते हैं। समस्त चिरित्र इस कल्पके अनुरूप हों तथा समस्त धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष-सम्बन्धी सिद्धान्त भी उनमें एक हो जायँ—इस निश्चयसे वेदव्यासजीने महान् ग्रन्थ महाभारतकी रचना की। महाभारतको 'पञ्चम वेद' और 'कार्णावेद' भी कहते हैं। श्रुतिका सारांश भगवान् व्यासने महाभारतमें एकत्र कर दिया। इस महान् ग्रन्थ-रत्नको भगवान् व्यास बोलते जाते थे और उसे साक्षात् गणेशजी लिखते गये।

जब व्यासजीने महाभारत लिखनेके लिये गणेशजीवे प्रार्थना की तो गणेशजीने कहा—'लिखते समय यदि मेरी लेखनी क्षणभर भी न सके तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ।'

'मुझे स्वीकार है; जीवमात्रके परम हितेषी व्यासजीने कहा—'किंतु आप भी बिना समझे एक अक्षर भी न लिखें।'

कहा जाता है कि भगवान् व्यासने आठ हजार आठ सौ ऐसे क्लोकोंकी रचना की है, जिनका ठीक-ठीक अर्थ वे और व्यासनन्दन श्रीशुक्तदेवजी ही समझते हैं। जब गणेशजी ऐसे क्लोकोंका अर्थ समझनेके लिये कुछ देर क्कते। तवतक व्यासजी और कितने ही क्लोकोंकी रचना कर डालते थे। इस प्रकार यह पञ्चम वेद लिपिबद्ध हुआ। भगवान् द्वैपायनने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथवंवेदका अध्ययन क्रमशः अपने शिष्यों पेल, जैमिनि, वैश्चम्पायन और सुमन्तुको और महाभारतका अध्ययन रोमहर्षण सूतको कराया।

सर्वश्रेष्ठ वरदायक, महान् पुण्यमय, यशस्वी वेदव्यासजी राजा जनमेजयके सर्पयज्ञकी दीक्षा लेनेका संवाद पाकर वेदवेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान् शिष्योंके साथ उनके यज्ञ-मण्डपमें पहुँचे। यह देखकर राजा जनमेजय बड़े हर्षित हुए। उन्होंने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पराशरनन्दन व्यासको सुवर्णका पीठ देकर आसनकी व्यवस्था की। फिर उन्होंने पाद्य, आचमनीय और अर्घ्योदिके द्वारा उनकी सविधि पूजा की।

फिर राजा जनमेजयके अनुरोधसे महर्षि व्यासने अपने शिष्य वैशम्पायनको वहाँ महाभारत सुनानेकी आज्ञा दी। अतएव विप्रवर वैशम्पायनने वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, त्रिकालदर्शी, परमपवित्र गुरुदेव व्यासजीके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने राजा जनमेजय, सभासद्गण तथा अन्य उपस्थित नरेशों के सम्मुख विस्तारपूर्वक व्यास-विरचित कौरव-पाण्डवों का सुविस्तृत इतिहास 'महाभारत' सुनाया।

धृतराष्ट्रके पुत्रोंद्वारा अधर्मपूर्वक पाण्डवोंके राज्यसे बहिण्कृत कर दिये जानेपर सर्वज्ञ व्यासजी वनमें उनके पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुन्तीसहित पाण्डवोंको धैर्य बँधाया और उनको एकचका नगरीके समीप एक ब्राह्मणके घरमें रहनेकी व्यवस्था कर दी। फिर उनसे अपनी एक मासतक वहीं प्रतीक्षा करनेका आदेश देकर वे छोट गये।

सत्यव्रतपरायण व्यासजी एक मासके वाद पुनः पाण्डवोंके समीप पहुँचे । उनसे उनका कुशल-संवाद पूछकर धर्मसम्बन्धी और अर्थविषयक चर्चा की । फिर उन्होंने महाराज पृषतकी पीत्री सती-साध्वी कृष्णाके पूर्वजन्मका कृतान्त सुनाकर पाण्डवों- को उसके स्वयंवरमें पाञ्चालनगर जानेकी घेरणा दी । व्यासजीने पाण्डवोंसे कहा कि 'सती द्रौपदी तुम्हीं लोगोंकी पत्नी नियत की नदी है ।

पाण्डव पाञ्चालनगर पहुँचे और ख्वयंवरमें अर्जुनने लक्ष्य-पेष पर एती द्रीउदीकी जयमाला प्राप्त की। किंतु जब माता उन्होंकि आहेशानुनार सुधिष्ठिर आदि पाँची माइयोंने एक धाप क्रीउदीके साथ विवाह करना चाहा। तब महाराज द्रुपदने इसे एवंपा अनुचित और अधर्म सनसकर आर्जित की। उसी नमप निम्नहानुष्रहनमधं स्यानजी वहाँ पहुँच गये। वहाँ उन्होंने सहाराज द्रुपदको पाण्डवों एवं द्रौपदीके इस जीवनके पूर्वका विवरण ही नहीं दिया, उन्हें दिव्य दृष्टि देकर उनके परम तेजस्वी-स्वरूप का दर्शन भी करा दिया। फिर तो महाराज द्रुपदने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदीका विवाह युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयोंके साथ कर दिया।

फिर जव महाराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णके सत्परामर्शसे राजसूययज्ञकी दीक्षा ली, तव परब्रह्म और अपरब्रह्म के ज्ञाता कृष्णहेंपायन व्यासजी परम वेदज्ञ ऋित्वजोंके साथ वहाँ पहुँचे । उक्त यज्ञमें स्वयं उन्होंने ब्रह्माका काम सँभाला और यज्ञ सम्पन्न होनेपर देवर्षि नारद, देवल और असित मुनिको आगे करके महाराज युधिष्ठिरका अभिषेक किया।

अपने पौत्र युधिष्ठिरसे बिदा होते समय व्यासजीने अन्य बातोंके अतिरिक्त उनसे कहा—'राजन्! आजसे तेरह वर्ष बाद दुर्योधनके पातक तथा भीम और अर्जुनके पराक्रमसे क्षत्रिय-कुलका महासंहार होगा और उसके निमित्त तुम बनोगे। किंतु इसके लिये तुम्हं चिन्ता नहीं करनी चाहिये। क्योंकि काल सबके लिये अजेय है।

इतनी वात कहकर ज्ञानमूर्ति व्यासजीने अपने वेदज्ञ शिष्योसहित कैलासपर्वतके लिये प्रस्थान किया।

शुद्धातमा व्यासजी विपत्तिप्रस्त सरल एवं निश्छल पाण्डवोंकी समय-समयपर पूरी सहायता करते रहे। जव दुरात्मा दुर्योधनने छलपूर्वक पाण्डयोका सर्वस्वापहरणकर उन्हें बारह वर्षोंके लिये वनमें भेज दिया। तब उसे प्रसन्नता हुई। किंत उसे इतनेसे ही संतोप नहीं हुआ, उसने कर्ण, दुश्शासन और शकुनिके परामर्शने अरण्यवासी पाण्डवीकी मार डालनेका निश्चय कर लिया तथा शस्त्र एक हो वे रथपर बैठे ही थे कि दिव्यदृष्टिसम्पन्न व्यातजी तत्काल वहाँ पहुँच गये और दुर्योधनको समझाकर उसे इस भयानक अपकर्मते विरत किया। इसके अनन्तर वे तुरंत महाराज धृतराष्ट्रके पास पहुँचे और उनसे कहा-"वस्स ! जैसे पाग्दु मेरे पुत्र है, वैसे ही तुम भी हो। उसी प्रकार शनसम्बद्ध विदुरती भी हैं। मैं स्नेहवश ही तुन्हारे और सन्तूर्ण कीरवेंकि हिनकी वात कहता हूँ। तुम्हाग हुट पुत्र दुवें घन हूर ी नहीं, अलम्त मृह भी है। तनिक लोचें। छलपूर्वक राज्यकर्मी दक्षित पाण्डवीके मनमें तेग्ह वर्गीतक अरूपदानकी यहना सहते-एड्ते तुम्हारे पुत्रीके अति नितना भयानक विच भर जापगा ! वे तुम्हारे दुः पुत्रीको कैसे कीवित गर्दने देंगे !

इतनेपर भी दुर्योधन उनका नृशंसतापूर्वक वध कर डालना चाहता है। यदि दुर्योधनकी इस कुशवृत्तिकी उपेक्षा हुई, उसे नहीं रोका गया, तो तुम्हारे सहित तुम्हारे निर्मल वंशको कलिक्कत ही नहीं होना पड़ेगा, उसका सर्वनाश भी हो जायगा। उचित तो यह है कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन एकाकी ही पाण्डवोंके साथ वनमें जाय। उनके संसर्गसे उसकी बुद्धि शुद्ध होकर उसके वैर-भावका शमन हो सकता है।

अथवा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । श्रृयते तन्महाराज नामृतस्यापसर्पति ॥ (महा०, वन० ८ । ११ )

'किंतु महाराज ! जन्मके समय किसी प्राणीका जो स्वभाव होता है, वह मृत्युपर्यन्त वना रहता है, यह बात मेरे सुननेमें आयी है।'

''राजन् ! महर्षि मैंत्रेय वनमें पाण्डवोंसे मिलकर आ रहे हैं । वे निश्चय ही सत्सम्मति प्रदान करेंगे । उनकी आज्ञा मान लेनेमें ही कौरव-कुलका हित है।'' इतनी बात कहकर व्यासजी चले गये।

दुर्योधनने महर्षि मैत्रेयकी उपेक्षा की, इस कारण उन्होंने उसे अत्यन्त अनिष्टकर शाप दे दिया।

अरण्य-वासके समय एक बार जब युधिष्ठिर अत्यन्त चिन्तित थे, तब त्रिकालदर्शी व्यासजी उनके पास पहुँचे और उन्होंने युधिष्ठिरको समझाया—'भरतश्रेष्ठ! अब तुम्हारे कल्याणका सर्वश्रेष्ठ अवसर उपस्थित हो चला है। तुम चिन्ता मत करो। तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही पराजित हो जायँगे।'

इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरको आश्वस्त करते हुए सर्व-समर्थ व्यासजीने अर्जुनके लिये युधिष्ठिरको मूर्तिमती सिद्धि-तुल्य 'प्रतिस्मृति' नामक विद्या प्रदान कर दी, जिसके द्वारा उन्हें देवताओंके दर्शनकी क्षमता प्राप्त हो गयी। इतना ही नहीं, व्यासजीने पाण्डवोंके हितके लिये और भी अनेक शुभ सम्मतियाँ प्रदान कीं।

भगवान् व्यासने संजयको भी दिव्यदृष्टि प्रदान कर दी, जिससे उन्होंने महाभारत-युद्ध ही नहीं देखा, अपितु भगवान् श्रीकृष्णके मुखारिवन्दसे निस्सृत श्रीमद्भगवद्गीताका भी श्रवण कर लिया, जिसे महाभाग पार्थके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया था। इतना ही नहीं, उक्त दिव्य दृष्टिके प्रभावसे संजयने श्रीभगवान्के विश्वरूपका भी अत्यन्त दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर लिया।

पराशरनन्दन व्यास कृपाकी मृर्ति ही थे। एक वा उन्होंने मार्गमें आते हुए रथके कर्कश स्वरको सुनकर प्राप्न-भयसे भागते एक क्षुद्र कीटको देखा। कीटसे उन्होंने वार्तालाप किया तथा अपने तपोवलसे उसे अनेक योनियोंसे निकालकर शीध ही मनुष्य-योनि प्राप्त करा दी। फिर कमशः क्षत्रिय-कुल एवं ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न होकर उस भृतपूर्व कीटने दयामय व्यासजीके अनुग्रहसे अत्यन्त दुर्लभ सनातन ब्रह्मपद प्राप्त कर लिया।

महर्षि व्यासकी शक्ति अलैकिक थी। एक वार वर वे वनमें धृतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलने गये, तव स्परिवार युधिष्ठिर भी वहीं उपस्थित थे। धृतराष्ट्र और गान्धारी पुत्रशोकसे दुःखी थे। धृतराष्ट्रने अपने कुटुम्बियों और स्वजनोंको देखनेकी इच्छा व्यक्त की। रात्रिमें महर्षि व्यासके आदेशा-नुसार धृतराष्ट्र आदि गङ्गा-तटपर पहुँचे। व्यासजीने गङ्गानलों प्रवेश किया और दिवंगत योद्धाओंको पुकारा। फिर तो जलमें युद्ध-कालका-सा कोलाहल सुनायी देने लगा। साथ ही पाण्डव और कौरव—दोनों पक्षोंके योद्धा और राजकुमार भीष्म और द्रोणके पीछे निकल आये। सबकी वेष-भूषा, शक्तराजा, वाहन और ध्वजाएँ पूर्ववत् थीं। सभी ईर्ष्या-द्रेषशून्य दिव्य-देहधारी दीख रहे थे। वे रात्रिमें अपने स्तेही सम्बन्धियोंसे मिले और सूर्योदयके पूर्व भगवती भागीरथींमें प्रवेशकर अपने-अपने लोकोंके लिये चले गये।

'जो स्त्रियाँ पतिलोक जाना चाहें, इस समय गङ्गाजीमें हुनकी लगा लें। व्यासजीके वचन सुन जिन वीरगितिशात योद्धाओंकी पित्रयोंने गङ्गाजीमें प्रवेश किया, वे दिव्य वस्त्रा भूषणोंसे सुसज्जित होकर विमानमें बैठीं और सबके देखते अभीष्ट लोकके लिये प्रयाण कर गर्यों।

नागयज्ञकी समाप्तिपर जब यह कथा परिक्षित्के पुत्र जनमेजयने महर्षि वैद्याम्पायनसे सुनी, तब उन्हें इस अद्भुव घटनापर सहसा विश्वास न हुआ और उन्होंने इसपर शक्का की । वैश्वम्पायनने उसका बड़ा ही युक्तिपूर्ण आध्यात्मिक समाधान किया। (महा०, आश्रमवासिक० २४)। पर वे इसपर भी न माने और कहा कि 'भगवान् व्यास यदि मेरे पिताजीको भी उसी वयोरूपमें ला दें तो में विश्वास कर सकता हूँ। भगवान् व्यास वहीं उपस्थित थे और उन्होंने जनमेजयपर पूर्ण कृपा की। फलतः श्रङ्की, श्रमीक एवं मन्त्री आदिके साथ राजा परिक्षित् वहाँ उसी रूप-वयमें प्रकर हो

गये। अवभृथ (यज्ञान्त )-स्नानमें वे सब सम्मिलित भी हुए और फिर वहीं अन्तर्हित हो गये।

महर्षि क्यास मूर्तिमान् धर्म थे। हिंदू-जाति तो उनकी चिर भूगी रहेगी। हिंदू-संस्कृतिका वर्तमान स्वरूप उन्हींकी देन है। भगवान् व्यास कल्पके अन्ततक रहेंगे। आग्रशंकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषोंने उनका दर्शन-लाभ किया है। अब भी श्रद्धा-भक्ति-सम्पन्न अधिकारी महातमा उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

दया-धर्म-ज्ञान एवं तपकी परमोज्ज्वल मूर्ति उन महामहिम व्यासजीके चरण-कमलोंमें बार-बार प्रणाम ।

—- (হাo **दु**o

[२०] भगवान् हंस

विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । मामनुसारतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥

(श्रीमद्भागवत ११ । १४ । २७ )

'जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका चित्त विषयोंमें फँस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है।' —भगवान् श्रीकृष्ण

एक वारकी वात है । लोकपितामह चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी दिव्य समामें बैठे थे कि उनके मानस पुत्र सनकादि चारों कुमार दिगम्बर-वेषमें वहाँ पहुँच गये और उन्होंने अपने पिता श्रीब्रह्माजीके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया । फिर ब्रह्माजीके आदेशानुसार वे चारों कुमार पृथक्-पृथक् आसनों-पर बैठ गये । समाके अन्य सदस्य तेजस्वी सनकादि कुमारोंके सम्मानमें सर्वथा मौन एवं शान्त हो गये थे ।

'परम पूज्य श्रीपिताजी! चित्त गुणों अर्थात् विषयों में प्रविष्ट रहता है' कुमारोंने अत्यन्त विनयपूर्वक जिज्ञासा प्रकट की—'और गुण भी चित्तकी एक-एक वृत्तिमें समाये रहते हैं। इनका परस्पर आकर्षण है, स्थायी सम्यन्ध है। फिर मोश्च जाएनेवाला अपना चित्त विषयोंसे कैसे हटा सकता है ! उपका चित्त गुणहीन अर्थात् निर्विषय कैसे हो सकता है! क्योंकि पदि मनुष्य-जीवन प्राप्तकर मोश्चकी ही सिद्धि नहीं पी गर्पा तो सम्पूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जायगा।'

देविरोनिषः स्वयम्म् एवं प्राणियोंके जन्मदाता होनेपर भी विद्यात प्रश्नमें संदेहका चीज कहाँ है, इसका पता नहीं लगा सके, प्रश्नका मूल कारण नहीं समझ सके वे आदिपुरुष परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने लगे।

सबके सम्मुख सहसा अत्यन्त सुन्दर, परमोज्ज्वल एवं परम तेजस्वी महाहंसके रूपमें श्रीभगवान् प्रकट हो गये। उक्त हंसके अलौकिक तेजसे प्रभावित होकर ब्रह्मा, सनकादि तथा अन्य सभी समासद् उठकर खड़े हो गये। सबने हंसरूपी श्रीभगवान्के चरणोंमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इसके अनन्तर पाग्र-अर्चादिसे सविधि पूजा कर उन्हें पवित्र और सुन्दर आसनपर बैठाया।

'आप कौन हैं ?' उक्त महामहिम परमतेजस्वी हंसका परिचय प्राप्त करनेके लिये कुमारोंने उनसे पूछा ।

भी क्या उत्तर दूँ ? इंसने विचित्र उत्तर दिया—'इसका निर्णय तो आपलोग ही कर सकते हैं। यदि इस पाञ्चभौतिक शरीरको आप 'आप' कहते हैं तो शरीरकी दृष्टिसे पृथिवी, वायु, जल, तेज और आकाशसे निर्मित, रस, रक्त, मेदा, मजा, अस्य और शुक्रवाला शरीर सवका है। अतएव देवता, मनुष्य, पशु, पश्ची आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक होनेके कारण अभिन्न ही हैं और आत्माके सम्वन्धमें आपलोगोंका यह प्रश्न ही नहीं बनता। वह तो सदा सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त है ही।"

कुछ इककर मुस्कराते हुए भगवान् हंसने कहा—'अव आपलोग ही सोचें और निर्णय करें कि चित्तमें गुण हैं या गुणोंमें चित्त समाया हुआ है। स्वप्नका द्रष्टा, देखनेकी किया और हदय—सब क्या पृथक् होते हैं ?' भगवान् हंसने सनकादिसे कहा।

मनसा वचसा हष्ट्या गृहातेऽन्येरपीन्द्रियेः।' अहमेव न मत्तोऽन्यदिति द्युष्यप्यमञ्जसा॥ गुणेप्ताविशते चेतो गुणाइचेतिस च प्रजाः। जीवस्य देह उभयं गुणाइचेतो मदारमनः॥ (श्रांनद्वायदा ११ । १३ । २४-२५)

भनते, वागीते, दृष्टिमें तथा अन्य इन्द्रियंगि भी हो गुरु ग्रहण किया जाता है, वह स्य में ही हूँ, मुसमें भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धान्त आपलेग तत्वित्तारके द्वारा सरस्तारे समझ सीजिये।

'यह चित्र चितान करो-करो विषयका है: उसा है और निषय चित्रने प्रविद्ध हो होते हैं। यह बाद सम्ब तथापि विषय और चित्त—ये दोनों ही मेरे खरूपमृत जीवके देह हैं—उपाधि हैं। अर्थात् आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

परम प्रभु इंसके उत्तरसे सनकादि मुनियोंका संदेह
निवारण हो गया । उन्होंने अत्यन्त श्रद्धा और भिक्तसे
भगवान् इंसकी पूजा और स्तुति की । तदनन्तर ब्रह्माजीके
सम्मुख ही महाइंसरूपधारी श्रीभगवान् अदृश्य होकर अपने
पवित्र धाममें चले गये।
—िश्० दु०

## [ २१ ]

# भगवान् श्रीराम

ॐ यो ह वै श्रीरासचन्द्रः स भगवानद्वैतपरसानन्द आत्मा । यः सिचदानन्दाद्वैतैकचिदात्मा भूर्भुवः सुवस्तस्मे नमो नमः ॥ ( रामोत्तरतापिनी-उपनिपद )

'ॐ जो जगत्प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान् (षड्विध ऐश्वयंसे सम्पन्न) हैं, अद्वितीय परमानन्द-स्वरूप परमात्मा हैं। जो सिचदानन्द द्वेतशून्य, एक, चित्-स्वरूप हैं, भू: भुव: स्व:—ये तीनों लोक हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको मेरा बारंबार नमस्कार है।

#### × × ×

रघुवंशभूषण महाराज दशरथ अत्यन्त चिन्तित थे। अधिक आयु हो जानेपर भी अयोध्याके सिंहासनको सुशोभित करनेवाले, चक्रवर्ती साम्राज्यके उत्तराधिकारीका अभाव ही उनकी इस चिन्ताका कारण था। उन्होंने तीन विवाह किये, किंतु उनके पवित्रतम महान् वंशका दीप उत्पन्न नहीं हुआ। महाराजने अपनी चिन्ता अपने कुलरक्षक एवं कुलगुरु महर्षि वसिष्ठके सममुख व्यक्त की। उन्होंने शृङ्की ऋषिको आमन्त्रित किया और निष्पाप मुनियोंके सहयोगसे पुत्रेष्टि-यज्ञ प्रारम्भ हुआ। श्रद्धापूर्ण आहुतिसे प्रसन्न होकर तस सुवर्णके समान दीतिमान् ह्व्यवाहन भगवान् अग्नि स्वर्णपात्रमें चरु लिये प्रकट हुए और वोले—

गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देविनर्मितम्। लप्स्यसे परमास्मानं पुत्रत्वेन न संशयः॥ (अ०रा०१।३।८)

ि राजन् ! यह देवताओं की वनायी हुई पुत्र-प्रदायिनी पायस (खीर) छो । इसके द्वारा तुम निस्संदेह साक्षात् परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे ।

1 1

उक्त दिव्य पायसको ग्रहणकर महाराज दशरथकी तीनों भाग्यशालिनी रानियाँ गर्भवती हुई ।

पुलरत्यनन्दन विश्रवाका पुत्र रावण कुवेरका छोटा भाई और वेदका पारंगत विद्वान् था; किंतु ऐश्वर्यसे मत्त होकर वह देवताओं और तपस्वियोंको पीड़ित करने लगा। धर्महोही रावणके भयसे यज्ञादि वंद हो गये। उसके क्रूरतम अनुचर्गने तपोवनोंको ध्वंस ही नहीं कर दिया, वे ऋषियों-मुनियों एवं हाहाणोंको हूँ हुँ हुँ हुकर भक्षण करने लगे। दानवराज मयने अपनी सुन्दरी पुत्री मन्दोदरीका विवाह रावणके साथ कर दिया। प्रवल-पराक्रमी दशानन उद्दण्ड एवं निरङ्कुश हो गया। देवताओंको उसने पराजित कर दिया था। इन्द्र उसके सम्मुख टिक नहीं सकते थे। लेकपाल उसके आदेश-पाल्मके लिये विवश थे। गोएँ, हाहाण एवं देवगण—सभी त्रस एवं भयाकान्त थे उससे, पर थे सर्वथा निरुपाय और असहाय।

पृथ्वीके आर्त्तनाद एवं इन्द्रादि देवताओंकी करण प्रार्थनासे सर्वदाक्तिमान्, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वदुःखविमोचक, समस्त भूतोंके नैसर्गिक सुदृद्, करुणामय प्रभु द्रवित हुए—

तस्यापि भगवानेष साक्षाद् ब्रह्ममयो हरिः। अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः॥ रामलक्ष्मणभरतशत्रुवा इति संज्ञ्या॥ (श्रीमद्भागवत ९।१०।२)

'देवताओं की प्रार्थनासे साक्षात् परब्रह्म परमातमा भगवान् श्रीहरि ही अपने अंशांशसे चार रूप धारण करके राजा दशरथके पुत्र हुए । उनके नाम थे——रामकः, लक्ष्मणः, भरत और शत्रुष्त । , †

\* भरणः पोपणाधारः शरण्यः सर्वन्यापकः ।

करणः षञ्जुणैः पूर्णो रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥—(महारामायण)

'विश्वका भरण-पोषण करनेवाले, सबके लिये शरण हेनेयोग्य,
सर्वन्यापक, करुणामय एवं ऐश्वर्य आदि छहों गुणोंसे पूर्ण श्रीराम
स्वयं भगवान् हैं।'

† भरतजी पाञ्चजन्यके अवतार थे, लक्ष्मणजी श्रेपके और शत्रुमजी सुदर्शनके—

कैकेयां भरतो जज्ञे पाछजन्यांशसम्भवः।

× × ×

अनन्तांशेन सम्भूतो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ सुदर्शनांशाच्छत्रुष्टः संज्ञेऽमितविक्रमः।

् (पद्मपुराण ६ । २४२ । ९४—९६)

संसार-सागर-निमम जीवों के उद्धारके लिये चैत्रमासके शुक्लपक्षकी नवमीके दिन, शुभ पुनर्वसु-नक्षत्रमें जब सूर्य मेषराशिपर तथा अन्य चार मह उच्चस्थानमें थे, तब कर्क-लम तथा मध्याह्रकालमें सनातन परमात्मा जगनाथका आविभीव हुआ । धर्ममूर्ति प्रभुका विम्रह अलौकिक, अमकृतिक, दिव्य और चिन्मय था । नील-कमल-दलके समान श्याम वर्णके करणैकवारिधि श्रीराम भगवती कौसल्याकी गोदमें आ गये। तप्तस्वर्णकी-सी आभावाले लक्ष्मण और शतुम्न महाभागा सुमित्रा एवं नवनीरद-वपु भरत माता कैकेयीके अङ्कमें अवतरित हुए। अयोध्याके ही नहीं, धरित्रीके भाग्य उदित हुए। महाराज दशरथने अत्यन्त उत्साहपूर्वक सहस्रों गाँव, रक्न, सुवर्ग एवं शुभलक्षणोंवाली गौएँ ब्राह्मणोंको दीं।

बहे होनेपर चारों कुमारोंका उपनयन-संस्कार हुआ। वे शीघ्र ही शस्त्र और शास्त्रके पारगामी विद्वान् हो गये। एक दिन महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथके पास आये। वोले— पर्वकालमें मैं यज्ञ करता हूँ तो दैत्यगण विष्न हालते हैं। अतएव—

'अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर वध मैं होव सनाथा ॥' (मानस १ । २०६ । ५)

वृद्धावस्थामें प्राप्त महागुणसम्पन्न, हृद्याभिराम श्रीरामको देनेकी कल्पनासे ही महाराज दशरथ सिहर उठे; वि.त सृष्टि-रचनामें समर्थ विश्वामित्रकी इच्छाका अनादर सम्भव नहीं था। नयनाभिराम श्रीराम लक्ष्मणसिहत महर्षि विश्वामित्रके साथ चले। मार्गमें कोधोन्मत्ता ताङ्काको अपनी ओर आते देखकर अधमोद्धारक श्रीरामने एक ही वाणसे उसे अपने अक्षय-सुख-शान्ति-निकेतन धाममें मेज दिया। दूसरे दिन मुनियोंने यह प्रारम्भ किया ही था कि पराक्रमी मारीचने धर्मद्रोही राध्नसों-सिहत उनगर आक्रमण कर दिया। वह भू-भार-भञ्जन श्रीराम-के 'फल'-हीन वाणके आधातसे सौ योजन दूर सागर-पार जा गिरा और उसका भाई सुवाहु ससैन्य मार डाला गया। यह निर्विष्ठ चलता रहा।

विदेहराज जनकका भेजा हुआ अयोनिजा सीताके स्वयंवर-वा निमन्त्रण पाकर महर्षि विश्वामित्र दोनों कुमारोंसहित मिथिलाके लिये प्रस्थित हुए। मार्गमें शिलाभृता अहल्या भजान्धियोत श्रीरामकी चरण-रजका स्पर्श पाकर शापनुक्त हो गयी। उत्तने पतितपादन, प्राणाभिराम श्रीरामकी स्तृति करते रूप गरा— योषिन्मूढाहसज्ञा ते तत्त्वं जाने कथं विभो। तस्मान्ते शतशो राम नमस्कुर्योमनन्यधीः॥ देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा। त्वत्पादकमळे सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥

( स० रा० १ । ५ । ५७-५८ )

'विभो ! मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री-जाति भला आपके तत्त्वको क्या जानूँ ? अतः हे राम ! मैं अनन्यभावते आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ । देव ! मैं जहाँ-कहीं भी रहूँ, वहाँ सर्वदा आपके चरण-कमलोंमें मेरी आसिक-पूर्ण भक्ति बनी रहे ।'

कृतार्थ अहल्या पतिलोक गयी ।

भगवान् शंकरका धनुष (पिनाक) तोड़नेवालेको अयोनिजा जनकनिन्दनी वरण करेंगी। मिथिला-नरेशकी प्रतिशा थी। देश-विदेशके वीर नरेश उक्त पिनाकको हिला भी नहीं सके। अन्ततः महर्षि विश्वामित्रके आदेशसे सर्वमलापहारी, रावशिक्ति-सम्पन्न दशरथनन्दन श्रीरामने धनुर्भङ्ग कर दिया। अपने आराध्यका धनुर्भङ्ग-संवाद पाकर अत्यन्त धुव्ध एवं कुद्ध होकर वीरवर परशुरामजी दौड़े आये; किंतु परम तेजस्वी कौसल्याकुमारके सम्मुख उनका गर्व खर्व हो गया। श्रीभगवान्की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा—

अक्षरयं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्। धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेऽस्तु परंतप॥ न चेयं मम काकुतस्थ ब्रीडा भवितुमहंति। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः॥ (वा० रा० १। ७६। १७, १९)

धातुओंको संताप देनेवाले वीर! आपने जो इस धनुपको चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया कि आप मधुदैत्यको मारनेवाले अविनाज्ञी देवेस्वर विण्णु हैं। आपका कल्याण हो। "ककुत्स्वकुलभूषण! आपके नामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई—यह मेरे लिये लज्ञाजनक नहीं हो सकती; क्योंकि आप त्रिलोक्तीनाथ श्रीहरिने मुझे पराजित किया है।"

और सर्वसमर्थ प्रभुका स्तयन-वन्दन कर परशुरामकी सर करनेके लिये यनमें चले गये !

मिथिलानरेशका निमन्त्रण पाकर महाराज दशस्य मिथिला पथारे और चारी कुमार्गका विवाद हुआ। उन्हर्ग कृतार्थ हुए। उन्होंने खर्य विनयान्त्र पदा— अद्य मे सफलं जन्म राम स्वां सह सीतया ॥ एकासनस्यं पद्यामि आजमानं रविं यथा। यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगि-

वृन्दैर्जितं भवभयं जितकालचकेः। यन्नामकीर्तनपरा जितदुःखशोका देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये॥ (अ० रा०१। ६। ७१-७२, ७५)

'राम! आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्यके समान देदीप्यमान आपको सीताके साथ एक आसनपर विराजमान देख रहा हूँ। " 'जिनके चरण-कमल-परागके रिसक, काल-चक्रको जीतनेवाले योगिजनोंने संसार-भयको भी जीत लिया है तथा जिनके नाम-कीर्तनमें लगे रहकर देवगण दुःख और शोकको जीत लेते हैं, उन आपकी मैं निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ।

पुत्र और पुत्र-वधुओंसहित महाराज दश्चरथ अयोध्या लौटे। कुछ समय बाद महाराजने प्राणाराम श्रीरामको युवराज-पद्पर अभिषिक्त करनेका निश्चय किया। प्रजावर्ग एवं गुरु-देवको भी यही अभीष्ट था; किंतु देवगण चिन्तित हो गये। भू-भार-भञ्जन श्रीराम राज्य करें तो भू-भार-हरणका कार्य कैसे सम्पन्न हो ? देवताओं की प्रेरणासे माता कैकेयीको मोह हुआ। भरत-शत्रुष्नकी अनुपस्थितिमें श्रीरामको युवराज-पद ! कैकेयीने इसे षड्यन्त्र समझा। महाराजको वचनवद्ध करके उसने वर माँगा-भरतको राज्य एवं श्रीरामको चतुर्दश वर्षके लिये अरण्य-वास ! महाराज मणिहीन फणीकी भाँति छटपटाने लगे। आदर्श पुत्र कौसल्याकुमारने जग माता कैकेयीके मुखसे पिताके दुःखका कारण सुना, तब निश्छल एवं सरल-हृदय श्रीरामको विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने कहा—'अवश्य सुझसे कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण पिताजीको इतना दुःख हो रहा है; अन्यथा इतनी छोटी-सी बातसे तो उन्हें दुःख नहीं होना चाहिये।

शोरिहिं बात पितिह दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ राउ धीर गुन ठदिं अगाधू । भा मोहि ते कछु बड़ अपराघू ॥ ( मानस २ । ४१ । ३-३६ )

पिताके आज्ञा-पालनके लिये रघुवंशशिरोमणि दशरथ-नन्दनने वल्कल-वस्त्र धारण किया । लक्ष्मण और जानकी अयोध्यामें कैसे रहते ? अयोध्यावासियोंको रोते-विलखते छोड़कर श्रीरामने भाई सौमित्रि और पत्नी सीताके साथ वनके लिये प्रयाण किया । वे परम पुण्यतीया जाह्नवीके तटपर पहुँचे। वहाँ पुण्यात्मा केवटने त्रेलोक्यपतिके चरण-कमलोंको घोकर परम दुर्लभ चरणामृत-पान किया—

पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार। पितर पाक करि प्रमुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार॥ (मानस २।१०१)

भक्त-वाञ्छा-कल्पतर श्रीरामने उसे भगित विमल वर देह' विदा किया और तीनों आगे बढ़े । मार्गमें जो भी उनके दर्शन कर लेता, वही धन्य हो जाता । उसीका जीका सफल हो जाता । सौन्दर्य-माधुर्य-निधि श्रीराम, परम तेजसी लक्ष्मण एवं माधुर्य-मूर्ति सती सीताके लोकोत्तर दिव्य खरूपका दर्शन कर लोग मुग्ध हो जाते, निहाल हो जाते, उनपर त्योछावर हो जाते । वे चाहते, ये अनुपम-लावण्यमय बटोही यहीं ख जायें; आगे न जायें तो अच्छा रहे । मूर्तिमान सौन्दर्य श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताको वनवासी वेषमें देखकर मार्गके गाँवोंके स्त्री-पुरुष परस्पर इस प्रकार वातें करते—

जलज-नयन, जलजानन, जटा है सिर,
जीवन-उमंग अंग उदित उदार हैं।
साँवरे-गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी-सी,
मुनिपट धारें, उर फूलिन के हार हैं॥
करिन सरासन-सिलीमुख, निषंग किंट,
अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं।
तुलसी बिलोकि के तिलोक के तिलक तीनि,
रहे नर-नारि ज्यों चितरे चित्रसार हैं॥
(कवितावली २।१४)

'इनके नेत्र कमलके समान हैं तथा मुख भी कमलके ही सहरा हैं। इनके सिरपर जटाएँ हैं और प्रशस्त अङ्गोंमें यौवनकी उमंग झलक रही है। साँवरे (श्रीरामचन्द्र) और गोरे (लक्ष्मणजी) के मध्यमें विजलीके समान आमावाली एक रमणी सुशोभित है। ये (तीनों) मुनियोंके वस्र धारण किये हैं और इनके उर-स्थलपर फूलोंकी मालाएँ हैं। हाथोंमें धनुष-वाण लिये और कमरमें तरकस कसे ये किसी राजाके अत्यन्त ही अनुपम कुमार हैं। वुलसीदासजी कहते हैं कि त्रिलोकीके इन तीन तिलकोंको देखकर वे नर-नारी ऐसे स्तब्ध रह गये मानो चित्रशालाके चित्र हों।'

कितने उनके सुर-नर-मुनि-वन्दित अरुण चरण-कमले का ध्यान करते हुए पूछते—'ये अव कव लौटेंगे ?' कोटि-कोटि कंदर्प-दर्ण-दलन वनवेषी दुर्लभतम त्रिमृतिंको देखकर आवाल-वृद्ध-वनिता ही नहीं, जड-चेतन समस्त प्राणी मन्त्रमुग्ध हो जाते, पवित्र हो जाते । वे अपलक दृष्टिसे इन त्रेलोक्यतारिणी त्रिमृतिंको देखते ही रह जाते । देखिये न, उनके अन्प रूपका दर्शन कर मार्गमें पड़नेवाले गाँवकी एक खी दूसरी स्त्रीसे क्या कहती है—

आर्टा ! काहू तो बूझो न पथिक कहाँ घों सिघेहें। कहाँ ते आए हैं, को हैं, कहा नाम स्याम-गोरे, के कुसरा किरि पहि: पेहें 1 मग वयस, मसि मांजति, सलोन सुठि, सोमा-दंखवैया विनु वित्त बिकेहें। ही . हिय हेरि हरि लेत लोनी समेतः ललना लोयननि लाह जैहें ॥ दत जहाँ নহাঁ (गीतावली २।३७)

"सरी आली! किसीसे पूछो तो भी पथिक कहाँ जायँगे? कहाँस आये हैं? कौन हैं? इन स्याम-गौर कुमारोंके नाम क्या हैं ? और अपना कार्य पूरा करके किर कुशलपूर्वक इसी मार्गसे लौटेंगे न ?' इनकी उठती हुई अवस्था है, मुँहपर मूँछोंकी स्यामता कुछ-कुछ फूट रही है। देखनेंगें बड़ें ही सहावने और लावण्ययुक्त दीखते हैं, इनकी शोभां देखनेवाले बिना मोल ही बिके जा रहे हैं। इनके साथ एक लावण्यभयी ललना है, और ये दृष्टिपातसे ही लोगोंके चिक्तको सुरा लेते हैं। ये जहाँ-जहाँ जायँगे, वहाँ-वहाँके लोगोंको इसी प्रकार नेत्रोंका लाभ हेंगे।''

अद्भुत-अन्प-रूपमयी, कल्याणमयी, मङ्गलमयी विमूर्तिकी स्मृतिसे व्यायुल्ताके साथ स्त्रियाँ प्रामः कहर्ती— पुनि न किरे दोउ बीर वटाऊ।

स्पामत-गीर, सहज सुंदर, सिंख ! वारक वहुरि विलोकिने काऊ ॥ (गीतायकी २ । ३६ )

'अरी सिंख ! वे बीर बटोही इस मार्गसे होंटे गरीं ! वे स्पाम-गौर कुँवर स्वभावसे ही सुन्दर थे। क्या स्म उन्हें एक बार फिर देख सकेंगी !

र्ष प्रकार भार्यके लोगोंको नयनानन्द-दान करते हुए महने महातृति भरवालके आसमर्थे पहुँचकर उनके चरनीय भगाम विया । भरदाललीने श्रीरामका अभिनन्दन दिया श्रीर उन्हें परम पुष्पमपी सन्दाविनीके समीप अनेकानेक विव संव श्रद्ध— जलकोतपूरित एवं मधुर फल-मूलसे सम्पन्न चित्रकृटपर निवास करनेकी सम्मति दी । अपने आश्रमसे विदा करते समय महर्षि भरद्वाजजीने उन्हें पिताकी भाँति मङ्गलसूचक आशीर्वोद दिया, खिस्तिवाचन किया।

मङ्गलघाम श्रीराम लक्ष्मण एवं सीताके साथ चित्रकूटकी ओर चले। चित्रकूटके भाग्य जगे। त्रैलोक्यपावन श्रीरामके चरण-कमल वहाँ पहुँचे। 'कामद भे गिरि राम प्रसादा।' भगवान् श्रीरामने महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें जाकर उनके चरणोंकी वन्दना की। महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुए, उन्होंने श्रीरामका स्वागत किया। प्रभुने एक मनोहर स्थान देखकर वहाँ कुछ काल निवास करनेके लिये लक्ष्मणको पर्णकुटी निर्मित करनेका आदेश दिया। सुमित्रानन्दनने मिट्टी और लकड़ीकी एक सुन्दर, मजबूत और उपयोगी कुटिया बना दी।

#### X X X

पुत्र-वियोगमें ब्याङ्गल होकर महाराज द्यारथने धरीर त्याग दिया। भरत-रात्रुष्त मामाके यहाँसे अयोध्या लोट तो हृत्याभिराम श्रीरामके वन-गमनका संवाद मुनकर विकल-विग्ल हो विलाप करने लो। पिता ही अन्तयेष्टि करनी ही थी। फिर सकल समाज लेकर प्राणासमा श्रीरामको लोटाने चित्रकृट पहुँचे। वे धर्मके सारकत स्वाम श्रीरामको अपने गाथ अयोध्या ले चलनेक लिये हट कर रहे थे; किंतु भरत प्राणाधार श्रीरामकी प्रतिज्ञापृतिके हृद्ध निश्चयको समझकर उनके कुलाक महातमा विस्वजीने भरतको एकान्तमें ले जातक उनके समझवा गुत रहस्य प्रकट कर दिया। विव्यक्ति मरतको समझवा

रासी नारायणः साक्षाद् वद्यामा याणितः पुरः ।
रावणस्य वधार्थात्र जातो इद्यारधान्मतः ॥
योगमाद्यापि सीक्षेत्रि जाता जनकनितृती ।
दोषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्देति सर्वदा ॥
रावणं इन्तुकामान्ते गरिमणितः स गंदायः ।
क्षेत्रेच्या वरदानादि यद् यरिष्ट्रसम्प्रमम् ॥
सर्वे देवलूतं नो चेद्रंबं सा भाष्येत् अथम् !
तसार्व्यात्राहं नात रानम्य विभिन्नते ॥
(अ० गरः १०६ १० १० १०

भगवात् राम धानात् नागवाः है । १०००मि हसारीये प्राथना कानेम उन्होते राज्य है आहेरेर हिन्दे दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे जन्म लिया है । इसी प्रकार योगमायाने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार लिया है और शेषजी लक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर सदा उनका अनुगमन कर रहे हैं । वे रावणको मारना चाहते हैं, इसिलिये निस्संदेह वनको जायँगे । कैंकेयीके जो कुछ भी वरदान माँगना और निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं, व सब देवताओंकी प्रेरणासे ही हुए हैं; नहीं तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी। इसलिये, हे तात! तुम रामको लौटानेका आग्रह छोड़ दो।

विवश होकर भरत चरण-पादुका लेकर लीट गये। श्रीराम-पद-पद्म-पादुका अवध राजसिंहासनासीन हुई । श्रीरामके बिना भरत अयोध्यामें कैसे रहते । उन्होंने नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनायी और स्वयं मुनिवेष धारण कर लिया। 'महि खनि कुस साँथरी सँवारी ।' और 'मूबन नसन मोग सुख भूरी ।' त्याग कर वे शम, दम, संयम, नियम एवं उपवासके साथ कठोर तप करते हुए दयाघाम श्रीरामके लौटनेकी प्रतीक्षा करने लगे।

करणामय भगवान् श्रीराम अनुज लक्ष्मण तथा जनक-दुलारीके साथ मार्गके नर-नारियों एवं पशु-पक्षियोंको नेत्र-लाम प्रदान करते हुए आगे चले ही थे कि अत्यन्त कर एवं भयानक विराध-नामक राक्षस उन्हें मिला । श्रीरामने उसे खेलमें ही मार डाला । फिर प्रभु महात्मा अत्रिके आश्रमपर पहुँचे तो उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । दण्डवत् करनेपर उन्होंने उल्लिसत हृदयसे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम-को आशीर्वोद दिया । माता अनसूयाने भगवती सीताको स्नेहपूर्वक सदुपदेश प्रदान कर बड़ी ही श्रद्धा और प्रीतिके साथ लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामको भोजन कराया । इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सीतापति श्रीरामसे कहा----

रास त्वसेव सुवनानि विधाय तेषां सुरमानुषतिर्यगादीन् । देहान् बिसर्षि न च देहगुणैर्विलिप्त-स्त्वत्तो विभेत्यखिलमोहकरी च माया।। ( अ० रा० २ । ९ । ९२ )

'राम ! इन सम्पूर्ण भुवनोंकी रचना करके इनकी रक्षाके लिये आप ही देवता, मनुष्य और तिर्यगादि योनियोंमें शरीर धारण करते हैं, तथापि देहके गुणोंसे

आप लिप्त नहीं होते। सम्पूर्ण संसारको मोहित् करनेवाली माया भी आपसे सदा डरती रहती है।

निखिलमुप्टिनायक भगवान् श्रीरामने सीता और लक्ष्मणसहित उस दिन महर्पि अत्रिके आश्रममें ही विश्राम किया । दूसरे दिन स्नानोपरान्त प्रभुने अत्यन्त विनीत वाणीमें महर्षि अत्रिसे कहा—

ः । आयस् होइ नाउँ नन आना॥ संतत मो पर कृपा करेहू। संत्रक जानि तजेहु जिन नेहू॥ ( मानस ३ । ५ । १-१ई)

जिन करणा-वरणालयकी कृपा-प्राप्तिके लिये सुर-नर-मुनि अनेक साधन, भजन, ध्यान एवं तपश्चरण करते रहते हैं, पर वे मिल नहीं पाते, उन प्रभुको अपने मुखारविन्दकी अमृतमयी वाणीसे आज्ञा माँगते देखकर महर्षिके तनः मन, प्राण और रोम-रोम पुलकित हो गये और उनके दोनों नेत्रोंसे जलकी घाराएँ वह चन्नी । उनकी वाणी अवस्द्ध-सी हो गयी । साहसपूर्वंक उन्होंने कहा-

'केहि निधि कहीं जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी॥' (मानस ३।५।५३)

भक्त-प्राणधन दशरथकुमारने महर्षि अत्रिके चरणीं श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और दण्डकारण्यकी ओर चल पड़े। महर्षि अत्रि अश्रुपूरित नेत्रोंसे खड़े-खड़े तबतक देखते रहे। जबतक धराधामको पवित्र करनेवाली त्रिमूर्ति दृष्टिसे ओझल नहीं हो गयी।

इस प्रकार वनमें ऋषियोंके दर्शन एवं उनकी लालसा-पूर्ति करते प्रभु दण्डकारण्यके लिये चल रहे थे। आगे चलकर प्रभु शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर पहुँचे। उन्हींने अनुज-जानकीयहित श्रीरामका दर्शन प्राप्त किया, जिससे जीवन सफल हो गया उनका। कितने दिनोंसे वे ललकमरे नेत्रोंसे प्रभुके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे थे! उन्होंने दयाधाम श्रीरामसे भक्ति-प्राप्तिका वरदान छे लिया और कामना व्यक्त की---

सीता अनुज समेत प्रमु नील जलद तनु स्वाम। मम हियँ बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम॥ ( मानस ३।८)

उन्होंने योगाग्निमें अपना शरीर भस्म कर दिया और वे श्रीरामकी कृपासे वैकुण्ठ चले गये । ×

भगवती सीता एवं अनुज लक्ष्मणसहित प्रभु श्रीराम इवर ही आ रहे हैं । यह संवाद पाते ही सुतीक्ष्णजी उठकर खड़े हो गये और मनमें अनेक मनोरथ करते हुए आतुरतासे दौड़ पड़े । उनकी भक्ति देखकर भक्त-वाञ्छा-कल्पतर प्रभु प्रसन्न हो गये । सुतीक्ष्णजीकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर मुस्कराते हुए श्रीरामचन्द्रने कहा—

मुने जानामि ते चित्तं निर्मकं मदुपासनात्॥ अतोऽहमागतो द्रष्टुं सहते नान्यसाधनम्। मन्मन्त्रोपासका छोके मामेव शरणं गताः॥ निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दश्योऽहमन्बहम्।

( अ० रा० ३ । २ । ३५-३७ )

'मुने ! में यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है; इसीलिये में तुम्हें देखने आया हूँ । संसारमें जो लोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते हैं और मेरी ही शरणमें रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्य-गति रहते हैं, उन्हें में नित्य-प्रति दर्शन देता हूँ ।'

श्रीभगवान्ने और कहा— 'स्वं ममोपासनादेव विमुक्तोऽसीह सर्वतः॥' (अ० रा० ३ । २ । ३८)

'तुम केवल मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थामें ही सब प्रकारसे मुक्त हो गये हो ।

परापत्राक्ष श्रीराम जब आ स्तय ऋषिके आश्रमके लियेचले, तब चतुर सुतीक्ष्णजीने भी उनसे प्रभुके साथ चलनेकी अनुमति प्राप्त कर ली । उन्होंने आश्रममें प्रवेश करते ही प्रभुसे पहले महामुनिके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और उन्हें परमाराध्य करणाधाम श्रीरामके प्रधारनेकी सूचना दे दी। अगस्यजी दोड़ पड़े।

मृनिराज अगस्त्यजीने दण्डवत् करते हुए श्रीरामको उठाकर प्रेमपूर्वक हृदयमे लगा लिया और उनके शरीर-रप्ती प्राप्त हुए आनन्दमे उनके नेत्र अधुपृरित हो गये।

भक्तवर अगस्यजीने अपने प्राणाराम श्रीरामको सुन्दर एवं पविष्ठ आसनपर वैठाकर अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण दिवसे उनकी पूजा की । वे अपने भाग्य एवं दयामयकी देवानी सराहना करते जा रहे थे । भक्तिपूर्ण प्रार्थना करते हुए भगस्त्यत्रीने प्रभुष्ठे हाथ जोड्यर बड़ा— दीर्घकालं मया तप्तमनन्यमितना तपः।
तस्येह तपसो राम फलं तव यदर्चनम्॥
सदा मे सीतया सार्ध हृद्ये वस राघव।
गच्छतस्तिष्टतो वापि स्मृतिः स्थान्मे सदा स्विय॥
(७० रा० ३ । ३ । ४३-४४)

'प्रभो ! मैंने बहुत समयतक अनन्यभावसे तपस्या की है । राम ! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह उस तपस्याका फल है । राघव ! सीताके सहित आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करें, मुझे चलते-फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे ।'

और फिर 'चले राम मुनि आयसु पाई'—मुनिको धन्य कर भक्तभयहारी प्रभु पञ्चवटीके लिये प्रिश्वत हुए । भगवान् श्रीरामके पधारते ही पञ्चवटीका सौन्दर्य निखर गया । मनोरम पर्णकुटी बनी । लोकाभिराम श्रीराम वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । पश्चिराज जटायुसे परिचय एवं प्रीतिका सम्यन्य स्थापित हुआ ।

एक दिनकी बात है। श्रीराम लक्ष्मण और सीतासहित पुण्यतीया गोदावरीमें स्नान कर लीटे और पूर्वोह्न कालके होम-पूजन आदि कार्य पूर्णकर अपनी पर्णशालमें बैठे ही ये कि लङ्काधिपति रावणकी दुराचारिणी बहन शूर्पणला दण्डकारण्यमें घूमती हुई वहाँ आ पहुँची। उसने श्रीरामके लोकोत्तर सौन्दर्यको देखा तो वह चिकत हो गयी। कामासक होकर निर्लज शूर्पणखाने परम प्रमुश्रीरामसे उनकी पत्नी बननेका प्रस्ताव कर दिया। श्रीरामने उसे सुमित्राकुमारके पास मेज दिया। किंतु नूर्वा शूर्पणखाकी व्यङ्गप्राह्मक श्रीलक्ष्मणने पुनः प्रमुश्रीरामके पास मेज। मेरवनादिनी विकास शूर्पणखा साजात् मृत्युकी भौति सुकुमारी नीताको लाने दौड़ी। भगवान् श्रीरामने हुंकारसे उसे रोककर श्रीव्यप्तिक लक्ष्मणसे कहा—

क्रूरेरनायें: संमित्रे परिहास: क्रयंचन। न क्रायं: पश्य येदेहीं कथंचित में स्य जीतलीम् ॥ (सार राज्य ११८ । १९)

'मुमित्रानत्वन ! क्र प्राप्ते प्राप्ते प्राप्तिः विद्याः प्राप्ताः परिद्याः भी नहीं काना चाहिते । योग्यः ! देशे न, इतः समय जीतारे प्राप्त विसी प्राप्ताः दर्शः मुख्याः विदे । विस्त

परमश्रद्धेय श्रीरामके वचन सुनकर लक्ष्मण अत्यन्त कृद्ध हो गये और उन्होंने म्यानसे तलवार खींचकर शूर्पणखाके नाक-कान काट लिये।

रक्तमें लथपथ वीभत्स शूर्पणला चीत्कार करती हुई भागी और अपने भाई खरके पास जाकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । वहाँकी धरती रक्तसे लाल हो गयी । रुदन करती हुई रक्तस्नाता शूर्पणलाने दण्डकवनमें सीता भौर लक्ष्मणसहित श्रीरामके आने और उनके द्वारा की गयी अपनी दुर्दशाका वृत्तान्त सुनाया।

अत्यन्त कुपित होकर खरने शीराम और लक्ष्मणको मार डालनेके लिये अपने अन्यतम चौदह राक्षस-वीरोंको दण्डकारण्यमें भेजा। मार्ग-दर्शनके लिये उनके आगे-आगे कर्ण-नासिकाहीना अशुभ-वेषा शूर्पणला दौड़ती आ रही थी । उसकी लालसा श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताका वघ कराके उनका उष्ण रक्त पान करनेकी थी; किंतु जब पुनः हाँफती हुई भयभीत, उद्दिम एवं विषादमस्त सूर्पणला अपने भाई खरके आगे गिरकर मूर्छित हो गयी, तब उसके आश्चर्यकी सीमा नहीं रही । उसने अपने अजेय चौदह सैनिकोंको रामशरकी मेंट समझकर तुरंत अपने बहुमूल्य एवं महान् रथको प्रस्तुत करनेका आदेश दिया और दूषण, त्रिशिरा तथा प्रचण्ड-पराक्रमी राक्षस सेनापितयोंसिहत चतुर्दश सहस्र शस्त्रसज्ज राक्षस-वाहिनीको लेकर तपस्वियोंके वेषमें रहकर फल-मूलपर जीवन-निर्वाह करनेवाले, सदाचारी, संयतेन्द्रिय एवं पुण्यमय, धर्ममय श्रीराम-लक्ष्मणको मारने चला। किंतु जब उत्तने कृष्ण-मृगचर्म घारण किये, जटाजूटमण्डित धनुर्धर श्रीराववेन्द्रको देखा, तब वह चिकत ही नहीं, स्तब्ध हो गया। विश्वविमोहन श्रीरामके अनुपम रूप-लावण्यको देखकर उसके मुखसे निकल गया-

नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥ हम भिर जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ जद्यपि भिगनी कीन्हि कुरूपा । नघ कायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ ( मानस ३ । १८ । २-२५ )

भू-भार-भद्धन श्रीरामने त्रेलोक्यविजयी खर-दूषणकी विशाल वाहिनीको आते देखा तो उन्होंने अपने चरणोंकी शपथ देकर लक्ष्मणको सीतासहित वहाँसे दूर पहाइकी तलहटीमें वृक्षोंकी ओटमें भेज दिया । उन्होंने बल-पौरूष-सम्पन्न खर-दूषणको उत्तेजित करते द्वार उत्तर दिया—

भयानक युद्ध छिड़ा। सहस्रों राक्षस-योद्धाओंने एक साथ श्रीराघवेन्द्रपर अपने श्रस्त्रास्त्रोंसे प्रहार किया। वीखर दशरथकुमारके अङ्गांसे रुधिरकी घाराएँ वहने ल्यां। तव उन्होंने अपने तीक्ष्णतम शरोंका प्रयोग किया और कुछ ही देरमें अपने चोदह हजार राक्षसोंसहित खर-दूषण और त्रिशिरा मारे गये।

प्राण लेकर भागे हुए अकम्पन-नामक राक्षसने राक्षसने राज राजणको खर-दूवणके वधका संवाद देते हुए श्रीरामके पराक्रमके सम्बन्धमें बताया—

येन येन च गच्छन्ति राक्षसा अयक्षिताः॥
तेन तेन सा पश्यन्ति राममेवाप्रतः स्थितम्।
इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ॥
(वा०रा०३।३१।१९-२०)

भयसे कातर हुए राक्षस जिस-जिस मार्गसे भागते थे। वहाँ-वहाँ वे श्रीरामको ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनघ! इस प्रकार अकेले श्रीरामने ही आपके जनस्थानका विनाश किया है।

इसके उपरान्त रोती-कलपती श्रुति-नासा-हीना विकटानना श्रूपणखाने जाकर रावणको श्रीरामके विरुद्ध उत्तेजित किया। कुटिलमित रावणने सीता-हरणका निश्चय किया और मारीचके समीप जाकर उसने श्रीरामके विरुद्ध अनगल आरोप लगाया। उत्तर देते हुए मारीचने कहा—

न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान् नाजितेन्द्रियः। अनृतं न श्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमईसि॥ (वा०रा०३।३७।१६)

'श्रीरामको मैं जानता हूँ । वे क्रूर नहीं हैं । न वे मूर्ष और अजितेन्द्रिय ही हैं । उनमें मिध्याभाषणका दोप भी मैंने नहीं सुना । अतः उनके बारेमें तुम्हें ऐसी उल्टी— ऊटपटाँग बातें नहीं कहनी चाहिये ।' उसने रावणको रामका परिचय देते हुए कहा—

'रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः।' ( वा० रा० ३। ३७। १३) 'श्रीराम धर्मके मूर्तिमान् स्वरूपः साधु और सत्यपराक्रमी हैं।

इतना ही नहीं, श्रीरामके बल और पराक्रमसे पूर्णतया परिचित मारीचने कॉॅंपते हुए स्वरमें रावणसे कहा—

रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण।
रतानि च रथाइचैव वित्रासं जनयन्ति मे॥
रणे रामेण युध्यस्य क्षमां वा कुरु रावण।
न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टुमिच्छसि॥
(वा०रा०३।३९।१८, २०)

'रावण! मैं रामसे इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं, वे मेरे कानोंमें पड़ते ही मनमें भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। '''रावण! तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमिमें श्रीरामके साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो; किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्रीरामकी चर्चा न करो।

मारीचके वचन सुनकर रावणके नेत्र लाल हो गये। उद्दण्ड रावणको अत्यन्त कुपित देखकर उसके हाथों मारे जानेकी अपेक्षा मारीचने त्रेलोक्यपावन श्रीरामके शरोंसे प्राण त्यागकर जीवन सफल कर लेना उत्तम समझा और कञ्चन-मृग वनना स्वीकार कर लिया। सीताकी इच्छासे श्रीराम स्वर्ण-मृगके पीछे दोड़े। यद्यपि भगवान् श्रीरामके वाणसे मारीचने प्राण-विसर्जन कर दिया, तथापि लङ्कापित रावणने सीताहरण तो कर ही लिया। पृथ्वी-पुत्री सीता कूर रावणकी अशोकवाटिकामें वंदी-जीवन व्यतीत करनेके लिये विवश हुई।

भगवान् श्रीराम अनुज लक्ष्मणसहित अपंनी प्राणिया जानकीके वियोगमें सामान्य मनुष्यकी तरह विलाप करते हुए उन्हें हूँ द रे थे कि रक्त से लथपथ छिन्नपक्ष जटायु उन्हें दिखायी दिये। उन्होंने बताया कि 'दशानन रोती-कलपती, उटपटाती सीताको लिये जा रहा था। उसीके साथ युद्धमें मेरी यह दशा हुई। देवी सीताको दुष्ट दशानन लङ्कामें है गया है।

पिक्षराज जहातु जैलोक्यपावन प्रभुकी गोट्में पड़े हुए उनके मुखारिक्ट्की ओर अपलक नेत्रोंसे देख रहे थे। भगु अत्यन्त प्यासमूर्वक उनके शरीरको अपने कर-कमलोंसे गटला रहे थे। इस प्रकार पिक्षराजने अपना पार्थिव कलेकर रोड़ दिया। प्रन्य थे पिक्षराज जहातु! प्गीघ देह तिज धरि हरि रूपा । मृषन वहु पर पीत अनूपा ॥' ( मानस २ । ३१ । ई )

अबिरक मगति मागि बर गींघ गयट हरियाम।
तेहि की किया जयोचित निज कर कीन्ही राम॥
(मानस ३।३२)

फिर सीतान्वेषण करते हुए दोनों भाई आो नले । मार्गमें कबन्ध मारा गया । फिर वे रघुकुलभूषण आतृह्य मतंग मुनिके आश्रममें भिक्तमती शबरीके पास पहुँचे । वह दीर्घकालसे इनके मार्गमें पलक-पाँवड़े विद्याये इन्होंके ध्यान और भजनमें तल्लीन थी । शबरीके आनन्दोल्लासका क्या कहना ! उसने प्रभुको श्रद्धा-भिक्तिपृणे हृद्यसे पूजा की । वनसे एकत्र किये वेरोंका भोग लगाया । फिर उसने अत्यन्त दीनतापूर्वक कहा—'द्यामय ! में अत्यन्त नीच जातिकी मूढ्तमा खी हूँ । आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ । प्रभो ! आप स्वयं ही मुझपर प्रस्त्र हो जाह्ये ।'

श्वरीके अन्तर्द्धदयकी विशुद्ध प्रीति और उसकी दीनता देखकर श्रीभगवान्ने उससे कहा—

पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमाद्यः।

न कारणं सद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्॥

यज्ञदानतपोभिर्वा वेदाध्ययनकर्मभिः।

नेव द्रष्टुमहं शक्यो मद्गक्तिविसुन्तः सद्ग॥

(अ० रा० ३। १०। २०-२१)

'पुरुप-स्त्रीका मेद, अथवा जातिः नाम और आश्रम—ये कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्तिने विमुख हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा देदास्वयन आहि दिनी भी कर्मसे मुझे कभी नहीं देख सहते।'

भक्तप्राणघन शीरामने शवरीको नवधा भक्तिके उपदेशके साथ ही योगिशन्द-दुर्लभ गति प्रदान कर दा और अभी अभी कारण जब श्रीराम और लक्ष्मण उसकी कृटियांने चर्चने ल्यों, तब उसने श्रवीर होतर ध्रापि-वृत्तियोंक मामने ही अपने भौतिक कलेक्सको त्याग दिया और दिव्य शामके विवे प्राप्तित हुई । ऋषि-मृति कृतार्थकं करा अदिशि जप-अपना वरने ल्यों।

सानुव श्रीराम वस्यास्य वर्द्धेय । सुर्गाव द्रीरिंग वदनातुः । सनुमान् उनका परिचय प्राप्तः एवने आधिः पर अपने प्रसुकी पहचानकर चरणोंपर गिर पड़े | उन्होंने देव-देव श्रीरामकी सुग्रीवके साथ मेत्री स्थापित करायी | वाली गारा गया | सुग्रीव किष्किन्धाधीश वने |

राघवेन्द्रने वर्षा ऋष्यमूक पर्वतपर व्यतीत की । शरद्का आगमन होते ही सुग्रीवने वानर-भाछुओंको सीताका पता लगानेके लिये भेजा । अञ्जनीनन्दन सागर-पार पहुँचे । लङ्कामें विभीषणसे परिचय हुआ । उनकी बतायी युक्तिके अनुसार पवनपुत्रने माता सीताका दर्शन किया और उन्हें प्राणाराम श्रीरामका संदेश दिया । उन्होंने अपनी पूँछमें आग लगाये जानेके कारण राक्षसोंकी लङ्का फूँक दी और पुनः समुद्रोलङ्कान कर प्रभुके पास पहुँचे ।

महान् वानर-भाछ ओंकी विशाल वाहिनीके साथ प्रभु सीतोद्धारके लिये प्रस्थित हुए । मदमत्त दशाननसे पादताड़ित विभीषण श्रीप्रभुकी शरणमें आये । उनकी भक्तिसे भक्तवत्सल श्रीरामने प्रसन्न होकर वर मॉॅंगनेके लिये कहा । विभीषणने याचना की—

कर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्। स्वद्धयानं परमार्थं ख देहि मे रघुनन्दन॥ न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्। स्वत्पादकमके सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥ (अ०रा०६।३।३६-३७)

'रघुनन्दन! कर्मबन्धनको नष्ट करनेके लिये आप मुझे अपनी भक्तिसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अपने परमार्थ-स्वरूपका साक्षात् करानेवाला ध्यान दीजिये । राजराजेश्वर राम! मुझे विषयजन्य सुखकी इच्छा नहीं है; मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण-कमलोंमें सर्वदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति बनी रहे।'

'तथास्तु' कहकर सर्वाधार श्रीरामने प्रसन्न होकर विभीषणको अपना रहस्य इस प्रकार बताया—

मद्भक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्। हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः॥ तस्मात्त्वं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मषवर्जितः। मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्॥

( आ० रा० ६।३।३९-४०)

जो मेरे शान्त-म्वभाव, विरक्त और योगनिष्ठ भक्त है, उनके द्वयमें मैं सीताजीके सहित सदा रहता हूँ— इसमें संदेह नहीं । शतः तुम सर्वदा द्यान्त और पापरित रहकर मेरा ध्यान करनेसे घोर संसारसागरसे पार हो जाओं ।

सर्वसमर्थ प्रभुके आदेशसे लक्ष्मणजी कल्हामें जल ले आये और उन्हींके आज्ञानुसार उन्होंने विभीषणको लङ्काके राजपद्पर अभिषिक्त कर दिया । वानर-भाष्ट प्रभुकी उदारतापर जय जयकार करने लगे ।

ससैन्य लङ्का पहुँचनेके लिये नीति-निपुण श्रीरामने समुद्रसे मार्गकी याचना की, तीन दिन उसके तटपर कुशासन विद्याये वैठे रहे; किंतु समुद्रपर कोई प्रभाव पड़ते न देख प्रभुने कुपित होकर 'कोटि सिंधु सोपक' सायक धनुषपर संधान किया ही था कि जलधिका अहंकार चूर्ण हो गया। वह सुवर्ण-थालमें दिन्य रत लिये ब्राह्मणके वेषमें तेजस्वी श्रीरामके सम्मुख उपस्थित हुआ और—

•समय सिंधु ग हे पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥' (मानस ५ । ५८ । ई )

सुग्रीव एवं लक्ष्मणके सहित क्षमामय प्रभु श्रीरामने समुद्रके परामर्शसे नलको वानर-भालुओंकी सहायतासे सेतु- निर्माणकी आज्ञा दी । सेतुवन्धके आरम्भ होनेपर भगवान् श्रीरामने समुद्र-तटपर आग्नुतोष श्रीरामेश्वरकी स्थापना कर उनकी श्रद्धा तथा विधिपूर्वक पूजा की । लोक-कल्याणके लिये सर्वेश्वर श्रीरामने वोषणा की—

प्रणमेत् सेतुबन्धं यो दृष्ट्वा रामेश्वरं शिवम्। ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो सुच्यते मद्गुप्रहात्॥ (अध्यात्म०६।४।२)

'जो पुरुष रामेश्वर शिवका दर्शन कर सेतुबन्धको प्रणाम करेगाः वह मेरीं ऋपासे ब्रह्महत्या आदि पापोंसे पुक हो जायगा।

प्रभु-कृपासे सेतु निर्मित हुआ । वानर-भालुओंकी विद्याल वाहिनीके साथ श्रीराम समुद्र-पार हुए । असंख्य वीर वानरोंने सुवेल-पर्वतको घेर लिया । इस परिस्थितिमें शुक-नामक राक्षसने रावणको श्रीराम-माहात्म्य सुनान्तर सुद्ध-विरत करना चाहा, किंतु उसे रावणसे तिरस्कृत होना पड़ा । सुद्ध प्रारम्भ हुआ । असंख्य वीर सैनिकोंसे युद्ध-स्थल पट गया। ज्यों-ज्यों राक्षसके चुने वीर मरते जाते, त्यां-त्यों रावण

और अधिक उग्र होता जाता। उसकी बुद्धि उसे विपरीत दिशा देती।

मेघनादसे लक्ष्मणका युद्ध हुआ । सुमित्रानन्दनको शक्ति लगी । मृच्छित लक्ष्मणको देखकर आदर्श भाई श्रीरामने कहा— यदि सचमुच लक्ष्मण स्वर्गधाम चला गया है तो इन वानरोंकी संनिधिमें में अपने प्राणींका अन्त कर डालूँगा ।

यथैव मां वनं यान्तमनुयातो महाद्युतिः। अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम्॥ (वा०रो०६।४९।१७)

'जिस प्रकार वन-वनके संकर्टी और विपत्तियों में लक्ष्मणने मेरा अनुसरण किया, उसी प्रकार में भी लक्ष्मणके पीछे-पीछे उसका अनुसरण करता हुआ यमलोकको जाऊँगा।'

इसी प्रकार जब तूसरी बार भी सौमित्रि रावणके सांत्रातिक शक्ति-प्रहारचे अचेत हो गये, तब रामका आतु-हृदय इचे सहन नहीं कर सका । अधीर होकर वे कहने ल्यो—

देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः। तंतु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः॥ (वा० रा० ६।१०१।१५)

'प्रत्येक देशमें पित्रयाँ मिल सकती हैं, देश-देशमें जाति-भाई उपलब्ध हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखायी देता, जहाँ सहोदर भाई मिल सके।

#### × × ×

कामान्य एवं गम्भीर परिस्थितियों में भी श्रीराम धर्म एवं आदर्शको अवींपिर स्थान देते थे। दशाननके काथ भयानक युद्धके समय जब भी वह अन्त्र-शस्त्र हीन हुआ या उसका रम नष्ट हो गया, तब परम पराक्रमी श्रीरामने राक्षसराज सम्पन्नो होड़ दिया तथा उसे पुनः नवीन धनुप-वाणः रथ श्रीर आयुधोंसे किन्नत होकर नंग्राम करनेका अवसर प्रदान दिया। एक बार जब लङ्काराते भगवान् श्रीरामके बद्भतुल्य नरावागरे विद्ध हो गया, तब—

रामवाणहती वीरश्रचाल च सुमोह च। हमाजिपतितश्रापतनं समीक्ष्य रघूलमः॥ अभंजन्त्रेण चिन्छेड् निक्तरीटं रविप्रसम्। भद्रजनामि गन्छ विभिन्नों वाणशीदितः॥ प्रविदय लङ्कामाश्वस्य श्वः पदयसि वलं मम।
( ल॰ रा॰ ६। ६। २८-२९ई)

'भगवान् रामका वाण लगनेसे वह वीर विचलित हो गया। उसे मूर्च्छा आ गयी और उसके हाथसे धनुप छूट गया। उसकी ऐसी दशा देखकर रघुनाथजीने एक अर्डचन्द्राक्षार वाणसे उसका सूर्य-सहश प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा—'रावण! तुम मेरे वाणसे पीड़ित हो; अतः में तुम्हें छुट्टी देता हूँ, इस समय तुम जाओ। आज लङ्कानें जाकर निर्भय हो जाओ, फिर कल मेरा पराक्रम देखना।

अधर्म, अनीति एवं कदाचारकी मृर्ति रावणके साथ भी भू-भार-भक्षन धर्मात्मा श्रीराम धर्म, नीति एवं आचारसे पूर्ण ही व्यवहार कर रहे थे । उनका युद्ध भी धर्म-प्रधान ही था । निश्चय ही वे असुर भाग्यवान् थे, जो शत्रुभावसे ही श्रीरामका स्मरण-चिन्तन करते, युद्धमें उनके मुखार-विन्दका दर्शन करते और उन मङ्गलमय प्रभुके तीक्षण श्रोंकी भेंट चढ़ जाते ।

धर्ममूर्ति श्रीरामके साथ युद्धमें रावणके बड़े-बड़े वीर पुत्र, पीत्र और वन्धु-बान्धवगण मार डाले गये। तब निराश होकर उसने अपने महावली भाई कुम्भकर्णको जगाकर बुलवाया और उसके सम्मुख अपनी संकटापन्न न्यिति स्पष्ट की तथा उससे त्राण दिलानेकी प्रार्थना करने लगा। रावणकी वात सुनकर कुम्भकर्ण बड़े जोरसे हँमा और बोला—

पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप ।
तद्य त्वामुपगतं फलं पापस्य कर्मणः ॥
पूर्वमेव सया श्रोक्तो रासो नारायणः परः ।
सीता च योगमायेति योधितोऽपि न वुष्यत्ये ॥
(१० रा० ६ । ७ । ५७-५८ )

श्राजन् ! आपने जब पहले सबरे सलाह की भी। इस समय मैंने जिसकी सूचना आपको दी भी। आपके पार हा वह फल आज उपस्थित हो ही गया ! भैंने हो आपने पहले ही कहा या कि राम स्वक्षाद्व सरकाह नागपण हैं और सीताली बेंगमाण हैं। विंतु आप हो समझावेज भी नहीं समझ रहे थे !!

इतना ही नहीं। बुरमवर्षने असना आदर और द्वीर के साथ राजपंत्री श्रीरामणे भीता करनेशी देखा दी । उनश भजन कर जीवन-सफल बनानेका सदुपदेश देते हुए उसने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक और कहा—

भवताराः खुबह्वो विज्जोकीलानुकारिणः। तैषां सहस्रसद्भो रामो ज्ञानमञः जिनः॥ रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्। भनायासेन संसारं तीर्स्वा यान्ति हरेः पदम्॥ ( म० रा० ६ । ७ । ६८-६९ )

'भगवान् विष्णुके अनेकों अवतार हुए हैं और उन सभीने भगवान् विष्णुकी छीछाओं के अनुसार ही छीछा की थी। किंतु यह शिवस्वरूप ज्ञानसय रामावतार वैसे एक महस्त अवतारों के समान है। जो चतुर छोग रात-दिन मन और वचनसे भगवान् रामका भजन करते हैं, वे बिना प्रयास ही संसारको पार कर श्रीहरिके परमधामको जाते हैं।

भीने तुम्हें ज्ञानीपदेशके लिये नहीं बुलाया है। अस्पन्त कुपित होकर रावणने अपने भाई कुम्भकर्ण से कहा। या तो तुम मेरी बात मानकर युद्ध करो, अन्यथा जाकर सोओ। तुम्हें नींद सता रही होगी।

रावणको रृष्ट जानकर सपक्ष महापर्वतके समान महाकाय कुम्भवार्ण श्रीरामसे युद्धके लिये चल पड़ा । उसे देखकर वानर-भाड़ भयभीत होकर भागने लगे । वीचमें विभीषणने उसके चरणोंमें प्रणाम किया और रावणको त्यागकर श्रीराम-पदपद्मका आश्रय स्वीकार करनेका वृत्तान्त सुनाया तो प्रसन्न होकर कुम्भकर्णने उससे कहा—''वत्स ! तुमने भगवान् श्रीरामकी चरण-शरण ग्रहणकर अत्यन्त मङ्गल किया । तुम राक्षस-कुल-तिलक हो । दीर्घजीवी होओ । अब तुम जाओ । मदमत्त होनेके कारण मेरा 'स्व' और 'परंका शान मिट चला है ।''

कुम्भकर्ण वानर-भाछओंकी सेनाको रौंदते हुए इधर-उघर धूमने लगा । अपनी सेनाका विनाश होते देख वीरवर श्रीरामने अपने तीक्ष्ण शरोंसे कुम्भकर्णका सिर काट डाला । कुम्भकर्णका मस्तक लङ्काके द्वारपर और धड़ समुद्रमें जा गिरा ।

ऋषि-मुनियोंसिहत देवगण आकाशसे स्तुति करते हुए प्रभुपर सुमन-ऋष्टि करने लगे । आकाशसे देविष नारद आये । उन्होंने प्रभुके नील कलेवरका दर्शन कर गद्गद कण्ठसे उनकी स्तुति की और फिर वे श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा प्राप्तकर ब्रहालोकको चले गये ।

इसके बाद जन रानणका इन्द्रविजयी महानली पुत्र भेवनाद् रामानुज लक्ष्मणजीके द्वारा मारा गया, तव राकः मूर्न्छित होकर वस्तीपर गिर पड़ा । उसे उसकी पत्नी मन्दोदरीने भी समझाया, पर उसपर उसके प्रवोचका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । महामयंकर राक्षसोंसे विरा निष्टुर भीषणा कार रावण स्वयं शस्त्र-सज हो प्रभुसे युद्ध करने चल । भगवान् श्रीरामका रावणसे भयानक संग्राम हुआ। रावणकी शूरवीरता, सारी वाहिनी तथा शस्त्रादि युद्धके सभी उपकरण न्यर्थ हुए। असत्य, अधर्म, अनीति और अनाचारपर सत्य, धर्म, नीति एवं सदाचारदी विजय हुई। भुवनपावन श्रीरामके पवित्रतम शरोंसे रावण मारा गया और उसके शरीरसे प्रस्वलित ज्योति निकलकर श्रीरामचन्द्रजीमें समा गयी । वहाँ उपस्थित देवता वोल उटे---

> ं अही भाग्यं रावणस्य महात्मनः।' ( १० रा० ६ । ११ । ७४ )

'अहो ! महात्मा रावणका वड़ा भाग्य है।'

'आपलोगोंके बाहुबलते आज मैंने रावणको मार दिया।' भगवान् श्रीरागने विभीषण, हनुमान्, अङ्गद, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, जाम्बवान् तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर देखते हुए कहा। 'जो लोग मेरे साथ आपलोगोंकी पवित्र कीर्तिका गुणगान करेंगे, वे परम पदके अधिकारी होंगे।'

इसी समय रावणकी पितयाँ वहाँ आकर विलाप करने लगीं । विभीषण रावणके कूर कर्मोका स्मरण कर उसके निष्प्राण शरीरको घृणाकी दृष्टिसे देख रहे थे । उस समय सर्वसुहृद् करुणायतन श्रीरामने विभीषणको रोती-कलपती स्त्रियोंको धर्य बँधानेका आदेश देते हुए अत्यन्त शान्तिसे कहा—

मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनस् ॥ क्रियतामस्य संस्कारो नमान्येष यथा तव। (वा० रा० ६।१११।१००-१०१)

'वैर मरनेतक ही रहता है। मरनेके वाद उसका अन्त हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है, बैसे ही मेरा भी है; इसलिये इसका दाइ-संस्कार करो। साधु विभीषणने रावणकी अन्त्येष्टि की, जलाञ्जलि दैनेके अनन्तर उसे पृथिवीपर सिर रखकर प्रणाम किया तथा रावण-पित्रयोंको अनेक प्रकारके मधुर वचनोंसे धैर्य बँधाया।

भीने तो पहले ही विभीषणको छङ्काके राजपदपर भिभिषक्त कर दिया है। भगवान् श्रीरामने छक्ष्मणि कहा। 'तथापि तुम महाबुद्धिमान् राक्षसराज विभीषणका मन्त्रपाठपूर्वक सविधि मङ्गलमय अभिषेक कराओ।'

विभीषण लङ्काघीश हुए । सर्वसिद्धिरूपिणी महासती धीताजीने अग्नि-परीक्षा दी । लोकस्रष्टा एवं इन्द्रादि देवगणोंने प्रभुकी स्तुति की । प्रभुके आदेशसे इन्द्रकी सुधाइिष्टें मृत वानर-भाल् जीवित हो गये । विभीषणने मङ्गलम् तिं प्रभुके चरणोमें प्रणाम कर उनसे मङ्गलस्तान करके नवीन वस्त्राभूषण धारण करनेके लिये निवेदन किया तो भरत-प्राणधन दशरथनन्दनने उत्तर दिया—

तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु म्रात ।

भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष करूप सम जात ॥

तापस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि ।

देसों बेगि सो जतनु करु सखा निहोर तोहि ॥

बीतें अविध जाउँ जो जिअत न पावउँ बीर ।

(मानस ७ । ११६ क, ख, ग)

प्रमु भरतजीकी प्रीतिका स्मरणकर पुलकित हो गये। विभीषणने आकाशसे विमानके द्वारा बहुमूल्य वस्त्राभूषण, रख एवं मणियोंकी वर्षा कर दी। वानर-भाछुओंने अपने-अपने रच्छानुसार वस्त्राभूषण धारण किये और मुन्दरतम विश्वाल पुष्पक विमानपर भगवान् श्रीरामः, लक्ष्मण और सीताके साथ सभी वानर-भाछ आरूढ़ हुए। पुष्पक अयोध्याके लिये उद्दा। पवनवेगसे उद्दते हुए पुष्पकपर आरूढ़ भगवान् श्रीराम अपनी प्राणप्रिया सीताको पृथ्वीके उन-उन स्थानोंको दिखाते जा रहे थे, जहाँ-जहाँ उन्होंने निवास किया था, लीलाएँ की थाँ।

अञ्जनीनन्दन दनुमान्के द्वारा श्रीरामके लक्ष्मण, सीता एवं परिकरोक्षित सञ्ज्ञल लोटनेका संवाद पाकर भरतजीका रोम-रोम पुलक्ति हो उठा । उन दूर्वोदल-द्याम-कलेकर भरतके कमल सरीके नेकोंसे प्रेमके ऑसू बहने ल्यो । माताओं एवं अयोभ्यावातियोंकी प्रसन्तताकी सीमा नहीं रही । नौंका प्रत्येक भक्त उल्लब्ल मोतियों, रलोंकी बन्दनवारों एवं कि बिकित पताकाओंसे सल गया । अवचके राज्ययकी विक बंक धुक्के— तो बात ही क्या, वहाँकी वीधियोंमें परमानन्द जैसे मूर्च होकर नृत्य कर रहा था।

अयोध्याके प्राणाधार, माताओं एवं भाताओंके सर्वस्त, नीलमणि, कमल-दल-लोचन श्रीराम पधारे । अयोध्याके प्राण लौटे । कौसल्या, सुमित्रा, कैकेग्री, भरत और शत्रुष्ठके आनन्दोल्लासकी सीमा नहीं थी । कुल्गुरु महर्षि विषष्ठ, मन्त्रिगण, सखा एवं समस्त पुरवासी हर्ष-विभोर थे । सत्रको प्रेम-विद्वल देखकर सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ एवं सर्वसमर्थ प्रमु श्रीराम—

अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथा जोग मिले सबिह रूपाला ॥ रूपादृष्टि रघुवीर विलोकी । किए सकल नर नारि निसोकी ॥ छन मिहें सबिहि मिले भगवाना । ठमा मरम यह काहुँ न जाना ॥ (मानस ७ । ५ । ३-३५)

इस प्रकार दयाधाम श्रीरामने सवको प्रेमानन्द प्रदान किया ।

'भाई सुप्रीव | तुम्हारी सहायतासे ही मेरे प्राण-सर्वस्व भाईने युद्धमें विजय प्राप्त की है ।' समस्त वानर-भाइओं छे प्रेमपूर्वक मिलकर भरतजीने किष्किन्घाधीशके प्रति कृतग्रता प्रकट करते हुए कहा । 'अतः हम चारोंके तुम पाँचवें भाई हो ।'

भिरा सर्वसमृद्धियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराष्ट्र सुमीवको दो ! श्रीरामने अपने वानर-भाद्ध् साथियोंको अत्यधिक सम्मान देते हुए भरतजीको आदेश दिया । श्रीर सबके लिये भी अत्यन्त सुखमय निवासकी व्यवस्था करो ।

भगवान् श्रीरामके अन्यतम प्रीति-भाजन अनुचर्गेकी सुन्यवस्था कर भरतजीने सुग्रीवके समीप जाकर कहा— 'प्रभु श्रीरामके मङ्गलमय अभिपेकके लिये आप चार्गे समुद्रोंका जल शीत्र मेंगवानेकी व्यवस्था कीजिये।'

किष्किन्यापित सुग्रीव अव शीरामादिके पाँचवें भाई ये। उनके आशानुसार जान्यवान्। इनुमान्। अञ्चद और सुपेण पवन-देगसे उछटे और शीव ही चारों एमुट्रोके ट्रिटें भरे स्वर्णकटश टिये टीट आये।

भरतादिक भाइयों, तीनो मालाओं। मानायों एवं पुरवासियोकेआमह-अनुरोधने बादागोंके सहित व्योव्यक्त विदेशिय विस्ति सीलालीके सहित भीगापचन्त्र लोको ग्वासिटासन्य बैठाया और विस्ति नामदेवः लाक्षाति, गोतम तथा सामीधि सहि सभी महवियोंने आपना हर्षके साथ पुत्र भीग तुल्सीके सहित पवित्र गन्धयुक्त जलसे श्रीरघुनाथजीका अभिषेक किया । आकाशसे देव-दुन्दुभियोंके घोषके साथ दिन्य पुष्पोंकी षृष्टि होने लगी । नवदूर्वादलक्ष्यामः पद्मपत्राक्षः पीताम्बर-परिवेष्टितः दिन्याभरण-विभूषितः दिन्यचन्दन-चर्चितः कोटिस्यंसमप्रभ श्रीरामचन्द्रजीके वामभागमें सर्वकल्याणगयी कर-कमलमें रक्तकमल धारण किये, सर्वाभरणभूषिता सुवर्णवर्णो सीताजीके दर्शन कर सर्वलोकमहेक्वरः, कर्णूरगौर आशुतोष शिव माता पार्वतीसहित कृतार्थताका अनुभव करने लगे । देवताओंके साथ भक्तिभावपूर्ण हृदयसे अवधनरेश श्रीरामकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा—

मह्माद्यस्ते न विदुः स्वरूपं चिदात्मतत्त्वं बहिरर्थभाताः । ततो बुधस्त्वामिद्मेव रूपं भक्त्या भजनमुक्तिमुपैत्यदुः सः ध भद्दं भवन्नाम गृणन् कृतार्थो वसामि काइयामनिशं भवान्या । मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ॥ ( ४० रा० ६ । १५ । ६१-६२ )

"जिनकी बाद्य पदार्थों में सत्यबुद्धि है, वे ब्रह्मादि भी आपके चित्स्वरूपको नहीं जानते (फिर औरोंका तो कहना ही क्या है); अतः बुद्धिमान् पुरुष इस श्यामसुन्दरस्वरूपसे ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दुःखोंसे पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभो ! आपके नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर में अहर्निश पार्वतीजीके सहित काशीमें रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारक मन्त्र 'राम'-नामका उपदेश करता हूँ।"

इसी प्रकार इन्द्रादि देवगण, पितृगण, यक्ष, सिद्ध, किनर, मरुत्, वसु, मुनि, गीएँ, गुद्यक, पक्षी, प्रजापित और अप्सराओंने नयनानन्दवर्धन श्रीरामका दर्शन एवं पृथक्-पृथक् स्तवन किया। फिर वे अपने-अपने लोकको चले गये।

भगवान् श्रीरामके सिंहासनासीन होते ही पृथिवी धन-धान्यसे पूर्ण हो गयी। वृक्ष फलोंसे लद गये। ब्राह्मणोंको वस्त्राभ्षण, रत एवं करोड़ों स्वर्णमुद्राएँ दी गयी। सर्वत्र सुख, शान्ति एवं परमानन्द प्रसरित हो गया। भगवान् श्रीरामने गुह, राक्षसराज विभीषण, वानरपित सुग्रीव तथा सभी वंदरभाद्धओंको दिन्य वसन-भूषण और मणि आदि देकर तथा अपनी दुर्लभ भक्ति एवं प्रीतिसे कृतार्थ कर विदा किया।

एक दिनकी बात है । सिंहासनासीन श्रीराघवेन्द्रके सम्मुख उनके अनन्य सेवक भोगेच्छारहित पवनकुमार हाथ

\*

जोड़े खड़े थे। ज्ञान-प्राप्तिकी उन्हें कामना थी। उन्हें देखक भगवान् श्रीरामने भगवती सीताको निष्पाप और ज्ञाके सुयोग्य पात्र हनुमान्को अपने तत्त्वका उपदेश करनेकी आज दी। त्रेलोक्यतारिणी माता जानकीने शरणागत हनुमानको प्रभु-तत्त्वका विस्तृत उपदेश देते हुए कहा—

रामं विदि परं वदा सिचदानन्दमह्यम्।
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्।
आनन्दं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरक्षनम्।
सर्वच्यापिनमात्मानं खप्रकाशमकस्मयम्।
मां विदि मूलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्।
तस्य संनिधिमात्रेण स्जामीदमतन्द्रिता।
रामो न गच्छति न तिष्टति नानुशोचः

त्याकाङ्क्षते त्यजित नो न करोति किंचित्। धानन्दमूर्तिरचलः परिणामहीनो मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति॥ ( भ० रा० १ । १ । ३२-३४, ४३)

'वत्स हनुमान् ! तुम रामको साक्षात् द्वेतशून्य सिच्चानन्दघन परव्रह्म समझो; ये निस्संदेह समस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियोंके अविषयः आनन्दघन, निर्मल, शान्त, निर्विकार, निरम्जन, सर्वव्यापकः स्वयम्प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही हैं । और मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाली मूल-प्रकृति जानो । में ही निरालस्य होकर इनकी संनिधिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया करती हूँ । "" ये राम तो (वास्तवमें) न चलते हैं न ठहरते हैं, न शोक करते हैं न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं । ये आनन्दस्वरूप, अविचल और परिणामहीन हैं, केवल मायाके गुणोंसे व्यास होनेके कारण ही ये उल्टे प्रतीत होते हैं।

राम-राज्य—प्रजापालक श्रीरामका सा सुशासन अवतक पृथ्वीपर सुननेमें नहीं आया । सुख-शान्ति सर्वत्र व्याप्त थी, रामराज्यमें । सभी पुरुष धर्मपरायण थे । पुत्र मरण कहीं देखनेमें नहीं आया । एक बार एक ब्राह्मण-बालककी असमयमें मृत्यु हो गयी । भगवान् श्रीरामने धर्म-मर्यादाकी रक्षा कर उसे पुनर्जीवन प्रदान किया । धर्मात्मा श्रीराम खर्म सदाचारपरायण एवं एकपत्नीवती थे । उनके राज्यमें स्विषे सदाचारपरायण एवं एकपत्नीवती थे । उनके राज्यमें स्विषे सदाचारिणी एवं पतिपरायणा होती थीं । निर्वेर जीवन स्वतीत करते हुए सभी वेद-मार्गका अनुसरण कर अपने अपने वर्ण

धर्मका पालन करते थे । राम-राज्यसे त्रयताप दूर रहते थे । उस समय दीन, दुःखी और दरिद्र कहीं देखनेमें नहीं आते थे । सभी निष्कपट, हम्भशून्य, गुणज्ञ, विद्वान्, बुद्धिमान् एवं धर्मातमा थे—

सागर निज मरजादाँ रहहाँ । डारहिं रद्ध तटन्हि नर कहहीं ॥ सरसिज संकुळ सकळ तहागा । अति प्रसन्न दस दिसा निमागा ॥

बिधु मिह पूर मयूखिन्ह रिब तप जेतनेहि काज । मार्गे बारिद देहिं जक रामचंद्र कें राज ॥ (मानस ७। २२। ५३ ११)

मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामका जीवन प्रत्येक हिष्टि परमोज्नवल आदर्शने सम्पन्न था । वे प्रजावत्सल थे । प्रजा उन्हें अपना सर्वस्व समझती थी । एक नगण्य नागरिकके लाञ्छनपर उन्होंने परम पुण्यमयी प्राणिप्रया महासती सीताको वनमें भेज दिया । महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें कुश और लवका जन्म हुआ । कुमार शत्रुष्ठके हाथों कूरकर्मा लवणासुर मारा गया । कुमार शत्रुष्ठने मधुपुरीका शासन सँभाला ।

अयोध्यानरेश भगवान् श्रीराम एक पर्णशालामें रहते हुए अपनी सहधर्मिणी सीताकी स्वर्णप्रतिमा बनवाकर यश्च कर रहे थे। उक्त यशके दर्शनार्थ प्रायः सभी ऋषि-महर्षि, राजर्षि, बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गये थे। महर्षि वाल्मीकि भी लव-कुशके साथ वहाँ पहुँचे। महर्षिके लिये ऋषियोंके समीप रहनेकी सुन्यवस्था कर दी गयी थी।

अनुपम सुन्दर एवं तेजस्वी लव-कुराके गुखि लय और स्वरके साथ वीणापर कई दिनोंतक वाहमीकिरचित रामचरित्र मुनकर श्रीराम मुग्ध हो गये और उन्हें यह भी विदित हो गया कि प्ये सीताके ही सुपुत्र हैं। श्रीरामने अपने दूतोंके द्वारा महर्षि वाहमीकिके पास संदेश भेजा कि पनिदीष एवं पवित्र सीता आपकी अनुमतिसे यहाँ सबके सम्मुख अपनी निष्कल्ड्या एवं पवित्रता प्रमाणित करें।

दूसरे दिन महिषं वाल्नीकि गैरिकविष्ठधारिणी कटोर सपस्योमें रत जनकनिद्नीके साथ श्रीरामकी भरी सभामें पहुँचे। महिष्के पीछे सीता सिर सुकाये चली आ रही थाँ। उनके दोनों हाथ हुई थे और नेत्रोंसे ऑसू हार रहे थे। वे अपने दर्ग-मिद्दिने विराजित श्रीरामका चिन्तन कर रही थो। महिने सबके दीच तथोनुर्ति सीताकी पवित्रताकी घोषणा करें हुए परितक कर दिया कि भिषिकेशकुमारी छीटानें कोई दोष हो तो मुझे मेरी सहस्रों वर्षोंकी तपस्याका फल

धर्म, आदर्श, मर्यादा एवं कर्तव्यके पालनमें अत्यन्त निष्टुर श्रीरामने महर्षिकी वाणीमें सम्पूर्णतया विश्वास करनेपर भी भगवती सीताको जन-समुदायमें शुद्धता प्रमाणित करनेकी पात कही। तब सम्पूर्ण सभासदी, श्रुपियों, महर्षियों, राजाओं एवं विद्वानों तथा जन-समुदायके सम्मुख हाथ जोड़े, दृष्टि नीचे किये सतीत्वकी परमोन्च्वल दिग्य मूर्ति सीताने कहा—

शमादन्यं यथाहं वें मनसापि न चिन्तये। तथा मे धरणी देवी विवरं दातुमहिति॥ (भ०रा०७।७।४०)

'यदि में भगवान् रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका मनधे भी चिन्तन नहीं करती तो पृथिवी देवी मुझे अपने अंदर स्थान दें।

उसी क्षण पृथ्वी ५टी और सबके सम्मुख एक अद्भुत एवं दिव्य सिंहासनपर, जिसे महापराक्रमी नागोंने धारण कर रखा था, पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी भी दिव्यरूपमें प्रकट हुई और उन्होंने अपनी प्राणिपया पुत्री सीताको अत्यन्त ध्यारसे गोदमें छे लिया। जानकी रसातलमें प्रविष्ठ हो गर्यो। उनके अपर दिव्यतम सुमन-ष्टृष्टि होने लगी।

प्रजापालक मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामके नेश्र भर आये। उन्होंने रोते हुए अपने दोनो बालकोंको हृदयछे लगा लिया और अपनी पर्णशालाकी ओर ले चले। साक्षात् भर्ममूर्ति बीताके पाताल-प्रवेशिष्ठ श्रीरामका जीवन सूना प्रतीत होने लगा। यश-कार्य छभ्पन्न होनेपर श्रीरामने अयोष्याम प्रवेश किया। राज्य करते हुए भगवान् श्रीरामका जीवन गदा पर्म-पालनके ही प्रयत्नमें न्यतीत होता था।

दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पुत्र पीत्रीष्ठ विनी माता कीसल्याने काल-धर्मके अनुसार अपना शरीर त्याग दिया । सुमित्रा और कैन्नेयीने भी उनका अनुसरण लिया । ने तीनी महिमामयी देवियाँ परलोकमें अपने पति दश्यरथजीले मिलकर प्रसन्न हो गर्यों । रशुनाथजी समय-समयस अपनी तीनी माताओंके लिये भेद-भावके विना धादोपयीगी बहुनून्य सामग्रियाँ तपत्वी बाह्मणीको दान देने तथा जिनमें और देवताओंनी संतुष्ट करनेके लिये बहु-बहु महीका अनुसन् लिया रुखे थे ।

भगवान् श्रीरामके आदेशसे भरतने अपने दोनों पुत्रों तक्ष और पुष्कलको कमशः तक्षशिला और पुष्कलविता राज्य प्रदान किया और भरतके परामर्शसे भगवान् श्रीरामने कारपथ देशको अपने अधीन कर लक्ष्मण पुत्र अङ्गदके लिये प्रत्येक रीतिसे सुरक्षित अङ्गदीया-नामक सुन्दर पुरीका निर्माण करा दिया और लक्ष्मणके दूसरे पुत्र चन्द्रकेतुके लिये चन्द्रकान्ता-नामक विख्यातपुरी निर्मित करा दी। इस प्रकार भगवान् श्रीरामने सर्वथा निरापद दस सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर शासन किया।

भौ अमिततेजस्वी अतिबलका दूत महावल हूँ । कुछ समयोपरान्त तपस्वी ऋषिके वेपमें कालने उपस्थित होकर लक्ष्मणसे निवेदन किया । भौ कार्यवशात् अयोध्यानरेश श्रीरामसे मिलना चाहता हूँ ।

श्रीरामकी अनुमित प्राप्तकर लक्ष्मण उन्हें भीतर छे गये तो महातेजस्वी रघुनाथजीने अर्घ्यादिसे उनकी पूजा की और बोर्छ—'आप जिनके दूत हैं, उनका संदेश सुनाइये।'

'मुनिश्रेष्ठ अतिबलके कथनानुसार इमलोगोंकी बात सर्वथा गुप्त रहनी चाहिये ।' मुनिने उत्तर दिया । 'यदि आप उनके वचनका आदर करें तो यदि कोई तृतीय व्यक्ति इम-लोगोंकी बात सुन है या इमें बात करते देख भी है तो आपके द्वारा मारा जायगा ।'

'तथास्तु । श्रीराघवेन्द्रने लक्ष्मणको बुलाकर आदेश देते हुए कहा—'तुम द्वारपालको बिदा करके खयं ड्योढ़ीपर खड़े होकर पहरा दो । हम दोनीकी बात जो सुनेगा या देख भी छेगा, वह मेरे द्वारा मारा जायगा।'

'राजन्! मुझे लोकस्रष्टाने भेजा है। अादेश स्वीकार कर लक्ष्मणके चले जानेपर मुनिने निवेदन किया। ''मैं सृष्टि-संहारक काल हूँ। विधाताने निवेदन किया है 'प्रभो! हमलोगोंपर दया कर आपने मनुष्य-कुल्में अवतार धारण किया था, वह कार्य अब पूरा हो गया। अब आप और अधिक काल्तक प्रजापालन करना चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, अन्यथा आप पुनः विष्णुरूपमें प्रतिष्ठित होकर हम समस्त देवगणोंको सुखी और सनाथ करें।''

'ब्रह्माकी बार्ते सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई ।' हँसते हुए प्रमुने उत्तर दिया । 'सच तो यह है कि मेरे रच्छानुसार ही तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। मेरा कार्य पूरा हो गया। अतः मैं शीब ही यहाँसे प्रस्थान करूँगा।

'महामुनि तुर्वासा पधारे हैं। श्रीराववेन्द्र और कालकी पात समाप्त ही हुई थी कि रामानुज लक्ष्मणने वहाँ पहुँचकर निवेदन किया। 'वे तत्काल आपसे मिलना चाहते हैं। मुनिको आपके साथ सम्पूर्ण अयोध्याको शाप देनेके लिये उद्यत देखकर में स्वयं आ गया।'

भगवान् श्रीरामने तुरंत आकर अत्रिपुत्र महर्षि दुर्वीसको प्रणाम किया और बोले—'भगवन् । मेरे लिये स्या आज्ञा है।

'मेरे एक सहस्र वर्षके उपवासका आज समापन-दिवस है।' दुर्वासाजीने कहा। 'अतः आपके यहाँ जो भी अन्न तैयार हो, मैं अभी भोजन करना चाहता हूँ।'

श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक महर्षिको भोजन कराया । अमृत-तुल्य स्वादिष्ट भोजनचे तृप्त होकर महर्षि दुर्वासा भगवान् श्रीरामको साधुवाद देते हुए अपने आश्रमके लिये प्रस्थित हुए ।

'साधुपुरुषोंका त्याग और वध दोनों समान हैं।' महर्षिके चले जानेके उपरान्त धर्मपरायण श्रीरामने लक्ष्मणि कहा। 'सुमित्राकुमार। धर्मकी रक्षाके लिये में तुम्हारा त्याग करता हूँ।

प्राणाराध्य श्रीरामके वचन सुनते ही लक्ष्मणका मुखारविन्द मुरझा गया। उनके नेत्रों अश्रु प्रवाहित होने लगे। 'प्राणाराम श्रीरामके विना जीवन कैसा।' लक्ष्मण घर भी नहीं गये। किसीसे मिल भी नहीं सके। वे तुरंत सरयू-तटपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने आचमन कर हाथ बोहें और योगयुक्त होकर अहश्य हो गये। इन्द्रादि देवगण उनपर दिन्य पुष्पोंकी षृष्टि करने लगे। देवराज इन्द्रके साथ जब विष्णुके चतुर्थोश लक्ष्मण देवलोक पहुँचे, तब देवताओंकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही। वे भगवान् लक्ष्मणकी श्रद्धा-भिक्तपूर्ण हृदयसे पूजा करने लगे।

प्राणिय भाई लक्ष्मणके वियोगि उद्दिम और अधीर होकर घीर-गम्भीर और सत्यवक्ता श्रीरामने पुरोहितों, मन्त्रियों और महाजनोंसे कहा—'आज में यहाँ धर्मानुरागी भाई भरतका अभिषेक कर शीव्र ही लक्ष्मणके पथका अनुसरण करूँगा। भौ सत्यकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मुझे आपके बिना राज्य नहीं चाहिये। मणिहीन फणिकी भौति व्याकुल होकर भरतजीने तुरंत कहा। 'कुश और लक्का राज्याभिषेक कीजिये।

महर्षि वसिष्ठके आदेशसे राजा रामने अत्यन्त दुःखी, साधुनयन एवं अवनतमुखी प्रजासे पूछा—'मुझे क्या करना चाहिये ?

'आप जहाँ जायँगे, हम भी आपके साथ ही चलेंगे।'
सबने एक स्वरसे कहा।

'तथास्तु।' कह्कर भगवान् श्रीरामने दक्षिण कोसलके राज्यपर कुशको और उत्तर कोसलके राज्यपर लवको अभिषिक्तकर उन्हें अपने-अपने नगरोंके लिये विदा किया।

यह समाचार सुनते ही शत्रुष्त अपने पुत्र सुबाहुको मधुरा और शत्रुघातीको विदिशाका राज्य देकर तुरंत अयोध्या पहुँचे । उन्होंने बड़े भाई श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले—'आपके साथ चलनेका सुदृढ़ निश्चय कर में अपने पुत्रोंको पृथक्-पृथक् राज्यपर अभिषिक्त कर आया हूँ । आप कृपापूर्वक आज मेरे निश्चयके विपरीत आज्ञा-प्रदान न करें, अन्यथा इससे कठोर मेरे लिये कोई दण्ड न होगा । में नहीं चाहता कि जीवनमें अन्तिम बार आशोलक्ष्मन हो जाय ।'

'अच्छा !' प्रभुने शत्रुष्ठकी प्रीति देख स्वीकृति दे दी ! प्रभुके लीला-संवरणका समय जानकर कामरूपी वानर, रीष्ठ और राक्षसगण संड के-संड वहाँ पहुँच गये । सुप्रीव बोले—'प्रभो ! में अङ्गदको राज्यपदपर प्रतिष्ठितकर आपके साथ चलनेका निश्रय छेकर आया हूँ ।' प्रभुने स्वीकृति दे दी ।

भगवान् श्रीरामने राक्षसराज विभीषण और वानरश्रेष्ठ हिनुमान्को दीर्घकालतक पृथ्वीपर रहनेका आदेश दिया। जाम्बान्, भेन्द और द्विविदको कलि-आगमनतक जीवन-पारणकी आशा देकर द्यानिधान प्रभुने अन्य वानरों और रीहोंको साथ चलनेको स्वीकृति प्रदान कर दी।

भेरे अमिद्रोत्रकी प्रज्वलित अग्नि ब्राह्मणोके साथ भागे आगे चले। दूसरे दिन प्रातःकाल कमल-नयन भीरामने महाप्रसानकालिक समस्त षार्मिक क्रियाओंका सविधि भनुष्टान करनेके पूर्व आज्ञा दी । सुदूर पथकी यात्राके बिरे मेरे अस्त्रमेष पश्का मनोहर हुन भी चढना चाहिने।

करुणामूर्ति भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने सूक्ष्म वस्त्र धारण किया । उन्होंने दोनों हाथोंमें कुश धारणकर ब्रह्मप्रतिपादक उपनिषद्के मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए परम पवित्र सरयूके तटकी यात्रा की । मार्गमें वेद-पाठ करनेके अतिरिक्त वे सर्वथा मीन थे। मार्गमें चलनेके अतिरिक्त उनकी अन्य कोई भी चेष्टा दृष्टिगोचर नहीं होती थी । सूर्य-दीप्ति-तुल्य तेजस्वी भगवान् श्रीरामके दक्षिण पार्श्वमें पद्महस्ता लक्ष्मी देवी, वाम पार्स्वमें मूर्त्तिमती वसुधा तथा उनके आगे-आगे उनकी संहार-शक्ति चल रही थी । उस समय विविध शर, सुविस्तृत शरासन तथा विविध अस्त्र-शस्त्र पुरुष-विग्रह धारण कर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके साथ चल रहे ये। वित्र-विग्रह-घारी वेद-चतुष्टय, जगत्पावनी गायत्री देवी, प्रणव तथा वपट्-कारने मूर्त्तरूप धारणकर प्रभुका अनुगमन किया । अन्तःपुर-सहित सभी स्त्रियाँ, वालक, वृद्ध, पशु, पक्षी, नगरके अदृश्यचारी भूत-प्रेतादि सभी भगवान् श्रीरामके साथ इपीन्मत्त होकर चल रहे थे। आश्चर्यकी वात यह थी कि भगवान् श्रीरामके महाप्रस्थान-समारोहका दर्शन करने जो भी आये, वे अपने घर नहीं लौटे। वे भी अपना जीवन और जन्म सफल करनेके लिये प्रभुके साथ हो लिये। उस समय इन्द्रियों से अगोचर कोई सूक्ष्म प्राणी भी अयोभ्यामें नहीं रह गया।

अयोध्यासे हेढ़ योजन दूर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने पुण्यतीय। सरयूका दर्शन किया। भगवान् श्रीराम घूणिता-वर्ता उस पुण्यमयी सरयूके एक श्रेष्ट खलगर पहुँचे। आकाशमें करोड़ों दिव्य विमान शोभा दे रहे थे। पवित्र एवं सुगन्धित वायु बह रहा था । देवताओ, गन्धर्वो एवं दिन्न-तेजोमय स्वर्गवासियोंसे आकाश आन्छादित हो। गया । आकाशमे दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि हो रही थी। विविध प्रकारके मनोहर देव-बाद्य बज रहे थे। निखिलन्द्रिशित भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने पुण्यमयी सरयूके पवित्र जरुकी ओर अपना कमल-चरण बढ़ाया ही था कि आकाराये लेकिपितामह हडाते अत्यन्त प्रमन्नतापूर्वक प्रभुक्ती स्तुति करते हुए कहा—है रायव | हे विध्यो | आनेकी छुपा करूँ । इसारा ददा सीमाप है, जो आप अपने परम धामको पचार रहे हैं। देव ! देवे रम भ्रातृगणके साथ आव विष्णु-देहमें अविष्ट हंतर देवराओंडी रहा बीतिये। अथवा यदि आरके और कोई छन्न दिव हो तो उसीने प्रवेश कर इस सक्का शाक्य की जिने। सस

देवाधिपति श्रीविष्णु हैं। आपके पवित्रतम चरणोंमं मेरा बारंबार नमस्कार है।

पग्नयोनि ब्रह्माकी प्रार्थनाथे परमतेजस्वी भुवनमोहन श्रीराम देवताओंके देखते देखते शङ्क चक्र-गदा पग्नधारी चतुर्भुज हो गये । सुमित्रानन्दन छक्ष्मण अद्भुत फन धारणकर प्रभुकी शय्यारूप शेषनाग वन गये । कैकेग्रीनन्दन भरत दिब्य चक्र और छवणासुरघाती शत्रुष्ठ शङ्करूपमें परिणत हो गये । श्रीरामरूपधारी पुराणपुरुष श्रीविष्णु अपने भाइयोंके साथ श्रीराम-विग्रहसे तेजोमय दिव्यस्वरूपमें परिवर्तित हो गये ।

फिर तो उन नवदूर्वादलस्याम शङ्क-चक्र-गदा-पद्मधारी शेषशायी श्रीविष्णुके सम्मुख इन्द्रादि देवगण, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मादि उपस्थित होकर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा और स्तुति करने लगे।

'पितामह ! यह सम्पूर्ण विशाल जन-समुदाय मेरे स्नेह-वश मेरे पीछे-पीछे आया है। श्रीभगवान्ने विधातांसे कहा। 'ये सभी यशस्वी और मेरे भक्त हैं। मेरे लिये समस्त लौकिक सुखोंका परित्याग करनेवाले ये सर्वथा मेरे अनुग्रह-पात्र हैं।

''प्रभो । यहाँ आये हुए सभी लोग 'संतान क'-लोकोंमें जायँगे।'' ब्रह्माने जगद्गुरु श्रीभगवान्को उत्तर दिया—

यच तिर्यग्गतं किंचित् त्वामेवमनुचिन्तयत् । प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या तत् संतानेषु निवत्स्यति ॥ सर्वेर्बद्यगुणेर्युक्ते बह्मलोकादनन्तरे ।

(वा० रा० ७।११०।१९-२०)

'पशु-पश्चियोंकी योनिमें पड़े हुए जीवोंमेंसे भी जो कोई आपका ही भक्तिभावसे चिन्तन करता हुआ प्राणोंका परित्याग करेगा, वह भी संतानक-छोकोंमें ही निवास करेगा। यह संतानक-छोक ब्रह्मलोक ( साकेत ) के ही निकट है। वह ब्रह्मके सत्यसंकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणोंसे युक्त है। उसीमें ये आपके भक्तजन निवास करेंगे।'

इसके अनन्तर वानर-भालू जिस-जिस देवतासे प्रकट हुए थे, उस-उसमें प्रविष्ट हो गये । सुग्रीव सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट हुए । उस समय मनुष्य, पशु-पक्षी, स्थावर-जंगम—जो भी जीव वहाँ आये थे, सभीने हर्षके आँसू बहाते हुए सरयूके उस गो-प्रतार घाटपर जलमें झुबकी लगाकर दिन्य एवं तेजस्वी सरीर चारण किया और सभी दिन्य विभानोंमें जा बैठे । लेक-पितामह ब्रह्माने उन सम्पूर्ण प्राणियोंको सुखद संतानक लोकमें स्थान दिया ओर सुर-समुदायके साथ ब्रह्मलेको लिये प्रस्थित हुए।

जो भुवनपावन भगवान् श्रीराम तिर्यग्योनिगत जीवेंको भी साकेतधाम हे गये थे, उन दयामूर्ति श्रीरामके पावन पाद-पद्ममें अद्धा-भक्तिपूर्ण यारंबार प्रणाम । ——शि॰ ६०

[ २२ ]

# भगवान् श्रीकृष्ण

द्वापर-युग ! दैरयोंकी अनीति और अत्याचारें पीड़ित धरित्री दुःखंसे अत्यन्त व्याकुल होकर गौके रूपमें रोती हुई कमलोद्भव ब्रह्मोंके समीप पहुँची और अत्यन्त कहण स्वरमें उसने विधातासे कहा—'चतुरानन ! पूर्वकाल्में देवासुर-संग्राममें जो-जो दैत्य और दानव मारे गये थे, वे सभी कंस आदिके रूपमें उत्पन्न हुए हैं। देव ! उनके क्रूरकमोंके बोझसे में अत्यन्त दुःखी हूँ । मेरा यह भार दूर करनेका आप यव करें।'

पृथ्वीको आश्वस्त करते हुए विधाता भगवान् इंकर एवं अन्य देवताओंके साथ श्लीरसागरके तटपर पहुँचे। वहाँ लोकस्रष्टाने अपनी भक्तिके प्रभावसे शयन करते हुए प्रभुको जगाया और अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्पादिके द्वारा उनकी पूजा, की तथा फिर हाथ जोड़कर कैलोक्यनाथ श्रीविष्णुकी स्तुति की—

भनादिसस्यक्तमचिन्त्यमस्ययं वेदान्तवेशं पुरुषोत्तमं हिस् ॥ भानन्दरूपं परमं परात्परं चिदात्मकं ज्ञानवतां परां गितम् ॥ भानन्दरूपं परमं परात्परं चिदात्मकं ज्ञानवतां परां गितम् ॥ सर्वात्मकं सर्वगतेकरूपं ध्येयस्वरूपं प्रणमामि माधवम् ॥ भक्तप्रियं कान्तमतीव निर्मलं सुराधिपं सूरिजनेरभिष्टुतम् । चनुर्भुजं नीरजवर्णमीश्वरं तथाङ्गपाणि प्रणतोऽस्मि देशवम् ॥ गदासिशङ्खाव्जकरं श्रियः पति सदाशिवं शार्ङ्गधरं रविप्रभम् । पीताम्बरं हारविराजितोद्दं नमासि विष्णुं सततं किरीटिनम् ॥ गण्डस्थलासक्तसुरक्तकुण्डलं सुदीपिताशेषदिशं निजितवा । गण्डस्थलासक्तसुरक्तकुण्डलं सुदीपिताशेषदिशं निजितवा । गन्धवंसिद्धेचपगीतसृग्ध्वनि जनादनं भूतपति नमामि तम् ॥ हत्वासुरान् पाति युगे युगे सुरान् स्वधमसंस्थान् भृवि संस्थितो हिः। करोति स्रिष्टं जगतः क्षयं यस्तं वाद्धदेवं प्रणतोऽस्मि केषवम् ॥

बो मत्स्य रूपेण रसातलस्थितान् वेदान् समाहृत्य मम प्रदत्तवान्। निहत्य युद्धे मधुकेटभावुभी तं वेदवेधं प्रणतोऽस्म्यहं सदा॥ रेवासुरै: क्षीरससुद्रमध्यतो न्यस्तो गिरियेन घतः पुरा महान् । दिताय कौमें वपुरास्थितो यस्तं विष्णुमार्च प्रणतोऽस्मि भास्करम्॥ इत्या हिरण्याक्षमतीव दर्पितं वराहरूपी भगवान् सनातनः । मो भूमिमेतां सककां ससुद्धरंस्तं वेदमूर्ति प्रणमामि स्करम्॥ कृत्वा नृसिंहं वपुरात्मनः परं हिताय छोकस्य सनातनो हरिः। जबान यसीक्णनसैदिते: दुतं तं नारसिंहं पुरुषं नमामि॥ यो वामनोऽसौ भगवाक्षनाईनो बिल बबन्ध त्रिभिरूजितैः पदैः। जगस्त्रयं क्रम्य ददौ पुरंदरे तं देवमार्च प्रणतोऽस्मि वामनम् ॥ यः कार्तवीर्यं निजवान रोषात् त्रिस्सप्तकृत्वः क्षितिपारमजानपि । तं जामदग्न्यं क्षितिभारनाशकं नतोऽस्मि विष्णुं पुरुषोत्तमं सदा। सेतुं महान्तं जलधौ बवन्ध यः सम्प्राप्य लङ्कां सगणं द्शाननम्। जवान भूत्ये जगतां सनातनं तं रामदेवं सततं नतोऽस्मि॥ पया तु वाराहनृसिंहरूपैः कृतं त्वया देवहितं सुराणाम्। तथाण भूमेः कुर भारहानि प्रसीद विष्णो भगवसमस्ते ॥ ( नरसिंद्यु० ५३ । ११-२४ )

भी सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी भगवान् अन्युतको, सनातन बेक्युर भगवान् नारायणको नमस्कार करता हूँ । जो भनादि, अन्यक्त, अचित्रय और अविनाशी हैं, उन वेदान्तवेश पुरुषोत्तम श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो परमानन्दस्वरूपः, परात्परः, ज्ञानमय एवं ज्ञानियोंके परम भाष्रय हैं तथा जो सर्वमय, सर्वन्यापक, अद्वितीय और सबके भेयरूप हैं, उन भगवान् लक्ष्मीपतिको मैं प्रणाम करता हूँ। जो भक्तोंके प्रेमी, अत्यन्त कमनीय और दोषोंसे रहित हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, विद्वान पुरुष जिनकी स्त्रति करते हैं, जिनके चार भुजाएँ हैं, नील-कमलके समान धिनफी रयामल कान्ति है, जो द्दाधमें चक्र धारण किये ररते हैं, उन परमेश्वर केदावको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके हार्थों में गदा, तलवार, शङ्क और कमल मुझोभित 🔥 जो रूपमीजीके पति 👸 सदा ही करयाण करनेवाले 👣 जो शार्षधनुप धारण किये रहते हैं, जिनकी सूर्यके मारान पान्ति है, जो पीत वस्त्र भारण किये रहते हैं, िनका उद्दरभाग हारछे विशृधित है तथा जिनके मस्तकपर प्रकृट सोमा पा रहा है। उन भगवान् विष्णुको में सदा भणाम बाता हैं। लिनके बपोटोंदर मुन्दर रक्तवर्ण उन्दर शोम पा रहे हैं. जो अपनी नानिधे सम्पूर्ण दिसालेको प्रकारित एक वर्ष है। सम्बर्ध और सिद्धसम

जिनका सुयश गाते रहते हैं तथा जिनका वैदिक शृचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान् जनार्दनको में प्रणाम करता हूँ। जो भगवान् प्रत्येक युगमें पृथ्वीपर अवतार ले देवद्रोही दानवोंका वध करके अपने घर्ममें स्थित देवताओंकी रक्षा करते हैं तथा जो इस जगत्की सृष्टि एवं संहार करते हैं उन सर्वान्तर्यामी भगवान् केशवको मैं प्रणाम करता हूँ।

'जिन्होंने युद्धमें मधु और कैटम—इन दोनों दैलोको मारा तथा मत्स्यरूप घारण करके रसातलमें पहुँचे हुए वेदोंको लाकर मुझे दिया था, उन वेदवेश परमेश्वरको मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ । पूर्वकालमें जिन्होंने देवता और असुरोंद्वारा क्षीरसमुद्रमें डाले हुए महान् मन्दराचलको सवका दित करनेके लिये कूर्मरूपसे पीटपर घारण किया था, उन प्रकाश देनेवाले आदिदेव भगवान् विष्णुको में प्रणाम करता हूँ । जिन सनातन भगवान्ने वराहरूप घारण करके इस सम्पूर्ण वसुंघराका जलसे उद्धार किया और उसी समय अत्यन्त अभिमानी देत्य हिरण्याक्षको मार गिराया था। उन वेदमूर्ति सूकररूपघारी भगवान्को में प्रणाम करता हूँ। जिन सनातन भगवान् श्रीहरिने त्रिलोकीका हित करनेके लिये श्रेष्ठ नृसिंहरूप धारण करके अपने तीखे नर्खो-द्वारा दितिनन्दन हिरण्यकशिपुका वघ किया था। उन परम पुरुष भगवान् नरसिंहको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन वामन-रूपघारी भगवान् जनार्दनने विलको वाँचा या और अपने बढ़े हुए तीन पगोंचे त्रिभुवनको नापकर उसे इन्द्रको दे दिया था, उन आदिदेव वामनको में प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने कोपवश राजां कार्तवीर्यको मार डाला तथा इनकीय बार क्षत्रियोंका संदार किया, प्रथ्वीका भार दूर करनेवाले परशुरामरूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुको में मदा नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने नमुद्रपर बहुत बड़ा पुल बौजा और डङ्कामें पहुँचकर विलोकीके कल्यांगके लिपे सवनके उसके गणौंसहित भार डाला था। उन मनादन देन मगगान, श्रीरामको में सदा प्रणाम करता हूँ । भगवन् ! विष्के ! लिए प्रकार (पूर्वकारमें ) बराद-इतिंद आदि सरीय आसी देवताओंका हित किया है। उसी प्रकार भाग भी प्रकार होकर पृथ्वीका भार दूर घरें । देव ! आर्थे गदर नमस्तार है।

पद्मयोगिकी उपर्युक्त स्युप्ति प्राप्त होत्र हाक्कर चत्रक रहा और पद्म घणग विके सरसोग्यापु गर्वेगरा श्रीविष्णु प्रकट हो गये और उन्होंने कहा—'पितामह! देवताओ! में तुम्हारी इस स्तुतिसे बहुत ही प्रसन हूँ। देवगण! यह स्तोत्र इसका पाठ करनेवालोंके सारे पाप नष्ट करनेमें समर्थ है। यद्यिप में श्रीहरिके रूपमें भक्तिमान् पुरुषोंको भी कठिनतासे प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्रके प्रभावसे में प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। अ आपलोग अपना मनोरथ व्यक्त करें।

'करणासिन्धु । पुरुषोत्तम ।' कमलोद्भवने मन्तन्य प्रकट किया—'वधुंघरा असुरोंके अत्याचारसे अत्यन्त पीड़ित और भयाक्रान्त है। आप वसुधाका भार दूरकर इसका कष्ट निवारण करें। देवताओंके साथ आपके चरणोंमें उपस्थित होनेका मेरा यही प्रयोजन है।

'देवताओ !' श्रीभगवान् बोले—'और ब्रह्माजी ! आप सभी अपने अपने स्थानके लिये लौट जायँ । मेरी गौर और कृष्ण—दो शक्तियाँ वसुदेवकी पत्नी देवकीके गर्भसे अवतरित होकर देत्योंको निर्मूल कर घरापर घर्मकी स्थापना करेंगी । वसुंघराका कष्ट शीब्र ही निवारण हो जायगा ।'

श्रीभगवान्के आश्वासनसे प्रसन्न होकर देवताओंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और लौट गये।

× × ×

'कंस! जिस देवीको तुम इतने प्रेमोत्साहसे पहुँचाने जा रहे हो, उसके गर्भसे उत्पन्न आठवें पुत्रके हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी।'—आकाशवाणी सुनकर कंस चौंका। यदुवंशमें देवमीदके श्रेष्ठ धर्मश्च पुत्र वसुदेवका विवाह कंसके पिता उप्रसेनके छोटे भाई देवककी देवाङ्गनातुल्य सुन्दरी पुत्री देवकीके साथ हुआ। अपनी उसी चचेरी बहन देवकीको महाबलवान् और शूरवीर कंस अत्यन्त स्नेहवश रथपर बैटाकर स्वयं रथ हाँकता हुआ विदा करने जा रहा था। आकाशवाणी सुन, मृत्यु-भयसे भीत होकर वह देवकीको मार डालनेके लिये प्रस्तुत हो गया। अत्यन्त कूरकर्मा कंसको पाप-कर्म करनेमें लजा नहीं आती थी।

भोजकुलके यशस्वी कुमार ! वसुदेवजीने कंसको समझाया—'विवाह-जैसे मञ्जल अवसरपर स्त्री, विशेषतया

स्तुत्यानयाइं संतुष्टः पितामइ दिवीकसः॥
 पठतां पापनाशाम नृणां भिक्तमतामपि।
 यतोऽसि प्रकटीभूतो दुर्लभोऽपि इरिः सुराः॥
 (नर्रसिइपु० ५३। २६-२७)

अपनी बहनकी हत्या अत्यन्त कलक्क एवं पापकी बात है। आप विश्वास करें, इसकी कोखरे संतान उत्पन्न होते ही मैं आपको दे दूँगा।

कंसको वसुदेवजीके वचनकी सत्यतापर विश्वास था। उसने वसुदेवजीकी युक्तिःसंगत वाणी सुनकर अपनी षदन देवकीको मारनेका विचार तो छोड़ दियाः किंतु उसने वसुदेव और देवकीको अपने सुखद भवनमें ही रोककर उनकी सारी सुविधाकी व्यवस्था कर दी। पीछे मृत्यु-भयसे उसने उन्हें इथकड़ी-वेड़ी डालकर वंदी-गृहमें भेज दिया।

देवकी के छः पुत्रोंको उनका जन्म होते ही कं सने मार डाल। भगवत्प्रेरणावश सातवों गर्भ अनन्तके अंशसे प्रकट हुआ। उस गर्भके कुछ पुष्ट होनेपर भगवती योगमायाने उसे देवकी के गर्भसे खींचकर रोहिणी के उदरमें स्थापित कर दिया। गर्भका संकर्षण करने (खींचने) से उस बालका जन्म हुआ, इसलिये वह 'संकर्षण नामसे प्रख्यात हुआ।

महाभागा देवकीके आठवें गर्भमें साक्षात् श्रीहरि पचारे । देवकीके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे अलैकिक तेज प्रकट होते लगा । उसे देखकर कंस अत्यन्त भयभीत और सावधान होकर भगवान्के जनमकी प्रतीक्षा करने लगा । प्राणके मोह और मृत्यु-भयसे उसकी बड़ी विचित्र दशा हो गयी थी।

आसीनः संविद्यस्तिष्ठन् भुआनः पर्यटन् महीम्। चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत् तन्मयं जगत्॥ (श्रीमद्गागनत १०।२।२४)

'वह (कंस) उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और चलते-फिरते—सर्वदा ही श्रीकृष्णके चिन्तनमें लगा रहता। जहाँ उसकी आँख जाती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उर्धे श्रीकृष्ण दीख पड़ते। इस प्रकार उसे सारा जगत् ही श्रीकृष्णमय दीखने लगा।

घीरे-घीरे श्रीहरिके प्राकट्यकी अत्यन्त शुभ वेला आयी। साक्षात् कमलयोनि और देवर्षि नारद सुर-समुदायके साथ उक्त बंदीग्रहमें पहुँचे और परम प्रभुका स्तवन कर बिदा हुए।

भाद्र मास । अष्टमी तिथि । रोहिणी नक्षत्र । पृथ्वीः आकाश-सर्वत्र मनोरम समय । अर्द्धरात्रि । आकाशमें सञ्जल धन मन्द-मन्द गर्जन करते हुए हर्ष व्यक्त कर रहे थे। अत्यन्त सुखद शीतल समीर बह रहा था और बरतीका परम पुण्य, परम भाग्य उदय हुआ । निखिल सृष्टिके स्वामी, गौ ब्राह्मण एवं संतोंके प्रतिपालक, धर्म-प्राण जगत्पति चतुर्भुज रूपमें वसुदेव-देवकीके सम्मुख प्रकट हुए । बंदीग्रह उद्गासित—धन्य, धन्यातिधन्य हुआ । वसुदेव और देवकीके सारे दुःख, उनकी सारी यातनाएँ सदाके लिये मिट गर्यी । वसुदेवके पुत्र होनेसे वे सनातन भगवान् ध्वासुदेव कहलाये।

वसुरेवजीने गद्गद कण्ठसे श्रीहरिकी स्तुति की और अन्तमें कहा—

जातोऽसि देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधरम्। दिन्यरूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर॥ अद्येव देव कंसोऽयं कुरुते सम घातनम्। अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वसस्मिन्सम सन्दिरे॥ (विष्णुपु०५।३।१०-११)

'देवदेवेश्वर ! यद्यपि आप (साझात् परमेश्वर ) प्रकट हुए हैं, तथापि देव ! कृपापूर्वक अव अपने इस शङ्ख चक-गदाधारी दिव्य रूपका उपसंहार कीजिये । देव ! यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृहमें अवतीर्ण हुए हैं, कस इसी समय मेरा वध कर देगा।

महाभागा देवकीने भी विश्वातमा प्रभुकी स्तुति कीं; किंतु कंससे भयभीत होनेके कारण उन्होंने भी निवेदन किया—

उपसंहर त्रिश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्। शङ्खचकगदापग्रिश्रया जुन्दं चतुर्भुजम्॥ (श्रीमद्रागवत १०।३।३०)

'विश्वातमन् ! आपका यह रूप अलैकिक है। आप राह्म, चक्र, गदा और पद्मकी शोभासे युक्त अपना यह चतुर्गुज रूप छिपा लीजिये।

भाता ! स्वायम्भुव मन्वन्तरकी वात है । श्रीभगवान्ने माता देवकीको बताया । जुमलोगोंने मुझमें मन लगाकर देवताओंके वारह हजार वर्गोंतक कठोर तप किया और मेरा दर्शन होनेपर गुझ जैसे पुत्रकी कामना व्यक्त की । फलस्वरूप में पृश्तिनमंके नामसे तुम दोनोंका पुत्र हुआ । दूसरे कममें तुम अदिति और वसुदेवजी करयप हुए । उन गमप में उपस्त्र नामक तुमलोगोंका पुत्र हुआ । द्वारीर होटा होने मुशे भागता भी कहते ये । तीसरे कममें भी अब में उपस्म पुत्र हुआ हूँ । अब बालस्वयुक्त विकानते तुम होनों से एम पुत्री प्राप्ति होनी ।

वि० सं० ४४—

इतनी बात कहकर सनातन पुरुष भगवान् परानाभ वहीं हिमुज नवजात शिशु हो गये। समस्त प्रहरी भगवान्की मायासे मोहित और तमोगुणसे आच्छादित हो, सो गये। अवसर देखकर वसुदेवजी भगवान्की प्रेरणासे अपने पुत्रको लेकर बंदीग्रहसे वाहर हो गये। वर्षा होते देख भगवान् शेष प्रभुपर अपने फनोंकी छाया कर उनके पीछे-पीछे चलने लगे। अगाध जलसे उफनतीकालिन्दीका जलवसुदेवजीके जलमें प्रवेश करते ही घट गया। वसुदेवजी यमुना पार कर गोकुल पहुँचे। वहाँ योगमायाकी कृपासे सभी गोप निद्रामें अचेत थे। वसुदेवजीने अपने पुत्रको नन्द-पत्नी यशोदाकी गोदमें सुला दिया। कुछ ही समय पूर्व उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई थी; किंगु मायासे मोहित एवं तमोगुणसे आच्छादित वे गाद निद्रामें सो गयी थीं। वसुदेवजी उनकी कन्याको लेकर लीट आये और वंदीग्रहमें अपने पैरोमें वेड़ियाँ डालकर पूर्ववत् वंदी हो गये।

नवजात शिशुका रदन सुनकर प्रहरी कंसके पास पहुँचे । कंस प्रसूति-गृहकी ओर दौड़ा । उसने देवकीके रोने-कल्पनेकी चिन्ता न कर कन्या उसके हाथसे छीन ली ।

'मूर्ख ! तुझे मारनेवाला तेरा शतु प्रकट हो चुका है।'
कंतने उस नवजात कन्याको शिलातलपर पटकनेके लिये गुमाया
ही था कि वह कंत्रके सिरमें लात मारकर तुरंत आकाशमें
सायुधाभरण अष्टभुजा होकर खड़ी हो गयी। उसने कहा—
'देवताओंके सर्वस्व वे हिर ही (कालनेगिरूपमें स्थित) तुम्हारे
पूर्वजन्ममें भी काल थे। यो समझकर त् शीप्र अपने
कल्याणका प्रयन्न कर।'

यह कहकर वे तेजस्मिनी भगवती अष्टगुजा सम्पूर्ण गगन-मण्डलको उद्धासित करती हुई वहीं अनापीन हो गयीं। सिन्नचित्त कंसने लोडकर बसुदेव और देवकी वे बन्धनमुक्त कर दिया।

दूसरे दिन कंसने अपने असुर-मन्त्रियोग मन्त्रवा की । असुर-मन्त्रियोने नवजात शियुओं: शृपियो: गायो प्रव श्राह्मणों आदिशो मार डाल्केशी सवाह दी ।

ड्यर ग्रीकृत्ये भागवा क्या करना ! नावकारी यहाँ पुत्र को उत्तर हुआ था। मैपा प्रगोदारी कीएमें सचिदानन्द्यन को आपा था। एवंट सद्या गर्म उत्तर हुआ दान: धर्म ! आनव्द सून्ते होत्य आनव्दाहों । सांत वर्ष गर्म था। सानवसंगोन्त्रण सुरूष । देशा और विकीती सदिचे पुत्र पूर्व । तीर्ष नीर क्षेत्र सेनियी---- में सर अवस्थ सोल्लास, सानन्द उत्सव मना रही थीं। घरापर जैसे स्वर्ग उतर आया था। भगवान् श्रीकृष्ण पधारे तो वज लक्ष्मीजीका कीड़ा-क्षेत्र हो गया।

कुछ दिनों बाद नन्दवावा कंसका कर चुकाने मथुरा गये। संवाद मिलते ही वसुदेवजी उनसे बड़े प्रेमसे मिले। उन्होंने रोहिणी और अपने पुत्रसहित वजका कुदाल-क्षेम पूछकर नन्दजीसे कहा—'कंसका कर चुका देनेके अनन्तर आप शीघ वजमें लौट जायँ; क्योंकि वहाँ आजकल कुछ-न-कुछ उपद्रव होते ही रहते हैं। वसुदेवजीके परामशंसे नन्दजी वजके लिये तुरंत चल पड़े।

उधर कंसप्रेरित पूतना-नामकी राक्षसी अपने स्तर्नोम भयंकर विष लगाकर व्रज्ञों घूम रही थी । वह जिस बच्चेके मुँहमें रतन लगाती, वही तत्काल मृत्युके मुखमें चला जाता। वह कर राक्षसी पूतना अनिन्दा सुन्दरीके वेषमें नन्दालय पहुँची । वहाँ उसने शिशु यशोदानन्दनको गोदमें उठाकर अपना विषपूरित स्तन उनके मुँहमें दे दिया । श्रीकृष्ण उसके सानोंको दवाकर दूधके साथ उसका प्राण भी खींचने लगे। तब स्नायु-बन्धनोंके शिथिल हो जानेसे पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वीपर गिर पड़ी । गोपियाँ पूतनाके वक्षपर खेलते श्रीकृष्णको उठाकर ले आयीं और गो-पुच्छको घुमाकर श्रीभगवान्के नामोंका उचारण करती हुई उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गकी रक्षाके लिये प्रार्थना करने लगीं । भैया यशोदा तो अत्यन्त अधीर हो गयी थीं । मथुरासे छौटकर जब नन्दबाबाने पूतनासे श्रीकृष्णकी रक्षाका समाचार सुना तो श्रीनारायणका नाम लेते हुए उन्होंने श्रीकृष्णको अपनी गोदमें ले लिया और उनके मङ्गलके लिये श्रीहरिसे मन-ही-मन प्रार्थना करने लगे।

श्रीकृष्ण लगभग तीन मासके हुए । नन्दालयमें उनके करवट बदलनेका उत्सव मनाया जा रहा था । माता यशोदाने श्रीकृष्णको एक छकड़ेके नीचे पालनेमें सुला दिया था । जब श्रीकृष्णके नेत्र खुले,तब वे रतन्यपानके लिये रोने लगे।रोते-ही-रोते उन्होंने अपने नन्हे-से पैरके धक्केसे विशाल छकड़ेको उलट दिया । छकड़ेपर रखी दूध, दही आदिकी मटकियाँ उलट गर्यो । मैया यशोदाने यह दृश्य देखकर उसे महोंका उपद्रव समझा और ब्राह्मणोंके द्वारा शान्ति-पाठ करवाया तथा उन्हें दक्षिणादिसे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया ।

एक दिन खेलते हुए श्रीकृष्णको तृणावर्त-नामक असुर उठाकर आकाशमें उड़ गया, किंतु श्रीकृष्णने उसका कण्ठ दबाकर उसे मार डाला | वह छटपटाता हुआ पृषीप गिर पड़ा |

अचानक एक दिन वसुदेवजीकी प्रेरणासे यदुवंशियोंके कुल-पुरोहित श्रीगर्गाचार्यजी गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने नन्दवावाके अनुरोधपर (कंसके भयसे) एकान्त गोशालां चुपचाप केवल स्वस्तिवाचन करके उनके दोनों वाल्कोंका नामकरण-संस्कार सम्पन्न कर दिया। रोहिणीजीके पुत्रका नाम रेोहिणोय, राम, वल और संकर्पण तथा छोटे साँवले यशोदानन्दनका नाम 'श्रीकृष्ण' रखते हुए उन्होंने नन्दजीसे कहा—

य प्तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः। नारयोऽभिभवन्तयेतान् विष्णुपक्षानिवासुराः॥ तसाजन्दारमजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्य समाहितः॥ (श्रीमद्भागवत १०।८।१८-१९)

'जो मनुष्य तुम्हारे इस सॉंबले-सलोने शिशुसे प्रेम करते हैं, वे वड़े भाग्यवान् हैं। जैसे विष्णुभगवान्के कर-कमलोंकी छत्रछायामें रहनेवाले देवताओंका असुर पराभव नहीं कर सकते। वेसे ही इससे प्रेम करनेवालोंका भीतरी या वाहरी—किसी भी प्रकारके शत्रु पराभव नहीं कर सकते। नन्दजी! चाहे जिस हिस देखें—गुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्यमें, कीर्ति और प्रभावमें तुम्हारा यह बालक साक्षात् भगवान् नारायणके समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परतासे इसकी रक्षा करो।

कुछ ही दिनोंमं बलराम और श्रीकृष्ण घुटनोंके बल चलने लो । उनकी बाल-लीलाएँ अत्यन्त मधुर और मनोहर थीं, जिन्हें देख-देखकर माता रोहिणी, मैया यशोदा, नन्दवाय और वज-गोपिकाएँ तथा गोप अत्यन्त सुखी होते थे । उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी । इस प्रकार देखते ही-देखते वज-जीवन-धन वे दोनों अलौकिक वालक पैरोंके वल खड़े होकर चलने लगे । वे गोकुलकी गलियोंमें वज गोपोंके साथ घूमते और विविध प्रकारकी मनोहर कीड़ाएँ करते रहते । श्रीकृष्ण ग्वाल-बालोंके साथ गोपियोंके घरोंमें प्रवेश कर अनेक युक्तियोंसे उनके दही और नवनीत लेकर स्वयं खाते। अपने साथियोंको खिलाते तथा बंदरोंमें बाँट देते । भाग्यवती गोपियाँ यह दृश्य देखकर निहाल हो जातीं, पर मैया यशोदाके सम्मुख प्रेमोपालम्म भी देतीं । मैया सवकी म हार करके बालकके मङ्गलकी भीख माँगती रहती ।

एक वार वयस्य वालकोंने माता यशोदासे कन्हैयाके मिट्टी खानेकी शिकायत की । कन्हैयाने सर्वथा अस्वीकार करते हुए अपना मुँह खोल दिया । वहाँ माता यशोदाने पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, सर-सरिता, समुद्र, सम्पूर्ण चराचर प्राणी और अनन्त सृष्टिका हश्य देखा तो भयसे काँपने लगीं । किंतु कुछ ही क्षणोंमें योगमायाके प्रभावसे मेया वह अद्भुत हश्य भूल गर्यी और श्रीकृष्णका पूर्ववत् पुत्रकी भाँति लाड-दुलार करने लगीं । पूर्वजन्मके द्रोण और धरा श्रीपन्नोन्द्रवके अनुप्रहसे नन्द और यशोदाके रूपमें परम्रह्म परमात्माको अपनी गोदमें लेकर इस प्रकारकी देव- दुर्लम, अलौकिक, मधुर-मनोहर लीलाओंका आनन्द प्राप्त कर रहे थे।

एक दिन मैया यशोदा जब श्रीकृष्णकी चञ्चलताको न रोक सर्की तब उन्होंने कुपित होकर उनके किटभागमें रस्ती बाँधकर उस रस्तीको ऊखलसे बाँध दिया और कहा—'अरे चञ्चल! अब तुझमें सामर्थ्य हो तो चला जा।' और मैया यशोदा अपने गृह-कार्यमें लग गर्यी।

भगवान् श्रीकृष्ण, शापप्रस्त नलकृषर और मणिप्रीव जो दो जुड़वाँ अर्जुनके वृक्षोंके रूपमें स्थित थे, उद्धारका निश्चय कर ऊखल घसीटते हुए उधर ही चले । श्रीकृष्ण दोनों वृक्षोंके वीचमें घुस गये । वे तो दूसरी ओर निकल गये, किंतु ऊखल तिरछा होकर अटक गया । समस्त यल, पोच्च एवं पराक्रमके केन्द्र श्रीकृष्णके तनिक-सा सटका देते ही दोनों वृक्ष जड़से उखद-कर भयानक शन्दके साथ पृथ्वीपर गिर पड़े । उनमेंते दो तेजस्वी पुच्च निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर शीकृष्णकी स्तृति करते हुए अपनी कामना न्यक्त की—

वाणी गुणाजुकथने अवर्गी कथायां

इस्ती च कर्मनु मनस्तव पादयोर्नः।

स्मृत्यां जितस्तव निवासजगत्मणारेः

इष्टिः मनां दर्शनेऽस्तु भवसन्नाम्॥

(शीमद्रागदत १०।१०।३८)

'प्रभी ! एमारी वाणी आपके मङ्गलमय गुणोंका गान वस्ती रहे । एमारे जान आपकी रसमयी कथाके श्रवणमें हमे रहे । एमारे हाथ आएकी वेजामें और मन आपके चस्प-कमहोंकी भातिमें स्पाप्त रहें । यह सम्पूर्ण जसत् आपका निवास-स्मान है । एमान महाक सदके सामने श्रवा रहे । एत आपके प्रभाव द्वार है । एमारी ऑलें हमके दर्शन करती रहें । 'नलकूबर और मणिव्रीव !' हँसते हुए भगवान् श्रीकृष्ण बोले । 'तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें प्राप्त हो गया है । अव तुम दोनों मुझे स्मरण करते हुए अपने घर जाओ ।'

श्रीकृष्णकी वाणी सुनकर नलकृवर और मणिग्रीय कखलमें वँधे प्रभुके चरणोंमें वार-वार प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा कर विदा हुए। 'दाम' (डोरी) से उदरमें वाँध दिये जानेके कारण श्रीकृष्णका नाम 'दामोदर' पड़ा।

ष्टक्षोंके गिरनेका भयानक शब्द सुनकर गोप, गोपियाँ, रोहिणी, यशोदा और नन्द—सभी दौड़ पड़े । वहाँ ऊललमें बँधे श्रीकृष्णको मुस्कराते देखकर सभी विस्मित चितत हुए । नन्दवावाने तुरंत रस्तीकी गाँठ खोल दी । फिर प्रतिदिन होनेवाले नये-नये उपद्रवींके कारण नन्दजीने प्रधान गोपोंको एकत्रकर मन्त्रणा की । बयोवृद्ध और शानवृद्ध गोपश्रेष्ठ उपनन्दके परामर्शसे सभी ग्वाल अपनी गायों तथा परिवारको साथ लेकर बृन्दावन डा पहुँचे । बृन्दावनमें पहुँचकर सब लोगोने वहाँ अपने रहनेका समुचित प्रयन्थ किया ।

गौओं, गोपों और गोपियोंको सुख देते हुए वलराम और श्रीकृष्ण गाय और वछड़ोंको चराने लगे। वे गोप-वालयोंके साथ गायोंको चराते हुए वनोंमें अनेक ऐसी मनोहर जीड़ाएँ करते, जिनसे गोप-वालकोंको अत्यधिक आनन्द प्राप्त होता।

एक दिन कालिन्दी-क्रूलपर गी-चारणके गमय एक दैत्य ब्रह्मेंके रूपमें आया । श्रीकृष्णते उसकी पूँछ प्रतिकृष्ण उसे प्रमाते हूप बड़े जोरचे कैयके इक्षपर पटक दिया । दैत्यका द्वरंत प्राणान्त हो गया । यह देखन्तर ग्वाल-बाल अन्यता प्रमात होकर भीछण्णकी प्रशंका करने हमें ।

इसी प्रकार उन्होंने कंग्रके मेंते हुए बलागुरही मार बाजा। एक दिन शीलण गार्थों को चानेके लिये छोत्रका गोप-वालगोंके साथ अनेक मनोहर वेल वेल रहे थे कि पूतना और बलागुरका छोटा भार अग्रामुह केल के छे कि कोधोत्मक होतार विद्याल अलगको स्पान गुकारी तक मुँह बाये मार्गने लेट गया। चौदहलका मनल गोप-विकास उसके उद्दर्भ प्रदेश कर छड़पटी रहेगे। गीरिक्ष प्रमुख्य उदेख सम्मानत रहने उसके मुँदिने प्रविश्व हुए के र प्रदेशि अपने धरीरको एतना बहाया कि अवागुन के कि प्रव गारी। और पटान बाहर निकास कार्यों के प्रवार को स्व पुलिनपर गायोंको चरनेके लिये छोड़कर बीतल छाँहमें सभी गोप-बालकोंके साथ भोजन करने बैठे। हास परिहास एवं विनोदके साथ वंशीधर भोजन कर रहे थे और उधर गाय-बछड़े चरते हुए दूर निकल गये। सभी साथियोंको वहीं प्रतीक्षा करनेके लिये कह श्रीकृष्ण स्वयं उन्हें हुँ दुने चले।

नन्दनन्दन श्रीकृष्णकी मानवीय लीला देखकर कमलयोनि मोहप्रस्त हो गये। उन्होंने पहले बछड़ोंको और भगवान् श्रीकृष्णके चले जानेपर खाल-वालोंको भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और खबं अन्तर्धान हो गये।

श्रीकृष्ण गाय वछड़ोंको न पाकर यगुना पुलिनपर पहुँचे और वहाँ गोप बालकोंको नहीं देखा तो उन्हें इधर-उधर ढूँढ़ने लगे। अन्ततः उन्होंने उसे ब्रह्माकी करत्त समझकर, उनका अहंकार नष्ट करनेके लिये उन्हें अपनी दिव्य मायाका ऐश्वय दिखाना उचित समझा। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं गोप-बालक तथा गाय-बछड़ोंके रूपमें हो गये। सभी पूर्ववत्, कहीं किंचित् अन्तर या भेद नहीं। श्रीकृष्ण गोप-बालकों एवं गाय-बछड़ोंके साथ प्रतिदिन वनमें गो-चारण करने जाते तथा सायंकाल खेलते-कृदते और गाते-बजाते घर पहुँचते।

इस प्रकार एक वर्ष पूरा होनेको आया। ब्रह्मा ब्रजमें लौटे तो अपने छिपाये गाय, बछड़ों एवं ग्वालोंको यथास्थान मूर्न्छित और श्रीकृष्णके साथ ज्यों के-त्यों नये गोप-बालक और गाय-बछड़ोंको देखकर आश्चर्यचिकत हो गये। उनके देखते ही-देखते सभी ग्वाल-बाल एवं गाय-बछड़े उन्हें काङ्क-चक्र गदा-पद्मधारी चतुर्भुज श्यामल विश्वविमोहनके रूपमें दीखने लगे। मगवान्की अद्भुत लीला देखकर ब्रह्मा उनके चरणोंमें पृथ्वीपर दण्डकी भाँति लोट गये। उन्होंने अपने आँसुओंसे श्रीकृष्णके अरुण चरणोंको नहला दिया। उन्होंने सर्वेश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया और उनकी परिक्रमा तथा उनके चरणोंमें प्रणाम कर अपने धाम पधारे। ग्वाल-बालों, गाय-बछड़ोंको पहले ही उन्होंने यथास्थान पहुँचा दिया था।

एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण अपने सखा श्रीदाम, सुबल और स्तोककृष्णको प्रसन्न करनेके लिये एक सघन तालयनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने ताइके कुछ फलोंको गिराया ही था कि गन्नेके रूपमें स्थित अत्यन्त बलवान् धेनुकासुर क्रोधपूर्वक बलरामजीपर दुलत्ती साइने लगा । बलरामजीने उसके पीछेके दोनों पैरोंको पछड़ इतने जेत्से युमाकर ताड़ बृक्षपर दे मारा कि उस असुरके प्राण-पर्लेक तो उड़ ही गये, वह ताइका बृक्ष भी तड़तड़ा कर टूटकर गिर गया । एक बृक्षके गिरनेसे उसके आस पासके अनेक ताड़-बृक्ष टूटकर भयानक शब्द करते हुए गिर पड़े । घेनुकामुरकी मृत्युका संवाद पाकर उसके माई-वन्धु कुपित होकर बल्यामजीपर टूट पड़े । बल्यामजीने उन सभी गधांके पिछले पैर पकड़कर युमाकर ताइ-बृक्षपर दे मारा । इस प्रकार खेल-खेलमें उन्होंने वहाँके सभी असुरोंको मार डाला । गोप-बालक अत्यन्त प्रसन्न हुए।

किंतु उम दिन हो नन्द-यशोदा आदि गोप-गोपियोंमें हाहाकार मच गया, जव उन्हें विदित्त हुआ कि उनके प्राणाधार कमल दल-लोचन श्रीद्वाण अत्यन्त विपाक्त कालिय-हदमें कूद पड़े हैं—सभी गोप गोपियाँ भयविह्नल हो कुण्डपर पहुँचीं । वालियके सहस्र फन थे । अत्यन्त कुद्ध होकर वह सुर-मुनि-वन्दित श्रीकृष्णपर टूट पड़ा; किंतु चञ्चल श्रीकृष्णने उसके प्रत्येक फनको कुचल डाला । कालिय रक्त-वमन करता हुआ मूर्च्छित हो गया। वह गरुइके भयसे रमणक द्रीप त्यागकर उक्त हदमें वस गया था। होशमें आनेपर उसने श्रीकृष्णकी शरण प्रहण की । भगवान् यशोदानन्दनने अपने चरणचिह्न स्थापित इर उसे उसके मस्तऋपर परिवारसिहत यमुना-कुण्डसे बाहर निकाल दिया। वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें प्रणाम कर पुनः रमणकदीप वल गया । यसुनाका जल उस समय निर्विष ही नहीं, अमृततुल्य हो गया । नन्दादि गोपगणोंके प्राण बचे । मैया सहोदाते विलाप करते हुए श्रीकृष्णको अपने वक्षमे सटा लिया । नन्दयाबाने बहुत सा सोना और गीएँ ब्राह्मणींकी दान दीं।

अधिक देर होने और थकानके कारण सभी व्रजवासी और गौएँ व्रजमें न जाकर वहीं कालिन्दी-क्लपर रात्रि वितानेके लिये रह गये। गर्मीके दिन थे। अचानक सूखे वनमें आग लग गयी। समस्त व्रजवासी प्रज्वलित अप्रिष्ठे चिरकर चीत्कार करते हुए श्रीकृष्णको पुकारने लगे। अपने स्वजनोंको विकल-विहल देखकर देवदेव श्रीकृष्णने उस भयंकर अग्निका पान कर लिया। इस प्रकार करणासिन्धुने व्रजवादियोंपर आयी भयानक आपदा दूर कर दी।

एक दिन गोप-बालकोंके साथ गो-चारण करते समय प्रबल प्रलम्बासुर गोप-बालकके वेषमें उनमें मिल गया। खेल-खेलमें उसने बलरामको अपनी पीठपर देटाया और दूर जाकर उसने अपना भयानक देव प्रकट कर दिया। फिर वह बल्रामको लेकर बड़ी तीव्रतासे आकाशमें उड़ा; किंतु बल्रामके वज्रतुल्य एक ही मुष्टिक-प्रहारने रक्त उगल्या हुआ वह पृथ्वीपर गिरकर कालके गालमें चला गया। ग्वाल-वाल अत्यन्त चिक्रत होकर यल्यामजीकी सराहना करने ल्यो।

एक वार श्रीकृष्ण ग्वाल-बालोंके साथ खेल कृदमें तन्मय ये कि उनकी गायें चरती हुई एक गहन वनमें प्रवेश कर गर्यों। वे गर्मों और तृषासे व्याकुल होकर एक वनसे होकर दूगरे वनमें होती और पुकारती हुई गुझाटवी (सरकंडोंके वन) में घुस गर्यों। गायोंको न पाकर गोप-बालक और श्रीकृष्ण अत्यन्त चिन्तित हो, उनका नाम लेकर पुकारते उक्त वनके पास पहुँचे; किंतु वहाँ वनमें सब ओरसे दावाभि लग्ग गर्या। उनी समय प्रवल पवन चलने लगा। प्रज्वलित अभिकी लग्नरोंको अपनी ओर बढ़ते देखकर गोप बालकोंने श्रीकृष्णसे अत्यन्त कृषण प्रार्थना की।

'तुमलोग अपने नेत्र यंद कर लो । अत्रको विकल-विद्वल देखकर श्रीह्मण्णने जो से कहा। ग्वाल-बालोंने अपने-अपने नेत्र पंद किये तो पूर्वत्रत् अपनेको गाय बछड़ों तिहत भाण्डीर-वटके पास पाया । योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी दावाफ्रि-पान-लिला हो तो गोप वालक नहीं समझ सके, परंतु अपनी रक्षासे उन्होंने इतना अवश्य समझा कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं।

षंभ्या निकट समझ बल्दाम और धीकृष्णतहित समस्त ग्वाल-बाल अपने-अपने गाय-वल्लांके साथ नाचते-कृदते मजकी ओर लीटे । सबके मन्य मयूर-मुकुट घारण किये उनका प्राणप्रिय कन्दैया अपनी वंशीमें अन्तृत स्व कूँकता जा रहा था।

युछ ही समय बाद वर्षा ऋतु आयी। नीले आकारामें सकत श्यानल पन दीइने लगे। शीतल पदन चलने लगा। हिरामनी रमणीयता अत्यन्त बढ़ गयी। वन पर्वत—पर्वत रिवाली हम गर्या। हक्ष पुष्पों और फलेंसे लद् गये। वहीं गयू वृष्प तथा अन्य पत्ती आनन्दपूर्वक इरास्व करने लगे। हेसे एभय अल प्राय बल्ला नन्दनन्दन अपनी पीजूपविद्यी राजिती क्ष्म दातरे नन्दान अतियोगी स्थान दातरे नामक अतियोगी स्थान दातरे । विजेत, होकाने, कोनी, सोप शास्त्रों, गोरिसी ग्रम नन्द-स्कोदा

रोहिणी प्रभृति सभी खजनोंका आनन्दवर्द्धन ही वे नहीं करते थे, किंतु उन्हें दिव्य एवं अलौकिक सुख प्रदान करते थे।

एक बार शरकाल प्रारम्भ होनेपर नन्दादिनोंने इन्द्र-पूजाका महान् आयोजन किया; किंतु श्रीकृष्णने इन्द्र-पृजा स्थिगत करा दी और उसके स्थानपर गोवर्द्धनका पूजनोत्सव मनाया गया । अपनी उपेक्षासे इन्द्र अत्यन्त कृपित हुए और वे सम्पूर्ण व्रज-मण्डलको जलभे हुवा देनेके उद्देश्यसे सात दिनोंतक अनवस्तरूपसे भयानक वर्षा करते रहे । किंतु सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर, भक्तप्राण-धन श्रीकृष्णने महान् पर्वत गोवर्द्धनको उत्याद्द्वर अनायास ही छत्रकी भाँति धारण कर छिया । उसके नीचे समस्त व्रजवासी, गोएँ एवं गोवस्य— सभी सुखपूर्वक रहने लगे । उन्हें किंचित् भी कष्टका भान नहीं हो सका ।

यह देखकर शचीपति सहसाक्ष अत्यन्त भयभीत हुए। उन्होंने तत्काल वर्षा बंद करनेका आदेश दिया और स्वयं गिरिराजकी ओर चल पड़े। त्रैलोक्यवन्दित पद्मपत्राञ्च नन्दनन्दनने वृष्टि वंद होनेपर उस महान् पर्यतको यथा-स्थान रख दिया। नन्दादिक वयोवृद्ध गोप श्रीकृष्णकी इच लीलासे अत्यन्त चित्रत हो उन ी प्रशंसा तथा उनके मङ्गलके लिये श्रीहरिसे प्रार्थना करने लेगे।

इसी बीच लजित सुरेन्द्रने वहाँ पहुँचकर श्रीहरणके चरणोमें प्रणाम तथा बद्धाञ्जलि हर्जगद्गद वाणीसे उनका स्तवन किया । इसके अनन्तर देवेन्द्रने गोविन्द्रका आकाशगद्भाके अमृतगय जलसे अनिपेक कर उनकी दिव्य बस्ताभरणोसे भक्तिपूर्वक पूजा की । तदनन्तर गोव्यक्के स्तामी गोविन्द्रकी अनुमति प्राप्त होनेपर वे स्वर्गके लिये अस्मित इए ।

उधर बजरातियोंका विनाश करनेके लिये कू हंग दुह देलोंको कमशः भेजता ही जा ग्हा था। एक दिन संत्राक्त समय जब शिहाला प्रजाने प्रवेश एक रहे के अधिएमुरन्यामक महाकाय देख हुपनका रूप धारमका बड़में डाइटर करने लगा। इसकी बृत्ताने गोजियों नपनीय हो पर्यो। पीक्षणने उने चिहा विपा। किर दो पर अपने सुन्य कर की क्षण माननेके लिये अपने दोनों कीय संवे कि दिन हो भेग की की कि दानों भेग की विने दानों भेग की होने होना। पीट्रकारे डानों की होने का का कर महा प्रशास कर कर प्रवास हुमाया कि गर्दन पीट्रकारे बातों की की की होने का का कर प्रवास हुमाया कि गर्दन पीट्रकार बातों की की होने उनका पर प्रवास हुमाया कि गर्दन पीट्रकार बात । की काने उनका की की

उलाङ् उसीसे उसे इतना पीटा कि तङ्प-तङ्पकर उसने प्राण त्याग दिये।

इसी प्रकार एक दिन महाबली केशी नामक दैत्य घोड़े के वेषमें श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये वर्जमें श्राया । उसके उपद्रवसे वर्ज्ञासी चीत्कार करने लगे । दैत्यारि श्रीकृष्णने वर्ज्ञासियोंको धैर्य वँधाते हुए उस घोड़ेके मुँहमें अपना एक हाथ डाल दिया । वह हाथ अश्वमुखमें इतना विशाल होता गया कि असुरकी साँस इक गयी, नेत्र उलट गये तथा तड़पते हुए उसने अपना प्राण-विसर्जन पर दिया । यह हृदय देख कर देवगण श्रीमधुसूदनकी स्तुति करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ।

भगवान् श्रीऋष्ण पूर्ववत् गो-पालन एवं व्रजवासियोंको अलैकिक आनन्दका वितरण करनेमें लग गये। एक दिन वे गोप-बालकोंके साथ गायोंको पर्वतपर चरनेके लिये छोड़कर उनके साथ चोर, रक्षक और भेड़ बनकर खेळने लगे। इसी बीच मायावियोंके आचार्य सयासुरका प्रबल पराक्रमी एवं अत्यन्त मायावी पुत्र व्योमासुर ग्वालेका वेष धारणकर वहाँ आया। उक्त खेलमें वह चोर बनकर एक-एक ग्वाल-बालकको चुराकर पर्वतकी गुफामें डालकर उसका मुँह विशाल शिलासे बंद कर देता । केवल चार-पाँच बालकोंके शेष रहनेपर श्रीकृष्णने असुरकी चाल समझी और बलपूर्वक पृथ्वीपर पटक दिया तथा निष्ठुरतासे उसका गला दवाकर उसे मार डाला । फिर गुफाद्वारसे शिला हटाकर गोप-बालकों-को उक्त कष्टकर खल्से वे निकाल लाये। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा नन्द-यशोदाके ही नहीं, वजके सम्पूर्ण जीवधारियोंके अनन्य एहचर, प्रेमी, सुहृद् और सुख देनेवाछे थे। सभी श्रीकृष्णके प्राण थे और सबके प्राण जैसे श्रीकृष्णमें ही समाये रहते थे । श्रीकृष्णको देखे विना वे मणिहीन फणीकी भौंति न्याकुळ हो जाते और श्रीकृष्णके अमृतसय दर्शनसे ही वे जीवन-घारणं करते । बजर्मे सर्वत्र श्रीकृष्णकी ही आश्चर्य-जनक, किंतु अत्यन्त मधुर, अत्यन्त आदर्श एवं जीवनमें नयी चेतना, नवीन उल्लास, नया जीवन, नयी स्फूर्ति, नवीन प्राण तथा कृतन ज्योति विखेरनेवाली छीलाओंका ही स्मरणः चिन्तन एवं गायन होता रहता था।

पर श्रीष्ठ ही एक संध्या ऐसी आयी, सव दुरातमा कंसके भेजे हुए महान् भागवत श्वफल्कनन्दन अक्रूर नन्दगाँवमें पहुँचे। मार्गमें कमल, यव, अङ्कुश आदि असाधारण पद- चिह्नों को देखकर वे भावविह्नल हो रहे थे। उनके नेत्रीं अश्रु-विन्दु टपक रहे थे। इस प्रकार जगत्वाता व्रजचद्रके दर्शनकी तीव्र लालसा लिये वे गो-दोहन-स्थलपर पहुँचे। वहाँ पीताम्बर धारण किये मयूर्मुकुटी वनमालीको देखकर अकूरजीने हर्पगद्गद हो उनके चरणोंमें प्रणाम किया। स्यामसुन्दरने भी अपने कर-कमलोंसे उन्हें स्पर्ध कर, प्रीतिपूर्वक खींचकर उनका गाढ़ आलिङ्गन किया। इसके अनन्तर अकूरजीने अनन्त प्रभु नीलाम्बरधारी वल्यामको देखा तो साश्रुनयन, बद्धाञ्जलि उनके सम्मुख खड़े हो गये। बल्रामजीने भाग्यवान् अकूरजीको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा लिया। फिर उनका एक हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा और दूसरा हाथ वलमद्रने। दोनों भाई उन्हें घर ले गये।

घर ले जाकर यशोदानन्दनने अक्रूरजीका वड़ा खागत-सत्कार किया । नन्दवावाने भी अतिशय प्रीतिषे उनका समाचार पूछा । अन्तमें अक्रूरजीने वताया—'देविष नारदजी-ने श्रीकृष्णके यहाँ रखे जाने तथा बलभद्रके पालित होनेका सारा संवाद कंसको बता दिया । दुष्ट कंस कुद्ध होकर महामना वसुदेव और महाभागा देवकीको पुनः बंदीगृहमें डालकर समूचे यदुवंशियोंके विनाशपर तुल गया है और इसी षड्यन्त्रकी सिद्धिके लिये उपहार लेकर श्रीकृष्ण-बल्गम-सहित आपलोगोंको ले आनेके लिये मुझे यहाँ भेजा है।'

नन्दराय सहम गये। माता यशोदा घवरा गर्यो। सम्पूर्ण गोपियाँ विकल-विह्वल हो गर्यो, किंतु श्रीहृष्णके आश्वासनसे मधुरा-यात्राकी तैयारी होने लगी। प्रातःकाल अकूरजीने हाथ जोड़कर यशोदाजीको प्रणाम किया और उन्होंने मैया यशोदाको विश्वास दिलाते हुए कहा—प्राहामागे। अब में जाऊँगा। मुझपर कृपा कीजिये। ये महाबाहु श्रीकृष्ण महाबली कंसको मारकर सम्पूर्ण जगत्के राजा होंगे, इसमें तिनक भी संदेह नहीं है। अतः आप निश्चिन्त होकर प्रस्त हो जायँ। इस प्रकार उनसे बिदा के अकूरजी श्रीकृष्ण और बलरामको रथपर बैठाकर के चले। वज-गोपिकाएँ रोती, कलपती और विलखती रहीं। माता यशोदाकी व्याकुलता तो वे ही जानती थीं। नन्दराय अन्य गोपोंके साथ छकड़ोंपर उपहार केकर प्रस्थित हुए।

अक्रूरजीका रथ यमुना-तटपर पहुँचा तो वे दोनों भार्यों की अनुमतिसे उन्हें रथपर बैठे छोड़कर यमुना-स्नान करने चले । स्नानोपरान्त उन्होंने यमुना-जलमें डुयकी लगांकर गायत्री-जप करना शुरू किया तो वहाँ श्रीकृष्ण-वलभद्रको देखकर घवरा गये । उन्होंने वाहर देखा तो रथपर दोनों तेजस्वी वन्धु वैठे थे । उन्होंने पुनः डुबकी लगायी, तब तो यलभद्रजी सहस्रफनवाले रोपनाग एवं श्रीकृष्ण साक्षात् परम प्रभुके रूपमें उन्हें दीखने लगे । भगवान्की दिन्य झाँकीसे अकृरजीके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आये । भावविह्वल होकर अविनाशी प्रभुका स्तवन करते हुए उन्होंने कहा—

नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च।
हृपीकेश नमरतुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो॥
(श्रीमद्भागवत १०।४०।३०)

'प्रभो ! आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय (संवर्षण) हैं तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ-देवता हृषीकेश हैं । मैं आपको वार-वार नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये ।

प्रसीद सर्व सर्वात्मन् क्षराक्षरमयेश्वर । महाविष्णुशिवाख्याभिः कल्पनाभिरुदीरितः ॥ (विष्णुपुराण ५ । १८ । ५१)

'हे सर्वस्वरूप ! हे सर्वातमन् ! हे क्षराक्षरमय ईश्वर ! आप प्रसन्न होइये । एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव-नामकी कल्पनाओं द्वारा वर्णन किये जाते हैं ।'

'अकृरजी ! आप बड़े आश्चर्यचिकत दीख रहे हैं।' रथके तमीप पहुँचनेपर मन्द-मन्दं मुस्कराते हुए श्रीकृष्णने कहा—'क्या बात है !'

'यह महान् आश्चर्यमय जगत् जिस सर्वात्माका सरूप है, उन्होंका दर्शन मुझे हो रहा है।' नेत्रोंमें अधुमरे हर्पगद्गद कण्टसे अक्रूरजीने कहा। 'अव उस आश्चर्यके सम्बन्धमें अधिक कहनेते क्या लाम है। पित्ये, हमें बीज मधुरा पहुँचना है।' और उन्होंने मिंधरमहित स्थाने आगे बढ़ाया।

मणुगपुरीने नगर द्वारपर ही छप्ण बलभद्रको छोड़कर अकृरकी एंसके पास गये और वहाँ इनके आगमनका भंगद सुनावार अपने घर चले गये।

एक के बाद गम-स्वान भी मधुनाही शोभा देखते हुए गमनको का रहे थे। उनती अलीविक कीन्दर्य-श्रीको देखका मधुनातारी चित्रता और निहाल हो रहे भेड़ मार्चेह अलीवे बाद रंगनेवाले रहारको देख उनके उत्तमोत्तम बस्न मॉंगे। कंसके उस अभिमानी रजकने बस्न देनेके स्थानपर उन्हें अनेक दुर्वचन कहे। तब श्रीकृष्णने कृद्ध होकर उसे इतने जोरका तमाचा मारा कि उसका सिर धड़से अलग होकर पृथ्वीपर लोटने लगा। फिर राम-स्यामने इच्छानुसार उसके नीले तथा पीले बस्नोंको लेकर धारण किया और व मालीके धर पहुँचे।

मालीने उन्हें दिच्य पुरुष समझकर उनका यहा खागत-सत्कार किया और विविध प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी मालाएँ पहनाकर अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उनकी वड़ी स्तुति की । प्रसन्न होकर उसका जीवन सार्थकं करते हुए कृष्णचन्द्रने उसे विना मोंग उसके घर अचला लक्ष्मीका निवास देते हुए कहा—

वलहानिर्न ते सौम्य धनहानिरथापि वा। याविद्वानि तावच न निरामित संतितः॥ भुक्त्वा च विपुलान्मोगांस्त्वमन्ते मत्प्रसादतः। समानुसारणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसि॥ (विष्णुपुराण ५।१९।२५-२६)

'सौम्य! तेरे वल और धनका हास कभी न होगा और जबतक दिन (सूर्य) की सत्ता रहेगी: तयतक तेरी संतानका उच्छेद न होगा । नृ भी यावजीवन विपुल भोग भोगता हुआ अन्तम भेरी द्वारों भेग स्मरण करनेके कारण दिच्य लोकको धाम होगा।

उखाड़ उसीसे उसे इतना पीटा कि तड्प-तड्पकर उसने प्राण त्याग दिये।

इसी प्रकार एक दिन महावली केशी नामक देत्य घोड़ेके वेषमें श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये व्रजमें आया। उसके उपद्रवसे व्रजवासी चीत्कार करने लगे। दैत्यारि श्रीकृष्णने व्रजवासियोंको धेर्य बँधाते हुए उस घोड़ेके मुँहमें अपना एक हाथ डाल दिया। वह हाथ अश्वमुखमें इतना विशाल होता गया कि असुरकी साँस रक गयी, नेत्र उलट गये तथा तड़पते हुए उसने अपना प्राण-विसर्जन पर दिया। यह हश्य देखकर देवगण श्रीमधुसूदनकी स्तुति करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय पुष्पोंकी वर्षा करने लगे।

भगवान् श्रीऋष्ण पूर्ववत् गो-पालन एवं वजवासियोंको अलैकिक आनन्दका वितरण करनेमें लग गये। एक दिन वे गोप-बालकोंके साथ गायोंको पर्वतपर चरनेके लिये छोड़कर उनके साथ चोर, रक्षक और भेड़ बनकर खेळने लगे। इसी बीच मायावियोंके आचार्य सयासुरका प्रवल पराक्रमी एवं अत्यन्त मायावी पुत्र व्योमासुर ग्वालेका वेष धारणकर वहाँ आया। उक्त खेलमें वह चोर बनकर एक-एक ग्वाल-बालकको चुराकर पर्वतकी गुफामें डालकर उसका मुँह विशाल शिलासे बंद कर देता । केवल चार-पाँच बालकोंके शेष रहनेपर श्रीकृष्णने असुरकी चाल समझी और बलपूर्वक उसे पृथ्वीपर पटक दिया तथा निष्ठुरतासे उसका गला दवाकर उसे मार डाला । फिर गुफाद्वारसे शिला हटाकर गोप-बालकों-को उक्त कष्टकर खल्से वे निकाल लाये । इस प्रकार परब्रहा परमात्मा नन्द-यशोदाके ही नहीं, वजके सम्पूर्ण जीवधारियोंके अनन्य सहचर, प्रेमी, सुहृद् और सुख देनेवाले थे। सभी श्रीकृष्णके प्राण थे और सबके प्राण जैसे श्रीकृष्णमें ही समाये रहते थे । श्रीकृष्णको देखे विना वे मणिहीन फणीकी भौति ब्याकुळ हो जाते और शीकुष्णके अमृतमय दर्शनचे ही वे जीवन-घारणं करते । इजर्वे सर्वत्र श्रीकृष्णकी ही आश्चर्य-जनक, किंतु अत्यन्त मधुर, अत्यन्त आदर्श एवं जीवनमें नयी चेतना, नवीन उल्लास, नया जीवन, नयी स्फूर्ति, नवीन प्राण तथा नृतन ज्योति विखेरनेवाली छीलाओंका ही स्मरण, चिन्तन एवं गायन होता रहता था।

पर शीव्र ही एक संध्या ऐसी आयी। सब दुरात्मा कंसके भेजे हुए महान् भागवत स्वफल्कनन्दन अक्रूर नन्दगाँवमें पहुँचे। मार्गमें कमला यवा अङ्कुश आदि असाधारण पद-

चिह्नोंको देखकर वे भावविह्नल हो रहे थे। उनके नेत्रीं अश्रु-विन्दु टपक रहे थे। इस प्रकार जगत्त्राता व्रज्जन्द्रके दर्शनकी तीव लालसा लिये वे गो-दोहन-खल्पर पहुँचे। वहाँ पीताम्बर धारण किये मयूरमुकुटी वनमालीको देखकर अक्रूरजीने हर्पगद्भद हो उनके चरणोंमें प्रणाम किया। स्यागमुन्दरने भी अपने कर-कमलोंसे उन्हें स्पर्ध कर, प्रीतिपूर्वक खींचकर उनका गाढ़ आलिङ्गन किया। इसके अनन्तर अक्रूरजीने अनन्त प्रभु नीलाम्बरधारी बल्पामको देखा तो साश्रुनयन, बद्धाञ्जलि उनके सम्मुख खड़े हो गये। बल्पामजीने भाग्यवान् अक्रूरजीको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा लिया। फिर उनका एक हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा और दूसरा हाथ बल्भद्रने। दोनों भाई उन्हें धर ले गये।

घर ले जाकर यशोदानन्दनने अक्रूरजीका वड़ा खागत-सत्कार किया । नन्दवावाने भी अतिशय प्रीतिष्ठे उनका समाचार पूछा । अन्तमं अक्रूरजीने वताया—'देविं नार्दजी-ने श्रीकृष्णके यहाँ रखे जाने तथा बलभद्रके पालित होनेका सारा संवाद कंसको बता दिया । दुष्ट कंस कुद्ध होकर महामना वसुदेव और महाभागा देवकीको पुनः बंदीग्रहमें डालकर समृचे यदुवंशियोंके विनाशपर तुल गया है और इसी पड्यन्त्रकी सिद्धिके लिये उपहार लेकर श्रीकृष्ण-बल्गाम-सहित आपलोगोंको ले आनेके लिये मुझे यहाँ भेजा है।'

नन्दराय सहम गये। माता यशोदा घवरा गर्यी। सम्पूर्ण गोपियाँ विकल-विह्नल हो गर्यी, किंतु श्रीहृष्णके आश्वासनसे मधुरा-यात्राकी तैयारी होने लगी। प्रातःकाल अकूरजीने हाथ लोड़कर यशोदाजीको प्रणाम किया और उन्होंने मैया यशोदाको विश्वास दिलाते हुए कहा—'महामागे। अब में जाऊँगा। मुझपर कृपा कीिबये। ये महाबाहु श्रीकृष्ण महाबली कंसको मारकर सम्पूर्ण जगत्के राजा होंगे, इसं तिनक भी संदेह नहीं है। अतः आप निश्चिन्त होकर प्रस्त हो जायँ। इस प्रकार उनसे बिदा के अकूरजी श्रीकृष्ण और बलरामको रथपर बैठाकर के चले। वज-गोपिकाएँ रोती, कलपती और विलखती रहीं। माता यशोदाकी व्याकुलता तो वे ही जानती थीं। नन्दराय अन्य गोपोंके साथ छकड़ोंपर उपहार केकर प्रस्थित हुए।

अक्रूरजीका रथ यमुना-तटपर पहुँचा तो वे दोनों भार्यों की अनुमतिसे उन्हें रथपर बैठे छोड़कर यमुना-स्नान करने चले । स्नानोपरान्त उन्होंने यमुना-जलमें डुवकी ल्याकि गायत्री-जप करना शुरू किया तो वहाँ श्रीकृष्ण-वलभद्रको देखकर घबरा गये । उन्होंने वाहर देखा तो रथपर दोनों तेजस्वी वन्धु बेठे थे । उन्होंने पुनः डुबकी लगायी, तब तो बलभद्रजी सहस्रफनवाले रोपनाग एवं श्रीकृष्ण साक्षात् परम प्रभुके रूपमें उन्हें दीखने लगे । भगवान्की दिव्य झाँकीसे अकूरजीके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आये । भावविह्वल होकर अविनाशी प्रभुका स्तवन करते हुए उन्होंने कहा—

नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च।
हवीकेश नसरतुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो॥
(श्रीमद्भागवत १०।४०।३०)

'प्रमो ! आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय (संवर्षण) हैं तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ-देवता हृषीकेश हैं। मैं आपको वार-वार नमस्कार करता हूँ। प्रमो ! आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये।

प्रसीद सर्व सर्वात्मन् क्षराक्षरमयेश्वर । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याभिः कल्पनाभिरुदीरितः ॥ (विष्णुपुराण ५ । १८ । ५१)

'हे सर्वस्वरूप ! हे सर्वात्मन् ! हे क्षराक्षरमय ईश्वर ! आप प्रसन्न होइये । एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव-नामकी कल्पनाओंद्वारा वर्णन किये जाते हैं ।'

'अक्रूरजी ! आप बड़े आश्चर्यचिकत दीख रहे हैं।' रयके समीप पहुँचनेपर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए श्रीकृष्णने कहा—'क्या बात है ?'

'यह महान् आश्चर्यमय जगत् जिस सर्वातमाका सक्ष है, उन्हींका दर्शन मुझे हो रहा है।' नेत्रोंमें अश्रुभरे हर्षगद्गद कण्ठसे अक्रूरजीने कहा । 'अब उस आश्चर्यके सम्बन्धमें अधिक कहनेसे क्या लाभ है। चिलिये, हमें शीघ्र मथुरा पहुँचना है।' और उन्होंने सर्वेश्वरसहित रथको आगे बढ़ाया।

मथुरापुरीमें नगर-द्वारपर ही कृष्ण-बलभद्रको छोड़कर अक्रूरजी कंसके पास गये और वहाँ इनके आगमनका संवाद सुनाकर अपने घर चले गये।

कुछ देर बाद राम-स्थाम भी मथुराकी शोभा देखते हुए राजनथरे जा रहे थे। उनकी अलीकिक सीन्दर्य-राशिको देखकर मथुरावासी चिकत और निहाल हो रहे थे। मार्गमें उन्होंने बस्त्र रँगनेवाले रजकको देख उससे उत्तमोत्तम वस्त्र मॉॅंगे । कंसके उस अभिमानी रजकने वस्त्र देनेके स्थानपर उन्हें अनेक दुर्वचन कहे । तब श्रीकृष्णने क्रुद्ध होकर उसे इतने जोरका तमाचा मारा कि उसका सिर धड़से अलग होकर पृथ्वीपर लोटने लगा । फिर राम-स्यामने इच्छानुसार उसके नीले तथा पीले बस्नोंको लेकर धारण किया और वे मालीके घर पहुँचे ।

मालीने उन्हें दिन्य पुरुष समझकर उनका वड़ा स्वागत-सत्कार किया और विविध प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी मालाएँ पहनाकर अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उनकी बड़ी स्तुति की । प्रसन्न होकर उसका जीवन सार्थकं करते हुए कृष्णचन्द्रने उसे विना माँगे उसके घर अचला लक्ष्मीका निवास देते हुए कहा—

बलहानिर्न ते सौम्य धनहानिरथापि वा। याविह्नानि ताबच्च न नशिष्यति संतितः॥ भुक्त्वा च विपुलान्भोगांस्त्वमन्ते मत्प्रसादतः। ममानुसारणं प्राप्य दिन्यं लोकमवाप्स्यसि॥ (विण्णुपुराण ५।१९।२५-२६)

'सौम्य! तेरे बल और धनका हास कभी न होगा और जबतक दिन (सूर्य) की सत्ता रहेगी, तबतक तेरी संतानका उच्छेद न होगा। तू भी यावजीवन विपुल भोग भोगता हुआ अन्तमें भेरी कृपासे मेरा स्मरण करनेके कारण दिव्य लोकको प्राप्त होगा।'

मालाकारके द्वारा पूजित हो राम-श्याम राजपथपर आये तो उन्होंने नवयौवनसम्पन्ना कुन्जाको अनुलेपनपात्र लिये आते देखा । श्रीकृष्ण और बलभद्रके अलौकिक सौन्दर्यसे अत्यन्त आकृष्ट हो उसने अपना परिचय देते हुए कहा—'मैं प्रख्यात अनेकवका राजा कंसके अनुलेपनकार्यमें नियुक्त हूँ । यह अनुलेपन सर्वथा आपके योग्य है।' यह कहकर उसने श्रीकृष्ण-बलभद्रके योग्य चन्दनादि दिया । उक्त सुन्दर-सुगन्धित चन्दनादिसे अनुलिस होकर श्रीकृष्णने कुन्जाकी ठोड़ीमें अपनी आगेकी दो अँगुलियाँ लगा उसे उचकाया तथा उसके पर अपने पैरोंसे दबा दिये । इस प्रकार उल्लापन (सीधे करनेकी) विधि जाननेवाले नन्दनन्दनने उसे झृजुकाय (सीधे शरीरवाली) कर दिया। फिर तो रूपवती कुन्जा उनका पीताम्बर पकड़कर अपने घर ले जानेके लिये आग्रह करने लगी। 'तुम्हारे घर भी आऊँगा '

—यों कहकर मुस्कराते हुए भुवनमोहन अपने भाई बलभद्रके साथ यज्ञशालामें पहुँचे।

वहाँ उन्होंने बहुमूल्य अलंकारोंसे सजित तथा अनेक प्रकारसे पूजित इन्द्रधनुषके तुल्य धनुषको देखते ही रक्षक-सैनिकोंके रोकनेपर भी कौत्हलसे ही धनुषको उठा लिया और उसकी प्रत्यञ्चा खींचकर उसे क्षणाईमें ही तोड़कर उसके दो दुकड़े कर दिये। धनुर्भङ्ककी तीव ध्वनिसे इतना घोर शब्द हुआ कि सम्पूर्ण मथुरापुरी गूँजकर हिल-सी गयी।

धनुषके टूट जानेसे उसके रक्षक सैनिक तथा अन्य असुरोंने राम-स्यामपर आक्रमण कर दिया। तब तो कुपित होकर उन दोनों भाइयोंने धनुषके टूटे हुए दोनों दुकड़ोंसे ही उन्हें मार डाला और फिर निश्चिन्त होकर वे यज्ञशालाके प्रधान द्वारसे बाहर निकलकर राजपथपर विचरण करने लगे।

फिर उन दोनों बन्धुओंने अपने डेरेपर छैटकर खीर आदि पदार्थोंका भोजन किया और कंसकी आगामी गति-विधियोंका पता छगाकर वहीं आरामसे सो गये।

प्रातःकाल स्नानादिसे निष्टत होकर, नगारेकी ध्वनि सुन पीताम्बर और नीलाम्बर धारण किये हुए श्रीकृष्ण-बलराम रङ्गभूमिकी ओर चल पड़े। रङ्गभूमिके प्रवेशद्वारपर ही अत्यन्त बलवान् कुबलयापीड़ हाथी खड़ा था। केशिनिषूदन एवं रोहिणीनन्दनके समीप आते ही कंसके आदेश-पालनमें तत्पर महावतने कुवलयापीड़के द्वारा उनपर आक्रमण कर दिया। तब तो अत्यन्त कुद्ध हो राम-श्यामने हाथीको पटककर उसके दाँत उखाड़ लिये तथा उन्हीं दाँतोंसे हाथी और महावतको मारकर हाथीदाँत कंधेपर रखे झ्मते हुए अत्यन्त सावधानीसे रङ्गशालामें पहुँचे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी—

मृतकं द्विपमुत्सुज्य दन्तपाणिः समाविशत्। अंसन्यस्तविषाणोऽसृद्धादिबन्दुभिरङ्कितः॥ विरुद्धस्वेदकणिकावदनाम्बुद्हो बभौ॥ (श्रीमद्गागवत १०।४३।१५)

भरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान् श्रीकृष्णने हाथमें उसके दाँत लिये-लिये ही रङ्गमूमिमें प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधेपर हाथीका दाँत रखा हुआ था, शरीर रक्त और मदकी बूँदोंसे सुशोभित था और मुख-कमलपर पसीनेकी बूँदें झलक रही थीं।

गोप-बालकों महित रङ्गशालामें प्रवेश करते हुए श्रीकृष्ण-बलदेवपर सबके नेत्र टिक गये। वे दोनों अलौकि बालक अपनी-अपनी दृष्टिसे सबको महान् दील रहे थे।

हमी समय रङ्गभूमिमें तुरही आदि बाजे बजने लो और कंसके सम्मुख अत्यन्त अनीतिपूर्वक चाणूर और मुष्टिक जैसे महाकाय महावलवान् मल्ल किशोर कृष्ण और वलरामसे लड़ने लगे; किंतु इतनेपर भी जब उन महामल्लोंकी शक्ति क्षीण होने लगी, तब घबराकर कंसने बाजे बंद करवा दिये; किंतु उसी क्षण आकाशमें अनेक तूर्य एक साथ बज उठे—

जय गोविन्द चाणूरं जिह केशव दानवम्। अन्तद्धीनगता देवास्तमूचुरतिहर्षिताः॥ (विष्णुप्राण ५ । २० .1 ७३ )

''देवगण अत्यन्त हिषेत होकर अलक्षित-भावसे कहने लगे—'हे गोविन्द! आपकी जय हो ! हे केशव! आ शीष्र ही इस चाणूर दानवको मार डालियें।''

कंसके दुरुद्देश्यको समझकर भगवान् श्रीकृष्णने चाणूरके एवं रोहिणीनन्दनने मुष्टिकको आकाशमें धुमाकर तथ घूँसों एवं जानुके प्रहारसे मार डाला । इसी प्रकार मल्ला शल और तोशल भी मारे गये । तब तो कंस कोर्घ नेत्र लाल कर श्रीकृष्ण-बलभद्र, समस्त गोप-बालकों तर नन्दादि गोपोंके विरुद्ध आदेश देने छगा । इसप अत्यन्त कुपित होकर दैत्यारि श्रीकृष्ण हँसते हुए कंस मञ्जपर चढ़ गये और उसके केशोंको पकड़कर उं पृथ्वीपर पटक दिया तथा उसके ऊपर स्वयं कूद पहे फिर क्या था, उप्रसेनातमज कूर कंसका प्राणान्त हो गया जगदाधार श्रीकृष्णने मृतक कंसके केश पकड़कर उ रङ्गभूमिमें चारों ओर घसीटा । रोष मल्लादि भयव पहले ही भाग गये थे; किंतु कंसके कङ्क और त्यग्रीय आदि आठ छोटे भाइयोंने अपने भाईका बदला लेतेके लिये कृष्ण और वलरामपर आक्रमण कर दिया। पर प्रज्वलित अग्निपर पड़नेवाले पतंगोंकी भाँति वे भी क्षणभर्मं ही मृत्युके ग्रास बन गये।

इसके उपरान्त तुरंत उन दोनों भाइयोंने अपने माता-पिताको वन्धनमुक्त कर उनके चरणोंपर सिर रख दिया। देवकी और वसुदेवके सुख-सौभाग्यका क्या कहना? अव उनके दुःखके दिन वीते, पर वे मन-ही-मन अपने पुत्रको श्रीनारायणका अवतार समझ रहे थे। विश्वात्मा भीहरिने उन्हें पुनः योगमायासे मोहित कर दिया।

प्रत्येक रीतिसे अपने माता-पिताको सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण अपने नाना उग्रसेनके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें बन्धनमुक्त किया । फिर उन्हें धान्त्वना देकर मधुराके राजसिंहासनपर उनका अभिषेक कर दिया । अकूर आदि श्रेष्ठ यदुवंशियोंकी राज्यमें विशेष पदोंपर नियुक्ति कर दी । देवकीनन्दनने कंसके भयसे यत्र-तत्र भागे हुए यदु, अन्धक, मधु, दाशाई और कुकुर आदि वंशोंमें उत्पन्न सजातीय सम्बन्धियोंको हूँ हु-हूँ हुकर बुलवाया और उन्हें प्रचुर धन-सम्पत्ति देकर पुनः सम्मानपूर्वक बताया ।

इसके अनन्तर भगवान् वासुदेव और वल्राम नन्दवावाके समीप पहुँचे। नन्दरायने उन्हें गले लगा लिया। श्रीकृष्णने उनकी, मेया यशोदा, गौओं, गो-वत्सों, गोपों एवं गोप-वालकोंकी—सवकी अपने प्रति सहज अद्भुत प्रीतिकी प्रशंसा की तथा पुनः वजमें आनेका आश्वासन देकर उन्हें वल्ल, आभूषण तथा पात्र आदि देकर विदा किया। पुत्रोंसे विद्युद्धते हुए वृद्ध नन्दत्रावाके नेत्र वरसने लगे। श्रीकृष्ण-वल्राम वार-वार उनके चरणोंमें प्रणाम करते रहे। जीवनकी सम्पूर्ण निधि गँवाये वणिक्की भौति नन्दराय दुःखी हृदयसे वज लोटे।

इसके अनन्तर वसुदेवजीने अपने पुरोहित गर्गाचार्यको उलाकर बालकोंका यशोपवीत-संस्कार करवाया। फिर वे दोनों बन्धु अवन्तीपुरमें सांदीपनि मुनिके पास विद्यार्जन-देत गये। अत्यन्त संयमी दोनों ब्रह्मचारी बालकोंने पुरकी सेवा करते हुए केवल चौंसठ दिनोंमें सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग तथा चौंसठ कलाओंका शान प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने गुरु-दक्षिणाके रूपमें गुरुके मरे हुए पुत्रको यमपुरीसे लौटाकर पूर्ववत् शरीरयुक्त करके दे दिया। तदनन्तर वे गुरुकी आशासे मथुरा लौट आये।

इघर श्रीकृष्णके द्वारा दुर्धर्ष वीर कंसके मारे जानेका समाचार पाकर उसका श्रशुर मगधराज जरासंघ अत्यन्त कुपित हुआ और तेईस अक्षौहिणी सेनासे एक-एक यदुवंशियों-के विनाशका निश्चय कर उसने मथुराको घेर लिया। तब मगवान् वासुदेवने अपने पूर्वकालीन सनातन सारिथका स्मरण किया और तुरंत सारिथ दाहक सुग्रीव-पृष्पक नामक महान् रथ लिये उपस्थित हो गया। उस देवदुर्जय रथपर गरुडचिह्रसे फहराती ध्वजा एवं उसमें शङ्क-चक-गदादि सभी अस्त्र-शस्त्र विद्यमान थे। इसी प्रकार बलभद्रजीके पाय भी उनका अभीष्ट महान् हल और सुनन्द-नामक मूसल आकाशसे आ गये। फिर भगवान् श्रीकृष्ण बल्रामजीके साथ रथारूढ़ हो शतुसे युद्ध करने चले। उस समय वासुदेवने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया था।

चतुर्भुजवपुर्भूत्वा शङ्खचक्रगदासिमृत्। किरीटी कुण्डली सम्वी संप्रामाभिमुसं ययौ॥ (पद्मपुराण, उ० ख० २७३।१४)

भगवान्ने चतुर्भुंच रूप धारण करके हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा और तल्वार ले ली तथा मस्तकपर किरीट घारण किया। दोनों कानोंमें कुण्डल तथा गलेमें वनमाला धारण करके वे संग्रामकी ओर प्रस्थित हुए।

भयानक संग्राम हुआ । जरासंघकी तेईस अक्षीहिणी सेना मार डाली गयी और रोहिणीनन्दन बलराम जरासंघको पकड़कर, उसका गला दबाकर मुसलसे उसपर प्रहार करना ही चाहते थे कि दयामय श्रीकृष्णने उसे छुड़ा दिया । अत्यन्त अपमानित होकर जरासंघ युद्धभूमिसे वापस लौटा।

ह्स प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षीहिणी सेनाके साथ मगधराज मथुरापर चढ़ आया, किंद्ध प्रत्येक बार उसकी समस्त सेना गाजर-मूलीकी भाँति काट दी गयी और प्रत्येक बार श्रीकृष्णकी सहायतासे यदुवंशी जरासंघको अत्यन्त उपेक्षापूर्वक छोड़ते गये।

जिस समय मगधराज अपनी विशाल वाहिनीसे मथुराको अठारहवीं बार घेरनेवाला था, उसी समय पृथ्वीका अद्वितीय वीर कालयवन अपनी तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेनाके साथ मथुरापर चढ़ बैठा । नीतिनिपुण श्रीकृष्णने तुरंत विश्वकर्माके द्वारा समुद्रमें एक विशाल एवं श्रेष्ठ नगरका निर्माण कराया । देवराज इन्द्रने भगवान्के लिये दिव्य सुधर्मा सभा भेज दी । तव भगवान् श्रीकृष्णने उक्त सम्पूर्ण सुविधाओंसे सम्पन्न द्वारका नगरीमें अपने समत्त स्वजन सम्वन्धियोंको अचित्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा पहुँचा दिया और शेष प्रजाकी रक्षाके लिये वलरामजीको नियुक्तकर उनके परामशंसे नवनीरदवपु नन्दकुमार पीताम्बर एवं गलेमें कमलोंकी माला धारण किये, अद्ध-शब्दितः एकाकी नगरके वड़े द्वारसे वाहर निकल गये।

वि० अं० ४५—

श्रीनारद्जीके कथनानुसार श्रीवत्सचिहाङ्कित, कमल-नयन, चतुर्भुज, भुवनमोहन प्रभुको जाते देख काल्यवन भी किसी शस्त्रके बिना युद्धका निक्षय कर उनके पीछे दोड़ा। प्रभु भागे। काल्यवन दोड़ा। भागते-दोड़ते प्रभु एक गुफामें प्रविष्ट हो गये। काल्यवनने पीछे-पीछे गुफामें प्रवेश कर एक न्यक्तिको सोते हुए देखा। उसने कुपित होकर कठोर पाद-प्रहार किया तो इक्ष्वाकुवंशी महाराज मांधाताके पुत्र राजा युचुकुन्दकी निद्रा टूट गयी और उनकी कुपित दृष्टि पड़ते ही काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। फिर महाराज युचुकुन्दने श्रीभगवान्का दर्शन किया तो अत्यन्त पुलकित होकर भगवान्से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा—

चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानोऽनुतापैस्वितृष्वसमित्रोऽलब्धशान्तिः कथंचित्।
सम्पद् समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मइश्ययसृतमजोकं पाहि माऽऽपन्नमीश॥
(श्रीमद्भागवत १०। ५१। ५८)

'भगवन्! में अनादिकाल अपने कर्मफलोंको भोगते भोगते अत्यन्त आर्त हो रहा था, उनकी दुःखद ज्वाला रात-दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे छः शत्रु (पाँच हन्द्रिय और एक मन) कभी शान्त न होते थे, उनकी विषयोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति न मिली। शरणदाता! अब मैं आपके मय, मृत्यु और शोकसे रहित चरण-कमलोंकी शरणमें आया हूँ। सारे जगत्के एकमात्र स्वामी! परमात्मन्! आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये।

इक्ष्वाकुनन्दन राजा मुचुकुन्दने भगवान्की परिक्रमा की ओर उनके वरद चरणोंमें प्रणाम कर गुफासे बाहर निकले तथा फिर तन, मन और प्राणसे श्रीभगवान्की आराधनाके लिये श्रीवदरिकाश्रममें चले गये। इघर भगवान् मथुरापुरीमें लौट आये।

कालयवनकी विद्याल सेना अवतक मधुराको घेरे पड़ी थी। श्रीकृष्णने म्लेच्छोंकी उस विद्याल वाहिनीका संहार कर उनका सारा धन छीन लिया और उसे बैलों आदिपर लदवाकर हारकाके लिये चल पड़े। इसी वीच पुनः मगधराज (१८वीं बार) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ गया। श्रीकृष्ण और बलराम उससे बचकर निकल गये। किंद्ध जरासंघ उनका पीछा करता रहा। दोनों भाई प्रवर्षण पर्वतकी ओटमें जा छिपे। जरासंबने उस पर्वतके चारों ओर आग छगा दी। उसे समझा कि श्रीकृष्ण-वलभद्र इस अग्निमें जलकर भसा हो गये। पर वे सर्वीतमा सुरक्षित निकलकर द्वारका पहुँच गये। वहाँ मभी यदुवंशी स्वर्गीय सुखोंका उपभोग करने छो।

हक्वाकुकुलोत्पन्न रैवत नामके नरपतिकी सर्वशुभलक्षणीं सम्पन्न रेवती नामक एक परम सुन्दरी कन्या थी। उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक उसका वित्राह रोहिणीनन्दन श्रीवलरामजीसे वर दिया। वलरामजीने प्रसन्नतापूर्वक वैदिक-विधिसे रेवतीका पाणिम्रहण किया।

विद्र्मराज धर्मात्मा भीष्मकके रक्मी, रक्मरथ, रक्मवाहु, रक्मकेश और रक्ममाली नामक पाँच पुत्र एवं एक अत्यत्त रूपवती कन्या थी। वह लक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न हुई थी। उसका नाम था 'रुक्मिणीः। भीष्मकका बड़ा पुत्र रक्मी अपनी वहन रिक्मणीका विवाह चेदिनरेश राजा दमघोषके पुत्र शिशुपालके साथ करना चाहता था; किंत्र रिक्मणीका बाल्यकाले ही श्रीकृष्णके प्रति अनुराग था और वे उन्हें ही पतिरूपमें प्राप्त करना चाहती थीं।

रुमीके परामशंसे महाराज भीष्मक जब रिक्मणीके विवाहकी तैयारी करने लगे, तब रिक्मणीने भगवान् श्रीकृष्णको अपना पति बनानेके उद्देश्यसे तुरंत अपने पुरोहितके पुत्रकी द्वारका भेज दिया।

ब्राह्मण देवता द्वारकामें श्रीकृष्ण और वल्रामसे मिले। उन्होंने ब्राह्मणका वड़ा ही स्वागत-सत्कार किया। फिर उनके मुखसे रुक्मिणीका संदेश प्राप्तकर श्रीकृष्णने अपने सार्यय दारुकका स्मरण किया। वह भगवान्के दिन्य रथमें शैन्यः सुप्रीवः, मेघपुष्प और वलाहक नामक चार घोड़े जोतकर है आया। उसमें सम्पूर्ण अस्त-शस्त्र रखे थे। उक्त रथपर ब्राह्मणके साथ श्रीकृष्ण बैठे। दारुकने रथ पवन-वेगसे हाँका। उसके पीछे बलभद्रजी भी यदुवंशियोंकी सेनाके साथ कुण्डिनपुरके लिये शीम्रतासे चल पड़े।

कुण्डिनपुरमें विवाहकी तैयारी हो रही थी। शिशुपान अपने विवाहमें श्रीकृष्ण एवं यदुवंशियोंके विरोधी शाला, जरासंघ, दन्तवक्त्र, विदूर्य और पौण्ड्रक आदि सहस्रों वीर मित्रोंको ससैन्य ले आया था।

विवाहके दिन भीष्मक-पुत्री रुक्मिणी बहुमूल्य बद्धाःरणी को चारणकर भगवती पावतीकी पूजाके छिये मिल्योंके गण नगरके वाहर निकली । संध्याका समय था । श्रीकृष्ण वहाँ पहुँच गये और पार्वती-पूजनके उपरान्त जब रुक्मिणी अपने रथकी ओर चली, तब श्रीकृष्णने उन्हें बलपूर्वक अपने रथपर बैठा लिया और वे द्वारकाकी ओर चल दिये । यह देख जरासंघ आदि राजाओंने रुक्मीके साथ चतुरिक्किणी सेना हेकर श्रीकृष्णका पीछा किया ।

तव वलरामजी अपने रथसे कृद पड़े और अपने हल तथा मूसलसे शत्रुओंकी सेनाका संहार करने ल्यो । कुछ ही देरमें समस्त शत्रु-सैन्यका विनाश हो गया । बचे-खुचे सैनिक प्राण बचाकर भाग खड़े हुए ।

उघर नक्सी श्रीकृष्णसे युद्ध कर रहा था। श्रीकृष्णने उसे पकड़कर उसीके दुपट्टेंसे रथमें बॉघ दिया और हँसते हुए तीक्ष्ण छुरेसे उसके सिरको मूँड़कर उसे छोड़ दिया। अपमानित होनेके कारण उसने अपनी राजधानीमें पैर नहीं रखा। एक नगर बसाकर अल्पा रहने लगा।

द्वारकामें पहुँचनेपर बड़ा आनन्दोत्सव मनाया गया तथा ग्रुभ मुदूर्चमें बैदिक रीतिसे देवकीनन्दन श्रीकृष्णने बिस्मणीका पाणिप्रहण किया । फिर पत्नीसिहत श्रीकृष्णने ब्राह्मणों, पजाओं और बड़े भाई बलरामके चरणोंमें अत्यन्त आदर-पूर्वक शीश धुकाया। सबकी शुभकामना एवं आशीर्वाद प्राप्तकर भगवान् श्रीकृष्ण एक विशाल सुखमयी अट्टालिकामें आनन्दपूर्वक रहने लगे।

श्रीनिकेतन भगवान् श्रीकृष्णते रिकमणीकी कोखरे उन्होंके तुल्य सौन्दर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणींसे सम्पन्न कामदेवके अंश प्रशुम्नजीका जन्म हुआ । प्रशुम्नजी दस दिनके भी नहीं हुए थे कि उन्हें अपना मारनेवाला शत्रु समझकर शम्वरासुरने हरण कर लिया और सुदूर लवणसमुद्रकी उत्ताल तरंगोंमें फेंक दिया । वहाँ उन्हें एक मत्स्य निगल गया । उसे पकड़कर धीवरने शम्वरासुरको मेंट किया । वह मत्स्य उसके भोजनालयमें मायावती (जो मायाकी सम्पूर्ण विद्याओंसे परिचित रित ही थी) के पास पहुँचा । मत्स्यके चीरनेपर अत्यन्त रूपवान् शिशुको देखकर वह चिकत हुई ही थी कि देविष नारहने वहीं पहुँचकर उनका परिचय देते हुए विश्वासपूर्वक पालन करनेके लिये कहा । मायावतीने उनका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक पालन किया । नवयीवनयम्ब होनेपर मायावतीने उन्हें सारी स्थिति वताते हुए कहा—'नाथ ! आप मेरे पित हैं और आपकी माता आपके विना बढ़ा हुँश आप भारे पित हैं और आपकी माता आपके विना बढ़ा हुँश

पाती होंगी। फिर तो अत्यन्त कुपित होकर प्रशुप्त शम्बर-से युद्ध करने लगे। उन्होंने शम्बरकी सात मायाओं को जीतकर स्वयं आठवींका प्रयोग किया तथा ससैन्य शम्बर-को मारकर अपनी अनुपम लावण्यवती पकी मायावतीके साथ विमानमें बैठकर द्वारकापुरी पहुँचे। इसी समय सर्वान्तर्यामी मगवान् श्रीकृष्णके साथ नारदजीने अन्तः पुरमें जाकर रिवमणीजीको उनके पुत्र और पुत्रवधूका बृत्तान्त सुना दिया। तब तो आनन्दिनमम्म होकर देवकीजी, वसुदेवजी, भगवान् श्रीकृष्ण, बलरामजी, रुविमणीजी तथा अन्य ख्रियोंने नव-दम्पतिको हृदयसे लगा लिया। सर्वत्र प्रसन्नताकी लहर दौड़ पड़ी। मङ्गलवाद्य बजने लगे।

#### × × ×

समाजित्के तपसे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्यदेवने उसे प्रतिदिन आठ भार स्वर्ण देनेवाली अत्यन्त प्रकाशित स्यमन्तक मणि दे दी थी । उस मणिको द्वारकाचीश श्रीकृष्णने महाराज उमसेनको देनेके छिये कहा तो उसने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया ।

एक दिन संत्राजित्का भाई प्रसेन उक्त स्यमन्तक मणिको स्नपने गलेमें घारणकर आखेटके लिये वनमें गया। वहाँ उसे बोड़ेसिहत एक सिंहने मार डाला और उस मणिको छीन लिया। वह मणिसिहत गुफामें प्रवेश करने ही जा रहा था कि श्रृक्षराज जाम्बवान्ने उसे मार डाला और उक्त मणि उन्होंने गुफामें ले जाकर बच्चेको खेलनेके लिये दे दी।

स्यमन्तकमणि लेनेके लिये सम्भवतः श्रीकृष्णने ही मेरे भाईको मार डाला है। प्रसेनके न लीटनेपर, संशाजित्के यह कहनेपर लोगोंमें कानाफ़्ँसी होने लगी। तब अपना कलक्क घोनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण कुछ यदुवंशियोंको साथ ले वनमें गये। वहाँ उन लोगोंने प्रसेन और उसके घोड़ेको मरा हुआ देखा तथा कुछ ही दूर आगे जानेपर पर्वतपर सिंहको मरा पाया। लोगोंको समझते देर न लगी कि सिंहने प्रसेन और बोड़ेको तथा बलवान् रीक्टने सिंहकों मार डाला है।

भगवान् कृष्णने अपने साथी यदुवंशियोंको बाहर बैटा दिया और स्वयं एकाकी हाथमें शार्श-मनुष और गटा लिये हुए अन्वकाराच्छ्रक ऋक्षराजकी गुफामें प्रवेश किया। उक्त गुफामें अनेक मणियोंसे प्रकाशित अत्यन्त स्वच्छ भवन गा। वहाँ एक घायने जाम्बवान्के पुत्रको पालनेमें सुलाक उर्धे अपरी भागमें मणिको लटका दिया था और उक्त ।

पालनेको घीरे-घीरे हुलाती हुई वह वालकको लोरियाँ युना रही यी और गाते-गाते वह निम्नाङ्कित रलोकका उच्चारण कर रही थी—

सिंहः प्रसेनसवधीत् सिंहों जाम्यवता हतः। सुकुमारक मा रोद्दीस्तव होष स्यमन्तकः॥ (पद्मपुराण, उ० ख० २७६ । १९)

'प्रसेनको सिंहने मारा और सिंह जाम्बवान्के हाथसे सारा गया है। सुन्दर कुमार! रोओ मत! यह स्यमन्तक मणि तुम्हारी ही है।

इसी बीच अपरिचित पुरुषको देखकर घाय भयवश चिछा उठी। उसका चिछाना सुनकर जाम्बवान् बाहर निकले तो श्रीकृष्णको सर्वथा अपरिचित समझ कोघपूर्वक मारने दोड़े। फिर तो जाम्बवान् और वासुदेवमें युद्ध होने लगा। कई दिन बीत जानेपर जाम्बवान्की शक्तिका हाए होने लगा। उनके शरीरका प्रत्येक जोड़ टूटने लगा, तब उन्हें अपने प्रभु दशरथनन्दन श्रीरामके वचन स्मरण हो आये और उन्होंने समझ लिया कि 'पृथ्वीका मार उतारनेके लिये मेरे प्राणनाथ श्रीराम ही अवतरित हुए हैं और मेरा मनोरथ पूर्ण करनेके लिये यहाँ पघारे हैं। तब पृथ्वीपर दण्डकी भाँति लोटकर श्रीमगवान्के चरणोंको पकड़कर ऋक्षराजने रोते हुए कहा—'प्रभो! मेरे पूर्वकालकी युद्धकी अभिलाषा आपने पूरी कर दी। में आपके पहले अवतारसे ही आपका भक्त हूँ। मैंने अनजानमें अपने स्वामीसे युद्ध किया, एतदर्थं आप मुझे कृपापूर्वक क्षमाप्रदान करें, दयामय स्वामी!'

जाम्बवान्ने इस प्रकार स्तुति कर प्रभुको रत्नमय सिंहासन-पर बैठाया तथा अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनकी विविध प्रकारसे पूजा की और फिर सदा प्रभुक्षी पूजाके लिये उन्होंने अपनी अत्यन्त लावण्यवती पुत्री जाम्बवतीसहित स्यमन्तक मणि भी उपहारमें दे दी।

गुफाके बाहर बारह दिनोंतक प्रतीक्षा करनेके बाद भगवान्के साथ आये यदुवंशी अत्यन्त दुःखी हो द्वारका छोटे। सभी द्वारकावासी अत्यन्त दुःखित होकर सन्नाजित्की निन्दा करने लगे और अपने प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके सकुशल लोट आनेके लिये देवाराघनमें अग गये। इसी बीच अपनी नवीन पत्नी जाम्बवतीके साथ स्यमन्तक मणि लिये श्रीकृष्ण भी लोट आये। फिर तो द्वारकावासियों की प्रसक्ताकी सीमा न रही। गोविन्दने मणि सन्नाजित्को लोटा दी; किंतु सन्नाजित् अत्यन्त लजित हो मुँह लटकाये घर लीटा। उसने अपने अपरावका मार्जन करनेकेलि शील स्वभाव, सुन्दरता, उदारता आदि सद्गुणोकी खान अपनी कन्या सत्यभामाके साथ स्यमन्तक मणि भी भगवान्के समर्पित कर दी। श्रीकृष्णने सत्यभामाका विधिपूर्वक पणि ग्रहण किया, किंतु स्यमन्तक मणि सत्राजित्को ही लीटा दी।

सर्वज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण और वल्रामजी कुन्तीसहत पाण्डवोंके जल मरनेके संवादसे व्यथित हो, कुलोचित व्यवहारका निर्वाह करनेके लिये, भीष्मिपतामह, कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी और द्रोणाचायसे मिलकर समवेदना और सहानुभूति प्रकट करनेके लिये, हस्तिनापुर पहुँचे और इघर उनकी अनुपस्थितिमें अकूर और कृतवर्माने शतघन्वाको पट्टी पढ़ाकर सत्राजित्की हत्या करा दी तथा शतघन्वाने उक्त स्यमन्तक मणि ले ली।

अपने पिताकी मृत देहको तेलके कड़ाहेमें रखवाकर रोती हुई सत्यभामा हस्तिनापुर पहुँची और श्रीभगवानको अपने पिताकी इत्याका संवाद कह सुनाया। श्रीकृष्ण और बलराम दुरंत द्वारका लीट आये।

जब शतघन्वाको विदित हुआ कि श्रीकृष्ण मुझे मारना चाहते हैं, तब उसने कृतवर्मा और अकूरसे सहायताकी याचना की; किंतु उनकी ओरसे तैरास्यपूर्ण उत्तर सुनकर वह घोड़ेपर बैठ प्राण लेकर भागा। भगवान् श्रीकृष्ण और वल्राम भी उसके पीछे लगे। मिथिलाके निकट एक उपवनके समीप शतधन्वाका अश्व गिर पड़ा, तब वह पैदल ही भागा। श्रीकृष्ण भी रथसे कृदकर पैदल ही उसके पीछे दौड़े और अपने तीक्षण चक्रसे उसका सिर काट लिया। किंतु उसके पास भी मिणन पाकर उन्होंने लीटकर यह बात बल्रामको बता दी। बल्रामजी विदेहराज जनकसे मिलने चले गये और श्रीकृष्णको उन्होंने द्वारका लीटा दिया। इधर अकूर और कृतवर्मा भी भयवश्च द्वारकासे भाग गये थे।

श्रीभगवान्ने अपना दूत भेजकर अकूरको बुलवाया और उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया। फिर श्रीकृष्णने कहा—'चाचाजी। मैं जानता हूँ, स्यमन्तक मणि आपके पास है। यद्यपि अब उस मणिपर मेरे पुत्रोंका अधिकार होना चाहिये। फिर भी वह आपके ही पास रहे। बल्रामजी, सत्यभामा और जाम्बवती आदि मेरी बातका विश्वास नहीं करते। आ केवल मणि इन लोगोंको दिखाकर इनका संदेह-निवाण कर दीजिये।

श्रीमगवान्की वाणीसे आश्वरत होकर अकूरजीने वस्त्रमें लपेटी सूर्यदीति-तुल्य मणि निकालकर उन्हें दे दी। भगवान् श्रीकृष्णने उक्त मणिको अपने सभी यदुवंशियोंको दिखाकर अपना कलक्क दूर कर दिया और समर्थ होनेपर भी उन्होंने अपने वचनके अनुसार उक्त स्यमन्तक मणि अकूरजीको लौटा दी।

#### x x x

पाण्डवींके लाक्षाभवनं । सकुशल बच निकलनेका संवाद चारों ओर फैल गया था। अतएव भगवान् श्रीकृष्ण सात्यिक आदि यदुवंशियोंके साथ उनसे मिलने इन्द्रप्रस्य पघारे। पाण्डवोंको कैसे नवजीवन मिल गया। माता कुन्तीने कहा—

न तेऽस्ति स्तपरभान्तिर्विश्वस्य सुहृदासमनः। तथापि सारतां शश्वत् नलेशान् हंसि हृदि स्थितः॥ (श्रीमद्गागवत १०। ५८। १०)

"में जानती हूँ कि तुम सम्पूर्ण जगत्के परम हितेषी ही नहीं, आतमा हो । 'स्व' और 'परभ्की भान्ति तुम्हारें अंदर नहीं है। ऐसी बात होनेपर भी, श्रीकृष्ण ! जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदयमें आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश-परम्पराको सदाके लिये मिटा देते हो ।"

कमल-लोचन श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थवासियोंको कृतार्थ करते हुए वर्षाके चार मासतक वहीं रहे। एक दिन अर्जुन गाण्डीव घनुष और अक्षय त्णीर लिये श्रीकृष्णके साथ रथारूढ़ हो आखेटके लिये वनमें गये। वहाँ तृषाधिक्यके कारण यमुनामें जल पीने पहुँचे तो वहाँ कालिन्दीको श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये तप करते देखा। कालिन्दीकी अतिशय प्रीति देखकर सर्वश्र भीकृष्ण उन्हें रथपर बैठाकर युधिष्ठिरके पास पहुँचे।

सर्वसमर्थ श्रीकृष्णने पाण्डवोंकी प्रत्येक सुख-सुविधाका भ्यान रखते हुए विश्वकर्माके द्वारा अत्यन्त उत्तम भवन बनवा दिया। अग्निदेवको खाण्डव-वनका आहार प्रदान किया और अर्जुनको गाण्डीव धनुष, चार स्वेत घोड़े, एक रथ, दो अश्वय वाणवाले तरकस तथा अभेद्य कवच प्रदान किया।

कुछ दिनोंके बाद कंसारि श्रीकृष्ण सबकी अनुमति हे द्वारका लौटे और वहाँ ग्रुम मुहूर्त्तमें सविधि काल्प्रिदीका पाणि-ग्रहण कर उन्हें कृतार्थ किया !

अवन्तीके राजा विन्द और अनुविन्दकी सुन्दरी बहन मित्रवृन्दा भगवान् श्रीकृष्णको हृद्यसे अपना पति बनाना चाहती थीं; पर उनके भाई इसके विरुद्ध थे। भगवान् श्रीकृष्ण भरी राजसभामें राजाओंका मान-मर्दन करते हुए उनका हरण कर हे आये और उन्हें विधिपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया।

कोसलनरेश नग्नजित्की पुत्री नाग्नजितीका सात दुर्जय बैलोंको एक साथ नाथकर विवाह किया । भगवान् श्रीकृष्णकी फूआ श्रुतकीर्तिके पुत्रोंने अपनी बहन भद्राका विवाह उनके साथ स्वयं कर दिया । मद्रप्रदेशके राजाकी अत्यन्त सुलक्षणा पुत्री लक्ष्मणाको भगवान् देवकीनन्दन अकेले ही स्वयंवरसे हर लाये ।

#### × × ×

पृथ्वीपुत्र भौमासुरने देवताओं को सुद्धमें जीतकर वरणका जल वरसानेवाला छत्र, मन्दराचलका मणिपर्वत-नामक शिखर—यहाँतक कि देवमाता अदितिके दो तेजस्वी कुण्डल भी छीनकर, देवता, सिद्ध, असुर और राजाओं की कन्याओं को बलात्कारसे लाकर अपने अन्ता-पुरमें बंद कर रखा है। वह गगनमें विचरण करनेवाला आकाशमें ही नगर बसाकर उसके भीतर रहता है। उक्त नगर तीक्ष्ण छूरेकी घारा-सदृश पाशों कि घिरा सर्वथा सुरक्षित है। देवराज इन्द्रकी व्यथा-कथा सुनकर देव-देवश्वर खड़े हो गये और उन्होंने देवताओं को अभयदान देकर विनतानन्दन गरुडका स्मरण किया।

सर्वदेववन्दित गरुड तुरंत। प्रभु-चरणोंमें उपस्थित हुए ।
भगवान् श्रीकृष्णने सत्यभामासिहत गरुडपर आसीन होकर,
अत्यन्त वेगसे नरकासुरके नगर प्राग्न्योतिषपुर पहुँचकर
अपने चक्रसे उसके पाशोंको काट हाला । मुर-नामक राम्नस कृपित होकर सम्मुख आया तो एक ही झटकेमें मृत्युका प्रास बन गया । फिर मुरके पुत्र ताम्र, अन्तरिक्ष, भवण, विभावसु, वसु, नमस्वान् और अरुणने अत्यन्त कुद्ध होकर पिताकी मृत्युका बदला छेनेके लिये पीठ-नामक दैत्यके सेनापतित्वमें सहस्रों दानवोंके साथ मुरारिपर आक्रमण कर दिया; पर वे क्षणार्धमें ही त्रेलोक्येश्वरके हाथों मुक्त हो

<sup>\*</sup> भाद्रपद शुक्त चतुर्थोंको चन्द्र-दर्शनसे मिथ्या कलङ्क लगता है। अतएव उस दिन चन्द्र-दर्शन नहीं करना चाहिये और क्दाचित उस दिन चन्द्रमा दीख जाय तो इस स्यमन्तक मणिकी क्या सुननेसे दोप-निवारण् हो जाता है।

गये। फिर दैत्यद्लका दलन करनेवाले प्रभुने प्राख्योतिष-पुरमें प्रवेश किया। वहाँ नरकासुरने पूरी शक्तिसे शीकृष्णपर आक्रमण किया, पर प्रभुके चक्रने उसके दो इकड़े कर दिये। उसके सहस्रों सैनिक काल-कवलित हुए। रोष प्राण बचाकर भाग गये। पुत्रकी मृत्यु हो जानेसे दुःखी पृथ्वीने प्रभुकी स्तुति करते हुए कहा—

यदाहमुद्भृता नाथ त्वया स्फरम् तिंना।
त्वत्स्पर्शसम्भवः पुत्रस्तदायं मय्यजायत ॥
सोऽयं त्वयैव दत्तो मे त्वयैव विनिपातितः।
गृहाण कुण्ढले चेमे पाल्यास्य च संतितम्॥
प्रसीद सर्वभूतात्मग्रारकेण तु यत्कृतम्।
तत्क्षम्यतासदोषाय त्वरसुतस्त्वन्निपातितः॥
(विण्पुराण ५ । २९ । २३-२४) २९)

भेरा उद्घार किया था। उसी समय आपके स्पर्शि मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आपने ही मुझे यह पुत्र दिया था और अब आपने ही इसको नष्ट कर दिया। आप ये कुण्डल लीजिये और अब इसकी संतानकी रक्षा कीजिये। हे सर्वभूतात्मन्! आप प्रसन्न हो इये और इस नरकासुरके सम्पूर्ण अपराध क्षमा कीजिये। निश्चय ही अपने पुत्रको निदींष करनेके लिये आपने उसे स्वयं मारा है।

'तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो ।'—कहकर भगवान् श्रीकृष्णने अन्तः पुरमें जाकर सोलह हजार एक सी कन्याएँ देखीं। वे सब अपने उद्धारक श्यामसुन्दरके दिव्य सीन्दर्थ एवं अलीकिक तेजसे प्रभावित होकर उन्हें अपना पित मान वैठीं। सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णने उन्हें पालकियोंपर ससम्मान हारका भिजवा दिया। इसके साथ ही नरकासुरकी अतुल सम्पत्ति, सहस्रों हाथी और घोड़े भी द्वारकाके लिये भेजकर भगवान्ने देवमाता अदितिके कुण्डल, वरणका छत्र और मणिपर्वत गरुडकी पीठपर रखे और सत्यभामा-सहित स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम कर उनके कुण्डल दिये तो उन्होंने भगवान्की स्तुति करते हुए कहा—

तः स्वधर्मपरेनीय नरेराराधितो सवाद्। इ. तरन्त्यिकामेतां मायामात्मविमुक्तये॥ (विष्णुपुराण ५ । ३० । १६ ) 'हे नाथ! जो स्वधर्मपरायण पुरुप आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोखके लिये इस सम्पूर्ण मायाको पार कर जाते हैं।'

फिर भगवान् श्रीकृष्ण—माता अदितिसं आधिष् प्राप्त कर, सत्यभामाके इच्छानुसार नन्दनवनसे पारिजात दृश के, गरुडपर रखकर द्वारकाके लिये चल पड़े। समाचार पाकर देवताओं सहित देवेन्द्र शस्त्र-सज्ज हो प्रभुसे युद्ध करने लगे, पर कुछ ही देरमें पराजित होकर उन्हें लैट जाना पड़ा।

द्वारका लीटकर भगवान्नं पारिजात महादृक्षको सत्यभामाके गृहोद्यानमें लगा दिया और ग्रुभ मुहूर्तमें नरकासुरके वन्धनसे मुक्त सोलह हजार एक सौ कन्याओं । उतने ही रूप घारणकर विधिपूर्वक विवाह किया। जगत्स्वष्टा विश्वरूपघारी श्रीकृष्ण रात्रिमें उन सभी महिमामयी भाग्यशालिनी पवियों के साथ रहकर उन्हें अलौकिक सुख प्रदान करते थे।

#### × × ×

भक्तवर विलका सबसे बड़ा पुत्र सहस्रवाहु वाणासुर अत्यन्त सुन्दर नगर शोणितपुरमें राज्य करता था। उसकी पुत्री ऊपा एक दिन स्वप्नमें श्रीकृष्णके परम सुन्दर पीत्र प्रशुम्नकुमार अनिकद्धका दर्शन कर उनपर मोहित हो व्याकुल हो गयी। वाणासुरके मन्त्री कुम्माण्डकी प्रिय पुत्री, चित्रकलामें सुपद्ध ऊषा-सहचरी चित्ररेखाने चित्रोंके माध्यमसे ऊषाके प्रियतमको पहचान लिया और योगविद्यामें निपुण होनेके कारण वह द्वारकासे रात्रिमें अनिकद्धको है आयी। इस प्रकार अनिकद्ध ऊषाके अन्तःपुरमें उसकी प्रेमपूर्ण सेवासे प्रसन्न होकर रहने लगे।

कुंछ समय बाद जब यह संवाद वाणासुरको मिला, तब कोषसे उसके नेत्र लाल हो गये। उसकी भेजी गयी हेना अनिरुद्धसे पराजित हो गयी तो उसने स्वयं जाकर उन्हें नागपाश्चसे चौंच लिया। यह संवाद नारदजीने श्रीकृष्ण और बलरामके पास पहुँचा दिया।

फिर तो गरुडपर आरुढ़ हो श्रीकृष्ण और बल्मह यदुवंशियोंसहित अत्यन्त शीव्रतासे शोणितपुर पहुँच गये। भयानक युद्ध छिदा। पूर्वकालमें वाणके तपसे संतुष्ट होकर पार्वतीवल्लभ आशुतोष शिवने उसकी रक्षाका वरदान है दिया था, इस कारण वे स्वयं उपस्थित होकर युद्ध करने ह्मों। किंतु केशवके जृम्मणाहार कैंमाई होते हुए रघों। एक ओर सो गये। फिर भगवान् श्रीकृष्णने चक्ररे वाणासुरकी गुजाओंका वन काट डाला। जब केवल दो भुजाएँ शेष रह गर्यो, तब महामहेश्वरने श्रीकृष्णरे प्रार्थना की—

> असारसंश्रयद्वत्रोऽयं नापराधी तवास्यय। मया दत्तवरो दैस्यस्ततस्त्वां क्षमयास्यहम् ॥ (विष्णुपुराण ५:। ३३ । ४४ )

'हे अव्यय ! यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो मेरा आश्रय पानेसे ही इतना गर्नीला हो गया है । इस दैत्यको मैंने ही वर दिया था, इसल्यि मैं ही आपसे इसको धमा दिलाता हूँ।'

'आपने वर दिया है, तन यह अन्तरय जीवित रहे।' भगवान् श्रीकृष्णने त्रिनयनसे अत्यन्त आत्मीयता एवं प्रीतिपूर्वक कहा। 'आपकी वाणीकी रक्षाके लिये में चक्रको रोक ले रहा हूँ। इसे आपने अभय दिया है, वह सब मैंने भी दिया।' फिर श्रीकृष्णने वृष्यभ्वजसे कहा—

योऽहं स त्वं जगचेदं सदैवासुरमानुषम्।

मत्तो नान्यदशेषं यत्तत्वं झासुसिहाईसि॥

(विष्णुपुराण ५।३३।४८)

'आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ, वह आप हैं तथा देव, असुर और मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत् मुझसे भिज नहीं है।

नीलकण्ठ बिदा हुए। तदनन्तर वाणासुरने भगवान्के चरणोंमें प्रणाम कर अनिरुद्धको वन्धनमुक्त करके उनकी विद्याभरणोंसे पूजा की और उन्हें अपनी प्राणप्रिय पुत्री कषाका दान कर दिया। फिर प्रसन्ततापूर्वक भगवान् श्रीकृष्ण, इलायुष्ट, प्रद्युस, अनिरुद्ध और इत्या तथा सारी यदुवंशी सेना द्वारका लौटी। द्वारकामें आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा।

× × ×

एक दिन साम्ब, प्रशुम्न, चारुमानु और गद आदि यदुवंशियों के मुख्ते कूपमें पड़े पर्वतद्वल्य विशाल गिरगिटकी चर्चा मुनी तो जगहुद्धारक श्रीकृष्ण वहाँ पहुँचे । उन्होंने दुरंत गिरगिटको पकड़नेके लिये उसका स्पर्श किया ही था कि वह तेजली स्वर्गीय देवतादुल्य हो गया। उसने श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम कर वताया कि प्रमो । मूल्से ब्राह्मणको दान की हुई एक गाय दूसरे ताह्मणके दानरूपमें देनेसे मेरी यह

दुर्गति हुई थी । अब आपके परम पावन कर-कमलोंके स्पर्शते मेरे सारे पाप-ताप मिट गये । मैं धन्य हो गया ।

परम मर्मात्मा एवं महादानी ह्क्ष्ताकुनन्दन राजा नृगने देवदेवेश्वर श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी बार-बार बन्दन। की एवं उनके आदेशसे श्रेष्ठ विमानमें बैठ गये।

'व्राह्मणोंका तदा सम्मान करो।' श्रीकृष्णने यदुवंशियो-को समझाया। 'व्राह्मणोंका धन कभी भूल्से भी मेरे कोषमें न आये; क्योंकि जो लोग ब्राह्मणोंके धनकी इच्छा करते हैं—उसे छीननेकी वात तो अल्पा रही—वे इस जन्ममें अल्पायु, श्रृत्तुओंसे पराजित और राज्यश्रष्ट होते हैं और मृत्युके बाद भी वे दूसरोंको कष्ट देनेवाले सर्प होते हैं।' यदुवंशियोंको इस प्रकार उपदेश दे भगवान् अपने महलमें चले गये

× × ×

'भगवान् वासुदेव मैं हूँ।' अज्ञानी करूषनरेश पौण्ड्रक लोगोंके बहकानेसे अपनेको धीभगवान्का अवतार समझने लगा था। उसने धीकृष्णके पास संदेश भेजा— ''मैंने जगत्की रक्षाके लिये पृथ्वीपर अवतार लिया है। तुम अपना मिथ्या 'वासुदेव' नाम त्याग मेरी शरण आ जाओ, अन्यथा युद्ध करो।''

उस समय पौण्ड्रक काशिराजके पास था। निस्तिरु सृष्टिनायक काशी पहुँचे। फिर तो पौण्ड्रक दो अश्लौहिणी सेनाके साथ भीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये डट गया और उसके मित्र काशिराज भी तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ उसके सहायतार्थ आ पहुँचे।

पीण्ड्रकने भगवान् विष्णुकी तरह पीताग्वर घारण कर रखा था । शक्क चक्क तलवार, गदा, शार्क्कघनुष और भीवत्सचिह्न भी उसने घारण किये थे। उसके वक्षःखलपर कृष्टिम कीस्तुभमणि और कण्टमें वनमाला थी। रथनी ध्वजापर गरुडका चिह्न और मस्तकपर वहुभूल्य मुगुट और कानोंमें मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे थे।

यह देखकर भगवान् श्रीकृष्णको हँसी आ गयी।
युद्ध छिड़ा। कुछ ही देरमें पौण्ड्रक और काशिराजकी
विश्वाल वाहिनी तहस-नहस हो गयी। भगवान्ने अपने
तीहण शरींसे पौण्ड्रकके स्थको तोइ-फोइ हाला और नारे

सिर धइसे ऊपर उदाकर उनके अन्तःपुरमें गिरा दिया। जिसे देखकर काशी-निवासी अत्यन्त विस्मयमें पड़ गये।

इस प्रकार अपनेसे द्वेप रखनेवाले पीण्ड्रक एवं काशिराजको मुक्ति प्रदान कर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारका कौट गये।

#### × × ×

जरासंधके वंदीगृहमें पड़े हुए वीस गृहस दुःखी नरेशोंकी दूतके मुखसे मुक्तिकी प्रार्थना सुनते ही पुण्डरीकाक्ष भीकृष्ण पित्रयोंसिहत इन्द्रप्रस्थके लिये प्रस्थित हुए। पाण्डवोंने अपने प्राणाधार वसुदेवकुमारके स्वागतमें पलक-पाँवड़े बिछा दिये। उनके आनन्दकी सीमा न रही। प्रार्थना करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—

स्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्भनक्षने शुचयो गृणन्ति । विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गं- माछासते यदि त आज्ञिष हैं ज्ञा नान्ये ॥ ( श्रीमद्भागवत० १० । ७२ । ४ )

'कमलनाभ ! आपके चरण-कमलोंकी पादुकाएँ समस्त अमङ्गलोंको नष्ट करनेवाली हैं। जो लोग निरन्तर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तवमें वे ही पवित्रात्मा हैं। वे जन्म-मृत्युके चक्करसे झुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयोंकी अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण-कमलोंकी शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मृक्ति तो मिळती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिळते।

फिर भगवान्के परामर्शसे महान् राजसूय-यज्ञका निर्णय हुआ और महाराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंको दिग्विजयका आदेश दिया। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन और भीमके साथ ब्राह्मणोंके वेषमें जरासंध्वकी राजधानी गिरिक्रज पहुँचे। इस त्रिमूर्तिको देखकर जरासंधने प्रणामके अनन्तर इनकी पूजा करके कहा—'द्विजवरो! आप-लोगोंने किस कारणसे पधारनेका कह किया है ? आज्ञा दें। में अवस्य आपकी अभिलाषा पूरी करूँगा।'

सम्पूर्ण चराचरके वन्दनीय श्रीभगवान् बोळे—'राजन् ! इस कमशः कृष्णः अर्जुन और भीम हैं। द्वम इस तीनोंमें दिसी एकके साथ इन्द्र-युद्ध स्वीकार करो। 'अच्छी बात है।' जरासंघने कहा और उसने भीमके साथ युद्ध स्वीकार किया। सत्ताईस दिनोंतक युद्ध चल्ला रहा। अन्ततः भगवानके संकेतसे भीमने जरागंबके चीरकर दो दुकड़े कर दिया।

फिर तो भगवान्ते वंदी नरपितयोंको मुक्तकर जरासंधनन्दन सहदेवके द्वारा उनको वस्त्राभूपणोंसे सम्मानित किया । मुक्त नरेशोंने श्रीभगवान्के चरणोंमें प्रणाम कर उनकी स्तृति की और उनसे भक्तिका वरदान प्राप्तकर अपनी-अपनी राजधानियोंके लिये चले गये।

इसके अनन्तर जगदाधार श्रीकृष्ण इन्द्रप्रख पहुँचे। वहाँ राजसूय-यज्ञका आयोजन हुआ। अप्रपूजा किसकी होनी चाहिये, इसपर अधिक देरतक विचार-विभर्ध होते देखकर श्रीभगवान्की महिमा और उनके प्रभावने परिचित सहदेवने कहा—

विविधानीह कर्माणि जनयन् यद्वेश्वया। ईहते यद्यं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्॥ तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमाईणम्। प्रवं चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चाईणं भवेत्॥ (श्रीमद्रागवत १०। ७४। २२-२३)

'सारा जगत् श्रीकृष्णके ही अनुग्रहसे अनेकों प्रकारके कर्मका अनुष्ठान करता हुआ घर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थोंका सम्पादन करता है। इसिल्ये सबसे महात भगवान् श्रीकृष्णकी ही अग्रपूजा होनी चाहिये। इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी तथा अपनी भी पूजा हो जाती है।

'सर्वोत्तम !' सभी सभासदोंके उच्चघोष्ठे प्रेमोद्रेकि विहल घर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णके जगद्वन्यः सुर-मृति-पूजितः परम दुर्लभः पावनतम चरण-कमलोंके पखारकर चरणोदकका पान कियाः, उसे मस्तकपर चढ़ाया और अपने नेत्रोंमें लगाया तथा प्रेमानन्दप्रित दृद्ये पीताम्बरादि बहुमूल्य वस्त्राभूषणोंसे श्रीभगवान्की पूजा कर वे 'आपकी जय हो ! आपकी जय हो !' का उच्चत्रीय करने लगे । आकाशसे विविध रंगोंके सुमनोहर मुगन्धित पूष्पोंकी वर्षा होने लगी ।

यह देखकर शिशुपाल जल उठा ! उसने सर्वशिक्तः सम्पद्म, महामहिम भीभगवान्के लिये अपशब्दोंका प्रयोग करना प्रारम्भ किया । भीकृष्ण कुळ देर तो उसके दुर्ववर सहते रहें; किंतु अन्तमें उन्होंने सुदर्शन चक्रसे उसका मस्तक उतार लिया । शिशुपालके शरीरसे एक ज्योति निकलकर श्रीभगवान्में समा गयी ।

शिशुपालकी सद्गतिके अनन्तर महाराज- युधिष्ठिरने विधिपूर्वक यज्ञ सम्पन्नकर अवभृथ-स्नान किया ।

भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थते द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शिशुपाल-सखा शाल्यने अपने अद्भुत विमान सौभपर आरूढ़ होकर सम्पूर्ण द्वारकापुरीको जस्त कर रखा है। प्रयुम्न सात्यिक, चारुदेष्ण, साम्य, भाइयोंके साथ अकूर, कृतवर्मा, भानुविन्द, गद, शुक्र, सारण आदि वहुत-से वीर यदुवंशियोंके साथ शाल्यसे घमासान भयंकर युद्ध कर रहे थे; किंतु मायावी शाल्यके सामने वे उसके सैनिकोंका तो संहार करते जा रहे थे, पर स्ययं शाल्य मायासे वच जाता। यदुवंशी पीड़ित थे। मायापित श्रीहरिने शाल्यकी माया नष्ट कर दी। उनके आयुधोंकी दुस्सह चोटसे शाल्यका विमान खण्ड-खण्ड होकर समुद्रमें जा गिरा, पर शाल्य गदा लेकर श्रीकृष्णके सम्मुख आ डटा। दयामयने देर करना उचित नहीं समझा और अपने परम तेजस्वी सुदर्शन चक्रसे धृष्ट शाल्यका मस्तक उतार लिया।

अपने मित्र शिशुपाल, शाल्य और पौण्ड्रकके वधका संवाद पाकर हाथमें वज्रतुल्य गदा लिये दन्तवक्त्र एकाकी कंसनिषूदनसे वदला लेने पैदल ही चला । मुरारि भी कौमोदकी गदा लेकर डट गये। दन्तवक्त्रके भयानक गदाधातको सहकर अविचलित रहे मधुसूदन और जत्र उन्होंने वदलेमें उसके वक्षपर अपनी कौमोदकीका भीषण प्रहार किया, तब उसका वक्ष चूर्ण-विचूर्ण हो गया, उसकी आँखें उलट गयों और रक्त-वमन करता हुआ वह कालके गालमें प्रवेश कर गया। शिशुपालके ही समान दन्तवक्त्रके मृत शरीरसे अत्यन्त सूक्ष्म ज्योति निकलकर देवकीनन्दनमें समा गयी।

दन्तवक्त्रकी मृत्युका संवाद पाकर उसका भाई विदूरथ अत्यन्त कुपित हो तलवार हाथमें लेकर श्रीकृष्णके पास आ गया । वह श्रीकृष्णपर प्रहार करना ही चाहता था कि उन्होंने अपने चक्रसे उसका मस्तक उतारकर उसे अपने दुर्लभ धाममें भेज दिया।

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने शाल्व, उसके अद्भुत विमान सौभ, दन्तवक्त्र और उसके भाई दुर्जय विदूरथको मारकर द्वारकापुरीमें प्रवेश किया । द्वारकामें सर्वत्र आनन्द

मङ्गल मनाया जाने लगा । भगवान् द्वारकावासियोंको नित्य-नूतन सुख प्रदान करते रहे ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रीकृष्ण और वलमद्रके सहपाठी, बालसखा, ब्रह्मज्ञानी, विषयोंसे विरक्त, ज्ञान्तिच्त और जितेन्द्रिय सुदामा-नामक दिर्द्र ब्राह्मण अपनी साध्वी पत्नीके अनुरोधसे भगवान् श्रीकृष्णसे मिलने द्वारका पहुँचे। श्रीहरिने देखते ही अतिशय प्रीतिसे गले लगा लिया उन्हें। श्रीभगवान्के नेत्रोंसे प्रेमके अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने मित्रको अपने दिन्य एवं अनुपम रत्नजटित सिंहासनपर बैटाकर उनके पाँव पखारे और चरणोदक अपने माथेपर चढ़ाया। भगवती रुक्मिणीने चँवर डुलाया। श्रीभगवान्ते विविध प्रकारके दुर्लभ व्यञ्जनोंका ब्राह्मणदेवको भोजन कराया, रसमय ताम्बूल दिया और अपने दुर्लभ पर्यङ्कपर लिटाकर उनके चरण दबाये।

भक्तवाञ्छा-कल्पत्र, शरणागतवत्सल श्रीकृष्णकी ब्राह्मण-भक्ति देखकर सुदामा मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रेममूर्ति श्रीहरिने सुदामासे घरसे लाये हुए किसी उपहारकी याचना की। सुदामाने संकोचसे सिर झुका लिया; किंतु भिक्षाके रूपमें माँगकर लाये गये चार मुटी चिउड़ोंकी पोटली श्रीहरिने उनके बगलसे लीन ली।

नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे। तर्पयन्तयङ्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः॥ (श्रीमङ्गागवत १०।८१।९)

और बड़े आदरसे कहने लगे—'प्यारे मित्र! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय मेंट लाये हो। ये चिउड़े न केवल मुझे, बल्कि सारे संसारको तृप्त करनेके लिये पर्याप्त हैं।'

यह कहकर विश्वातमा प्रभुने एक मुद्दी चिउड़ा अपने मुखारविन्दमें रख लिया और उसकी अत्यन्त प्रशंसा करने लो । वे दूसरी मुद्दी उठाने ही जा रहे थे कि रुक्मिणीरूपा श्रीलक्ष्मीने उनके कर-पल्लगोंको पकड़कर रोक दिया । बोलीं—'मनुष्यको इस लोक तथा परलोकमें सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ दिलानेके लिये यह एक मुद्दी चिउड़ा ही बहुत है । आप तो इतनेसे ही परम प्रसन्न हो जाते हैं।

दूसरे दिन भगवान्से विदा होकर जत्र सुदामा रिक्तहस्त घरके लिये चले, तत्र उन्होंने श्रीभगवान्की वड़ी कृपा समझी । वे प्रभुको ब्राह्मण-भक्ति, उनकी प्रीति एवं उनके स्वभावकी मन-ही-मन सराहना करते हुए अपने घरके पास पहुँच गये। वहाँ वे द्वारका-जैसी ही दूसरी स्वर्गाय नगरी और उसका वैभव देखकर विस्मित हो गये। बहुमूह्य वस्त्र एवं स्वर्णा-भरणोंसे अलंकृत उनकी पत्तीने उनकी आरती उतारी और अत्यन्त सुखद महलमें ले गयी। तब वे गद्गद होकर बोले—तस्यैव मे सौहदसख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मिन जन्मिन स्थात्। महानुभावेन गुणालयेन विपज्जतस्तत्पुरुपप्रसङ्गः॥ (श्रीमद्वागवत १०। ८१। ३६)

'मुझे जन्म-जन्ममें उन्हींका प्रेम, उन्हींकी हितेषिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो। मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा-सर्वदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय और उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो।'

इस प्रकार अपनी बुद्धिसे निश्चय कर सुदामा ब्राह्मण त्यागपूर्वक अनासक्तभावसे सर्वातमाः सर्वसुहृद्, भक्त-प्राणधनः ब्राह्मणभक्त श्रीकृष्णके ध्यानमें तल्लीन हो गये। जीवनके दिन पूरे हो जानेपर अन्तमें सुदामाने संतोंके एकमात्र आश्रय भगवद्धामको प्राप्त कर लिया।

पाण्डवोंके तो प्राण और सर्वस्व ही श्रीकृष्ण थे। प्रत्येक विपत्तिमें श्रीकृष्ण उनके सहायक थे। चूतमें पराजित विवश पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदीको निर्वस्त्र करनेके लिये दृष्ट दुश्शासनने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी, तब आपने वस्त्रा-वतार धारणकर उनकी लाज बचायी । दुर्योधनने महर्षि दुर्वीसाको वनमें पाण्डवोंका सर्वनाश करनेके लिये भेजा था। किंतु शाकका एक पत्ता ग्रहणकर विश्वात्मा श्रीकृष्णने विश्वको तृप्त कर दिया और इस प्रकार महर्षिको भयभीत होकर भागनेके लिये विवश कर दिया । प्रेमपरवश वनमाली विदुरके घर केलेके छिलकोंको खाकर लक्ष्मीके परोसे अमृतमय व्यञ्जनोंको भूल गये । वे पाण्डवोंके संधि-दूत ही नहीं वने, युद्धमें अर्जुनके सारथि भी हुए और गीताका ज्ञान प्रदान कर उनमें नवीन प्रेरणा एवं शक्ति भर दी। पितामह भीष्मकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा भङ्गकर शस्त्र उठा लिया और विरोधियोंके अमोघ अस्त्रोंसे अनेक वार पाण्डवोंकी रक्षा की। पाण्डव विजयी हुए। युधिष्टिर राजा वने । उनका एकमात्र वंशधर अश्रत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे मृत्युमुखमें चला ही गया था, यदि उनके स्वस्व · कृष्णने उसकी रक्षा न की होती।

पृथ्वीके भारभृत राजाओंका वध करनेके अनतर श्रीभगवान्ने अमित वल-वेभवसे उन्मत्त यदुकुलका भी संहार ही उचित समझा । महर्षि कण्वका शाप निमित्त वना और सम्पूर्ण यदुवंशी परस्पर लौहमय सरकण्डोंसे युद्ध कर मर मिटे।

फिर तो श्रीभगवान्का सुग्रीव-पुष्पक (अथवा मेववपु) नामक रथ घोड़ोंसे आकृष्ट हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके मध्यमार्गसे चला गया । इसके अनन्तर कमल्लोचन पद्मनाभके शङ्क, चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष, त्णीर और खड़ आदि दिल्य आयुध उनकी परिक्रमां कर सूर्य-पथसे चले गये।

इस प्रकार सबका संहार कर भगवान् श्रीकृष्ण घुटनेपर अपना एक पैर रखे अनेक लताओंसे आवृत कल्पवृक्षकी छायामें लेटे हुए मर्त्यधाम छोड़नेका विचार कर ही रहे थे कि जरा-नामक व्याधने दूरसे श्रीभगवान्के सुकोमल चरण-कमलको मृग समझकर अपना तीक्ष्ण द्वार छोड़ दिया। व्याध पास पहुँचकर क्या देखता है कि वहाँ देवोपम चतुर्भुज पुरुषके सुकोमल अरुण चरणसे रक्त प्रवाहित हो रहा है। भयाकान्त व्याध काँपता हुआ अपने अपराधके लिये क्षमा-याचना करने लगा।

कमलनयन श्रीकृष्णने व्याधको निर्मय ही नहीं किया। उनकी प्रेरणासे आकाशसे एक विमान उतरा और दया-निधान श्रीकृष्णने उसी समय उस व्याधको उस विमानमें वैठाकर स्वर्ग भेज दिया।

तदनन्तर निखिल सृष्टिके स्वामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, करुणा-वरुणालयः भक्त-प्राणधनः, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण अपने नित्यधाम गोलोकके लिये प्रस्थित हो गये।

प्रवर्ष, धर्म, यरा, शोभा, ज्ञान और वैराग्य—सबसे पूर्ण, पूर्णपुरुष, लीलावतार श्रीकृष्णने मुक्तिका द्वार खोल रखा या । आविर्भावसे लीला-संवरणतक उन्मुक्तहस्तमे उन करुणामयने मोक्ष-वितरण किया । पुण्यात्मा, महाला और भक्त ही नहीं, तृण-ल्ता-गुल्म-पादप, सर-सरिता-सागर, रज्ञःकण, चर-अचर और अत्यन्त पापात्मा और दुरात्मातक, जिन्होंने उन भुवनपावन करुणामय दाताका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका वन्दन एवं उनसे सम्भापण ही नहीं किया, जिन्होंने उन यशोदानन्दनसे वैर, उनसे युद्ध किया, उन्हें अपना शत्रु समझकर उन्हें मार डाल्मा चाहा—जिन्होंने उन समदशों स्यामसुन्दरको प्यार किया, जो उनकी विरहामिं तिल-तिल जलते रहे, उनकी तो वात ही क्या

दिन्होंने उन वनमालीको कठोर दुर्वचन कहे—सव-के-सव उस परमानन्दिल्धुके अनुग्रह्से परमानन्दिसन्धुभें ही सदाके लिये निमद्भित हो गये। उनका कालपाश सदाके लिये छिन्न हो गया।

धन्य थे वे गोप, गोप-कुमार, गोप-बधुएँ और गोप-क्त्यकाएँ, नन्द-यद्योदा, गौएँ, गो-वत्स, बृन्दावन, मथुरा, गिरिराज, वसुदेव-देवकी, कुटजा, सम्पूर्ण यदुवंशी और कंस, जरासंघ, शिद्युपाल, द्याल्य और विदूरथ आदि असंख्य स्वेच्छाचारी, कृरकर्मी असुर, जिन्हें अखिलात्मा श्रीहरिके निरन्तर स्मरण, चिन्तन, दर्शन एवं उनकी क्षणिक संनिधिका भी परम पुण्यमय अवसर प्राप्त हो गया; वे निहाल हो गये। उनका जीवन-जन्म सफल हो गया।

श्रीस्त्जीने शौनकादि ऋषियोंसे कहा था—
य इदमनुश्रणोति श्रावयेद् वा मुरारेश्रारितमसृतकीर्तेर्वणितं च्यासपुत्रेः ।
जगद्वभिद्छं तन्नस्तरकर्णपूरं
भगवति कृतिचित्तो याति तरक्षे मधाम ॥
(श्रीमद्भागवत १०। ८५। ५९)

भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चिरत्र जगत्के समस्त पाप-तापोंको छिन्न-भिन्न करनेवाला तथा भक्तजनोंके कर्णकुहरोंमें आनन्द-सुधा प्रवाहित करनेवाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजीने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवान्में लग जाती है और वह उन्हींके परम कल्याणस्वरूप धामको प्राप्त होता है।'—शि॰ दु॰

### [ २३ ]

#### भगवान् बुद्ध

प्रस्थात बौद्ध-धर्मके प्रवर्तक महाराज ग्रुद्धोदनके यशस्वी पुत्र गौतम बुद्धके रूपमें ही श्रीभगवान् अवतरित हुए थे, यह विवादका विषय है । पुराणवर्णित भगवान् बुद्धदेवका प्राक्ष्ट्य गयाके समीप कीकट देशमें हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिताका नाम 'अजन' वताया गया है। यह प्रसङ्ग पुराणवर्णित बुद्धावतारका ही है।

दैत्यों भी शक्ति बढ़ गयी थी। उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके, दैत्यों के भयसे प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देव-धाम स्वर्गपर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छन्द होकर देवताओं के बैभवका उपभोग करने छो; किंतु उन्हें प्रायः चिन्ता वनी रहती थी कि पता नहीं, कव देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन छें। सुस्थिर साम्राज्यकी कामनासे दैत्योंने सुराधिप इन्द्रका पता लगाया और उनसे पूछा—'हमारा अखण्ड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताह्ये।'

देवाधिप इन्द्रने शुद्ध भावसे उत्तर दिया—'सुस्थिर शासनके लिये यज्ञ एवं वेदविहित आचरण आवश्यक है।'

दैत्योंने वैदिक आचरण एवं महायज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बड्ने लगी। स्वभावसे ही उद्दण्ड और निरङ्क्षश दैत्योंका उपद्रव बढ़ा। जगत्भे आसुर-भावका प्रसार होने लगा।

असहाय और निरुपाय दुःखी देवगण जगत्पति श्रीविष्णुके पास गये। उनसे करुण प्रार्थना की। श्रीभगवान्ने उन्हें आस्वासन दिया।

श्रीमगवान्ने बुद्धका रूप घारण किया। उनकी वेष-भूषा अत्यन्त मिलन थी। वे स्नान नहीं करते थे। दाँततक नहीं साफ करते थे। उनके कथनानुसार इन कियाओं से हिंसा होती थी। उनके हाथमें मार्जनी थी और वे मार्गको बुहारते हुए उसपर चरण रखते थे।

इस प्रकार अत्यन्त अपवित्र वेषमें भगवान् बुद्ध देत्यों के समीप पहुँचे और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया—'यश करना पाप है। यश्चसे जीवहिंसा होती है। यश्च प्रज्ञित अमिमें ही कितने जीव भसा हो जाते हैं। देखों, मैं जीवहिंसासे बचनेके लिये कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाहू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उसपर पैर रखता हूँ।

अत्यन्त मलिन एवं अपवित्र वेष धारण वरनेवाले संन्यासी बुद्धदेवके उपदेशसे दैत्यगण प्रभावित हुए । उन्होंने यग एवं वैदिक आचरणका परित्याग कर दिया । वे अहिं शको ही परम धर्म मानने लगे । परिणामतः कुछ ही दिनोंमें उनकी शक्ति क्षीण हो गयी ।

फिर क्या था, देवताओंने उन दुर्वल एवं प्रतिरोधित दैत्योंपर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण-रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओंका स्नर्भपर पुनः अधिकार हो गया।

इस प्रकार संन्यासीके वेपमें भगवान नुक मङ्गल किया । मन-ही-मन सराहना करते हुए अपने घरके पास पहुँच गये। वहाँ वे द्वारका-जैसी ही दूसरी स्वर्गीय नगरी और उसका वैभव देखकर विस्मित हो गये। बहुमूल्य वस्त्र एवं स्वर्णी-भरणोंसे अलंकृत उनकी पत्नीने उनकी आरती उतारी और अत्यन्त सुखद महलमें ले गयी, तब वे गद्गद होकर बोले—तस्यैव मे सौहदसख्यमेत्री दास्यं पुनर्जन्मिन जन्मिन स्थात्। महानुभावेन गुणालयेन विपज्जतस्तत्पुरुपप्रसङ्गः॥ (श्रीमद्वागवत १०। ८१। ३६)

'मुझे जन्म-जन्ममें उन्हींका प्रेम, उन्हींकी हितैपिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो। मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा-सर्वदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग बढ़ता जाय और उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो।

इस प्रकार अपनी बुद्धिसे निश्चय कर सुदामा ब्राह्मण त्यागपूर्वक अनासक्तभावसे सर्वात्मा, सर्वसुद्धृद्, भक्त-प्राणधन, ब्राह्मणभक्त श्रीकृष्णके ध्यानमें तल्लीन हो गये। जीवनके दिन पूरे हो जानेपर अन्तमें सुदामाने संतोंके एकमात्र आश्रय भगवद्धामको प्राप्त कर लिया।

पाण्डवोंके तो प्राण और सर्वस्व ही श्रीकृष्ण थे। प्रत्येक विपत्तिमें श्रीकृष्ण उनके सहायक थे । चतमें पराजित विवश पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदीको निवस्त्र करनेके लिये दुश्शासनने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी, तब आपने वस्त्रा-वतार धारणकर उनकी लाज बचायी । दुर्योधनने महर्षि द्ववीसाको वनमें पाण्डवोंका सर्वनाश करनेके लिये भेजा था। किंतु शाकका एक पत्ता ग्रहणकर विश्वातमा श्रीकृष्णने विश्वको तृप्त कर दिया और इस प्रकार महर्षिको भयभीत होकर भागनेके लिये विवश कर दिया । प्रेमपरवश वनमाली विदुरके घर केलेके छिलकोंको खाकर लक्ष्मीके परोसे अमृतमय व्यञ्जनों को भूल गये । वे पाण्डवों के संधि-दूत ही नहीं बने, युद्धमें अर्जुनके सारथि भी हुए और गीताका ज्ञान प्रदान कर उनमें नवीन प्रेरणा एवं शक्ति भर दी। पितामह भीष्मकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा भङ्गकर रास्त्र उठा लिया और विरोधियोंके अमोघ अस्त्रोंसे अनेक वार पाण्डवोंकी रक्षा की। पाण्डव विजयी हुए। युधिष्ठिर राजा वने । उनका एकमात्र वंशधर अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे मृत्युमुखमें चला ही गया था, यदि उनके स्वस्व कृष्णने उसकी रक्षा न की होती।

पृथ्वीके भारभृत राजाओंका वध करनेके अनतर श्रीभगवान्ने अमित वल-वेभवसे उन्मत्त यदुकुलका भी संहार ही उचित समझा । महर्षि कण्वका शाप निमित्त बना और सम्पूर्ण यदुवंशी परस्पर लौहमय सरकण्डोंसे युद्ध कर मर मिटे।

फिर तो श्रीभगवान्का सुग्रीव-पुष्पक ( अथवा मेववपु ) नामक रथ घोड़ोंसे आकृष्ट हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके मध्यमार्गसे चला गया । इसके अनन्तर कमल्लोचन पद्मनाभके शङ्क, चक्र, गदा, शार्ङ्कधनुष, तूणीर और खड़ आदि दिन्य आयुध उनकी परिक्रमा कर सूर्य-पथसे चलेगये।

इस प्रकार सबका संहार कर भगवान् श्रीकृष्ण घुटनेपर अपना एक पैर रखे अनेक ल्ह्नाओंसे आवृत कल्पवृक्षकी छायामें लेटे हुए मर्त्यधाम छोड़नेका विचार कर ही रहे थे कि जरा-नामक व्याधने दूरसे श्रीभगवान्के सुकोमल चरण-कमल्को मृग समझकर अपना तीक्ष्ण शर छोड़ दिया। व्याध पास पहुँचकर क्या देखता है कि वहाँ देवोपम चतुर्भुज पुरुषके सुकोमल अरुण चरणसे रक्त प्रवाहित हो रहा है। भयाकान व्याध काँपता हुआ अपने अपराधके लिये क्षमा-याचना करने लगा।

कमलनयन श्रीकृष्णने व्याधको निर्मय ही नहीं किया, उनकी प्रेरणासे आकाशसे एक विमान उतरा और दया-निधान श्रीकृष्णने उसी समय उस व्याधको उस विमानमें बैठाकर स्वर्ग भेज दिया।

तदनन्तर निखिल सृष्टिके स्वामी, सर्वन्यापी, सर्वेश्वर, करुणा-वरुणालयः भक्त-प्राणधनः, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण अपने नित्यधाम गोलोकके लिये प्रस्थित हो गये।

्रेश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, श्रान और वैराग्य—स्विष् पूर्ण, पूर्णपुरुष, लीलावतार श्रीकृष्णने मुक्तिका द्वार खोल खा था । आविर्मावसे लीला-संवरणतक उन्मुक्तहस्ति उन करणामयने मोक्ष-वितरण किया । पुण्यात्मा, महाता और भक्त ही नहीं, तृण-लता-गुल्म-पादप, सर-सिता-सागर, रजःकण, चर-अचर और अत्यन्त पापात्मा और दुरात्मातक, जिन्होंने उन भुवनपावन करणामय दाताका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका वन्दन एवं उनसे सम्भाषण ही नहीं किया, जिन्होंने उन यशोदानन्दनसे वैर, उनसे युद्ध किया, उन्हें अपना शत्रु समझकर उन्हें मार डालना चाहा—जिन्होंने उन समद्शीं श्यामसुन्दरको प्यार किया, जो उनकी विरहांग्रिमें तिल-तिल जलते रहे, उनकी तो वात ही क्या

जिन्होंने उन वनमालीको कठोर दुर्वचन कहे—सव-के-सव उस परमानन्दिसन्धुके अनुग्रहसे परमानन्दिसन्धुमें ही सदाके लिये निमजित हो गये। उनका कालपाश सदाके लिये छिन्न हो गया।

धन्य थे वे गोप, गोप-कुमार, गोप-वधुएँ और गोप-क्रयक्षाएँ, नन्द-यशोदा, गौएँ, गो-वत्स, वृन्दावन, मथुरा, गिरिराज, वसुदेव-देवकी, कुट्जा, सम्पूर्ण यदुवंशी और कंस, जरासंध, शिशुपाल, शास्त्र और विदूर्य आदि असंख्य स्वेन्छाचारी, दृरकर्मी असुर, जिन्हें अखिलात्मा श्रीहरिके निरन्तर स्मरण, चिन्तन, दर्शन एवं उनकी क्षणिक संनिधिका भी परम पुण्यमय अवसर शाप्त हो गया; वे निहाल हो गये। उनका जीवन-जन्म सफल हो गया।

श्रीसूतजीने शौनकादि ऋपियोंसे कहा था— य इदमनुष्रणोति श्रावयेद् वा मुरारे-श्रारितमसृतकीर्तेर्वणितं व्यासपुत्रेः । जगद्यभिद्रकं तन्नक्तसत्कणंपूरं भगवति कृतिविक्तो याति तत्क्षे मधाम ॥ (श्रीमद्भागवत १० । ८५ । ५९ )

भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्ति असर है, अमृतसयी है। उनका चरित्र जगत्के समस्त पाप-तापोंको छिन्न-भिन्न करनेवाला तथा भक्तजनोंके कर्णकुहरोंमें आनन्द-सुधा प्रवाहित करनेवाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजीने किया है। जो इसका श्रवण करता है अश्रवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवान्में लग जाती है और वह उन्होंके परम कल्याणस्वरूप धामको प्राप्त होता है।'

### [ २३ ]

#### भगवान् बुद्ध

प्रस्थात बौद्ध-धर्मके प्रवर्तक महाराज शुद्धोदनके यशस्वी पुत्र गौतम बुद्धके रूपमें ही श्रीभगवान् अवतरित हुए थे, यह विवादका विपय है । पुराणवर्णित भगवान् बुद्धदेवका भाकट्य गयाके समीप कीकट देशमें हुआ था। उनके पुष्पात्मा पिताका नाम 'अजन, वताया गया है। यह प्रसङ्ग पुराणवर्णित बुद्धावतारका ही है।

दैत्यों शक्ति बढ़ गयी थी । उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके, दैत्योंके भयसे प्राण लेकर भागे । दैत्योंने देव-धाम स्वर्गपर अधिकार कर लिया । वे स्वच्छन्द होकर

देवताओं के वैभवका उपभोग करने लगे; किंतु उन्हें प्रायः चिन्ता वनी रहती थी कि पता नहीं, कव देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें। सुस्थिर साम्राज्यकी कामनासे देत्थोंने सुराधिप इन्द्रका पता ल्याया और उनसे पूछा—'हमारा अखण्ड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइये।'

देवाधिप इन्द्रने शुद्ध भावसे उत्तर दिया—'सुस्थिर शासनके लिये यज्ञ एवं वेदविहित आचरण आवश्यक है।'

दैत्योंने वैदिक आचरण एवं महायज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभावसे ही उद्दण्ड और निरङ्कृश दैत्योंका उपद्रव बढ़ा। जगत्में आसुर-भावका प्रसार होने लगा।

असहाय और निरुपाय दुःखी देवगण जगत्यति श्रीविष्णुके पास गये। उनसे करुण प्रार्थना की। श्रीभगवान्ने उन्हें आक्वासन दिया।

श्रीमगवानने बुद्धका रूप धारण किया। उनकी वेष-भूषा अत्यन्त मलिन थी। वे स्नान नहीं करते थे। दाँततक नहीं साफ करते थे। उनके कथनानुसार इन कियाओं से हिंसा होती थी। उनके हाथमें मार्जनी थी और वे मार्गको बुहारते हुए उसपर चरण रखते थे।

इस प्रकार अत्यन्त अपिवत्र वेषमें भगवान् बुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया—'यज्ञ करना पाप है। यज्ञसे जीविहेंसा होती है। यज्ञकी प्रज्वित्र अग्निमें ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखों, में जीविहेंसासे बचनेके लिये कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाहू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तव उसपर पर रखता हूँ।

अत्यन्त मिलन एवं अपवित्र वेष धारण करनेवाले संन्यासी बुद्धदेवके उपदेशसे दैत्यगण प्रभावित हुए । उन्होंने यह एवं वैदिक आचरणका परित्याग कर दिया । वे अिंगा े परम धर्म मानने लगे । परिणामतः कुछ ही दिनोंमें क्षीण हो गयी ।

फिर क्या था देवताओंने उन दुर्वल एवं देत्योंपर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित ु प्राण-रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओंका द पुनः अधिकार हो गया।

इस प्रकार संन्यासीके वेपमें व बुद्धने े. मङ्गल किया।

### [ 28 ]

### भगवान् करिक

चराचरगुरे।विष्णोरीश्वरस्याखिलाहमनः । धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये॥ (श्रीमद्भागवत १२।२।१७)

'सर्वव्यापक भगवान् विष्णु सर्वशक्तिमान् हैं। वे सर्व-स्वरूप होनेपर भी चराचर जगत्के सच्चे शिक्षक—सद्गुरु हैं। वे साधु—सज्जन पुरुषोंके धर्मकी रक्षाके लिये, उनके कर्मका बन्धन काटकर उन्हें जन्म-मृत्युके चक्करसे छुड़ानेके लिये अवतार ग्रहण करते हैं।

#### $\times$ $\times$ $\times$

अभी तो कलिका प्रथम चरण है। कलिके पाँच सहस्र-से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं । इतने दिनोंमें मानव-जातिका कितना मानसिक हास एवं नैतिक पतन हो गया है, यह सर्वविदित है । यह स्थिति उत्तरोत्तर बढती जायगी। ज्यों-ज्यों कलियुग आता जायगा, त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और सारणशक्ति—सबका उत्तरोत्तर लोप होता जायगा । व्यावहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जायँगे; छल-कपट-पटु व्यक्ति ही व्यवहारकुशल समझा जायगा । अर्थहीन व्यक्ति ही असाध्र माने जायँगे । घोर दाम्भिक और पाखण्डी ही सत्पुरुष समझे जायँगे । धर्म, तीर्थ, माता-पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत होंगे । मनुष्य-जीवनका सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा-उदर-भरण ! धर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रोंमें जो शक्तिसम्पन्न होगा, वही शासन करेगा। उस समयके नीच राजा अत्यन्त दुष्ट एवं निष्ठुर होंगे। लोभी तो वे इतने होंगे कि उनमें और छटेरोंमें कोई अन्तर नहीं रह जायगा । उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतोंमें छिपकर तरह-तरहके शाक, कंद-मूल, मांस, फल-फूल और बीज-गुठली आदिसे अपनी क्षुधा मिटायेगी। समयपर वृष्टि नहीं होगी, वृक्ष फल नहीं देंगे । भयानक सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तव भी शासक कर-पर-कर ल्याते जायँगे। प्राणिमात्र धर्मकी मर्यादा त्यागकर स्वच्छन्द मार्गका अनुसरण करेंगे । मनुष्योंकी परमाथु बीस वर्षकी हो जायगी।

किक प्रभावसे प्राणियोंके श्रीर छोटे-छोटे, क्षीण और रोगमस्त होने लगेंगे । वेदमार्ग प्रायः मिट जायगा । राजा- महाराजा डाक्-छटेरंकि समान हो जायँगे। वानप्रशी, संन्यासी आदि विरक्त-जीवन व्यतीत करनेवाले ग्रहसोंकी माँति जीवन व्यतीत करने व्यांगे। मनुष्योंका स्वभाव गधीं जैसा दुस्सह, केवल ग्रहस्थीका भार ढोनेवाला हो जायगा। लेग विपयी हो जायँगे। धर्म-कर्मका लेश भी नहीं रहेगा। लोग एक-दूसरेको लूटेंगे और मारेंगे। मनुष्य जपरहित, नास्तिक और चोर होंग।

पुत्रः पितृत्रधं कृत्वा पिता पुत्रत्रधं तथा। निरुद्वेगो तृहद्वादी न निन्दामुपलप्सते॥ म्लेच्छीभृतं जगत् सर्वं भविष्यति न संशयः। हस्तो हस्तं परिमुपेद् युगान्ते समुपिश्यते॥ (महा०, वन० १९०। २८, ३८)

'पुत्र पिताका और पिता पुत्रका वध करके भी उद्धिम नहीं होंगे। अपनी प्रशंसाके लिये लोग वड़ी-वड़ी वार्ते बनायेंगे, किंतु समाजमें उनकी निन्दा नहीं होगी। '' उस समय सारा जगत् म्लेन्छ हो जायगा—इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथको ल्टेगा—तगा माई भी भाईके धनको हड़प लेगा।

अधर्म बदेगा, धर्म विदा हो जायगा । स्त्रियाँ अपने पितयोंकी सेवा छोड़ देंगी । वे कठोर स्वभाववाली और सदा कड़वादिनी होंगी । वे पितकी आज्ञामें नहीं रहेंगी । पिथकों को माँगनेपर भी कहीं अन्न-जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा । सबंत्र पाप-पीड़ा, दु:ख-दारिद्रच, क्लेश-अनीति, अनाचार और हाहाकार ब्यास हो जायँगे ।

उस समय सम्भल-ग्राममें विष्णुयशा-नामक एक अत्यन्त पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वे सरल एवं उदार होंगे। वे श्रीभगवान्के अत्यन्त अनुरागी भक्त होंगे। उन्हीं अत्यन्त भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णुयशाके यहाँ समस्त सहुणोंके एकमात्र आश्रय, निखिल सृष्टिके सर्जक, पालक एवं संहारक परब्रह्म परमेश्वर भगवान् किलके रूपमें अवतरित होंगे। उनके रोम-रोमसे अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेंगी। वे महान् बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न, महात्मा, सदाचारी तथा सम्पूर्ण प्रजाके शुभैषी होंगे।

मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च॥ उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च। स धर्मविजयी राजा चकवती भविष्यति॥ स चेमं संकुलं लोकं प्रसादमुपनेप्यति। उत्थितो प्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकृदुदारधीः॥ (मदा०, वन० १९० । ९४-९६)

( विण्णुयशाके यालकके ) चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायँगे । वह धर्म-विजयी चक्रवर्ती राजा होगा । वह उदारबुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दुःखसे व्याप्त हुए इस जगत्को आनन्द प्रदान वरेगा । कलियुगका अन्त करनेके लिये ही उसका प्रादुर्भाव होगा ।

भगवान् दांकर स्वयं किलकभगवान्को दास्त्रास्त्रकी शिक्षा देंगे और भगवान् परद्युराम उनके वेदोपदेष्टा होंगे।

वे देवदत्त-नामक शीवगामी अश्वपर आहत् होकर राजाके देपने छिपकर रहनेवाले, पृथ्वीमें सर्वत्र फैले हुए दस्युओं एवं नीच स्वभाववाले सम्पूर्ण म्लेच्छोंका संहार कर डालेंगे। वे परम पुण्यमय भगवान् किक भूमण्डलके सम्पूर्ण पातिकेयों, दुराचारियों एवं दुष्टोंका विनादा कर अश्वमेधनामक महान् यज्ञ करेंगे और उन यज्ञमें सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणोंको दानमें दे देंगे।

भगवान् किक दस्यु-वधमं सदा तत्पर रहेंगे। वे जिन-जिन देशोंपर विजय प्राप्त करेंगे, उन-उन देशोंमें काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रोंकी स्थापना करेंगे। वहाँ उत्तमोत्तम ब्राह्मण उनका श्रद्धा-भक्तिपूर्ण स्तवन करेंगे और प्रभु किन्क उन ब्राह्मणोंका यथोचित सत्कार करेंगे।

वीरवर किक्सगवान्के कर-कमलोंसे पृथ्वीके सम्पूर्ण दस्युओंका विनाश और अधर्मका नाश हो जायगा । फिर स्वामाविक ही धर्मका उत्थान प्रारम्म होगा।

स्थापयित्वा च मर्यादाः स्वयम्भुविहिताः शुभाः । यनं पुण्ययशःकर्मा रमणीयं प्रवेक्ष्यतिः॥ तच्छीलमनुवरस्यीनेत मनुष्या लोकवासिनः । (महा०, वन० १९१ । २-३)

'उनका यश तथा कर्म—सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्माजीकी चलायी हुई मङ्गलमयी मर्यादाओंकी स्थापना करके (तपस्याके लिये) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत्के निवासी मनुष्य उनके शील-स्वभावका अनुकरण करेंगे।

मङ्गलमय भगवान् किल्किके अङ्गरागको स्पर्शकर बहने। वाली वायु ग्राम, नगर, जनपद एवं देशकी सारी प्रजाके मनमें पवित्रताके भाव भर देगी । उनमें सहज सान्विकता उदित हो जायगी । फिर उनकी संतित पूर्ववत् हृष्ट-पुष्ट, दीर्घायु एवं धर्मपरायण होने लगेगी ।

इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान् कल्किके अवतरित होनेपर पृथ्वीपर पुनः सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा । —शि॰ दृ॰

### दशावतार-स्तवन

जयित वेणुधर चक्रधर शंखधर, पद्मधर गद्मधर शृंगधर वेद्रधारी।
मुकुटधर-क्रीटधर पीतपट-किटनधर, कंठ-कोस्तुभ-धरन दुःखहारी॥
मत्सको रूप धिर वेद प्रगटित करन, कच्छको रूप जल मथनकारी।
दलन हिरनाच्छ वाराहको रूप धिर, दंतके अग्र धर पृथ्वि भारी॥
रूप नर्रसिंह धर भक्त रच्छाकरन, हिरनकस्थप-उदर नख विदारी।
रूप वावन धरन छलन बिल्एाजको, परसुधर रूप छत्री सँहारी॥
रामको रूप धर नास रावन करन, धनुषधर तीरधर जित सुरारी।
मुसलधर हलधरन नीलपट सुभगधर, उलटि करपन करन जमुन-वारी॥
बुद्धको रूपधर वेद निदा करन, रूप धर किल्क कलजुग-सँघारी।
जयित दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ, अतिहि अज्ञात लीला विहारी॥
गोपधर गोपिधर जयित गिरराजधर, राधिका वाहु पर वाहु धारी।
भक्तधर संतधर सोइ 'हरिचंद' धर वल्लभाधीस द्विज वेपकारी॥

---भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

Bekekekekekekekek



#### [ 28 ]

### भगवान् करिक

चराचरगुरे।विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः । धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये॥ (श्रीमद्भागवत १२।२।१७)

'सर्वव्यापक भगवान् विष्णु सर्वद्यक्तिमान् हैं। वे सर्व-स्वरूप होनेपर भी चराचर जगत्के सच्चे शिक्षक—सद्गुरु हैं। वे साधु—सज्जन पुरुषोंके धर्मकी रक्षाके लिये, उनके कर्मका बन्धन काटकर उन्हें जन्म-मृत्युके चक्करसे छुड़ानेके लिये अवतार ग्रहण करते हैं।

#### × × ×

अभी तो कलिका प्रथम चरण है। कलिके पाँच सहस-से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं । इतने दिनोंमें मानव-जातिका कितना मानसिक हास एवं नैतिक पतन हो गया है, यह सर्वविदित है। यह स्थिति उत्तरोत्तर बढती जायगी। ज्यों-ज्यों कलियुग आता जायगा, त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, वल और सारणशक्ति—सवका उत्तरोत्तर लोप होता जायगा । व्यावहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जायँगे; छल-कपट-पद्ध व्यक्ति ही व्यवहारकुशल समझा जायगा । अर्थहीन व्यक्ति ही असाधु माने जायँगे । घोर दाम्भिक और पाखण्डी ही सत्पुरुष समझे जायँगे । धर्म, तीर्थ, माता-पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत होंगे । मनुष्य-जीवनका सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा-उदर-भरण ! धर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंमें जो शक्तिसम्पन्न होगा, वही शासन करेगा। उस समयके नीच राजा अत्यन्त दुष्ट एवं निष्ठुर होंगे। लोभी तो वे इतने होंगे कि उनमें और छुटेरोंमें कोई अन्तर नहीं रह जायगा । उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतोंमें छिपकर तरह-तरहके शाक, कंद-मूल, मांस, फल-फूल और बीज-गुठली आदिसे अपनी धुधा मिटायेगी। समयपर वृष्टि नहीं होगी, वृक्ष फल नहीं देंगे । भयानक सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तब भी शासक कर-पर-कर लगाते जायँगे। प्राणिमात्र धर्मकी मर्यादा त्यागकर स्वच्छन्द मार्गका अनुसरण करेंगे । मनुष्योंकी परमाथु वीस वर्षकी हो जायगी।

किंके प्रभावसे प्राणियोंके शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगमस्त होने लगेंगे । वेदमार्ग प्रायः मिट जायगा । राजा- महाराजा डाक्-छटेरोंके समान हो जायँगे। वानप्रश्री, संन्यासी आदि विरक्त-जीवन व्यतीत करनेवाले गृहस्थोंकी भाँति जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मनुष्योंका स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थीका भार ढोनेवाला हो जायगा। लोग विषयी हो जायँगे। धर्म-कर्मका लेश भी नहीं रहेगा। लोग एक-दूसरेको लूटेंगे और मारेंगे। मनुष्य जपरहित, नास्तिक और चोर होंगे।

पुत्रः पितृत्रधं कृत्वा पिता पुत्रत्रधं तथा। निरुद्धेगो बृहद्वादी न निन्दामुपलप्स्यते॥ म्लेच्छीभूतं जगत् सर्वं भविष्यति न संशयः। हस्तो हस्तं परिमुषेद् युगान्ते समुपस्थिते॥ (महा०, वन० १९०। २८, ३८)

'पुत्र पिताका और पिता पुत्रका वध करके भी उद्विम नहीं होंगे। अपनी प्रशंसाके लिये लोग बड़ी-बड़ी वातें बनायेंगे, किंतु समाजमें उनकी निन्दा नहीं होगी। ''उस समय सारा जगत् म्लेच्छ हो जायगा—इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथको लूटेगा—सगा भाई भी भाईके धनको हड़प लेगा।

अधर्म बदेगा, धर्म विदा हो जायगा । स्त्रियाँ अपने पितयों की सेवा छोड़ देंगी । वे कठोर स्वभाववाली और सदा कडुवादिनी होंगी । वे पितकी आज्ञामें नहीं रहेंगी । पिथकों को माँगनेपर भी कहीं अन्न-जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा । सर्वत्र पाप-पीड़ा, दुःख-दारिद्रच, क्लेश-अनीति, अनाचार और हाहाकार व्यास हो जायँगे।

उस समय सम्भल-ग्राममें विष्णुयशा-नामक एक अत्यन्त पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वे सरल एवं उदार होंगे। वे श्रीभगवान्के अत्यन्त अनुरागी मक्त होंगे। उन्हीं अत्यन्त भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णुयशाके यहाँ समस्त सद्गुणोंके एकमात्र आश्रय, निलिल सृष्टिके सर्जक, पालक एवं संहारक परब्रह्म परमेश्वर भगवान् किलके रूपमें अवतरित होंगे। उनके रोम-रोमसे अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेंगी। वे महान् बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न, महात्मा, सदाचारी तथा सम्पूर्ण प्रजाके शुमैपी होंगे।

मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च॥ उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च। स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति॥ स चेमं संकुलं लोकं प्रसादमुपनेप्यति । उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकृदुदारधीः ॥ (महा०, वन० १९० । ९४-९६ )

( विष्णुयशाके वालकके ) चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जायँगे । वह धर्म-विजयी चकवर्ता राजा होगा । वह उदारबुद्धि, तेजस्वी व्राह्मण दुःखसे न्याप्त हुए इस जगत्को आनन्द प्रदान करेगा । कलियुगका अन्त करनेके लिये ही उसका प्रादुर्माव होगा ।

भगवान् शंकर स्वयं किलक्भगवान्को शस्त्रास्त्रकी शिक्षा देंगे और भगवान् परशुराम उनके वेदोपदेश होंगे।

वे देवदत्त-नामक शीव्रगामी अश्वपर आहत् होकर राजाके देवने छिपकर रहनेवाले, पृथ्वीमें सर्वत्र फेले हुए दस्युओं एवं नीच स्वभाववाले सम्पूर्ण म्लेच्छोंका संहार कर डालेंगे। वे परम पुण्यमय मगवान् किल्क भूमण्डलके सम्पूर्ण पातिकयों, दुराचारियों एवं दुष्टोंका विनास कर अश्वमेध-नामक महान् यज्ञ करेंगे और उन यज्ञमें सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणोंको दानमें दे देंगे।

भगवान् किन दस्यु-वधमें सदा तत्पर रहेंगे। वे जिन-जिन देशोंपर विजय प्राप्त करेंगे, उन-उन देशोंमें काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रोंकी स्थापना करेंगे। वहाँ उत्तमोत्तम ब्राह्मण उनका श्रद्धा-मिक्तपूर्ण स्तवन

西人人名人名人名人名人名人名人名人名人名

करेंगे और प्रभु कितक उन बालणीका यथोचित सतकार करेंगे।

वीरवर किल्कमगवान्क कर-कमलीरे पृथ्वीके सम्पूर्ण दस्युओंका विनाश और अधमका नाश हो जायगा । फिर स्वामाविक ही धमका उत्थान प्रारम्भ होगा।

स्थापियत्वा च मर्यादाः स्वयम्भुविहिताः शुभाः । वनं पुण्ययश्यकां रमणीयं प्रवेश्यति ॥ तच्छीलमनुवरस्यंन्ति मनुष्या लोकवासिनः । (महा०, वन० १९१ । २-३ )

'उनका यदा तथा कर्म—सभी परम पावन होंगे। ये ब्रह्माजीकी चलायी हुई मङ्गलमयी मर्यादाओंकी स्थापना करके (तपस्याके लिये) रगणीय वनमें प्रयेदा करेंगे। फिर इस जगत्के निवासी मनुष्य उनके शील-खभावका अनुकरण करेंगे।

मङ्गलमय भगवान् किन्छके अङ्गरागको सार्यकर यहने-वाली वायु ग्राम, नगर, जनपद एवं देशकी सारी प्रजाके मनमं पवित्रताके भाव भर देगी । उनमं सहज सान्त्रिकता उदित हो जायगी । फिर उनकी संतति पूर्ववत् हुए-पुट, दीर्घायु एवं धर्मपरायण होने लगेगी ।

इस प्रकार सर्वभृतात्मा सर्वश्वर भगवान् कल्किके अवतरित होनेपर पृथ्वीपर पुनः सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा। ——शि॰ द

### दशावतार-स्तवन

जयित वेणुधर चक्रधर शंखधर, पद्मधर गद्मधर शृंगधर वेत्रधारी।

मुकुटधर क्रीटधर पीतपट-किटनधर, कंठ-कौस्तुभ-धरन दुःखहारी॥

मत्सको रूप धिर वेद प्रगटित करन, कच्छको रूप जल मथनकारी।

दलन हिरनाच्छ वाराहको रूप धिर, दंतके अग्र धर पृथ्वि भारी॥

रूप नर्रासह धर भक्त रच्छाकरन, हिरनकस्यप-उद्दर नख विदारी।

रूप वावन धरन छलन बिल्राजको, परसुधर रूप छत्री सँहारी॥

रामको रूप धर नास रावन करन, धनुषधर तीरधर जित सुरारी।

मुसलधर हलधरन नीलपट सुभगधर, उलिट करपन करन जमुन-बारी॥

वुद्धको रूपधर बेद निंदा करन, रूप धर किल्क कलजुग-सँधारी।

जयित दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ, अतिहि अज्ञात लीला बिहारी॥

गोपधर गोपिधर जयित गिरराजधर, राधिका वाहु पर बाहु धारी।

भक्तधर संतधर सोइ 'हरिचंद' धर बल्लभाधीस द्विज वेषकारी॥

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

# वेदोंके परम पुरुष वासुदेव विष्णु

( लेखक-डॉ॰ श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा, एम्० ए०, एल्-एल्० वी०, पी-एच्० डी०)

वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः। वासुदेवपरा वासुदेवपराः योगा क्रियाः ॥ वासुदेवपरं वासुदेवपरं ज्ञानं तपः। वासुदेवपरो वासुदेवपरा धर्मो गतिः ॥ (श्रीमद्भागवत १।२।२८-२९)

सारे शास्त्रोंका तात्पर्य यह है कि वासुदेव मोक्ष प्रदान करते हैं, वे ही एकमात्र भजनीय हैं। वेदसमूह, यज्ञ, योग, कियाएँ, ज्ञान, तपस्या, दान-व्रत आदि धर्मकार्य—सब वासुदेवपरक हैं। सवका प्यवसान भगवान वासुदेवमें है।

सृष्टिके आदिमें भगवान्ने लोकोंक निर्माणकी इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदिसे निष्पन्न पुरुषरूप प्रहण किया। उसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत—ये सोलह कलाएँ थीं। ''योगीलोग दिव्यदृष्टिसे भगवान्के उस रूपका दर्शन करते हैं। भगवान्का वह रूप हजारों पैर, जाँघें, भुजाएँ और मुखोंके कारण अत्यन्त विलक्षण हैं; उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और इजारों नासिकाएँ हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुण्डल आदि आभूषणोंसे वह उछिति रहता है। भगवान्का यही पुरुषरूप जिसे 'नारायण' कहते हैं, अनेक अवतारोंका अक्षय कोष है—इसीसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूपके छोटे-से-छोटे अंशसे देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि होती है। (श्रीमद्भागवत १।३।१,४-५)

### पुरुषसक्तमें पूर्ण षोडशकल सहस्रशीर्षा पुरुष वासुदेव

वेदके प्रसिद्ध पुरुषसूक्तके मन्त्रोंमें इस 'सहस्रशीर्षा पुरुष' नारायणकी कथा ही व्यक्त हुई है। वह आदिपुरुष ही 'सवं यद्भतं यच्च भाव्यम्' हैं। वे ही सब हैं, उनके भीतर ही सब है। जो कुछ अतीत कालमें हुआ है, वर्तमान कालमें है तथा भविष्यत्में होगा, वह सब वे ही हैं। भगवान् षोडशकलासे पूर्ण हैं। वे समस्त अवतारों तथा देवता-तिर्यक् मनुष्यादि जीवोंके निधान और वीजस्वरूप हैं।

(क) प्रश्नोपनिषद् कहता है—'एवमेवास्य परिदृष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः ।' (६।५)

'बोडशकलात्मका शक्ति उस सर्वद्रष्टाः सर्वशक्तिमान् परमात्मा पुरुषको आश्रय करके विराजमान है।

(ख) छान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है-पोडशकलः

सोम्य पुरुषः। (६।७।१)

(ग) तैत्तिरीय ब्राह्मण भी कहता है—'षोडशकलो वै पुरुषः'। (१।७।५।५)

'वह विराट् आदिपुरुष षोडशकलासे पूर्ण शक्ति-सम्पन्न है।

पुरुषसूक्तने समस्त वैदिक ऐतिह्यमें एक प्रधान और महत्त्वपूर्ण स्थान अधिकृत किया है । यह चारों वेदोंमें उपलब्ध होता है (ऋक्सं० १०।९०।१, सामसं० ६१७, अथर्वसं० १९।६।१, वोजसनेयिसं० ३१।१, तैत्तिरीय आरण्यक ३।१२।१)।

इस सूक्तमें 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' इत्यादि मन्त्रमें चातुवंण्यंका उल्लेख है। जान पड़ता है, इसी कारण मुविधावादी भारतपुरातत्त्वविद् इसको आधुनिक (later) कहा करते हैं। किंतु उन्हें क्या यह नहीं सूझता कि यह सूक्त प्राचीन ऋषि स्वयं 'नारायण' द्वारा दृष्ट है! इसका बहुत लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं और अनेक देव-देवियोंकी पूजा, विशेषतः वृषोत्सर्ग, श्राद्ध एवं यज्ञादिके अवसरोंपर तथा भगवान नारायणके स्नानके उपलक्षमें इसका पाठ सर्वदा होता है। पुरुषसूक्त ऋग्वेदके दशम मण्डलमें है, अतएव यह अर्वाचीन है—इस प्रकारकी धारणा भ्रान्त है; क्योंकि ऋग्वेदके मण्डलोंमें पौर्वापर्य प्रमाणित नहीं है।

राजा हरिश्चन्द्रके पुरुषमेध यज्ञमें ग्रुनःशेप-नामक एक ब्राह्मण वटु उनके द्वारा क्रीत और पशुरूपमें यूपसे बद्ध हुए थे। विश्वामित्रने ग्रुनःशेपको पुत्ररूपमें वरण किया। उनके उपदेशसे शुनःशेपने जिन वेदमन्त्रोंका दर्शन किया, वे ऋग्वेद (१।२४,३० तथा ९।३) में हैं।

पुरुषमेघ यज्ञमें पुरुषसूक्त अवश्यपाठ्य है। अतएव ग्रुनःशेपके बहुत पहलेसे यह सूक्त वर्तमान था। दशममण्डलस्य होनेपर भी यह प्रथम मण्डलके ग्रुनःशेप-हृष्ट (१।२४,३०) मन्त्रकी अपेक्षा भी प्राचीनतम है। अतएव पुरुषसूक्त अर्वाचीन नहीं हो सकता।

इसके देवता 'पुरुष' स्वयं वासुदेव विष्णु हैं। 'यज्ञेन यज्ञमयजनत देवाः' (१।१६)—इस शुक्रयजुर्वेद-मन्त्रके भाष्यमें उत्तर कहते हैं—'यज्ञपुरुषं वासुदेवम्'। इसके सिवा इसके एक मन्त्र बाद 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' इत्यादि मन्त्र है।

पुरुष और विष्णुके सम्बन्धमें पाश्चात्त्य मत हिंदू देव-देवियोंको पाश्चात्त्य मिश्चनरी और गवेपक लोग कभी अच्छी आँखोंसे नहीं देखते। पुरुषसूक्तके 'पुरुष'के सम्बन्धमें उनके कुछ मतोंका भावार्थ नीचे दिया जाता है—

रगोज़िन (Ragozin) नामकी एक महिला गवेपिकाने लिखा है कि ''पुरुषसूक्त सृष्टिका वर्णन है। देवतालोग एक विराट् यज्ञ करते हैं। उसका मुख्य प्रतीक और बिल एक आदिमयुगीन दैत्य है। उसका नाम 'पुरुष' है, उससे मनुष्यका भी बोध होता है।"

मैकडॉनेल साहब (Macdonell) ने प्रायः ७० वर्ष पूर्व 'संस्कृत-साहित्यके इतिहास'में इसी प्रकारकी यात लिखी है—''सुपिरिचित पुरुष-यज्ञमें देयता ही कर्ता होते हैं। जिस उपादानके द्वारा विश्वसृष्टि होती है, वह एक आदियुगीन दानवकी देह ही है। वह 'पुरुष' सहस्र मस्तक और सहस्र चरणोंसे युक्त है और पृथ्वीके बाहर भी व्याप्त है। दैत्यकी देहसे जगत्-सृष्टिका मूल सिद्धान्त अति प्राचीन है और कृतिपय आदिम पुराण-गाथाओंमें पाया जाता है।''

अत्यन्त आश्चर्यकी बात है कि इस प्रकारके गवेषक लोगोंका मत ही इस देशमें प्रमाणरूप माना जाता है। रगोज़िन (Ragozin) की पुस्तक हमारे देशमें पुनर्मुद्रित

हुई है । मैकडॉनेलका इतिहास ते। पंख्या स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रींकी अवस्य पाठव पुन्तक है ।

यहाँ पुरुषभी परमपुरुषका होच होता है। उसका अर्थ प्रानवः या प्तानवः नहीं—यह यात इन पिटतम्मत्य तथाकथित गवेपकोंकी समझमें नहीं आतीः यह सनगुन आश्चर्य है।

### वैदिक देवताबादके सम्बन्धमें भेक्समूलर आदिका मत

भट्ट मैक्समृत्य आदि भारतीयतत्त्वशास्त्रियोक मत्तरे आदि वैदिक्ष्ममें सूर्य, अग्नि, वायु, यम आदि प्राकृतिक देवता (Nature Deities) पृत्ते जाते ये । पश्चात् ब्राह्मणीने नाना प्रकारके यज्ञादि कर्म-कल्पपीका प्रवत्तंत तथा अनेक देवी-देवताओंकी पृजा आरम्भ करके इस महत्त्व सन्तर धर्म-प्रणालीको विकृत और दृषित कर दिया।

्पहले इन्द्र, रुद्र, मरुद्रण आदि देवताओं की पूजा होती थी; पश्चात् क्रमशः ब्रह्मा, वरुण, विष्णु आदि उनके स्थानपर अधिकार करके मुख्य और प्रधान वन गये। प्राणिक युगमें शिव, गणेश, कार्तिकेय, देवी ( तुर्गाकाली) आदिका आविभीव हुआ। पुराने देवता विस्मृतिके गर्तामें विलीन हो गये। उनका फिर कोई समादर न रहा। अनादि अद्वेत ब्रह्मका तत्व पहले वेदमें नहीं था। अत्रियोंने ही उपनिषदोंमें ब्रह्मतत्वकी प्रथम अवतारणा की। अर्थ-गृष्तु ब्राह्मण पुरोहितोंने इसमें वाधा दी थी। अर्थात् विष्णु पहले एक नगण्य देवता थे। पहले इन्द्र और उसके बाद क्रमशः वरुणका प्रभाव अस्तमित होनेपर उनकी मर्यादा-वृद्धि होने लगी।

यह जो पहले एक देवताका प्राधान्य, पश्चात् उसके स्थानमें अन्य देवताकी प्रतिष्ठा है, यही वैदिक बहुदेववादकी विशेषता है। तथाकथित भारतवन्धु वेदविदग्ध मैक्समूलरने इसका नाम दिया है—'हेनोथीज़म' ( Henotheism )।

 <sup>&</sup>quot;The Purusha-hymn describes the act of creation in the guise of a huge sacrifice performed by the gods, in which the central figure and victim is a primeval giant, a being named Purusha, one of the names for man."

—Ragozin: 'Vedic India', p. 280

Racdonell observes similarly, "In the well-known hymn of man (Purusba-Sukta), the gods are still the agents, but the material out of which the world is made consists of the body of a primeval giant Purusha (man), who being thousand-headed and thousand-footed, extends even beyond the earth, as he covers it. The fundamental idea of the world being created from the body of a giant is, indeed, very ancient, being met with in several primitive mythologies." (Macdonell: 'History of Sanskrit Literature', pp. 132-33)

<sup>3. &</sup>quot;...in the Veda itself, Varuna is losing ground to the warrior Indra.", and in the post-Vedic age, Indra in turn is affected by Vishnu and Rudra". (Gordon Childe: 'The Aryans', pp. 80-81)

w. "...these so-called gods or Devas...the case and naturalness with which now this one, now the other emerges, as supreme out of this chaotic theogony,...this henotheistic phase must

उनके मतसे प्राचीन वैदिक धर्म ईसाई मतके प्रायः अनुरूप था। परवर्ती विकृतधर्म और अनेक देवताओं के याग-यज्ञ, मूर्ति-पूजा आदिकी उन्होंने कठोर भाषामें निन्दा की है। 'यह ग्रीक और रोमन जातिकी मूर्तिपूजासे अपेक्षाकृत निम्नस्तरकी है। सिंह-व्याद्यके समान यह बची हुई तो है; लेकिन-एक दिन स्वाधीन चिन्तन और सम्यताके आलोकके प्रभावसे इसका लोप हो जायगा। वस्तुतः ये सारे देवता नाममात्रके हैं। ठीक जूपिटर (Jupiter), अपोलो (Apollo) या मिनवा (Minerva) के समान इनका कभी अस्तित्व न था।

उनके मतसे वैदिक धर्ममें त्रिनेत्र, नग्न, नृमुण्ड-मालाधारी शिव, अर्द्धनरपक्षी-वाहन नागशायी विष्णु, गजवदन गणेश, पण्मुख कार्तिकेय, करालवदना, लेलजिह्वा, रक्तिपासु कालीकी उपासना नहीं थी। वेदमें यूरोपियन लोगोंके अनुमोदनकी कोई वस्तु नहीं है। परंतु यह निस्संदेह है कि वेदमें शिव और कालीकी नृशंसता, कृष्णका लाम्पट्य या विष्णुकी अलौकिक अवतारकथाका आभास भी

everywhere have preceded the more highly organized phase of polytheism which we see in Greece, in Rome and elsewhere."

MaxMuller, India, What can it teach us? p. 163

q. "Brahminism as a religion cannot stand the light of the day. The worship of Shiva or Vishnu and all other popular deities is of the same, nay, in many cases of a more degraded and savage character than the worship of Jupiter, Apollo and Minerva; it belongs to a stratum of thought which is long buried beneath our feet; it may live on, like the lion and tiger, but the mere advance of free thought and civilized light will extinguish it."

"A Hindu who believes only in Veda would be much nearer Christians than those who follow the Puranas and Tantras. From an European point of view, there is but little that we can fully approve, but there is no trace in the Vedas of the atrocities of Shiva and Kali, or of the licentiousness of Krishna, nor of the miraculous advent of Vishnu."

(MaxMuller: "Chips from a German Workshop-II"-p. 313)

मिलता है। कोई-कोई पाश्चात्य मिशनरी 'कृष्ण, शिव और काली आदि द्राविड देवता हैं, यह समझते हैं। °

इन सव पारचात्त्य लेखकोंका पादानुभ्यायी एतदेशीय विद्वहर्ग भी प्रायः उन्हींके सुरमें सुर मिलाता है। विख्यात गवेपक श्रीरामकृष्ण भण्डारकरने अपना मत प्रकट किया है कि आदिमें विष्णु और नारायण पृथक् देवता थे। उन्होंने चार प्रकारके वैष्णव-सम्प्रदाय माने हैं।

E, "It is true that there are millions of women and children in India, who fall down before the stone images of Vishnu with his four arms, riding on a creature halfbird, half-men, or sleeping on a serpent; worship Shiva, a moneter with three eyes, riding naked on a bull, with a necklace of skulls for his ornaments. There are human beings who still believe in a god of war, Kartikeya faces, riding on a peacock and holding bows and arrows in his hands, and who invoke a god of success, Ganesha, with four hands and an elephant's head, sitting on a rat. Nay, it is true that in the broad daylight of the nineteenth century, the figure of the goddess Kali is carried through the streets of her own city, Calcutta, her wild dishevelled hair reaching to her feet, with a necklace of human heads, her tongue protruded from her mouth, her girdle stained with blood. All is true, but ask any Hindu who can read, write and think, whether these are the smile at he believes in, and he will living dead credulity. How long this last, national religion in India may can tell?"

( MaxMu'ler, "Lecture in Westminister Abbey on 3 - 12 - 1873")

originally a primeval Dravidian divinity. This was certainly the case with Shiva and the goddess Kali, the black one, who plays a great part in Hinduism. (Dr. Albert Schweitzer: Indian Thought and Its Development.' p. 173)

c. "In the Puranic times,...three streams of religious thought, namely, one flowing from Vishnu, the Vedic god, at its source, another from Narayana, the cosmic and philosophic god, and the third from Vasudeva, the historical god, mingled together decidedly, and they

(१) विष्णु—ये वैदिक देवता हैं। (२) नारायण— सृष्टिके देवता, (३) वासुदेव—ऐतिहासिक देवता, पौराणिक युगमें अर्वाचीन वैष्णवमतसे सम्बद्ध, (४) गोपालकृष्ण— फिलिस्तीनसे आये आभीर गोपालकोंके देवता—ईसाका अनुकरण।

डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार तथा दूसरे कोई-कोई प्रख्यात ऐतिहासिक भी इसके अनुरूप मतका पोषण करते हैं। परंतु रामकी उपासनाका विषय 'वैष्णव-मत-विवेक'से भाण्डारकरने क्यों नहीं लिया, यह समझमें नहीं आता।

### श्रीसक्त—विष्णुपत्नी अवतार-सहायिनी श्री—लक्ष्मीदेवी

पाश्चात्य गवेषकों के मतसे वैदिक-उपासनामें स्त्री-देवताका खान भी नगण्य था। इसका कारण जान पड़ता है कि सेमिटिक धर्मों ( यहूदी, ईसाई, मुस्लिम ) में किसी देवीका स्थान नहीं है। अथच वेद और पुराणके प्रायः प्रत्येक देवताकी शक्तिस्वरूपिणी देवीका नाम सुपरिज्ञात है। समस्त दृश्यमान चराचर विश्व जगन्माता मूलप्रकृतिका लीलादेहमात्र है।

ऋग्वेदका प्रसिद्ध 'श्रीसूक्त' शाकल-संहिताके पञ्चम मण्डलके अन्तमें खिलरूपमें संनिविष्ट है। यह निस्तंदेह आज-कल छप्त ऋग्वेदीय किसी शाखाका मन्त्र-समुदाय है। इसमें

formed the later Vaishnavism. There is however a fourth stream. Soon after the beginning of the Christian era, another element was contributed to this system of religion by the Abhiras or cowherds, who belonged to a foreign tribe, in the shape of the marvellous deeds of the boy-Krishna, who came to be regarded as a god, and of his amorous dalliances with cowherdesses." ( p. 100 ·) "...Abhiras must have migrated into the country in the first century. They probably brought with them the worship of the boy-god (Christ) also. It is possible that they brought with them the name Christ also, and this name probably led to the identification of the boy-god with Vasudeva Krishna. The Goanese and the Bengalis often pronounce the name Krishna as Kushto or Krishto, and so the Christ of the Abbiras was recognised as the Santkrit Krishna." (Sri R. G. Bhandarkar, Vaishnavism, Saivism and minor religious systems" pp. 37-38)

वि० अं० ४७--

स्पष्टरूपमें श्री, मा या स्व्यादिवीकी 'ईंखरी सर्वभूतानाम्' (९), 'भगवति हरिवल्स्स्में' (२४), 'विष्णुपर्की' 'माधवीं माधविषयाम्' (२५) कह्कर स्तृति की गयी है। उनका गायत्री-मन्त्र 'महास्क्ष्म्ये च विद्याहै। विष्णुपरन्त्रं च धीमहि। तक्रो स्क्ष्मीः प्रचोदयात्' (२६) भी उसमें है।

इस सूक्तके बाद अवस्य-पाठ्य जो मन्त्र किती-किती प्रतिमें मिलते हैं, उनमें शंकर महादेवकी स्तुति है । इसके अतिरिक्त—

यज्ञेशाच्युत गोविन्द् माधवानन्त केराव।
कृष्ण विष्णो ह्पीकेश वासुद्व नमोऽस्तु ते॥
कृष्णाय गोपिनाथाय चिकणं सुर्विरिणं।
अस्तेशाय गोपाय गोविन्दाय नमो नमः॥
एतान्यनन्तनामानि मण्डलान्ते [सदा] पटेत्।

—इस प्रकारका पाठ है । इसके सिवा इमें शुक्र यजुर्वेदकी माध्यन्दिनसंहितामें भिलता है—

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिश्चेनी व्यात्तम्। इप्णित्निपाणामुं म इपाण सर्वलोकं म इपाण॥ (३१।२२)

'वह पुरुष ( विष्णु ) सर्वलोक तथा देवलोकका ईश्वर है। वही इसका सर्वेसवी है। श्री और लक्ष्मी उसकी दो पितयाँ हैं। इस मन्त्रमें एक ही महादेवी मानो दो काय-न्यूह धारण कर रही हैं। लक्ष्मीकी पूजामें यह मन्त्र न्यवहृत होता है। वेदमें श्रीदेवीके और भी वहुत-से मन्त्र हैं।

विष्णुपुराणमें क्षीरोदधिमन्थन-कालमें इन्द्रने लक्ष्मीजीकी स्तुति की है। पश्चात् महर्षि पराश्चर कहते हें—

एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवी जनाईनः। अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी॥ देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी॥ (१।९।१४२,१४५)

'जगत्स्वामी देवदेव जनार्दन जब अवतार लेते हैं, तब लक्ष्मीदेवी भी उनकी सहगामिनी होती हैं।' 'भगवान्के देवरूप होनेपर वे देवत्वमें दिन्य देह 'घारण करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवी रूपमें प्रकट होकर विष्णुकी देहके अनुरूप शरीर ग्रहण किया करती हैं। पाश्चात्त्य लेलकोंने यह सिद्धान्त स्थिर कर रखा है कि 'वेदसंहितामें, विशेषतः ऋग्वेदमें जिस-जिस देवताके मन्त्रोंकी संख्या अधिक है, उनमें उस-उस देवताकी प्रधानता है।' कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। वस्तुतः यह विषय आलोचनाके योग्य नहीं है; क्योंकि वेदमन्त्र कविकी कल्पना नहीं हैं, समाधि-दृष्ट हैं। यहाँ मतगणनासे देवताके पदका निर्धारण नहीं हो सकता। इसके सिवा एक ही देवताके विभिन्न नाम हो सकते हैं।

#### १. वेदमें नारायणका उल्लेख

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम्। विश्वं नारायणं देवसक्षरं परमं पदम्॥ (तैत्तिरीय-आरण्यक १०। ११)

'भगवान् नारायणके अनन्त मस्तक हैं, अनन्त चक्षु हैं, वे ही समस्त विश्व, विश्वके मङ्गलकारक हैं, वे ही अक्षर परम पद हैं।

#### २. शिवसंकल्प-स्कमं-

ओंकारं चतुर्भुजं छोकनाथं नारायणम्। सर्वस्थितं सर्वगतं सर्वज्यासं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ (ऋक्परिशिष्ट १०।१६६।२२)

—यह मन्त्र मिलता है। ऋग्वेदकी वर्तमान कालमें छप्त किसी शाखाका यह बड़ा-सा सूक्त है। इसमें शिव, कैलास, शिवालय तथा चतुर्भुज नारायणका स्पष्ट उल्लेख है। वङ्गदेशीय यजुर्वेदीय ब्राह्मणके वृषोत्सर्ग-श्राद्धमें इस सूक्तके मन्त्र पढ़े जाते हैं। नारायणकी लोकनाथ, सर्वस्थित, सर्वगत, सर्वव्याप्त कहकर स्तुति की गयी है।

### ३. नारायण, कृष्ण, वासुदेव

'नारायणाय विद्याहे । वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् । सायणः—स च कृष्णावतारे वसुदेवस्य पुत्र-त्वाह्मसुदेवः ।' (तैत्ति अरण्यक)

'विष्णु अथवा नारायण कृष्णावतारमें वसुदेवके पुत्र होकर जन्म लेते हैं, इस कारण वे 'वासुदेवंश-नामसे विख्यात हैं।'' विष्णु और नारायण एक हैं। वे पृथक् थे, पश्चात् एक हो गये हैं, यह कहना उन्मत्तप्रलाप है। पश्चात्त्य मतसे वेदमें विष्णु गौण देवता हैं, यह मत भी नितान्त भ्रान्त है।

किं बहुना, इन सारे मतोंका जो पोषण करते हैं, वे वैदिक शास्त्र और साधन-प्रणालीसे परिचित नहीं हैं। उनके तर्क और सिद्धान्त इसी कारण उपन्यासके साथ उपमेय हैं, इस प्रकारका नितान्त अलीक वकवास भूसी कूटनेके समान— 'तुपाणां कण्डनं यथा' व्यर्थ है।

### वेदमें विष्णु-वामन-त्रिविक्रम-उपासना तथा मोक्ष

शाकल-संहितामें दीर्घतमा ऋषिद्वारा दृष्ट तीन सूक्तोंमें १७ विष्णुदैवत मन्त्र हैं, जो 'विष्णोर्नु कं॰' (१।१५४।१) इत्यादि प्रसिद्ध मन्त्रसे प्रारम्भ होकर 'आ या विवाय' (१। १५६ | ५) इत्यादि मन्त्रपर समाप्त होते हैं।

इनमेंसे बहुतरे मन्त्रोमें विष्णुके वामन-अवतारमें किये गये
त्रिपाद-निक्षेपकी बात है। वे हैं—उरुक्रम, वे अपने पगके द्वारा सारे ब्रह्माण्ड, चतुर्दश मुवनको व्याप्त करते हैं। उनका वीर्य अनन्त है, वे 'एक एचाद्वितीयः' हैं। उनके मक्तजन उनकी कृपासे 'श्रुति-स्मृति-पुराणादि-प्रसिद्धः' अविनश्वर ब्रह्मलोकमें गमनं करते हैं। उस महागतिके परमपद (गोलोक?) में 'मूरिश्ट्रज्ञा' गायें हैं, सवत्रगामी गरुडके लिये भी उस सत्यलोकमें जाना कठिन है। वे शोभन-फल-दाताओंमें श्रेष्ठ हैं, उस परमपदमें भूख-प्यास, जरा-मरण—पुनरात्रत्यादिका भय नहीं है। संकल्पमात्रसे समस्त भोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वे कालात्मक वृहच्छरीर, विराडात्मके द्वारा सबदेव-मनुष्यादिके शरीरमें अधिष्ठित हैं, तथापि वे भक्ताधीन हैं।

वे तीन सूक्त भागवत-धर्म और वैष्णवी-भक्तिके रससे ओत-प्रोत हैं। द्वेतवादके माध्यमसे परमेष्ट विष्णुका अद्वेत तत्त्व इन सब मन्त्रोंमें निहित है। 'अर्चत' (ऋ o सं ०१। १५५। १) 'राध्य' (समाराधनीय ऋ o सं ०१। १५६। १) आदि पद अर्चामूर्त्तिको संकेत करके कहे गये जान पड़ते हैं। (क्रमशः)

# वेदों और पुराणोंमें विष्णु

( हेख्क-श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नन्य-न्याकरणाचार्य)

एक समय था, जब कुछ भी नहीं था । तात्पर्य यह है कि वर्तमान समयमें हमारे समक्ष जो कुछ भी उपस्थित है, हमारे दृष्टि-पथमें जो कुछ भी विद्यमान है, वह सव कुछ अर्थात् 'सत्' उस समय नहीं था। 'सत्'के विपरीत 'असत्' भी उस समय नहीं था। किंतु कोई एक या अवस्य । वह कोई एक न तो 'सत्' ही कहा जा सकता है और न 'असत्' ही । 'सत्' इसिंख्ये नहीं कहा ना सकता; क्योंकि उसमें तबतक ईश्वरभावका अभिनिवेश नहीं हुआ था, वह अपने अभिव्यक्त रूपमें नहीं था और उसे 'असत्' इसलिये नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह 'असत्' अर्थात् अभावरूप है ही नहीं। वह एक अवर्णनीय परम सत्ता है, जो आत्माओंकी आत्मा, विश्वातमा होते हुए भी वाणीके द्वारा ठीक-ठीक विशेषणींसे युक्त नहीं की जा सकती । अन्त-र्देष्टिसे उसकी महिमाका केवल प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। फिर इस परम सत्ताको 'असत्' मान लेनेसे सब कुछ विशृङ्खलित भी तो हो जायगा। सब कुछ विशृङ्खलित इसलिये हो जायगा कि अभावरे भला, भाव वस्तुका उदय कैसे हो सकता है, असत्से भला, सत्की उत्पत्ति कैसे हो सकृती है, अथवा सून्यसे ही संसारका प्रादुर्भाव भला, कैसे सम्भव है।और जब ऐसी बात नहीं हो सकती, तब उसे 'असत्' भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि बादमें उससे ही तो समस्त सत्पदार्थ आविर्भृत हुए हैं। अतः यह वतलानेके लिये कि हम उस परमतत्त्वको 'सत्' अथवा 'असत्'--- किसी भी रूपमें ठीक-ठीक नहीं जान सकते, कारण वह सत् और असत् दोनोंसे परे है, वैदिक ऋषि घोषणा करते हैं कि ''प्रारम्भमें न तो 'भाव' ( सत् ) ही था और न 'अभाव' ( असत् ) ही, पृथिवी और अन्तरिक्ष भी तव विद्यमान नहीं ये और न अन्तरिक्षसे भी ऊपरका आकाश ही था। ' 'उस समय मृत्यु नहीं थी तो अमरताकी भावना भी नहीं थी, न रात-दिनका ही कोई चिह्न था। वसः श्वास-प्रश्वासकी प्रक्रियाके बिना अपनी ही स्वधासे जीवित रहनेवाला एक परमब्रह्म ही रोष था। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। अन्य कुछ यदि था तो वह था (अन्याकृतं प्रकृतिरूप) अन्धकारसे दका अन्धकार—एक सूचीभेग अन्यकार और केवल जल-ही-जर्ल ।" इस एकमात्र

१. नासदासीको सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो न्योमा परो यद् ।

दोष विश्वात्मा परमात्माने ही बादमें आतकाम होते हुए भी इच्छा-अनिच्छारूप (एक)से ध्वहुत्र होनेकी स्वतः उत्पन्न इच्छासे ज्ञानरूप तप कियाः एकाग्रचित्त होकर अपने म्बरूपमें स्वयं प्राप्त काल-कर्म और स्वभावको स्वीकार किया और इस व्रह्माण्ड-प्रकृतिको अन्यक्तसे व्यक्तरूप प्रदान करने त्या। इस प्रक्रियामें उसने सर्वप्रथम महत्तत्व, अहंकार, पज्ञतनमात्रा, पञ्चभ्त तथा मनसहित दस इन्द्रियंको व्यक्तरूप दिया और इन तेईस तत्त्वीके समुदायको अपनी शक्तिसे प्रेन्ति-कर, उनके सुप्त अदृष्टको जायत् कर उन्हें अपनी क्रिया-शक्तिसे युक्त कर दिया । इस प्रकार भगवानने जब अदृष्टको कार्योन्मुख किया। तब उन तेईस तत्त्वींके समृहने ( परस्पर कार्य-कारण-भाव स्वीकार करके ) व्यष्टि-समष्टिरूप पिण्ड और ब्रह्माण्डकी रचना कर दी। आगेका रहस्य श्रीमद्रागवतमें इन शन्दोंमें उद्घाटित है—'यह ब्रह्माण्डरूप सुवर्णवर्ण अण्ड एक हजार दिन्य वर्षोसे भी अधिक समयतक (३६०००० वर्ष) कारणाव्धिके जलमें पड़ा रहा। फिर उसमें श्रीभगवान्ने ( विष्णुरूपसे ) प्रवेश किया । उसमें अधिष्ठित हो जानेपर उनकी नाभिसे सहस्र सूर्योंके समान अत्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण जीवसमुदायका आश्रय-स्थान था । उसीसे ब्रह्माजीका आविर्माव हुआ।

पुराणोंका एक अन्य स्थल भी इस सिद्धान्तकी पुष्टि करता है । उसके अनुसार—'जलके बुद्बुदके समान क्रमशः भूतोंसे वढ़ा हुआ वह गोलाकार और जलपर स्थित

२. सोऽश्यिष्टान्धिसिक्के आण्डकोशो निरात्मकः।
साग्रं वे वर्षसाहस्त्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः॥
तस्य नामेरभूत्पद्यं सहस्राकोरुदीधिति।
सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत् स्वराट्॥
(श्रीमद्भागवत ३। २०। १५-१६)

महान् अण्ड ब्रह्मरूप विष्णुका अत्युत्तम प्राकृत आधार हुआ । उसमें वे अन्यक्तरूप जगत्पति विष्णु ब्रह्मारूपसे स्वयं ही विराजमान हुए ।<sup>3</sup>

इस प्रकार ब्रह्माण्डरूप सुवर्णवर्ण अण्डमें स्थित विश्वेश्वर भगवान् विष्णु ही ब्रह्माके रूपमें रजोगुणका आश्रय लेकर इस संसारकी रचनामें प्रवृत्त होते हैं। इन ब्रह्माजीको ही 'हिरण्यगर्म' तथा 'प्रजापित' कहा गया है और इनके आसनके लिये कमल-संज्ञा पृथिवीकी है। 'इस कमलकी कर्णिका मेरु पर्वत है, जो नभमें बहुत ऊँचेतक गया है। इसके मध्यभाग-पर स्थित होकर ही ब्रह्माजी सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करते हैं।' इनके ही 'पूर्वमुखसे ऋग्वेद, दक्षिणमुखसे यजुर्वेद, पश्चिम-मुखसे सामवेद तथा उत्तरमुखसे अथर्ववेद बहिर्गत हुए।'

विवृद्धं ३. तत्क्रमेण सज्जलबुद्बुदवत् समम् । महत्तदुदकेशयम् ॥ भूतेम्योऽण्डं महाबुद्धे प्राकृतं विष्णोः ब्रह्मरूपस्य स्थानमनुत्तमम् । जगत्पतिः । तत्रान्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपो विष्णुर्बह्मस्वरूपेण स्वयमेव न्यवस्थितः ॥ ( विष्णुपुराण १ । २ । ५४-५६ )

४. इस सम्बन्धमें कुल्लूक्तभट्टका कथन विशेष ध्यान देने-योग्य है—'उस अण्डसे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए अर्थात् उस व्यक्तिकी आत्मामें प्रविष्ट होकर, जो उस समय सूक्ष्मशरीरसे युक्त (विराट्में स्थित ) थी, परंतु जिसने पूर्वजन्ममें 'में ही हिरण्यगर्भ हूँ' इस मेदाभेद-भावनासे परमेश्वरकी उपासना की थी, स्वयं परमात्मा ही हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) के रूपमें प्रादुर्भूत हुए थे ।' देखिये मनु-स्मृति १ । ९ पर कुल्लूक्रभट्टकी टीका—''तिसन्नण्डे हिरण्यगर्भों जातवान् । येन पूर्वजन्मिन 'हिरण्यगर्भोंऽहमिस ' इति भेदामेद-भावनया परमेश्वरोपासना कृता तदीयं लिङ्गशरीराविच्छन्नजीवमनु-प्रविद्य स्वयं परमात्मेव हिरण्यगर्भरूपतया प्रादुर्भूतः ॥''

- ५. जुषन् रजोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः। ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टौ सम्प्रवर्तते॥ (श्रीविष्णुपुराण १।२।६१)
- ६. किंगिका तस्य पद्मस्य मेर्क्गगनमुच्छितः। तस्य मध्ये स्थितो लोकान् सुजते जगतः प्रमुः॥ (महा०, शान्ति० १८२ । ३८)
- ७. ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः । (श्रीमद्भागवत ३ । १२ । ३७ )

यह ज्ञानराशि नृतन नहीं रची गयी थी, विष्णुभगवान्का स्वरूप होनेके कारण ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें ब्रह्माजीमें स्वयं प्राप्त थी; क्योंकि वेदपाठी ब्राह्मणोंमें प्रचलित वहुश्रुतिके अनुसार 'ब्रह्मासे लेकर ऋषिपर्यन्त कोई भी वेदोंका स्रष्टा (कर्ता) नहीं है, सभी उनका स्मरण करनेवाले हैं। 'इन वेद-शब्दोंके आधारपर ही ब्रह्माजीने देवों तथा अन्य भ्तोंके नाम, रूप और कार्योंका निर्माण किया तथा उनके अनुसार ही समस्त ऋषियोंका भी, उनके अपने-अपने पदोंके उपयुक्त नामकरण किया।

अस्तु, विष्णु वेदोंके अनुसार 'जगत्के रक्षक हैं, उनको पराजित करनेवाला कोई नहीं है।'' 'जो पृथ्वीपर उत्पन्न हो चुके हैं और जो आगे होंगे, उनमेंसे कोई भी उनकी महिमाका अन्त नहीं पा सकता।'' 'वे एक परमदेवता बहुतोंकी स्तुतिके योग्य हैं' आश्रयदाता हैं, गर्मपालक हैं।'' 'वे शात्राता मीतर-ही-भीतर सारे जगत्को व्याप्त करके' और पृथिवी, द्यु एवं अशेष भुवनोंको धारण करके' स्थित हैं।' 'वे इन्द्रके उपयुक्त सखा

८. ब्रह्माचा ऋषिपर्यन्ताः स्मारका न तु कारकाः॥
९. नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्।
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः॥
ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्रुतानि वै।
तथा नियोगयोग्यानि ह्यन्येषामपि सोऽकरोत्॥
(श्रीविष्णुपुराण १। ५। ६४-६५)

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥ (मनुस्मृति १ । २१ )

१०. विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । (ऋग्वेद १ । २२ । १८ )

११. न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप। (ऋग्वेद ७।९९।२)

१२. एक उरुगाय:। (ऋग्वेद ८ । २९ । ७)

१३. विष्णुं निविक्तपामवोभिः । ( ऋग्वेद ७।३६।९ )

१४ ते धीतिभिर्मनसां वे विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः ॥ (ऋष्वेद १।१६४।३६)

१५. य उ त्रिधातु पृथिवीमुत धामेको दाधार भुवनानि विश्वा॥ · (ऋग्वेद १ । १५४ । ४ )

भी हैं। " इन्द्रके उपयुक्त सखा इस्लिये हैं कि 'इन्द्र विष्णुके साथ युक्त होकर ही ( उनका सहयोग प्राप्त करके ही ), वारि-निरोधक वृत्रका वध करनेमें समर्थ हुए थे। 1900 वेद-वचन हमें बतलाते हैं— विष्णु अन्तरिक्षसे परे सुदूर स्थानमें, वे जो पक्षियोंकी उड़ान और मर्त्य-चक्षुकी सीमाके उस पार है, निवास करते हैं। 98 यह उनका परमिप्रय धाम है र । भाकाशमें चारों ओर विचरण करनेवाले नेत्र जिस प्रकार दृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार विद्वान् ज्ञानीजन सदा इस परमपदपर दृष्टि रखते हैं और उस परमपदसे ही स्तुतिवादी और मेधावी विद्वान् अपने हृदयको प्रकाशित करते हैं<sup>२२</sup> । उन पराक्रमी और सबके वस्तुतः बन्धु विष्णुके इस परमपदमें मधुर अमृतका क्षरण होता है।<sup>२3</sup> ऋपि कहते हैं--- 'हम तुम्हारे दोनों लोकोंको जानते हैं अर्थात् हम अन्तरिक्ष और पृथिबी दोनोंसे परिचित हैं, लेकिन तुम्हारे परमलोक्से हम परिचित नहीं हैं, उसके विषयमें तो केवल तुम ही जानते हो। १२४ ऐसे 'उन सर्वप्राचीन, मेधावी, नित्यनवीन और जगन्मादनशील श्रीपति<sup>२५</sup> विष्णुको जो व्यक्ति हव्य प्रदान

१६. इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ (ऋषेद १ । २२ । १९ )

१७. अहि यद् वृत्रमयो ववृवांस हन्नृजीपिन् विष्णुना सचानः॥ (ऋग्वेद ६। २०। २)

१८. तं त्वा गृणामि तवसमतच्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके॥ (ऋग्वेद ७।१००।५)

१९. दे इदस्य क्रमणे स्वर्दृशोऽभिख्याय मत्यों भुरण्यति । वतीयमस्य निकता दभर्षति वयश्चन पतयन्तः पतित्रणः ॥ (ऋग्वेद १ । १५५ । ५ )

२०. विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथः प्रिया धामान्यमृता दथानः। (ऋग्वेद ३१५५।१०)

२१. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥ (ऋग्वेद १ । २२ । २० )

२२. तद्विप्रासो विपन्यत्रो जागृवांसः समिन्यते । विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ (ऋग्त्रेद १ । २२ । २१ )

२३. उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥ (ऋग्वेद १ । १५४ । ५ )

२४. उमे ते विद्या रजसी पृथिच्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से ॥ ( ऋग्वेद ७ । ९९ । १ )

२५ सायणने 'सुमज्जानये' शब्दके दो अर्थ दिये हैं— 'स्वयमेवोत्पन्नाय' और 'सर्वजगन्मादनशीलशीपतये'।

करता है, जो उनकी महिमाका गान करता है, वह उनके समीप ही स्थान पाता है। <sup>२६</sup> उन विष्णुने ही इस संसारका ( लोकत्रयका ) तीन पग रख़कर विक्रमण किया था। 30 अर्थात् उन्होंने ही स्वयंको गुच्ची, अन्तरिश और आकारामें तीन देव-रूपेंकि द्वारा प्रकट किया था। वे तीन देव-रूप क्यान्त्या थे ? दुर्गाचार्य अपने निरुक्तके भाष्यमें आचार्य शाकपूणिके इस पिद्धान्तका उल्लेख करते हुए, निर्देश करते हैं कि भीज्युने स्वयंको पृथ्वीपर अग्रिस्पमें, अनारिअमें वियुत् (इन्द्र)के रूपमें और आकादांगं सूर्यके रूपमें अकट किया था। १२८ एक अन्य खलके अनुसार 'विविक्रम (सीन पग रखनेवालेके रूपमें ) अवतार लेकर इन विष्णुने सम्पूर्ण विश्वपर तीन पगेंसि विकमण किया था। जिनमं उन्होंने प्रथम पग पृथ्वीपर, द्वितीय पग अन्तरिक्षमें और तृतीय पग युलेक ( आकाश )में—इस प्रकार कमशः अगिः वायु तथा सूर्यके रूपमें तीन स्थानोंपर अपने पग रखे । रेर सायण भी लिखते हैं कि 'विण्णु ही पृथ्वीसे सम्बन्धित पार्थिव और रञ्जनात्मक लोकोंका तथा आकाश आदि तीन लोकोंका वायु तथा आदिलके कर उनमें अग्नि, रूपमें स्थित हुर ।<sup>3</sup> ये अग्नि, वायु तथा आदित्य ही वस्तुतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण देवता है।

> २६ यः पूच्यर्ग वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशित यो जातमस्य महतो मिह अवत् सेदु श्रवोभिर्युज्यंचिदभ्यसत् ॥ ( आज्वेद १ । १५६ । २ )

२७ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेथा निद्धे पदम् । (ऋग्वेद १ । २२ । १७)

२८. देखिये निरुक्तमं उद्धृत—'त्रेथाभावाय पृथिव्यां अन्तरिक्षे दिवि' इति शाकपूणिः—पर दुर्गाचार्यका भाष्य—पार्थिवोऽग्निर्भूत्वा पृथिव्यां यक्तिचिदस्ति तद्विक्रमते । तद्धितिष्ठति । अन्तरिक्षे वैद्युतात्मना । दिवि स्यात्मना ॥ (१२ । २ । १९)

२९ विष्णुस्त्रिविक्रमावतारं कृत्वा इदं विश्वं विचक्रमे विभज्य क्रमते सा। तदेवाह । त्रेषा पदं निश्षे भूमावेकं पदमन्तरिक्षे द्वितीयं दिवि तृतीयमिति क्रमादिश्वयुस्य्क्षेण इत्यर्थः।

( वाजसनेयिसंहिता ५ । १५ पर महीभर)

३० यो विष्णुः पार्थिवानि पृथिवीसम्बन्धीनि रजांसि रञ्जनात्मकानि क्षित्यादिलोकत्रयाभिमानीन्यग्निवाय्वादित्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निर्भमे ।

( ऋग्वेद १ । १५४ । १ पर सायणभाष्य )

इसीलिये वैदिक ऋषि प्रमुखतः इन तीन देवताओंके समक्ष नतमस्तक हो प्रार्थना करता है—'स्वर्गीय उपद्रवसे सूर्यः अन्तरिक्षके उपद्रवसे वायु तथा पृथ्वीके उपद्रवसे अग्नि हमारी रक्षा करें।'<sup>39</sup>

किंतु-पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश-इन तीन स्थानोंमें अन्तरिक्षस्थानीय देवताके विषयमें विद्वानोंमें मतमेद रहा है; क्योंकि हम यत्र-तत्र देखते हैं कि विद्युत्, इन्द्र और वायु-ये तीन नाम इस स्थानके साथ वहुंचा संयुक्त किये जाते रहे हैं। 3२ इनमें इन्द्रके कार्यको दृष्टिमें रखते हुए विद्युत् तो निश्चय ही इन्द्रका पर्यायवाची शब्द है, परंतु वायु और इन्द्रके विषयमें ज्ञानियोंकी दृष्टि किस प्रकारकी थी, वे उन्हें एक ही मानते थे या अलग-अलग—निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । किंतु इससे कुछ बनता-विगड़ता नहीं । देवता कितने भी क्यों न हों, वे सब-के-सब हैं यज्ञमें ह्व्यद्वारा प्रापणीय और अभीष्टदाता विष्णुके अंश ही।<sup>33</sup> अर्थात् अन्य देवता इन विष्णुकी शाखाओंके समान हैं, जब कि ये स्वयं सम्पूर्ण देवताओंकी आत्मा हैं। अही कारण है कि वेदोंमें विष्णुके बहुत-से लक्षणोंको अन्य पृथ्वीस्थानीयः अन्तरिक्षस्थानीय और द्युस्थानीय देवताओंके ऊपर भी घटा दिया गया है। अतः वेदोंमें विष्णुका स्थान गौण नहीं है; उनके सूक्तोंकी संख्या अल्प भले हीं हो, जैसा कि मैंकडॉनेल भी स्वीकार करते हैं—'यदि सांख्यिक दृष्टिसे न देखकर उन ( विष्णु ) पर अन्य

पहछुओंसे विचार किया जाय तो उनका महत्त्व बहुत बढ़ कर सामने आता है अ

ं अव हम प्रसङ्गवश उन भगवान् रुद्रके विषयमें कुछ लिखेंगे, जिनका प्रादुर्भाव कोधमें भरे परमदेव श्रीहरि (विष्णु) के ललाटसे तब हुआ था, जब दो भयंकर राक्षसीं— मधु और कैटम-ने ब्रह्माजीके प्राण हरनेका प्रयत्न किया था।<sup>3६</sup> कहनेका मतल्य यह है—'भगवान् रुद्र परमप्रभुके कोधका मूर्तिमान् रूप हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्माजी उनके प्रसादका मूर्तिमान् रूप हैं। महाभारतमें इस विषयमें वर्णित भी है कि-'ब्रह्मा और रुद्र, ये दोनों ही श्रेष्ठ देवता भगवान्के प्रसाद और क्रोधसे प्रकट हुए हैं तथा उनके द्वारा निर्देशित मार्गका आश्रय लेकर सृष्टि और संहारका कार्य पूर्ण करते हैं उ० । अव क्योंकि ऐसी वात है, इसीलिये हरिवंशपुराणमें मार्कण्डेय कहते भी हैं-- 'जो विण्णु हैं, वे ही रुद्र हैं और जो रुद्र हैं, वे ही ब्रह्मा हैं अर्थात उनका मूलस्वरूप वस्तुतः एक ही है । हाँ, ये कार्यभेदसे रद्र, विष्णु और ब्रह्मा—तीन देवता अवश्य कहलाते हैं। फलस्वरूप ये तीनों ही लोकसप्टा, वरदायक, जगन्नाथ, स्वयम्भू, अर्धनारीश्वर तथा तीन नतका आश्रय लेनेवाले हैं।

इस प्रकार सिद्ध होता है कि व्रह्मा, विष्णु और महेश्व वस्तुतः देवाधिदेव हैं, इस विश्व-व्रह्माण्डके स्रष्टा, पालक और संहारक हैं। फलस्वरूप अन्य सम्पूर्ण देवताओं में अग्रगण्य हैं, प्रमुख हैं; अधिक क्या—ईश्वर ही हैं।

<sup>.</sup> ३१. ऋग्वेद १०। १५८। १

३२. अथास्य कर्म—रसानुप्रदानं चृत्रवधः या च का च वलकृतिरिन्द्रकर्मेव तत् ॥—वृष्टि आदि कराना, वृत्र-वध और बलसम्बन्धी अन्य समस्त कार्य इन्द्रदेवसे सम्बन्ध रखते हैं।' (निरुक्त ७।१०।२)

३३. अस्य देवस्य मीळहुषी वयाः विष्णोरेषस्य प्रमुथे हिविभिः । ( ऋग्वेद ७ । ४० । ५ )

३४. विष्णोः सर्वदेवात्मकस्य अस्य देवस्य अन्ये देवाः वया शाखाः इव भवन्ति ॥ —सायण

३५. मैकडॉनेल:— 'वैदिक देवशास्त्र' ए० ८४

३६. तं हन्तुमुखती घोरी दानवी मधुकैटभी। तयोर्ब्यतिक्रमं दृष्टा क्रुद्धस्य भवती हरेः॥ ललाटाज्ञातवान्शम्भुः शूलपाणिक्षिलोचनः। इत्यं ताविप देवेशौ त्वच्छरीरसमुद्भवौ॥ ( महाभारत, वन० १२ । १९-४० )

३७. बहु: क्ष्ये ललाटाच्च स्रुतो देवस्य वै तथा। क्रोधाविष्टस्य संज्ञे रुद्रः संहारकारकः॥
एती दी विवुधश्रेष्ठी प्रसादकोधजावुभी। तदादेशितपन्थानी सृष्टिसंहारकारकी॥
( महाभारतः, ज्ञान्ति० ३४१। १८-१९)

३८ यो वै विष्णुः स वै रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः । एका मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्रविष्णुपितामहाः ॥ वरदा लोककर्तारो लोकनाथाः स्वयम्भुवः । अर्धनारीश्वरास्ते तु व्रतं तीत्रं समाश्रिताः ॥ ( हरिवृंशपुराण, विष्णुपर्व १२५ । ३१-३२ )

# महाभारतमें भगवान् विष्णु

( लेखक-कविराज पं० श्रोनन्दिकिशोरजी गीतम विर्मल, एन्० ए०, साहित्य-आयुर्वेदाचार्य )

जिस प्रकार ग्रन्थोंमें सबसे वृहदाकार महाभारतका है, उसी प्रकार देवोंमें भी सबसे वृहत्स्वरूप भगवान् विष्णुका है। विशाल ग्रन्थ महाभारतमें भगवान् विष्णुका चरित्र हूँदना ठीक वैसा ही है, जैसा लवणनिर्मित नौकाके द्वारा महासमुद्रको पार करनेकी इच्छा करना। किंतु इसी वहाने उस निर्गुण-निराकारकी सगुण-साकार लीलाओंका ज्ञान तथा उसकी अपार महिमाका कुछ स्तवन हो सके, इसलिये मैंने इस विशाल समुद्र महाभारतमें अमृत्यरत विष्णुचरित्रको हूँदनेका क्षुद्र प्रयास किया है।

### भगवान् विष्णुके नामकी च्युत्पत्ति

वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वाद् देवयोनितः। वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्त्वाद् विष्णुरुच्यते॥ (म०भा०, उद्योग० ७०। ३)

'वे परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक होनेके कारण सभी प्राणियोंमें निवास करते हैं, अतः 'वसु' हैं; और देवोंकी उत्पत्तिके खान होनेसे अर्थात् सब देवोंके वे ही निवासस्थान हैं, इसीलिये उन्हें 'देव' कहा जाता है। अतएव उनका प्रथम नाम 'वासुदेव' जानना चाहिये। बृहत् अर्थात् व्यापक होनेके कारण वे ही 'विष्णु' कहलाते हैं।"

'विष्णुविक्रमणाद् देवो जयनाज्जिष्णुरुच्यते ॥' (म०भा०, उद्योग० ७० । १३ )

'विक्रमण ( वामनावतार ) में तीनों लोकोंको आकान्त करनेके कारण वे भगवान् 'विष्णु' कहलाते हैं तथा सवपर विजय पानेसे वे ही 'जिष्णु' भी कहलाते हैं।'

स्वयं आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रने अपने प्रिय सखा अर्जुनको अपने 'विष्णु'नामकी न्याख्या इस प्रकार बतायी है—

> गतिश्च सर्वभूतानां प्रजनश्चापि भारत। न्यासा मे रोदसी पार्थ कान्तिश्चाभ्यधिका मम ॥ अधिभूतानि चान्तेषु तदिच्छंश्चास्मि भारत। क्रमणाचाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः॥

( स० भा०, शान्ति० ३४१ । ४२-४३ )

'हे भारत! में सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति और उत्पत्तिका स्थान हूँ । हे पार्थ ! मैंने ही आकाश और पृथ्वीको व्याप्त कर

रखा है। मेरी कान्ति सबसे बढ़कर है। है भरतनन्द्रन! समस्त प्राणी अन्तकाटमें जिस ब्रह्मको पानकी इन्छा करते हैं। वह भी में ही हूँ। कुन्तीकुमार! में सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ। इन सभी कारणींस मेरा नाम पविष्णुं हुआ है।"

आहंय, अव 'विष्णु' के पर्याव 'नारायणः राव्यपर भी थोड़ा विचार कर हैं—

'नराणामयनाचापि ततं। नारायणः स्मृतः॥'
( म० भा०, ह्योग० ७० । १० )

'भगवान् समस्त नरीं ( जीवात्माओं ) के अयन (आश्रय) हैं। इसलिये उन्हें 'नारायण' कहते हैं।''

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो चे नरस्नवः। अयनं मम तत् पूर्वमतो नारायणो हाहम्॥ (म०भा०, शान्ति०३४१।४०)

"'नर' से उत्पन्न होनेके कारण 'जल' को 'नार' कहा गया है। वह 'नार' (जल) पहले मेरा 'अयन' (निवास-स्थान) था, इसलिये ही मैं 'नारायण' कहलाता हूँ।"

महाभारतमें एक स्थानपर 'नारायण'-शब्दकी व्याख्या इस प्रकार भी मिलती है—

यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पञ्चविंशकः।
स एव सर्वभूतात्मा नर इत्यभिधीयते॥
नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः।
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः॥

( म॰ भा ०, अनुशासन ० १२४ दाक्षिणात्यपाठ )

''जो चतुर्विशति-तत्त्वमयी प्रकृतिसे परे उसका साक्षीभूत पचीसवाँ तत्व 'पुरुष' कहा गया है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है, उसीको 'नर' कहते हैं। 'नर' से सम्पूर्ण तत्त्व प्रकट हुए हैं, इसिटिये उन्हें 'नार' कहते हैं। 'नार' ही भगवानका 'अयन' (निवासस्थान) है, इसिटिये वे 'नारायण' कहलते हैं।'

भगवान् विष्णुके माता-पिता करयप और अदिति हैं। के अदितिके इन्द्रादिप्रधान् बारह पुत्रोंमें सबसे छोटे जिनमें सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं—

द्वादशेवादितेः पुत्राः शक्तमुख्या नराधिप। तेषामवरजो विष्णुयंत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः॥ (म०भा०, आदि० ६६ । ३६ )

माता अदितिके पुत्र होनेके कारण धाता, मित्र, अर्थमा, इन्द्र, अंश (अंशु), वरुण, भग, विवस्त्रान्, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु—ये बारहों आदित्य कहलाते हैं। भगवान् विष्णु (उपेन्द्र अथवा वामन) इनमें सबसे छोटे हैं, किंतु छोटे होते हुए भी महाभारत (आदिपर्व ६५। १५-१६) के अनुसार गुणोंमें सबसे बढ़कर हैं।

भगवान् नन्दनन्दनने भी गीताके दसवें अध्यायके २१वें इलोकमें अपनी दिव्य विभूतियोंमें अपने आपको विष्णुः ही बतलाकर इस बातकी और भी पुष्टि की है—'आदित्यानामहं विष्णुः'

भगवान् विष्णु संसारके रक्षकके रूपमें प्रसिद्ध हैं और यह भलीभाँति ज्ञात है कि रक्षा करनेके लिये शक्तिकी बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिये भगवान् व्रजेन्द्रनन्दनने अपनी शक्तिकी महत्ता बताते हुए कहा है—'हे भारत! जब-जब भी धर्मका हास और अधर्मका उत्थान होता है, तब-तब मैं अपने आपको प्रकट करता हूँ। मैं साधुपुरुषों (सजानों, भक्तों) के परिरक्षणार्थ तथा दुष्टोंका विनाश करनेके लिये एवं धर्मको संस्थापित करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ।' (गीता ४। ७-८)

शारीरिक शक्तिसे भी बौद्धिक शक्ति विशेष प्रबल है।
भगवान विष्णुमें ये दोनों ही शक्तियाँ अपरिमेय रूपमें मिलती
हैं। अतः वे देवोंमें सर्वशक्तिमान् और चतुरतम रूपसे
प्रसिद्ध हैं। धर्मश जानते हैं कि जब कभी शिव, ब्रह्मा
तथा इतर देवोंपर विपत्ति आयी है, वहाँ भगवान् विष्णुने ही
उनकी रक्षा की है। उदाहरणार्थ उन्होंने समुद्र-मन्थनमें
मोहिनीरूप धरकर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुके वधमें वराह
तथा दृसिंहरूप धरकर, वृत्रासुर-वधमें वज्रमें प्रविष्ट होकर,
बिल-मान-मर्दनमें वामनरूप धरकर, रावण-कुम्मकर्ण-वधमें
दशरथनन्दन वनकर तथा दन्तवक्त्र, शिशुपाल और कंसका
विनाश करनेके लिये योगेश्वर कृष्ण बनकर अपनी दोनों
ही शक्तियोंको भलीभाँति प्रकट किया।

कोशमें भगवान् विष्णुको इन्द्रका छोटा भाई 'उपेन्द्र' कहा है। वृहदारण्यक उपनिषद्के अनुसार 'विष्णु' वह शक्ति है, जो इन्द्रियों और आत्माको उनके कर्मानुसार नियुक्त करती है। इस प्रकार विष्णुः शरीरके अधिष्ठातृदेव भी कहे जा सकते हैं।

### भगवान् विष्णुके धामका वर्णन

महर्षि मुद्ग छने जब अपने उञ्छ-धर्मका परिपालन कर महर्षि दुर्वासाको संतुष्ट कर दिया, तब एक देवदूत उन्हें सदेह स्वर्ग छे जानेके लिये एक दिव्य विमान छेकर उपस्थित हुआ और वोळा—'मुने! आप परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं। अतः इसपर बैठिये।' (महा०, बन० २६०। ३२) तब मुनिने पहले उससे स्वर्गके गुण और दोष जाने तथा जानकर कहा—'देवदूत! तुमने स्वर्गके महान् दोष बताये, परंतु स्वर्गकी अपेक्षा यदि कोई दूसरा छोक इन दोषोंसे सर्वथा रहित हो तो मुझसे उसीका वर्णन करो।' (महा०, बन० २६१। ३६)

इसपर देवदूतने कहा—''ब्रह्माजीके लोकसे भी ऊपर भगवान् विष्णुका धाम है। वह ग्रुद्ध-सनातन-ज्योतिर्मय लोक है। उसे 'परब्रह्मका लोक' भी कहते हैं । विप्रवर ! जिनका मन विषयोंमें रचा-पचा रहता है, वे लोग वहाँ नहीं जा सकते। दम्भ, लोभ, महान् क्रोधः मोह और द्रोहसे युक्त मनुष्य भी वहाँ नहीं पहुँच सकते । जो ममता और अहं कारसे रहित तथा मुख-दुःखादि द्वन्द्वेंसि ऊपर उठे हुए हैं, जितेन्द्रिय एवं ध्यानयोगमें तत्पर हैं, वे मनुष्य ही उस लोकमें जा सकते हैं। ११ (म० भा०, वन० २६१। ३७-३९) भगवान यशोदानन्दन, जो विष्णुकी ही सम्पूर्ण कलाओंके अवतार थे, गीतामें अपने धामको 'अपनरावर्तनशील' बताकर इतर लोकोंको 'पुनरावर्तनशील' बताते हैं। उन्होंने अपने धामको एक ऐसा दिव्यधाम बताया है, 'जिसे चन्द्रमा और सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकते। वह तो स्वयं उनकी ज्योतिसे विशेष ज्योतिर्मय छोक है। वहाँ निर्मम, जितेन्द्रिय, निराशी, द्वन्द्वातीत और नित्य अध्यात्मज्ञानमें स्थित रहनेवाले बुद्धिमान् महापुरुष ही पहुँच सकते हैं।

### भगवान् विष्णुकी महिमा

जव कालकेय-नामक दैत्य तपस्वियोंको खा-खाकर समुद्रमें प्रविष्ट हो जाते थे तथा तपस्वियोंकी रक्षाका कोई उपाय न हो सका, तव उनके अभावमें समस्त यज्ञादि पुण्यकर्म वंद हो गये । जव इन्द्रादि देवता उन्हें मारनेमें असमर्थ रहे, तव सव मिलकर अशरण-शरण, भक्तवत्सल, अजन्मा, सर्वव्यापी, अपराजित, वैकुण्ठनाथ भगवान् विष्णुकी शरणमें गये और उन्हें नमस्कार कर उनकी महिमाका इस प्रकार गुणगान करने ल्यो—'प्रमो ! आप ही हमारे ख्रष्टा और पालक हैं । आप ही सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेवाले हैं । इस स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपने ही की है । कमल्नयन ! पूर्वकालमें आपने वराहरूप धारण करके सम्पूर्ण जगत्के हितके लिये समुद्रके जलसे इस खोयी हुई पृथ्वीका उद्धार किया था । पुरुपोत्तम ! प्राचीन कालमें आपने ही नृसिंह-शरीर धारण करके आदिरत्य हिरण्यकशिपुका वध किया था । सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अवध्य बलिको भी आपने ही वामनरूप घरकर त्रिलोकीके राज्यसे विच्चत किया था । कूरकर्मा जम्म नामक महावली असुरको भी आपने ही मारा था । ऐसे असंख्य अद्भुत कर्म करनेवाले मधुसूदन ! हम भयभीत होकर आपके शरण आये हैं । आप हमारी रक्षा करें । ' ( म० भा०, वन० १०२ । १८—२५ )

महातमा भीष्मने दुर्योधनसे भगवान् श्रीकृष्णकी, जो विष्णुके ही अवतार थे, ब्रह्माद्वारा वतायी गयी महिमाका इस प्रकारसे वर्णन किया—''पहलेकी वात है, समस्त देवता और महर्षि गन्धमादन पर्वतपर आकर ब्रह्माजीके पास बैठे। वहाँ अचानक एक दिव्य विमान आया और उसमेंसे एक तेजस्वी पुरुष उतरे। ब्रह्माजीने उनकी आरती करके स्तुति की। तदनन्तर वे ब्रह्माजीको अवतारहेतु आख्वासन देकर अन्तर्धान हो गये। तब देवताओंने ब्रह्माजीसे प्रश्न किया—'प्रभो! आपने विनयपूर्वक प्रणाम करके श्रेष्ठ वचनोंद्वारा जिनकी स्तुति की है, वे कौन थे? हम उनके विषयमें सुनना चाहते हैं।' तब भगवान् ब्रह्माने उन देवाधिदेव भगवान् नारायणकी महिमाका इस प्रकार गुणगान किया—'हे श्रेष्ठ देवताओ! जो परमतत्त्व हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों जिनके उत्कृष्ट स्वल्प हैं तथा जो इन सबसे विलञ्जण हैं, जिन्हें सम्पूर्ण

भृतोंका आत्मा और सर्वशक्तिमान् प्रभु कहा गया है, जो परम ब्रह्म और परमपदाके नामसे विख्यात हैं, उन्हीं परमात्माने मुझे दर्शन देकर, मुझसे प्रसन्न हो वातचीत की है। मैंने उन जगदीश्वरसे सम्पूर्ण जगत्पर कृपा करनेके लिये यो प्रार्थना की है कि है प्रभो ! आप वासुदेव नामसे विख्यात होकर कुछ कालतक मनुष्योंमें रहें और अनुनेकि वधके लिये इस भृतलपर अवतीण हों। "

(सम्पूर्ण जगत्का स्वामी में ब्रह्मा उन भगवान्का ज्येष्ठ पुत्र हूँ । तुम सब लोगोंको उन सर्वलोकमहेरवर भगवान् वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये। सुरश्रेष्ठगण ! शङ्कः चक और गदा धारण करनेवाले उन पराक्रमी भगवान् वासुदेवका 'ये मनुष्य हैं' यी समझकर अनादर नहीं करना चाहिये। ये भगवान् ही परम गुप्त धन हैं। ये ही परमपद हैं। ये ही परम ब्रह्म हैं। ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं । ये ही पुरुप-नामसे कहे जाते हैं। किंत्र इनका वास्तविक स्वरूप जाना नहीं जा सकता । ये ही विश्वस्रष्टा मुझ ब्रह्माके द्वारा (परम सुख,) (परम तेज) और 'परम सत्य' कहे गये हैं। इसलिये 'ये मनुष्य हैं'-यों समझकर इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओं तथा संसारके मनुष्योंको अमित-पराक्रमी भगवान् वासुदेवकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी इन भगवान् वासुदेवको केवल मनुष्य कहता है, वह मूर्ज है। भगवान्की अवहेलना करनेके कारण उसे 'नराधम' कहा गया है । जो चराचरस्वरूप श्रीवत्स-चिह्नविभूषितः कान्तिसे सम्पन्न भगवान् पद्मनाभको नहीं जानता, उसे विद्वान् पुरुष 'तमोगुणी' कहते हैं । जो किरीट और कौस्तुभ-मणि धारण करनेवाले तथा मित्रों ( भक्तजनों ) को अभय देनेवाले हैं, उन परमात्माकी अवहेलना करनेवाला मनुष्य घोर नरकमें डूवता है। " (म॰ भा॰, भीष्म॰ ६६।६-२२)

# श्रीहरिके समान जीवका कोई दूसरा हितू नहीं है।



हरि सम हरि ही हितू हमारौ।
आस्त्रय एक दीन-पतितन कौ, सहज सहाय, सहारौ॥
अवगुन-दोष गनत नीई एकहु सरनागत के भारी।
निज अवलंबन देय, मिटावत जन की पीड़ा सारी॥
अभय करत निज दयादान दै, भय-विषाद हर सारे।
पठवत अंत दिब्य निज धामीई निज सुभाव सौं हारे॥



# श्रीविष्णुसहस्रनाम-महिमा

[ लेखक-प्रो० श्रीगौरीशंकरजी एम्० ए०, बी० लिट्० ( ऑक्सन ) ]

विष्णुसहस्रनाम महाभारतके अनुशासनपर्वका १४९वाँ अध्याय है । इसमें महाराज युधिष्ठिरके पृछनेपर भीष्मिपतामहने विष्णुभगवान्के एक सहस्र नाम स्मरण किये हैं। 'सहस्र' शब्द भी तो अनन्तताका ही प्रतीकमात्र है; क्योंकि अनन्तरूप भगवान्के अनन्त नाम हैं, जैसे कहा भी है—'अनन्तोऽनन्तनामासि।'

श्रीमद्भगवद्गीता अ० १० । १७ में श्रीकृष्णभगवान्ने अर्जुनके यह पूछनेपर कि 'केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया—'भगवन् ! आपका चिन्तन किस-किस रूपमें करूँ ११, उन्होंने 'भगविद्यभूतियोग' नामक दसवें अध्यायमें उदाहरणमात्र ७० विभूतियाँ कही हैं । इसी अध्यायके अन्तमें कहा गया है—

नान्तोऽस्ति मम दिष्यानां विभूतीनां परंतप। एष त्रुहेशतः शोको विभूतेर्विस्तरो मया॥

(गीता १०।४०)

'परंतप! मेरी दिव्य विभृतियोंका अन्त नहीं है, यह तो मैंने अपनी विभृतियोंका विस्तार तेरे लिये एकदेशसे अर्थात् संक्षेपसे कहा है।'

विष्णुसहस्रनाम वर्तमान रूपमें सातवीं (!) शताब्दीसे प्राप्य है। श्रीशंकराचार्यजीने इसपर अपना भाष्य लिखा है। वाणभट्टने कादम्बरीमें सूतिकाग्रहके वर्णनमें इसका उल्लेख किया है। महाभारतमें इस सहस्रनामको विष्णुभगवानकी शब्दमयी मूर्तिं कहा गया है। इस स्तोत्रकी गणना महाभारतान्तर्गत पाँच रत्नोंमें की गयी है। इस संग्रहको पञ्चरत्नगीतां भी कहते हैं। यथा—

गीता सहस्रनामैव स्तवराजो ह्यनुस्मृतिः। गजेन्द्रमोक्षणं चैव पञ्चरत्नानि भारते॥ संस्कृतमें भगवत्स्तुति-साहित्यकी परम्परा अति प्राचीन है, जो वैदिक वाङ्मयसे लेकर आधुनिक कालतक चली आ रही है।

'अग्निमीले पुरोहितम्' ( ऋग्वेद १ | १ ), 'विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोचम्' ( ऋग्वेद १ | १५४ | १ ), 'सहस्वशीर्षा पुरुषः' ( ग्रु० यजुर्वेद ३१ | १ ), 'नमस्ते रुद्र मन्यव' ( ग्रु० यजुर्वेद १५ | १ )

 साथ-साथ श्रीमद्भागवतमें मिलते हैं। अध्यात्मरामायणमें भी कई स्थलोंपर रामकी स्तुति की गयी है। उसको भी स्तोत्र-शास्त्रकी कोटिमें ही रखा जा सकता है। महाभारतमें भी अनेक स्तोत्र रचे गये हैं। शैय, शाक्त, वैष्णव तथा अन्य सम्प्रदायोंमें अनेक प्रकारके स्तोत्र मिलते हैं। 'बृहत्स्तोत्ररत्नाकर' इत्यादि कई-एक स्तोत्र-संग्रह भी मुद्रित हो चुके हैं। महाकवि कालिदासने भी 'कुमारसम्भव' और 'रघुवंशोंगें ब्रह्मा और विष्णुकी स्तुति गायी है और अपने ग्रन्थोंके आरम्भमें शिवकी प्रार्थना की है। कालिदासके अतिरिक्त अन्य महाकवियोंके काव्योंमें भी स्तोत्रकी परम्परा विकसित होती रही है; परंतु स्तोत्र-साहित्यपर अभीतक विशेष अनुसंधान नहीं किया गया है। और 'अग्निमीलूं पुरोहितम्' के वेदबाक्यसे लेकर 'जय जगदीश हरे' तकके स्तोत्रोंका इतिहास वाञ्छनीय है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें आये हुए 'ऋषिभिबंहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्।' (१३।४), 'सततं कीर्तयन्तो माम्', 'नमस्यन्तश्च मां भक्त्या' (९।१४) द्रत्यादि वाक्य इस वातके प्रमाण हैं कि भगवन्नामकीर्तन भक्तिका अङ्ग माना जाता था और वह नवधा भक्तिमें समन्वित था। 'विष्णुसहस्रनामभें भीष्मिपितामह कहते हैं—

विष्णोर्नामसहस्तं मे ऋणु पापभयापहम् ॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये॥ (१२-१३)

'युधिष्ठिर ! मुझले पाप और भयका नाश करनेवाला भगवान्का सहस्रनाम सुनो । परमात्मा विष्णुके जो-जो गुणा-नुसारी नाम विख्यात हैं तथा ऋषियोंद्वारा कीर्तित हैं, उन्हें में सबके कल्याणके लिये कहता हूँ।

गीताकी शब्दाविल विष्णुसहस्रनामसे कई अंशोंमें मिलती है तथा सहस्रनाममें आये हुए 'भूतभव्यमवत्यसुः (१४), 'भूतकृद् भूतमृद्धावः' (१४), 'भूतातमा भूतभावनः' (१४) इत्यादि वाक्य गीताके 'भूतभावन भूतेशः' (१०।१५), 'ममातमा भूतभावनः' (९।५) इत्यादि वाक्योंसे मिलते हैं। इन दोनोंमें शब्दसाम्य और भावसाम्य पर्याप्त है।

श्रीविष्णुसहस्रनामपर शांकरभाष्य प्रसिद्ध है, जो गीताप्रेससे हिंदी-अनुवादसहित छपा है । एक और भाष्य लक्ष्मिविद्धटेश्वर प्रेस, बम्बईसे संवत् १९५० (सन् १८९३) में
मुद्रित हुआ था। इसका नाम 'भगवद्गुण-दर्पण' है। यह प्रन्थ
बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंगसे लिखा गया है। इसके लेखक श्रीरङ्गाचार्य
श्रीवेद्धटाचार्य हैं। इसमें प्रत्येक नामका व्याकरण-प्रमाणित
निर्वचन, व्युत्पत्ति तथा भाष्य दिया गया है। छन्दोबद्ध
कारिकाओं में प्रत्येक नामकी अर्थसहित निरुक्ति दी गयी है।
इस प्रकार ७८३ कारिकाओं में १००० भगवन्नाम-रूप शब्दोंकी
निरुक्ति सम्पन्न की गयी है। इन निरुक्तियोंका महत्त्व उतना
ही है, जितना यास्कप्रणीत निरुक्तमें दी गयी निरुक्तियोंका।
पहली कारिकामें 'विष्णु' शब्दकी व्युत्पत्ति उदाहृत है—

विश्वं सर्वत्र पूर्णत्वात् स्वरूपगुणवैभवैः ।

चराचरेषु भूतेषु वेशनाद् विष्णुरुच्यते ॥ ( इत्यादि )

"स्वरूप, गुणों एवं वैभवकी दृष्टिसे सर्वत्र पूर्ण होनेके कारण
भगवान् विष्णु 'विश्वः और चराचर भूतोंमें प्रविष्ट होनेके
कारण 'विष्णुः कहलाते हैं।"

विष्णुसहस्रनाम एक साहित्यिक सहस्रसंख्याक नामाविल है। इसमें चुन-चुनकर पदाविल श्लोकबद्ध की गयी है। इसमें शब्दप्रवाह इतनी अवाधगिति-से सरल जलधारा-सहश चलता है कि पाठक एक इजार नामोच्चारणके उपरान्त अत्यधिक आह्वादका अनुभव करता है और भगवत्स्तुतिमें लीन हुआ पाठान्तमें कहता है—'हे भगवन! आप अनन्त हैं, आपके नाम अनन्त हैं।' जैसे ऋषि कहते हैं—'एकं सिद्दिपां बहुधां बदन्ति' (ऋग्वेद १।१६४। ४६), 'यस्य नाम महद्यशः' (यज्ञ०३२।३)।

सूचनार्थ निवेदन है कि जिस प्रकार शंकराचार्यकृत विष्णुसहस्रनाम-भाष्य हिंदी-अनुवादसहित गीताप्रेस, गोरखपुर-द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसी प्रकार विष्णुसहस्रनामकी टीकाएँ विभिन्न भाषाओंमें हुई हैं और भारतके विभिन्न भागोंसे प्रकाशित हुई हैं।

जो विष्णुसहस्रनामका माला मन्त्ररूपमें पाठ करते हैं और जिन्हें यह समूचा सहस्रनाम कण्ठस्थ हो गया है, उनका अनुभव है कि इसका पदलालित्य और इसकी कोमल पदाविल इस स्तोत्रके सिद्ध करनेमें कितने सहायक हैं। पाठ करते समय ऐसाप्रतीत होता है, जैसे जलतरंगका सस्वर नाद हो रहा हो।

इत स्तोत्रका वीजमन्त्र ४०वें श्लोकमें कहा गया है— 'सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ।'

इसमें अनुप्रास कितना सुन्दर जुटा है। इसी प्रकारकी अनुप्रास-छटा सम्पूर्ण सहस्रनामाविष्टें। भरी पड़ी है। पाठक समस्त स्तोत्र पढ़कर स्वयं इस वातका अनुभव करते हैं कि कान्य-सीन्दर्य भी इस स्तोत्रमें प्रचुरमात्रामें मिल्ह्ता है। अनुप्रास देखिये—

'भूतकृद् भृतभृद्धावो भृतातमा भृतभावनः ॥' ( १४ ) 'वेदो वेद्विदृष्यद्गो वेदाङ्गो वेद्विक्किवः ॥' ( २७ ) 'श्रीदः श्रीदाः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः।'(७८) 'ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्धां ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः।' ( ८४ )

कुछ-एक और काव्यगुणोंके उदाहरण देखिये—'पुण्प-हासःप्रजागरः' (११५)—त् पूलोंकी हँसी है, जो नित्य नवीन रहती है—कुम्हलाती नहीं, कम नहीं होती, सदाबहार है, सदा जागरूक है।

'अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकप्टक् । ( ९३ )

वह स्वयं अभिमान नहीं करता औरोंको मान देता है, इसी-लिये माननेयोग्य होता है—केवल मान्य ही नहीं, लोकस्वामी है—एक लोकका नहीं, तीनों लोकोंका।

वेदोंसे लेकर महाभारतकालतक ऋषि-मुनियों, सिद्ध-साधकोंने जिन-जिन भगवनामोंका चिन्तन किया, उन समस्त याग्विभृतियोंको व्यासजीन सहस्रनाममणिमालामें पिरो दिया है। इस नामावलिमें वैदिक, पौराणिक, दार्शनिक, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तथा प्रातिभिक्त विचार-परम्परा-गत भगवनामोंका संग्रह हुआ है। इस संग्रहकी उपमा अमृत-मन्थन-घटसे दी जा सकती है, जो अमृतकल्या गहन मन-आलोडन, तीत्र अनुराग और गाढ़ चिन्तनसे ही प्राप्त हो सकता है। इस नामहजारेमें गागरमें सागर भर दिया गया है।

एक वात अवश्य स्पष्ट है कि इस सहस्रनाममें अवतार-शृङ्खला ज्यों-की-त्यों क्रमचद्ध नहीं मिलती, जैसी भागवत-पुराणमें है।

यदि प्रस्थानत्रयीमें उपनिषद् गीता और ब्रह्मसूत्र गिने जाते हैं तो 'निष्णुसहस्रनाम' भी निष्णु-मक्ति-मालाका प्रमुख मध्यमणि कहा जा सकता है। तभी तो श्रीशंकराचायने भी प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखते समय निष्णुसहस्रनामको मुलाया नहीं। सत्य-नाम भगवानकी जाज्वल्यमान अद्भुत मणिके हजारों पहल दीखते हैं। यही हमारे ऋषि-मुनियोंकी अक्षय देन है।

नामकी महिमा नामधारीसे अधिक कही गयी है।

नामधारीका दर्शन किसी बिरलेको ही होता है, पर नाम-स्मरणसे हजारों संसार-सागरसे तर जाते हैं । तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें नामकी महिमा जी भरकर गायी है । हरिनाम 'औषधं जगतः सेतुः' (४४) है और सर्वपाप-प्रश्चमनमें साधन है ।

विष्णुसहस्रनामके प्रारम्भमें प्रथम नाम-स्थान 'विश्वंको दिया गया है, जब कि प्रारम्भ 'विष्णुंक्षे भी हो सकता था। 'विद्वं विष्णुंक्षे से प्रारम्भ होकर 'सर्वप्रहरणायुधः' में यह विष्णवी नाममाला सम्पूर्ण होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह विश्व ही विष्णुस्वरूप हैं और विष्णु ही इस विश्वके रक्षक हैं, वे कई साधनोंसे इसका पालन-पोषण करते हैं; उनके सिवा अन्य कोई नहीं। वे ही इसके करण-कारण-कर्त्ता हैं, वे ही शरण्य हैं।

विष्णुसहस्रनामके आधारपर एक प्रार्थना प्रस्तुत है— 'हे भगवन् ! तू एक है और अनेक भी; तू अद्भुत, अचिन्त्य, अचल, अच्युत, अजित, अनीश, अग्राह्म, अदृश्य, अणु, अनन्त, अतुल, अव्यय, अमोघ, अव्यक्त, क्षर-अक्षर, अर्थ-अनर्थ, जय-विजय, पवन-पावन, यज्ञ-यज्ञपति है। तू अनल है, अनिल है, दण्ड-यम तू ही है। देव है देवेश भी, भगवान् है, भक्तवत्सल है, प्राण है, प्राणद भी, योग है, योगी भी, मनोजव है, मनोहर भी, सत्य है, ब्रह्म है। इस प्रकार दशशत भावनाओंसे भरे भगवनाम एकके वाद एक आते हैं और सम्मिश्रण ऐसा हुआ है कि नीर-क्षीरके विवेकी परमहंस-जन ही एक नामसे दूसरे नामको पृथक कर सकते हैं। वास्तवमें यह सम्मिश्रण गङ्गा-यमुनाका संगम या गङ्गा-सागर-सम्मिलन हैं। क्योंकि 'एको नैकः' वाला वाक्य ही यथार्थ है। भगवान्का पुण्यनाम ही स्मरणीय हैं। चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न हो।

'अंहः संहरदिखलं सकृदुद्यादेव सकललोकस्य। तरिणरिव तिमिरजलिंध जयति जगन्मङ्गलं हरेर्नाम॥

अर्थात् 'जैसे उदय होते ही सूर्यभगवान् सारे संसारसे अन्धकार दूर कर देते हैं, उसी प्रकार जगत्का मङ्गलकारी हरिनाम एक बारके उच्चारणसे ही उच्चारण करनेवाले सम्पूर्ण जन-समुदायके समस्त पापोंका नाश कर देता है।'

## श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका प्रतिपाद्य

( छेखक--श्रीसुखमय भट्टाचार्य )

श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्र महाभारतके अनुशासनपर्वका एक अंश है। कुरुक्षेत्रके महासमरमें असंख्य वन्धु-वान्धवः गुरुजन तथा ज्ञातिजनोंके निधनसे संतप्त युधिष्ठिरने शरशय्यापर पड़े पितामह भीष्मसे अनेक विषयोंपर प्रश्न पूछे थे और ज्ञान-विज्ञान-निधि पितामहने उन्हें सारगर्भित उपदेश दिये थे। सारे उपदेश और धर्मतत्त्व सुननेके बाद युधिष्ठिरने पुनः पितामहसे प्रश्न किया था कि 'किमेकं देवतं लोके? (२) —लोकमें एकमात्र देवता कौन है ?'—यह प्रथम प्रश्न है (१)।

'िक वाप्येकं परायणम्—एकमात्र परायण अर्थात् परम प्राप्तव्य एक वस्तु क्या है, जिस एकको प्राप्त करनेपर सब कुछ प्राप्त हो जाता है—जिसको प्राप्त करनेपर जीवको संसारमें नहीं लौटना पड़ता ?'

भिद्यते हृदयग्रन्थिङिछद्यन्ते सर्वसंशयाः। श्रीयन्ते धास्य कर्माणि तस्मिन् इप्टे परावरे॥ (श्रीयद्वागवत १।२।२१) 'हृदयमें आत्मस्वरूप भगवान्का साक्षात्कार होते ही हृदयकी प्रन्थि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कमंबन्धन क्षीण हो जाता है।

इस प्रकारका परम प्राप्तन्य या उपेय क्या है ? यह दूसरा प्रश्न है। (२)

'स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् ॥' (२)

ंकिस देवताकी स्तुति या गुण-कीर्तन करनेपर अथवा किस देवताकी बाह्य या आभ्यन्तर अर्चनासे मानव स्वर्गापवर्ग आदि शुभ गतिको प्राप्त कर सकता है ?'—यहाँ दो और प्रश्न हुए। (३-४)

'को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः।' (२)

'सव धर्मोंमें आपके मतसे कौन धर्म श्रेष्ठ है ?'—यह पाँचवाँ प्रश्न है। (५)

'कि जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् ॥' (३)



|  | • |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | × |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

'उच्च, उपांशु और मानस जपरूपी उपासनाके द्वारा किस देवकी आराधना करनेपर प्राणी अविद्याके कार्य जन्म तथा अविद्यारूप संसारसे अर्थात् सब प्रकारके दुःख और दुःखके कारणसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है !'—यह छठा प्रश्न है। (६)

युधिष्ठिरके इन छः प्रश्नोंको सुनकर पितामहने कमपूर्वक उत्तर नहीं दिया, जिज्ञासुके समझनेयोग्य उत्तर
दिया है। इस कारण पहले उन्होंने छठे प्रश्नका उत्तर दिया
है—'स्यावर-जंगमात्मक जगत्के प्रभु, देव-देव, जो देश-काल
और वस्तुके द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं, उन्हीं अनन्त
पुरुषोत्तमके सहस्रनामका पाठ करके उनकी भक्तिके साथ
स्तुति करनेपर जीव सब प्रकारके दुःखोंसे सदाके लिये
मुक्त हो सकता है। तृतीय प्रश्नका उत्तर है—'सर्वदुःखातिगो भवेत्।'(६)—इसका प्रत्येक उत्तरके साथ सम्बन्ध है।

इसके बाद पितामहने चतुर्थ प्रश्नका उत्तर दिया है— 'सदा भक्तिपूर्वक उस विनाश और विक्रियासे रहित अन्ययके ध्यानरूप आभ्यन्तर अर्चना तथा स्तुति और नमस्काररूप बाह्य अर्चना अर्थात् मानसिक, वाचिक और कायिक अर्चनाके द्वारा भक्त सब प्रकारके शुभ फलको प्राप्त कर सकता है।

अब तृतीय प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं कि 'छः भाव-विकारों हो रहित, सर्वव्यापक विष्णु ब्रह्मा आदि नियामकों के भी नियन्ता हैं, ईश्वर हैं, उन सर्वलोकमहेश्वरका निरन्तर गुण-कीर्तन करते रहनेसे मनुष्य सब प्रकारके दुःखों से सदाके लिये मुक्त हो जाता है । वे ही लोकनाथ हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं । वे ही सब भूतों की उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं ।

इसके वाद पञ्चम प्रश्नके उत्तरमें भीष्मिपतामह कहते हैं कि 'वेद-बोधित सब धर्मोमें वध्यमाण धर्मको ही मैं श्रेष्ठतम मानता हूँ। इस स्तुतिरूप उपासनामें हिंसा, दूसरे पुरुषकी अपेक्षा तथा द्रव्य-देश-काल आदिके नियमकी अपेक्षा नहीं होती। इसी कारण यह उपासना श्रेष्ठ है। महाभारतकार कहते हैं—

जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते। अहिंसया च भूतानां जपयज्ञः प्रवर्त्तते॥ गीतामें भी श्रीभगवान्की वाणी है—'यज्ञानां जपरहोऽसि।' इन्हीं सब कारणोंसे भीष्मितामह कहते हैं—
'एप में सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमी मतः।' (८)
'विधिरूप सम्पूर्ण धर्मोमें में इसी धर्मको सबसे बड़ा
मानता हूँ।'

भीष्मिपतामह अत्र द्वितीय प्रश्नका उत्तर देते हैं—'जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म, परम परायण हैं, वे ही एकमात्र सब भूतोंके परायण अर्थात् परम उपेय हैं।

सबसे अन्तमं पितामह प्रथम प्रथके उत्तरमं युधिप्रिरसे कहते हैं— 'वे तीर्थ आदि पुण्यक्षेत्रोंको भी पावन करते हैं, वे संसारके हेतुस्वरूप पुण्यापुण्यरूप कर्मों तथा उनके कारणस्वरूप सर्वप्रकारके अज्ञानके नाद्यक हैं। वे देवताओंक भी देवता हैं, मङ्गलके भी मङ्गल हैं, वे अन्यय हैं तथा वे ही समस्त भूतवर्गके पिता हैं। अतएव वे ही संसारमें एकमात्र देवता हैं। (१०)

इस प्रकार युधिष्ठिरके छः प्रश्नोंका संक्षित उत्तर देकर पितामह बोले—'राजन् ! जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति है, जिसमें स्थिति है और जिसमें प्रत्य है, उन परमातमा विष्णुके सहस्रनामस्तोत्रका तुम्हारे सामने कीर्तन करता हूँ । यह स्तोत्र पापनाशक और भयनाशक है । ऋषिलोग विष्णुके गौण और मुख्य नामोंका कीर्तन करते हैं । अचिन्त्य-प्रभावशाली परमात्माके इस सहस्रनामका में चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये कीर्तन करता हूँ । ध्यानसे सुनो ।' (११—१३)

भाष्यकार आचार्य शंकर कहते हैं—"सहस्रनामके भीतर धादित्य' आदि शब्द अन्य अर्थमें प्रसिद्ध होनेपर भी परमात्मा विष्णुके विभूतिरूपमें उनसे अभिन्न हैं। अतएव प्रसिद्धार्थ ग्रहण करनेपर भी विष्णुकी स्तुतिके रूपमें उनका ग्रहण हो सकता है। श्रीपित, माधव आदि नामोंमें भी पुनकिक्ती आशङ्का नहीं है; क्योंकि सभी नाम एकमात्र विष्णुके प्रतिपादक हैं।"

इस प्रकार उपोद्घातके पश्चात् अध्यायके चौदहवें श्लोकसे नाम-समृह कीर्तित हुए हैं। नाम-समृहमें पुँक्लिङ्ग शब्द विष्णुके विशेषण हैं, स्लीलिङ्ग शब्द देवतावाची हैं और क्लीबलिङ्ग शब्द ब्रह्मके विशेषण हैं।

स्तोत्रमें पहला नाम 'विश्वम्' है । विश्व अर्थात् जगत्के -कारणरूपमें विश्व-शब्द ब्रह्मवाचक है । कार्यभूत 'विरिक्कि' आदि नामोंके द्वारा भी कारणरूपी विष्णुकी स्त्रुति समझनी चाहिये। विश्व भी उससे भिन्न नहीं है, यह बात भी श्रुति-प्रतिपादित है—'ब्रह्मैवेदं विश्वम्।'

योगके द्वारा विष्णु उपेय हैं, इसी कारण उनका एक नाम 'योग' भी है । इस प्रकार व्याकरणकी व्युत्पत्तिका अनुसरण करके आचार्यने अपने रचित भाष्यमें प्रत्येक नामकी व्याख्या की है । व्याख्याके अनुकूछ प्रचुरमात्रामें श्रुति-स्मृतिका उद्धरण दिया गया है ।

किसी-किसी नाममें नामका एकदेश गृहीत हुआ है, यह भी देखनेमें आता है। जैसे, 'सिंह' शब्दमें पूर्वीश 'तृ' या 'नर' शब्द लोप कर दिया गया है। स्तोत्रमें विशेषण- युक्त नाम भी हैं—जैसे, 'महर्षिः कपिलाचार्यः'। इस स्तोत्रके भीतर दो श्लोकांशका अवलम्बन करके गौड़ीय वैष्णवाचार्योंमें कोई-कोई महाप्रभु श्लीचैतन्यदेवके विष्णुत्यके सिद्धान्तको हद करनेका प्रयास करते हैं। एक श्लोक है—

'संन्यासकृष्टमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् ॥' ( विष्णुसंहस्रनामं ७५ )

और दूसरा श्लोक है—
'सुवर्णवर्णी हेमाङ्गी वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी॥'
(विष्णुसहस्रनाम ९२)

भविष्यमें भगवान् श्रीविष्णु इसी प्रकार अवतीर्ण होंगे,
यह न कहनेपर भी किसी प्रकारकी असंगतिकी आशङ्का
नहीं है। भगवान् शंकराचार्यने अन्य प्रकारसे व्याख्या की
है। मोक्षके निमित्त जिसने चतुर्थ आश्रमकी सृष्टि की है,
वह विष्णु ही 'संन्यासकृत्' हैं। प्रधानतः संन्यासियोंके ज्ञानसाधन शमके वक्ताके रूपमें विष्णुका एक नाम 'शम' है।
विषय-सुखमें अनासक्त होनेके कारण उनका एक नाम
'शान्त' है। श्रुति भी कहती है—'शान्तं शिवमद्देतम्।'

विष्णुके ध्यानमन्त्रसे जाना जाता है कि वे 'हिरण्मयवपु' हैं। 'यदा पश्यः पश्यते स्वमवर्णम्', 'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः'—इत्यादि श्रुतियाँ भी इस विषयमें प्रमाण हैं। उसके ध्यानमन्त्रसे भी जाना जाता है कि वे 'केयूरवान् फनफकुण्डलवान्' हैं, अतएव भविष्यत्में वे सुवर्णवर्ण श्रीचैतन्यके रूपमें अवतीर्ण होंगे—यह करपना भक्तकी भावाभिव्यक्ति है। स्तोत्रका उपसंहार करते हुए भीष्म कहते हैं—

वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् । वैद्यो धनसमृद्धः स्याच्छूदः सुखमवाप्नुयात् ॥ (विष्णुसहस्रनाम १२३)

'इस स्तोत्रका पाठ करनेसे ब्राह्मण वेदान्तमें पारंगत हो जाता है, क्षत्रिय विजय प्राप्त करता है, वैश्य धनवान् होता है और शुद्र इसे सुनकर ही सुख प्राप्त करता है।

महाभारतकार महर्षि कहते हैं-

'श्रावयेचतुरो वर्णान् कृत्वा बाह्यणमंत्रतः।'

'ब्राह्मणको आगे रखकर इस स्तोत्रका पाठ चारों वर्णोंके लोगोंको सुना सकते हैं।

'व्यासीक इस स्तीत्रके पाठसे तथा श्रवणसे भक्तिमान् व्यक्ति सर्वविध कल्याणको प्राप्त करता हैं — आचार्य शंकर कहते हैं कि यह उक्ति यथार्थ हैं। स्तीत्रकी प्रशंसामें अर्थवाद नहीं है। स्तीत्रके पाठ और श्रवणसे मानव धन्य, कृतार्थ और कृतकृत्य हो जाता है—

विदेवेश्वरमेजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्। भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्॥ (विष्णुसद्दस्नाम १४२)

'जो पुरुष विश्वेश्वर, अजन्मा और संसारकी उत्पत्ति तथा लयके स्थान देवदेव पुण्डरीकाक्षको भजते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता।

# वैष्णवोंकी रक्षामें स्वयं गोविन्द तत्पर रहते हैं

ध्यायन्ते वैद्यावाः शंश्वद् गोविन्दपद्पङ्कजम्। ध्यायते तांश्च गोविन्दः शश्वतेषां च संनिधौ॥ सुद्रशैनं संनियोज्य भत्तानां रक्षणाय च। तथापि नहि निश्चिन्तोऽवितप्ठेद्धक्तसंनिधौ॥ (ब्रह्मवैवर्त्तपुराण, ब्रह्म०११। ४४-४५)

'बैष्णवजन सदा गोविन्दके चरणारिवन्दोंका ध्यान करते हैं और बदलेमें भगवान् गोविन्द उनका ध्यान ही नहीं करते, वर सदा उनके निकट रहते हैं। भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शनचकको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं होते, अपित स्वयं भी उनके पास उपस्थित रहते हैं।

## रामकाव्यमें विष्णु

(लेखक - हॉ ० श्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

भगवान् श्रीरामका गुण-गान करनेवाले काव्य-ग्रन्थ प्रभूत हैं; किंतु उस विशाल साहित्य-भंडारमें अग्रगण्य— वाल्मीकिरामायण, अध्यात्मरामायण और रामचिरतमान उ— इन तीन काव्योंको मुख्य आधार बनाकर ही भगवान् विष्णु और भगवान् श्रीरामकी अभिन्नताके विषयमें यर्तिकचित् विवेचन किया जा रहा है।

'विष्णु' शब्द 'विष्लु' धातुसे निष्पन्न है, जिसका अर्थ है—'सर्वत्र व्याप्त होना' । इसी तरह 'रा' विश्वका वोधक है और 'म' ईश्वरका वाचक । अतः जो समस्त लोकोंका ईश्वर है, वही 'राम' है—

रा-शब्दो विश्ववचनो मश्चापीइवरवाचकः। विद्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः॥

भगवान् शंकरके मतसे यदि समस्त विष्णुसहस्रनाम-का पाठ न हो सके तो केवल शाम-रामग्के जयसे ही सहस्र-नामके पाठका फल मिल जाता है—

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ( डुअकोशिक रामरक्षास्तोत्र )

भगवान् शिव कहते हैं—"राम-राम-राम—इस प्रकार उच्चारण करता हुआ मैं मनोभिराम भगवान् राममें ही रमण करता हूँ । हे सुमुखि पार्वती ! एक ओर भगवान् विष्णुका सहस्रनाम और दूसरी ओर एक राम-नाम—दोनों बरावर हैं ।

रामरहस्योपनिषद्में ''राम' ही परम ब्रह्म हैं, 'राम' ही परम तप:स्वरूप हैं, 'राम' ही परमतन्त्र हैं और 'राम' ही तारक ब्रह्म हैं।''

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिके मतानुसार 'राम' स्वयं विष्णु हैं और 'सीता' लक्ष्मी हैं—'सीताकी अग्नि-परीक्षाके वाद ब्रह्मा, शिव तथा अन्य प्रमुख-प्रमुख देवता कहते हैं—

सीता लक्ष्मीर्भवान् विज्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः ॥ चथार्थं रावणस्येहः प्रविष्टो सानुषीं तनुस्। (वा०रा०६।११७।२७-२८) विष्णुसहस्रनामके माष्यमें भगवत्पादने राम (३९४), कपीन्द्र (५०१), धनुर्धर (८५७), धनुर्बेद (८५७)— विष्णुके इन नामीकी रामके वाचक कहकर व्याख्या की है, जिससे ध्वनित होता है कि राम-कृष्ण-नारायण अभिन है।

वस्तुतः ऋग्वेदमं जिसे 'पुरुपः कहा गया है, उसीसे इन्द्रः, अग्नि, सूर्यः, वरुण आदि समस्त वैदिक देवता प्राहुर्भृत होते हें—इस प्रकारकी हिंदू-शास्त्रोंमं सत्त्रंत्र सहमित है। इसी पुरुप—त्रहा या ईश्वरके दो स्वरूप स्वीकार किये जाते हें—'निर्गुणः और 'सगुणः। निर्गुण ब्रह्मके सगुण वननेका कारण स्वयं भगवान् विष्णुने कृष्णरूपमें अपने शिष्य अर्जुनसे 'धर्मकी संस्थापनाः, दुष्टोंका निग्रह और साधुपुरुषोंपर अनुग्रहः वताया है।

विष्णुके ये प्रमुख अवतार कहे जाते हैं— मत्स्यः कूर्मी वराहश्च नरसिंहोऽय वामनः । रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते दश ॥

भगवान् विष्णुके इन सगुण अवतारोंका उल्लेख करती हुई सती मन्दोदरी महापण्डित रावणको श्रीरामके मानवरूपमें प्रादुर्भृत होनेका संदर्भ देते हुए कहती है—'तुम अथवा अन्य कोई भी रामको कभी नहीं जीत सकता। देवाधिदेव भगवान् राम साक्षात् प्रकृति और पुरुषके नियामक हैं।' (अध्यातम०६। १०।४४।४५) वह अपनी बातकी पृष्टिमें भगवान् विष्णुके पूर्व अवतारोंका संकेत करती हुई कहती है—

'इन्होंने ही कल्पके प्रारम्भमें मत्स्यल्पमें अवतीर्ण होकर वैवस्वत मनुकी समस्त आपित्तयोंसे रक्षा की थी। ये ही बादमें एक लक्ष योजन विस्तारवाले कच्छप हुए और समुद्रमन्थन-के समय इन्होंने अपनी पीठपर सुमेरु पर्वतको धारण किया और किसी समय वराहरूप धारण कर इस पृथ्वीका उद्धार कर महादुराचारी हिरण्याक्ष देत्यको मारा था। इन्होंने ही नृसिंह-शरीरसे त्रिलोकीके कण्टकरूप हिरण्यकशिपु देत्यको मारा था। पुनः इन रघुश्रेष्ठने ही वामन-अवतारमें बलिको बाँधकर सम्पूर्ण त्रिलोकीको तीन ही पर्गासे नापकर अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था। जिप्त समय राक्षसगण क्षत्रिय-रूपसे उत्पन्न होकर पृथ्वीके भाररूप हुए, तब इन्होंने ही परशुराम वन उन्हें कई बार संग्रामभूमिमें मारा और उसे कश्यप मुनिको दे दिया। इस समय वे ही परात्पर प्रभु रघुवंशमें रामरूपसे अवतीर्ण होकर आपके लिये मनुष्यरूपसे प्रकट हुए हैं। (अध्यात्मरामायण ६। १०। ४६-५२)

उपरिवर्णित संदर्भोंसे सिद्ध है कि मन्दोदरीके मतानुसार राम और विष्णु एक ही तत्त्व हैं । अव यह उपस्थित होता है कि क्या रावण इस रहस्यसे अपरिचित था ? यदि वह वेदज्ञ और पण्डित था तो उसे रामके बारे-में संदेह क्यों हो गया ? क्या उसे विज्ञानवेत्ता मानते हुए भी अज्ञ कहा जायगा ? वस्तुतः रावणने मारीचको सीता-पहरणके लिये प्रेरित किया, इसका कारण यही था कि वह यह जानना चाहता था कि क्या श्रीराम मानवरूपमें ईश्वर ही हैं। उसने मनमें यह निश्चय किया था कि यदि ये परात्पर ब्रह्म होंगे तो अवस्य ही कनकमृगके छदा-को जानकर उसका पीछा नहीं करेंगे; किंतु यदि वे कनकमृगसे मोहित होते हैं तो वे राजपुत्र ही हैं। कारण, ब्रह्मको मायाका पूर्ण ज्ञान होता है। उसके समक्ष किसीका छल नहीं चल सकता । वस्तुतः रामने दृष्टिमें अपनेको साधारण मानवरूपमें दिखलाकर रावणको अपने व्यवहारसे भ्रमित कर दिया था, यद्यपि खर-दूषण-त्रिशिरादिके विनाशपर उसे यह अनुभव हो चुका था कि इन्हें जीतना किसी सामान्य वीर पुरुषका कर्म नहीं हो सकता । उसने विचार कर लिया था-

'खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हिंह को मारइ बिनु भगवंता॥' (रा० च० मा० ३। २२।१)

भगवान् विष्णु और रामके एक होनेके विभिन्न आधार हैं । अनेक स्थलोंपर श्रीरामको विष्णुसे सम्बन्धित विशेषणोंसे सम्बोधित किया गया है। 'हरि' शब्द विष्णुके लिये प्रयुक्त होता है। मानसकारने श्रीरामके लिये भी यत्र-तत्र इस शब्दको प्रयुक्त किया है, यथा—

तिहि अवसर मंजन मिह भारा । हिर्र रघुवंस कीन्ह अवतारा ॥' (रा० च० मा० १ । ४७ । ई )

वस्तुतः मानसकारकी मान्यता है कि श्रीराम विष्णुके ही अवतार हैं । किसी समय नारदने अखण्ड समाधि लगायी। अतः इन्द्रको यह भय होने लगा कि ये इन्द्र-पद-हेत ही इस दुष्कर कर्ममें संलग्न हैं। उनके तपको भङ्ग करनेके

लिये उसने कामको भेजा । किंतु कामपर नारदने विजय प्राप्तकर सवको आक्चर्यचिकत कर दिया। नारदने अपनी काम-विजयको गाथाके रूपमें जव प्रचारित प्रारम्भ कर दिया, तव भगवान् विष्णुने अपनी मायासे रचित विश्वमोहिनी नामकी राजकुमारीके प्रेम-पाशमें जकड़-कर उनकी अकड़ मिटा दी । विश्वमोहिनी-खयंवरमें कृद होकर नारदने जिन दो हरगणोंको शाप दिया, वे ही बाद-में रावण-कुम्भकर्णादि राक्षस हुए । साथ ही नारदर्जीने उपहास करनेके आरोपमें भगवान् विष्णुको भी मृत्युलोकमें जन्म छेनेका शाप दे दिया । इस तरह कहा जाता है कि नारदके उग्र शापके परिणामस्वरूप ही रावण-कुम्भकर्णका जन्म होता है और उनके अत्याचारको मिटाने-के लिये ही स्वयं 'हरि'को रघुवंशमें दशरथ-कौसल्यादि तीन रानियोंसे चार अंशोंमें राम-लक्ष्मण एवं भरत-शत्रुवने रूपमें अवतरित होना पड़ता है । निम्न चौपाईसे इस तथ्यका आभास होता है---

मुज बरु बिस्व जितव तुम्ह जिह्या। घरिहिं विन्तु मनुज तनु तिह्या। समर मरन हिर हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥ (रा० च० मा० १। १३८। ३-३-३)

यहाँ मानसकारने इस बातका संकेत किया है कि नारदके शापसे ही शिवगणोंको राक्षस होना पड़ा और उनकी मुक्तिके लिये ही साक्षात् श्रीहरि (विष्णु) को ही रामरूपमें जन्म धारण करना पड़ा था। एक अन्य स्थानपर स्वयं नारदजीने यह जिज्ञासा भी की है कि पूर्व समयमें उन्हें भगवान् हरिने (अब रामने) विवाह करनेसे क्यों रोक दिया था। यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि यदि राम और विष्णुमें अन्तर होता तो नारद उनसे ऐसा प्रश्न क्यों करते ? फिर नारद कोई ऐसे वैसे तपस्वी नहीं थे, जो बिना रामको समझे बूझे ही 'परं ब्रह्म' कहते। अतः नारदजीके मतसे भी राम और विष्णुमें एकत्व होना परिलक्षित होता है।

रामके लिये मानसने रमानिवास, रमेश, श्रीरमण, रमारमण, रमानाथ, इन्दिरापति, श्रीपति आदि विशेषणीं-को प्रयुक्त किया है, जिससे उनका विष्णु होना स्पष्ट है।

श्रीराम-तत्त्वके आदि ज्ञाता भगवान् शिवने पार्वतीको रामका खरूप समझाते हुए कहा है— रामः परातमा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि॥ स्वमायया कृत्स्वमिदं हि सङ्घा नभोवदन्तर्बहिरास्थितो यः। सर्वान्तरस्थोऽपि निगृद भातमा स्वमायया सृष्टमिदं विचण्टे॥ ( ४० रा० १ । १ । १७-१८ )

सर्थात् श्रीरामचन्द्रजी निस्तंदेह प्रकृतिसे परे, परमात्मा, थनादि, आनन्द्यन और अद्वितीय पुरुषोत्तम हैं, जो भपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण जगत्को रचकर इसके बाहर-भीतर सब ओर आकाशके समान ज्याप्त हैं तथा जो आत्मरूपसे सबके अन्तःकरणमें स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको परिचालित करते हैं। स्वयं श्रीरामने हनुमान्जीको अध्यात्म-तत्व समझाते हुए इस बातका रहस्योद्घाटन किया था कि जब विश्रवाके पुत्र रावणके अत्याचारोंसे संतप्त होकर समस्त देवगण ब्रह्मासहित श्रीहरिसे अवतारहेत् प्रार्थना करते हैं, तब शेषशायी परात्यर नारायण उन्हें राजा दशरयके यहाँ पुत्ररूपमें प्रकट होनेका आश्वासन देते हैं। अतः इसी प्रयोजनसे उन्होंने क्षीर-सागरसे मृत्युलोक-में संचरण किया था।

महर्षि वाल्मीकिने भी इसी बातकी पुष्टि की है— स हि देवैषदीणैंस्य रावणस्य वधार्थिभिः। अर्थितो मानुषे कोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥ (वा०रा०२।१।७)

अर्थात् वे सनातन विष्णु थे और परम प्रचण्ड रावण-के व्यकी अभिलाषा रखनेवाळे देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवतीर्ण हुए थे।

गोखामी तुल्सीदासजीके मतानुसार श्रीरामकी मानव-लीलांसे भ्रमित होकर ही विभिन्न लोगोंको उनके ईश्वरत्वमें संदेह होने लगा था। उदाहरणार्थ जब सतीने पत्नी-वियोगसे भीरामको पीड़ित देखा, तब वे उनको राजपुत्र समझने लगीं। सतीके मनमें यह संदेह हुआ कि श्रीराम यदि साक्षात् सिवदानन्द परघाम हैं तो फिर उनके जीवनमें संयोग-वियोग, सुख-दु:ख कहाँसे आया? अतः वे स्वयं उनका परीक्षण करती हैं। इस परीक्षामें सतीको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी।

शंकरलीने उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि फिर उन्हें भीरामके बारेमें किसी भी प्रकारका कोई भ्रम न रहा । सतीने देखा कि को श्रणभर पूर्व सीताके वियोगसे दुःस्ती थे, वे

चिव हां धर-

ही श्रीराम सीतासहित अनेक शिव-व्राप्तादि देवताओं स्नित होकर अत्यधिक कान्तिशाली लग रहे हैं। अतः सतीका भ्रम तो स्वयं श्रीरामने दूर कर दिया था। सतीने श्रीरामकृपासे श्रीरामरूपमें समस्त व्रद्धाण्डोंको प्रकाशित देखा।

श्रीरामके विषयमें विभिन्न व्यक्तियों के श्रीमत होने के प्रसङ्गों के अनुशीलन हो जा होता है कि इसका गूल कारण उनकी आदर्श मानवीय भूमिका ही रही है। उदाहरणार्थ, जब बालकरूपमें काक भुशुण्डिजी को उन्होंने अपनी की झाका परिचय दिया, तब वे उन्हें सामान्य शिशु समझने लगे। ल्यों ही श्रीरामको इसका आभात हुआ, उन्होंने अपनी धोड़ी सी बाललीला की और काक भुशुण्डिको अपनी समस्त मूलका आभास करा दिया। काक भुशुण्डिको अपनी समस्त मूलका आभास करा दिया। काक भुशुण्डिको देखा कि श्रीरामके उदरमें समस्त ब्रह्माण्ड हैं, वे ही जगत्के एक मात्र स्वामी हैं। उन्हें श्रीरामने प्रत्येक ब्रह्माण्डका दिग्दर्शन कराकर आत्मशान दे दिया।

जिस तरह कोई नट अनेक वेष-भूषा घारणकर नृत्य करता है और रूपके अनुरूप वही भाव दिखाता है, जो जब जरूरी हो, परंतु वेष घारण करनेवाला स्वयं वह नहीं हो जाता, इसी तरह यद्यपि श्रीरामने आदर्श पुत्र, आदर्श श्राता, आदर्श पित एवं आदर्श नरेशादिकी भूमिका जिस कुशलतासे निभायी, उससे लोगोंको उनके मानवीय आचरणका सत्याभास-सा होने ल्याता है; अतः वे उसे साक्षात् परमेश्वर होनेपर भी वेसा नहीं देख पाते । यही स्थिति रावणकी हो गयी थी । अतः रावणने उन्हें स्पष्टतः साक्षात् परमात्माके रूपमें नहीं जाना, यद्यपि उसे ऐसा आभास जरूर कहीं-कहीं होने लगा कि यह कोई ईश्वर तो नहीं है—

यद्वा न रामो मनुजः परेशो मां हन्तुकामः सबलं बलीवैः।
सम्प्रार्थितोऽयं द्वहिणेन पूर्वं मनुष्यरूपोऽध रघोः कुळेऽभूत्॥
वध्यो यदि स्यां परमात्मनाहं वैकुण्ठराज्यं परिपालयेऽहम्।
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव भोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि॥
( ७० रा० ३। ५। ५९-६० )

राक्षसोंके सामृद्दिक विनाशपर वह चिन्तित होकर सोचता है—'अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात् परमेश्वरने ही पूर्वकालमें की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनापर मेरी लेना-सहित मुझे वानर-सेनाओंकी सहायतासे मारनेके लिये इस समय रख्नकार्से मनुष्यरूपसे अवतार लिया है। यदि परमात्माद्वारा में मारा गया तो में वैकुण्ठका राज्य भोगूँगा, नहीं तो चिरकालपर्यन्त राक्षसोंका राज्य तो भोगूँगा ही। इसलिये रामके पास अवश्य ही चलूँगा।

इस तरह यह स्पष्ट हैं कि रावणने विरोधबुद्धिसे ही अपना, अपने सब बान्धवोंका श्रीरामके हाथों उद्धार करवाया था।

मानसकारने श्रीरामको विष्णुके विभिन्न अवतारों सम्बन्धित बताते हुए श्रीरामके लिये विभिन्न विशेषणोंका प्रयोग किया है, जिनसे स्पष्टतः ज्ञात होता है कि वे श्रीरामको विष्णु ही मानते थे।

मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी ॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्हईँ नसायो ॥ (रा० च० मा० ६ । १०९ । ४)

यहाँपर गोस्वामीजीने मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह,

वामन, परशुराम आदि अवतारों को श्रीरामपर आरोपित किया है। हिरन्याक्ष भ्राता सहित मघु केंट्रम नलवान। बेहिं मारे सोड़ अवतरेठ कृपासिंघु भगवान॥ (रा० च० मा० ६। ४८ (क्')

धीराम और विष्णुभगवान्की एकतामें किसी प्रकार-का भी भ्रम उचित नहीं माना जा सकता । जो ब्रह्म अज, अहेत, अगुण है और सबके हृद्यमें बसता है, जो कलारहित, इच्छारहित, अनाम, रूपरहित, अखण्ड, अन्प और अनुभवसे परे माना जाता है, वही जब कभी आवक्यकता होती है, भक्तोंके कारण विभिन्न स्वरूप धारण करता है । श्रीरामने अपने भक्तोंके लिये ही प्राकृत नररूप धारण किया था—

मगत हेतु मगवान प्रमु राम घरेठ तनु सूप । किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ (रा० च० मा० ७ । ७२ (कृ))

# 'वाहिगुरु'-'विष्णु'का ही वाचक

( केखक- पं॰ भीदेवग्रमीं )

भारतकी संत-परम्परामें पंजाबके दस गुरुओंका स्थान अग्रगण्य है। उनकी वाणी, जो सामान्यतः 'गुरुवाणी' नामसे जानी जाती है, दो महान् प्रन्थों—'गुरुप्रन्थसाहिव' तथा 'दशम् प्रन्थ'में संकल्पित है। 'गुरुप्रन्थसाहिव' के सम्पादक पञ्चम गुरु श्रीअर्जुनदेवजी तथा उसके प्रथम लिपिक भाई गुरुदास भल्ला थे। भाई गुरुदासजीकी अपनी वाणी 'गुरुप्रन्थसाहिब' में संकल्पित नहीं की गयी, किंतु गुरु अर्जुनदेवजीने उसे 'गुरुप्रन्थसाहिब'को कुंजी मानकर अरमानित किया है।

अन्य संतोंकी भौति दस गुरुओंकी भी स्पष्ट मान्यता कि भगवान् विष्णु परज्ञहा परमात्मा हैं। वे सृष्टिके तनातन सत्य हैं, मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसे अगोचर एवं सूक्ष्मतम तत्ता हैं तथा जगत्के कर्त्ता, घर्ता और संहर्ता भी वे ते हैं। तथापि वे युग-युगमें भक्तोंके हित—'परित्राणाय ताभूनां विनाशाय च द्रुष्कृताम्' (गीता ४।८) सदेह स्वतिति होते हैं। इसुग्वेदके १।१५४ वें सूक्त विष्णुसूका भगवान् विष्णुको जगत्का कर्त्ता-घर्ता माना गया —यथा—'एको हाभार भुवनानि विश्वा।' (इस्नेद्देह १।१५४।४) अर्थात् एक भगवान् विष्णु विश्वके समस्त भुवनोंको घारण करते हैं। वे ही विश्वकी परा सत्ता हैं, परम्रक्ष हैं। किंतु विष्टराजाका मान-मर्दन करनेके लिये वे वामनरूप घारणकर तीन पर्गोमें पृथ्वी, आकाश एवं अन्तरिक्षको नाप छेते हैं। यथा—'एको विममे त्रिभिरित् पदेशिः।' (ऋ॰ १।१५४।३) वे ही निर्गुण-निराकार यथासमय सगुण-साकार हो जाते हैं। वे ही परात्पर ब्रह्म लोकोपकारी स्वरूपको घारण करते हैं। वे वेकुण्ठविहारी ही वजविहारी हो जाते हैं। भ यही विचारघारा अवतारवादकी भित्ति है।

विष्णुनामके इस परम तत्त्वको, देवाघिदेवको, जगन्नियन्ता-को 'गुरुवाणी' में 'वाहिगुरु' नामसे पुकारा गया है। समूचे 'मन्थसाहिब' में केवल एक ही स्थानपर चौथे गुरु श्रीरामदासजी-की वाणीमें इस शब्दका प्रयोग हुआ है। यहाँ परात्पर विष्णु भगवान्को मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण भादि रूपोंमें अवतरित माना गया है। यथा—

वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि जीठ॥
कमक-नैनः मधुर बैन, कोटि सैन संग सोमः
कहत माँ बसोदा विसहिः दही-मात साहि नीठ॥

देखि रूप अति अनूप मोह महा मगन मई किंकिणी शब्द सनतकार खेळ पाहि जीउ।! काळ कलम हुकमु हाथि कहहु कीनु मेटि सके र्रसु प्रद्यु ज्ञानु ध्यानु धरत हिये चाहि जीउ ॥ सत्य साचु श्रीनिवासु आदि पुरुष सदा तूही वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि जीठ ॥ १ ॥ राम नाम परम धाम सुद्ध नुद्ध निराकार वेसुमार की काहि सरवर नीठ॥ सुथर चित्त मगत हित मेख घरियो इरनाख्सु हरियो विदारि नीउ॥ नख संख-चक्र-गदा-पदम आपि आपु कियो छदम अपरंपर पारज्ञह्म सब्दें कौन ताहि जीउ॥ सत्य साचु श्रीनिवासु आदि पुरुष सदा तूही वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि जीउ॥२॥

उपर्युक्त दोनों पदोंसे स्पष्ट हो जाता है कि 'वाहिगुर' अर्थात् भगवान् विष्णु शुद्ध-बुद्धः, निर्गुण-निराकार, आदि-पुरुषः, परब्रह्मः, अल्क्ष्य-अगोचर एवं चिरंतन सत्य हैं। इसके अतिरिक्त वे सगुण-साकार भी हैं—वे श्रीनिवास हैं, एवं शक्क्ष-चक्र-गदा-पद्मयुक्त वेष घारण करते हैं। इतना ही नहीं, वे भक्तोंके हित राम, कृष्ण, नृसिंह आदिका रूप भी घारण करते हैं, हिरण्यकशिपुको अपने नखोंसे फाइ डाल्र्ते हैं, और कभी माता यशोदासे दही-भात खाते तथा नृपुर-ध्वनिसे नृत्य करते हैं। नीचेकी पंक्तियोंमें भगवान्के मत्स्य, कूर्मः, वराह एवं वामन अवतारोंका वर्णन किया गया है। यथा—

निहित्तर्कंक नजी हंक चढ़ू दक रिवेंद जीउ॥

रमा-रमनः द्वरत-दमनः सकतः मुतन कुसटः करन सर्व मूत आप ही देवाधिदेव सहसमुख फर्णिद जीट।। बरम करम मछ कछ हुआ वराह बमुना के कूछ खेळ खेल्यो विन गिंद कीट।।

वही वाहिगुर भगवान् विष्णु मत्स्यः वूर्मः, वराह आदिके रूप घारण करते हैं, वे ही वामनरूप घारणकर यिलको छलते हैं, वे ही यमुनाके तटपर ग्वाल-यालॉके संग गेंद् खेलते हैं, वे ही दुष्टोंका दमन करते हैं, भक्तोंको फल देते हैं, सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्डमें कुशल-क्षेम करनेवाले तथा समस्त भूत-प्राणियोंके देवाधिदेव हैं।

भाई गुरुदासजीकी वाणीमें भी केवल एक ही पदमें 'वाहिंगुरु' शब्दका प्रयोग हुआ है । उन्होंने 'वाहिंगुरु' शब्दकी निष्पत्ति वतलाते हुए इसे भगवान्का 'जपमन्त्र' पताया है । यथा—

सितजुिंग सितगुरु वासुदेव व वा विसना नामु जपावें ॥ इआपुरि सितगुरु हरी कृस्न हा हा हिर हिर नामु जपावें । श्रेते सितगुरु रामजी रा रा राम जपे सुखु पावें ॥ किलजुिंग नानक गुरु गोविंद गा गा गोविंद नामु अलावें । चारे अच्छर द्यु किर वाहिगुरु जपमन्त्र जपावे ॥

अर्थात् गुरु नानकदेवजीने चारों युगोंके लिये भगवान् विष्णुके चार नामों—( वासुदेव, हरि, गोविन्द तथा राम ) को जपमन्त्रोंके रूपमें निर्दिष्ट किया है और इन चारों जपमन्त्रोंके आद्याक्षरोंको लेकर 'वाहिगुरु' शब्दकी रचना की तथा इसे चारों युगोंके लिये समानरूपमें एक जपमन्त्रका रूप दिया। अतएव पंजाबमें, विशेषतः सिक्ख-सम्प्रदायमें 'वाहिगुरु' अथवा 'सत्य नाम श्रीवाहिगुरु'को गुरुमन्त्र मानकर श्रद्धापूर्वक इसका जप किया जाता है। ॐ सत्यनाम श्रीवाहिगुरु ॥

## जपु-जपु हरि नारायण !

मेरे मन ! जपु-जयु हरि नारायण ।
कबहुँ न बिसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइण ॥
साधू-धूरि करड नित मज्जनु सभ किलविख पाप गवाइण ।
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घटि-घटि दिसटि समाइण ॥
जाप-ताप कोटी लख पूजा हरि-सिमरण तुलि ना लाइण ।
दुइ कर जोड़ि नानक दान माँगे, तेरे दासनि दास दालाइण ॥

-- गुन सर्जुनदेव





### हिंदीके निर्गुण संत-साहित्यमें वैष्णवभावना

( है ० — श्रीमती रानी साहिया रमा श्रीनिवासप्रसादसिंह )

हिंदी-साहित्यकी ज्ञानाश्रयी घाराके प्रवर्तक संत क्षीर कहें जाते हैं। सगुण-भक्तिकी सीमामें रामकान्य और कृष्णकान्यकी समृद्धि-हृद्धि हो सकी। निर्गुण संत-साहित्य अविन्छित कालसे चली आती हुई वेष्णव विचार-घारासे अपने-आपको अलग नहीं रख सका। उसमें संत क्षीर, संत रेदास, नामदेव तथा निर्गुण-सगुण विचार-घारासे प्रमावित राजरानी मीरों, चरणदास और सहजोबाईकी कान्य-साधनाका योगदान स्पष्ट तथा महत्त्वपूर्ण है। भगवान् विष्णु निराकार-साकार दोनों रूपोमें हमारे साहित्यमें अभिन्यक्त हैं। हिंदीके संत-साहित्यकी प्रगतिमें वेष्णवभावनाका सदा ही विशेष हाथ रहता आ रहा है।

हिंदीकी ज्ञानाश्रयी शाखाने संत कबीर, रैदास, नामदेव आदिके माध्यमसे परम्परागत ब्रह्मचिन्तन अथवा भगविचन्तनका इस रूपमें प्रतिपादन किया कि ब्रह्म एक, अद्वितीय, परमज्योतिःस्वरूप, निरञ्जन तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तर्यामी आत्मारूपसे स्थित है। परमात्मा—सर्वन्यापक विष्णु सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महान्से भी अत्यन्त महान् हैं। सनातन परमेश्वर ही समस्त विश्वके कारण हैं। ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ पुरुष परम पवित्र परात्पर ब्रह्मरूपमें परमात्माका अनुभव अथवा साक्षात्कार करते हैं। उपर्युक्त संतोंकी वाणीमें इसी चिन्तन-परम्पराका दर्शन होता है।

हिंदीकी निर्गुणघाराके संतोंने लोकजीवनको सर्वव्यापक विष्णुके अविनाशी, अविकारी, अव्यक्त, अनादि, सर्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप-चिन्तनसे कृतार्थ और समृद्ध कर आध्यात्मिक क्रान्तिके कल्पवृक्षका बीजारोपण किया । यह उनकी अमूल्य देन है, साहित्य-निधि है। परमात्माकी यह स्वरूपभूत अभिव्यक्ति ही हिंदी संत-साहित्यमें वैष्णवताकी आधार-शिला है। निर्गुणघाराके संतोंने लोकजीवनमें मगवद्विक्षास—परमात्माकी वैष्णवी शक्ति—पोषणशक्तिके प्रति अदूर विश्वास पदा किया। लोगोंकी आस्या सूक्ष्मरूपसे इस वातमें क्रमशः सुदृढ़ होती चली कि भगवान विष्णु—पालनकर्ता परमात्माके उद्देश्यसे जो कुछ भी किया जाता है, वह अक्षय मोक्ष—भववन्त्रसे मुक्तिका कारण होता है। वे ही धर्म, कर्म भीन उनके फल भी हैं, वे ही कार्य-कारण टोनों हैं,

उनसे भिन्न किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं है। निर्गुणघाराके संतोंने परम वैष्णवी सत्ताके संरक्षणमें कोकजीवनको प्रतिष्ठित किया।

परमात्माकी वैष्णंबी सत्ता—पालनशक्तिके प्रति विश्वासकी तीन चाराएँ प्रचलित दुई। पहळी बाराका प्रतिनिधिल संत कयीर, रैदास आदिने किया। यह विद्युद्ध निर्मल निर्गुण ज्ञानघारा-का प्रतीक है। दूसरी बारा पंटरपुरमें भगवान् विद्वलंके अनन्य भक्त संत नामदेवने सगुण-निर्गुण भगवचिन्तनके माध्यमसे उपस्थित की । इसका आभास राजरानी मीराँके साधनामय जीवनमें भी दीख पड़ा । साथ-ही-साथ राजरानी मीरॉंकी उपासना-पद्धतिपर निर्मल ज्ञानघाराके घनी एंत रेदासकी वाणीका भी स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । राजरानी मीरॉॅंकी ही भाववाराका प्रस्फुटन महात्मा चरणदास और उनकी शिष्या सहजोबाई आदिके चिन्तनमें अभिव्यक्त हो उठा, यद्यपि चरणदासकी चिन्तन-पद्धति अपने-आपमें मौलिक और विलक्षण है। राजरानी मीराँकी साकार-उपासनामें निराकार-भावनाकी अभिव्यक्ति दीख पड़ती है, तो चरणदासकी निराकार-उपासनामें साकार-उपासनाके माधुर्यका मनोरम अभिव्यञ्जन मिलता है। पर खरूपतः दोनींकी साधना वैष्णवी परम्पराकी देन है और उसमें साकार-निराकार भावनाका समन्वय है।

निस्वंदेह संत कबीर और नामदेवका समय ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्तिसे समृद्ध था । कबीरकी निर्गुण साधनाने लोगोंको निर्मय आत्मज्ञानसे सम्पन्नकर उनके जीवनको निरापद कर दिया । ज्ञानाश्रयी संतोंकी भक्तिधाराका उद्गम वैष्णव-भक्तिरूपी मूल स्रोतसे हुआ । कबीरकी विचार-धारामें वैष्णवता भरी पड़ी है । उनकी उक्ति है——

गोकल नाइक बीठुला, मेरी मन लागी तोहि रे।
बहुतक दिन बिछुरें मये, तेरी औसेरि आवे मोहि रे॥
करम कोटि की प्रेह रच्यों रे, नेह गये की आस रे।
आपिह आप बँघाइया, दे लोचन मरिह पियास रे॥
आपा पर संमि चीन्हिये, दीसे सरब समाँन।
इहिं पद नरहिर मेटिये, तूं छाढ़ि कपट अमिमांन रे॥
नाँ कतहूँ चिछ बाइशे, नाँ सिर छीजे मार।
रसनाँ रसिह विचारिये, हार्ग्य भीर्गेंग पार रे।

× कहें कबीर संसा नहीं, मगति मुकति गति पाइ रे। ( क्वीर-अन्यावकी: पदावकी ५ )

संत कवीरने समझाया कि संसारका सुख केवल चार दिनोंके लिये है, क्षणिक है, विषयोंका त्यागकर भगवान् मुरारिके चरणींका ही चिन्तन करना खाहिये, उन्हींका भजन करना चाहिये-यही श्रेयस्कर है।

> यह सुद्ध दिन भारि। कहे कबीर चारन मुरारि॥ मनि तिज बिषया ( क्वीर-प्रन्यावछी )

संत कबीरकी ही तरह निर्गुणरसके परम मर्मश संत रदासने भगवान नरसिंहके प्रति अचल निष्ठा-भक्तिका प्रतिपादन करते हुए आत्मा और परमात्माके प्रेमका निर्गुण-शानाश्रयी भावचाराके स्तरपर विलक्षण चित्र उरेहा है। उन्होंने परमात्मासे आत्मोद्धारकी प्रार्थना करते द्वए उनकी असीम शक्तिमें आस्या प्रकट की है। एंत रैदासका कथन है, वैष्णवी-शक्तिसम्पत्न भागवतसत्ताके प्रति आत्मनिवेदन है---नरहरि ! चंचक है मित मोरी । कैसे मगति करूँ मैं तोरी ॥ तु मोहि देखै, हों तोहि देखूँ। प्रीति परस्पर तू मोहि देखें, तोहि न देखेँ। यह मित सब बुधि खोई॥ सब घट अंतर रमिस निरंतर। मैं देखन नहिं नाना॥ गुन सब तीर, मीर सब अवगुन । कृत उपकार न माना ॥ मैं-तें, तोरि-मोरि असमझ सों। कैसे करि कह रैदास कुस्न करुनामय । जय जय जगत-अधारा ॥

पंढरपुरके संत नामदेवने मराठी अमंगों और हिंदीके पदोंमें भगवान्के निर्गुण-सगुण रूपोंका समन्वय अथवा संतुलन स्थापितकर श्रीविद्वल पाण्डुरङ्गके चरणोंमें अपनी निष्ठा व्यक्त की । संत रैदासने विशुद्ध निर्गुणधाराका प्रतिपादन किया तो संत नामदेवने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। नामदेवके उद्गार हैं---

मेरी वाप मावी तू धन कैसी, साँविकियो विठ्कराई। कर घरे चक्र बेंकुंठ ते आयो तू रे गजके प्रान उधारणे॥ दुहसासनकी सभा द्रीपदी अंबर होत ठबारबी। गौतम-नारि अहल्या तारी, पापिन केतिक तार्यो ॥ पेसा अधम-अजाति नामदेउ तव सरनागति आयो।

राजरानी मीराँकी साधनापर खंत रैदासकी वाणीका प्रभाव था, ऐसी मीरौँवाईकी भी उक्ति है। इस इष्टिसे मीरौँ निर्गुण-भक्तिका भी अपने पदोंगं प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ-ही-साथ नामदेव आदि संतोंद्वारा प्रवर्तित समन्वयात्मक दृष्टिकोणके अन्तर्गत निर्गुण-सगुण भक्तिका संगम भी उनकी रचनाओंमं प्रतिमासित होता है। ऐसे तो उनके अधिकांश पद सगुण-मक्तिका ही प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने अपनी एक रचनामें अपने-आपको नारायणकी दासी यताया है। उनकी उक्ति है---

पग बुँवरु याँष मीराँ नाफी रे। में तो मेरे नारामण की जापइ हो गइ दासी रे ॥ लोग कहे मीराँ मई बावरी, न्यात कहं कुळनासी रे। बिषका प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीराँ हाँसी रे॥ मीराँके प्रमु गिरघर नागर सहज मिले अविनासी रे ।

मीराँबाईने एक पदमें भगवान् विष्णुके प्रमुख लीला-चरित्रोंका भक्तिपूर्ण ढंगसे स्मरण किया है। उन्होंने मनको सम्बोधित किया है कि पर मन ! श्रीहरिके चरणका स्पर्श करो ! ये चरण वड़े ही सुन्दर और कोमल हैं; इनकी कृपांचे तीनों तरहके—देहिक, देविक, भौतिक तापोंका नाश हो जाता है । श्रीहरिके चरणोंका स्पर्शकर, चिन्तनकर प्रह्लाद इन्द्रपद्पर प्रतिष्ठित हुए । भगवान् विष्णुने ध्रुवको अचलपद प्रदान कर अपनी स्थायी शरण प्रदान की; इन्होंके चरणोंने ( त्रिविकम-अवतारमें ) ब्रह्माण्डको घन्य किया; ये अपरके लोकोंसे लेकर नीचेके लोकोंतक अनुपम शोभा धारण करते हैं; अहल्याने प्रभुके इन चरणोंका स्पर्श कर शापसे मुक्ति प्राप्त की । श्रीकृष्णके इन चरणोंसे काल्प्यिनागका दमन हो गया। भगवान्ने गोवर्धन घारणकर इन्द्रका अइंकार मिटा दिया । भगवान्के ये चरण संसार-सागरसे पार उतार देनेमें समर्थ हैं-

मन रे परिस हिर के चरण॥ सुमग, सीतल, कॅंवल-कोमल, त्रिविघ ज्वाला हरण। जिण चरण प्रहलाद परसे, इंद्र-पदवी घरण II निण चरण घ्रुव अटल कीने, राखि अपनी शरण। निण चरण ब्रह्मांढ मेट्यो, नख सिखा सिरि घरण॥ निण चरण प्रमु परिस कीने, तरी गीतम-घरण। निण चरण काली नाग नाश्यो, गोप कीला करण ॥ निण चरण गोनरधन धारधो, इंद्रको प्रन हरण। दासि मीराँ काळ गिरघर, अगम तारण तरण॥

(मीरा-मन्दािकनी २)

उपर्कृत्त पद्भे राजरानी भक्तिमती मीरोंबाईने भगवान्की वेष्णवी ग्रक्तिकी महिमाका गान किया है । उनके विष्णु और कृष्ण सक्त्यतः एक हैं ।

निर्गुण वैष्णवभक्ति-परम्पराकी तीसरी घाराका प्रवर्तन हिंदी संत-साहित्यमें महातमा चरणदासने किया और संत सहजोबाई आदिकी साधना और वाणीमें उसकी पूर्ण पुष्टिका दर्शन होता है । चरणदासकी सरस निर्गुण-उपासनामें भगवान्के साकार सौन्दर्य और माधुर्यका रसास्वाद सहस सुरुभ है । तीसरी निर्गुण वैष्णवभक्ति-परम्पराकी यह महती विशेषता है । चरणदासकी साधनामें निराकार, सर्वन्यापक परमात्माकी, साकार-सगुण भगवान्की लीलाकी सधुरतम तथा सुन्दरतम अभिन्यक्षनाका समावेश मिलता है ।

आवो साघो हिकि-मिकि हरिजस गार्वे। प्रेम-मिक गीर्वे । प्रेम-मिक गीर्वे समुझ करि हित सूँ राम रिझार्वे ॥ गोर्विद के कौतुक-गुन-कीका ताको ध्यान करार्वे। सेवा-सुमिरन वंदन-अरचन नौघा सूँ चित कार्वे॥

अस्ति स्वाप्ति करि अञ्चल मगन रूप हो जावें । ताल-पत्तावज झाँझ-मजीरा मुरली-संख वजावें ॥ चरनदास सुकदेव दया सूँ आवागवन मिटावें ।

महात्मा चरणदासकी वाणीका भाष्य संत सहजोबाईके जीवन और साधनामें अभिन्यि जित है । निर्गुण-सगुण वैष्णव भावधाराके समन्वयस्वरमें सहजोबाईकी उक्ति है—

नाम नहीं, औ नाम सब, रूप नहीं, सब रूप । सहजो सब कुछ ब्रहा है, हिर परगट, हिर गूप ॥

उपर्युक्त दोहेमें परमात्माके सर्वन्यापक नाम-रूपकी न्याख्या की गयी है तो नीचेके दोहेमें उनके साकार माधुर्यमय रूपका दिग्दर्शन कराया गया है सहजोबाईद्वारा अपनी साधनाके स्तरपर।

धन्य जसोदा, नंद धन, धन व्रजमंडक देस। आदि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाक के मेस॥

सहजोबाईकी स्वीकृति है कि हरिके गुणगानकी आदत यन गयी है। मैं गोपालकी लीलाके अतिरिक्त कुछ भी रसनासे उच्चारण करूँ तो मुझे अपने गुरुकी सौगंघ है। प्रभुके गुणानुवादसे उनका दर्शन प्राप्त होता है और उनमें अक्ति बढ़ती है। सहजोबाईका पद है—

गुनानुवाद गावत प्रमु-दरसन वह मगित को माव। सुखदेव गावत चरणदास ही। सहनो को मी चाव॥

चरणदासद्भारा प्रवर्तित तीसरी निर्गुण वैष्णवभक्ति-घाराकी विशेषता है निराकारमें साकारके सौन्दर्य-माधुर्यकी सम्पूर्ण अभिन्यक्ति ।

उपर्युक्त तीनों घाराओं के परिणामस्वरूप छोक-जीवनमें वैष्णवताका उदय हुआ और उसकी अविच्छिन्न घारा चिरकालतक प्रवाहित रहेगी। भागवतचर्म अथवा वैष्णव-घर्म छोक-जीवनमें प्रविष्ट हो गया। वैष्णव-घर्मने प्राणियात्रको भागवत बननेकी प्रेरणा प्रदान की।

भागवत प्राणी हरिके चरणदेशमें आतम-समर्पण कर देता है, सर्वस्व चढ़ा देता है। भगवान्की शरणागितका वरणकर उनके चरणोंपर सर्वस्व अर्पित कर देना ही वैष्णव- जीवन है। ऐसा करके वैष्णव अभय हो जाता है। राजरानी मीराँका एक पद है—

हरि तुम हरो जन की मीर ।

द्रौपता की काज राखी तुरत बढ़ायो चीर ॥

मगत कारण रूप नरहरि घरथो आप सरीर ।

हिरणाकुशकूँ मारि कीन्हो घरथो नांहिन घीर ॥

बूइतो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर ।

दासि मीराँ, काक गिरघर, चरण कँवळ पै सीर ॥

(मीरा-मन्दाकिती १०३)

निर्गुणघाराके संतोंकी वाणीमें वैष्णवकी प्रशंसा भरी पड़ी है। वैष्णव तो सदा ही कहता है कि वासुदेव ही परम धर्म हैं। वासुदेव ही परमगति हैं।

कबीरने प्रमुकी वैष्णवताका स्मरण कर कहा है कि भीहरिका ही भजन करना चाहिये। वे अपनी शरणमें आनेपर भक्तिकी रक्षामें तत्पर हो जाते हैं।

मन रे हरि मजि, हरि मजि, हरि मजि, माई।

वैष्णव और विष्णु—ये दोनों-के-दोनों संसारके वन्धनसे असंख्य प्राणियोंको मोक्ष प्रदान करते हैं। वैष्णव-जीवनका यही है भेयस्कर रूप।

### असमिया साहित्यमें भगवान् महाविष्णु

( केखक-श्रीधमें स्वरंजी नामलगवा )

जिस प्रकार हिंदी-भाषाके सर्वश्रेष्ठ वैष्णव किन श्रीतुल्सी हैं, उसी प्रकार असमिया-भाषाके हैं—भक्त श्रीशंकरदेव। भारतके पूर्वप्रान्तमें घर्मसंस्थापक श्रीमन्महाप्रभु श्रीमंत शंकरदेव, शिष्य श्रीमाघवदेव, उनके प्रशिष्य श्रीनदलां कमलाकान्त आताजी—ये सब एकेश्वरवादी हैं और हनके असमिया साहित्यमें श्रीविष्णुभगवान्के दो स्वरूप हैं—(१) श्रीमहाविष्णु, (२) पाठक विष्णु—

हेन देखि चिन्तिकन्त ईर्वर आपुने। मैंक तावस्रणे तिनि मूर्ति तिनि गुणे॥ ( अनादिपातन )

जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिवको भगवान्का रजोगुणात्मक, सत्त्वगुणात्मक और तमोगुणात्मक स्वरूप माना गया है, उसी प्रकार महाविष्णुको निर्गुण-निराकार माना गया है। निर्गुण महाविष्णुसे सबका प्राकट्य होता है और उनके आदेशसे वे तीनों देव कमशः सृष्टि, पालन और प्रलयका कार्य करते हैं।

ह हे विण्णुः हे त्रिपुरारी। नह्या: तिनिको **आजिधरि** पातिको अधिकारी ॥ शुनियोक तुमि स्रजिओ नगत्। नह्या पशु-पक्षी सुरासुर, नाग-नरः नत ॥ इतो नह्यान्दर मैका रनोगुणे। इस्था मतै दिना दृष्टि सृष्टित माल आपोने ॥ मोर निज अंश तुमि विष्णु बनमाठी। थाकिवा सतते तुमि मोर आजा पालि ॥ निर्वलीक अत्याय येन न कर्य बलि । राखिवा तुमि दुष्टक सन्तक निदक्ति ॥ सुनियोक शंकर आवे भादेञा आमार । नगत-रे अधिकार ॥ प्रस्थ तोमार

( श्रीशंकरदेविवरचिष 'भनादिपातन भागवत' )

श्रीमहाविष्णुके नामको प्रधानरूपचे माळादारा जपनेके लिये कहा गया है। श्रीमंत संकरदेवने भगवान् विष्णुके

मुख्यतः 'कृष्ण, विष्णु, हरि, रामः—इन चार नामीका प्रचार किया । 'जगत प्रसिद्ध नाम कृष्ण, विष्णु, हरि, राम लाजपरि गाइवे महासुखे ॥' ( 'निमि नवसिद्धः'—श्रीशंकरदेव )

श्रात्मारूपे जानाइतो जगततः श्राह्म्त धुना प्रवेस । पहि हेतु तेसे ईश्वरक शिष्णुः वुक्तिय नाम विशेष ॥ (सीमाध्यदेवरचित 'नामशोपा')

सर्वपापहरा नित्यं सर्वसंफल्पिसिट्दा। विष्णुनामजपे दैवी माला प्रोक्ता द्विधा शुमे॥ वैष्णवेषु च मन्त्रेषु कृष्णमन्त्री विशिष्यते। कृष्णनाम्नि विशेषण जपमात्रेण सिद्धिदा॥

भाव यह है कि श्रीमहाविष्णुका नामं जपनेसे वह नाम ही सब पापोंका हरण करता है, घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भगवान्के प्रति अनन्यानुरागपूर्ण भक्ति प्रदान करता है। इसिल्ये मालाके सहयोगसे विष्णु और कृष्णका नाम जपना चाहिये।

शीमंत माघवदेव महापुरुषके अनुसार खवको पारः ( सोक्ष ) देनेवाले श्रीमहाविष्णु भगवान् ही हैं ।

गपार संसार सिन्घु आरः विष्णुसे परम पार यतः पार आछे तात परम परमात्मारूपे। तेन्ते तुमि जाना ब्रह्मपारः परपारमुत यत पारः तासम्बार पार विष्णुसे पार स्वरूपे।

(नामबोषा)

श्रीमन्महाप्रभु शंकरदेवकी मान्यता है कि श्रीमहाविष्णुका ही प्रादुर्माव देवकीनन्दन श्रीकृष्णरूपके चतुर्भुज रूपमें हुआ। अनन्तरे देवहरि मकर मयहारि वसुदेव मने हैंहा बास।

अनन्तर देवहार मकर मयहार वसुदव मन लेला बास ।
परम वैष्णव तेज मने लैंगा बसुदेव सूर्ग्य जैन करन्त प्रकाश ॥
दैवकीर गर्म पाछे अर्पिलन्त बसुदेवे लेला बासा विष्णु उदरते ।
जेन मते पूर्व दिशे आनन्दे चन्द्रके घरे देवीयो घरिला सेहि मते॥
पाछे बद्या हर त्रिदश सिहत नारद प्रमुख्ये ऋषि ।
स्तुति करिवाक लागिला विष्णुक सेइ वन्दि शाले पशि ॥
(भा० १० म)

पाछे दैवकीक मातिलन्त देवगणे। थाकियोक मान मय न करिवा मने॥ विष्णु नासा होते आसि गर्भ ते तोमार। हेन देखि मैक बर आनन्द आमार॥ (भा०१०म)

एकेश्वरवादी श्रीमन्महाप्रभु श्रीशंकरदेवने श्रीविष्णु-तत्त्व-को चार प्रकारका माना है—(१) निर्गुण विष्णु, (२) चतुर्भुज विष्णु, (३) द्विभुज विष्णु और (४) विश्वरूप विष्णु।

(१) निर्गुण विष्णु-अविष्णुका रूप निर्मल, निर्गुण, निराकार माना गया है। वे सनातन नारायण ही सारे अवतारोंके कारण हैं। उनका वास्तविक स्वरूप जाननेमें नहीं आता, केवल अनुभवगम्य है।

प्रथमे प्रनामौ रूपी न्रह्म सनातन । सर्व अवतारर कारण नारायण ॥ तोमार निर्मंक नितो सुवम खामी । रूप केने नानो भामी॥ देवे न झानन्त ताक

(२) चतुर्भुज विष्णु—यह परम कारण भगवान्का 'गुणमायामुपास्तः' सगुण रूप है। यह चतुर्भुज स्वरूप भक्तों के स्मरण-ध्यानके लिये हैं। 'अपर तोमार छप जात मुजा चारी।' श्रीमंत शंकरदेवजीने भगवान् विष्णुके चतुर्भुज रूपका ध्यान इस प्रकार किया है।

मन, राम बोक, राम बोक, राम बोक, राम । चित्त चिन्त चतुर्भुंज चतुर्भुंज हरि॥ (कीर्तनबोपा)

मघुर मुरुति मुरारु मन देख इदये हामारु ।

कपे अनक्ष सक्षे तुरुनाः तनु कोटि सुरुन उनियारु ॥

मकर कुन्दल गन्द मन्दित खन्दित चान्द रुचि स्मित हासा ।

कनक किरीटि जरित रतना नव नीरन नयन विकासा ॥

चतुर उनर कर कङ्कण कैयुर मुन मह मोतिम हारु ।

लीला विनोदी कम्बु कीमुदी चक्र केरि कला घारु ॥

श्याम श्रारीर रिचत पीताम्बर उरे बनमाला लोले ।

कौस्तुम शौभि कंठ किट कांचि किङ्किणि कनया दोले ॥

अरविन्द निन्दि पाव नव पल्लव रतन नुपुर परकाशा ।

मक्त परम धन ताहे मजोक मन शंकर एहु अमिलाषा ॥

(३) द्विभुज विष्णु—भगवान् सिश्चदानन्द विष्णुने ही मृन्दावनमें अवतार छेकर गोप-वेष घारण किया है। मुख्लीघारी मजविदारीरूपी विष्णुकी अलैकिक लीला भक्तोंको दिन्यानन्द प्रदान करती है।

िचदानन्द मुरुति कपत गोपबेश।' ( बरगीत )

(४) विश्वरूप विष्णु—समग्र चराचर अव्यक्त विष्णु-का न्यक्त रूप है। जो लोग विष्णु-मायांसे विमोहित हैं, उनको यह जगत् हरिसे भिन्न दिखलायी देता है। वैष्णवके लिये सारा स्थावर-जङ्गम जगत् विष्णुमय है। श्रीमंत शंकरदेवजीने लिखा है—

यत देखा चराचर इरिमय निरन्तर हरित पुथक कोनो नोहे। जि जन मकति हीन, सि देखे हरित मिन्न हरिर मायाये ताक मोहे॥ ( हरमोहन कीर्तनधोश)

भगवान् श्रीविष्णुके (१) निर्गुण ब्रह्मरूप, (२) चतुर्भुज रूप, (३) द्विभुज रूप और (४) विश्वरूपके अतिरिक्त कहीं-कहीं उनका वर्णन अष्टभुज स्वरूपमें भी आया है।

असममें भगवान्की वाकायी मूर्तिके पूजनको सर्वाधिक प्रधानता दी जाती है। भगवान्के शब्द ब्रह्म-स्वरूप हैं। श्रीहरिमन्दिरमें उच्च आसन बनवाकर उसपर वेद-भागवत-गीतादि शास्त्रोंको स्थापित किया जाता है। उन शब्दब्रह्म बास्त्रयी मूर्तिमें भगवान् विष्णुकी भावना कर उच्च आराधना की जाती है। आराधनामें श्रवण-कीर्तनादि नवविध भक्ति ही प्रचलित है। महापुष्ठ्य श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव, कमलाकान्त आता आदिका ऐसा ही मत है। उन्होंने नामको श्रीविष्णुका स्वरूप माना है। कहा है—

आपोन नामर सङ्ग नन्तारन्त हारी। कोइ नाम सेइ हरि जाना निष्ठ करि॥

असमके वैष्णव भगवान्की चतुर्भुज मूर्ति या द्विभुज मूर्तिकी उपासना करते हैं, मन्दिरोंमें भी ऐसी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। शालग्रामजीकी आराधना होती है, परंतु इनका उतना महत्त्व नहीं है, जितना महत्त्व अक्षरस्वरूप वाद्ययी प्रतिमाका है। शास्त्रोंकी आराधनाके रूपमें ही भगवान् विष्णुकी आराधना होती है।

महापुरुष श्रीशंकरदेवके मतानुसार 'बालसीशू द्रजातीनां प्रतिमेयं विधीयते ॥—बाल, स्त्री, एवं शूद्र-जातिके लिये भी प्रतिमामं भगवदाराधन विधेय है। जिस प्रकार सूरदासजीने

गाया है—'मो सम कीन कुटिल खल कामी।'' उसी प्रकार अपने पामर मन और पतित जीवनका सकरण चित्र उपस्थित करते हुए हरिनामाश्रयी श्रीशंकरदेवजी भगवान् नारायणसे क्षमा-याचना करते हुए प्रार्थना करते हैं—

नारायण काहे मकित करो तेरा।

भीरि पामरु मन माधव घने धन घातुक पाप ना छोरा॥

यत जीव—जङ्गम कीट पतङ्गम अग नग जग तेरि काया।

सब कहु मारि पुरत ओहि ऊदर, नाहि करतु मुत दाया॥

ईश स्वरूपे हरि, सब घटे बैथह, येचन गगन बियापी।

निन्दाबाद, पिशुन हिंसा, हरि तेरि करो हो हामु पापी॥

काकु शङ्करे कर, करु करुणानाय, यो नो छारहु राम बानी।

सब अपराधक, बाधक तुवा नाम, ताहे शरण लेहु जानी॥

( बरगीत)

भाव यह है कि 'हे नारायण! में आपकी भक्ति कैसे कहूँ ! मेरा मन तो पापी है। दूसरों की हानि करना ही मेरे जीवनका स्वभाव है। जगत्में जितने भी जीव—जंगम, कीट-पतंग, अग (बृक्ष-वन आदि), नग (पवंत आदि) हैं, वे सब-के-सब भगवत्स्वरूप हैं। सबमें तो आप नारायण विराजमान हैं, यों जानकर भी में तो सबकी निन्दा-हिंसा कर रहा हूँ और सबकी हानि कर अपना पेट भर रहा हूँ। फिर कैसे आपकी भक्ति कर सकूँगा, मेरे सारे अपराध आप क्षमा करें। श्रीशंकरदेव वहते हैं कि मैंने आपके चरणों की शरण ही है और आपके नामका जप करता हूँ।

वस्तुतः दैन्यः, आत्मिनिवेदनः, भगवदास्थाः, प्रभुःपद-शरण-याचनाः, हरिनाम-आश्रय आदि असमकी वैष्णवी भक्तिकी दिव्य वस्तु है।

### वङ्ग-प्रदेशमें वैष्णव-धर्म और साहित्य

( लेखक--श्रीव्योमकेश भट्टाचार्य, साहित्यभूपण )

वेद अपौरुषेय हैं, वैष्णवधर्म वैदिक-धर्म है। ऋग्वेद-की अनेक ऋचाओंमें श्रीविष्णु-देवताका उल्लेख है। विष्णु सर्वव्यापक, विभु, वासुदेव हैं। ऐक्वर्य-लीलाके विग्रह-रूपमें जो श्रीविष्णु हैं, माधुर्यलीलामें वे ही श्रीकृष्ण हैं। श्रीविष्णु और श्रीकृष्ण एक तत्त्व हैं।

बंगाल या वज्जदेश अति प्राचीन देश है। ऐतरेय-आरण्यक, पातञ्जल-महाभाष्य, रामायण, महाभारत आदि मन्योंमें वज्जदेशका उल्लेख है। बिल राजाकी रानी सुदेष्णा-के गर्मसे अङ्ग, वङ्ग आदि पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। वङ्गके शासनाधीन जनपदको बंगाल या वज्जदेश कहते हैं।

श्री (रामानुज), मध्व, विष्णुस्वामी और निम्बार्क—इन चार विष्णव-सम्प्रदायोंके सिवा रामानन्दी और श्रीमत् सुन्दरा-नन्द विद्याविनोदके 'अचिन्त्यमेदामेद' और 'श्रीकृष्णचैतन्य-परतन्त्वसीमा'—इन दो प्रन्थोंके अनुयायी श्रीचैतन्यदेवद्वारा प्रवर्तित वैष्णव-धर्मको मध्व-सम्प्रदायके अन्तर्गत न मानकर 'गौड़ीय वैष्णव' नामसे एक पृथक् सम्प्रदायकी सृष्टि करते हैं। इन छः वैष्णव-सम्प्रदायोंका प्रभाव कव, किस प्रकार वङ्ग-देशपर पड़ा है, इसका निर्णय करना कठिन है। विष्णुस्वामी या वञ्जभाचार्यके पृष्टिमार्गका प्रभाव आज भी वङ्गदेशमें नहीं है। निम्वार्क-सम्प्रदायके श्रीकेशवकाश्मीरी और श्री-

चैतन्यदेवकी मेंटके विषयमें मतमेद है। तथापि मध्यवर्ती माधवेन्द्रपुरीकी साधनाका प्रभाव प्राक्-चैतन्ययुगमें वङ्गदेश-पर विशेषरूपसे पड़ा था। 'श्री' और 'निम्वार्क' सम्प्रदायका वङ्गदेशपर प्रभाव वीसवीं शताब्दीमें पड़ता दीखता है।

गौड्-युगमें उत्तर प्रदेशके विन्ध्यपर्वतसे आसामके प्राग्-ज्योतिषपुरपर्यन्त भूभाग 'पञ्चगौड़ के नामसे विदित था। ईसाकी सप्तम शताब्दीमें चीनी यात्री हुएन्साङ्के अनुसार ''शिलादित्य पञ्चगौडेश्वर-उपाधिसे विभूषित थे । बंगालके हिंदू राजा शशाङ्कके बाद वङ्गदेशमें बौद्धधर्मका प्रभाव विशेषरूपसे पड़ा । नालन्दा विश्वविद्यालयके अध्यक्ष शीलभद्र और बौद्धाचार्यः 'दीपंकर श्रीज्ञान' वङ्गदेशकी संतान थे। बौद्धयुगके बाद बंगालमें तन्त्र-साधनाके ( पश्वाचार )का विशेष प्रभाव था । तन्त्र स्वधर्म है। दुर्गी, काली आदि बंगालियोंके जातीय देवता हैं। वङ्गदेशमें प्रवर्तित दुर्गापूजा विश्वव्यापिनी है। अतएव इस तन्त्र-साधनाके प्रभावके भीतर अन्य धर्मका प्रवेश कहाँ-तक सहज-साध्य था। यह बतलाना कठिन है। । श्रीचारचन्द्र वन्द्योपाध्याय अपने 'विद्यापति और चण्डीदास' नामक ग्रन्थमें लिखते हैं कि "ई० पू० २५०में वङ्गदेश विजातीय लोगोंके द्वारा विजित हुआ। तत्परचात् शुङ्गः कुशाण, गुप्त और पाल्वंशीय राजाओंने वङ्गदेशपर शासन किया। गुप्त और पालयुगमें वङ्गदेशके साथ मगध और काशीका भाषागत साम्य था। ११९९ ई०में वङ्गदेश विधमीं तुर्कोंके द्वारा विजित हुआ। ईसाकी दसवीं शताब्दीमें वंगला भाषाने आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया। ११५९ ई०में वङ्गकवि जय रेवने अपने अमर काव्य भीत-गोविन्द? का संस्कृत भाषामें प्रणयन किया। यही जान पड़ता है, वङ्गदेशमें वैष्णव-धर्म और साहित्यका सूर्योदय था।"

Dr. K. M. Munshi ने अपने 'Gujarat and Its Literature' नामक ग्रन्थमें लिखा है—

"Jayadev, the author of the 'Gīta-Govinda' in the twelfth, wrote highly artistic and sensuous poems of Shree Krishna. The linguistic, rhythmic and sentimental graces of 'Gīta-Govinda' caught the imagination of all Bhaktas in the country."

''गीतगोविन्द (१२वीं शताब्दी) के रचयिता जयदेवने श्रीकृष्णके विषयमें अत्यन्त कलापूर्ण और सरस काव्योंकी रचना की । 'गीतगोविन्द'के भाषा-लालित्य, संगीतमयता और भाव-सौन्दर्यने देशभरके भक्तोंको आकर्षित कर लिया।''

गौडेश्वर नसिर खॉने १३२५ ई०पर्यन्त वङ्गदेशमें शासन किया । उनके शासनकालमें उनके सहयोगसे महाभारतका वङ्गभाषामें अनुवाद्रेहुआ ।

श्रीयुक्त नृपति से ने नसरत खान। रचाइल पाञ्चाली ने गुणेर निदान॥ (कवीन्द्र परमेश्वर)

अब प्राक्चेतन्य-युगमें वङ्गदेशमें वैष्णव-धर्मके प्रभाव तथा कुछ वेष्णव-पदकर्ता और साहित्यिकोंका परिचय दिया जाता है—

विद्यापित—विद्यापितकी जन्म-तिथिके विषयमें मतवैभिन्य होनेपर भी बहुतोंके मतसे वे १३५८ ई॰ में पैदा हुए थे। उस समय मिथिला पञ्चगौड़के अधीन थी। इसी कारण किव विद्यापितके ऊपर मैथिल और वंगाली दोनों दावा करते हैं। वङ्गदेशके विद्यार्थी उन दिनों स्मृति एवं प्राचीन न्यायके अध्ययनार्थ मिथिला आते थे। विद्यापितने मैथिली और वंगाला, दोनों भाषाओंके मिश्रणयुक्त

वोलीमें राघाकृष्णविषयक पद-रचना करके अपने अमर कान्य 'कीर्तिलता' द्वारा वंगालके हृदयको जीत लिया था। वे थे विरहके कवि। विद्यापतिकी उपमा, वर्णनका चातुर्य, सौन्दर्य-सृष्टि कान्य-जगत्में अतुलनीय है। मैथिली और बंगला भाषामें अत्यत्य भेद दृष्टिगोचर होता है। जैसे—

चंचल नयने वक्ष निहारिन अंजन शोमन ताय। अजु इन्दीवर पटने ठेलल अलि मये उलटाय॥

चण्डीदास चण्डीदास वंगलाके आदिं और श्रेष्ठवैष्णव-पदकर्ता हैं। बहुतोंके मतसे उनका जन्मकाल १४२७ ई० है। श्रीकृष्ण-लीलावर्णनमें पदु चण्डीदास, द्विज चण्डीदास, दीन चण्डीदास एक ही व्यक्ति हैं या प्रयक्-प्रयक्—इस विषयमें मतभेद है। कविके माव-गाम्भीर्य, भाषा-सौष्ठव, छन्दकी झंकार और असाधारण कवित्वने वंगाली जातिके हृदयको जीत लिया है। Dr. K. M. Munshi कहते हैं—

"...rang with the passionate love-songs of one of the greatest of Indian poets, Chandidas."

चण्डीदासके आविभीवरे वङ्गदेशमें राधा-कृष्ण-प्रेमकी वैष्णव-साधना और साहित्यका उदय हुआ। चण्डीदासके परवर्ती कालमें नरहरि सरकार नामक एक वैष्णव कविका पता लगता है (जन्म १४६५ ई०)। उनका पद है—

कहिओ कानूरे सइः कहिओ कानूरे।

एक बार पिया जेनो आइसे व्रजपुरे॥

(कन्हैयासे कहनाः कहना कन्हैयासे।

एक बारः हे प्यारे व्रजपुरमें फिर पधारे॥)

कवि कृत्तिवास (जन्म १४३२ ई०)—राम-लीलाका वर्णन करनेमें ये बंगलाके आदिकवि हैं। सुललित बंगला भाषामें उनकी अमर कीर्ति 'कृत्तिवासी रामायण' है। उनकी प्रार्थना है—

घरणी लुटांग कहे जुिं हुइ कर। अर्किचने कर दया राम रघुवर॥ पृथ्वीपर लोटकर दोनों कर जोड़कर कहता—राम

रघुवर ! अकिंचनपर दया कर ।

मालाधर वतु—वङ्ग रेशका वसु परिवार वैष्णव-धर्मी-नुरागी था । १४७३ ई०में मालाधर वसुने वङ्गमापामें श्रीमन्द्रागवतका अनुवाद किया। अन्दित ग्रन्थका नाम (श्रीकृष्ण-विजय) है । श्रीचैतन्य महाप्रभु जिन ग्रन्थोंका पाठ और कीर्तन करते थे, उनमें (श्रीकृष्ण-विजय) भी एक था।

उनके पश्चात् काशीरामदासने नसरत साह्वके आदेशसे, संजय, छूटी खाँके आदेशसे श्रीकरण नन्दी, पष्ठीवर आदि ३१ बंगालियोंने महाभारतका वङ्गानुवाद तथा महाभारतके सम्बन्धमें कई ग्रन्थोंका प्रणयन किया ।

श्रीचैतन्यदेव ( आविर्भाव १४८६ ई० और तिरोमाव १५३३ ई० )—श्रीचैतन्य महाप्रमु केवल बंगालके ही नहीं, समूचे भारतकी आत्मा थे। वे एक ही साथ भगवान्। युगावतार, सनातन-धर्मरक्षक और समाज-सुधारक थे। सिकंदरने अस्त्रसे और अंग्रेजोंने छल-कपटसे विश्वपर विजय प्राप्त की थी। पर श्रीचैतन्य महाप्रभुने प्रेममन्त्रसे विश्वके लोगोंके हृदयको जीता । आज भी उनका विश्वविजय चालू है । महाप्रभुकी सारे भारतकी पद-यात्रा, वर्तमान कालकी पदयात्राके समान न थी। प्रायः पाँच सौ वर्ष पूर्व विभिन्न स्वाधीन देशोंके बीच होकर विपद्-संकुल मार्गसे निर्भय होकर भारतमें पदयात्रा करके उन्होंने प्रेमधर्मका प्रचार किया था। उन्होंने अपनी पद-प्रतिष्ठाका ध्यान न रखकर अद्वैताचार्यः, मुरारिगुप्तः, श्रीवास आदि चारों भाईः, चन्द्रशेखर आचार्य, सेन शिवानन्द, मुकुन्द, वासुदेव, पुण्डरीक विद्या-निधि, नित्यानन्द, तपनिभिश्र आदि तत्कालीन दार्शनिक, आयुर्वेदाचार्यः संगीतज्ञः, वैज्ञानिकः, अर्थविद्ः, समाज-तत्त्वज्ञ आदि बुद्धिजीवियों (Intellectuals) को लेकर एक महान् आध्यात्मिक गोष्ठी बनायी थी। यवन इरिदासको अपनी गोष्ठीमें श्रेष्ठ स्थान देकर विधर्मी शासकको स्तम्भित कर दिया था। श्रीगिरिजाशंकर राय चौधुरीने अपने बंगला-चरित-प्रन्थोंके अन्तर्गत 'श्रीचैतन्य' नामक ग्रन्थमें लिखा है---'स्वतन्त्र वङ्गके सेना और राजस्व-विभागके दो मन्त्रियों ( रूप और सनातन ) ने केवल कौपीनधारी एक उन्मत्त संन्यासीके पैरोपर सिर रगहा। तव वैष्णव-धर्मके आन्दोलनने इतिहासके एक नवीन पथपर पदार्पण किया ।

वेतल खतन्त्र वङ्गके दो मन्त्री ही नहीं, उत्कलके राजा प्रतापच्द्र और उनके राज्यपाल राय रामानन्द भी प्रेमावतार श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरणोंमें नतमस्तक हुए थे। Dr. K. M. Munshi ने अपने ग्रन्थमें लिखा है—

'A stern ascetic and a profound scholar, Chaitanyadev, prayed and sang to his Lover, quivering with emotion

like a heart-broken girl. Soon he became the living embodiment of Bhakti. He revolutionized Vaishnavism.'

'कठोर तपस्वी और प्रकाण्ड विद्वान् श्रीचैतन्यदेवने भावावेशमें कॉंपती हुई एक दलितदृदया वालाकी भाँति अपने प्रेमी श्रीकृष्णको पुकारा और उनका गान किया। शीप्र ही वे भक्तिके साकार विश्रह वन गये और उन्होंने वेष्णव-धर्ममें विष्ठव मचा दिया।

वस्तुतः श्रीचैतन्य महाप्रभुकीः साधना और प्रतिमाने तन्त्र-प्रभावित वङ्गदेशमें वैष्णव-धर्म और वैष्णव-साहित्यके नवयुगकी सृष्टि की थी। महाप्रभुके निर्देशसे वङ्गदेशके राज-मन्त्री रूप और सनातनने श्रीवृन्दावनके छप्त तीर्थोंका उद्घार किया था । तत्पश्चात् रूप-सनातन तथा जीवगोस्वामीने वैष्णव-साहित्यकी रचना करके उसकी श्रीवृद्धि की । क्रियाज गोस्वामीने श्रीवृन्दावनमं राधाकुण्ड-करके 'श्रीचैतन्यचरितामृतग्नामक अवस्थान प्रणयन किया, वह वङ्गदेशके अपूर्व ग्रन्थका वैज्णव-साहित्यकी श्रेष्ठ देन है । दूसरी ओर वङ्गदेशमें वृन्दावनदासः मुरारिगुप्तः लोचनदासः जयानन्दः गोविन्दः दास आदि १५५ पद-कर्ताओंने श्रीकृष्ण-लीला और चैतन्य-लीलाके विषयमें अनेक ग्रन्थोंकी रचना करके वैष्णव-साहित्यको समृद्ध किया । उत्तर भारतके रसखानके समान वङ्गभाषा-में चाँदकाजी। कवि आलाउन। सैयद मुर्तजा अली आदि अनेक मुसल्मान पदकर्ता हो गये हैं। सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, वेदान्त-दर्शनके भोविन्द-भाष्याके रचियता श्रीबलदेव विद्याभूषण, आधुनिक कालके श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण, डा० राधागोविन्दनाथ आदिने अनेक ग्रन्थोंकी रचना करके वैष्णव-साहित्यको समृद्ध किया है । डा० दिनेश सेनने अपने 'वङ्गभाषा और साहित्य' ग्रन्थमें लिखा है कि 'वङ्गदेशमें ऐसा कोई गाँव नहीं है। जहाँ प्राचीन कालमें दो-एक ग्रामीण कवि उत्पन्न न हुए हों। वैष्णव-साहित्य अति विशाल है । वैष्णव कवियोंने जिस उपादानका सुजन किया था। उसी उपादानको लेकर चैतन्य महाप्रभने अपने भक्तिधर्म और प्रेमके स्वर्गकी रचना की थी। दूसरे वैष्णव-सम्प्रदाय दास्य--ऐश्वर्य-भावके उपासक हैं। महाप्रभुके द्वारा प्रवर्तित गौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदायमें राधा-कृष्णकी उपासनाने माधुर्य-रसमें--गोपी-भावमें साधना-जगत्को रूपान्तरित किया है। इसके मूलमें निश्चयपूर्वक चण्डीदास-विद्यापतिकी कृतियाँ, रायके नाटक-गीति, कर्णामृत, श्रीगीतगोविन्द आदि प्रन्थ हैं।

'विद्यापित-चण्डीदास' प्रन्थमें श्रीचारचन्द्र वन्द्योपाध्यायने लिखा हैं—''चैतन्य महाप्रभु प्रायः राय रामानन्दके 'जगन्नाथ-वल्लभ' नाटक, पदावली और श्रीकृष्णकर्णामृत-प्रन्थका रसास्वादन करते थे । श्रीचैतन्य महाप्रभुकी गोपीभावकी साधनाके साथ कृष्ण-प्रेम-पगली मीराँकी साधनाका कुछ मेल है।'' 'International Society for Shree Krishna consciousness' नामक संस्थाके संस्थापक श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामी बंगालकी ही सुसंतान हैं । चीन, रूस और मुस्लिम राष्ट्रोंके सिवा सारे विश्वमें श्रीचैतन्य महाप्रभुकी साधना, बंगालका वेष्णवधर्म और साहित्य किस प्रकार प्रचारित हो रहा है, यह सभी विज्ञजनोंको विदित है । मनीषी विपनचन्द्र पालने अपने 'Bengal Vaishnavism' नामक प्रन्थमें लिखा है—

'The meaning of Vaishnavism is the religion or cult of Vishnu. The Absolute or the Ultimate Reality in Bengal

Vaishnavism is both the Knower and the object of His own Knowledge. The art of Bengal Vaishnavism is built upon the conception of the Purusha and Prakriti, Shree Krishna is the Purusha or the Supreme Person, and Shree Radha is the name for His Prakriti. Radha-Krishna are, however, really not two, but one' अर्थात् 'विष्णुवमतका अर्थ है—विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाला धर्म या सम्प्रदाय । वज्जदेशके विष्णुवमतमें परम या चरम तत्त्व दोनों हैं—ज्ञाता और ज्ञेय । वज्जदेशके विष्णुवमतकी कला पुरुष और प्रकृतिकी धारणापर आधारित है । श्रीकृष्ण पुरुष अथवा पुरुषोत्तम हैं और श्रीराधा उनकी प्रकृतिका नाम है । राधा-कृष्ण वस्तुतः दो नहीं हैं। एक हैं, अभिन्न हैं। ''

श्रीविष्णुके वैष्णव-धर्मने बंगाली जातिको भावप्रवण तथा वैष्णव-धर्म और साहित्यको रसग्राही वनाया है।



#### उत्कल-प्रदेशमें वैष्णव-धर्म और साहित्य

( छेखक---श्रीनीलमणि पट्टनायक )

करणामय भगवान् विष्णुकी आराधना वैदिक कालसे होती आ रही है। अवश्य ही बौद्धधर्म और जैनधर्मके विस्तारसे वैष्णव-धर्मकी गतिमें कुछ हदतक शिथिलता आयी। पर आगे चलकर ग्रुक्तवंशीय राजा पुष्यमित्रके द्वारा इसका पुनरत्थान भी हुआ। उसके बाद गुप्त-राजत्वकालमें भी वैष्णव-धर्मका अभ्युदय हुआ। उत्कलमें बुद्धदेवके पहलेसे ही होती आ रही विष्णु-आराधनाकी नींव तब सुदृढ़ हुई, जब वहाँ नरहिर तीर्थ, मध्वाचार्य आदिका आगमन हुआ। चैतन्य-देवके आगमनसे ही उत्कलमें वैष्णव-धर्म-आश्रयका ज्वार आ गया। इन महापुरुषोंके आगमनने और भागवतके प्रचारने उत्कलमें वैष्णव-धर्मकी नींव मजबूत कर दी। यहाँके पञ्चसखा ( बलरामदास, जगनाथदास, यशोवन्तदास, अनन्तदास, अच्युतानन्ददास) भक्तोंने पुरुषोत्तम-धामको नित्यधाम और श्रीकृष्णको अवतारीके बजाय अवतारके रूपमें ग्रहण किया था। ये भजन 'हरे राम' आदि घोडश-नाम मन्त्रका करते थे।

भागवतकार सारलादासके वाद वैष्णव कविके रूपमें मार्कण्डदासके दर्शन होते हैं। उनकी दो प्रमुख रचनाएँ

'महाभाष' और 'केशव-कोइली' हैं। आपके 'महाभाष' में शिवजीके मुखसे रामकी प्रशस्ति और 'केशव-कोइली'में कृष्णके बालरूपकी महत्ता वर्णित है। इसके अलावा कवि बलरामदासकी 'रामायण' और अर्जुनदासकी 'रामविभा'-में रामकी लीला वर्णित है। जगनाथदासका 'भागवत' तथा अच्युतानन्ददासका 'हरिवंदा' तो बादकी रचनाएँ हैं। अन्य सखाओं अर्थात् अनन्त, यशोवन्त एवं अच्युतकी कृतियाँ श्री-कृष्णके महिमागानसे पूर्ण हैं। इनकी कृतियोंमें कृष्णके निराकार और साकार-दोनों रूपोंका वर्णन मिलता है। अपित यह कहना उचित होगा कि वैदिक कालमें जिस वैष्णव-धर्मका बीजारोपण हुआ था, उसके अङ्करकी रक्षा पुष्यमित्रद्वारा की गयी । वही छोटा-सा अङ्कुर पंद्रहवीं शतीमें अनुकूल हवा पाकर फूळने-फळने लगा। १५१० ईस्वीमें श्रीचैतन्यदेवके उड़ीसा-आगमनसे और पञ्चसवाओंके साथ राजाके उनका शिष्यत्व ग्रहण करनेसे इस धर्मको अधिक वल मिला—'श्री राजा प्रताप शिष्य हैले पुणि, शिष्य हैले बहुलोकः । इस समय वैष्णव-घर्मका स्रोत इतने जोरसे प्रवाहित होने लगा कि उत्कलके दुर्द्धर्ष वीर जवान भी वीरत्वको भूलकर महामहिमकी महान् लीलाके गानमें मस्त हो गये। जगन्नाथदासजीकी तन्मयता देखकर श्रीचैतन्यने उन्हें बहुत बड़ी उपाधिसे विभूषित किया । मोटे तौरपर उन पञ्चसखाओंका युग वैष्णव-धर्म-प्रचारका युग रहा।

पञ्च-सखा-युगके बाद उत्कल-साहित्यमें काव्य-युगका आरम्भ होता है। इस युगके स्मारक खरूप 'राम-विभा' काव्य उड़ीसामें आजतक प्राप्त कार्व्योमें पहला माना जाता है। उसमें राम-भक्तिका निदर्शन है। बादमें अनेक कवियोंने पराणोंके आधारपर कृष्ण-महिमा और लीला-कीर्तन-समन्वित कार्व्योकी रचना की है। उनमें शिशु-शंकरका 'ऊषा-मिलाप' और देवदुर्लमका 'रहस्यमञ्जरी' अपूर्व है और इन रचनाओंकी लिख्त-मधुर-कान्त पदावलीमें संगीतका समावेश है। 'रहस्य-मझरी' काव्यमें कृष्णकी अपूर्व महिमाका वर्णन है । गोपियोंके रासके प्रसङ्गमें शिशु-शंकरदासने एक स्थानपर लिखा है--गावन्तिः वावन्तिः नृत्यन्ति वाला । उन्मद मदन सखे भोला ॥ झलमल झटकित ताटक गंडे । विद्युत-खेले कि जीमूत खड़े ॥ र्भागमा-गारा । लोचन-बक्रे कृष्ण-मुख चाहे ॥ रंगिका-अधरे

देवदुर्लभदासने राधा-माधवसे अनुप्राणित होकर एक स्थानपर लिखा है---

'द्गीत तु कन्हाई पास कु याउ किना, बसन-कंकण याहा मात्रु ताहा नउ किना।' दूसरे स्थानपर भी आप कहते हैं-

चारि मिक्त मध्ये अटे प्रेम मिक सारः से मिक अटई कोठ गोपी मानंकर ये। गोपींकी भजिला मिक प्रम मिक पाइ॰ बिना प्रेम मिक रे दर्शन मोटे नाहि॥

यवन होते हुए भी साल्बेगने उत्कलके जगन्नाथको 'विष्णुः समझकर जिस प्रकार अपने उद्गार प्रकट किये हैं, वे सदैव सराहनीय हैं। उनके विभिन्न भजन और आचरणद्वारा यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने तन-मन-घनको परमातमा, परमसुख-विधायक श्रीविष्णुके पदतलमें अर्पित कर दिया था। इसमें संदेह करनेका कोई अवकाश नहीं । ज्यनाथ विष्णुके प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है-

> , आहे नील शहल प्रवल मत्त वारण, मो आरत निलनी वनकू करू दलन। X

X

X,

कहे सालवेग हीन जाति रेमुं यवनः श्रण । श्रीरंगा-चरण-तले पशु अघि

×

जगबंधु हे गोसाई। मोह थिवा याके नंदि घोषे थिव रहि॥

व्हे जगद्वन्धु स्वामी ! आप मेरे जानेतक नंदीवोपपर बैठे रहें।

आप मुसल्मान होनेके कारण जगनाथके मन्दिरमें प्रवेश नहीं पा सकते थे। प्रसिद्ध रथयात्राके अवसरपर श्रीजगनाथका दर्शन इन्हें आत्म-समर्पणके अन्तिम छोरतक ले गया और आपने भक्त होनेके नाते श्रीजगन्नाथके पावन चरणेमि स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया।

भक्तियुगके वाद उत्कल-साहित्यमें रीति-युगका समय आया । देशभरमें मुगल बादशाहोंका शासन स्थापित हो गया । यत्र-तत्र जो कुछ स्वाधीन राज्य थे, वे नहींके वरावर थे। फिर भी उनके शासक-वर्ग विलासिताकी दृष्टिसे सुगल बादशाहोंसे पीछे न थे। उत्कलकी गिरी हुई सामाजिक दशासे प्रभावित होकर साहित्यकी दिशा भी बदल गयी। साहित्यकार विलासितासे परिपूर्ण जीवनका गुण-गान करनेमें मस्त रहने लगे । साहित्यमें विलासिताके वर्णनकी अधिकता होनेके बाद भी गङ्गा-यमुनाके बीच सरस्वती-जैसी एक अन्तः-सिलला धाराके रूपमें वैष्णव साहित्य प्रवाहित होने लगा । इस युगके प्रमुख कवि उपेन्द्रभंज और दीनकृष्ण आदिने भक्ति, भक्त और भगवान्के गीत गाये । दीनकृष्णका भक्ति- रसात्मक काव्य अब उड़ीसा-साहित्यमें एक मूर्धन्य स्थान प्राप्त करता है। अपने कृष्णको अपना सर्वस्व मानकर उन्होंने लिखा है— कृष्ण रूप कर थिब धिआन। कृष्ण चरित कर्राथिब गान॥ कृष्ण कथा श्रवण रे शुणिब । कृष्ण बोलि जगतकु जाणिव ॥ कृष्ण कार्ये ततपर होइब । कृष्ण गीत सरधारे गाइब ॥ कृष्ण दासंक् प्रसन्न होइब ।

इनकी आध्यात्मिकता भी नित्यलीलायित श्रीकृष्णके पाद-पद्मपर अर्पित है । वे कहते हैं-

कृष्ण नामरे ये नुहुई सुखी। सब संगत रे ताहाकु लेखि॥ X X ·

चंहाल होइण जेने विष्णु रे भजन । ब्राह्मण हिं सरिताकु नुहंई अर्जुन ॥ कवि अभिमन्यु सामन्त सिंहार भी कृष्णभक्त थे । अपनी सारी रचनामें दिव्य कौशलके साथ उन्होंने कृष्ण-लीलाका

गान किया है। उनकी रचना 'विदग्ध-चिन्तामणिग्में भक्तिका उत्तम वर्णन है। 'विदग्ध-चिन्तामणि' उड़ीसामें ही नहीं, वरन् सारी भारतीय भाषाओंमें तथा वैष्णव-साहित्यमें एक अनोखा अनुपम रसात्मक अलंकारपूर्ण काव्य है। कविने कृष्णका लीलागान करते हुए 'अ'के अनुप्रासके साथ काव्यका आरम्म किया है—

अप्राक्टत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि । अन्यक्त लीलाकु न्यक्त कर अवतिश। आदि-अनादि कारण निर्गुण-सगुण । आत्माराम सनातन ब्रह्म निरुपण॥ ईश्वर स्वतन्त्र स्वयं मगवान् तुहि । इच्छामय सर्वशक्तिवन्त तत्त्व विहि॥ ईश-शेषादि सेवक सेन्य एका तुहि । ईष्ट अभीष्टद दयानिधि भावग्राही॥ उत्पति पालनांत तो भ्रुमंगी विचारे । यतण्तुत तंतुवाय सुत्र परकारे॥

इनके अतिरिक्त इस युगमें जिन महानुभावोंने अपनी लेखनीके माध्यमसे वैष्णव साहित्यकी श्री चुद्धि की है, उनकी झलक इस प्रकार है— नाम रचना विषय
कविसूर्य सदानन्द ब्रह्मा 'किशोर चन्द्रानन-चम्पू' वृष्णकी
माधुर्यलीला भक्त चरणदास 'सथुरा-मंगल' कृष्ण-लीला (ऐश्वर्ष
और माधुर्य )
गोपाल कृष्ण 'मक्तक' कृष्ण-लीला

अन्तमें इतना ही कहना उचित होगा कि उपर्युक्त वैष्णव कवियोंकी रचनाने उत्कलके वैष्णव-धर्म तथा वैष्णव-साहित्यको समृद्ध ही नहीं, अपितु प्रभावशाली भी बनाया है। आजका युग भले ही बदल गया है, पर परमात्मा विष्णुके पदार-विन्दकी ओर किसका मन उन्मुख नहीं होता। भगवान् विष्णुकी भक्तिकी वेगवती धारामें गोता लगानेको कौन उत्सुक नहीं है ? यह सब उन वैष्णव कवियोंका ही

#### मिथिलामें विष्णु-भक्ति

प्रसाद है।

( लेखक—पं० श्रीवैद्यनाथजी झा )

यह सौभाग्य भी इसी मिथिलाभूमिको प्राप्त है कि यहाँकी भूमिसे साक्षाज्जगजननी जानकी प्रकट होती हैं। परम ज्ञानकी दृष्टिसे इस देशको सर्वमूर्धन्य कहा जाय तो कोई अत्युक्तिः नहीं होगी। सर्वोच ज्ञानकेः परमादर्श बृहदारण्यक-उपनिषद्-जैसे सद्ग्रन्थका प्रवचन यहीं, जनक-याज्ञवस्म्यकी सभामें हुआ था । मैत्रेयी-कात्यायनी आदि प्राचीन एवं लखिमा, सरस्वती आदि अर्वाचीन ब्रह्मज्ञानसम्पन्ना नारियाँ यहींकी पावन रजमें प्रकट हुई थीं । विद्याकी दृष्टिसे प्राचीन काल्से अद्याविध यह पावन प्रदेश सर्वमूर्धन्य रहा है। प्राचीन न्यायके परमाचार्य महर्षि गौतम तथा नव्यन्यायके आद्याचार्य गङ्गेश यहींकी विभूतियाँ थे । दार्शनिक जगत्के देदीप्यमान रत पड्दर्शनोंके टीकाकार वाचस्पतिमिश्र, प्रसिद्ध शास्त्रार्थ-महारथी मण्डनमिश्र तथा पक्षघरमिश्र यहींके आलोक थे। संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंकी संख्या आज भी यहाँ अपेक्षाञ्चत वढ़ी-चढ़ी है । गाँव-गाँवमें संस्कृत-पाठशालाएँ यहाँकी संस्कृत-विद्यानुरागिताकी द्योतक हैं।

मिथिलाके कर्मकाण्ड, सदाचार तथा उपासनाकी प्रणाली वेदमूलक होते हुए भी कई विशेषताओं एवं विभिन्नताओंके कारण स्वतन्त्र है। यहाँके लोग न केवल शाक्त हैं न शैव हैं, न किसी एक सम्प्रदायके वैष्णव होते हैं, बिल्क स्मार्त होते हुए भी उन्हें विष्णुप्रधान स्मार्तवाद ही परमादर्शरूपेण प्राह्म है। घर-घर तुल्सी तथा श्रीशालप्रामकी पूजा यहाँकी महती विशेषता है। यहाँ प्रत्येक ब्राह्मणके घरमें श्रीशालग्रामकी पूजा नित्य नियमतः होती थीं और अब भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहाँके प्रत्येक कर्मकाण्डमें विष्णुस्मरणका ही विधान है।

मिथिलाके परमाचार्य विदेहराज जनकके ज्ञानगुर महर्षि याज्ञवल्क्यने अपनी संहितामें भगवान् विष्णुको ही मोक्षप्रद सर्वोच्च तत्त्व मानकर उन्हींकी उपासनाको परम कर्तव्य बतलाया है । इतना ही नहीं, द्विजमात्रके परमाराध्य गायत्रीमन्त्रकी व्याख्या करते हुए उन्होंने गायत्रीका प्रतिपाद्य भगवान् विष्णुको ही माना है।

इस प्रकार उन्होंने भी भगवान् विष्णुको ही मोक्षप्रद सर्वातिशायी देवताके रूपमें मानकर उनकी ही उपासनाका विधान किया है । इस तरह याज्ञवल्क्य तथा गौतमके अनुयायी समस्त मैथिल उपर्युक्त प्रकारसे स्मार्त होते हुए भी मोक्षप्रद देवताके रूपमें भगवान् विष्णुकी उपासना करते हैं और यही प्रथा आजतक मिथिलामें चली आ रही है। चाहे किसी भी देवताके भक्त क्यों न हों, मृत्युके समय यहाँके लोग तुलसी, गोपीचन्दन, गङ्गाकी मृतिका एवं गीताका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, जो वैष्णव-धर्मके प्रधान चिह्न हैं। चाहे वे जीवनभर सप्तश्रतीका ही पाठ क्यों न करते हों, अन्त-समयमें गीता तथा गीतागायक गोविन्दका ही समरण करते हैं। इससे यहाँकी विष्णवता स्पष्ट है।

श्रीवाचस्पतिमिश्र, श्रीरुद्रघरोपाध्याय तथा श्रीदत्तोपाध्याय आदि मिथिलाके प्रकाण्ड विद्वान् थे और वे यहाँके प्रधान आहिककार माने जाते हैं। इन लोगोंके रचित आहिकके अनुसार ही यहाँकी संस्कृति, सदाचार तथा समस्त व्यवहार नियमित हैं। उन लोगोंने भी अपने-अपने आहिक-ग्रन्थोंमें भगवान् विष्णुकी ही उपासनाका विधान किया है। मिश्र महोदयने अपने 'द्रौतिनर्णय' नामक निबन्ध-ग्रन्थमें विष्णु-पासनाको ही परम कर्तव्य बतलाया है। जैसे—

'व्रतोपासनादिना ब्राह्मणैर्विष्णुरेवाराध्यः सर्वधर्मानिति-गीतावाक्यात् ।' (द्वैतनिर्णय, ए० ४५)

''व्रत-उपवास आदिके द्वारा ब्राह्मणोंको भगवान् विष्णुकी ही आराधना करनी चाहिये; क्योंकि भगवान्ने कहा है— 'समस्त धर्मोंको छोड़कर मेरी शरणमें चले आओ, मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगां।''

उपर्युक्त मिथिलाके प्राचीन आर्षप्रन्थों एवं यहाँके परम्परागत प्राचीन व्यवहारोंको पक्षपातहीन होकर देखनेसे पावनभूमि मिथिला विष्णुमक्तिमें ही ओत-प्रोत दीखती है।

यद्यपि कुछ शताब्दी पूर्व पड़ोसी प्रदेश बंगाल तथा आसामके सम्पर्कसे यहाँ वाममागीं शाक्तोंका प्रभाव कुछ अंशोंमें अवश्य पड़ा, तथापि वह मिथिलाका स्वामाविक रूप नहीं है; उसे आगन्तुक ही मानना चाहिये। जनक-जानकी-याज्ञवल्क्यकी मिथिला तो विशुद्ध विष्णुप्रधान पावन प्रदेश है।

विष्णु-भक्तिमें भी यहाँ श्रीकृष्ण-भक्तिकी प्रधानता रही है, यह भी एक विल्क्षण बात है। यहाँ होनेवाले संतोंमें अधिकांश विष्णव संत ही हुए हैं और उनमें भी श्रीराधाकृष्णके आराधक ही अधिक हुए हैं। उदाहरणके लिये मिथिलाके प्रसिद्ध संत विद्यापित, गोविन्ददास, गोविन्द ठाकुर, श्रीरोहिणीदत्त गोस्वामी, श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी, श्रीकमलादत्त गोस्वामी, भैयाराम झा आदि विष्णव संत श्रीराधा-माधवके ही उपासक थे। मिथिलाके समस्त लोकगीत—तिरहुत, सोहर,

मलार, वटगवनी, चौमासा, छमासा, वारहमासा आदि, जो विवाहादि माङ्गलिक अवसरों तथा अन्यान्य धार्मिक अवसरोंपर यहाँकी स्त्रियोंद्वारा गाये जाते हें-वे सभी यहाँ आविर्भूत हुए उचकोटिके संतोंकी ही रचनाएँ हैं। इन गीतोंमं ९० प्रतिशत भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णसे ही सम्बद्ध हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इनमें भी अधिकांश गीत श्रीराधा-कृष्णके मधुरभाव, श्रीवृन्दावन-धाम श्रीगोपीजनोंकी प्रेमा-भक्तिसे ही सम्यन्धित हैं। यहाँ जनक-याज्ञवल्क्यके आदर्शका अधिक आदर होनेके कारण गृहस्था-श्रममें रहकर ही भजन करनेकी परिपाटी रही है। यही कारण है कि यहाँके उपर्युक्त तथा अन्यान्य संतोंने गृहस्था-श्रममें रहकर ही भगवान्का भजन किया और उनसे सम्बद्ध पद वनाये हैं । उपर्युक्त संतोंमें हमारे प्रातः सरणीय 'रसिकरोखर' कवि-कोकिल विद्यापति तथा उन् ही रसमयी पदावली आज प्रेमी-जगत्में प्रसिद्ध ही हैं । विद्यापतिके सम्बन्धमें आजतक विभिन्न प्रकारकी आलोचनाएँ लोगोंके द्वारा हुई हैं और आज भी होती हैं, जिनमें कुछ लोगोंने उनकी आलोचना करते हुए उनकी पदावली एवं उन की आस्मिक भावनाके साथ बड़ा अत्याचार करके अपनी वहिर्मुखता एवं कामुकताका ही परिचय दिया है; क्योंकि जिस 'विद्यापति-पदावली'को पढ़कर प्रेमावतार महाप्रमु चैतन्य रोया करते थे, जिनके भक्तिभावसे प्रसन्न होकर भगवान् शंकरने उनकी दासता स्वीकार की थी, उन संत-शिरोमणिकी पदावलीमें लौकिक कामकी कल्पना करना अपनी मूर्खता तथा विषय-लोलुपताका ही परिचय देना है । सत्य तो यह है कि-

""माघव बहुत मिनित करि तोय। दय तुलसी तिल देह समर्पिनु दय जिन छाड़िब मोय"।' भाषव हम परिनाम निरासा""।' देख देख राधा रूप अपार """।'

ंकर अमिलाषा मनहिः पद-पंकज अहोनिस कोर अगोरि ॥१

—हत्यादि पदोंद्वारा उनकी हार्दिक भावना सर्वथा स्पष्ट है, जिसे देखते हुए किसी भी दूसरे प्रकारकी भावनाके लिये अवकाश नहीं रह जाता। ऐसा पद उन्होंने किसी भी दूसरे देवताके लिये नहीं कहा। ऐसी दशामें दूसरे प्रकारकी कल्पना करना उनके साथ अन्याय करना ही नहीं, महान् भगवदपराध भी है। विद्यापतिकी तरह यहाँ और भी अनेकों—गोविन्ददास, उमापति, रामदास, रमापति मननोध, नन्दीपति, लोचन, हर्पनाथ, चंदा झा आदि परम विरक्त संत हो चुके हैं। ये सभी वैष्णव-संत श्रीराधा-कृष्णके आराधक एवं परम भावुक थे। इनकी रचनाओंका 'मिथिला-गीत-संग्रह' नामसे कई भागोंमें प्रकाशन भी हो चुका है; पर आवश्यकता इस बातकी है कि इन सभी संतोंके जीवन-चरित्र, काल, परम्परा, उपासना आदि विषयोंका गवेषणापूर्ण अध्ययन करके एक विस्तृत साहित्यका निर्माण किया जाय, जो मैथिल-साहित्यके लिये भी अपूर्व देन होगी। मैंने तो जहाँतक इन साहित्योंका अध्ययन किया है, मुझे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि कोई समय यहाँ ऐसा था, जिसमें वेष्णव-संतों तथा श्रीराधा-माधवकी मधुर-भिक्तका महान् प्रचार था और इस मधुर-परम्पराके मूल आधार विद्यापित थे; क्योंकि विद्यापितसे अर्वाचीन सभी संतोंपर उन की मधुर प्रेरणाका आभास प्रतीत होता है। अस्तु, जो कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि यहाँके स्वाभाविक प्राचीन व्यवहारों, आर्यग्रन्थों तथा यहाँके आह्निक-ग्रन्थों को देखनेसे विष्णुप्रधान स्मार्तवाद ही यहाँका मूल आदर्श प्रतीत होता है।

### वारकरी-सम्प्रदायमें विष्णु एवं वैष्णवता

(लेखक-डा० श्रीस्यामाकान्तजी दिवेदी 'आनन्द', एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

'वारकरी-सम्प्रदाय' महाराष्ट्रका सर्वाधिक मान्य वैष्णव-सम्प्रदाय है । यह विष्णव पंथ इतना समाहत एवं मान्य रहा है कि महाराष्ट्रके सभी संत इसके अनुयायी रहे हैं।

'वारकरी'-नामकरणका रहस्य-इस सम्प्रदायकी सर्वोच्च मान्यताओं एक मान्यता यह भी है कि इस पंथका प्रत्येक अनुयायी आषाढ़ एवं कार्तिककी छुक्का एकादशीको पंढरपुरके विद्वलमगवान् श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये अवश्य यात्रा करें। मगवान् विद्वलके दर्शनार्थ की जानेवाली इन यात्राओंको ही 'वारी' एवं इनके अनुयायियों या यात्रियोंको ही 'वारकरी' कहा जाता है। इसी कारण इस सम्प्रदायका नाम 'वारकरी'-सम्प्रदाय पढ़ गया।

प्रधान तीर्थस्थान-इस सम्प्रदायके अनुयायियोंका प्रधान तीर्थस्थान 'पंढरपुर है। किंतु ये लोग पंढरपुर के अतिरिक्त प्रधान वारकरी संतोंके जन्मस्थल, समाधिस्थान एवं साधनास्थलीको भी तीर्थवत् मानते हैं एवं उनकी यात्रा करते हैं। जिस प्रकार आषाढ़ एवं कार्तिककी शुक्ला एकादशीको पंढरपुरकी यात्रा की जाती है, उसी प्रकार कृष्णपक्षकी एकादशीको लोग इन पवित्र पीठोंकी भी यात्रा करते हैं। संत नामदेवके समयसे ही वर्षमें दो बार उक्त मासकी उक्त तिथियोंपर पंढरपुरकी सामूहिक यात्रा करनेका नियम-पालन करना प्रत्येक वारकरी-पन्थानुयायीका प्रधान धर्म माना जाता रहा है।

उपास्यदेव-पंढरपुरके भगवान् 'विद्वल' एवं रुखू माईकी युगलमूर्ति ही वारकरियोंके उपास्यदेव हैं। 'विद्वल' या 'विठोवा' शब्दके कई अर्थ किये गये हैं, श्रो इस प्रकार हैं—

(१) 'वि' (पक्षी-गरुड ) + 'ठोबा' (वाहन)-'विठोबा'--गरुडको वाहन बनानेवाले अर्थात् भगवान् विण्यु।

'''वीचा केल्या ठांवा । म्होणोनि नॉंव बिठोबा ।' —संत तुकाराम

(२) विद्वल-वि + ठान् + ल 'विदा ज्ञानेन ठान् ज्ञून्यान् लाति गृह्णाति इति विट्ठलः' (ज्ञानसे ज्ञून्य अज्ञानी जनोंको भी अपनानेवाले )---काशीनाय आचार्य।

(३) विठोबा—विष्णु-शब्दका अपभ्रंश है।

भगवान् 'विद्वलः (विटोबाः पाण्डुरङ्ग या पंढरीनाथ ) विष्णुके अवतार हैं और कृष्णभगवान्के बालरूप हैं।

उपास्यदेवका प्रथमोद्य-पंढरीके 'विठोबा'का प्रथमोद्य कब हुआ, इस संदर्भमें एक बहुप्रचलित जनश्रुति है। 'पुण्डरीक' या 'पुण्डलीक' नामक एक महात्मा पंढरपुर्में तपस्या किया करते थे। जब उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुने उन्हें दर्शन दिया, तब उन्होंने उनको बैठनेके लिये सामने ईट रख दी। भगवान्को रुक्मिणीके साथ उन्हों ईटोंपर विराजमान होना पड़ा। उनकी वही छिन श्रीविग्रहके रूपमें अद्याविध वहाँ विराजित है और वही मूर्ति वारकरी-पन्थानुयायियोंके उपास्यदेवके रूपमें सहस्राव्दी है।

ऋषिप्रवर 'पुण्डरीक' या 'पुण्डलीक' की तपस्याके फल-स्वरूप भगवान् इरिका पंढरपुरमें आगमन होनेके कारण ही प्रत्येक वारकरी-पंथानुयायी 'वारी' करते समय अद्यावधि-'पुण्डरीक वरदे हरि-विद्वल'का जयघोष करता हुआ यात्रा करता है। 'पाण्डुरङ्गाष्टक'में भगवान् शंकराचार्यने पुण्डरीककी इसी कथाकी ओर संकेत किया है—

महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः। समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकंदं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डरङ्गम्॥

भीमरथी (भीमा) नदीके तटपर भक्त पुण्डरीकको वर देनेके लिये मुनीन्द्रोंके साथ पघारकर महायोगपीठपर विराजित होनेवाले आनन्दकंद परब्रह्मके अवतार-विग्रहरूप भगवान् पाण्डुरङ्गकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

वारकरी-सम्प्रदायका प्रादुर्भाव-काल-वारकरी-सम्प्रदायके प्रादुर्भावकालके सम्बन्धमें अनेक मत-मतान्तर हैं। कुछ लोग तुकारामकी शिष्या बहिणाबाईके एक अभंगके आधारपर इस सम्प्रदायका प्रादुर्भाव ज्ञानेश्वरके द्वारा १३वीं श्रतीमें माननेके पक्षमें हैं। किंतु यह मत भ्रान्तिपूर्ण हैं। स्योंकि स्वयं ज्ञानेश्वर महाराजने पुण्डरीककी तपस्यासे प्रसन्न होकर पंडरीमें भगवान् पाण्डुरङ्गके आगमनकी कथाका उल्लेख किया है और भगवान् पाण्डुरङ्गके आगमनकी कथाका उल्लेख किया है और भगवान् पाण्डुरङ्गकी स्तृति की है। अतः सुस्पष्ट है कि उनके आविर्भावकालके पूर्वसे ही भगवान् विद्वल (पाण्डुरङ्ग) एवं श्रुषिप्रवर पुण्डरीककी मान्यता रही होगी। यह तथ्य भी स्मरणीय है कि ज्ञानेश्वरके जन्मस्थान आलंदीमें ज्ञानेश्वरके आविर्भावके पूर्व से ही भगवान् विद्वलकी भक्तिका पुष्कल प्रचार था। अतः यह सम्प्रदाय ज्ञानेश्वरके आविर्भावकालके पूर्व अर्थात् १३वीं शतीके पूर्व भी रहा होगा।

भगवान् शंकराचार्यने 'पाण्डुरङ्गाष्टक'में भगवान् पाण्डुरङ्ग एवं ऋषिप्रवर पुण्डरीकका उल्लेख किया है, अतः सुस्पष्ट है कि पुण्डरीक एवं भगवान् पाण्डुरङ्गका आविर्माव-काल ईसा-काल आठवीं शतीके भी पूर्व रहा होगा ।\*

निष्कर्षके रूपमें इस केवल इतना ही कह सकते हैं; क्योंकि पाण्डुरङ्ग भगवान्को अवतीर्ण करानेवाले ऋषिप्रवर

\* भाधुनिक ऐतिहासिक आदि शंकराचार्यका काल ईसाकी भाठवीं शती मानते हैं, यद्यपि शंकरमतानुयायी उनका काल रेसासे भी पूर्व मानते हैं।
—सम्पादक

पुण्डरीकका कालकम अद्यावधि अज्ञात है। अतः वारकरी-सम्प्रदायके प्रादुर्भावकालकी तिथि भी अनिर्णीत है। तथापि स्थूलरूपसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि महाराष्ट्रमें वारकरी-पंथ विगत सहस्राब्दसे पूर्णतया प्रचलित रहा है।

दार्शनिक सिद्धान्त-(१) विदुल-इस मतके अनुसार परमात्मा हरि ही सर्वोच्च देवता हैं। राम एवं कृष्ण दुर्जनोंका संहार करनेवाले इनके प्रधान अवतार हैं। हरि-हर, विष्णु एवं शंकर दोनों मूल्तः एक हैं। शिव एवं विष्णुके इस साम्यमावके निदर्शनार्थ ही विद्वलभगवान्के सिरपर शिव विराजमान हैं ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—

रूप पाहतां डोलसृं । सुन्दर पाहतां गोपवेषु । महिमा वर्णितां महेशू । जेणें मस्तकीं वंदिला ॥

तुकाराम महाराज कहते हैं कि भैं हरि एवं हरमें भिजता ही कहाँ देखता । अतः मैं इस संदर्भमें कभी वाद-विवाद नहीं करता?—

'तुका म्हणे मिक साठी हरिहर। हरिहरा मेद नाहीं नका कर्ट वाद।'

(२) निर्गुण अद्वैत ज्ञान एवं भक्तिमें सामक्षस्य—इस सम्प्रदायकी दार्शनिक मान्यता है कि 'ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य एक ही तत्त्वके विभिन्न रूप हैं। भक्तिसे ज्ञान उत्पन्न होता है। भक्तिसे ज्ञानको गौरव प्राप्त होता है। भक्तिसे वैराग्य-रूपी फूल एवं ज्ञानरूपी फल उत्पन्न होते हैं।

मक्ती चे उदरीं जन्म के ज्ञान । मक्ती ने ज्ञानासी दिवले महिमान ॥ मिक ते मूलः ज्ञान ते फल । वैराग्य केवल तेथीं चे फूल ॥

वारकरी-पंथानुयायी 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' के अद्वैत-परक ज्ञानमार्गमें विश्वास करता हुआ भी भक्तिमार्गमें आस्था रखता है। उसकी दृष्टिमें 'समस्त विश्व विष्णुमय है। विष्णु सर्वगतः, सर्वव्यापकः, सर्वजीवस्थः, सर्वोच्च तत्त्व है और वही परमात्मा है। उसमें भेदाभेद दृष्टि रखना अनर्थकारी है। हरी व्यापक सर्वगत हा तव मुख्यत्वे वेदान्त । विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म। भेदाभेद अम अमंगळ। (संत तुकाराम)

संत तुकाराम अद्वैतवोधकी उपलब्धिके बिना शुद्धा भक्तिका आविर्माव होना ही सम्भव नहीं मानते। वे यह भी कहते हैं कि 'ब्रह्मप्राप्तिके लिये साधकको पहले स्वयं ब्रह्म बनना चाहिये और तदुपरि लोककल्याणार्थ सेवा करनी चाहिये!'

वि० अं० ५१-

लोकसंग्रहके प्रति इन संतोंकी इतनी आस्या है कि एकनाथ 'नाथ-भागवत'में कहते हैं कि 'व्रह्मज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए महात्माका भी जीवन व्यर्थ है, यदि उसने भवाकुल प्राणियोंका उद्धार नहीं किया'—

पावो निया ब्रह्मज्ञान । स्वयं तरका आपण । न करी च दीनोद्धरण । तें मंडणपण शात्याचें । (नाथभागवत)

३—मगवान्के विभिन्न रूप—इस सम्प्रदायका अनुयायी भगवान्के सगुण-साकार एवं निर्गुण-निराकार—दोनों रूपोंमें आखा रखता है।

४—राम और कृष्णके प्रति समहिष्ट—इस पंथमें राम एवं कृष्ण दोनोंको भगवान्का अवतार माना गया है और उनकी श्रेष्ठतामें भी समहिष्ट रखी गयी है । जहाँ एकनाथने 'नाथभागवत' में कृष्णठीलाका सुन्दर वर्णन किया है, वहीं उन्होंने 'भावार्थ-रामायण' में रामकी भी मधुर लीलाका गायन किया है। विशिष्ट प्रत्य—इस सम्प्रदायके विशिष्ट प्रत्य निम्न हैं—
(क) ज्ञानेश्वर-रचित—१—ज्ञानेश्वरी, २—अमृतानुभव, ३—
हरिपाठ, ४—चांगदेव पासष्टी, ५—योगवासिष्ट-टीका, ६—
ज्ञानदेवके अमंग, (ख) एकनाथरचित—१—नाथभागवत,
२—६िक्मणीस्वयंवर, ३—भावार्थ-रामायण। (ग) तुकारामरचित—तुकारामके अमंग। (घ) नामदेवरचित—
नामदेवके अमंग। (ङ) रामदासका हरिपञ्चक, दासवोध
आदि। इस पंथके मान्यतम आदिग्रन्थ १—श्रीमन्द्रगवद्गीता
और २—भागवत हैं।

ज्ञानेश्वरकी 'ज्ञानेश्वरी', 'हरिपाठ' एवं एकनायकी 'नाथभागवत' भी मान्यतम संत-रचनाएँ हैं । प्रत्येक वारकरीका प्रतिदिन 'हरिपाठ' करना धर्म है ।

विशिष्टाचार—इस सम्प्रदायके विशिष्ट आचार निम्न हैं—१—स्वधर्मका पालन करना, २—भगवनाम-संकीर्तन, ३—एकादशीव्रतानुष्ठान, ४—अध्यात्मक्षेत्रमें जातिवादका बिहिष्कार, ५—तिलक और तुलसीकी मालाको घारण करना, ६—पंढरपुरकी यात्रा।

#### कर्नाटक-प्रदेशमें वैष्णवधर्म और साहित्य

( लेखक—हॉ० एन्० एस्० दक्षिणामृतिं )

भारतवर्षमें जितने धर्म हैं, वे समस्त धर्म कर्नाटक प्रदेशमें विद्यमान हैं। इस दृष्टिसे कर्नाटक भारतवर्षका सचा प्रतिनिधि कहा जा सकता है। ईसा-पूर्व तीसरी शतीसे आजतक सभी धर्मों के लिये यहाँ के द्वार खुले रहे हैं, इस कारण सभी धर्मों तथा सम्प्रदायोंने यहाँ अपना-अपना स्थान बनाया है। यह कहना अनुचित न होगा कि कर्नाटकने सदा नूतनता और अच्छाईका स्वागत किया है एवं सब धर्मों तथा सम्प्रदायोंको उदारता और सिहण्णुतासे देखा है।

वैष्णवधर्मकी प्राचीनताके विषयमें यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह दो सहस्र वर्षोंसे भी अधिक प्राचीन धर्म है। इसके अनुयायी केवल इसी देशमें नहीं, अन्यत्र भी विद्यमान थे। अवतारी पुरुषके रूपमें विष्णुकी उपासना-पद्धति कर्नाटकमें बहुत प्राचीन काल्से रही है। इसके लिये अनेक प्रमाण मिलते हैं। हयग्रीव विष्णुके एक अवतार हैं। विद्वानोंका अभिमत है कि ईसाकी चौथी शतीमें यहाँ विष्णुके इस अवताररूपकी उपासना-पद्धति प्रचलित थी। चालुक्य-नरेश पुलिकेशी द्वितीयके चाचा मंगलीश (समय ५०० ई०)

का एक शिलालेख बादामीकी एक गुफामें है, जो 'वैष्णवगुफा' कहलाती है। उसमें कहा गया है कि 'मंगलीशने उक्त गुफामें शेषशायी नारायणके विग्रहकी स्थापना करायी थी।'

आळवार भक्तों ( साधारणतया आळवारींका समय पाँचवीं शती ईसासे आठवीं शती ईसातक माना जाता है ) की भिक्तधारासे कर्नाटक अछूता नहीं रहा है । रामानुजाचार्यजी (१०१७-११३७ ई०) के कारण तो यहाँ वैष्णवधमंका अम्युत्थान हुआ । शैवधमानुयायी कुलोनु क्र चोळके राजत्वकालमें वे तिमळनाडु छोड़कर कर्नाटक आगये थे । होयसल राजा विद्वदेवने, जो बादमें विष्णुवर्धन कहलाया, उनको आअय दिया था । आचार्यजीके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर विद्वदेवने जैनधर्म त्यागकर वैष्णवधमं स्वीकार किया था एवं उसके प्रसारके अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये थे । जगद्विख्यात वेल्र्रका केशव-मन्दिर इसका साक्षी है, जो होयसल-शिल्पकलाका परम सुन्दर निदर्शन है ।

१. द्रष्टम्यः हॉ० एस० सी० नंदिमठ, 'कन्नह नाडिन चरिने',

रामानुजाचार्यजीके समयके मन्दिरोंमें मेलुकोटेके मन्दिरका भी नाम यहाँ उल्लेखनीय है। मन्दिरोंके निर्माणके द्वारा आचार्य-जीने वैष्णवमक्तिको बड़ा व्यापक रूप प्रदान किया।

द्वैत-सम्प्रदायके प्रवर्तक मध्वाचार्यजीका जन्मस्थान तो कर्नाटक ही है। उहुपिके पास पावक-प्राममें सन् १२३८ में उनका जन्म हुआ था। उनका निघन सन् १३१७ में हुआ था। उन्होंने विष्णुकी उपासनाका क्रम जो चलाया, वह आज भी प्रभावविशिष्ट्यके साथ विलसित है। उन्होंने उहुपिमें अष्ट मठोंकी स्थापना की और श्रीकृष्णको उपास्यदेव बनाया। उनकी शिष्य-परम्परामें टीकाचार्य, व्यासराय और राघवेन्द्रस्वामी प्रभृति महान् आचार्य हुए हैं। कन्नडमें 'दासकृट' (भक्तवृंद) नामसे प्रष्यात पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त-कवि मध्व-सम्प्रदायके अनुयायी हैं। दासकृट-साहित्य कन्नड साहित्यका एक प्रमुख अङ्ग है।

वैष्णवधर्मके विकासमें विजयनगरके राजाओंका कम हाथ नहीं रहा है। यद्यपि ये राजा सभी धर्मोंको समान गौरव देते थे, तथापि यह सत्य है कि उनके राजत्वकालमें विष्णु-भक्तिप्रसारक ग्रन्थोंका अधिक प्रणयन हुआ। उन राजाओंने सब धर्मोंको एक सूत्रमें गूँथनेका प्रयास भी किया था। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता लोकविश्रुत ही है।

कर्नीटककी संस्कृतिका एक मुख्य अङ्ग है—भक्ति । श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें कहा गया है कि 'भक्तिका जन्म द्रविड देशमें हुआ, कर्नाटकमें उसका विकास हुआ, महाराष्ट्रमें कुछ-कुछ और गुर्करदेशमें वह पूर्णतया वृद्धा हो गयी—

उत्पन्ना द्रविदे साहं वृद्धि कर्णाटके गता। क्विचत् क्विन्महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता॥

श्रीजगद्गुरु रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य-जैसे महापुरुषोंकी निवासभूमि कर्नाटक होनेके कारण यहाँ भक्तिकी मन्दाकिनी वही। यहाँ भागवतोंके स्मार्त तथा वैष्णव-सम्प्रदायोंका विकास हुआ, इन सम्प्रदायोंके दर्शनोंका सर्वत्र प्रचार हुआ। भागवत-स्मार्त सम्प्रदायकी आधारभूमि स्वामी शंकराचार्यजीका अद्भैतवाद है तो भागवत-वैष्णव सम्प्रदायको स्वामी रामानुजाचार्य और मध्वाचार्यजीसे व्यापक रूप मिला। कर्नाटकमें उक्त तीनों आचार्योंके दर्शन फूले-

फले एवं उनकी सुगन्ध चारों ओर फेली। तीनों आचार्योके दार्शनिक सिद्धान्तोंमें भिन्नता होते हुए भी इनसे मानव-कल्याण और मानव-समाजकी एकताका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ। मिक्त-तत्त्व इस एकताका मुख्य साधन हुआ। कर्नाटकके भिक्तमार्गने अन्य प्रदेशोंको प्रभावित किया है। महाराष्ट्रके संतोंपर कर्नाटकके स्मार्त और वैष्णव भागवत-सम्प्रदायोंके मक्तोंका प्रभाव दृष्टिगत होता है। पंढरपुर, जो आज महाराष्ट्रके अन्तर्गत है, एक समय कर्नाटकके ही अन्तर्गत था। पुरंदरदास पंढरपुरमें रहते थे। उन-जैसे बढ़े भक्तका महाराष्ट्रके संतोंपर प्रभाव पड़ना स्वामाविक ही था। कर्नाटकके अद्वेतवादी भागवत-सम्प्रदायसे महाराष्ट्रका अद्वेतवादी विष्णव-सम्प्रदाय प्रभावित हुआ है। कन्नडके कवि चौण्डराजा उक्त सम्प्रदायके थे। वे पंढरीराय-अमंगविदलके उपासक थे।

मध्ययुग भक्तिकी प्रधानताका, विशेषतः वैष्णवभक्तिके प्रचारका युग कहा जा सकता है। मध्ययुगका उत्तरार्द्ध अर्थात् पंद्रहवीं श्रतीसे उन्नीसवीं श्रतीतकका समय कन्नड-साहित्यका विष्णुभक्तिप्राधान्यकाल कहा जा सकता है। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिसे यह काल समृद्ध काल माना गया है। वैष्णव-साहित्यके आश्चर्यजनक विकासके आधारस्तम्म महाकवि कुमारव्यास और दास-साहित्य (कीर्तनकार भक्तोंके साहित्य) एवं कर्नाटक-संगीतके उन्नायक पुरंदरदास इस कालके सुन्दर फल हैं।

मध्ययुगके प्रारम्भमें जिन कियोंने वैष्णव-साहित्यकी वृद्धिमें अपना सहयोग प्रदान किया है, उनमें सर्वप्रथम रद्रमहका नाम लिया जाता है। वे वीरबल्लाल (सन् ११७३-१२२०) के मन्त्री चन्द्रमौलिके सम्मानके पात्र बने थे। उनका जगन्नायविजयं विष्णुपुराणके आधारपर लिखा गया भित्त-रस-पूर्ण महाकाव्य है। वे स्मार्त ब्राह्मण थे, उन्होंने शिव और विष्णुमें अभेद माना है। उनके काव्यसे यह ज्ञात होता है कि वे श्रीकृष्णके परम भक्त थे। भित्तरसका वर्णन करते समय वे काव्य-समाधिंग्में लीन दृष्टिगत होते हैं। श्रीकृष्णकी बाललीलाओंका उन्होंने रम्य वर्णन किया है। उनके वात्सल्यपूर्ण चित्रण पढ़कर पाठक आनन्दविमोर हो जाते हैं। कला और कल्पनाकी दृष्टिसे उनका काव्य श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। चम्पूरोंलीमें लिखित यह काव्य कन्नड़के वैष्णव-साहित्यका एक कण्ठहार है।

कन्नड्-महाभारतके प्रणेता कुमारव्यास अग्रगण्य भक्त-

२. द्रष्टव्य: 'कर्नाटक और उसका साहित्य' ( इसी केखककी इति ), १० ५१-५२ ।

३. शीमद्भागवत-माहात्म्य १ । ४८ ।

कवि थे। उनका अपर नाम गहुरा नारणपा था। उनका महाभारत 'गदुगु-भारत', 'कुमारव्यास-भारत' एवं 'भारत-कथा-मञ्जरीं नामसे भी प्रसिद्ध है। उनके प्रादुर्भाव-कालके सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतमेद है। एक मतके अनुसार वे सन् १२३०-३५ के आस-पास वर्तमान थे, तो दूसरे मतके अनुसार उनका समय सन् १४०० के आस-पास माना जा सकता है। कुछ विद्वानोंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि वे विजयनगरके राजा श्रीकृष्णदेवरायके राजत्वकालमें वर्तमान थे । वे स्मार्त थे या वैष्णव, इस सम्बन्धमें पर्याप्त चर्चा हुई हैं। इतना तो स्पष्ट है कि वे गतुगु वीरनारायण-नामक भगविद्वग्रहके परम भक्त थे । हाँ, उनकी दृष्टिमें शिव और विष्णुमें भेद नहीं है। ऐसी जनश्रुति है कि प्रतिदिन वे स्नान-के बाद भीगे वस्त्र पहनकर भगवान् वीरनारायणके सामने खड़े होकर भक्तिके आवेशमें महाभारतका गान करते थे। जनतक उनके वस्त्र सूख नहीं जाते, तबतक वे गाते रहते थे। इससे इतना तो स्पष्ट है कि कन्नड-महाभारत पवित्र वातावरणमें निर्मित हुआ है तथा उसका कवि हरिका परम भक्त है। इष्टदेवके प्रति कविकी असीम भक्ति-भावना और सौम्य प्रकृति इस प्रकार व्यक्त हुई है-

> किव वीरनारायण अत्र कुँवरव्यास किपिकार मात्र श्रोता बुघजन सनकादि जंगम जनार्दन ।

> > (महाभारत १।१।७)

महाभारतका प्रणयन करनेवाले भक्त कविने पदे-पदे पद्मनाभकी अपार महिमाका ही अवलोकन किया है। उनके शब्दोंमें—

पद-प्रोढिमा नव रस और अमिधान-माव अति सुन्दर ढूँढें नहीं प्रौढ़ जन इस कथान्तरमें। विचार कर कें निज मनमें। तुकसीपत्र-उदक ही इसमें— हरिकी महिमा, धर्म-विचार मात्र इसमें॥

(महाभारत १।१।१४)

भक्तिकी पावन गङ्गा उनके कान्यमें सर्वत्र वही है एवं उसमें लीलानाटकसूत्रधारी भगवान्की अपार महिमाका वर्णन है। श्रीकृष्ण ही उनके कान्यके नायक हैं। उनको संतुष्ट करनेके लिये ही कविने पञ्चम वेदका गान किया है— कृष्ण-कथाका उद्घाटन कर्ष्ट्रेगा विवुध-मन-तोषणः कृष्ण-तोषणार्थं रच्चूँगा यह पंचम श्रुति ।

( महाभारत १ । १ । १३ )

श्रीकृष्ण केवल नायक ही नहीं, सब पात्रोंके संचालक भी हैं । उनकी कथा नित्यनूतन श्रवण-सुधा है । उनका प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। परंतु कविने कहीं भी उनका अतिरिक्षित अथवा मितिरिहत वर्णन नहीं किया है। वे नर-नाटक-सूत्रघारी हैं, पर स्वयं भी अभिनय करना नहीं भूलते। वे सबके आदर-पात्र हैं, पर स्वयं बड़ोंका आदर करना नहीं भूळते । वे जगद्दन्ध हैं, पर कुन्तीको नमस्कार करते हैं। पाण्डच उनके परम भक्त हैं, पर उनके साथ वे खामीका-सा व्यवहार नहीं करते; पाण्डव उनके बहनोई जो ठहरे। वे करुणासमुद्र, जगद्रक्षक, आर्तत्राणपरायण और धर्मरक्षक हैं। उनकी सत्यनिष्ठायुक्त राजनीतिसे धर्मराजने अधर्मको पराजित किया। उनमें लैकिक तथा अलौकिक गुणेंका सामञ्जस्य दिखाकर कुमारव्यासने उनके अद्भूत चरित्रका चित्रण किया है। भक्तिपूर्ण प्रन्थके रूपमें ही नहीं, उत्कृष्ट कलाकृतिके रूपमें भी कन्नाड़-महाभारतः एक अनुपम प्रन्थहै । कुमारव्यास उत्तर मध्ययुगके प्रतिनिधि कवि हैं। उनके भक्तिमार्ग और काव्यमार्गके आदर्शको अन्य कवियोंने प्रहण किया है। कन्नड़-साहित्यमें पंद्रहवीं शतीके प्रथम चरणि उन्नीसर्वी शतीतकके कालको कुमारव्यास-काल नामसे अभिहित किया गया है।

कुमारव्यासके पदिचिह्नोंपर चलकर जिन किवयोंने भिक्ति-रसपूर्ण ग्रन्थोंका प्रणयन किया, उनमें 'तोरवे-रामायण'के रचयिता किव कुमार वाल्मीकिका नाम यहाँ मुख्यरूपे छिया जाना चाहिये। यह पाँच हजारसे भी अधिक छन्दोंका एक बृहत् महाकाव्य है। हिंदू-परम्पराकी कन्नड़-रामायणोंमें इसका नाम अग्रगण्य है। इसमें किवकी भावप्रवणता और भिक्तिका आवेश सर्वत्र दिखायी पड़ता है। उसके कथानकमें सरसता, पात्रोंके चरित्र-चित्रणमें मनोवैज्ञानिकता और भाषा-शैलीमें उज्ज्वल्या विद्यमान है।

कुमारव्यासने महाभारतके दस पर्वोका प्रणयन कन्नड्में किया था, शेष पर्वोको तिम्मण्णकविने श्रीकृष्णदेवरायके आज्ञानुसार लिखा। परंतु उनमें न कुमारव्यासकी महानताका ही दर्शन होता है न मिक्की सुरिम ही मिलती है। हो, यह कहा जा सकता है कि वह कविके पाण्डित्य और कल्पना-शक्तिका सुन्दर परिचायक अवश्य है।

'कन्नड्-भागवत'के कवि चाडु विहलनाथका समय १५३० ई०के आस-पास माना जाता है। वे श्रीकृष्णदेवराय और अच्युतरायके आश्रयमें रहते थे। कुमाख्यासके पदचिहों-पर चलकर उन्होंने भामिनी षट्पदी छन्दमें भागवतकी रचना की। उसमें श्रीकृष्णकी कथा तथा भक्तिका सुन्दर निरूपण है।

भागवत-सम्प्रदायके कवियों में महाकवि लक्ष्मीश (१५५० ई० के आस-पास )का निश्चय ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। कुमारव्यासके व्यक्तित्वके समान ही इनका व्यक्तित्व भी अत्यन्त महान् परिगणित हुआ है। वे देवनूरु या सुरपुरके निवासी थे। उन्होंने 'कज़ड़-जैमिनि-भारत'में यौवनाश्व, सुचन्वा, मयूरध्वज, वीरवर्मा और चन्द्रहास प्रभृति महाभागवर्ती-के दिव्य चरितोंका प्रभावशाली वर्णन किया है। उनका सरस काव्य उनकी सहृदयता और महानताका प्रमाण बन गया है। उसकी समस्त विशेषताएँ उसकी सरसता अर्थात् भक्तिके मुन्दर निरूपणमें हैं। कविने ठीक ही कहा है कि ''उनका काव्य 'श्रीकृष्णचरितामृत' है। श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन करना ही उनके काव्य-प्रणयनका उद्देश्य है। अन्होंने अपने इष्टदेवके लोकोत्तर चरितका गुणगान नानारूपेण किया है । सम्पूर्ण कथा श्रीकृष्णमें ही केन्द्रित होनेके कारण श्रीकृष्ण ही काव्य-नायक हैं । परंतु इस कारण अन्य पात्रोंके चित्रणमें शिथिलता नहीं आयी है। संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि प्रायः सभी पुरुष-पात्रोंके चित्रणमें कविने वीर-रस और भक्तिका सुन्दर समन्वय किया है। बहुत स्थानीमें भक्तिकी वेगवती घारा वही है । स्त्री-पात्रोंके चित्रणमें विशेषतः करण-रसका अच्छा परिपाक हुआ है। लक्ष्मीशकी शैलीमें माधुर्य और लालित्य है। उनकी 'नादलोल' उपाधि सर्वथा सार्थक है।

सोलहवीं शतीके वैष्णव कवियोंमें 'चित्र-भारत'के कर्ता गोप या गोविन्द किव और 'श्रीमन्द्रगवद्गीता'के कवि नागरसके नामोल्लेखके साथ अब हम कन्नड़के दास-साहित्य-पर विहंगम दृष्टि डाल सकते हैं । दास-साहित्यका प्रारम्भ स्वामी

नरहरितीर्थ (तेरहवीं शती) से माना नाता है। ये मध्याचार्यनीके शिष्य थे। इनके पदोंमें 'रघुकुलितलकः अयवा 'श्रीरघुपितःकी छाप मिलती है। इनके बाद श्रीपादराय, ज्यासराय, पुरंदरदास और कनकदास प्रभृति कीर्तनकार भक्तों के नाम लिये नाते हैं। 'लक्ष्मीनारायण मुनिः नामसे प्रख्यात श्रीपादरायजीका सम्प्रदायमें अल्यन्त सम्मानपूर्ण स्थान है। सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है—

नमः श्रीपादराजाय नमस्ते म्यासयोगिने। नमः पुरंदरायीय विजयायीय ते नमः॥

इससे स्पष्ट है कि वैष्णव कीर्तनकारों भें श्रीपादरायजीका शीर्ष-स्थान है। ये बहुत बड़े पण्डित थे। पूजाके समय वेद-पारायणके साथ-साथ कन्नड़में 'मजन' करनेकी पद्धित इन्होंने ही चलायी। इन्होंने अनेक मक्तोंको कन्नड़में गीत रचनेकी प्रेरणा दी और स्वयं भी इस कार्यमें लगे। इनकी रचनाओंमें 'भ्रमरगीत', 'वेणुगीत' और 'गोपीगीत' प्रसिद्ध हैं, जो इनकी भक्तिकी कीड़ास्थली हैं। विजयनगर और चन्द्रगिरिके राजा इनके अपार पाण्डित्यसे प्रभावित हुए थे। श्रात होता है कि चन्द्रगिरिके राजा साळ नरसिंहने १४९७ ई० में इनका कनकाभिषेक किया था।

व्यासराय अथवा व्यासतीर्थ श्रीपादरायजीके शिष्य थे। ये भी महापण्डित थे और देत-सम्प्रदायके आधारस्तम्भोंमें एक थे। इनका जन्म १४५७ ई० में और वैकुण्डवास १५३९ ई०में हुआ था। पुरंदरदास, कनकदास, विजयेन्द्र-स्वामी, वादिराज, वैकुण्डदास आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी इनके शिष्योंमें थे। विजयनगर-साम्राज्यके विकासमें इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने कन्नड़में कई पद रचे हैं। इनके पदोंकी संख्याका निर्धारण नहीं हो सका है। 'वृत्तिनाम' नामक नयी पद्धति इनके समयमें प्रचलित हुई, जिसमें इन्होंने 'श्रीमद्भगवद्गीता' लिखी है। इनके पदोंमें भावोत्कर्षमें सहायक उपमा, रूपक आदि अलंकारोंका सर्वथा सुन्दर एवं सहज प्रयोग हुआ है। कन्नड़के दास-साहित्यके विकासके लिये इन्होंने अविस्मरणीय कार्य किया है।

मक्तश्रेष्ठ पुरंदरदास कर्नाटकके ही नहीं, समग्र भारतके गौरव-श्री-निकेतन हैं। इनका समय १४८०-१५६४ ई० माना जाता है। ये 'दासश्रेष्ठ' कहलाये और अपने गुरु व्यासरायजी-की प्रशंसाके पात्र बने---'दासरेंदरे पुरंदरदासरय्या' अर्थात्

४. कुछ लोगोंका कथन है कि कन्नइ-भागवतके पाँच कवि है—(१) आराध्येन्द्र अथवा नित्यात्मनाथ, (२) विद्यायोगी भववा विद्यानाथ, (३) सदानन्दयोगी, (४) निर्वाणनाथ और ५) चाद्र विद्वलनाथ।

भक्त हों तो पुरंदरदाल-जैसे हों । इनके जीवनचरितसे सम्बन्धित जो कथा प्रचलित है, उसका सारांश यही है कि ये पहले घनी थे। एक विचित्र घटनाने इनके जीवनको झकझोर दिया । इन्होंने समस्त श्री-सम्पदा त्यागकर, वीतरागी हो न्यासरायंजीसे दीक्षा प्रहण की । तस हेमकी भाँति इनका जीवन पवित्र हो गया था । इन्होंने देशाटन किया, भारतके पवित्र तीर्थोंके दर्शन किये । इनके पदोंमें जीवनके मार्मिक अनुभवोंकी चार अभिव्यक्ति हुई है। खयं हँसना और दूसरोंको हँसाना इनकी प्रकृति थी । निश्चय ही इनका व्यक्तित्व महान् था । इनके पदोंकी संख्या चार लाख **९च**हत्तर हजार बतायी जाती है। परंत अद्याविष प्राप्त पदों-भी संख्या लगभग डेंढ़ हजार ही है। इनके पदोंमें 'पुरंदर निहलं की छाप है। उपनिषदोंके तत्त्व इनके पदोंमें सरस, सरल, सुबोध और मार्मिक शैलीमें अभिन्यक्त हुए हैं, अतः इनको 'पुरंदरोपनिषद्' कहते हैं। इनके पदोंको पाँच वर्गोंमें रखा जा सकता है, यथा—नाम-महिमा, हरि-गुरु-महिमा, स्मरण-भजन, आत्मनिवेदन, श्रीकृष्णलीलागान एवं समाजकी प्रबोघ । 'दासकुट'की आलोचना अथवा समाजका समस्त विशेषताएँ पुरंदरदासजीके पदोंमें देखी जा सकती हैं। हरिके सर्वोत्तमत्व तथा मोक्षके साधन भक्तिकी गरिमा इनके पदोंका प्रतिपाद्य विषय है। हरि भक्तवत्वल हैं, दयासागर हैं। उनपर विश्वास करना, उनका भजन करना ही मानवका कर्तव्य है। उनपर भरोसा रखकर कौन नहीं तर गये १ इसी भावको भक्त-कवि यो न्यक्त करते हैं-- 'निष्व केट्टवरिल्ड रंगच्यन, नम्बदे केटरे केडिड ।' अर्थात् भगवानपर भरोसा रखकर कोई नष्ट नहीं हुए, विना भरोसा रखे नष्ट हो षायँ तो हो जायँ । इनके 'आत्मनिवेदन'वाले पदोंमें मिक्तपूर्ण

जीवनकी सुन्दर अभिन्यिक हुई है। इनके श्रीकृष्णकी लीलाओं से सम्बन्धित पद तो इतने मनोरम और अन्हें हैं कि उन्हें पढ़कर हम रस-सागरमें निमजित हो जाते हैं। ये पद हमें सूरदासजीके बालकृष्ण-वर्णनका स्मरण दिलाते हैं। पुरंदरदार जीका यह महान् संदेश है—'मानव-जीवन अमूल्य है, उसका सदुपयोग होना चाहिये; सत्य, धर्म और नीतिका मार्ग अपनाना चाहिये। सांसारिकतामें रहकर भी सांसारिकतासे दूर रहना चाहिये। पुरंदरदासजीका साहित्य जीवन्त साहित्य है । कन्नड़-साहित्य और कर्नाटक-संगीतको इनकी देन अद्भुत है।

'मोहन-तरङ्गिणि', 'हरिभक्तिसार', 'रामघान्यचरिते', 'नलचरिते' और फुटकर पदोंके रचयिता कनकदासजी सोलहवीं रातीके वैष्णव भक्त-कवियोंमें अपना प्रथक स्थान रखते हैं। शात होता है कि ये गड़रियोंके कुलमें पैदा हुए थे और व्यासरायजीके शिष्य बने थे। 'कागिनेले'के आदिकेशव इनके इष्टदेव थे। इनके पदोंमें इष्टदेवकी छाप मिल्ली है। वादिराज, भागण्णदास, जगनायदास, वैकुण्ठदास, श्रीविजयीन्द्र-तीर्थ, श्रीराघवेन्द्रतीर्थ, प्रसन्नवेंकटदास, विजयदास और गोपालदास प्रभृति भक्त-कवियोंके पदोंसे कन्नड़का दास-साहित्य समृद्ध हुआ है। सोलहवीं और अठारहवीं शतीके वैष्णव कवियोंमें मुख्यरूपसे यहाँ 'गीतगोपाल', 'भागवत', 'रोषधर्म' तथा 'भारत'के प्रणेता चिक्कदेवराज ओडेयर (१६७२-१७०४ ई० ) एवं कई पदोंकी कवियत्री हेलवनकटें गिरियम्माके नाम उल्लेखनीय हैं। उन्नीसवीं शतीके कवियोंमें 'श्रीरामपद्याभिषेक', 'अद्भूतरामायण' और 'रामाश्वमेघ'के कर्ता 'मुद्दण'-उपनामघारी लक्ष्मीनारणप्पाका नाम विस्मृत नहीं किया जा सकता।

### श्रीविष्णुभक्तिप्रदायिनी गङ्गा

तथा गङ्गाम्बुसेकेन नाशयेत् किल्बिषं स्वकम् । केशवो द्रवरूपेण पापात् तारयते महीम् ॥ वैष्णायो विष्णुभजनस्याकाङ्की यदि वर्तते । गङ्गाम्बुसेकममलममलीकरणं चरेत् ॥ विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा भुवि च गीयते । विष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकनिस्तारकारिणी ॥

(पर्यपुराण, स्वर्गखण्ड ६१।६८-७०)
पाङ्गाजीके जलसे अभिषिक्त होनेपर मनुष्य अपने पापोंको दूर भगा देता है। भगवान् केशव ही जलके रूपमें इस
भूमण्डलका पापसे उद्घार कर रहे हैं। यदि कोई वैष्णव विष्णुके भजनकी अभिलाषा रखता हो तो उसे गङ्गाजीके जलका
निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि वह अन्तःकरणको शुद्ध करनेका उत्तम साधन है। इस पृथ्वीपर भगवती गङ्गा
विष्णुभक्ति प्रदान करेनेवाली वतायी जाती हैं। लोकोंको उद्धार करनेवाली गङ्गा वास्तवमें श्रीविष्णुका ही खरूप हैं।

### श्रीविद्यामें 'श्री'-तत्त्व एवं 'विष्णु'-तत्त्व

(लेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी रामाँ)

हिरण्यगर्भ जगदीशितारमृषि पुराणं रविमण्डलस्थम् । गजाननं यं प्रविशन्ति सन्तस्तत्कालयोगैस्तमहं प्रपणे ॥ अन्तःस्मितोल्लसितमिन्दुकलावतंस-

मिन्दीवरोदरसहोदरनेत्रशोभि हेतुस्त्रिलोकविभवस्य नवेन्दुमौले-

रन्तः पुरं दिशतु मङ्गलमादराद्यः ॥ श्रीवत्सकौस्तुभधरं श्रितजनरक्षाधुरीणचरणाञ्जम् । मुचुकुन्दमोक्षफलदं मुकुन्दमानन्दकन्दमवलम्बे ॥

श्रीमार्कण्डेयपुराणमें कथा आती है कि एक बार देवताओं एवं दानवोमें बड़ा ही भीषण एवं रोमहर्षण युद्ध हुआ । उस समय देत्योंका स्वामी जम्म था और सदाकी भाँति शक्षिपति देवेन्द्र ही देवतापक्षके नेता थे। एक पूरे दिव्य संवत्यरतक युद्ध चलनेके बाद भी देत्योंकी ही जीत हुई और देवता हार गये। पराजित एवं हतोत्साह होकर देवतालोग देवगुरु बृहस्पति तथा वालिखल्य ऋषियोंके साथ बैठकर शत्रुओंको परास्त करनेका उपाय सोचने लगे। अन्तमें बृहस्पतिने देवताओंको श्रीविद्याके परमाचार्य भगवान् श्रीदत्तात्रेयजीकी शरण लेनेकी सम्मति दी और कहा कि उनके आशीर्वादसे आपलोग निश्चय ही देत्योंको पराभृत कर सकेंगे।

इसपर जब देवतालोग श्रीदत्तात्रेयजीके आश्रमपर पहुँचे,

- \* (क), संसारके स्वामी, पुराणऋषि, स्यमण्डलमें स्थित, हिरण्यगर्भ-स्वरूप, जिनमें संतलोग कालोचित योगान्यास—ध्यानादि-दारा प्रविष्ट होते हैं, उन श्रीगणेशजीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।
- (ख) जो मान्तरिक मुस्कानसे मुशोभित है, जो इन्दुकलाको शिरोभूषणके रूपमें धारण करती हैं, कमलके गर्भके समान मुन्दर भीर कोमल जिनके नेत्र हैं और जो त्रिलोकीके ऐश्वर्यंकी हेतुभूत हैं, उन भगवान् चन्द्रमौलीश्वरकी अर्द्धाङ्गिनी भगवती उमा आदर-पूर्वक आप सबका मङ्गल करें।
- (ग) जो श्रीनत्स पनं कौस्तुभमणिको धारण करते हैं, जिनके चरण-कमल भाश्रितजनोंकी रक्षाका बीड़ा चठाये हुए हैं और जो सुचुकुन्दको मोक्षफल प्रदान करनेवाले हैं, उन भानम्दकंद भगवान् श्रीमुकुन्दका मैं भाश्रय लेता हूँ।
  - १. दत्तात्रेयाश्रम कई है। 'वजकवच' ३ में कहा गया है-

तब उन्होंने उन्हें कुछ विकृत वेपावस्थामें साक्षात् भगवती लक्ष्मीके साथ आसीन देखा । तथापि वे उनके चरणोंमें प्रणाम कर सब प्रकारसे उनकी आराधना करने लगे । दत्ता- हेयजीने पूछा कि 'मुझ विकृत-चरित्र व्यक्तिसे आपलोग क्या चाहते हैं ।' इसपर देवताओंने उन्हें अपनी विपत्ति सुनायी और पुनः स्वर्ग-प्राप्तिके लिये उनसे आशीर्वाद चाहा । बहुत आनाकानीके बाद भगवान् श्रीद त्तात्रेयने किसी प्रकार अपने ही सामने देत्योंको बुलाकर देवताओंको उनके साथ युद्ध करनेके लिये कहा । इसपर देवताओंने देत्योंके पास जाकर युद्ध छेड़ दिया और जय देत्य उन्हें मारने लगे, तब वे भागते हुए दत्तात्रेयजीके आश्रमपर पहुँच गये और पीछेसे खदेड़ते हुए देत्य भी वहीं जा पहुँचे । देत्यगण वहाँ उनकी पत्नी भगवती श्रीलेक्ष्मीजीको देखकर अपने मनोवेगको,न रोक सके और झट

वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापुरनपादरः । माहुरीपुरभिक्षाशी सद्यशायी दिगम्बरः॥

'अवधूत भगवान् श्रीदत्तात्रेय काशीमें स्नान करते, कोव्हापुर-में जप करते, माहुरीपुरमें भिक्षा श्रहण करते तथा सद्यगिरिपर शयन करते हैं।'

इसके अनुसार काशी, करवीर (कोल्हापुर), माद्वरीपुर और सम्भितिकी उपत्यकामें—चार जगह उनके चार विश्रामस्थल या आश्रम हैं। 'त्रिपुरारहस्थ' (५।५९)में उनका एक आश्रम गन्धमादनपर (हिमाल्यमें) मी निर्दिष्ट है। तीर्थाङ्क (कल्याण)में भी उनके कई आश्रम निर्दिष्ट हैं। पृष्ठ २३९ पर माद्वरीपुर या माद्वरगद ( यवतमालके पास दत्तपवंन ) का उल्लेख है, जहाँ श्रीदत्तभगवान्का आश्रम था। पृष्ठ २४८ पर इनका दूसरा आश्रम व्यय्वकेश्वरके नीलगिरि पर्वतपर वतलाया गया है। इसे 'सिद्धतीर्थ' माना जाता है। पृष्ठ २६१ पर कोल्हापुरके पास शिरोलनामक स्थानमें 'भोजनपात्र' नामक दत्तात्रयजीका मन्दिर वतलाया गया है। इसके अतिरिक्त काराष्ट्रान्तर्गत करवीर (कोल्हापुर) आदिमें भी उनके कई आश्रम हैं। तीर्थाङ्कके ही पृष्ठ ३९९ पर राजस्थानके आबू पर्वतके भी एक शिखरपर दत्तात्रयजीके चरणचिह्नयुक्त आश्रमस्थलका उन्हेख हैं। काशीमें भी मणिकर्णिकाके पास दत्तपादुका-मन्दिर आदि हैं।

२ प्राचीन अन्योंमें श्री या रुक्ष्मीके गायत्री, शोभा आदि अनेक अर्थोंको व्यक्त करते हुए दक्तकी पक्षीके अतिरिक्त सूर्यपत्नी, सब कुछ छोड़-छाड़, उन श्रीको ही बलात् एक पालकीमें डालकर सिरपर ढोते हुए अपने वासख्यलको चल पड़े। इसपर भगवान् दत्तान्नेयने देवताओं से कहा कि 'यह आपलोगों के लिये बड़े सौभाग्यकी बात है कि ये लक्ष्मी इन देत्यों के सात स्थानों को लॉंघकर आठवें स्थान (मस्तक) पर पहुँच गर्या। सिरपर पहुँचते ही ये तत्काल अपने आश्रयका परित्याग कर अन्यत्र चली जाती हैं। अब ये मेरेद्वारा भी तेजोहीन एवं स्तब्ध कर दिये गये हैं। अतः आपलोग अपने शत्रुओं पर प्रहार कर इन्हें तत्काल मार डालें। देवताओं ने भी वैसा ही किया। देत्य श्रीविहीन होकर नष्ट हुए और भगवती लक्ष्मी पुनः भगवान् श्रीदत्तके पास पहुँच गर्यों—

शिरोगता संत्यजित ततोऽन्यं याति चाश्रयम्।'''
प्रगृद्धास्त्राणि वध्यन्तां तसादेते सुरारयः॥'''
लक्ष्मीश्चोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महासुनिम्।
(मार्कण्डेयपु०१८। ५४-५५, ५७)

इसी प्रकार 'बृहस्पति-नीतिसार' (गरुडपुराण) ११४। ३५, चाणक्यनीति १५।४, चा० राज शा० ७।३९,

भर्मकी पत्नी तथा प्रजापितकी पत्नी आदिका नाम भी 'लक्ष्मी' वतलाया गया है। वसन्तपञ्चमीको 'श्रीपञ्चमी' या 'सरस्वती-पञ्चमी' भी कहते हैं। अतः यह सरस्वतीका भी एक नाम है। सौन्दर्यलहरी, लिखा-सहस्रनाम आदिमें यह पार्वतीका ही नाम है। 'व्याहि'ने लिखा ही है—

लक्ष्मीसरस्वतीधीत्रिवर्गसम्पद्धिभृतिशोभासु ।
उपकरणवेषरचनाविद्यासु श्रीरिति प्रिवता ॥
'लिलतोपाख्यान' एवं 'हारितायनसंहिता' ( त्रिपुरारहस्य,
माहात्म्यखण्ड ) अध्याय ५३ आदिमें २१ अरव वर्षोतक त्रिपुराकी आराधनाकर लक्ष्मीद्वारा त्रिपुराके साथ नामसाम्यादि-प्राप्तिका उल्लेख है। अतः 'श्री' का सुख्यार्थ 'त्रिपुरसुन्दरी' भी है। (द्रष्टस्य—'क्ल्याण'—शक्ति-अङ्क, पृ० ११३), ३. लक्ष्मीजीके अन्य अङ्गोमें रहनेका फल भी वहीं

३. लक्ष्मीजीके अन्य अङ्गोर्मे रहनेका पल भी वहीं (श्रीमार्कण्डेयपुराण, अ० १८ । ४७ से ५७ में) विस्तारसे निरूपित है। जिज्ञासुओंको वहीं देखना चाहिये। पर दत्तात्रेयकी कृपासे इन्द्र, प्रहाद, परशुराम, संवर्त, राजा यदु, अलर्क एवं कीर्तवीर्यको अनपायिनी श्री प्राप्त हुई थी। ये 'स्पृतिमात्रानुगन्ता' या 'स्मर्त-स्पृत्यनुगामी' कहे गये हैं और स्पर्शमात्रसे परमात्म-दर्शन करानेमें सक्षम हैं (वज्रकवच २३, मार्कण्डेयपुराण १७। ५०, भागवत, स्कन्ध ११, आदिब्रह्मपुराण अध्याय ११७, २१३, स्कन्द० १ । ११, महाभा० १३। १३८, १५२।

शार्क्रधरपद्धति ६५७ आदिमें कुचेलता, वहाशिता आदिकी स्थितिमें लक्ष्मीद्वारा इन्द्र, कुवेर, आदिके किमधिकं, भगवान् विष्णुके भी कभी-कभी परित्यागकी बात कही गयी है— कुचेलिनं दन्तमलोपधारिणं बह्लाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्। सूर्योदये ह्यस्तमयेऽपि शायिनं विमुक्कति श्रीरिप चक्रपाणिम्॥

'निसके वस्त्र तथा दाँत गंदे हैं, जो वहुत खाता तथा निष्ठुर-भाषण करता है, जो सूर्योदय एवं सूर्यास्तकालमें भी सोया रहता है, वह चाहे चक्रपाणि विष्णु ही क्यों न हो, उसका लक्ष्मी परित्याग कर देती हैं।

नित्यं छेदस्तृणानां धरणिविलसनं पादयोश्रापमार्ष्ट-द्नितानामप्यशोचं मिलनवसनता रूक्षता मूर्बजानाम्। द्वे संध्ये चापि निद्रा विवसनशयनं प्रासहासातिरेकः स्वाङ्गे पीठे च वाद्यं हरति धनपतेः केशवस्यापि लक्ष्मीम्॥ ( इहस्पतिनीति० ११४ । ३६ )

'सदा तिनके तोड़ना, जमीन कुरेदना, पैर रगड़ना, दाँत साफ न रखना, गंदे वस्त्र रखना, बालोंमें तेल न लगाना, दोनों संध्याओंमें सोना, नंगे सोना, अधिक खाना और अधिक इँसना, अपने शरीरपर या पीढ़ेपर ताल लगाना कुबेर या विष्णुकी लक्ष्मीको भी हर लेते हैं।

इसी प्रकार और भी कहा गया है—

परान्नं परवस्तं च परयानं परस्त्रियः।

परवेश्मिनवासश्च शक्तस्यापि श्रियं हरेत्॥

पणीग्रं पणीमूरुं च चूर्णपणी न्निपणीकम्।

गिर्छतं शुष्कपणी च शक्तस्यापि श्रियं हरेत्॥

( वृहद्दैवशरक्षन १६८ )

'पराया अन्न, दूसरेका वस्त्र, पराया यान (सवारी), परायी स्त्री और परग्रहवास—ये इन्द्रकी श्री—सम्पत्तिको भी हरण कर लेते हैं। ताम्बूल-पत्रकी नोक, डंठल, चूरा या तीन पत्ते, सूखा पत्ता या सड़ा पत्ता—ये इन्द्रकी लक्ष्मीको भी हर लेते हैं।

नापितस्य गृहे क्षीरं पाषाणे गन्धलेपनम्। आत्मरूपं जले पश्यन् शकस्यापि श्रियं हरेत्॥ स्वयं दोहः स्वयं माल्यं स्वयं घृष्टं च चन्दनम्। नापितस्य गृहे क्षीरं शक्रादपि श्रियं हरेत्॥ अज्ञारजः स्वररजस्तथा समार्जनीरजः। स्त्रीणां पादरजो राजन् शक्रादपि हरेन्छ्यम्॥

४. पाठान्तर-निधनशुपनयेत् ।

'नाईके घर बाल बनवाना, पत्थरके होरसेसे लेकर चन्द्न लगाना और अपने रूपको पानीमें देखना—ये इन्द्रकी भी सम्पत्ति हर लेते हैं।स्वयं गाय दूहना, स्वयं माला गूँथना, अपने हाथका विसा हुआ चन्दन सिरपर अथवा हारीरपर लगाना, नाईके वर बाल बनवाना इन्द्रकी भी श्री हर लेते हैं। बकरी, गर्बे तथा झाड्की धूल और स्त्रीकी चरणधूलि इन्द्रकी लक्ष्मीको भी इर लेती है।

इस प्रकार कुबेर-बलि-इन्द्रादिसे, किमधिकं, भगवान् विष्णुसे भी रमादेवीके वियोग एवं पुनः सम्मिलनकी अनेक घटनाएँ एवं कथाएँ श्रीमद्देवीभागवत १७ । ४९ से अध्याय २३तक तथा पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय ४ एवं विष्णुपुराण, महाभारत, शान्तिपर्व, २२४ से ५६ आदि अध्यायोंमें, बार-बार प्राप्त होती हैं । इसके अतिरिक्त श्रीरक्षार्थ-

भूयसी श्रियमाकाङ्क्षन् सत्यवादी भवेत् सदा। प्रत्यगाशासुखोऽइनीयात् स्मितपूर्वं प्रियं वदेत्॥ ( शारदातिलक ८ । १६१ आदि )

अर्थात् 'अधिक श्रीकी कामनावाले व्यक्तिको सदा सत्यवादी होना चाहिये, पश्चिममुँह भोजन करना तथा हँसकर मधुर भाषण करना चाहिये।

-आदि बहुत-से विधि-निषेधात्मक नियम भी निर्दिष्ट हैं, जिनका लक्ष्मीकामी साधकको दृढतापूर्वक पालन करना होता है।

#### श्रीविद्याकी अनपगामिनी-सुस्थिरा श्री (महालक्ष्मी)

सर्वश्री भगवान् शिव, महर्षि अगस्त्य, सूर्य, स्कन्द, इन्द्र, अग्नि, महर्षि दुर्वासा, ( भगवान् दस्तात्रेय, महर्षि संवर्त ),

५. यह सृष्टिकी आरम्भिक अवस्थाका वर्णन है, प्राणीके सुधारके उपदेशके लिये।

६. धान्यगोगुरुद्धताशनराणां न स्वपेदुपरि नाप्यनुवंशम्। नोत्तरापरिशरा न च नग्नो नार्द्रपाणिचरणः श्रियमिच्छन् ॥ -श्त्यादि ( शारदातिलकः ८। १६७ की पदार्थादर्शं टीका )

'श्रीकी कामनावाले साधकको धान्यराशिपर, गायके सहारे, गुरुके महूपर, अग्निके कपर ( चारपाई डालकर ), अन्य मनुष्यके रूपर, बाँसके पेड़के नीचे, उत्तर सिर तथा पश्चिमकी ओर सिर करके, नंगे बदन या गीले हाथ-पैर भी नहीं सोना चाहिये।

७. त्रिपुरारहस्य, माहात्म्यखण्ड, मध्याय ४-५ के अनुसार ये महर्षि संवर्तके भी गुरु है।

चन्द्रना, मनु, लोपामुद्रा, कामदेव और कुवेरजी—ये श्रीविद्यावेः आचार्य कहे गये हैं-

कृपावशाव । 'सम्याः जाता विद्येश्वरास्तेषु युख्यास्ते द्वादश स्मृताः॥

X X

मनुश्चन्द्रः छुदेरश्च लोपामुद्रा च मन्मयः॥ अगर्स्तिरिग्नः सूर्यश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा। देव्या द्वादशामी उपासकाः॥ क्रोधभद्दारको 👚

( त्रिपुरारहत्य, माहा व खं ० ४८ । ५८-६० )

वास्तवमें ये सब लोग योग-( व्रह्म ) ज्ञानमयी अनप-गामिनी ब्राह्मी लक्ष्मीसे सम्पन्न थे। वाल्मीकि-रामायण, अरण्यकाण्डमें अगस्त्यादि इन सव ऋषियोंके आश्रमोंको भी 'ब्राह्मी लक्ष्मीचे दीप्त' कहा गया है। भगवान् शिव तो अर्द्धनारीश्वर ही ठहरे । केनोपनिषद्की 'उमा हैमवती' तथा ब्रह्मकी कथाका त्रिपुरारहस्य, शिवपुराण, देवीभागवत आदिमें इसी अर्थमें उपवृंहण हुआ है । साथ ही इन प्रन्थोंमें उन्हें 'श्रीकी भी परा श्री' तथा 'सुन्द्रतमा ब्रह्मविद्या' भी बतलाया गया है---

'श्रियाः श्रीश्र भवेदाया कीत्याः कीर्तिः क्षमाक्षमा ।' ( श्रियाः श्रीः; लक्ष्म्याः लक्ष्मीः )

'शोभमानानां शोभनतमा विद्या। तदा बहुशोभमानेति विशेषणमुपपन्नं भवतिः हैमवती हेमकृताभरणवतीमिव बहुशोभमानामित्यर्थः। "नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह वर्तते।' (केनोप० ३। १२ का शांकरभाष्य)

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमछप्तशक्तिः। अनन्तशक्तिश्र विभोर्विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥

( नायुपुराण १२ । ३३, शिवपुराण १ । १ । १२ आदि ) ·इस क्षणसे पूर्व जगत्में जो कुछ हो चुका है। वर्तमान क्षणमें विश्व-ब्रह्माण्डके किसी भी कोनेमें जो कुछ हो रहा है और

इस क्षणके बाद अनन्तकालतक जो कुछ भी होनेवाला है, सब कुछ जान लेनेकीक्षमता, पूर्णकामता, अनादि ज्ञान, स्वाधीनता, कभी खुप्त न होनेवाली शाश्वती शक्ति और अपार शक्ति— सर्वशक्तिमान् परमेश्वरके ये छः लक्षण शास्त्रज्ञोंने बताये हैं।'

भगवती श्रीविद्या, ब्रह्मविद्या या श्री, पार्वती ( या लक्ष्मी या महालक्ष्मी ) सदा उस सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर (या

८. 'अगस्ति' शब्द अगस्त्यका ही वार्चक है । द्रष्टव्य---'सिद्धान्त', वर्ष १४, ५० ४८९ पर मेरा लेख।

९. आग्नेयेन ऋग्वेदीयशीस्वतेनाग्नि पार्थयेत्। अप्तिस्तुष्टोयज-मानाय श्रियं प्रयच्छति । अग्निस्तु रुद्र एव । रुद्रो हि पुरुषः । पुरुषो वै रुद्र

महाविष्णु ) के लाथ ही वर्तमान रहती हैं । (देखिये केनोपनिषद्के गीताप्रेस, आनन्दाशम तथा चरित्रवन, बक्सरसे प्रकाशित श्रीमत्त्रिदण्डीस्वामीजी आदिके विविध भाष्य-च्याख्यान आदि )।

अथवा पार्वती, खरखती, लक्ष्मी—इन तीनोंकी भी षनियत्री, संचालिका, स्वामिनी साक्षात् चिति-शक्ति ही श्रीविद्याकी श्री हैं—

'तथा च श्रीगीर्जनकत्वान्नेयं तत्समानकोटिसूता ह्माणी, किंतु तित्त्रतयजनयित्री (परब्रह्ममहिषी) परा भट्टारिकेत्युक्तं भवति । "" सा हि श्रीरसृता सताम्।' ( लिलतासहस्रनामका सीभाग्यभास्करभाष्य ५२)

गिरास्नाहुर्देवीं द्वृहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमदितनयाम् । तुरीया कापि त्वं दुरिधगमिनस्सीमसिहमा सहामाया विद्वं भ्रमयसि परब्रह्ममिहिषी ॥ (सौन्दर्यलहरी ९७)

'श्रीश्च (हीश्च) ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ।' (शु०यजु०३१।२२)

इत्यादिपर शौनक, उवट, महीधर आदिके भाष्योंके अनुसार 'परमान्न्द ज्ञानस्वरूप परब्रह्म ही पुरुष हैं और चन्द्रकला श्रीविद्या ही उस परब्रह्मकी महिषी हैं।

'ही (श्री) श्र ते लक्ष्मीश्र पत्न्यौं' हीः भुवनेश्वरी, लक्ष्मीः श्रीविद्या, उभे ब्रह्मणस्ते पत्न्यौ । अत्र तयोर्भंध्ये श्रीविद्यायाः

इति श्रुते: । तस्य पत्नी भगवत्युमैव लक्ष्मीः । श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो । पुरुषो हि महादेव: शिव: । 'वेदाहमेतं पुरुपं महान्तमिति तत्रैवोक्ते: ।' ( इत्यादि श्रीस्क्तका श्रीकण्ठमाष्य १ )

१०. (क) पुरुपार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ।

( योगदर्शन ४ । ३४ )

( ख ) विविक्तं क्वैवल्यं परिगलिततापा चितिरसौ । ( वाचस्पतिमिश्र, 'तत्त्ववैशारदी' )

(ग) चिति सर्वे चितः सर्वे चित्सर्वे सर्वतश्च चित्। सत् सर्वात्मिकेत्येतद् दृष्टं तत्र मयाखिलम्॥ (योगवासिष्ठ ६।२।६०।२३)

(घ) प्रमाणानां प्रमात्री सा चिच्छक्तिरिति शब्यते । (त्रिपुरारहस्य ७ । ११) प्राथान्यम्, श्रीविद्यायां सुवनेश्वर्या अन्तर्भावात् । " स्वेव सिव सिव्यिति ध्येयम् । " 'परव्रह्मसिहिपी श्रीविद्यापर-नामधेया चनद्रकला एकैवेति । '

( सौन्दर्यलहरी ९७ की श्रीलक्ष्मीधरा व्याख्या )

इसीलिये इस परा श्रीविद्याके उपासकों, अगस्त्याश्रित दण्डकवनके ऋषियों तथा उनके आश्रमोंको भी शाहाी श्री या लक्ष्मीसे सुशोभितं कहा गया है—

यथा प्रदीप्तं दुर्दशं गगने सूर्यमण्डलम् ॥
(द्रष्टन्यः वा० रा०, अरण्यकाण्ड १। २; ६। ६; ११। २१)
यहाँ सर्वत्र सभी टीकाकारोंने 'द्राह्मी लक्ष्मी'का अर्थ
द्रह्मविद्या या श्रीविद्या ही किया है—

'ब्राह्मचा—ब्रह्मसम्बन्धिन्या लक्ष्मया-ब्रह्मविद्यया इत्यर्थः' (रामा० शि० टी० ३ । १ । २) 'ब्राह्मी लक्ष्मीः-ब्रह्मविद्या-भ्यासजनितस्तेजोविशेषः । तत्समाबृतत्वादेव गगने प्रदीप्तं दुर्द्शैं ..... सूर्यमण्डलं यथा तथा भुवि स्थितम्।' (उसीकी तिलक टीका)

इसीलिये सभी देवता, ऋषि, गन्वर्व आदि भी निरन्तर महर्षि अगस्त्यकी आराधना किया करते थे। वे सभी ब्राह्मी लक्ष्मीसे सम्पन्न थे।

ब्रह्मश्रीश्च तपःश्रीश्च यज्ञश्रीः कीर्तिसंज्ञिता। धनश्रीश्च यशश्रीश्च विद्या प्रज्ञा सरस्त्रती॥ भुक्तिश्रीश्चाथ मुक्तिश्च स्मृतिर्ह्जा एतिः क्षमा॥ (ब्रह्मपुराण १३७)

काशीखण्डमें भी महर्षि अगस्त्यके लिये देवताओंने ऐसे ही वचन कहे हैं—

तपोलक्ष्मीरत्वयीहास्ति ब्राह्मं तेजस्त्विय स्थिरस् । पुण्यलक्ष्मीरत्विय परा स्वय्योदार्यं सनस्त्विय ॥ (स्कन्द०, काशीखण्ड ४ । ५ )

वास्मीकि-रामायणमें भी कहा गया है—
अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः।
अगस्त्यं नियताहाराः सततं पर्युपासते॥
(अरण्यकाण्ड ११। ८९)

श्रीअप्पय्यदीक्षितने 'रामायणतात्पर्यसंग्रह ( निर्णय )' के पृष्ठ २-३ पर महर्षि अगस्त्यको ब्रह्मा-विष्णु-अग्नि-इन्द्र-सूर्य-सोम-कुवेरादि सभी देवताओंद्वारा उपास्य (श्रीविधा-न्नस्विद्या या ब्रह्मका उपासक) बतलाया है— 'हस्माद्ब्रह्मविष्ण्वाद्य एवागस्त्योपासकाः ।' इत्यादि ।

अतः भगवती श्री इन (श्रीदत्त-अगस्त्यादि ब्रह्मवेत्ताओं) के मस्तकादिसे संस्पृष्ट होकर भी अपगामिनी नहीं हुई, नहीं होतीं, अपितु नित्य उनके साथ ही बनी रहती हैं—

या विशाला विशालाक्षी निर्मला मलवर्जिता।
सा योगिनी महामाया स्थातु श्रीर्मस्तके मम ॥२९॥
विश्वरूपा विशेषेण करोति च जगत्त्रयम्।
सा योगिनी महामाया स्थातु श्रीर्मस्तके सम ॥४२॥
दर्शनेषु समस्तेषु विदिता परमेश्वरी।
सा योगिनी महामाया स्थातु श्रीर्मस्तके मम ॥५४॥
इत्यादि श्रीविद्यारत्नाकरे पूर्णाभिषेके श्रीत्रिपुराणवोक्तवर्गान्तसोत्रम्। ५० ३४१ से ३५८।

११. अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी महाराजद्वारा लिखित यह पुस्तक 'मिक्तमुभा-साहित्यपरिषद्', १४५, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता—७ से प्रकाशित है। इसके प्रारम्भमें ही कल्याणमयी, करुणामूर्ति श्रीविद्याके श्रीविद्यारण्यस्वामीके समक्ष प्रकट हो, अत्यन्त दयाई होकर लोक-कल्याणके लिये आत्मप्राप्तिके अत्यन्त सुगम साधनोंसे इक्त ग्रन्थ लिखानेकी वात कही गयी है—

माविरासीजगद्धात्री महामाया ममायतः । इति प्रोवाच भो वत्स पृणीप्व वरमुक्तमम् ॥ इत्यादि

'यस्य निःश्वसितं वेदाः' आदिसे वेदादि शास्त्र भगवान्से ही चद्भत हैं, अतः भगवान् नहाविष्णु-महेदवरादि निरावरणज्ञानमय हैं ही---सर्वेशतात्तिरनादिवीयः \*\* \*\* \*\* \*\* । ' तदितिरिक्त म्यास-विषष्ठ-नारद-दत्तात्रेय-दुर्वासा-ग्रुकदेव-गोरस्ननाय-इंकरानार्यादि भी दिल्यवान-सन्पन्न एवं देवदर्शनक्षम ये। ( प्रथ्यः ऋष्युत्र शां० भा० १ । ३ । ३३ ) पर इस किन्युगर्मे मतगेदके कारण कुछ छोग शिव-स्कन्द-वायु-मदा-मार्कण्डेय-मधाण्ड-मत्स्य-मध्येवेवर्त-सभ्नि-लिक्क-देवीभागवतन्तूर्म-स्वान्द-गग्डादि पुराणोंको भी प्रमाण नहीं मानवे । योगवासिष्ठ, श्रिपुरा-एएस, महोपनिषत्, त्रिपुरोपनिषद्, त्रिपुरातापनी, भावना गादि च्पनिषदी तथा योगभाष्म, नार्तिक, मीमांसा, शारदातिलन आदिको भी प्रमाण नहीं मानते । फिर तदनुसार योग-पूजाके अनुष्ठान, शाना-वंन मादिकी हो दात ही नया । शिवपुराणमें योगद्वारा ईश्वर-देव-साक्षा-त्कार, बानप्राप्तिकी सिद्धि बादिमें असफद होनेपर पुराणोंके स्वाच्यायका निहेंब है। गोकामी इङ्सीदासकी भी 'नाना पुराणों'के प्रेमी होनेसे

#### भगवती लोपाछुद्रा

त्रिपुरारहस्य, माहात्म्यखण्ड, अध्याय ५३ में लोपानुद्राको श्रीविद्याका अवतार वतलाया गया है। ये पतित्रताओं में श्रेष्ठतमा हैं। स्वयं भगवती त्रिपुरा (श्रीविद्या) ने ही महर्षि अगस्त्यसे कहा था कि 'तुम्हारी पत्नी इस राजकन्या (विदर्भनरेश राजसिंहकी पुत्री) लोपानुद्राने अपने पिताके घरपर ही परा श्रीविद्याकी मिक्क प्राप्त कर ली थी। फिर भगवतीने दर्शन देकर जब इससे वर माँगनेको कहा, तब इसने त्रिपुराकी मिक्क ही क्यमें प्रसिद्ध हुई।

यत्ते प्रिया सती छ.पागुद्राख्या राजकन्यका। पुरा सा पितृगेहस्था प्राप भक्ति परापदे॥ तद्देतुं ते प्रवक्ष्यामि न तजानाति कहचन।

एवं चिराराधनेन भक्त्या भावनवापि च॥

तुतोष सा भगवती वरेण समच्छन्दयत्।

ववे चासौ सर्वजगरपूज्यायाः पादसेवनम्॥

प्रसन्ता सापि सद्दिद्यां त्रेपुरीं समलक्षयत्।

कक्षिता चापि तां विद्यां वाक्समुद्रपरिष्छुताम्॥

समुद्धरद्भत्नसिव ततस्तस्याः प्रसादनात्।

विचान्द्रपत्तिं सस्प्राप्ता तन्नाम्ना सा स्फुटङ्गता॥

(त्रिपुरारहस्य, मा० खं० ५३। २८—३५)

दिव्यशानसम्पन्न थे। श्रीभाईजीकी भी 'कल्याण'में प्रायः सभी पुराण निकाळनेकी योजना थी। अधिकांशका अनुवाद भी हुआ। श्रीसीता-राम कविराजने भी श्रीविषारकाकरकी भूमिका, १० ५ पर खामीजीके विषयमें ठीक ही किखा है कि 'तपसा प्रन्थिमेदेन शानशक्तिप्रादुर्भावाद वेदवेदाहेषु निख्ळिदर्शनितिहासपुराणधर्मशास्त्रादिसम्मतशास्त्रेषे योगतन्त्रभिक्तिशानादिसमस्तमागेषु च येषां सर्वश्वता सम्पन्ना, तैः प्रातः-स्ररणीयगुरुचरणैः प्राणिमात्रकल्याणतत्परैः करुणापूरपूरितमानसैर्मद-दुपकृतं श्रीविषोपासकानां यन्थिममं निर्माय।'

सतः भगवती श्रीविद्याके कृषेच्छुक उपासकोंके छिये रस समय यह अन्य सर्वश्रेष्ठ है। (द्रष्टक्य वही अन्य, ए०२) परमोत्तम कागजके रायल हिमार्द साइजके अनेक श्रेष्ठ चित्र-यन्त्रादिशुक्त ५०० पृष्ठोंकी पुस्तकका मृस्य भी अचारदृष्ट्या कुळ १२.०० ही रखा गवा है। इसमें बहुत-छे अक्रम्य-स्रोत्र तथा सावन-विधियाँ भी है, जिन्हें देखकर सर्वमा सामर्थचित्र रह जाता पद्या है।

#### श्रीविद्यासें अगवान विष्णु

श्रीविद्यामें पुराणपुरुष श्रीमन्नारायण भगवान् महाविष्णुको भी साक्षात् श्रीललिताः भगवती त्रिपुरा या श्रीविद्याका ही रूप बतलाया गया है । कूर्मपुराणमें (१२।२३०) हिमाचलकृत पराश्री ललिताकी स्तुतिमें कहा गया है— सहस्रमूर्द्धानमनन्तराक्तिं सहस्रवाहुं पुरुषं पुराणम्। हायानमञ्घी ललिते तवैव नारायणाख्यं गणतोऽस्मि रूपम्॥

'नारायणः परोऽन्यक्तादण्डमन्यक्तसम्भवम् ।' में भी नारायणको ही मूल प्रकृति या 'श्रीविद्या' कहा गया है। 'लिलता-सद्दश्रनाम' में भी लिलताको 'विष्णुरूपिणी' कहा गया है— ''''विद्वसाभा वैकावी विष्णुरूपिणी।'

( २१७, किसीमें १६६ )

'····गोप्त्री रोविन्दरूपिणी।'

( ११४ )

ब्रह्माण्डपुराणके 'ललितोपाख्यान' में स्वयं ललिता-ने ही कहा है—

'ममैव पौरुषं रूपं गोपिकाजनमोहनस्।'
'गोपीजनमोहन श्रीकृष्णरूप मेरा ही पुरुष-रूप है।'
वहीं आगे चलकर भगवान् विष्णुने वीरभद्रसे कहा है—
'भोगे भवानीरूपा सा'''' पुरुषा च मदात्मिका।'
'भोगकालमें वे भवपत्नी तथा पुरुषरूपमें वे मेरा ही
रूप हैं।'

'सनत्कुमार-संहिता'में भी राजा प्रभाकर तथा रानी पश्चिनीकी पार्वती-मक्तिके वर्णनमें कहा गया है कि 'पति-पद्धीमें अमेद होनेके कारण देवीरूपमें तथा अपने रूपमें खयं भगवान् विष्णु ही द्विचा आराचित हुए'—

एवं देख्यात्मना स्वेन इत्येण च सतार्दनः। दुन्यत्योरेककायस्वादेक एव हिथार्चितः॥ —श्लादि

पाणिनि ५ | २ | ९७ से बील्ता भगवान् विष्णुकी श्रीलता है | इन्हें अपना रूप नहीं, भक्त ही प्राणींसे भी अधिक प्रियतर है | वे भक्तकी पूलासे परम प्रसन्न होते तथा उसके प्रति किये गये अपराघरे (चाहे कोई विष्णुका कितना भी आराचक नयों न हो, अपराघीपर ) अत्यन्त रुष्ट हो जाते हैं—

सुनु सुरेस टपदेसु इमारा । रामहि सेवकु परम पिआरा । मानद सुसु सेवक सेवकार्र । सेवक बैर चैच अधिकार्र ॥ (मानए २ । ११८ । १) इसीलिये दुर्वासा-जैसे मुनिकी भी दुर्दशा हुई— 'साधुभिर्यस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनियः॥' (भागवत ९।४।६३)

ंमेरे सीधे-सादे सरल भक्तोंने मेरे हृदयको अपने हाथमें कर रखा है । भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे ।

इसलिये वे शंकरजीके प्रति की गयी नीतिसे तुष्ट होते हैं— 'पररपरनतिप्रियों।' और 'वेंप्णवानां यथा शम्भुः' आदिकी बोबणा की गयी है।

'सन्नक्तस्य तु ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः।' ('भक्तामृत'में रूपगोस्तामी)

'जो मेरे भक्तके भक्त हैं, वे मुझे सर्वश्रेष्ठ भक्तके रूपमें मान्य हैं।'

अतः निश्छलमावसे श्रेष्ठ मक्त संतका पता लगाकर उसकी हृदयसे आराधना करनी चाहिये। इनकी आराधनाके साथ शिव, शक्ति एवं धर्मकी आराधनाके लिये भी जो अपना प्राण तथा सर्वस्व दे सकता है, वही इनका परम भक्त है। ऐसे भक्तके लिये ये भी अपना सर्वस्व दे देते हैं—

काको सहज सुमाठ सेनक वसः काहि प्रनतपर प्रीति अकारन ॥
जन-गुन अरुप गनत सुमेरु करिः अवगुन कोटि बिलोकि विसारन ।
परम इपालुः भगत-चितामनिः बिरद पुनीतः पितजन-तारन ॥
सुमिरत सुरुभः दास-दुख सुनि हरि चलत तुरतः पटपीत सँमारन ।
साखि पुरान-निगम-आगम सबः जानत दुपद-सुता अरु वारन ॥
बाको जस गावत किन्कोविदः जिन्ह के लोभ-मोइ-मद-मार न ।
बुङिसिदास तिज आस सक्छः मजु कोसळपित मुनिबन्न्-ठमारन ॥
(विनयपत्रिका २०६)

धी, भूमि, नीला, वुल्बी, शिष्ठ आदि इनकी नित्य धिक्तियों हैं। शाल्याम-पूजा भी प्रतिकल्पकी अनादि है। हिरण्यासने पृथ्वीका अपहरण किया, इयप्रीवने शिष्ठ्या भगवती श्रुतिका और जालंबरने वुल्सीका अपहरण किया, लक्ष्मी कुद्ध हो समुद्रमें प्रविष्ट हुई, फिर निष्काम होते हुए भी इनकी याद्याभ्यन्तरा भक्तिके कारण ही प्रभुने इनका उद्यार किया—

ध्वदिष नकाम तदिष मगवाना । मगत विरह दुख दुखित सुनाना ॥' ( मानस १ । ७५ । १ )

पतः हनकी पुनः प्राप्तिकी कथा छीटामात्र एवं औप-चारिक ही एमसनी चाहिये।

#### परा प्रीति या परतम प्रेम भी श्रीविद्या

भावनोपनिषत्'के अनुसार ''सदानन्दपूर्ण प्रत्यगातमा ही 'छिलता' एवं निरुपाधिक संविद् ही 'कामेश्वर' हैं। इनकी रक्तता पराप्रीति ही 'श्रीविद्या' है''—

'निरुपाधिकसंविदेव कामेश्वरः । सदानन्दपूर्णः स्त्रात्मेव परदेवता लिलता । लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्शः ।' ( भावनोप० २७—-२९ )

नित्य साहचर्यः, विश्रयोगशून्य संयोगके कारण ये परस्पर एक दूसरेके भी आत्मा हैं---

> स्वारमेव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा । कौहित्यं तिहमर्शः स्यादुपास्तिरिति भावना ॥

(भाष्य)

तदनुसार यह दिन्य विशुद्ध सर्वशक्तिसम्पन्ना श्री या लिल्ला तथा संविद्भूप परब्रह्मका दिन्यराग भावना-विमर्श ही श्रीविद्या हैं। यह विशुद्ध ब्रह्म ही 'महाविष्णु' एवं मूलप्रकृति ही लिल्ला या महालक्ष्मी है। देवीमाहात्म्य, देवीभागवत, त्रिपुरा-रहस्यादिमें विष्णुके सम्पूर्ण तेजसे लिल्ला महालक्ष्मीकी भुजा पनी थी। 'रे हम्मपर ही यह विश्व टिका है। पर इस हमेकी सीमा

१२. जब वृन्दाके वियोगमें भगवान् विष्णुको, सतीके वियोगमें इदकी तथा कन्दकी आदिके वियोगमें दुर्वासा आदिको तीम सात्त्विक करण-विप्रकम्भ उत्पन्न हुआ, तब इन सभीको इसी पराश्री, म्लप्रकृति त्रिपुराने ही शरण दी तथा पुनः इन्हें नित्या, विप्रयोगरहिता शुस्तमा प्रेयसीके रूपमें श्रीवुक्सी, पार्वती, पद्मानंशा भादिकी प्राप्ति हुई। दिनाश्र हुन्द्रुवर्म्कप्रकृति भजवत्सकाम् । (स्कन्द, वैष्णव०, कार्तिक० २२ । १७) इन भाचार्योक श्रीविधा-मन्त्रोमें किंचिदन्तर है। प्राचार्य दुर्वासाकी श्रीविधा हादि दौर्वासनी त्रयोदशासरी कही जाती है। (प्राचार्य देवासाकी श्रीविधा हादि दौर्वासनी त्रयोदशासरी कही जाती है। (प्राचार्य हेवासाकी श्रीविधा हादि दौर्वासनी त्रयोदशासरी कही जाती है। (प्राचार्य हेवासाकी विधाः भी कहते हैं। (सीन्दर्यकहरीकी सीभाग्यवर्दनी टीका) वाचस्पतिमिश्रादिने सात्त्विवप्रकम्भानुप्राणित हरणरसका कक्षण इस प्रकार बत्तवाया है—

प्नोरेकतरेऽिं गतवित लोकान्तरं पुनर्लम्ये। (विमनामवे पदेकरतदा भनेत् करणविप्रलम्भः॥

'विष्णुनयी सात्त्विकताके कारण ही साधकको करण रसमें विक्रम-विप्रकृष्य म्यक्तिकी निश्चयक्रपसे ही प्रायः अविक्रीन पुनः प्राप्ति हो जाती है।'

अध्यातमज्ञानरूपी 'तप' है। ज्ञानकी भी सीमा 'वैराग्य' है— 'ज्ञानस्येव पराकाष्ठा वैराग्यम्' और इन सबकी भी सीमा तथा श्री और संविद्की प्रतिपल उत्तरोत्तर वर्द्धमाना प्रीति ही 'पराश्री' हैं, जो अपराध होनेसे घटतीं नहीं और नितसे किंचित् भी प्रभावित नहीं होतीं—

'क्षीयेतापि न योऽपराधविधिना नत्या न यो वर्द्धते ।'
'गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्द्धमानं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्।'
(नारदभित्तद्व ५४)

इसमें इनका निरावरण समस्त दिव्य ज्ञानराशि एवं योगशक्तिसे युक्त रूपका एवं दिव्यामृतरसपूर्ण नित्य शरीरका नित्य साहचर्य ही इनका नित्य सामरस्य है। यह प्रीतिरूपा पराश्री आत्मवान् संविद्से कभी युक्त नहीं होतीं, तथापि इनका परस्पर राग बढ़ता ही जाता है। इनकी प्रीतिमें राग-स्वार्थ-काम-लालसा-ईर्व्यादिके गन्धकी तो बात ही क्या, इन चितिरूपा पराश्रीके दर्शन, ध्यान या स्मृतिमात्रसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, वासना, ईर्ष्या, दभ्भ, हेष, पाप—सबका समूल नाश हो जाता है— पर्य स्थ्रा निवतंते । इतना ही नहीं, मन-बुद्धिकी परम पवित्रता, मन्यत्रय मेद, जातिस्मरता, ध्रुवास्मृति, अनावरण, त्रिकालकानोदय तथा सीमास्पर्शी शील-विनयादि समस्त गुण भी सहसा प्रकट हो जाते हैं—

१३. योगवासिष्ठके विश्वित्र श्रीत्यान में इस परमात्मदर्शनका प्रकार यहे सुन्दर ढंगसे समझाया गया है। वास्तवमें पूर्णमनोजय वया सम्पूर्ण योग-वेदान्ता दि शाखों के शानको हस्तामक कवत आरमसाद करनेपर ही इस सम्यग्दर्शन-साधन या श्रीवियाकी साधनाका प्रारम्भ होता है। इसी किये योगवासिष्ठमें ही आद्योपान हसे अनेक बार पढ़नेका हुद आदेश है। इस साधनामें बाद्योपचार प्रायः नहीं होते ( दुर्ल भमान्तर इम् - इत्यादि विद्यार हस्य १। ६२-६३)। हो म्यक्ति ऐसा नहीं है, वह तस्वतः इस भीविषाके साधनार भका भी अधिकारी नहीं है।

१४. अन्यिमेदका वर्णन योगअन्योंके 'चक्रमेदन-प्रकरण'में तथा भीविधाकी 'सौन्दर्यं छहरी', इलोक ३२, 'शिवः शक्तिः कामः क्षितिरअ' धादिकी अरुणामोदिनी, छक्ष्मीयरा आदि टीकाओं तथा 'मूलाधारेक-निल्या महाअन्यिविमेदिनी। मणिपूरान्तरुदिता विष्णुअन्यिविमेदिनी। धाहाचकान्तरालस्या रहअन्यिविमेदिनी।' ( ६० स० ८८-९२ की किमिक क्यास्थाओं, महायुत ३। ३।३२, शारदाति कत, प्र० २४-४६ पर्व दश्यत्वे नर्तिहतामें देखना चाहिये।)

सिषा असमा वरदा नृणां भवति भुक्तये। सा विद्या परमा सुक्तेई तुसूता सनातनी॥ (दुर्गासप्तशती १। ५७)

'वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको मुक्तिके लिये वरदान ती हैं। वे ही मोक्षकी हेतुभूता सनातनी परा विद्या हैं।' त्वया विलोकिताः सद्यः शीलाद्येरिसल्लेगुँणैः। कुलैश्वयेंश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि॥ (श्रीविष्णुपुराण १।९।१३०)

'तुम्हारी कृपा-इष्टि होनेपर तो गुणहीन पुरुष भी शीम ो शील आदि सम्पूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य ग़दिसे सम्पन्न हो जाते हैं।

अधिक क्या, वह सद्यः अपने परमानन्दस्वरूपमें प्रतिष्ठित कर महाविष्णुत्वपदः, स्वरूप-प्रतिष्ठा या चितिस्वरूपताको । प्राप्त हो जाता है। धास्तवमें इस निग्ढ विष्णु-रहस्यका संक्षेपमें वर्णन शक्य नहीं है। इसके सविस्तर वर्णनके लिये अत्यधिक स्थान एवं साधनकी अपेक्षा होगी। आग्रहरहित निरुछल हृदयके विना विष्णुदर्शन अथवा तत्त्वज्ञान नहीं होता। मोगेच्छाका लेश भी ज्ञानमें वाधक होता है। शीलहीनता, असहनशीलता भी बाधक होती हैं। अतः साधन ही कठिन है। फिर विष्णु-तत्त्व स्फिटकके समान उज्ज्वल है। लेशमात्र मात्सर्य भी विष्णु-दर्शनमें महावाधक है। (विष्णुपुराण ३। ७। २३)

प्जेहि सर काक कंक वक सृक्र क्यों मराल तहें आवत ।' (विनय० १८५ । ३)

पर इन साधनोंमें सर्वथा असमर्थ व्यक्तिके लिये शुद्ध संत-चरण उपाय है—

मवसागर कहँ नाव सुद्ध संतन के चरन।
तुरुसिदास प्रयास बिनु मिरुहिं राम दुखहरन॥
(विनय-पत्रिका २०३। २०)



#### श्रीविष्णूपासनाका तन्त्र 'पञ्चरात्र'

श्रीविष्णुभगवान्के उपासक सत्त्वगुणभ्यिष्ठ होते थे।

पने यज्ञ-यागमें वे पत्र, पुष्प, फल, जल, घृत, दुग्ध तथा

विष्यात्रका ही उपयोग करते थे। पशुहिंसाके वे सर्वथा

तिष्यात्रका ही उपयोग करते थे। पशुहिंसाके वे सर्वथा

तिष्यात्रका ही उपयोग करते थे। पशुहिंसाके वे सर्वथा

स्त्यत् बना और इस पदका प्रयोग ऐतरेयः और

शतपथः ब्राह्मणोंमें भी हुआ है, जैसा कि इन उद्धरणोंसे स्पष्ट

(१) तदेतद्राथयाक्षिगीतम्—शतानीकः समन्तासु

क्यां सात्राजितो हयम्। आदत्त यज्ञं काशीनां करतः

स्वतामिव॥ (शतपथनाद्मण १३। ५। ४। २१)

स्वतामिव ॥ (शतपथनाद्मण १३।५।४।२१)

(२) भरताः सत्त्वतां नित्तं प्रयन्ति (ऐतरेय०२।३।२५)

सत्त्वतोंका घर्म हुआ—'सात्त्वतः । इस सात्त्वत घर्मके दो

उपभेद हुए—पाञ्चरात्र और वैखानस । पाञ्चरात्र नामकी

ग्राखा बड़ी थी और वैखानस नामकी छोटी । विखना अर्थात्

गात्त्रष्टाद्वारा उपदिष्ट होनेके कारण छोटी शाखाका

गम 'वैखानसः पड़ा, किंतु इसका अधिक प्रचार और

वेस्तार नहीं हुआ । 'पाञ्चरात्रः इतना लोकप्रिय दुआ कि

हह सात्त्वत घर्मका पर्याय समझा जाने लगा ।

'पाइरात्र' शब्द बहुत प्राचीन है और संस्कृत-साहित्यमें चर्चप्रथम दर्शन एमें नासण-कालमें होता है। शतपथमें वर्णन है कि ''श्रीनारायणने पूर्व समयमें यह कामना की कि मैं सब भूतोंको अतिक्रमण करूँ और मैं ही सब कुछ बनूँ । उन्होंने इस 'पाञ्चरात्र पुरुषमेध' नामक यज्ञविधिका दर्शन किया, उसका आयोजन किया, उसले यज्ञ किया और उससे यज्ञ करके सब भूतोंको अतिक्रमण किया और वे सब कुछ बन गये।"

नारायणद्वारा अनुष्ठित होनेसे इस पुरुषमेधकी महिमा चतुर्दिक् विस्तृत हुई । इसी पुरुषमेधके विशेषणरूपरे उपर्भुक्त ब्राह्मण-वचनमें 'पाग्न्यरात्र' शन्दका प्रयोग है। एक स्रोर भी वचन, जिसमें इस शन्दका इसी रूपमें प्रयोग है, इस प्रकार है—'स या एप पुरुषमेखः पाञ्चरान्नो सञ्चः कर्डा र्श्वदिति।'

इस 'पाञ्चराज' विशेषणका विशेष्यके पर्यायरूपरे भी प्रयोग होता था, जैसा कि 'यवसध्यः पाञ्चराज्ञो अवित' इस वचनसे विदित होता है।

पाखरात्रयश्यका अर्थ है—पाँच रात्रियों में किया गया यह। यजनके छिये रात्रिकी प्रधानता ही इस नाममें हेतु प्रतीत होती है। दिनका परित्याग नहीं है। क्योंकि पद्धरात्रकी व्याख्यामें यह वचन आता है कि पद्धरात्रमें पहले दिन

सिंग्रिम करना होता है, दूसरे दिन उक्य, तीसरे दिन अतिरात्र, चौथे दिन फिर उक्थ्य और पाँचवें दिन पुनः अग्निष्टोम। अग्निष्टोमसे इस यज्ञका आरम्भ होता या और अग्निष्टोमसे ही समाप्ति। अतएव इसे 'उभयतोज्योति' भी कहते हैं। दो वार अर्थात् दूसरे और चौथे दिन उक्थ्य किये जानेके कारण इसे 'उभयतउक्थ्य' भी कहते हैं।

अग्निष्टोमकी अपेक्षा उक्थ्यमें अधिक समय लगता था और उक्थ्यकी अपेक्षा अतिरात्रमें; अतएव पाञ्चरात्रको प्यवमन्य' कहा गया है। जोकी गोलाई किनारोंपर न्यून और बीचमें अधिक होती है, इसी प्रकार पाञ्चरात्र मध्यमें अर्थात् तीसरे दिन बहुत देरतक होता रहता था। उस दिन जो यज्ञ किया जाता था, उसकी दीर्घताका अनुमान उसके 'अतिरात्र' नामसे ही लगाया जा सकता है। जिसके करते-करते रात बहुत बीत जाय, उसे 'अतिरात्र' कहते हैं।

'पाञ्चरात्र'-यागमें पुरुषसूक्तद्वारा पुरुषमेघ यज्ञ होता या। पाञ्चरात्र और पुरुषमेघ एक ही हैं। पुरुषमेघका स्वरूप हृदयंगम होनेसे ही पाञ्चरात्रका स्वरूप हृदयंगम हो जाता है।

'शतपयंभें 'पुरुष' शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार की गयी है कि ''समस्त जगत् ही 'पुरी' है और उस पुरी में शयन करनेवाला 'पुरुष' कहलाता है।'' 'शतपयं के त्रयोदशकाण्डोक्त इस वचनकी चतुर्दशकाण्डान्तर्गत अन्तर्यामित्राह्मणोक्त वाक्यके साथ एकवाक्यता करनेपर 'पुरुष' शब्दका अर्थ वही परमात्मा ठहरता है, जो सम्पूर्ण जगत्में (जड और चेतनमें) अन्तः प्रविष्ट होकर उसका शासन कर रहा है। इन लोकों में जो अन्न है, वह पुरुषका है, अतएव यह यह 'पुरुषमेध' कहलाता है। पुरुषमेधकी इस निरुक्तिका एक और विकल्प वहीं दिया गया है; वह यह कि इसमें मेध्य पुरुषों के आलमनके कारण इस यहका नाम 'पुरुपमेध' पड़ा।

पुरुषमेधमें यज्ञीय पुरुषोंका 'सहस्रज्ञीर्षा' इत्यादि वोडश श्च्रचावाले पुरुषत्कद्वारा स्तवन किया गया । अग्निसे दक्षिण दिश्चामें स्थित ब्रह्माने नारायण-पुरुषकी स्तुति की, तव आकाशवाणी हुई कि 'हे शरीरपुरमें निवास करनेवाले जीव ! हिंसाके लिये अग्निके निकट पुरुषोंको खड़ा न कर । यदि करेगा तो मनुष्य ही मनुष्यको खाने लगेगा ।' इस वाणीका श्रवण करके पुरुष-पशुओंको तो छोड़ दिया गया और धीकी आहुतियाँ ब्रह्म, क्षत्र, मस्त् और तपस्की प्रसन्नताके लिये दी गयीं।

इस प्रकार विदित होता है कि 'पुरुपमेध' हिंसात्मक यज्ञ नहीं था । आजकल भी पाञ्चरात्र-धर्मके अनुगामी हिंसाशील नहीं हैं । उनके पूजन-विधानमें जीवोंकी बिल नहीं दी जाती।

'पञ्चरात्र' शब्दकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह कहा जा चुका है; किंतु कालान्तरमें वर्णसादश्यको लेकर इस शब्दकी और-और भी निकक्तियाँ की गर्यो । जैसे—

१—सांख्य, योग, बौद्ध, आईत और कापाल-नामक पाँच शास्त्र जिसके सम्मुख फीके पड़ जायँ, वह 'पञ्चरात्र' है।

२-सूर्यके उदय होनेपर जिस प्रकार रात्रियाँ पञ्चत्वको प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस शास्त्रके उदय होनेपर अन्यान्य शास्त्र पञ्चत्वको प्राप्त हो जायँ, वह 'पञ्चरात्र' है।

३-(रात्र) नाम ज्ञानका है और वह वैषयिक, यौगिक, भक्तिप्रद, मुक्तिप्रद और तन्त्व-भेदसे पाँच प्रकारका है; अतएव ज्ञान-प्रतिपादक शास्त्रका नाम (पञ्चरात्र) है।

४-(रात्रिंग नाम अज्ञानका है और (पञ्चनंग्का अर्थ है— नारान । इससे अज्ञानविनाराक शास्त्र (पञ्चरात्रंग है ।

५—परमेश्वरके पाँच (पर, ब्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा नामके ) रूपोंका निरूपण करनेवाला शास्त्र (पञ्चरात्र) है।

६—परमेश्वरको प्राप्त करके जीवकी पाँच रात्रियाँ (भौतिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) नष्ट हो जाती हैं। इस विषयको समझानेवाला शास्त्र 'पञ्चरात्र' है।

७ नारायणभगवान्ते पाँच रात्रियोंमें क्रमशः अनन्तः गरुड़, विष्वक्सेन, ब्रह्मा और रुद्रको जो उपदेश दिया था, उसका नाम (पञ्चरात्र) है।

८-अपने पाँच आयुवोंके अंशस्वरूप शाण्डिल्य, औपगायन, मौञ्ज्यायन, कौशिक और भारद्वाजमेंसे प्रत्येकको जगत्प्रभु भगवान्ने पृथक्-पृथक् जिस शास्त्रको पढ़ाया था, वह (पश्चरात्र) है।

इस प्रकारकी निरुक्तियाँ संस्कृत-साहित्यमें बहुधा मिलती हैं। 'महत्त्वाद् भारवत्त्वाच महाभारतमुच्यते' यह 'महाभारत' शब्दकी निकक्ति भी इसी कोटिकी है ।

पञ्चरात्र न केवल वेद-मूलक है, प्रत्युत स्वयं 'एकायन वेद' नामसे अभिहित है । महर्षि शाण्डिल्यने इसी एकायन वेदको द्वापरके अन्तमें और कलियुगके आदि-में स्वयं संकर्षणसे प्राप्त करके सुमन्तु, जैमिनि, भृगु, औपगायन और मौञ्ज्यायनको पढ़ाया था।

पञ्चरात्रमें जिन विषयोंपर प्रकाश डाला गया है वे ये हैं—

१-( ज्ञान ) दार्शनिक तत्त्व, मन्त्र एवं यन्त्र; २-( योग ) ध्यान-विधि; ३-( क्रिया ) मूर्ति-मन्दिरोंके निर्माणकी विधि; ४-( चर्या ) ऊर्ध्वपुण्ड्र, व्रत, उत्सव आदिकी विधि ।

महाभारतमें पञ्चरात्रको 'महोपनिषद्' कहा गया है, जैसा कि 'इदं महोपनिषदं सर्ववेदसमन्वितम्'—इस वचनचे स्पष्ट है । इससे पञ्चरात्रका प्राचीन कालमें अधिक आदर सूचित होता है । इस माहात्म्यातिशयका हेत्र है—इसका नारायणभगवान्के श्रीमुखारिवन्दचे निर्गमन । महोपनिषद्के अतिरिक्त इसके लिये 'शास्त्र', 'तन्त्र', 'आगम' और 'संहिता' शब्दोंका प्रयोग भी होता है—यथा पञ्चरात्रशास्त्र, पञ्चरात्रतन्त्र, पञ्चरात्रागम और पञ्चरात्रसंहिता ।

पञ्चरात्रपर अनेक मुनियोंने ग्रन्थ बनाये। उन-उन मुनियोंके नामोंके अनुसार पञ्चरात्रका नाम पड़ता गया। नारदपञ्चरात्रमें सात प्रकारके पञ्चरात्रोंका उल्लेख है—यथा ब्राह्म पञ्चरात्र, शैव पञ्चरात्र, कौमार पञ्चरात्र, वासिष्ठ पञ्चरात्र, कोपिल पञ्चरात्र, गौतमीय पञ्चरात्र और नारदीय पञ्चरात्र। अग्निपुराणमें पञ्चरात्रोंके पचीस नाम मिलते हैं—यथा हायशीर्ष, त्रेलोक्यमोहन, वैभव, पौष्कर, प्राह्माद, गार्य, गालव, नारदीय, श्रीप्रक्र, शाण्डिल्य, ऐश्वर, सत्योक्त, शौनक, वासिष्ठ, शानसागर, स्वायम्भुव, कापिल, तार्स्य, नारायणीय, आत्रेय, नारिष्ठ, आनन्द, आरण, बौधायन और अष्टाङ्ग।

पञ्चरात्रसम्बन्धी उपदेश और प्रवचनोंके संग्रह संहिताओंके नामसे प्रसिद्ध हुए । बनते-बनते इनकी संख्या दो सौसे भी आगे पहुँची, किंतु साम्प्रदायिकोंमें १०८ संहिताओंका ही आदर है ।

संहिताओं के सान्तिक, राजस और तामस-भेदसे तीन वर्ग हैं। इनमेंसे भगवत्प्रोक्त संहिताओं को 'दिव्य' कहा जाता है। इस अष्टोत्तरशतसंहिता-मालामें तीन संहिताएँ सुमेर-मणिके समान हैं। वे हैं—१—सान्त्यत-संहिता, २—जयाख्य-संहिता और ३—पौष्कर-संहिता। ईश्वर-संहिता सान्त्यत-संहिता का व्याख्यानरूप है, पाझ-संहिता जयाख्य-संहिताका विवरण है, पारमेश्वर-संहिता पौष्कर संहिताका निर्वचन है। सान्त्वत, जयाख्य और पौष्कर तीन होकर भी एक शास्त्र हैं। उनमें पारस्परिक विरोध नहीं है।

यदुशैलपर सान्वत-संहिताका, श्रीरङ्गमें पौष्करका और हस्तिशैलमें जयाख्यका बहुमान है। किंतु हस्तिशैलमें पाद्मके अनुसार, श्रीरङ्गमें पारमेश्वरके और यादवाद्रिमें ईश्वरसंहिताके आदेशानुसार विधि-विधान होता है।

इन संहिताओंमेंसे बहुत थोड़ी संहिताओंका ही मुद्रण अभीतक हो सका है।

पञ्चरात्रको माननेवाला पुरुष 'पाञ्चरात्रिक' कहलाता है। भक्तके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग आगम-साहित्यमें हुआ है।

यामुनाचार्यने 'आगम-प्रामाण्य' पुस्तक लिखकर पञ्चरात्र-शास्त्रके माहात्म्यकी सिद्धि की थी । रामानुजाचार्यने ब्रह्मसूत्रके द्वितीयाध्यायके द्वितीय चरणके अन्तिम दो सूत्रोंके भाष्यमें पञ्चरात्रतन्त्रका प्रामाण्य स्थापित किया था। तदनन्तर वेंकटनाथने 'पञ्चरात्ररक्षा' नामक ग्रन्थ लिखकर इस शास्त्रकी महिमाको विस्तृत किया था।

वैष्णवोंमें पञ्चरात्रोक्ता सिद्धान्तोंका परम आदर है। ( कु॰ द॰ मा॰ )

#### शोकनाशका उपाय

लोकं शोकहतं वीक्ष्य हाहाकारसमाकुलम् । अशोकं भज रे चेतस्तद् विष्णोः परमं पदम् ॥ ( श्रीताराकुमार )

रहे चित्त ! इस लोकको शोकसंतप्त और हाहाकारसे व्याकुल देखकर भगवान् विष्णुके उस शोकहीन परमपदको भज ।'

## श्रीवैखानस-सम्प्रदाय — संक्षिप्त परिचय

( लेखक-श्रीभास्कर रामकृष्ण आचार्युछ, बी० ए०, बी० एड्० )

ज्ञानानन्द्रमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम्। आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवसुपास्महे॥ श्रीतसातीदिकं कर्म निखिलं येन स्त्रितम्। तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः॥

'हम भगवान् हयग्रीवकी उपासना करते हैं, जो ज्ञानानन्द-स्वरूप, स्वयम्प्रकादा, निर्मल, स्फटिकके समान ग्रुभ्रवर्ण तथा समस्त विद्याओंके आधार हैं। जिन्होंने सम्पूर्ण श्रीत एवं स्मृत्युक्त कर्मोंका सूत्ररूपमें निर्देश किया है, उन सम्पूर्ण वेदोंका तात्पर्य जाननेवाले भगवान् ब्रह्माको हमारा प्रणाम है।

भगवान् विष्णु सकल देवताओंके स्वरूप हैं। श्रीहरिकी अर्चासे सकल देवताओंकी अर्चाका फल मिलता है और सकल देवतार्चनका फल विष्णुपद-प्राप्ति ही है, ऐसी शास्त्रोंकी घोषणा है—

'विष्णु सर्वदेवस्वरूप हैं, सबके सर्वश्रेष्ठ अधिपति हैं। वे पुराणपुरुष हैं, सम्पूर्ण लोकोंसे परे हैं। अग्नि देवताओंमें सबसे छोटे और विष्णु सबसे बड़े। अन्यान्य देवता उनके बीचमें स्थित हैं।

> सर्वेऽपि वैदिकाचारास्सर्वे यज्ञास्तपांसि च। विष्णुप्जाविधेभेदाःसत्कर्मफलदो हरिः॥

> > स्मृति

'सम्पूर्ण वैदिक आचार, सारे यज्ञ और तप भगवान् विष्णुकी पूजाके ही प्रकार हैं तथा भगवान् श्रीहरि सभी सत्कर्मीका पल देते हैं।

> येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ (गीता ९ । २३ )

'हे अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं। वे भी मुझे ही पूजते हैं। किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात् अज्ञानपूर्वक है।'

वि० अं० ५३---

उक्त उद्धरणेंसे स्पष्ट होता है कि विष्णु ही परमाराध्य हैं। उक्त विष्णुकी अर्चनाके दो प्रधान भेद साम्प्रदायिक हिएसे हैं—(१) वैखानस और (२) पाञ्चरात्र। इनमें वैखानस-सम्प्रदाय भगवान् विखनामुनिके द्वारा भगवान् विष्णुके उपदेशानुसार प्रचलित है। भगवान् विष्णुने लोक-कल्याणके लिये अर्चाल्पमें इस घरतीपर अवतार लेकर उक्त अर्चावतारकी अर्चनाकी परम्पराको स्थापित करनेके हेतु स्वांशसे विखनाको प्रकट किया और अर्चा-सम्प्रदायका उपदेश दिया। श्रीविखनामुनि ही विश्वके आदि विष्णुव-धर्मप्रवर्तक हुए। श्रीविखनामुनि साक्षात् ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्माजीने ही भगवान् विष्णुके संकल्पानुसार विखनारूपते सृष्टिके आदिमें यजुर्वेदकी वैखानसी शाखाके अनुसार 'वैखानससूत्र'का निर्माण किया—

आदिकाले तु भगवान् ब्रह्मा तु विखना मुनिः। यजुरशाखोनुसारेण चक्रे सूत्रं महत्तरम्॥ भागवसंहितायाम्

वैसानसीं महाशासां स्वसूत्रे विनियुक्तवान् । पद्ममूः परमो धाता तस्मिन्नाराधनत्रयम् ॥ (स्कन्दपराण)

उन विखनामुनिने भगवान विष्णुद्वारा उपिदृष्ट विस्तृत आगमको संक्षिप्त किया और फिर भृगु, अत्रि, कश्यप, मरीचि आदि शिष्योंको उसका उपदेश दिया। उक्त वैखानस भगवच्छास्त्रको पुनः इन मुनियोंने चार लाख स्त्रोकोंमें संक्षिप्त करके भारतभूमिपर प्रकट किया—

चतुर्वक्त्रो ततः परं जटाकाषायदण्डभृत् । चिरं कालं .... तपंस्तप्त्वा पश्चादपश्यद्विष्णूक्तमागमं विस्तरात्तदा । संक्षिप्य सारमादाय शाणोल्लिखितरत्नवत् ॥ धाता विखनसो नाम्ना मरीच्यादिसुतान् मुनीन्। अबोधयदिदं शास्त्रं सार्द्धकोटिप्रमाणतः। संक्षिप्तं **मुनिभिस्तैश्च** चतुर्लक्षप्रमाणतः॥ ( श्रीपञ्चरात्र )

(गरङ्पुराण)

उक्त भृगु-अत्रि-कश्यप एवं मरीचि ऋषियों द्वारा रचित भगवच्छास्त्र कमशः अधिकार, संहिता, काण्ड तथा तन्त्रके नामोंसे जाने गये। भगवान् विखनामुनिद्वारा रचित गृह्यसूत्रमें विष्णु-अर्चीके लिये शारीरिक संस्कारोंका वर्णन किया गया है तथा उसके—

'अग्नौ नित्यहोमान्ते विष्णोर्नित्यार्चागृहे देवायतने वा भक्तया भगवन्तं नारायणमर्चयेत्।'

—वाक्यमें भगवदर्चाको नित्य होमके अनन्तर नित्यकर्मके रूपमें करनेका निर्देश किया गया है। उक्त वाक्यमें भगवान् विष्णुकी अर्चा अपने घरपर या देवालयमें करनेका जो विधान है, उसके अनुसार परात्पर, परब्रह्म, परमज्योति, अक्षर, सर्वभूतात्मक, सर्वाधार, सनातन परमपुरुष श्रीविष्णुकी अर्चाके लिये देवालय-निर्माण-विधि, प्रतिमा-प्रतिष्ठा-विधि, अनेक प्रकारके ध्यान पूजा-मेदसहित समन्त्र, सप्रयोग भगवान्की अर्चा-विधिका उल्लेख विस्तृतरूपसे 'विमानार्चनकल्प' ग्रन्थमें महर्षि मरीचिने किया है।

पौराणिक तथा ऐतिहासिक कालमें इस वैखानस-सम्प्रदायका सभीने अनुसरण किया है। यह सम्प्रदाय केवल वैखानस लोगोंका ही है, ऐसी घारणा भी संगत नहीं है। शास्त्रोंमें स्पष्ट कहा गया है—

वेदे वैखानसे सूत्रे यो धर्मः परिकीर्तितः। सर्वैः स धर्मोऽनुष्ठेयो नात्र कार्या विचारणा॥

'वेदोक्त वैखानस-सूत्रमें जिस ( भगवत्यूजारूपी ) घर्मका निर्देश किया गया है, उसका पालन सभीको करना चाहिये, इसमें ऊहापोह करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

उक्त भगवान्की अर्चा हेतु-भेदसे सकाम-निष्काम—दो प्रकारकी होती है। वह साधनाकी दृष्टिसे 'अमूर्त अर्चा' तथा 'समूर्त अर्चा' दो प्रकारकी होती है। अग्निमें आहुति देकर अग्निमुखसे भगवान्की उपासना 'अमूर्त अर्चा' है।

'अम्रो हुतममूर्तम्' (विमानार्चनकल्प)

भगवान्की प्रतिमाकी स्थापना करके उनकी अर्चा करना 'समूर्त अर्चा' कही गयी है और यह श्रेष्ठ है।

उत्त अर्चाके द्वारा अर्च्य भगवान् विष्णुके पाँच रूप कहे गये हैं—जो विष्णु, पुरुष, सत्य, अन्युत, अनिरुद्ध-नामोंसे प्रसिद्ध हैं। 'स वा एषः पुरुषः पद्मधा पञ्चातमा' श्रुतिके

1

अनुसार उस परमात्मतत्त्व विष्णुके पर, ब्यूह, विभव, अन्तर्यामी एवं अर्चीवतार-नामसे पाँच भेद हैं—

स्वरूपं पञ्चधा प्रोक्तं । । । परो न्यूहश्च विभवश्चान्तर्यामी च सुन्नत ॥ अर्चेति

( ब्रह्माण्डपुराण )

अखिल ब्रह्माण्डोंकी रचना करनेवाले विष्णुको पर कहते हैं। विष्वक्सेन, गरुड़, लक्ष्मी आदि परिवारसहित क्षीरसागरमें शयन करनेवाले विष्णुका रूप व्यूह्र कहा जाता है। राक्षसोंके नाशके लिये पृथ्वीपर अवतरित हुए मत्स्य-कूर्मादि अवतार विभवः कहे जाते हैं। समस्त चराचर सृष्टि-जालमें व्याप्त भगवानको अन्तर्यामीः कहते हैं। लोक-कल्याणार्थ भूमिपर अर्चारूप अवतार लेकर श्रीविग्रहके आलम्बसे प्राणियोंको तारनेके लिये अवतार लेना अर्चावतारः है। उपर्युक्त अर्चावतारके श्रीविग्रह ध्रुवः, कौतुकः, रनपनः, उत्सव तथा बलि-नामके पाँच क्पोंमें विष्णुके तत्त्वानुसार होते हैं।

उपर्युक्त विष्णु, पुरुष, सत्य, अच्युत, अनिरुद्ध नामके पाँचों रूपोंमें विष्णुसे पुरुष, महाविष्णुसे सत्य, सदाविष्णुसे अच्युत और सर्वव्यापी नारायणसे अनिरुद्धका प्राकट्य हुआ।

उपर्युक्त अचीवतार (१) स्वयंव्यक्त, (२) दिव्य, (३) सेंद्र और (४) मानुष-मेदसे चार प्रकारके होते हैं—

अर्चावताराः श्रीविष्णोः कृताः स्वेन चतुर्विधाः । स्वयंव्यक्ताश्च दिव्याश्च सिद्धा वै मानुषा इति ॥

भक्तरक्षणार्थ या अनुग्रहार्थ भगवान् द्वारा स्वयं प्रकटित विग्रह 'स्वयंव्यक्त', ब्रह्मा-रुद्र आदिके द्वारा प्रतिष्ठित 'दिव्य', सिद्ध पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित 'सेद्ध' तथा मनुष्यद्वारा प्रतिष्ठित 'मानुष' कहे जाते हैं। उनका तेज:-प्रसार क्रमशः तीन योजन, एक योजन, दो कोस तथा एक कोसतक कहा जाता है।

उक्त भगवान्की आराघना चार प्रकारकी होती है— जप, होम, अर्चना तथा ध्यान रूपसे—

'जपहुतार्चनाध्यानानि ।'

जप—'सावित्रीं पूर्वे वैप्णवीं ऋचं अष्टाक्षरं द्वादशाक्षरं च भगवन्तं ध्यात्वाभ्यसेत् स जपः ।'

''सावित्री ( गायत्री )को पहले जपकर वैष्णवी ऋचाओं,

अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर महामन्त्रोंका भगवद्धयानके साथ अम्यास करना 'जप' है।"

होम--

'अग्निहोत्रादि होमः यद्भूयते तद्धुतं होमः॥'
'अग्निमं विष्णुके लिये हविष्की आहुति देना 'होम'
कहा जाता है।''

अर्चना--'गृहे देवायतने वा वैदिकेन मार्गेण प्रतिमादिषु पूजयेत्तदर्चनं च।'

'अपने घरमें या देवालयमें वैदिक मार्गके अनुसार प्रतिमा आदिमें भगवान्की पूजा करना 'अर्चना' है।'' यहाँ 'आदि' शब्दसे शालग्रामादिका भाव भी ग्रहण किया जा सकता है। अर्चनके दो भेद नित्य तथा नैमित्तिक रूपसे पहले ही बताये गये हैं। उनमें नित्याची प्रधानतः स्वोत्तारणके लिये तथा लोक-कल्याणके लिये की जाती है। नैमित्तिक अर्चाके 'शान्तिक' तथा 'यौष्टिक' दो भेद हैं। दोषोंकी शान्तिके लिये की जानेवाली अर्चना 'शान्ति' कही जाती है—जैसे अद्भुत-शान्ति आदि।

अद्भुत तीन प्रकारके हैं—दिन्य, आन्तरिक्ष तथा भौम । 'दिन्य' अद्भुतोंमें प्रहिवकार, प्रह्युद्ध, अनावृष्टि आदि हैं। 'आन्तरिक्ष' अद्भुतोंमें उल्कापात, धूमकेतु, रातमें इन्द्रचाप दिखायी देना, राहु-पुच्छ आदि हैं। 'भौम' अद्भुतोंमें देश-काल-स्वभाव-विरुद्ध प्रसूति, प्रतिमा-रोदन, प्रतिमा-हसन, प्रतिमा-ज्वलन, वल्मीकोद्भव (बाँबीका प्रकट होना) आदि हैं।

उक्त अद्भुतोंकी शान्तिके लिये भगवान् विष्णुकी विशेष पूजा, तर्पण, स्तवन और होम किया जाता है, जिनका विवरण 'विमानार्चनकल्प'में दिया गया है । वैसानस-शास्त्रोक्त रीतिसे विष्णुपूजाकी विधिका सविशेष विवरण 'अर्चना-नवनीत', 'विष्ण्वर्चनसार-संग्रह', 'भगवद्ची-प्रकरण' आदि प्रन्थोंमें विस्तृत रूपसे पाया जाता है।

ध्यान--

'परमात्मनो जीवात्मना चिन्तनं ध्यानं च॥' ''जीवद्वारा मनसे परमात्माका चिन्तन किया जाना ही 'ध्यान' कहलाता है।'' ध्यान निष्कल-सकल-भेदसे दो प्रकारका होता है। 'निष्कल ध्यान'में उस परमात्माका ध्यान समस्त विश्वमें अन्तर्बहिर्व्याप्त रूपसे किया जाता है—जैसे दूधमें घी, तिलमें तेल और पुष्पमें गन्ध। 'सकल ध्यान' सगुण-निर्गुण भेदसे दो प्रकारका होता है। 'निर्गुण ध्यान' 'निष्कल ध्यान'की भाँति ही होता है।

उक्त भगवदाराधनका लक्ष्य मोध-प्राप्ति है, जो मानव-जीवनका परम प्राप्तव्य है। उस मोधकी प्राप्ति भगवान्की मायासे मुक्त होनेसे होती है। भगवान्के शरणापन्न होनेपर जीव भगवान्की कृपासे मायासे तर जाता है—

'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।' (गीता ७।१४)

उक्त मोक्ष सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य मेदसे चार प्रकारका होता है। विष्णुलोक आमोद, प्रमोद, सम्मोद तथा वैकुण्ठ-नामसे चार प्रकारके हैं, जो एकके ऊपर एक स्थित हैं। उन चारों लोकोंमें स्थित भगवान् क्रमशः विष्णु, महाविष्णु, सदाविष्णु तथा सर्वव्यापी नारायण कहे जाते हैं। उक्त आमोदकी प्राप्तिको 'सालोक्य', प्रमोदकी प्राप्तिको 'सामीप्य', सम्मोदकी प्राप्तिको 'सारूप्य' तथा वैकुण्ठकी प्राप्तिको 'सायुज्य' कहा जाता है। ये सभी पुनरावृत्ति-रहित हैं—

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मार्मुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ (गीता ८ । १६ )

'हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं।

इस प्रकार संक्षेपमें वैखानस-सम्प्रदाय तथा विष्णुकी अर्चाका संक्षिप्त परिचय दिया गया। उक्त रीतिसे भगवान् विष्णुकी अर्चा करके भक्तलोग परम सुख पाते हैं।

हरिनामका ही आश्रय लेना चाहिये

अरे भज हरेनीम क्षेमधाम क्षणे क्षणे। बहिस्सरित निःश्वासे विश्वासः कः प्रवर्तते॥
(गुरुकौमुदी
'अरे! श्रीहरिके कल्याणधाम नामका आश्रय लो। क्षण-क्षणमें बाहर निकलनेवाले श्वासका क्या भरोसा है।

# वैष्णव-दर्शन और उसके भेद

## [ विशिष्टाद्वेत, द्वेत, द्वेताद्वेत, शुद्धाद्वेत, अचिन्त्यभेदाभेद ]

( लेखक-त्रिदण्डिस्वामी श्रीभक्तिकमल पर्वत महाराज )

श्रीराधिकामाधवयोरपार-

माधुर्यलीलागुणरूपनाम्नाम् । प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्य

वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्॥

'अपने इष्टदेव श्रीश्रीराधा-कृष्णके अपार माधुर्य, अपार लीलाओं, अपार गुण, अपार रूप एवं अनन्त नामाविल्योंका प्रतिक्षण रसास्वादन करनेके लिये लालायित रहनेवाले श्रीगुरुदेवके शोभायमान चरणारिवन्दकी मैं वन्दना करता हूँ।

वैष्णव-दर्शन अत्यन्त विशाल है। एक-एक सम्प्रदायके शत-शत प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य अपने-अपने सम्प्रदायकी विशिष्टता प्रदर्शित करनेके लिये अनेकानेक दार्शिनक प्रन्थ एवं निबन्ध प्रस्तुत कर गये हैं। अतः इस लघु निबन्धमें इतने गम्भीर तथा विशाल विषयके ऊपर कुछ लिखनेसे पहले उन नित्यवन्दनीय तथा श्रीभगवत्कृपाप्राप्त मनीषियोंके चरणोंमें क्षमा-प्रार्थना करके यितकचित् लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ। वे इस दीन-हीन जीवके क्षुद्र दोषोंको क्षमा करें।

भारतमें बौद्ध संस्कृतिके अभ्युदयसे जब वेदोंका बहिष्कार होने लगा, तब भगवान् शंकरके अवतार श्रीआदि-शंकरा-चार्यका उदय भारत-गगनमें उज्ज्वल भास्कर-सदृश हुआ। उन्होंने वेदोंकी मर्यादा स्थापित की, शून्यवादसे मिलते-जुलते अद्वेतवादका प्रचार किया तथा उसकी स्थापना की। इस प्रकार श्रीआदि-शंकराचार्यने बैदिक धर्मका पुनरुद्धार किया।

उनके पश्चात् वेदोपदिष्ट परतत्त्वका (अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार) प्रचार करनेके लिये क्रमशः श्रीरामानुजा-चार्य (विशिष्टाद्वेतवाद), श्रीमध्वाचार्य (द्वेतवाद), श्रीमध्वाचार्य (द्वेतवाद), श्रीनम्बार्काचार्य (द्वेतवाद), श्रीनम्बार्काचार्य (द्वेतवाद) का प्राकट्य हुआ। इन प्रधान वेष्णवाचार्यों के शिष्य-प्रशिष्यों के द्वारा वेष्णवधर्म भारतवर्षमें अत्यधिक प्रचारित हुआ; परंतु विदेशी यवनोंने राजसत्ताको छीनकर न केवल वेष्णवधर्मका ही, प्रत्युत भारतके प्राचीन-अर्वाचीन वेदिक तथा अवेदिक—सभी धर्मोंका मूलोच्छेद कर केवलमात्र यवनधर्मको ही प्रतिष्ठित करनेके लिये परिश्रम किया तथा उन्हें सफल्ता भी पर्याप्तरूपमें मिली।

15

भक्तोंकी आर्त्त पुकार सुनकर तथा धर्मका विहोप संनिकट देखकर दयार्द्रहृदय भगवान् श्रीहरिका श्रीकृष्ण-चैतन्य महाप्रभुके रूपमें अवतरण हुआ। उन्होंने श्रीमध्य-सम्प्रदायान्तर्गत द्वैतवादको स्वीकार किया और चारों वैष्णव-सम्प्रदायोंके मतोंको अपने अचिन्त्य-भेदाभेदरूप सिंहासनके चार पाये बनाये। इस अचिन्त्यभेदाभेद-दर्शनका अनुसरण करनेवाले 'श्रीव्रह्म-माध्य-गौड़ीय सम्प्रदाय' नामसे जाने जाते हैं।

## विशिष्टाद्वैतवाद

श्रीरामानुजाचार्यके अनुसार 'ब्रह्म' एकमात्र तत्त्व न होनेपर भी ब्रह्मके 'एकत्व' तथा 'अद्वयत्व'की हानि नहीं होती; क्योंकि दूसरे दो तत्त्व—जीव तथा जगत्—ब्रह्मके अन्तर्गत और आश्रितरूपसे सत्य हैं, ब्रह्मसे बहिर्भूत अथवा स्वतन्त्र-रूपसे नहीं । ब्रह्ममें सजातीय तथा विजातीय मेद नहीं हैं; क्योंकि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान् ब्रह्मके अतिरिक्त समजातीय या भिन्नजातीय कुछ भी नहीं है; परंतु ब्रह्मका 'स्वगत-मेद' है । चित् (जीव) तथा अचित् (जगत्)के साथ उनका 'स्वगत-मेद' है । वे सम्पूर्ण रूपसे ब्रह्मके अन्तर्गत हैं, इसलिये ब्रह्मके समान सत्य हैं; परंतु ब्रह्मसे पृथक् दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं।

श्रीरामानुजाचार्यपादका कहना है—चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही 'ईश्वर' है । ब्रह्म—'अंशी', जीव तथा जगत्—'अंश'; ब्रह्म—आत्मा, जीव तथा जगत्—'देह'; ब्रह्म—आधार या आश्रय, जीव तथा जगत्—आधेय या आश्रित । जीव तथा जगत् ब्रह्मसे विशिष्ट अर्थात् धर्मानुयायी मिन्न होनेपर भी 'ब्रह्माश्रयी' तथा 'पृथक्सत्त्वहीन' होनेके कारण 'अमिन्न' है । मेदके विचारसे तत्त्व तीन हैं—'ब्रह्म', 'चित्' तथा 'अचित्'; परंतु अमेदके विचारसे तत्त्व एक ही है। वह है 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म'। उदाहरणके लिये व्यप्टिके दृष्टि-कोणसे मूल, काण्ड, शाखा, पत्र तथा पुष्प—ये पाँच अल्या-अलग तत्त्व हैं; परंतु समष्टिके दृष्टिकोणसे मूल, काण्ड, शाखा, पत्र तथा पुष्प—ये पाँच अल्या-अलग तत्त्व हैं; परंतु समष्टिके दृष्टिकोणसे मूल, काण्ड, शाखा, पत्र तथा पुष्पसे विशिष्ट बृक्ष—यह एक तत्त्व है । इसलिये श्रीरामानुजाचार्यके मतको 'विशिष्टाद्देतवाद' कहा जाता है ।

## द्वैतवाद

'तत्त्ववाद्गुरु' श्रीमन्मध्याचार्य परतत्त्वको सचिदानन्द-विग्रहवान् तथा स्वगत-भेदरिहत बताते हैं—

'आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः सर्वत्र च स्वगतभेदविवर्जितात्मा।'
( महाभारत-तात्पर्यनिणैय १ । ११ )

जीवात्मा विष्णुका ही निरुपाधिक प्रतिबिम्ब है । परमेश्वरके दो अंश हैं—(१) प्रतिबिम्बांश तथा (२) स्वरूपांश । प्रतिविम्न दो प्रकारके होते हैं--(१) सोपाधिक और (२) निरुपाधिक । जीवात्मा परमेश्वरका विरुपाधिकः प्रतिविम्ब है तथा आकारामें दीखनेवाला इन्द्रधनुष सूर्यका सोपाधिक प्रतिविम्ब है, इसलिये यह अनित्य है। ( ब्रह्मसूत्र २।२।५० सूत्रपर मध्यभाष्य ) जीवसमृह श्रीहरिका नित्य अनुचर है। जीव 'स्वल्प'-ज्ञानानन्दात्मकविग्रह तथा भगवान् 'पूर्ण' - ज्ञानानन्दात्मक विग्रह हैं । भगवान् 'प्रयोजक कर्तां और जीव 'प्रयोज्य कर्तां है। विष्णु जगत्के 'निमित्तं कारण हैं, 'उपादान' कारण नहीं । जगत् 'अनित्य' है, परंत 'असत्य' नहीं है । जीव तथा जगत् भगवान्के अधीन हैं । भगवान् जीव तथा जगत्से पूर्णतया पृथक् हैं। श्रीमन्मध्वाचार्य पाँच प्रकारके भेद स्वीकार करते हैं—(१) जीव-ईश्वरका मेद, (२) जीव-जीवमें परस्पर मेद, (३) ईश्वर-जडमें भेद, (४) जीव-जडमें भेद, (५) जड-जडमें परस्पर भेद---

जीवेशयोर्भिदा चैव जीवभेदः परस्परम्। जंदेशयोर्जंदानां च जंदजीवभिदा तथा॥ पञ्च भेदा इमे नित्याः सर्वावस्थासु नित्यशः। सुक्तानां च न हीयन्ते तारतस्यं च सर्वदा॥ ( महाभारत-तात्पर्यानर्णय १ । ७०-७१ )

ये पाँच भेद सभी अवस्थाओं में नित्य हैं। मुक्ति होनेपर भी जीवका ईश्वरसे नित्य भेद रहेगा।

श्रीमन्मध्वाचार्यने कहीं-कहीं भेदाभेदवादः तथा परतत्त्वकी अचिन्त्य शक्तिका प्रमाण दिखाकर 'अचिन्त्यभेदाभेदवादः का हशारा किया है । निम्नलिखित 'ब्रह्मतर्कः प्रमाणसे ऐसा ही प्रतीत होता है—

अवयन्यवयवानां च गुणानां गुणिनस्तथा। शक्तिशक्तिमतोइचैव क्रियायास्तद्वतस्तथा॥ स्वरूपांशांशिनोइचैव नित्याभेदो जनाईन। जीवस्वरूपेषु तथा तथैव प्रकृताविष्॥

अगुणा अक्रिया इति। . चिद्रपायामतोऽनंशा कथ्यन्ते तु स्वभेदतः॥ हीना अत्रयवैश्वेति नित्यत्वादुभयोरपि । पृथरगुणाद्य भावाच सर्वं सम्भवति ध्रवम्॥ विष्णोरचिन्त्यशक्तेश्व न्यक्त्यन्यक्तिविशेषणम्। क्रियादेरिप नित्यत्वं तादशः ॥ **ब्यवहारश्च** भावाभावविशेषेण विशिष्टस्याप्यभेदस्तद्वदेव तु । विशेषस्य सर्वं चाचिन्त्यशक्तित्वाद् युज्यते परमेश्वरे॥ चिद्र्पप्रकृतावि । तु जीवेषु तच्छत्तयैव तदन्यत्र ह्युभयोरपि दर्शनात्॥ भेदाभेदौ कार्यकारणयोश्चापि निमित्तं कारणं

(भा०११। ७। ५१ रलोकका माध्वकृतभाष्यभृत ब्रह्मतर्कवाक्य)

'जनार्दनमें अवयवी तथा अवयव-समृह, गुणी तथा गुण-समृह, शक्तिमान् तथा शक्ति, क्रियावान् तथा क्रिया और अंशी तथा स्वरूपांश--इनमें आपसमें नित्य 'अभेद्' है। जीवस्वरूपसमूह तथा चिद्र्पा प्रकृतिमें भी ( उन सभी विषयोंमें ) अभेद है । इसलिये ( अंदा प्रभृतिके साथ अंदाी प्रभृतिके) अमेदके कारण गुणादिकोंके पृथक् अवस्थानके कारण तथा अंश प्रभृति-इन दोनोंके नित्य होनेके कारण वे ( अंशी प्रभृति ) अनंशः अगुणः अक्रिय तथा अवयवहीनरूपसे कहे जाते हैं तथा अचिन्त्यराक्ति विष्णुके लिये ये सभी सम्भव होते हैं। क्रियादिकोंका नित्यत्व, प्रकाश और अप्रकाशका भेदः अस्तित्व और अनस्तित्व रूपमें व्यवहार तथा विशेष और विशिष्टका अमेद भी उसी प्रकार सिद्ध होता है। अचिन्त्य-शक्ति होनेके कारण परमेश्वरमें सभी कुछ संगत है और उनकी शक्तिके कारण ही जीवसमूहमें तथा चिद्रुपा प्रकृतिमें भी उन-उन विषयोंका भेद तथा अभेद—दोनों ही देखनेको मिलते हैं। निमित्त-कारणरहित कार्य तथा कारणमें भी ऐसा भेदाभेद ज्ञातच्य है। 19

परंतु श्रीमनमध्याचायपादने अपनी वाणीमें शक्ति तथा शक्तिमान् अथवा जीव तथा ब्रह्म एवं जगत् तथा ब्रह्म आदिमें 'शुद्ध' या केवल भेदके सिवा स्पष्टरूपसे किसी भी मतको प्रकट नहीं किया है।

## द्वैताद्वैतवाद

द्वेताद्वेतवाद-प्रवर्तक श्रीनिम्बार्काचार्यने स्वाभाविक 'भेदा-भेदवाद'का संस्थापन किया है। श्रीनिम्बार्कके अनुसार ''भेद' तथा 'अभेद' केवल समानरूपसे सत्य ही नहीं, समानरूपसे नित्य भी हैं। सभी कालमें, सभी अवस्थामें भेद तथा अभेद समभावमें वर्तमान हैं। अीनिम्बार्कपादका कहना है— ''ब्रह्म कारण, जीव तथा जगत् कार्य, ब्रह्म शक्तिमान्, जीव तथा जगत् शक्तिह्मय, ब्रह्म समग्र सत्ता, जीव तथा जगत् ब्रह्मके अन्तर्गत क्षुद्रातिक्षुद्र अंश हैं। कारण तथा कार्य, शक्ति तथा शक्तिमान्, अंशी तथा अंशमें भेद वास्तविक, स्वामाविक तथा नित्य है। ब्रह्म ध्येय, श्रेय तथा प्राप्तव्य है और जीव ध्याता, ज्ञाता तथा प्रापक है। ब्रह्म सृष्टि-स्थिति-प्रलयकर्ता, सर्वव्यापी, पूर्ण स्वतन्त्र है और जीव सृष्टि आदिमें शक्तिहीन, अणुमात्र तथा शासित है। केवल बद्ध जीव ही नहीं, मुक्त जीव भी ब्रह्मसे भिन्न हैं। ब्रह्म तथा जीवका यह स्वभावगत तथा धर्मगत भेद नित्य है।"

जगत्के सम्बन्धमें भी यही बात है। ब्रह्म केवल चेतन, अजड, अस्थूल, नित्यशुद्ध है; परंतु जगत् अचेतन, जड, स्थूल तथा अगुद्ध है। इसलिये ब्रह्म एवं जगतमें स्वभावगत तथा धर्मगत भेद नित्य वर्तमान है; किंतु ब्रह्म तथा जीव और जगत्में स्वाभाविक भेद जिस प्रकार सत्य है, स्वाभाविक अभेद भी उसी प्रकार समानरूपसे सत्य है। कार्य कारणसे गुणतः तथा कर्मतः भिन्न है, परंतु स्वरूपतः अभिन्न है। कारण भी कार्यसे अतिरिक्त रूपमें कार्यसे भिन्न है, किंतु कार्यमें लीन तथा कार्यस्वरूपमें कार्यसे अभिन्न है। कार्य कारणसे भिन्न है; क्योंकि कार्य और कारणके गुण-समूह तथा कर्म-समूह एक नहीं हैं। मिट्टीका घड़ा मिट्टीके ढेलेसे भिन्न है; क्योंकि घडेका आकार तथा कर्म मिद्दीके ढेलेके आकार तथा कर्मसे पृथक् हैं। किंतु भिन्न होनेपर भी मिट्टीका घड़ा मिट्टीके ढेलेसे अभिन्न हैं। क्योंकि मिट्टीका घड़ा मिट्टीके सिवा और कुछ तो है ही नहीं। अर्थात् कार्य कारणात्मक, कारण-सत्तामय तथा कारणाश्रयी है; इसिलये कार्य तथा कारण अभिन हैं।

कारण भी कार्यसे भिन्न है; क्योंकि उस कारणसे बहुतसे विभिन्न कार्य हो सकते हैं। जिस प्रकार मिट्टीके ढेलेसे मिट्टीका घड़ा भिन्न है; क्योंकि मिट्टीके ढेलेसे न केवल मिट्टीका घड़ा ही बन सकता है, अपितु उससे मिट्टीका कटोरा, चूल्हा आदि बहुत-सी वस्तुएँ भी वनती हैं, किंतु फिर भी मिट्टीका ढेला घड़ेसे अभिन्न है; क्योंकि मिट्टीके घड़ेके समान ढेला भी मिट्टीका स्वरूप है। इसलिये कारण कार्यसे अतिरिक्त रूपमें कार्यसे भिन्न है, किंतु कार्यलीन तथा कार्यस्वरूपमें कार्यसे अभिन्न है । स्वाभाविक-भेदाभेदवादमें भेदका अर्थ— (क) कार्यकी ओरसे गुणतः तथा कर्मतः प्रभेद, (ख) कारणकी ओरसे कार्यसे अतिरिक्तता । अभेदका अर्थ— (क) कार्यकी ओरसे कार्य-लीनत्व । इसलिये ब्रह्म जगदितिरिक्त रूपमें जीव तथा जगत्से भिन्न होनेपर भी जगत्-लीन रूपमें जीव तथा जगत्से अभिन्न है ।

## शुद्धाद्वैतवाद#

गुद्धाद्वेतवादके प्रवर्तक श्रीविष्णुस्वामिपादने श्रीगृहिर या श्रीगृसिंहदेवको अपने ईश्वरके रूपमें स्वीकार किया है। श्रीश्रीधरस्वामिपादद्वारा लिखित श्रीमद्भागवतकी टीका (भावार्थदीपिका) के निम्नलिखित स्लोकमें श्रीविष्णुस्वामि-पादका सिद्धान्त प्रकाशित हुआ है—

तदुक्तं विष्णुस्वामिना— ह्नादिन्या संविदाऽऽञ्चिष्टः सिचदानन्द ईश्वरः। स्वाविद्यासंवृतो जीवः संक्लेशनिकराकरः॥

\* श्रीविष्णुस्वामीके सिद्धान्तोंका कहीं कोई स्वतन्त्ररूपसे उछेख नहीं मिलता। शुद्धाद्वेतके नामसे आचार्य वछभके ही सिद्धान्तोंका उल्लेख किया जाता है, जो अपनेको विष्णुस्वामीका अनुयायी घोषित करते हैं। ऐसी स्थितिमें इस प्रसङ्गमें उनके सिद्धान्तका उल्लेख करना भी आवश्यक है। अतः नीचे संक्षेपमें उसका विवरण दिया जा रहा है—

श्रीवल्लभाचार्यने अपना मत (अणुभाष्य'में प्रकट किया है। श्रीमद्भागवतकी व्याख्या भी शुद्धाद्वैतमतके अनुसार ही है। श्रीवलभका मत श्रीशंकर और श्रीरामानुजसे वहुत अंशोंमें भिन्न है और श्रीमध्वके मतसे मिलता-जुळता है। आचार्य वल्लभके मतसे जीव अणु और सेवक है। प्रपञ्चमेद ( जगत् ) सत्य है। ब्रह्म निर्शुण और निर्विशेष हैं। ब्रह्म ही जगत्के निमित्त और उपादान कारण हैं। गोलोकाधिपति श्रीकृष्ण ही वह ब्रह्म हैं। वे ही जीवके सेन्य हैं। जीवात्मा मौर परमात्मा दोनों शुद्ध हैं। इसीसे इस मतका नाम 'शुद्धाद्वैत' पड़ा है । श्रीवल्लभके मतानुसार सेवा द्विविध है—फलरूपा और साधनरूपा । सर्वदा श्रीकृष्णश्रवणित्ततारूप मानसी सेवा फलरूपा एवं द्रव्यार्पण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है । उनके मतसे गोलोकस्थ परमानन्द-संदोह भगवत्क्रपासे गोपीभाव प्राप्त करके अखण्ड रासोत्सवमें निर्भर रसावेशके साथ पतिभावसे भगवान्की सेवा करना ही भोक्ष' है। उनकी रायमें ज्ञानमार्ग कुछ भी नहीं, भक्तिमार्ग भी उत्कृष्ट नहीं, केवल प्रीतिमार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है। --सम्पादक

स ईशो यहरो माया स जीवो यस्तयार्दितः। स्वाविर्भूतपरानन्दः स्वाविर्भूतसुदुःखभूः॥ तथा—

स्वाद्युत्यविपर्यासभवभेदजभीशुचः । यन्मायया जुषन्नास्ते तिममं नृहिर्र नुमः॥

'ह्रादिनी ( आनन्ददायिनी ) तथा संवित्-शक्ति ( सर्वज्ञता-शक्ति ) द्वारा आलिङ्गित सिचदानन्द-विग्रह ही ईश्वर हैं और जीव निज ( अनादि बहिर्मुखतारूप ) अविद्याके द्वारा सम्यक् रूपसे आद्यत तथा संक्लेश-समृहके आकर-स्वरूप है । माया जिनके वशमें अवस्थित है, अर्थात् जो मायाधीश हैं, वे 'ईश्वर' हैं और जो ( व्यक्ति ) मायाके द्वारा अर्दित—लाञ्चित या पीड़ित है, अर्थात् मायाग्रस्त है, वह 'जीव' है । परमेश्वर स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप हैं और जीव स्वरूपतः स्वप्रकाश ( चेतन ) होकर भी प्रचुर दुःखका आधार है ।"

"जीवके पाँच क्लेश हैं—(१) अपने स्वरूपका अज्ञान, (२) उससे उत्पन्न निजस्वरूपके विषयमें अन्यथा-ज्ञान, (३) उक्त अन्यथा-ज्ञानसे होनेवाली स्वर-पर-भेद-बुद्धि अर्थात् आत्मासे भिन्न देह आदिमें 'मैं'-'मेरा' बुद्धि-स्वरूप, (४) भेदबुद्धिसे होनेवाला भय तथा (५) शोक।"

"जिनकी मायासे जीव इन पाँचोंका सेवन करता रहता है। उन श्रीनृसिंहभगवान्को इस नमस्कार करते हैं।"

श्रीविष्णुस्वामिपादके अनुसार—(१) मुक्तपुरुष अनेक हैं, (२) उनका नित्यतनु या सिद्धदेह है, (३) उनका भजन नित्य है, (४) श्रीनृहरिका श्रीविग्रह नित्य है तथा (५) मुक्तिसे भक्तिकी श्रेष्ठता है।

### अचिन्त्यमेदामेद

श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद वैष्णवा-चार्योने श्रीमद्भागवतको ही वेदान्तका अकृत्रिम भाष्य मान-कर किसी अन्य भाष्यकी रचना नहीं की । श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी तथा श्रीजीव गोस्वामी गौड़ीय वैष्णवा-चार्योमें प्रधान हैं । परवर्तीकालमें श्रीविश्वनाथचकवर्ती-जेसे प्रधान वैष्णवाचार्योकी आशासे उनके शिक्षा-शिष्यने वयपुरमें स्थित गल्द्रतागद्दीमें जाकर श्रीगोविन्ददेवजीका स्वप्ना-देश प्राप्त किया और वेदान्त-विषयक भोविन्द-भाष्यभ्की रचना की तथा इस सिद्धान्तकी स्थापना की कि गौड़ीय सम्प्रदाय श्रीमध्य-सम्प्रदायके अन्तर्गत एक विशिष्ट सम्प्रदाय है और श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुद्वारा प्रतिष्ठित 'अचिन्त्य-भेदाभेद' ही चारों वैष्णव-सम्प्रदायोंके मतवादोंसे विल्क्षण एक परम उपादेय मौलिक दर्शन है।

स्वयं श्रीचैतन्यदेवने श्रीसनातन गोस्वामिपादके निकट श्रीकाशीधाममें इस 'अचिन्त्यमेदाभेद'-सिद्धान्तको प्रकाशित किया था।

श्रीजीव गोस्वामिपादने कहा—'श्रद्धयत्वं चास्य स्वयं-सिद्धं तादशातादशतत्वान्तराभावात् स्वशक्त्येकसहायत्वात्।' ''जो वस्तु अपने-आप सिद्ध है तथा अपनी शक्तिसे स्वयं पूर्णतया निरपेक्ष रहकर स्थित रहती है, उसीको 'स्वयं-सिद्धः या 'अन्यनिरपेक्षः' कहते हैं। 'परतत्त्वः' सभी प्रकारसे 'स्वयंसिद्धः' अद्धयतत्त्व है। उसके सहश वह एक ही है। जीव तादश अर्थात् चिज्जातीय होनेपर भी 'ब्रह्मःके समान 'स्वयंसिद्धः' नहीं हो सकता। 'प्रकृतिः, 'कालः प्रभृति तत्त्व 'जडः' हैं, 'अतादशः' हैं, अतः ये 'स्वयंसिद्धः' नहीं हो सकते, ये अपनी स्थिति आदिके लिये ब्रह्मकी अपेक्षा रखते हैं।''

ब्रह्मकी तटस्था-शक्ति है—जीव; संघिनीका विलास श्रीभगवद्धाम है तथा संघिनीशक्तिपरिणत अनन्त भगवत्त्वरूप तथा परिकर हैं। ब्रह्म जिस प्रकार चिद्वस्तु है, उसी प्रकार ये भी चिद्वस्तु समझे जाते हैं। परंतु समजातीय होनेपर भी ये स्वयंसिद्ध नहीं हैं, परतन्त्व-सापेक्ष हैं। इस-लिये इनके साथ ब्रह्मका सजातीय भेद नहीं है। सुतरां, ब्रह्म सजातीय-भेदश्चन्य है।

जड ब्रह्माण्ड ब्रह्मकी अचित्-शक्तिसे उत्पन्न है। इसिलये जड ब्रह्माण्डके साथ चित्स्वरूप ब्रह्मका विजातीय-भेद प्रतीत होता है। किंतु वास्तवमें यह बात सिद्ध नहीं है; क्योंकि ब्रह्माण्ड स्वयंसिद्ध वस्तु नहीं है। माया ब्रह्मकी ही शक्ति है। 'जन्माद्यस्य यतः' (ब्र० सू० १।१।२)—ब्रह्मसे ही इस जगत्का जन्म, स्थिति तथा नाश हैं। इसिलये ब्रह्म विजातीय-भेदशून्य है।

ब्रह्म या परतन्त्र सिचदानन्द वस्तु है। उसके देह तथा देहीमें मेद नहीं है। उसका सब कुछ ही नित्य, सत्य, पूर्ण-चेतन तथा पूर्ण आनन्दमय है। उसमें उपादानगत कोई भी मेद नहीं है। इसिछिये ब्रह्म स्वगत-भेदशून्य है। स्वर्णके कुण्डलरूप धारण कर छेनेसे उसके साथ कुण्डलका 'स्वगत-

भेदः हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः उसमें स्वर्णके अतिरिक्त अन्य कुछ प्रविष्ट नहीं हुआ है, वह स्वर्ण ही है, इसिलये उसमें 'स्वगत भेदः' नहीं है। कुण्डल यहाँ एकमात्र स्वर्णकी ही अपेक्षासे युक्त है। कुण्डलका आकार 'स्वयंसिद्धः' नहीं है। सुतरां, यहाँ भी स्वगत-भेद नहीं है।

परतत्वकी 'स्वरूपः-शक्ति, तटस्थाख्य 'जीवः-शक्ति और बिहरङ्गा 'मायाः-शक्ति तथा यथाक्रमसे उन सब शक्तियोंकी परिणित 'भगवत्परिकरः, 'भगवद्धामः, अनन्त 'मुक्तः और 'बद्धः जीव तथा अनन्त 'ब्रह्माण्डः-इन सब शक्तियों तथा शक्तिपरिणत वस्तुओंके साथ परतत्वका जो सम्बन्ध है, उसीको लेकर दार्शनिक मतवादोंकी उत्पत्ति हुई है । कोई कहते हैं—'शक्ति तथा शक्तिमान्में आत्यन्तिक भेद है। इस मतके प्रवर्तक श्रीमन्मध्वाचार्यने हैंतवादको प्रतिष्ठित किया है। और कोई कहते हैं—'भेदांशः व्यावहारिक एवं प्रातीतिक मात्र है, परमार्थतः ब्रह्मकी कोई 'शक्तिः नहीं है। ब्रह्मकी शक्ति स्वीकार कर लेनेपर ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरा तत्त्व तथा शक्तिक्रयासे

उत्पन्न 'भेद' स्वीकार करना होता है । फिर ब्रह्म 'अद्वितीय' नहीं रह सकता। प्रत्यक्षदृष्ट भेदसमूह 'व्यावहारिकमात्र' है— यही शंकराचार्यका 'केवलाद्वेतवाद' है। परमार्थत: ये भेट' स्वीकार नहीं करते । अन्य कोई यह प्रतिपादन करते हैं कि शक्ति तथा शक्तिमान्का 'भेद' स्वीकार करनेपर भी शक्ति स्वरूपके ही अन्तर्भुक्त है। इसीसे श्रीरामानुजाचार्यका विशिष्टाद्वेतवाद-प्रकाशित हुआ है । भेद तथा अभेद-दोनों ही समानभावसे सत्य, नित्य, स्वामाविक तथा अविरुद्ध हैं, यों प्रतिपादन करनेवाले श्रीनिम्बार्काचार्यने स्वामाविक ही 'द्रैताद्रैतवाद'की स्थापना की है। कोई कोई तर्कके द्वारा 'मेद'-वाद तथा 'अमेद'-वादकी स्थापना न करके, अथवा शक्ति तथा शक्तिमान्में 'भेद' तथा 'अभेद'—दोनों ही स्वाभाविक हैं—इस प्रकारकी भी कल्पना न करके, 'श्रुतार्था-पत्तिं -प्रमाण या 'शब्दमूलकं प्रमाणके बलसे शक्ति तथा शक्तिमान्के 'अचिन्त्यमेदामेद'की स्थापनाद्वारा श्रति-मन्त्र तथा वेदान्तसूत्र-समूहका समन्वय-विधान करते हैं। यही 'अचिन्त्यभेदाभेदः-सिद्धान्त है।

## वैष्णव-दर्शनोंका साम्य-वैषम्य तथा वैशिष्ट्य

( केखक-आचार्य डॉ॰ मुवालालजी उपाध्याय 'शुकरत्न', एम्० ए०,पी-एच्० डी॰, साहित्याचार्य, शिक्षा-शास्त्री, तीर्थह्य, रबह्य )ः

समस्त विचारणाएँ वास्तव वस्तुसे परिचय प्राप्त करनेके लिये ही प्रारम्भ होती हैं। सृष्टिके आरम्भसे ही मनुष्य सृष्टि और आत्माके रहस्यपर विचार करता आ रहा है। वैज्ञानिक अनुसंघानों, साधना एवं अपने सहज ज्ञानके आधारपर वह समस्त प्रापञ्चिक ज्ञानके सच्चे रहस्यको हस्तगत करनेकी धुनमें लगा हुआ है। उपनिषदोंमें आत्म-तत्त्वके परिज्ञानसे अशेष विश्व-रहस्यको जान लेनेकी घोषणा की गयी है । आचार्य रामानुज प्रकारान्तरसे इसी तथ्यको कहते हैं ।

इसी रहस्यकी खोजमें अनेक विचार दर्शनोंके रूपमें विकसित हुए हैं। भारतीय तत्त्व-ज्ञानका लक्ष्य ब्रह्म-जीव और

- १. वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् । ( भागवत १।१।२ )
- २. यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। ( छान्दोग्य० ६।१।४)
- ३. कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वेन कारणविशानेन कार्यस्य शानतया एकविशानेन सर्वविशानं समीहितसुपपन्नतरम् । (गीता १३ । २ रामानुजभाष्य)

जगत्के खरूप तथा उनके परस्पर सम्बन्धोंका पता लगाना है। प्रस्थानत्रयीके रूपमें प्रसिद्ध उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीताको आधार बनाकर, खिखान्तके पोषणके लिये वैष्णव आचार्योने समय-समयपर अपनी व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। शंकराचार्यद्वारा निर्विशेषरूपसे की गयी परम सत्ताकी विवेचना मनुष्यकी सहज रागात्मक-वृत्तिको संतुष्ट नहीं करती। मुख्यतः भगवदिषयक रागके परमोत्कर्षको दिखानेके लिये ही वैष्णव-दर्शन और वैष्णव-सम्प्रदायोंका विकास हुआ।

'प्रस्थानत्रयीं) को आघार बनाकर वैष्णव आचार्योद्वारा किये गये विश्लेषण सैकड़ों तपःपूत साधनामूलक, निर्मल-दृष्टि-सम्पन्न महान् आत्माओंद्वारा निर्णात ब्रह्ममूलक जगत्-कारणवादकी ही भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ हैं, जिनमें कर्मश तर्कोंके स्थानपर साक्षात्कृत अनुभ्त सिद्धान्तों तथा तथ्योंकी रमणीय राशिका दर्शन होता है।

प्रत्येक वैष्णव आचार्यने श्रुतियोंके आधारपर ही अपने सिद्धान्तोंके समर्थनका सुदृढ़ प्रयास किया है। उनको विचारणाओंमें प्रवृत्त करनेवाला केन्द्रीय तन्त्र है—द्रहा- कारणवाद । यह विश्व ब्रह्मस्पन्दनका एक बुद्बुद है। किंतु यह अन्तिम सत् एक है या दो है या दोसे अधिक— यह तथ्य ही वैष्णव आचार्योकी विवेचनाओंमें उपलब्ध होता है।

सभी एक मतसे औपाधिक परमात्मा, मायाकित्पत ब्रह्माण्ड, निर्विशेष ब्रह्म और मायावादका प्रवल तकोंसे खण्डन कर ब्रह्मकी सिवशेषता और उसके अगणित गुणगणका प्रतिपादन करते हैं तथा उसके उस सिचदानन्दमय स्वरूपका वर्णन करते हैं, जिसके चरणोंकी न् पुरम्विन मुमुक्षुओंके सोये हुए मनको भी जगा देती है और मृत्तिश्च्य बनाकर उसीमें लीन होनेकी स्थिति पैदा कर देती है। आचार्य मध्वको छोड़कर, समीने ब्रह्मकी अभिष्मिनिमित्तोपादानकारणता स्वीकार की है और सभी भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे ब्रह्मपरिणामवादका ही प्रतिपादन करते हैं। कोई उसे सत्-चित्का आविर्भाव-तिरोमाव कहता है तो कोई शक्ति या विशेषणोंका परिणमन।

परतत्त्वके स्वरूपके विषयमें कुछ मतभेद है। आचार्य रामानुज तथा मध्वाचार्य लक्ष्मी-नारायणके उपासक हैं। निम्बार्क, वल्लभ तथा चैतन्य शक्तिमान् कृष्णकी उपासनाका ही आग्रह रखते हैं। इन तीनोंकी उपासना-पद्धतियोंमें भी सख्य, वात्सल्य एवं मधुरभक्तिकी मुख्यताकी दृष्टिसे सूक्ष्म अन्तर है।

सभी आचार्य जीव-तत्त्वको ज्ञाता, कर्ता, परतत्त्वके अधीन और इवेताश्वतरोपनिषद्के आधारपर अणु-परिमाण स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टिमें जीव स्वरूपतः ब्रह्म अथवा परतत्त्वसे भिन्न होते हुए भी स्वरूपस्थिति, प्रवृत्ति आदिमें परायत्त है। जीवकी सत्ता अन्तिम तो है; किंतु जीव सर्वोच्च सत्ता नहीं। केवल आचार्य वक्लभ जीवको अग्निसे व्युच्चरित विस्फुलिङ्गके समान परतत्त्वसे विनिर्गत अर्थात् उनके स्वरूपका ही एक आनन्द-तिरोहित अंश स्वीकार करते हैं। कट्टर द्वेतवादी आचार्य श्रीमध्वको छोड़कर, सभी आचार्य दृष्टिमेदसे ब्रह्मके साथ जीव और जगत्का भेदाभेद ही स्वीकार करते हैं, यद्यपि उनका अधिक झुकाव भेद-पक्षकी और ही है; क्योंकि मेदके विना उनके अभिमत सेव्य-सेवकभावकी सार्थकता ही उपपन्न नहीं हो सकती । जीव सर्वदा ही दास, अणु एवं अंश्व है । उसका यह अणुत्व किसी भी दशामें निवृत्त नहीं होता । मुक्तावस्थामें भी उसके अणुत्वकी निवृत्ति नहीं होती । श्रीमध्याचार्य तो मुक्तावस्थामें आनन्दानुभूतिका तारतम्य भी स्वीकार करते हैं । जीवात्माका यह भगवत्कैंकर्य अथवा भगवत्-पारतन्त्र्य वैष्णय-दर्शनकी असाधारण विशेषता है ।

आचार्य वल्लमको छोड़कर सभी आचार्य जडतत्त्व (जगत्) को भी परतत्त्व या ब्रहासे खरूपतः भिन्न खीकार करते हैं और उसे एक प्रकारसे सांख्याभिमत प्रधानके रूपमें ही इस संशोधनके साथ स्वीकार किया गया है कि वह ब्रह्मात्मक है। आचार्य वल्लभने चिदानन्द-तिरोहित सदंशको ही जडतत्त्व ( जगत् ) माना है । सर्वसम्मतिसे जीव और जगत् दोनों ही परतत्त्व ( ब्रह्म )के द्वारा नियम्य हैं; क्योंकि इस मान्यताके विना परतत्त्वकी सर्वशक्तिमत्ता एवं उपास्यता साधित नहीं होती, यद्यपि यह बात गम्भीरतासे समझनेकी है कि जीव या जडतत्त्व परतत्त्वसे खरूपतः भिन्न होते हुए भी उससे सम्बद्ध कैसे हो सकते हैं। इसकी उपपत्तिके लिये श्रीरामानुजाचार्यने द्यरीरात्मभाव या विशेषण-विशेष्यभाव, निम्बार्कने शक्ति-शक्तिमद्-भाव और श्रीबलदेव विद्याभूषणने अचिन्त्य शक्तिका कार्य-वैचित्र्य स्वीकार किया है । दूसरे शब्दोंमें वैष्णव आचार्योद्वारा स्वीकृत जीव और जगत्की स्वायत्तताके साथ-साथ अपृथक्सिद्धता, अघटित-घटना-पटीयसी शक्तिकी ही अचिन्त्य महिमा है।

सभी एकमतसे परतत्त्वकी प्राप्तिमें भक्ति या प्रपत्तिको ही अन्तिम एवं श्रेष्ठ साधन स्वीकार करते हैं । जीव कर्मसे अचित्-तत्त्वपर, ज्ञानसे चित्-तत्त्वपर अधिकार प्राप्तकर, अनन्या या पराभक्तिद्वारा ही परतत्त्वको पा सकता है, यद्यपि स्व-स्व-स्वीकृत परतत्त्वके स्वरूप-मेदसे किसीने दास्य, किसीने सख्य या वात्सस्य तो किसीने मधुरभक्तिको उपासनामें प्रमुखता दी है । सभीकी दृष्टिमें फल्ल्पा साध्यभक्ति, परमात्माकी सहज निहेंतुक कृपाद्वारा ही लभ्य है, किंतु फिर भी जीवको तदर्थ प्रयत्व या उपासना निरन्तर जारी रखनी चाहिये, उसमें वह स्वतन्त्र है—'स्वतन्त्रः फर्ता'।

सभी वैष्णव आचार्योकी दृष्टिमें मुक्तिका स्वरूप प्रम-पुरुष-केंकर्य अथवा नित्यलीलामें अन्तः प्रवेश है। अतः उनकी आस्था केवल विदेह-मुक्तिपर है, जीवनमुक्तिपर नहीं। वैष्णव आचार्योंके अनुसार साधक दिन्य देह प्राप्तकर, कार्य-

रे बालायशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च। भागो नीवः स विश्वेयः स चानन्त्याय कल्पते॥ ( स्वेता० ५ । ९ )

जगत्से अतीत तत्तत् सम्प्रदायोंद्वारा वर्णित साकेत या गोलोक घाममें पहुँचकर परमपुरुषके साथ अपने-अपने भावके अनुसार रसानुभवमें निमग्न हो जाता है। फलतः वैष्णवोंकी दृष्टिमें मुक्तिका अर्थ है—चित्-तत्त्वरूप जीवके जाड्याभिमान-की समाप्ति और उसका नित्यलीलांमें प्रवेश। मुक्तात्माको परमात्माके समान जगद्-न्यापारका अधिकार नहीं है।

वैष्णव आचार्य अनेक अन्तिम वस्तुएँ मानते हैं, परंतु साथ ही यह भी कहते हैं कि वे सब एक ही परमात्म-सत्तापर आश्रित हैं। वैष्णवोंके भक्तिमार्गमें मनुष्यमात्र भक्ति कर सकता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक सन्द्राव, सर्वोद्य एवं संघटनकी दृष्टिसे किसी भी राष्ट्रके लिये नितान्त हितकर है। यही कारण है कि विष्णवर्धमेंकी ओरसे समाजकी निम्न श्रेणियोंमें भी आध्यात्मिक आकाङ्क्षा उत्पन्न करनेकी दिशामें प्रबल प्रयत्न हुआ है। वस्तुतः वैष्णवधर्मके आन्दोलनका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नतिके साथ-साथ सामाजिक उत्थान भी था।

यह प्रवृत्तिके रूपान्तरणको साथमें लेकर चलनेवाला मार्ग है। इसमें निराशा एवं निवृत्तिके स्थानपर जीवनकी सार्थकताको खोजनेके प्रति ज्वलन्त राग है। गीताके 'मामनुसार युध्य च' (८।७)के अनुसार साधक प्रत्येक कार्यको भगवदीय सेवा समझकर पूर्ण निष्ठाके साथ करता हुआ ही आनन्दका अनुभव करता है। वैष्णव-धर्मके विकासकालमें नृत्य, संगीत, शिल्प आदि सम्पूर्ण कलाओंकी अभूतपूर्व उन्नति इसका प्रमाण है। उपासनाके साथ लौकिकताका इतना सुन्दर सामझस्य सर्वथा अपूर्व है। वैष्णव राग-शमनमें विश्वास नहीं करते। वे शमनके स्थानपर प्रभुविषयक रागात्मक जीवनका विकास करनेवाली साधना-पद्धतिका उपदेश करते हैं। फलतः अन्तःकरणका विनाश भी उनको स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि रागद्धारा ही अन्तःकरणकी सहायतासे परमतत्त्वको प्राप्त किया जा सकता है। यह धर्म नितान्त समन्वयवादी भी है। इसमें प्रवृत्ति और निवृत्तिका समन्वय कर समस्त भोगोन्मुख ऐन्द्रियता तथा सम्पूर्ण मानसिक प्रवृत्तियोंको भगवदर्पित करनेका विधान है।

'वैष्णव-साधना ( भक्ति ) विध्वंसात्मक नहीं होती, वरन् हमें सिखाती है कि जो शक्तियाँ हमको दी गयी हैं, उनमें कोई भी निरर्थक नहीं; वरन् उन्हींके माध्यमसे हमारी मुक्तिका स्वामाविक मार्ग प्रशस्त होता है । भक्ति हमारी प्रवृक्तिको उच्च एवं शक्तिशाली दिशा देती है। ( विवेकानन्द)

मल्कदासका यह कथन कितना सटीक है—'जबतक मेरे घरमें अँधेरा था, तबतक ये सारे मेरे सर्वस्वका अपहरण कर रहे थे; अब जब हृदय-मन्दिरमें प्रेमका दीपक जल उठा, तब वे ही चोर मेरे मित्र हो गये।' निष्कर्षतः वेष्णवधमें यह सिखाता है कि भौतिक आवश्यकताओं को कुचल डालने से अध्यातम-सिद्धि प्राप्त करने के स्थानपर सची सिद्धिका मार्ग है—अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं को प्रमु-चरणों में समर्पित-कर, सांसारिक कामों को प्रमु-सेवा समझकर कर्तव्यरत बने रहना। यद्यपि कुछ परमोच स्थितिप्राप्त रागानुगा-भिक्ति साधकों के जीवनमें प्रमुविषयक रागका ही सागर सर्वदा उमड़ा रहता है, तथापि सर्वसामान्य अगणित साधकों की ग्रुम जीवन-यात्राके लिये यह हिष्कोण अत्यन्त हितकर, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं विश्व-जीवनके लिये अत्युपयोगी है।

## ्पुरुषोत्तममासकी महिमा

पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहैतुकम् । तस्य खामी कृपासिन्धुः पुरुषोत्तम उच्यते ॥ त्रमृषिभिः प्रोच्यते तस्मान्मासः श्रीपुरुषोत्तमः । तस्य व्रतविधानेन प्रीतः स्यात् पुरुषोत्तमः ॥ ( बृहन्नारदीयपुराण, पुरुगोत्तम -मास - माहा ० २ । २५-२६ )

'पुरुषोत्तममास एक महीनेका नाम है, यह नाम सकारण है । इस मासके खामी साक्षात् छपासिन्धु भगवान् विष्णु कहे जाते हैं, इसल्यि ऋषिलोग इस मासको पुरुषोत्तम-मास कहते हैं। इस पुरुषोत्तम-मासमें व्रतानुष्ठान करनेसे भगवान् पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं।'

# भगवान् शंकराचार्य और उनके अद्वैत-सम्प्रदायमें श्रीविष्णुका स्थान

( लेखक--श्रीयुत एस० लक्ष्मीनरसिंद शास्त्री )

यह उक्ति बहुतोंके लिये आश्चर्यजनक होगी कि भगवान् शंकराचार्य श्रीविष्णुके उतने ही कट्टर भक्त थे, जितने और कोई भक्त, जिन भक्तोंकी महिमा श्रीमन्द्रागवत महापुराणमें गायी गयी है, अथवा भगवान् नारायणके वैसे ही निष्ठावान् भक्त थे, जितने पीछेके कोई भी भक्त रहे। यह विचार रूढ हो गया है कि अद्वैत-दर्शनमें, जिसका प्रतिपादन उक्त महान् आचार्यने उपनिषदोंके आधारपर इतने सुन्दर दंगसे किया है, सगुण भगवान्की उपासनाके लिये कोई स्थान नहीं है और साधनप्रणालीमें भक्तिको जो स्थान मिलना चाहिये, वह उसे उसमें नहीं दिया गया है। किंतु श्रीशंकराचार्यके सिद्धान्तके सम्बन्धमें वास्तविकताको संक्षेपमें निम्नलिखित शब्दोंमें व्यक्त किया जा सकता है:--जबतक साधक अपना पृथक् एवं नित्य अस्तित्व मानता है, तबतक परमेश्वरकी सत्ता तथा विविध नाम-रूपात्मक बाह्य जगत्का भी अस्तित्व उसके लिये बना रहेगा । किंतु जब वह ब्रह्मके अखण्ड बोधमें स्थित रहकर, अपनी न्यष्टि-सत्ताको मिटाकर उसके ऊपर उठ जाता है, तब ईश्वर और जगत्का भी निर्गुण ब्रह्मके अंदर विलय हो जाता है। जीवोंकी और ईश्वरकी, जो ब्रह्मके ही विवर्त्त हैं, सत्ता तमीतक रहती है, जवतक हमारी भेद-बुद्धि बनी हुई है। परंतु जव ऐकातम्य-बोधका उदय होता है, 'ईश्वर', ·जीवः और ·विविध-नाम-रूपात्मक जगत्ः अद्दैत ब्रह्मके अखण्ड बोधमें विलीन हो जाते हैं। सारांश, जहाँ 'अहं का विलय हो जाता है, वहाँ 'तू' और 'मैं'—दोनों ही समाप्त हो जाते हैं; क्योंकि 'मैं' और 'तू' नामके विरोधी तत्वोंकी उत्पत्ति मनसे ही होती है । संक्षेपमें यों कह सकते हैं कि शंकर-सिद्धान्त सत्ताके (पर) और (अपर)-नामक दो सोपान स्वीकार करता है, यद्यपि सत्ता एक और अखण्ड है। इन सोपानोंकी सृष्टि अविद्यासे होती है, जो यथार्थ अनुभ्तिको आवरणके द्वारा ढक देती है। किंतु परात्पर निर्गुण ब्रह्मका सिद्धान्त, जिसका श्रीशंकराचार्यजीने प्रतिपादन किया है, सगुण ईश्वरकी उनके विराट्रूपमें अथवा उनके दिस्य अथवा अवताररूपमें उपातनाका किसी प्रकार निषेष नहीं नरता | - - - - - - - - - - - -

ईश्वर और ब्रह्मके प्रति शंकरके इस दृष्टिकोणको ठीक तरहसे समझ छेनेपर किसीको भी यह कहनेका साहस नहीं होगा कि शंकराचार्यने ईश्वर और ईश्वरकी प्रेमसिहत उपासनाका विरोध किया है । प्रस्तुत निवन्धका उद्देश्य उक्त महान् आचार्यके प्रन्थोंसे यह दिखलाना है कि वे जितने अद्धेतवादी थे, उतने ही ईश्वरवादी भी थे और विशेषकर वे भगवान् विष्णुके उपासक थे, जो आचार्यकी दृष्टिमें निर्गुण ब्रह्मका ही सगुण स्वरूप हैं।

और यदि शंकरके इस दृष्टिकीणकी पुष्टि अभीष्ट हो तो हमें भागवत-पुराणका अध्ययन करना होगा, जो भक्ति-सम्प्रदायोंका सर्वोत्कृष्ट आघार है। उक्त पुराणमें निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ईश्वर, भगवान् वासुदेव—दोनोंका प्रतिपादन किया गया है।

महान् शंकराचार्य ईश्वरकी महिमासे कितने प्रभावित एवं अभिभूत हैं, यह हम उनके केनोपनिषद्-भाष्यसे देख **एकते हैं । उक्त उपनिषद्के उस प्रसिद्ध उपाख्यानकी व्याख्या** करते हुए, जिसमें यक्षरूपमें स्थित ब्रह्मके द्वारा, जो एक तिनकेके उपस्थित कर दिये जानेपर, जिसे अग्नि जला नहीं सका, आचार्य निम्नलिखित सारगर्भित टिप्पणी करते हैं-- 'ब्रह्मसे तात्पर्य ईश्वरका ही छेना चाहिये। ईश्वरकी इच्छासे एक तिनका वज्रके रूपमें बदल सकता है। सृष्टिमें व्यवस्था ईश्वरके अस्तित्वका सबसे बड़ा प्रमाण है। नित्य, सर्वश, सर्वशक्तिमान् एवं सर्वव्यापी ईश्वरकी सत्ता श्रुति एवं स्मृति-दोनोंके द्वारा समर्थित तो है ही, प्रतिदिन दृष्टिपथ-में आनेवाले तथ्योंसे भी उनकी सत्ताका समर्थन किया जा सकता है । यह विश्व-जिसमें देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच आदि अनेक योनियोंके छोटे-बड़े जीव रहते हैं, जिसमें अमेय आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, प्रह एवं नक्षत्रोंका विचित्र समाँ दृष्टिगोचर होता है, जिसमें रहनेवाले जीव अपने अपने कर्मीका फलभोग करते हैं-ये विविध भुवन, जिनकी न्यवस्था अथवा प्रयोजनको वड़े-से-वड़ा शिल्पी भी समझ नहीं सकता, उनकी रचना तो दूर रही, ऐसे खराके ही कार्य हो सकते हैं, जिसका शान सर्वोपरि है। (केनोपनिषद्-भाष्य ३ । १ )

निर्गुण ब्रह्मके सम्बन्धमें किये गये विलक्षण प्रतिपादनके अन्तर्गत उक्त वाक्यावलीसे हमें यह समझनेमें कठिनाई नहीं होगी कि शंकराचार्यकी दृष्टिमें ईश्वर और ब्रह्मके बीच कोई मेद नहीं है । अपने भगवद्गीताके भाष्यके उपोद्धातमें आचार्यने स्वयं इस वातको पर्याप्तरूपमें स्पष्ट कर दिया है । आचार्य कहते हैं—'ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदिसे सदा सम्पन्न भगवान् श्रीकृष्ण यद्यपि अज, अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव हैं, तो भी वे अपनी निर्गुणात्मिका मूल प्रकृति-वैष्णवी मायाको वशमें करके अपनी लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से दीखते हैं। इस प्रकार भगवान् शंकरकी दृष्टिमें 'ब्रह्म' और 'श्रीकृष्ण'में कोई अन्तर नहीं है।

इसी प्रकार गीताके चौथे अध्यायके छठे स्रोककी व्याख्या करते हुए वे श्रीकृष्णके शब्दोंकी इस प्रकार व्याख्या करते हुँ:—'यद्यपि में अजन्मा—जन्मरहित, अव्ययात्मा, अक्षीण-शान-शक्ति और ब्रह्मांसे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका नियमन करनेवाला ईश्वर हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको, जिसके वशमें सम्पूर्ण जगत् है और जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने स्वरूपको नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने वशमें रखकर अपनी लीलांसे ही शरीरघारीकी भाँति जन्मा हुआ-सा दिखायी देता हूँ, यद्यपि अन्य लोगोंकी भाँति वास्तवमें में जन्म नहीं लेता।'

इस प्रकार भगवान् शंकर अवतारवादके सिद्धान्तका पूर्ण समर्थन करते हैं, जो भक्ति-सम्प्रदायोंका मुख्य आधार है और स्पष्ट शब्दोंमें यह कहते हैं कि 'जब धर्म अधर्मके द्वारा अभिभूत हो गया और अधर्मकी वृद्धि हो गयी, उस समय नारायण-नाम-धारी भगवान् विष्णु वसुदेवके द्वारा देवकीके गर्भसे जगत्की मर्यादा-रक्षाके लिये श्रीकृष्णरूपमें अपने अंश (बलरामजी) के सहित प्रकट हुए।

गीता दशम अध्यायके दसवें श्लोकके 'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः' इस भगवद्दाक्यकी व्याख्या आचार्य इस प्रकार करते हें—'मैं श्रीकृष्ण समस्त भृतोंके अन्तर्द्धदयमें रहता हूँ और भक्तोंको वहीं मेरा नित्य ध्यान करना चाहिये।

अतः निर्गुण ब्रह्म और विष्णुरूप सगुण ईश्वरके बीच वही अन्तर है, जो एक सूर्यकी किरणमें और उस सप्तवर्ण प्रकाशमें होता है, जो त्रिगुणभयी सायारूपी त्रिकोण काचखण्ड-के अन्तराल्धे ब्यक्त होता है। भगवान् शंकराचार्यके निर्वचनके अनुसार 'विष्णु' शब्द 'विष्तु' घातुसे 'नुक्' प्रत्यय लगाकर बना है और उसका अर्य—देश, काल और वस्तुकी सीमासे परे है। अतः शंकरकी दृष्टिमें विष्णुका अर्थ है—एक सर्वव्यापी प्रत्यक्ष सत्ता, न कि व्यक्तिविशेष।

इस निश्चयके कारण कि 'भगवान् नारायण आत्मा अथवा ब्रह्मके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हैं', भगवान् शंकराचार्यका उनके प्रति दृष्टिकोण यही है कि वे उन्हें अपनी अचिन्त्य मायाशिक्ति संविष्ठित तथा उसके नियन्ता ब्रह्मके रूपमें निरन्तर देखते हैं। शंकरकी दृष्टिमें उनका खरूप विश्वव्यापी है और वे उन्हें मानव अथवा दिव्य रूपमें बहुत कम देखते हैं। अपनी प्रसिद्ध 'हरि-स्तुतिंग्में भगवान् विष्णुके इस विराट्सकरपका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि 'आत्माकी एकताका चिन्तन करनेवाले साधक उनकी परमेश्वरके रूपमें अनुभूति करते हैं, जो परमेश्वर सबके अन्तःकरणमें स्थित रहकर देहको क्रियाशील बनाते हैं, जो सूर्यमें स्थित रहकर उन्हें ताप एवं प्रकाश देते हैं और जो संसाररूपी अमका निराकरण करते हैं'—

योऽयं देहे चेष्टियतान्तःकरणस्थः
सूर्ये चासौ तापियता सोऽस्म्यहमेव।
इत्यारमैक्योपासनया यं विदुरीशं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीढे॥
(हरिस्तुति ३१)

किंतु आचार्य भक्ति-सम्प्रदायके अन्य किसी भी आचार्य-की भाँति भगवत्कृपाकी आवश्यकताका पूर्ण अनुभव करते हुए अपने 'षट्पदी-स्तोत्र'के पाँचवें छन्दमें घोषणा करते हैं—'मैं संसार-तापसे त्रस्त हूँ—वासनाने मुझे जीर्ण-शीर्ण कर दिया है। इस बातपर ध्यान देकर कि मैंने आपकी ही शरण ग्रहण की है, कृपापूर्वक मुझे बचाइये।'

भगवत्कृपा इमपर तवतक नहीं उतरती, जवतक अपने दोषोंका तीवतासे अनुभव करते हुए इम पूर्णरूपेण अपनेको उनके चरणोंमें नहीं डाल देते। अतः भगवान्के चरणोंमें अपनेको सर्वभावसे समर्पित करनेकी आवश्यकतापर वे पूरा वल देते हैं। वे कहते हैं—'हे लक्ष्मीनृसिंह! मुले आप अपनी लंबी सुजाओंका सहारा देकर उवार हैं। में अंचा हूँ, इन्द्रियरूपी बल्वान् डाकुओंने मेरे विवेकरूपी धनका हरण कर लिया है और उन्होंने मुझे अज्ञानकी अन्धकारमयी गुफामें ढकेल दिया है'—

अन्धस्य मे हृत्विवेकसहाधनस्य चौरेर्महाबिलिभिरिन्द्रियनामधेयैः । मोहान्धकारकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥

( लक्ष्मीनृसिंहकरुणारसस्तोत्रम् १५ )

इस वातको पूरी तरहसे जानते हुए कि अद्भयः निष्कलः अश्ररीरी एवं चिन्मय ब्रह्म आकार आदि उपाधियोंका ब्रह्म इसीलिये करते हैं कि जिससे उपासक सहजमें उनका साक्षात्कार कर सकें—

—आचार्य कहते हैं कि ईश्वर अपनी सर्वव्यापकताको निर्वाध रखते हुए आकार ग्रहण कर सकते हैं। 'प्रवोध-सुधाकर' में भगवान् शंकराचार्य इस तत्त्वको दृष्टान्तके द्वारा बहे सुन्दर ढंगसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि 'जैसे आकाशके एकदेशमें स्थित रहते हुए और एक तेजोमय पिण्डके रूपमें दिखायी देनेपर भी सूर्य वास्तवमें सर्वत्र दिखायी देते हैं और एक ही साथ सम्पूर्ण विश्वको उद्गासित करते हैं, उसी प्रकार देखनेमें साकार एवं एकदेशमें स्थित रहते हुए भी ईश्वर वास्तवमें सर्वव्यापक, सर्वीतमा एवं सच्चिदानन्द ब्रह्म बने रहते हैं?—

साक्षाद्यथैकदेशे वर्तुलमुपलभ्यते रवेविंस्वम् । विश्वं प्रकाशयति तत्सर्वं सर्वत्र हृश्यते युगपत् ॥ यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशो विभाति यदुनाथः । सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सिच्चदानन्दः ॥ (प्रवोषसुभाक्तर १९९-२००)

ईश्वरका आकार उनकी निराकारतामें भी किसी प्रकारकी वाधा नहीं देता। वैज्ञानिक रीतिसे परीक्षित तथ्योंके अनुसार अर्धचेतन अवस्थामें स्थित प्रेत-संदेशवाहक-भात्माओंके अन्तःकरणके माध्यमसे प्रेतात्माओंके सूक्ष्म-धरीर दृष्टिगोचर हो सकते हैं और उन व्यक्त हुए सूक्ष्म धरीरेंके छायाचित्र भी लिये गये हैं। ऐसी स्थितिमें र्भरके लिये तो उपासकके अन्तःकरणमें प्रकट होना

सर्वथा सम्भवतर होना चाहिये और वे सारे प्रसङ्गः जिनमें भक्त अपने इष्टदेवके निरन्तर सम्पर्कमें रहे हैं। प्रेतवादके वैज्ञानिक परिपाटीके अनुसार अनुसंधान किये हुए तथ्योंसे पूरा मेल खाते हैं। अतः ईश्वर निश्चय ही साकाररूपमें प्रकट हो सकते हैं।

अतः भगवान् विष्णुके विराट्खरूपके बोधमें स्थित
रहते हुए भी आचार्य शंकर वहुधा भगवान् विष्णुके
सौन्दर्यमय स्वरूपका आस्वादन भी करते पाये जाते हैं।
अतएव वे भगवान् विष्णुके विराट्खरूपकी महिमाकी
भाँति ही श्रीरामके लोकातिशायी स्वरूपकी भी भावविभोर
होकर स्तुति करते हैं। 'श्रीरामभुजङ्गस्तोत्र'में आचार्य
श्रीरामके स्वरूपका इस रूपमें ध्यान चित्रण करते हैं—
'कस्पवृक्षके नीचे रक्जिटत दिव्य सिंहासनपर वे शान्तमुद्रासे आसीन हैं। सहस्रों सूर्योंके समान उनका तेज
है और श्रीजानकी तथा लक्ष्मण उनके पार्थोंमें सुशोभित
हैं।' (रामभुजङ्गप्रयातस्तोत्र ४)

'प्रबोध-सुधाकर' में इलोक १८४ से १९८ तक मगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते समय आचार्य शंकर उनके स्वरूपका जैसा सुन्दर चित्रण करते हैं, उसपर मिक्त-सम्प्रदायके किसी भी किवको गर्व हो सकता है। वे लिखते हैं—'श्रीकृष्णके नेत्र उनके कर्णप्रान्ततक फैंडे हुए हैं। श्रवणों कुण्डल जगमगा रहे हैं। वदन-कमलपर मधुरस्तित कीड़ा कर रहा है। कौस्तुभमणिसे जगमगाता हुआ रज्ञहार गलेमें सुशोभित है। कङ्कण, मुद्रिका आदि आभूषणोंकी शोभा उनके श्रीअङ्गोंके सम्पर्कके कारण कई गुनी हो गयी है। वे गलेमें वनमाला धारण किये हुए हैं और उनके श्रीविग्रहसे फूटती हुई ज्योति कलिके सम्पूर्ण दोषोंका नाश कर देती है।'

आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डितश्रवणम् । सन्दिखतमुखकमलं सुकौस्तुभोदारमणिहारम् ॥ वलयाङ्गुलीयकाचानुज्ज्वलयन्तं स्वलंकारान् । गलविलुलितवनमालं स्वतेजसापास्तकलिकालम् ॥ (प्रशेपसुभाकर १८६-१८७)

हन रलोकोंमें हमें वही माधुरी देखनेको मिलती है, जो श्रीमन्द्रागवतपुराणके दशम स्कन्छके अन्तर्गत भगवान् श्रीकृष्णकी शोभाका वर्णन करनेवाले किसी भी खोकमें प्राप्त होती है। दर्शन-शास्त्रका यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि नाम और नामी अभिन्न ही नहीं, अपितु सर्वथा एक हैं। अतः भगवन्नाम तत्त्वतः भगवान्से अभिन्न ही नहीं, भगवत्स्वरूप है। यही कारण है कि आचार्य भगवन्नाम-कीर्तनको परम आवश्यक बतलाते हैं; क्योंकि उससे स्वाभाविक ही जापकका मन उसी प्रकार समाहित हो जाता है, जिस प्रकार भगवान् श्रीपतिके स्वरूपका ध्यान करनेवालेका—

'गेयं गीतानामसहस्तं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्तम् ॥' ( मोहमुद्गर २७ )

और भगवान् गोविन्दकी उपासनासे बढ़कर कलिकलुषके नाशके लिये कोई दूसरी सुनिश्चित औषघ नहीं है। अतएव आचार्य उपदेश करते हैं—'भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज सुढमते।' पुनः आचार्य शंकर, जिनके सम्बन्धमें भ्रान्तिवश यह कहा जाता है कि उन्होंने भक्तिका गला घोंट दिया, अपने आध्यात्मिक उच्चस्तरसे नीचे उत्तरकर एक बालककी भाँति गायन करने लगते हैं—

भच्युतं केरावं रामनारायणं कृष्णदामोदुरं वासुदेवं हरिम्। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे॥ ( शच्युताष्टकम् १ )

अथवा—
'नारायण नारायण जय गोविन्द हरे।
नारायण नारायण जय गोपाल हरे॥
(नारायणस्तोत्र १)

इस प्रकार भगवान् शंकराचार्यंके अद्देत-सम्प्रदायमें नामजप, नाम-संकीर्तन, भगवान् विष्णुकी प्रेमपूर्वंक पूजा और उनके ध्यानका उतना ही वड़ा स्थान है, जितना किसी अन्य वैष्णव-सम्प्रदायमें। संक्षेपमें आचार्यंकी भगवान् विष्णुके सम्बन्धमें घारणा यह है कि 'परतत्त्वकी जब ज्ञानके द्वारा अनुभृति होती है, तब उसका नाम होता है—निर्गुण ब्रह्मां और जब भावके द्वारा उनका साक्षात्कार होता है, तब उसे पविष्णुभक्ति संज्ञा दी जाती है। 'अधाचार्य शंकरकी विष्णुभक्तिका दिग्दर्शन करानेके लिये हम उनके प्रवीष्म सुधाकर के निम्नलिखित क्लोकको उद्भुत करना ही सर्वोत्तम साधन समझते हैं, जिसमें वे कहते हैं—'कर्म अथवा योगके परायण लोग क्षणिक भोगों एवं स्वर्गादि अनित्य फलोंकी कामना करते हैं; परंतु जिनका चित्त भगवान् यदुनायके चरणोंके ध्यानमें निरन्तर लीन है, उन्हें इस लोक, स्वर्ग अथवा मुक्तिसे भी क्या प्रयोजन है'—

काम्योपासनयार्थंयन्त्यनुदिनं किंचित्प्तळं स्वेप्सितं किंचित्स्वर्गमथापवर्गमपरेर्योगादियज्ञादिभिः । अस्माकं यदुनन्दनाङ्क्षियुगलध्यानावधानार्थिनां किं छोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् ॥ श्च

## भगवती तुलसीदेवीकी उपासना

तुलर्सी पुष्पसारां च सर्ती पूतां मनोहराम् । कृतपापेध्मदाहाय ज्वलद्ग्निशिखोपमाम् ॥ पुष्पेषु तुलना यस्या नास्ति वेदेषु भाषितम् । पवित्ररूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता ॥ शिरोधार्या च सर्वेषामीप्सिता विश्वपावनी । जीवन्मुक्तां मुक्तिदां च भजे तां हरिभक्तिदाम् ॥

"परम साध्वी तुल्सी-मझरी पुष्पोंमें श्रेष्ठ हैं। इनका सम्पूर्ण मनोहर अङ्ग पवित्र है। किये हुए पापरूपी काष्ठको भस्त करनेके लिये ये धधकती हुई अमिकी लपटके समान हैं। पुष्पोंमें किसीसे भी तुल्सी-मझरीकी तुल्ना नहीं की जा सकती, यह बात वेदोंमें कही गयी है। सभी अवस्थाओंमें ये पवित्रतामयी बनी रहती हैं। 'तुल्सी' नामसे इनकी प्रसिद्धि है। भगवान् इन्हें अपने मस्तकपर धारण करते हैं। सभीको इन्हें पानेकी इच्छा बनी रहती है। विश्वको पवित्र करनेवाली ये देवी नित्यमुक्ता हैं। मुक्ति और भगवान् श्रीहरिकी भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुल्सीकी मैं उपासना करता हूँ।

<sup>#</sup> शंकराचार्यके द्वारा रिचत स्तांत्रों आदिकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बहुत मनभेद है—यहाँतक कि विष्णुसहस्रनाम-भाष्य' और प्रवाध-सुधाकर' भी उनके द्वारा रिचत नहीं माने जाते । श्रीशंकराचार्यके नामसे प्रचलित कुछ स्तोत्र वास्तवमें प्रक्षिप्त हैं, परंतु जो उद्धरण हमने उपर इस निवन्धमें दिथे हैं, वे सब-के-सद वाणीविकास प्रेस, श्रीरज्ञम् और अध्देकर ('पूना') हैं खोजपूर्ण संस्करणोंसे किये गये हैं, जिनका दाया है कि उन्होंने धाचार्य शंकरके प्रामाणिक प्रन्योंका ही उनमें समावेश किया है। किएक

## श्रीवैष्णव-सम्प्रदायकी झाँकी

( केखक-डॉ० श्रीनिखिलेशजी शास्त्री, एम्० ५०, एम्० लिट्०, पी-एच्० डी० )

वैज्ञव-धर्मके उद्गमस्थान हैं—अनन्तकस्याणगुणनिकेतन भगवान् नारायण । वैष्णव-धर्मके चार प्रसिद्ध सम्प्रदाय हैं ---(१.) श्रीसम्प्रदायः (२) ब्रह्म-सम्प्रदायः (३) रुद्र-सम्प्रदाय और (४) सनकः सम्प्रदाय । इनमें श्रीसम्प्रदायके प्रवर्तक श्रीरामानुजः वहा-सम्प्रदायके श्रीमध्याचार्यः रद्र-सम्प्रदायके श्रीविष्णुस्वामी तथा सनक-सम्प्रदायके श्रीनिम्बार्क माने गये हैं । वैष्णव-धर्मके इन सम्प्रदायोंमें 'श्रीसम्प्रदाय' ही सबसे पुरातन है। इसके अनुयायी 'श्रीवेष्णव' कहलासे हैं। इन अनुयायियोंकी मान्यता है कि भगवान् नारायणने अपनी शक्ति श्री (लक्ष्मी) को अध्यात्मज्ञान प्रदान किया। तदुपरान्त ल्म्मीने वही अध्यात्मज्ञान विष्वक्सेनको और विष्वक्सेनने नम्माळ्वारको दिया । इसी आचार्य-परम्परासे कालान्तरमें श्रीरामानुजने वह अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया । इसके फलस्वरूप श्रीरामानुजने 'श्रीवेष्णवंमतको प्रतिष्ठापित कर इसका प्रचार किया।

ईसाकी सातवीं शताब्दी (१) में दक्षिण भारतके तमिळ प्रान्त-में श्रीवेष्णव-मतके अनुयायी संतोंकी संख्यामें क्रमशः वृद्धि होने लगी । 'उपदेशरत्नमाला' में उल्लेख है कि श्रीरङ्गनाथ-भगवान्ते इन भक्तोंको 'आळवार' की संज्ञा दी । वस्तुतः 'आळवार' तमिळ भाषाका शब्द है, जिसका अर्थ है—'भक्ति-सागरमें निमम होनेवाला' । ये आळवार भगवान् नारायणके सच्चे भक्त थे और सभी स्वतन्त्ररूपसे अपना भक्तिमय जीवन विताते रहे । इन आळवारोंने ७वींसे ९वीं शताब्दी-तक अपने अथक परिश्रमसे भक्तिको हृद्धमूल बनाकर श्रीवेष्णव-सम्प्रदायका प्रसार किया ।

दशम शतान्दीमें इस सम्प्रदायके आचार्योंने आळवारोंकी भक्तिके अनुरूप अनेक घार्मिक एवं दार्शनिक प्रन्थोंकी रचना की। इन आचार्योंकी परम्परामें निम्ननिर्दिष्ट आचार्य प्रमुख हैं, जिन्होंने श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके विकासमें महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया—

- (१) नाथमुनि (८२४-९२४ ई०)—नाथमुनि श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके आण्य आचार्य हुए । इन्होंने छप्त 'तिमळ वेद' का पुनरुद्धार किया तथा सुप्रसिद्ध श्रीरङ्ग-मिन्दिरमें इस वेदके गायनकी परम्परा स्थापित की। इनके द्वारा रिचत 'न्यायतत्त्व' विशिष्टाद्वेतका प्रथम प्रनथ कहा जाता है।
- (२) श्रीयामुनाचार्य (९१८-१०३८)—श्रीयामुना-चार्य श्रीनाथमुनिके पौत्र थे। ये अपने समयमें 'आळवन्दार' के नामसे विख्यात थे। कहा जाता है कि ये कुछ समयके छिये राज्यपद्पर आसीन रहे; किंतु नम्माळवारके भक्तिमय पद्योंका अनुशीलन करनेके पश्चात् इनमें भगवान् नारायणके प्रति असीम भक्ति उद्घुद्ध हुई, जिसके परिणामस्वरूप श्रीयामुनने अपना सर्वस्व त्यागकर श्रीवेष्णव-सम्प्रदायको अङ्गीकार किया। अपने जीवनकालमें इन्होंने छः पाण्डित्यपूर्ण प्रन्थोंका निर्माण किया, जिनमें 'गीतार्थ-संग्रह', 'श्रीचतुः श्लोकी', 'सिद्धित्रय', 'महापुक्षनिर्णय' (विष्णुकी श्लेष्ठताका प्रतिपादन), 'आगमप्रामाण्य' (पञ्चरात्रका विवेचन) एवं 'आळवन्दार-स्तोत्र' हैं। श्रीयामुनाचार्यजीकी इन कृतियोंमें भक्ति-भावनांसे ओत-प्रोत 'आळवन्दारस्तोत्र' वेष्णव-जगत्में अत्यन्त मान्य है।
- (३) श्रीरामानुजान्यर्थ (१०१७-११३७ ई०)—
  श्रीयामुनके पश्चात् श्रीरामानुजने श्रीवेष्णव-सम्प्रदायका आचार्यपद ग्रहण किया। इनके जीवन-वृत्तान्तके विषयमें विश्रुत है
  कि इनका जन्म महासके निकट 'श्रीपेक्म्बुदूर' में हुआ।
  आप परम्परासे वेष्णव थे और इसी कारण चोळ-नरेशके
  अत्याचारोंके कारण श्रीरङ्गक्षेत्र छोड़कर मैसूर प्रान्तमें चले
  गये। सन् ११०० ई०के लगभग इन्होंने 'ब्रह्मसूत्रभपर
  विशिष्टाद्वेतमतानुसारी 'श्रीभाष्य' की रचना कर, पुराण-रत्न
  विष्णुमहापुराणके प्रणेता श्रीपराशरमुनिके नामके प्रसारकी
  इच्छासे अपने भावी उत्तराधिकारी क्रेशके पुत्रका जातकर्म
  स्वयं करते समय 'पराशर' नाम देकर एवं नम्माळवारके
  'तिक्वायमोळि' पर अपने माद्यल-पुत्र क्रेशहारा तमिळ
  भाष्यका निर्माण करवाकर श्रीयामुनाचार्यके तीनों मनोरथोंकी
  पूर्ति की। इसके अतिरिक्त श्रीरामानुजने 'वेदार्थ-संग्रह',
  'वेदार्थ-दीप', 'वेदान्तसार' एवं 'श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्य'-

रामानुजं श्री: स्वीचके मध्वाचार्यं चतुर्मुखः।
 श्रीविष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुरसनः॥
 ( पश्रपुराण )

की रचना की । श्रीरामानुजकी इन सभी कृतियों में 'श्रीभाष्य' सर्वाधिक पाण्डित्यपूर्ण कृति है, जिसमें विशिष्टा-द्वैतके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है।

- (४) श्रीवेदान्तदेशिका चार्य (१२६८-१३६९ई०)— श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके आचार्यों भें श्रीवेदान्तदेशिक भी उल्लेखनीय हैं। इनके काव्ययन्थों भें 'यादवाम्युदय', 'पादुकासहस्र' आदि तथा दार्शनिक यन्थों भें 'तत्त्वटीका', 'न्यायपरिशुद्धि' एवं 'न्याय-सिद्धाञ्जन' अनुषम यन्थ हैं। ये 'वडकलें (औदीच्य) मतंशके आचार्य थे।
- (५) श्रीलोकाचार्य (१३२७ ई०)—श्रीलोकाचार्य श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके 'तेन्कलें (दाक्षिणात्य) मतंश्के प्रवर्तक थे। इन्होंने १६ प्रन्थोंका निर्माण किया, जिनमें 'श्रीवचन-भूषण', 'तत्त्वत्रय' तथा 'तत्त्वरोखर' परम महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं।

श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके इन आचार्यों श्रीरामानुज ही सर्वसम्मानित आचार्य हैं। इन्होंने 'विशिष्टाद्वेत-मत'की स्थापना कर वेष्णव-दर्शनमें एक नवीन धारा प्रवाहित की। भगवान् श्रीरामानुजने अपने इस सिद्धान्तमें तीन तत्त्वोंको माना है—वित्, अचित् एवं ईश्वर। इनमें 'चित्'का अर्थ है—जीव, 'अचित्'का अर्थ है—प्रकृति या जड-तत्त्व तथा अन्तर्यामी तत्त्वको 'ईश्वर' कहा गया है। यह ईश्वर चित् एवं अचित्—इन दोनों तत्त्वोंसे विशिष्ट होता है तथा चित् एवं अचित्—दोनों ईश्वरके अधीन हैं। यहाँ ईश्वर प्रधान है, वह नियामक है; अतः ईश्वर 'शेषी' कहलाता है। इसके विपरीत जीव एवं जगत् गौण हैं, नियाम्य हैं, अतः ये 'शेष' कहे जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर एवं चिद्चिद्के बीच 'शेष-शेषी'-भाव सिद्ध है।

जब प्रलयावस्थामें जीव एवं जगत् सूक्ष्मरूपापनं होते हैं, तब ईश्वर इनकी सूक्ष्मावस्था अपनेमें धारण कर लेता है। ऐसी अवस्थामें ईश्वर 'सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट' रहता है। इस स्थितिमें इसे 'कारणावस्थ ब्रह्म' कहते हैं। इसी प्रकार सृष्टि-कालमें स्थूलरूप धारण करनेपर 'स्यूलचिदचिद्विशिष्ट' होकर ईश्वर 'कार्यावस्थ ब्रह्म' कहलाता है। अतः श्रीरामानुजके सिद्धान्तमें ब्रह्म प्रलयावस्थामें एवं सृष्टिकालमें भी चित् एवं अचित्से विशिष्ट रहता है। इसी विशिष्टताके कारण इस जिद्धान्तको 'विशिष्टाहैत' कहा गया है—

[ विशिष्टं ( सूक्ष्मचिद्दिशिष्टं ) च विशिष्टं ( स्थूक-चिद्विद्विष्टं ) च हति विशिष्टे, विशिष्ट्योः अहैतम् ( एकस्मिन् श्रीमनारायणे बह्मणि ) इति विशिष्टाद्वेतम्। यहाँ 'विशिष्ट अर्थात् चित्-अचित्से विशिष्ट ब्रह्म ही अद्देतः सिद्धान्तरूपसे स्वीकृत है; इसीलिये रामानुज-वेदान्त 'विशिष्टाद्वेत-दर्शन'के नामसे प्रख्यात है। विशिष्टाद्वेतका अर्थ इन शब्दोंमें व्यक्त किया गया है—

'वस्त्वन्तरिविद्याष्टस्येव अद्वितीयत्वं / श्रुत्यभिप्रायः सूक्ष्मिचिद्विद्विद्यिष्टस्येव अद्वितीयत्वं सिद्धम्।'

श्रीरामानुज-दर्शनमें सृष्टि, जीव-जगत्, ईश्वर एवं मोक्ष आदिकी मीमांसा मुख्यतः उपनिषदोंके सिद्धान्तोंपर आधारित है। सृष्टिके निषयमें श्रीरामानुज क्वेताश्वतर-उपनिषद्में वर्णित प्रकृतिको स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि 'प्रकृति एक है, अनादि (अजा) है, ईश्वरका एक अंश है तथा ईश्वरद्वारा संचालित है। अतः ईश्वर इस जगत्का निमित्तकारण है तथा उपादानकारण भी हैं।— (स्थूलसूक्ष्मचिद्चित्प्रकारकं ब्रह्मैव कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत्।—श्रीभाष्य) यह सिद्धान्त सगुण ब्रह्मका उपासक है, जिसमें ईश्वर-तत्त्व वेकुण्ठाधिवासी शक्क-चक्र-गदा-पद्माचारी, भू-नीला-महालक्ष्मीके स्वामी, सर्वज्ञ, समस्त कल्याणगुणसे सम्पन्न श्रीमन्नारायण हैं।

श्रीरामानुजकी मान्यता है कि जीव नियाम्य है, ब्रह्म नियामक; जीव आघेय है, ब्रह्म आघार । ऐसी स्थितिमें जीव ईश्वरपर पूर्णतया आश्रित है तथा ईश्वरकी शरणमें गये विना जीवका कल्याण नहीं है। वह ईश्वर अशेष गुणोंका आकर है, दयाका सागर है। अतः दुःखत्रयसे पीड़ित जीवके लिये ईश्वर ही एकमात्र शरण्य है। एतावता श्रीरामानुजके मतमें श्वरणागितिं या प्रपत्तिं — अर्थात् भगवान् नारायणकी शरणमें जाना ही जीवकी आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्त करणाकर भगवान्के समक्ष निष्कपटभावसे यह प्रार्थना करता है कि 'मैं समस्त अपराधोंका आलय हूँ, अर्किचन तथा निराश्रय हूँ। अतः आप ही केवल मेरी मुक्तिके उपाय हों। — शरणागितका यही भाव 'अहिर्बुध्न्यसंहितां में संगृहीत है—

भह्मस्यपराधानामालयोऽिकंचनोऽगितः । त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामितः । बारणागितिरित्युका सा देवेऽिसन् प्रयुक्यताम् ॥ ( भहि०३७ । ११ भगवान्की अनुग्रहात्मिका शक्ति जीवके सकल क्लेशोंकी मुक्तिका उपाय है, अतः भगवान्के शरण जाना ही भक्ति-योगका सर्वोपरि सोपान है। यही 'शरणागित' है, यही 'प्रपित्त' है। किंतु श्रीरामानुजने अपने गीता-भाष्यमें कर्मत्याग एवं वर्णाश्रमोचित कर्मानुष्ठानकी चर्चा की है। मोक्षोपायके लिये कर्मानुष्ठान करते रहना चाहिये अथवा पूर्णरूपसे कर्मानुष्ठानको त्यागकर अपने-आपको भगवान्की शरणों सौंप देना चाहिये—इस प्रश्नको लेकर श्रीनैष्णव-मतके आचार्योमं एक महत्त्वपूर्ण मतभेद हो गया।

श्रीरामानुजिक लगभग सौ वर्ष पश्चात् ही इस मतभेदके आधारपर श्रीवैष्णवोंमें दो स्वतन्त्र मतोंका आविभांत्र हुआ। इनमेंसे एक मत 'तिमळ वेद'को प्रामाणिक मानता था तथा दूसरा मत 'तिमळ वेद' एवं संस्कृत-ग्रन्थोंमें तुस्य आखा रखता था। प्रथम पक्षके अनुयायी 'तेन्कले' (दक्षिणके) तथा दूसरे पक्षके 'वडकलें (उत्तरके) कहे जाते थे। मोक्षोपायके सम्बन्धमें 'तेन्कलें'का मत है कि 'इसके लिये जीवको कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, वह मगवान्की शरणमें स्वयंको समर्पित कर देता है और नारायण ही उसकी सुरक्षा करते हैं। इस मतकी स्थापनामें व दृष्टान्त देते हैं कि 'जिस प्रकार मार्जार-शावक (विस्लीका वचा) अपनी माताके सामने निक्चेष्ट रहता है और मार्जारी स्वयं कियाहीन शरणागत शावककी रक्षा करती है, उसी प्रकार ईश्वर भी कियाहीन शरणागत शावककी रक्षा करती है, उसी प्रकार

इसके विपरीत 'वडकलें)-मतका दृष्टिकोण यह है कि 'भक्तोंको शरणागितमें भी सिकय रहना चाहिये। जिस प्रकार कपि-शायक शरणागत होनेपर भी अपनी माताके पेटको जोरसे पकड़े रहता है, तभी माता उसकी सुरक्षा कर

पाती है । 'वडकलें'-मतानुसार भक्तको दारणागितकी अवस्थामें भी कर्मानुष्ठानमें संलग्न रहना चाहिये। ये दो मार्ग कमशः 'मार्जार-न्याय' एवं 'मर्कट-न्याय'के नामसे प्रसिद्ध हैं।

वस्तुतः उपर्युक्त विवाद होते हुए भी दोनों मतोंका यही सिद्धान्त है कि मोक्षके लिये भगवान् नारायणकी अनुकम्पा होनी चाहिये। अतः भक्तको भक्ति-भावसे भगवचरणारविन्दक्ते शरणागत हो जाना चाहिये। श्रीयामुनाचार्यने आळवन्दार-स्तोत्रके अन्तर्गत अत्यन्त सरस शब्दोंमें इसी धरणागिति नत्त्वका प्रतिपादन करते हुए आनन्दस्वरूप नारायणके चरणारिवन्दोंमें स्वयंको अर्पित किया है—

न धर्मनिष्ठोऽसि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वचरणारविन्दं। अकिंचनोऽनन्थगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये॥

भीं न धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ और न आपके चरणोंमें मेरी भक्ति ही हैं। मेरे पास अपनी कहनेके लिये कुछ भी नहीं है। अतार्व में शरणागत-रक्षक आपके चरण-कमलोंकी शरणमें आया हूँ।

यहाँ मक्त स्वयंको 'अकिंचन' एवं 'अनन्यगति' कहकर भगवान् नारायणकी शरणको अङ्गीकार करते हैं और नारायण भक्तोंकी अनन्य मिक्तसे प्रसन्न होकर उनपर कृपा करते हैं। तत्फलस्वरूप देहसे मुक्त होनेपर भक्त भगवत्सांनिध्यमें रहता हुआ 'न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते'— इस श्रुतिवचनानुसार पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता और नित्य-मुक्त-ग्रुद्ध-बुद्ध-स्वभाव होकर, वेकुण्ठमें अत्यन्त करणाकर श्रीभगवान् नारायणके नित्यसांनिध्यमें केंकर्यनिरत हो, सदा 'सायुज्य'का अलैकिक आनन्द प्राप्त करता है।

विष्णु-भक्तकी महिमा

सर्वे धन्यतमा श्रेया विष्णुभक्तिपरायणाः। तेषां दर्शनमात्रेण महापापात् प्रमुच्यते॥ उपपातकानि सर्वाणि महान्ति पातकानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्ति वैष्णवानां चदर्शनात्॥ पावका इव दीप्यन्ते ये नरा वैष्णवा भुवि। विमुक्ताः सर्वपापेभ्यो मेधेभ्य इव चन्द्रमाः॥ संसारकर्दमालेपप्रक्षालनविशारदः । पावनः पावनानां च विष्णुभक्तो न संशयः॥

( पद्मपुराण, उत्तर० १३१ । १७-१९, २३ )

'जो विष्णुभक्तिपरायण हैं, उन सबको धन्यतम जानना चाहिये। उनके दर्शनमात्रसे महान् पापोंसे छुटकारा हो जाता है। जितने उपपातक और महापातक हैं, सब वैष्णवके दर्शनसे ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वीमें वैष्णवगण अभिकी माँति देरीप्यमान हैं, वे मेघमुक्त चन्द्रमाकी माँति समस्त पापोंसे मुक्त रहते हैं। " भगवान्का भक्त मंसाररूप कीचड़के लेपको धोनेमें वहा निपुण होता है और पवित्रोंको भी पवित्र कर देता है—इसमें मंदेह नहीं है।

## श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीविष्णुभगवान्

( लेखक--श्रीभवधिकशोरदासजी श्रीवैष्णव, 'प्रेमिनिधि' )

अनन्तनामधेयाय सर्वाकारविधायिने । समस्तमन्त्रवाच्याय विश्वेकपतये नमः॥

'जिनके अनन्तानन्त मङ्गलमय नाम हैं, अनन्त दिक्य विग्रह जिनके पावन स्वरूप हैं, समस्त मन्त्रसमूहवाच्य परात्पर परव्रहा विश्वके एकमात्र प्रभु उन श्रीरामको में प्रणाम करता हूँ।'

अनन्तानन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका नायक तो एक ही परब्रह्मं है, उपासकोंकी अभीष्टपूर्तिके लिये वह नाना रूप धारण करता है—-'एकं सिद्ध्या बहुधा बदन्ति' (ऋग्वेद १ | १६४ | ४६ )। एककी ही श्रीराम-कृष्ण-नारायणादि स्वरूपोंसे वैष्णव अगराधना करते हैं। प्रेमपरवश प्रभु उपासकोंपर अनुग्रह करके जिस रूपमें भक्तजन उन्हें भजते हैं, उसी स्वरूपमें अपना प्रियत्व-परत्व-आत्मीयत्व प्रकटकर भक्तको कृतार्थ कर देते हैं।

प्रभुके किसी स्वरूपको छोटा-बड़ा कहना अपराध ही है,—'को बड़ छोट कहत अपराधू।' तथापि प्रेम-रस-वृद्धिके लिये लीला-गुण-विकासके तारतम्यसे भगवत्स्वरूपोंमें भक्तोंने तारतम्य माना है तथा शास्त्र एवं संहिताओंने भी ऐसा ही निरूपण किया है।

वैष्णव-सम्प्रदायोंमें श्रीरामानन्द-सम्प्रदायका उदारभाव सुप्रसिद्ध है। 'प्रसङ्गपारिजात' में ऐसे कई प्रसङ्ग उछि खित हैं, जिनमें आचार्य श्रीरामानन्द स्वामीने साधकोंको उनकी उपासना-पद्धतिके अनुकृल ही परमतत्त्वका साक्षात्कार करा दिया। हिंदू-जातिमें परस्पर मेद-भाव मिटाकर अटूट प्रेमकी स्थापना करना तथा अपने इष्टके प्रति अनन्य रहकर सबमें समभाव रखना ही श्रीरामानन्दाचार्यके उपदेशोंका सारतत्त्व है। यही कारण है कि अन्य वैष्णवोंमें श्रीरामानन्दीय दूधमें मिश्रीकी भाँति ऐसे घुल-भिल गये कि आज उसका विश्लेषण करनेमें बड़े-बड़े ऐतिहासिक अपनेको असमर्थ पाते हैं।

भक्तमाल्में श्रीनामा स्वामीजीने सभी भक्तोंको ऐसा गूँथा है कि पढ़नेवाले तो उनकी भावनापर ही निछावर हो जाते हैं। श्रीरामानन्दाचार्यकी प्रशिष्या मीराँवाई गिरघर-गोपालजीपर ऐसी विक गर्या कि उनको श्रीरैदासजीकी शिष्या समझना भी कठिन हो गया है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका बारा साहित्य अपने इष्टदेवके परत्वकी विजय-पताका फहराते हुए भी कहीं भेद-भावका स्पर्श भी नहीं करने देता। यही इस सम्प्रदायकी विशिष्टता है।

भक्ति-ज्ञान-दुर्वल पक्षपाती, अंशांशिभावको न समझकर व्यथं ही श्रीराममें न्यूनत्व दिखाकर श्रीरामभक्तोंके हृदयमें क्षोभ उत्पन्न करना चाहते हैं। तव ये समुचित उत्तर देनेंसे भी नहीं चूकते । इसीलिये श्रीराम तथा विष्णु एवं श्रीराम तथा श्रीकृष्णको लेकर कई ग्रन्थोंका निर्माण हुआ तथा उनमें शास्त्रीय पद्धतिसे शङ्काका समाधान भी किया गया है। क्ष्याण के सुधी पाटकोंको उन्हीं ग्रन्थोंमेंसे दो-चार उद्धरण देकर जिज्ञासा-परितृप्तिका इस लेखमें प्रयत्न किया गया है। हमारे आचार्योंका उपदेश है—

तोरि-तारि ऐंचि-तानि, श्रुती को न गीजिय। जामें रस बन्योइ रहे, सोइ अरथ कीजिय॥ (श्रीदेवस्वामीकृत 'वैराग्य-प्रदीप')

श्रीमद्भागवतके 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।'(१।३।२८)—इस वाक्यको लेकर जहाँ कई लोग श्रीराममें बारह कलाएँ तथा श्रीकृष्णमें सोलह कलाएँ दिखाकर भेद-भाव उत्पन्न करते हैं। वहाँ हमारे आचार्य—

'पुंसः परब्रह्मश्रीरामचन्द्रस्य एते चांशकलाः । श्रीकृष्णस्तु स्वयं भगवान् श्रीराम एव ॥'

'परब्रह्म प्रभु श्रीरामके उपर्युक्त सभी अवतार अंशकला-कोटिमें हैं, परंतु श्रीकृष्णप्रभु तो स्वयं भगवान् श्रीराम ही हैं।' इस भावमें दोनों अवतारोंमें कैसा विल्क्ष्मण प्रियत्व प्रकट किया गया है, पाठक स्वयं विचारें।

श्रीरामानन्दाचार्यजीके कृपापात्र शिष्य श्रीकवीरजी कहते हैं—

बिलहारी वा दूध की जामें निकले धीव। आधी साखि कबीर की, चार वेद का जीव॥ (कवीरसाखी १३०)

जैसे एक स्वर्णको जान लेनेपर, सभी आभरण स्वर्णके ही है—यह जाननेमें विलम्ब नहीं लगता; वैसे ही एक श्रीरामरूपका ज्ञान हो जानेपर, सभी रूप उसीके हैं—यह समझनेमें देर नहीं लगती। इसलिये उस दूषका विलोना ठीक है।

जिसमें प्रेमामृत-रस घृत निकले । विवादको बिळोनेसे तो बैररूप विष ही निकलता है । श्रीकबीरजीकी यह आधी साखी चारों वेदोंका प्राण है, सार है । इसिलये श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने ग्रन्थका नाम 'श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' रखा तथा उसमें श्रीरामनवमी-श्रीकृष्णाष्टमी-श्रीनृसिंहजयन्ती तथा श्रीवामनद्वादशी आदि सभी श्रीवैष्णव-व्रतोत्सर्वोका विधान किया है ।

## श्रीरामानन्दाचार्यजी और विष्णुभगवान्

आपने 'महात्मिभिर्विष्णुपरायणैरिप', 'अस्त्येव तिहृष्णु-कृपोपलभ्यते', 'विष्णोरिचन्त्याखिलवैभवस्य वै' आदि वाक्य श्रीरामकृपा, श्रीरामपरायण तथा श्रीराम-वैभवके वर्णनमें दिये हैं। श्रीरामनवमी-प्रकरणमें—

'जातोऽत्र रामः स्वयमेव विष्णुः' (वै० म० भा० ७८) 'अत्रास्मिन्भूतले स्वयमेव विष्णुः श्रीरामो जातोऽवतीर्णः— इस भूतलमें स्वयं विष्णु ही श्रीरामरूपमें अवतीर्णं हुए हैं', कहा गया है।

पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिये कि परविष्णु, महाविष्णु, स्वयं-विष्णु, सनातन विष्णु, साक्षात्-विष्णु आदि विशेषणविशिष्ट नाम परब्रह्म श्रीरामके ही वाचक हैं तथा पञ्चदेव-विदेवान्तर्गत सन्वगुणाभिमानी एक ब्रह्माण्डके नायक विष्णु श्रीरामकी विभूति हैं, अंश हैं। किंतु अंश होते हुए भी वे अपनी सम्पूर्ण सत्ता लेकर हैं।

ये श्रीरामके अभिन्नांश हैं तथा अभिन्नांश हृदय-मिलिष्नवत् 'दीपादुरपन्नदीपवत्' माने गये हैं। स्कन्द-पुराणकी श्रीरामगीतामें स्वयं श्रीविष्णुने कहा है— 'अहं ते हृद्यं राम' (अ०२।१०)। जब ये श्रीरामके हृदय ही हैं, तव विष्णुको प्रसन्न करना श्रीरामके हृदयको ही रिझाना हो जाता है।

अभिनांशतामें प्रमाण पं० श्रीसरयूदासजी वीरवेष्णवा ने श्रीविश्वम्भरोपनिषद् की टीकामें यह दिया है कि नीलाम्बुज-स्यामता, भृगुलता तथा तुलसी-प्रियता प्रभुके सभी स्वरूपोंमें तथा अवतारोंमें समभावसे प्रकट हैं। इसिलये एककी आराधनासे सबकी आराधना तथा एकके अपमानसे सबका अपमान हो जाना स्वाभाविक है। इसिलये श्रीराम-भक्तोंने श्रीनिवास, श्रीरङ्ग, मुकुन्द, माधव, गोविन्द, नारायण, हरि, कृष्ण, गोपाल, विष्णु आदि प्रभुके सब नामोंका यथोचित सम्मान करते हुए अपने प्रन्थोंमें श्रीराम-बभवका वर्णन किया है।

### श्रीमहाविष्णु श्रीरामके ही खरूप हैं

'चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ।' (श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिपद् १।१)

'श्रीहरि सिचदानन्द महाविष्णु श्रीराम ही दशरथकुमार होकर प्रकट हुए हैं।' 'वन्देऽहं तमशेपकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्' कहकर श्रीरामचरितमानस (१।६ श्लोक) में भी यही भाव व्यक्त किया गया है।

महाविष्णुर्महेशानः शिवो नारायणो हरिः। वासुदेवो महादेवस्तं रामं प्रणमाम्यहम्॥ (श्रीहरिहरप्रसादकृत श्रीरामतत्त्वभास्कर')

इसमें भी 'महाविष्णु, महेश्वर, नारायण, हरि, वासुदेव, शिव, महादेव—ये सभी जिनके स्वरूप हैं, उन श्रीरामको मैं प्रणाम करता हूँ, यों कहा गया है।

श्रीजानकीभाष्यकार श्रीरामप्रसादाचार्यजी महाराज कहते हैं—

श्रीरामस्य द्विधा रूपे द्विभुजश्च चेतुर्भुजः। चतुर्भुजश्च चेकुण्ठे साकेते द्विभुजः स्वयम्॥ (धर्मशिक्षापत्री ११९)

'श्रीरामके दो स्वरूप प्रसिद्ध हैं—द्विभुज तथा चतुर्भुज; वेकुण्ठमें चतुर्भुज तथा साकेतमें स्वयं सनातन द्विभुज स्वरूपसे विराजते हैं। श्रीरामानन्द-सम्प्रदाय भगवान् विष्णुके द्विभुज स्वरूपका उपासक है तथा नररूपधारी श्रीरामको ही अपना उपास्य मानता है। वाल्मीकि-रामायणके उपसंहारमें—

'आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशस्थात्मजम्।' ( युद्धकाण्ड, सर्ग ११७ । ११ )

—वाक्यके अनुसार स्वयं श्रीराम अपनेको मनुष्यरूप— 'परात्मा नराकृतिः' (अनन्तसंहिता) अथवा नित्य सनातन मानव मानते हैं। 'यहाँ लोकव्यवहारार्थ अथवा देवताओंके प्रति नम्नता दिखानेके लिये ऐसी वात कही गयी है— यह मान लेनेसे स्वयं विप्रहवान् धर्म श्रीरामपर मिथ्या-भाषण तथा दम्भाचरणका दोष आ जायगा । इसल्ये यह यथार्थ वाक्य ही मानना चाहिये।' यह भाव श्रीस्वामी युगलानन्यशरणजी महाराजने 'श्रीरघुवर-गुणदर्पण' में पृ० ६० से ६३ तक विस्तारपूर्वक समझाया है। श्रीरामानन्दाचार्यजीने भी— द्विभुजस्येंव रामस्य सर्वशक्तेः प्रियोत्तम । ध्यानमेवं विधातक्यं सदा रामपरायणैः ॥ ( श्रीवैष्णवमताम्जभास्कर )

'हे प्रियवर ! श्रीरामपरायण भक्तजनोंको सदा-सर्वदा सर्वसमर्थ श्रीरामके द्विभुज स्वरूपका ही ध्यान करना चाहिये।'

श्रीरामः परमेव विष्णुपद्तो बह्य स्वयं वेद्यते तस्याराधनतत्पराः सुविद्ताः श्रीवैष्णवा एव ते। ''स्वयं श्रीराम ही पखहा हैं, श्रीराम ही विष्णु-नामसे

'स्वय श्रीराम हो पर्यहा है, श्रीराम हो विष्णु-नामसे जाने जाते हैं, उन्हीं श्रीरामका आराधन करनेसे प्रेमीजन 'श्रीवेष्णव' नामसे सुप्रसिद्ध हैं।"

मरीचिमण्डले संस्थं वाणाद्यायुधलाञ्छितम् । द्विभुजं द्योकवक्त्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः॥

'मरीचि ( आदित्य )-मण्डलमें स्थित श्रीहरिका वाण आदि आयुधोंसे पहचाना जानेवाला द्विभुज तथा एकानन स्वरूप ही सबसे पुराना है।

— इत्यादि सहस्रों प्रमाणवाक्य आनन्दसंहिता, शिव-संहिता, पत्रसंहिता, महासुन्दरीतन्त्र आदि ग्रन्थोंसे दिये जा सकते हैं।

श्रीविष्णुभगवान्का द्विभुज स्वरूप सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यमें पड़ जाते हैं। परंतु साम्प्रदायिक पश्चपातरहित होकर विचारा जाय तो 'प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्' वाक्य सार्थक हो जाता है।

श्रीरङ्गनाथ-धाम श्रीवैष्णव-दिव्यदेशों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्रीरङ्गजी ही रघुवंशके आराध्य हैं। ये ही सर्वप्रथम स्वयंव्यक्त अर्चाविग्रह हैं। ये ही समस्त श्रीवेष्णव आळवारोंके परमोपास्य हैं। कोई प्रेमी नयनभर दर्शन करके देख छे, वे द्विभुज ही हैं। इससे श्रीमहाविष्णुका नित्य सनातन स्वरूप द्विभुज ही है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। श्री० आर० नरसिंहन् द्वारा रचित 'श्रीरङ्गक्षेत्र-माहात्म्य'में छिखा है—

'श्रीरङ्गजीके निज मन्दिरमें गायत्री-महामण्डपके मध्य शेषशय्यापर शयन किये श्यामवर्णकी विशाल द्विभुज मूर्ति दक्षिणाभिमुखी स्थित है । भगवान्के मस्तकपर शेषजीके फर्नोंका छत्र है, बहुमूल्य रत्नाभरणोंसे विभूषित मूर्ति परम भव्य है।'

यदि श्रीमन्नारायणोपासक अपने भावनानुसार श्रीमन्नारायण-के स्वरूपको ही परतत्व मानते हैं तो इसमें श्रीरामोपासकोंको प्रसन्नता ही है; क्योंकि—- 'श्रीरामस्यैव स्वरूपभूतश्रीमन्नारायणोपासकाः श्रीमन्ना-रायणमेव परविभूतित्वेन प्रतिपादयन्ति तदुपासकाभिमत-प्रेमवक्षादेव । प्रेम्णा सर्वं समक्षसमिति मन्तन्यम् ।'

( श्रीहरिदासाचार्यकृतं रहस्यत्रयभाष्यम् )

''वाल्मीकि-रामायणमें भी श्रीरामको भगवान् नारायणका ही स्वरूप बताया गया है—'भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्रका-युधः प्रभुः।' (वा० रा०, युद्ध० ११७। १३) श्रीमन्नारायण-के उपासक श्रीमन्नारायणको ही 'परविभूति' मानते हैं तो यह उनके उपासकोंका अतिशय प्रेमभाव प्रशंसनीय है। प्रेममें जो कुछ भी कहा जाय, प्रभु उसीको सर्वोत्तम मानते हैं।''

### श्रीवाल्मीकि-रामायणमें श्रीविष्णु

श्रीरामतत्त्वभाष्यंकारका मत है— स हि देवैस्दीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। अर्थितो मानुषे कोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥ (वा०रा०२।१।९७)

'अत्र सनातन इति विशेषणेन महाविष्णुरेव न तु महा-विष्णोरंशभूतो विष्णुरिति भावः ।' अर्थात् यहाँ विष्णु-भगवान्का 'सनातन' विशेषण होनेसे श्रीरामको महाविष्णु समझना चाहिये, न कि महाविष्णुके अंशभूत एक ब्रह्माण्डके नायक त्रिदेवान्तर्गत विष्णुको ।

संक्षिप्य हि पुरा लोकान् मायया स्वयमेव हि।
महार्णवे शयानोऽप्सु मां त्वं पूर्वमजीजनः॥
(वा०रा०, उत्तर०१०४।४)

ततस्त्वमसि दुर्धर्षात्तस्माद् भावात् सनातनात् ।
रक्षां विधास्यन् भूतानां विष्णुत्वसुपजिम्मवान् ॥
(वा॰ रा॰, उत्तर ०१०४। ९)

ब्रह्माजी कहते हैं—'हे श्रीराम! अपनी मायासे सम्पूर्ण लोकोंका संहार करके क्षीरसमुद्रमें शयन करते हुए आपने प्रथम मुझे उत्पन्न किया तथा लोकसंरक्षणके लिये अपने अपिरमेय नित्य सनातनभावसे आपने ही विष्णुस्वरूप धारण किया।'

यहाँ श्रीरामके लिये ही 'विष्णुस्वमुपजिमवान' कहा गया है, न कि विष्णुके लिये 'रामत्वमुपजिमवान' कहा गया है। इसपर सुधीजनोंको विचार करनेके लिये श्रीहरि-दायाचार्यजी महाराज आग्रह करते हैं।

### विष्णुका परमधाम

'तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रथः। दिवीव चक्षुराततम्।'

( शुः यजुः ६।५)

'विष्णुका परमधाम दिव्यलोकमें सूर्यकी भाँति चमक रहा है, जिसको तत्त्वद्रष्टा संत सदा ही भावनाकी आँखोंसे देखते हैं। उसका नाम भी अथर्ववेदने स्पष्ट कर दिया है—

'अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।'
(अथर्व०१०।२। ३१)

''प्रभुके उस परमपदका नाम 'श्रीअयोन्या' ही है।'' इतना स्पष्ट अन्य किसी घामका नाम वेदोंमें स्पष्टरूपसे देखनेको नहीं मिळता।

### श्रीविष्णुसहस्रनाम और रामनाम

यह बड़ा ही आश्चर्य है, भगवान्के सब नाम निस्सीम हैं, अतुल्लीय हैं तथापि श्रीरामनामका ऐसा पश्चपात ऋषियोंने क्यों किया होगा—

'विष्णोनीमसहस्राणां तुल्य एष महामनुः।' ( वृद्धहारीतस्मृति ), 'सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने।' ( पश्च ० पु० )

इससे स्पष्ट होता है कि श्रीविष्णुका मुख्य नाम श्रीरामनाम ही है, जिसको श्रुतिने स्पष्ट किया है—

रमन्ते योगिनोऽनन्ते निरयानन्दे चिदारमनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ (श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद् १ । ६ )

राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। अपर नाम उडगन बिमरु बसहु भगत उर ब्योम॥ (श्रीरामचरितमानस ३।४२)

यही कारण है कि श्रीरामानन्द-सम्प्रदायवाले महाविष्णु श्रीरामको ही अपना आराध्य मानते हैं, द्विभुज मानते हैं, अयोध्यापतिके रूपमें नित्यसाकेतविहारी मानते हैं; इनकी प्रभुके अन्य रूपोंके प्रति आसक्ति ही नहीं होती। वे तो करते हैं—

बिमु नारि भुज बिधि मुख नारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ अम देव अस कोट न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ ( मानस १ । २१९ । ४ ) श्रीरामभक्त कहते हैं—'चार-चार हाथ, चार चार मुँह, पाँच मुँह, पंद्रह नयन न जाने कैसे लगते होंगे। हमारे तो ये ही सलोने राजकुमार हृदयहार बने रहें।' गये थे प्रभु श्रीसुतीक्षण मुनिको अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाने; परंतु—

मूपरूप तब राम दुरावा। हृदयँ चतुर्भुज रूप देखावा॥
मुनि अकुलाइ उठा तब कैसें। विकल हीन मिन फिनवर जैसें॥
(मानस ३।९।९-९३)

'नख-सिख-सुन्दर सुकुमार राजकुमारका रूप छिपाकर जब प्रभुने मुनिके दृदयमें अपना चार भुजावाला रूप दिखाया। तब मणि छीन लेनेपर जैसे मणियारा सर्प विकल हो जाता है। बैसे ही अपने प्राणधन सर्वस्व श्रीरामरूपके अदृश्य होते ही मुनिवर सुतीक्ष्णजी अत्यन्त अकुला उठे। यह श्रीरामोपासकों-का रसमय भाव है!

अपने इष्टमें अनन्य भाव एवं निष्ठा रखते हुए उन्हें सर्वोपिर मानना स्वाभाविक ही है, अतएव श्रीरामानन्दाचार्य भी श्रीरामको महाविष्णु मानें अथवा विष्णुका भी कारण मानें, भावुकोंके लिये सब ठीक ही है। इसीलिये आचार्योंका कथन है—

"एकस्योत्कृष्टत्वेऽपि अन्यस्यापकर्षो नास्ति । अचिन्त्य-स्वरूपत्वेन, यथा श्रुताविप—'पूर्णात्पूर्णे गृहीतेऽपि पूर्ण-मेवाविष्ठितिः।" (श्रीमधुराचार्यप्रणीत श्रीरामतत्त्वप्रकाश)

'एक स्वरूपका उत्कर्ष प्रतिपादन करते हुए भी प्रभुके अन्यान्य स्वरूपोंका अपकर्ष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि भगवत्स्वरूप अचिन्त्य है। श्रुतिका भी कथन है कि 'उस परिपूर्ण परब्रह्ममेंसे सब-का-सब ले लेनेपर भी वह परिपूर्ण ही रहता है, उसमें किंचित् भी न्यूनता कदापि नहीं आती। ।'' अतएव अंश भी अंशीकी पूर्ण सत्तासे परिपूर्ण है। और वह अंश भी है, अंशी भी है। अतएव 'राम अतक्यें बुद्धि मन वानी। मत हमार यह सुनहु मवानी॥' (मानस १। १२०। १३) में कहा गया है।

'वस्तुतस्तु श्रीरामानन्द-श्रीरामानुज-श्रीनिम्बादित्य-श्रीविष्णुस्वामि-श्रीमध्व-श्रीश्रीधरस्वामिप्रभृतिप्राचीनसिद्धान्त मते सर्वेषु पूर्णावतारेषु तारतम्यं नास्ति । अतः सर्वेऽपि भागवतप्रतिपाद्याः सन्ति । ''''अन्यथा एकसिन्नवतारे पूर्णत्वमन्येषु न्यूनत्वमङ्गीकृत्य द्वेषं कुर्वन्ति । तेषां द्वेष एव फलं न तु मक्तिः।'

( श्रीरामनत्त्वप्रकाश, ६ ठा उक्लास, ५४ १०३)

'वस्तुतः श्रीरामानन्द, श्रीरामानुज, श्रीनिम्बार्क, श्रीविष्णु-खामी, श्रीमध्व, श्रीधरस्वामी प्रभृति प्राचीन आचार्यो एवं महाभागवर्तोका निश्चित सिद्धान्त है कि सभी पूर्णावतारों में कुछ भी तारतम्य नहीं है, सभी श्रीमद्भागवतादिप्रतिपाद्य हैं। अन्यथा एकमें पूर्णत्व, एकमें न्यूनत्व मानकर जो द्वेष करते हैं, उनको द्वेषका ही विषमय फल हाथ लगता है, भक्ति-प्रेम-रसपूर्ण दिव्यानुरागरूपी फल कभी हाथ नहीं लगता। इतनेसे भी किसीको संतोष न हो तो श्रीमधुराचार्यजी महाराज पुनः कहते हैं—

''लोकेऽपि पुरुषस्य सर्वाङ्गेषु चन्दनादिलेपनं कृत्वा एकस्मिन्नङ्गे प्रहारः कृतश्चेत्तस्यापराध एव पर्यवसन्नो भवति । तसात्—

'सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवर्जिताः।' (व० पु०)

''लोकमें भी किसीके सर्वाङ्गमें चन्दनका लेप कर एक अङ्गमें प्रहार किया जाय तो वह सेवा न होकर अपराध ही होगा । इसीलिये भावुक भक्तोंको—'सभी स्वरूप सर्वगुण-परिपूर्ण हैं, सर्वदोषरहित हैं'—यह वराहपुराणका वाक्य स्मरण रखना चाहिये।"

श्रीरामानन्द-सम्प्रदायकी अन्तरङ्ग उपासनासे सम्बंद्ध 'श्रीसीताराम सम्बन्धपत्र'में भी कहा गया है——

'श्रीसीतारामजी सर्वावतारी हैं, अपने प्रिय मक्तोंके लिये चतुर्भुज एवं अष्टभुजरूपसे अनेक स्थलोंमें विराजते हैं।''' सबमें अमेद है, किसी स्वरूपका अनादर-तिरस्कार मनमें भी नहीं लाना चाहिये। ईश्वरस्वरूपका अपमान महापातक है।' अन्तमें परमादरणीय नित्यगोलोकविहारी श्रीभाईजी श्रीहनुमानश्रसादजी पोद्दारका एक वाक्य उद्धृतकर इस लेखको पूर्ण करता हूँ।

'भगवान् श्रीरामका प्रपञ्चातीत भगवत्स्वरूप कैसा है ? इस वातको तो भगवान् ही जानते हैं । संसारमें कोई ऐसा नहीं है, जो उनके स्वरूपकी यथार्थ व्याख्या कर सके ।''' भगवान्का जो वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हींका है— इस दृष्टिसे भगवान्के सम्बन्धमें जो जैसा भी कहते हैं, ठीक ही कहते हैं । भगवान् श्रीराम परात्पर ब्रह्म भी हैं, विष्णुके अवतार भी हैं, महापुरुष भी हैं, आदर्श राजा भी हैं और उनके काल्पनिक होनेकी कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवान्का आश्रित होनेके कारण काल्पनिक भी हैं ।

× × ×

'दशरथात्मज राम साक्षात् भगवान् हैं। हाँ, कल्पमेदसे भगवान् विष्णु रामरूपमें अवतीर्ण होते हैं तो कभी साक्षात् पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्का अवतार होता है। परंतु स्मरण रहे, विष्णु भी भगवान्के ही स्वरूप हैं; इसिल्ये स्वरूपतः इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लीलामेदसे ही पृथक्त्व है। वे पूर्णब्रह्म परात्पर ब्रह्म भगवान् स्वयं हैं।'

—मानसपीयूष, वालकाण्ड, भाग २, पृष्ठ ९२७

श्रीमाईजी श्रीरामानन्दीय तो नहीं ही थे, परंतु उन्होंने इन पंक्तियों में श्रीरामानन्द-सम्प्रदायका ही रहस्य-सारतन्त्र निचोड़कर रख दिया है। इससे श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें विष्णुभगवान्का स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। \*

<sup>\*</sup> इस रहस्यको भलीभाँति समझनेके लिये श्रीवाल्मीकि-रामायणकी 'शिरोमणि' टीका, श्रीहर्ग्याचार्य स्वामीका श्रीरामस्तवराज-भाष्य, श्रीहरिदासाचार्यजी महाराजका श्रीरामतापनीयोपनिषद्भाष्य, श्रीरामस्तवराजभाष्य तथा रहस्यत्रयभाष्य, श्रीमधुराचार्यजी महाराजका श्रीरामतत्त्वप्रकाश, श्रीकरुणासिन्धुजी, श्रीरामचरणदासजी महाराजकी श्रीरामचरितमानसपर टीका तथा श्रीरामनवरत्न एवं श्रीहरिहरप्रसादजीका श्रीरामतत्त्वभास्कर इत्यादि ग्रन्थोंका शान्त-चित्तसे अध्ययन करना चाहिये । साथ ही गीताप्रेससे प्रकाशित 'मानस-पीय्प' के 'मनु-शतरूपा' तथा 'अवतार-प्रकरण'को ध्यानसे पदना चाहिये ।

# वैष्णवधर्मके मूल तत्व

( लेखक-योगिराज पूज्यपाद श्रीदेवरह्वा वावाजी महाराज )

उदात्त प्रेमकी भावना मनुष्यमात्रमें है—केवल उसका ही उपयोग नहीं है । प्रत्येक देशके सभी धर्मगुरु इस भावनाको सही दिशा देनेका प्रयास करते रहते हैं। वैषाक्यमंमें इस भावनाको अधिक-से-अधिक उदार और लापक वनानेके प्रयास हुए हैं। इसीलिये वैष्णवधर्मका साधारण लक्षण ही यह हो गया कि ''जिस धर्मके द्वारा मानवकी भावनाका परिष्कार होता है, जिससे उसके दृदयमें सत्य, अहिंसा, प्रेमकी प्रतिष्ठा होती है तथा जिसके द्वारा प्राणिमात्रके प्रति दगङ्ता, हिनम्धता, सिहम्णुता, उदारता और मधुरताका एंचार होता है—वही 'वैष्णवधर्म' है।" हिंदू, मुसल्मान, तिल, ईसाई, आस्तिक-नास्तिक—सभी वर्गोंके लोग इस धर्मकी ध्वजाके नीचे समानभावसे बैठ सकते हैं। जाति-पाँतिके क्थनोंसे परे सामाजिक भेद-भावोंको तोङ्कर मानव-मानवको एक धरातलपर खड़ा करनेवाला यह वैष्णवधर्म मनुष्यकी स्वाभाविक प्रदृत्तिका प्रतिफलन है। भारतवर्षका इतिहास इस बातका साक्षी है कि अनेक विदेशियोंने भी इस धर्मको स्वीकारकर गर्व और गौरवका अनुभव किया है । हूण, आन्ध्रः पुलिन्दः, पुनकसः, यवनः, खस आदि अनेक जातियो और वर्गोंके लोग भी इस धर्मकी ध्वजाके आश्रयमें पवित्र माने गये ह

किरातहूणान्ध्रपुलिन्द्पुक्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसाद्यः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ (श्रीमद्रागवत २ । ४ । १८ )

'वसुधेव कुदुम्बकम्' इस धर्मका मूल मन्त्र है, अहिंसा इसका आधार है, प्रपञ्चमें भगविद्वलास इसकी साधना है तथा प्राणिमात्रसे प्रेम इसका सुमधुर फल है। यह धर्म प्रवृत्तिपरक है, निवृत्तिपरक नहीं—

> नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुर्रुभः। प्रवृत्तिलक्षणश्चेत्र धर्मो नारायणात्मकः॥

महाभारतके शान्तिपर्वमें वैष्णवधर्म और संस्कृतिको लगभग समानार्थक ही माना गया है। यदि सूक्म दृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वैष्णवधर्ममें विश्वजनीन संस्कृतिके सभी तत्त्रोंका समावेश है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी इसी धर्मका सार संग्रहीत है। सभी वैष्णव आचार्यों तथा संतोंकी साधनाका मूल रूप भगवत्प्रेमकी प्राप्ति ही है। याह्यरूपसे सम्प्रदायोंमें चाहे जितना वैषम्य हो, उनके मूल-तत्त्वोंमें कोई वड़ा मेद नहीं है। सभी वैष्णव-सम्प्रदाय भगवत्तत्त्वको सगुण और साकार मानते हैं और उसके मूलमें निर्गुण और निराकार ब्रह्म विद्यमान रहता है। भगवान् स्वभावसे ही स्वामी, विभु और शेषी हैं, जब कि जीव स्वभावसे दास, अणु और शेष हैं। कर्म चित्तशुद्धिका साधन है और ज्ञान आत्मबोधका हेतु । परम तत्त्वकी प्राप्ति भक्तिके द्वारा ही हो सकती है, जिसका एकमात्र साधन भगवत्प्रेम है। प्रपत्ति अर्थात् शरणागति और समर्पणकी भावनासे ही भगवत्प्रेम अथवा भगवदनुग्रहकी उपलब्धि सम्भव है।

# विष्णुभक्तिके बिना मनुष्य-जन्म निष्फल है

विष्णो भक्ति विना नृणां निष्फलं जन्म चोच्यते । कल्किकालपयोराशि पापग्राहसमाकुलम् ॥ विषयासन्जनावर्ते दुर्वोधफेनिलं परम् । महादुष्टजनव्यालमहाभीमं भयानकम् ॥ दुस्तरं च तरन्त्येव हरिभक्तितरिस्थिताः । तस्माद्यतेत व लोको विष्णुभक्तिप्रसाधने ॥

( पद्मपुराण, आदिखण्ड, ६१ । ७३--७५ )

भगवान् विष्णुकी भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्पल वताया जाता है। कलिकाल ही जिसके भीतर जल-राह्मि हैं, जो पापरूपी प्राहोंसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही जिसमें भँवर है, दुर्वोध ही फेनका काम देता है, महादुष्टरूपी धर्मेके कारण जो अत्यन्त भयावना प्रतीत होता है, उस भयानक दुस्तर भव-सागरको हरिभक्तिकी नौकापर वैठे हुए मनुष्य बार कर जाते हैं। इसलिये लोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये।

## श्रीविष्णुभक्तोंके लिये विशेष ज्ञातन्य

( लेखक-स्वामी श्रीकृष्णानन्द्रजी )

१—जो मनुष्य भगवान् विष्णुके भक्त हैं, उनसे कोई पाप होता ही नहीं। यदि संयोगवश कोई पाप हो भी जाय तो मनसे पश्चात्ताप करना, उसकी पुनरावृत्ति न करनेका संकल्प करना और श्रीहरिका समरण करना ही उसका सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है।

२—भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये उनकी पूजा आठ प्रकारके भावपुष्पोद्वारा करनी चाहिये। व पुष्प ये हैं—(१) अहिंसा, (२) इन्द्रियसंयम, (३) दया, (४) क्षमा, (५) शम, (६) तप, (७) ध्यान और (८) सत्य। जो भक्त इन भावपुष्पोंसे श्रीहरिकी पूजा करता है, उसपर शीघ ही भगवत्कृपा प्रकट होती है।

३— विष्णुः उसे कहते हैं, जो सर्वव्यापक हो। जल-स्थल-नभमें वह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिये जो भक्त किसीकी बुराई करता है या किसीकी बुराई सुनता है या किसीकी बुराई देखता है या किसीका बुरा सोचता है या किसीको बुरा समझता है, उसे कभी भी श्रीविष्णुभक्त नहीं कहा जा सकता।

४—भगवान् विष्णुके प्रधानतः तीन रूप प्रसिद्ध हैं—
(१) वें कुण्ठनाथ चिष्णु, (२) क्षीरशायी विष्णु और
(३) सर्वव्यापक विष्णु। तीनों रूपोंमें उसी प्रकार कोई मेद
नहीं है, जैसे एक ही कलक्टर अपने वँगलेमें स्त्री-बच्चोंके
साथ निवास करते हुए भोजन-शयन करता है तो चेम्बरमें
येठकर मित्रोंके साथ प्राइवेट वार्ते करता है और फिर वही
आफिसमें बेठकर अपना इजलास लगाकर प्रजाकी फरियाद
सुनता है और सम्पूर्ण जिलेपर शासन करता है।

५—भगवान् श्रीविष्णुका पूजन मालतीः मल्लिकाः यूथिकाः, गुलाबः, कनेरः, तगरः, कदम्बः, अशोकः, तिलकः,

कुन्द, तमाल और कमलके पुष्पींसे करना चाहिये एवं तुल्सी, वासक, केतकी और भृज्ञराजके पत्रोंसे भी कर सकते हैं; परंतु मदार, धत्रा, कुटज, शाल्मली और कटेरीके पुष्पींका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये।

६—भगवान् श्रीविष्णु समस्त कामनाश्रंके लिये कल्पतक हैं। केवल उनके पूजनसे ही सम्पूर्ण कामनाश्रंकी पूर्ति हो जाती है। अतः उनके भक्तोंको चाहिये कि अपनी कामनाश्रोंकी पूर्तिके लिये कभी संसारका, अधर्मका और अन्यायका आश्रय न लें।

७—श्रीविष्णुभगवान्के भक्तोंको भगवत्-सोत्रींका पाठ प्रतिदिन नियमपूर्वक अवश्य करना चाहिये। इससे मानस-रोगोंका नाहा होता है। साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति भी सुल्भ हो जाती है और भगवत्येम बढ़ता है।

८—भगवद्भक्तोंको रोग-नाशके लिये यथाशिक ओपधियोंका प्रयोग कम-से-कम अथवा नहीं करना चाहिये। उनको चाहिये कि सब रोगोंकी शान्तिके लिये श्रीविष्णुका ध्यान एवं पूजन करते रहें।

९—वैष्णवोंके प्रसिद्ध मन्त्र हैं—(१) ॐ नमी नारायणाय; (२) ॐ नमी भगवते वासुदेवाय और (३) ॐ हूं विष्णवे नमः । और भी हजारों मन्त्र हैं। किसी एक मन्त्रका भी जप करनेसे मनुष्य सभी प्रकारके पाप-ताप-शापसे मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है।

१०—इस घोर कलिकालमें भगवन्नामको छोड़कर और कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। इसलिये निरन्तर उसीका जप करते रहना चाहिये।

# भव-सागरमें इबते हुए जीवोंके लिये विष्णु ही रक्षक हैं

भवजलिधगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहित्वलत्रत्राणभारार्दितानाम्। विषमविषयतोये मज्जतामण्लवानां भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्॥

( श्रीमुकुन्दमाला ११)

ंजो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं। ( सुख-दुःखादि ) दन्द्ररूपी वायुके थपेड़ोंसे आहत हो रहे हैं, पुत्र-पुत्री-स्त्री आदिके पालन-पोषणके भारसे पीड़ित हैं और विषयरूपी विषम जलराशिमें बिना नौकाके द्वय रहे हैं, उन पुरुपोंके लिये एकमात्र विष्णुरूप जहाज ही शरण हो।

## वैष्णव-लक्षण

( लेखक--श्रीधुंडा महाराज देगलूरकर )

'नामामृत गोडी वैष्णव जाणती । येर चरफडती काग जैसे ॥'

वैष्णवको ही नामामृतकी सची मधुरता मिली होती है। किंतु वेष्णव किसे कहें, इसका विचार करना आवश्यक है। अपनेको स्वयं वैष्णव कहनेवाले बहुत लोग मिलेंगे, परंतु वे वैष्णव कहलानेके पूर्णतः अधिकारी नहीं हैं । एकनाथ महाराज कहते हें---

जाती उत्तम मिक्त हीन । तो वैष्णव नह्वे जान ॥ अथवा करी दांमिक मजन । वैष्णव पण त्या नाहीं ॥ जाणीव शहाणीव शाते पण । सांडुनि जाती चा अभिमाना। जो मज होय अनन्य शरण । वैष्णव जाण तो माझा ॥ ( पकनाथी भाग० ११-१३९९ । १४०१ )

''जो उत्तम जातिमें जन्म लेकर भी भक्तिहीन है, वह सचा वैष्णव नहीं है; अथवा जो भजनका दम्भ करता है, वह भी वैष्णव नहीं है। जो वैष्णवींमें जातिको आदर देता है, शालग्रामको पत्यर नमझता है तथा गुरुको सामान्य मनुष्य कहता है, वह नितान्त पातकी है। जो अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, चतुराई और जातिका अभिमान छोड़कर मेरी अनन्य शरण लेता है, वही मेरा 'वैष्णव' है।" तुकाराम महाराज कहते हैं---

वैणाव तो जया । अवधी देवावरी माया ॥ नाहीं आणिक प्रमाण । तन धन तृण

'वैष्णव वही है, जिसको प्रभुसे पूर्ण प्रेम है। देव (प्रभु) के सिवा दूसरे किसीको नहीं मानता, देह, षन और गोत्रको तृणवत् समझता है । वही सच्चा वेष्णव है।

एकनाथ महाराज कहते हैं—

हरिनाम गुणकीर्ती । अखंड आवडे जागृतीं ॥ स्वप्नी ही तेचि स्थिती। हक हरिमकी ठसावे॥ पेसियापरी मिक्युक । ददतर झाले ज्याचे वत ॥ तंव तंब होय आर्द्रचित्त । प्रेमा अद्भुत हरिनामकीर्ती ॥ भात्मा परम प्रिय हरि । त्याचे नामकीर्तीचा हर्ष मारी ॥ नित्य नवी आवढ वरी । सबाह्माम्यंतरी हरी प्रगटे ॥

( एकनावी भागवस २ । ५५६-८ )

वि० मं० ५६-

'जब हरिनाम और गुण-कीर्तनकी महिमा अखण्डरूपसे मनमें बनी रहती है और उसकी स्थिति स्वप्नमें होती है, तव हरिभक्ति हढ़ होती है। जिसका इस प्रकार भक्ति करनेका वत हदतर होता जाता है, उसका चित्त उसी प्रकार क्रमशः आर्द्र होता जाता है और हरिनाम-कीर्तनमें अद्भुत प्रेम उमझता है। हरि सबके परम प्रिय आत्मा हैं । इस कारण उसे नाम-संकीर्तनका बड़ा उत्साह होता है। भक्त हरिकीर्तनकी नित्य नयी अभिलाषा करता है। इससे उसको भीतर-बाहर सर्वत्र हरिका दर्शन होता है।

नामामृतकी मिठास जिसको मिली होती है, उस पुरुषकी ऐसी ही स्थिति होती है । ऐसा ही मनुष्य सचा वैष्णव होता है।

·नाम संकीर्तन वैष्णवांची जोडी। पापे अनंत कोडी गेर्ली त्याची॥'

'वैष्णवोंके हरिनाम-कीर्तनके संग्रहसे उसके अनन्त पाप नष्ट हो जाते हैं।

ज्ञानेश्वर महाराज उपर्युक्त अभंगमें नामप्रेमी वैष्णवींका वर्णन करते हुए नामस्मरणके महत्त्वका प्रतिपादन करते हैं। महाराज कहते हैं कि 'नाम-संकीर्तन ही वैष्णवका संग्रह अर्थात् पूँजी है। हरिनाम-संकीर्तनके सिवा उनके लिये कोई दूसरा व्यापार ही नहीं होता। १ पहले यह देखना चाहिये कि वैष्णव कौन कहला सकता है। आज इस भारतवर्षमें अपनेको 'बैष्णव' कहनेवाले बहुत-से साम्प्रदायिक लोग हैं। वैष्णवके जो आन्तर-बाह्य लक्षण पुराण आदिमें कहे गये हैं, वे यदि किसीमें हों तो उसको 'वैष्णव' कहना ठीक है। वे लक्षण न हों तो केवल दम्भ करनेवाला वैष्णव नहीं होता। एकनाथ महाराज कहते हैं-

दांभिक बाढवावया कीर्ती। वैष्णव दीक्षा अवलंबिती॥ देवपूजा झळफळित दाविती । शंख लाविती दो ( एक भा० ७।२८६ )

'दाम्भिक लोग अपनी नामवरीके लिये वैष्णवी दीक्षा लेते हैं, दिखाऊ देवपूजा करते हैं और दोनों हाथोंसे शङ्ख वजाते हैं।

ज्ञानेखर महाराज एक अमंगमें वैष्णवके वाद्य लक्ष्मण **वतलाते हें**----

कुंचे पताका झळकती। टाळ मृदंग वाजती॥ आनंदें प्रेमें गर्जती। मद्र जाती विदुला चे॥१॥ आले हरी चे विनट। वीर विदुला चे सुमट॥ मेणें जाहले दिक्पट। पळती याट दोषां चे॥२॥ तुळशी माळा शोभती कंठी। गोपीचंदना ची उटी॥ सहस्र विष्नें लक्ष कोटी। वारा वाटा पळताती॥३॥

''ऊँची-ऊँची पताकाएँ झलकती हैं, मृदङ्ग और मँजीरे वजते हैं और उनके नादके साथ विद्वलंके मक्त आनन्द और प्रेमसे भगवान्के नामकी गर्जना करते हैं, भगवान्के समीप जाकर वैष्णव वीर भगवान्के स्तोत्रका गान करते हैं। इससे दोषोंके समूह डरकर दिशाओंमें भाग जाते हैं। ल्लाटपर गोपीचन्दनका टीका और गलेमें शोभायमान तुल्सीकी माला धारण करते हैं। ऐसे वैष्णव वीरोंको देखकर कोटि-कोटि विन्न विभिन्न मार्गोंसे भाग जाते हैं।"

तुकारामजी कहते हैं—

गोपीचंदन उटी तुळशीच्या माळा । हार मिरवती गळा रे ।। टाळ मृदंग घाई पुष्पांचा वर्षाव । अनुपम सुख सोहळा रे ॥

'उनके अङ्गमें और ल्लाटमें गोपीचन्दनका लेप और गलेमें तुलसीकी माला और फूलोंका हार मुशोभित होता है। वे मृदङ्ग और मँजीरोंके नादके साथ हरिनामका सतत घोष करते हैं। उनके इस अनुपम सुख-स्वातन्त्र्यको देखकर इन्द्रादि देवता अन्तरिक्षसे पुष्पवृष्टि करने ल्याते हैं।

ये बाह्य लक्षण हैं, किंतु आन्तरिक लक्षणोंका महत्त्व अधिक है। ज्ञानेक्वर महाराज वैष्णवके आन्तरिक लक्षण बतलाते हैं— सतत कृष्णमूर्ति सावळी। खेळे हृदयकमळीं। शांती क्षमा तयाजवळी। जीवे मावे अनुसरस्या॥ सहस्रनामा चे हथियार। शंख-चक्रा चे शृंगार। अतिबळ वैराग्या चे थोर। केळा मार षड्वगाँ॥

'जिनके हृदयरूपी कमलमें अखण्ड कृष्णमूर्ति विराजमान रहती है या निवास करती है, उनके पास शान्ति और क्षमा बड़े प्रमाणमें रहनेके लिये आती हैं। यही नहीं, वे भगवान्के सहस्रनामका साधनरूपी हथियार मुखमें धारण करते हैं और शङ्ख-चक्रका अलंकार धारण कर तथा वैराग्यके विपुल वलसे वे अपने काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह—इन षड्विकारोंको मार देते हैं।

तुकाराम महाराज कहते हैं--

वर्ण-अभिमान विसरली यानी । एक एका कोटांगण जाती रे ॥ निर्मळ चित्तें झाली नवनीतें । पाषाणा पाझर फुटती रे ॥

"भजन करते-करते देहका विस्मरण हो जानेके कारण वे 'मेरा अमुक वर्ण है, अमुक जाति है'—यह सहज ही भूल जाते हैं । अभिमानरहित होकर एक दूसरोंके पैरोंपर गिरने लगते हैं । भजनसे उनका चित्त निर्मल तथा नवनीतके समान कोमल हो जाता है । उनके भजनके आनन्द और उत्कट प्रेमको देखकर पत्थर भी द्रवित हो उठते हैं।"

''एकनाथ महाराज अपनी एक सुन्दर ओवीमें वेष्णवोंकी अत्यन्त सुन्दर व्याख्या करते हुए कहते हैं—
निमिषार्घ तुटि रुव क्षण । जे न सोडिती हरिचरण ॥
ते वेष्णवां माजी अग्रगण्य । राया ते जाण उत्तम मक्त ॥
(एक० भा० र । ७२०)

'जो आधे क्षणके लिये भी हरिचरणको नहीं छोड़ता, वही वैष्णवोंमें अग्रगण्य है। राजन् ! तुम उसको ही उत्तम भक्त जानो।' उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त जो वैष्णव हैं, उनको श्रीहरि तथा उनके नाम-संकीर्तनके सिवा दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं लगता।

तुकाराम महाराज एक जगह कहते हैं—

मुक्ति पांग नाहीं विष्णुचिया दासा।

संसार तो कैसा न देखती॥

बैसका गोविंद जडोनिया चित्तीं।

आदि तेंचि अंती अवसानीं॥

'हरिभक्त वैष्णवको मुक्तिकी दिखता नहीं होती; सांसारिक दुःख कैसा होता है, इसे वे जानते नहीं । उनके चित्तमें गोविन्द स्थायीरूपसे बसे रहते हैं, अतएव जीवनके आदि, मध्य और अन्तमें वह गोविन्दका ही सारण करता है।

नामदेवराय कहते हैं—

'नामा म्हणे नाम केशवा चें घेसी।

तिर च वैष्णव होसी अरे नना॥'

'अरे मनुष्यो ! यदि तुम केशवका नाम लोगे, तभी
वैष्णव वनोगे।'

उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त जो वैष्णव हैं, उनका एक ही अभिलिषत विषय है—भगवन्नाम-संनीर्तन । जिसको भगवन्नामकी अतिशय लगन है, उसे छोड़कर दूसरे किसी विषयकी किन्न नहीं, वही सन्ना वैष्णव है।

# वैष्णवंताके आधार — सक्ति और सत्सङ्ग

( लेखक--शीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा )

वेष्णव-घर्म तथा वेष्णव-सम्प्रदायकी आजके युगमें एक सबसे बड़ी देन है। वह है कलियुगी सामाजिक तथा षार्मिक विघटनके बीचमें साधारण जनसमृहको ऐसे मार्गपर चला देना, जिसमें तर्फ-कुतर्कके झमेलेसे बचकर, लंबे-चौड़े उपक्रम तथा आचार-संहिताकी जानकारीके विना ही सचा, सही नागरिक जीवन बिताते हुए अपना, अपनी आत्माका एवं अपने भावी जीवनका कल्याण किया जा सकता है। ईसवी सन् १०१६ से १६०० के वीच रामानुज, ज्ञानदेव, रामानन्द, चैतन्य महाप्रमु एवं नामदेव आदि महान् उपदेशकोंने तीन सरल, उत्तम तया महान् चीजं जनताके सामने रख दी—सत्सङ्गः भक्ति एवं सदाचार । इनके द्वारा पठित-अपठित, गृहस्थ तथा साधु-हरेकको भगवान्के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास-की अनुभूति प्राप्त हो सकती है तथा सांसारिक जीवनमें र्कतन्य-पथपर चलते हुए मोक्षका मार्ग सुलभ हो जाता है। इनके बतलाये हुए मार्गको जनसाधारणके लिये और अधिक बोधगम्य तथा लोकप्रिय बनानेका कार्य कबीर-रेदास-सुन्दरदास-चरणदास-दादू-पलदू-बुल्ला-ऐसे संतोंने इन्हीं दो सौ, तीन सौ वर्षोमें यानी सन् १४०० से १६०० के वीच अत्यन्त परिश्रमसे सम्पादित किया था। इन महा-पुरुषोंने हिंदू-समाजके भीतर विदेशी सम्पर्क तथा आक्रमण, परवशता तथा पराधीनतासे उत्पन्न अविश्वासः अन्वविश्वासः हल्चल एवं अज्ञानको दूर ही नहीं कर दिया, सनातनी मर्यादाको पुनः स्थापित कर दिया।

आर्यधर्मका सबसे बड़ा गौरव उसकी आचार-संहितामें है। पूजा, पाठ, यहा, कर्मकाण्ड—सब अति आवस्यक होते हुए भी जीवनका साधारण आचरण अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

समुचित आचरण हो, अहिंसाका पालन हो, मनुष्य इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें रखे, दान करे, शास्त्रका अध्ययन को तो फिर आत्मदर्शन तो होकर ही रहेगा । यही बात पराद्यर तथा याज्ञवल्क्यने भी कही है । को इतना करेगा, उसे तो नारायणका परम धाम प्राप्त होगा ही।

#### नामका माहात्स्य

मनुष्यको अपने अनिवार्य अन्त—मृत्युकी चेतावनी देकर नाम-जपद्वारा भक्ति तथा सत्सङ्गसे अपने प्रयाणकी तैयारी करनेकी शिक्षा वैष्णव महात्माओंने बड़े लीधे तथा सरल शब्दोंमें दी है। नामदेवने सुन्दर शब्दोंमें कहा है— 'मन मेरी गज जिह्वा मेरी काली, मिप मिप काटों जम की फाँसी।'

नाम-जपसे यमकी फॉसी काटी जा सकती है।

#### रदास कहते हैं-

·रिवदास जपे राम नामाः मोहिं जम सिउ नाहिं कामा।' वे ही महात्मा रैदास कहते हैं—

कँचे मंदिर साल रसोई, एक घरी पुनि रहनि न होई। १। यह तन जैसा घास की टाटी, जल गई घास, रिल गई माटी। माई-बंधू, कुटुँब सहेला, ओईँ भी लागे काढ़ सबेरा। २। घर की नारि ठरिहें तन लागी, वह तो मूत-मूत कर भागी। ३। कह रैदास जबें जग कुट्यो, हम तो एक राम किह छुट्यो। ४।

नामके माहात्म्यमें कितना महान् वाक्य कहा है रदासने—

सतयुग सतः त्रेता जगीः द्वापर पूजा-चार। तीनों जुग तीनों हदें किल केवल नाम अधार॥ संत दादू कहते हैं—

दादू नीका नाँव है, सो तू हिरदे राखि। पार्खेंड परपँच दूरि करि, सुनि साधू जन की साखि॥ भक्त चरणदासने उपदेश दिया है—

सुनो भाइ नाम की महिमा। मुक्ति चारों सिद्धि आगे बसत हैं गहि मां॥

भक्ति तथा नाम-जप साघारण वस्तु नहीं हैं। कवीरने स्पष्ट टिखा है— सीस उतारे, भुइँ घरे, तब पैठे घर माहि। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं॥

और नाम-जपके महान् पोषक कबीरने रामको अपना पति बना लिया—

रामदेव सँग भावेँर लेऊँ, धनि-धनि भाग हमार । कहें कबीर, हम न्याह चले हैं, पुरुष एक अबिनासी॥

हरिनामका जप करनेवाला पूजाका पूरा उपक्रम नाम-जपसे ही कर लेता है। रैदास लिखते हैं—

नाम तेरी आरति-भजन मुरारे।

नाम तेरा आसन नाम तेरी हुरसाः नाम तेरी केसर के छिड़का रे ॥ नाम तेरी अमुकाः नाम तेरी वातीः नाम तेरी तेल मांहि पसारे । नाम तेरी धागाः नाम फूलमालाः भार अठारह सकल जुटा रे ॥

भक्त सुन्दरदासजीका उपदेश है-

निसिदिन हिर सी चिंतासिक, सदा ठग्यो सो रहिये। कोड न जान सके यह मिक, सुप्रेम कक्षणा कहिये॥

श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट लिखा है-

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस् ॥

(७१५।२३)

भगवान् विष्णुके नाम-गुणोंका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण-सेवा, पूजन, वन्दन, उनकी दासरूपमें सेवा, उनके प्रति सखामाव तथा आत्मिनवेदन—यदि इतना हो जाय तो और चाहिये ही क्या। नारदीय भक्तिसूत्रमें भगवान् विष्णुके प्रति जो 'स्मरणासक्ति'—स्मरणमें आसक्तिका उपदेश हैं, वह भी नाम-माहात्म्यका विवेचन है। चेतन्य महाप्रभु तथा रामानुजाचार्यने संकीर्तनकी जो परमानन्ददायक मर्यादा स्थापित की, वह भी तो नामकी ही महत्ताको प्रतिपादित करता है।

श्रीमद्भागवतके उपदेशको ही रैदासने दुहराया है—

और ऐसी भक्ति तथा भावनाके छिये आवश्यक है कि काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दम्भ आदिका त्याग कर दिया जाय; क्योंकि इनसे बुद्धिका नाश होता है, सर्वनाश होता है। मनुष्य कहींका नहीं रहता। नारदीय भक्तिस्त्रमें छिला है— 'अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम् ।' (६४) 'कामकोधमोहस्मृतिभ्रशंबुद्धिनाशसर्वनाशकारणत्वात्।'(४४)

भक्त रैदास कहते ई---

रं मन राम-नाम सँमारि।

माया के भ्रम कहा मूल्यों, जाहिगों कर झारि। देखि घोँ, यह कौन तेरों, सगा सुत नहिं नारि॥ तोहें उछँग सब दूर किर हैं, देहिंगे तन जारि।

ऐसी दशामें स्वामी रामानन्द कहते हैं 'सब तिज हिर मिज।'

दादूने भी सावधान किया-

'दादू राम सम्हारि ले, जव किंग सुखी सरीर॥'

और रदासने भगवान् विष्णुके सव नाम ही गिना डाहे-

जपो राम गोविन्द वीठल वासुदेव, हरि विष्नु वैकुंठ मधु कैटमारी। कृस्न, कैसो, रखीकेस, कंवलाकॅत अहो मगवंत त्रिविच संताप हारी॥

भक्त चरणदासके शब्दोंमें---

(एक ओर हरि नाम रख, एक ओर जग तौल।।'

आदि शंकराचायंने भजनको उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है, जितना निर्विकल्प समाधिको—

> विहरति विदितार्थे निर्विकल्पे समाधौ ननु भजनविधौ वा तुल्यमेतद् द्वयं स्वात्॥

#### सत्सङ्ग

वैष्णव संतोंने सत्सङ्ग तथा कीर्तनको आजके युगमें वड़ा महत्त्व दिया है। कहा भी है कि सत्सङ्गके एक शब्दको सुन छेनेसे भी ज्ञानकी प्राप्ति होती है। सत्सङ्गके द्वारा ही तो हमें अपना प्राचीन इतिहास तथा पुराण मिला। नैमिषारण्यमें संतोंके वार्तालाप, शुकदेवके प्रवचन, काकमुशुण्डिके संवाद, मृषि-मुनियोंकी गोष्ठी तथा विचार-विमर्श—यह सब सत्सङ्गका ही फल है। वौद्ध-धर्मका प्रचार केवल सत्सङ्गके द्वारा हुआ था। सत्सङ्गकी महिमामें कबीरने लिखा है—

कवीर संगत साधु की साई आवे याद। होसे में सोई घड़ी, वाकी के सब वाद॥ महापुरुषोंके संसर्गसे ही उन्नति होती है— 'महाजनस्य सम्पर्कः छस्य नोस्नतिकारकः।'

( पद्मसन्त्र ३ । ५ ॰ )

कबीर कहते हैं---

एक घड़ी, आघी घड़ी, आघी में पुनि आघ। किवरा संगत साधु की कटें कोटि अपराध।।
भक्त चरणदास कहते हैं—
'तप के बरस हजार हैं, सत्संगति घड़ि एक।'

'तप के बरस हजार हैं, सत्संगति घदि एक ।'
दादूके शक्दोंमें—

साव मिले, तव ऊपजे हिरदे हिर का हेत। दादू संगत साधु की कृपा करें, तब देत॥ रेदासने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है—

गली गली को जल बहि आयो, सुरसिर जाय समायो। संगति के परताप-महातम नाम गँगोदक पायो॥ स्वाति-वूँद वरसे फिन ऊपर सीस विषम हुइ जाई। वही वूँद के मोती ठपजे, संगति की अधिकाई॥ संकीर्तनके सम्वन्यमें विष्णुपुराणमें लिखा है—
ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्यं केशवम् ॥
(६।२।१७)

'सत्ययुगर्मे ध्यान, श्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें पूजन करने-से जो फल मिलता है, कल्यियुगमें वही केशवका संकीर्तन करनेसे प्राप्त होता है।

अतएव अपना जन्म-जन्मान्तर सुघारनेके लिये हमें उसीका जप-कीर्त्तन करना चाहिये, जिसकी स्तुतिमें इन्द्रसुम्नने ब्रह्मपुराणमें कहा है—

> यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव। कृष्ण विष्णो हृषीकेश तुभ्यं विश्वात्मने नमः॥ नमोऽस्तु ते सुसूक्ष्माय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय शुद्धाय नमस्ते परमेष्ठिने॥

# वैष्णव-धर्मकी लोक-कल्याण-भावना

( लेखक-पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपैयी, शास्ती )

संसारका प्राचीनतम साहित्य भारतीय 'वेद' है। यह सव लोग मानते हैं कि संसारकी सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक 'श्रुग्वेद' है। वैदिक साहित्यके अध्ययनसे पता चलता है कि संसारमें सबसे पहले सम्यताका उद्गम तथा विकास इसी देशमें हुआ। उस समय अन्य देश किस अवस्थामें थे, इसका वर्णन हम भारतीयोंके मुखसे उचित नहीं जँचता।

वेदोंमें जहाँ विविध लौकिक उन्नतियोंका उल्लेख है, वहाँ पारलौकिक विषयोंकी भी पर्याप्त चर्चा है। मनुष्यके कर्तव्योंका भी वहाँ निरूपण है, जिसे 'धर्म' नाम दिया गया। विदिक साहित्यमें स्पष्टतया आर्य-धर्मकी दो घाराएँ प्रवाहित दिलायी देती हैं—एक सान्तिक और दूसरी राजस। सान्तिक धाराको ही आगे चलकर 'सान्तिक धर्म' तथा 'भागवत-धर्म' नाम मिला। इसी भागवत-धर्मको आगे चलकर 'विष्णव-धर्म' नाम दिया गया, जब चार प्रमुख आचार्योंने एक व्यवस्थित समाजके रूपमें इसका संगठन किया। किसी विशेष उद्देश्यको लेकर जातिमें एक विशेष समाज संगठित किया जाता है और उससे सम्पूर्ण जातिको भेरणा मिलती है। इन चारों आचार्योंके नाम हैं—१—शिरामानुकाचार्य, २—शीनिरमार्काचार्य, ३—शीमध्वाचार्य और

४—श्रीविष्णुस्वामी । ये ही वैष्णवोंके मुख्य चार सम्प्रदाय हैं । आगे चलकर इनकी शाखाएँ-उपशाखाएँ निकलीं, जिन्होंने देशमें फैलकर अपनी सुखद छाया तथा सुन्दर फलोंसे जन-कल्याण किया ।

श्रीरामानुजाचार्यके सम्प्रदायसे एक मधुर धारा श्रीरामान्दिक रूपमें निकली । इस घाराने समाजको उन्नत करनेमें आशातीत सफलता प्राप्त की । धर्ममें सबका समान अधिकार तथा समाजमें बराबरीका दर्जा उद्घोषित हुआ । साधु रैदास तथा संत कबीर-जैसे रत्न सामने आये । श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायकी भी कई शाखाएँ आगे हुई, जिनसे समाजको वल मिला । श्रीमध्वाचार्यके सम्प्रदायमें आगे चलकर श्रीचैतन्य महाप्रमुका उदय हुआ । वंगालमें इन्होंने भक्तिकी वह सरस घारा बहायी, जो कभी कहीं अन्यत्र दिखायी न दी । उन्होंने हजारों अछूतोंको भगवन्नाममें लगाकर ऊपर उठाया और न जाने कितने मुसल्मानोंको वैष्णव-धर्मकी दीक्षा दी ।

कबीरसे ही प्रभावित होकर पंजावमें गुरु नानकदेवने एक पंथ चलाया। गुरुप्रन्थसाहिवमें कवीर आदि वैष्णव संतोंकी 'वाणी' अत्यन्त आदरसे संग्रहीत हुई है। उधर दक्षिण-में नामदेव, तुकाराम, समर्थ रामदास आदि शतशः संतें वैष्णव-धर्मको समाजमें प्रवर्तित किया । इससे समाजका संशोधन हुआ, उसे बल मिला । यह स्पष्ट घोषणा की गयी कि—

'हरि को मजे सो हिर का होई। जाति-पाँति पूछे ना कोई॥'

वैष्णव-घर्मके समष्टि-भोजमें अब भी सभी वर्णों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस प्रकारकी गोष्ठीमें वेष्णवेतर नहीं जाने पाते। वैष्णव-घर्मने बहुत काम किया, उस प्रतिकृल परिस्थितिमें। वह आजका युग न था। पद-पदपर विरोधका सामना करना पड़ता था। बड़ी-बड़ी यातनाएँ वैष्णवोंको उस समय सहनी पड़ीं। यदि आजका युग होता, तो बात ही कुछ और होती।

### साचिक व्यवहार

वैष्णव-समाजने उस समय सात्त्विक आचारके प्रचारमें अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी। शाक्त तथा वाममार्गी लोगोंने मांस-मदिराकी जो अति कर दी थी, उसका नियन्त्रण एक-मात्र वैष्णव-धर्मने किया। देवी-देवताओं के आगे पशु-बलिको रोकनेमें श्रीहरिन्यासदेव आदि वैष्णवाचार्योंने विशेष प्रयत्न किया और सफलता प्राप्त की, यह सब 'भक्तमाल' वे विदित्त होता है। सात्त्विक आहार आदिका इतना प्रचार वेष्णव-धर्मके द्वारा हुआ कि आज भी इसके नामकी स्पष्ट छाप चमक रही है। आप किसी भी शहरके सात्त्विक होटलके द्वारपर जायँ, बड़े-बड़े अक्षरोंमें साइन बोर्ड लिखा मिलेगा—'वेष्णव होटल'। न वहाँ कोई माला रखता है, न तिलक। 'वेष्णव-होटल'का मतलब यही कि वहाँ मांस-मदिरा नहीं।

हिंदीको वैष्णव-धर्मने ही राष्ट्रभाषा बनाया—न सम्मेलनने और न कांग्रेसने । जिस भाषाको वैष्णव-धर्मने राष्ट्रभाषा बना दिया था, उसे इस युगमें सबने स्वीकार भर कर लिया है । वैष्णव-संतोंने अपनी पावन वाणीद्वारा हिंदीको देशव्यापिनी उसी समय बना दिया था । एक मद्रासी संत बंगाली या पंजाबी संतसे हिंदी भाषामें ही बात करता था । यही नहीं, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल तथा उड़ीसा आदिके वैष्णव-संतोंने हिंदीमें रचना भी की थी । नामदेव आदिकी हिंदी किवता आज भी हमें प्रभावित करती है । नरसीका वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाणे रे मन्त्र महात्मा गांधी-जैसे लोकनेताका प्रार्थना-गीत रहा है। इस प्रकार वैष्णव-धर्मने हिंदीको राष्ट्रभाषा बनाया, जिसे आजके प्रबुद्ध राष्ट्रने स्वीकार कर लिया है !

भाषा-प्रचारके अतिरिक्त हिंदी-साहित्यको भी वैष्णव-धर्मने लोकोत्तर वल दिया। सूर, तुल्सी, कवीर आदि वेष्णव संतोंकी कृतियाँ अल्पा कर लें तो हिंदी-साहित्यमें रह ही क्या जाता है। कवीरकी वाणीसे तो वे जगद्दन्द्य कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टाकुरतक प्रभावित हुए हैं, जिन्हें 'गुस्देव' कहकर महात्मा गांघी भी सिर खुकाते थे। तुल्सीका 'रामचरितमानस' आज भी गुजरात और महाराष्ट्र आदिमें उसी तरह प्रचल्ति है, जैसे उत्तरप्रदेशमें। सूरदासकी कला अप्रतिम है। इतर शतशः वेष्णव संतों और भक्तोंने हिंदी-साहित्यको रस दिया है, जिससे वह जीवित है। आधुनिक युगमें हिंदी-साहित्यके प्रधान परिपोषक भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र भी वेष्णव थे। सार यह कि हिंदीको राष्ट्रभापा बनानेका और इसे अमर साहित्य देनेका जो श्रेय वेष्णव-धर्मको है, वह अन्य किसी भी समाजको नहीं।

बहुत दिनतक गुद्धरूपमें रहनेके बाद वैष्णव-धर्मकी निर्मल गङ्गा आगे कुछ दूसरे रूपमें आ गयी। जैसे अन्य मत आगे चलकर कुछ विकृत हो जाते हैं, वही हाल वैष्णव-घर्मका भी हुआ। प्रतिगामी शक्तियों से यह दब गया और संकीर्णताके पचड़ेमें यह भी पड़ गया। परंतु इससे प्रेरणा लोगोंको अवस्य मिली । समयपर इस पुण्य-वटकी जड़ें बहुत दूर जाकर ऊपर निकर्ली, नये रूपमें । बंगालमें श्रीचैतन्य-देव आदिने वैष्णव-घर्मकी जो सरस घारा प्रवाहित की यी। उसकी तरी शुष्क न हुई । अंग्रेजी राज्य आनेपर वहाँ राजा राममोहन रायने 'ब्रह्मसमाज'की स्थापना की, वैष्णव-धर्मके सिद्धान्तोंसे प्रेरित होकर । यह सब ब्रह्मसमाजका इतिहास तथा सिद्धान्त-ग्रन्थ देखनेसे स्पष्ट होता है। ब्रह्मसमाजने भी भगवद्भक्तिके साथ अन्य अनेक समाज-सुघारके काम अपनाये। परंतु इस 'समाजंका प्रसार इस देशमें न हो सका। कारण यह था कि इसके प्रवर्तक संस्कृत-साहित्यसे उतने परिचित न थे और वेद आदिको वैसी प्रधानता न देते थे। इस देशमें श्रद्धा बद्धमूल है। वेदका नाम लेकर जो कहो, मान लिया जायगा । उसे छोड़कर जो कुछ कहा जायगा, उसे कोई सुनेगा नहीं । इस तत्त्वको आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी द्यानन्द सरस्वतीने अच्छी तरइ पहचान लिया और समान-सुधारके उसी कार्यक्रमको वेद-मूलक कहकर प्रचार किया। जिसे 'ब्रह्मसमाज' ने अग्रसर किया था। खामीजी सफल हुए और देशभरमें आर्यसमाजका ढंका वजने लगा। स्वामीजीपर भी वैष्णव-वर्मके सिद्धान्तींका प्रभाव पहा था।

## वैष्णव-धर्ममें एकेश्वरवाद

वैष्णव-धर्मका अपना 'दर्शन' है। अपना सिद्धान्त है। इस धर्ममें सर्वोपिर प्रमाण 'वेद' हैं। उसीके अनुसार 'स्मृति' आदि भी 'प्रमाण' हैं। वैष्णव-धर्मके दार्शनिक सिद्धान्तोंकी सूक्ष्मतामें न जाकर यहाँ केवल सामाजिक प्रकरण ही हम लेना चाहते हैं। वैष्णव-धर्मका गहन दार्शनिक साहित्य संस्कृतमें एक अमूल्य निधि है।

वैष्णव-धर्म (एकेश्वरवाद)का प्रतिपादन करता है। भगवान्की (अनन्य) उपासनाका यहाँ महत्त्व है। वैष्णव-धर्म भगवान्को सविशेष या सगुण मानता है और अवतारवादका पोषक है। वैष्णवोंने विशेष समयमें राम और कृष्णकी उपासना-पर जोर दिया। इससे देशको प्रत्यक्ष अवलम्बन मिला। जिन देवी-देवताओंकी पूजा शाकोंमें और वाममागियोंमें प्रचलित थी और जिन्हें मध-मांस प्रिय हैं, उन्हें वेष्णव-धर्मने विल्कुल छोड़ दिया। काली, मैरव आदिकी पूजा वेष्णव नहीं करते; क्योंकि वहाँ पशु-विलक्षा विधान है। सान्तिक देवता ( हनुमान् आदि ) की पूजा होती है उन्हें भगवान्के भक्त समझकर, भगवान् समझकर नहीं। ईश्वर तो एक ही है। विश्रिष्ट शक्तिसे सम्पन्न लोकहितकारक जीव ही वेष्णव-धर्मके पूज्य 'देवता' हैं। आगे चलकर वेष्णव-धर्ममें एक निर्गुण धारा भी निकली, जिसे कबीर आदिसे बल मिला। यों उपासनाकी दृष्टिसे एकेश्वरवादी वेष्णवधर्ममें दार्शनिक दृष्टिसे दो भेद हो गये—सगुणवादी और निर्गुणवादी। व्यवहार तथा आचारमें सव वेष्णव-सम्प्रदाय तथा उनकी शाला-प्रशालाएँ एकमत हैं।

# 'बैष्णव जन तो तेने कहिये'

( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट )

'वैष्णव' कौन १ किसे कहते हैं 'वैष्णव' १ एक सीघा, सरल प्रदन।

उत्तर भी सरल है—"विष्णुको जो माने, वह 'वेष्णव' । विष्णुमें जिसकी आस्या हो, विष्णुमें जिसकी श्रद्धा हो, विष्णु जिसका आराध्य हो, विष्णुके पाद-पद्मोंमें जिसने अपनेको समर्पित कर दिया हो—वह है 'वेष्णुक' ।"

× × × × इस वैष्णवके लक्षण क्या हैं!

कौन-से हैं वे लक्षण, जिन्हें देखते ही पता चल जाय कि अमुक व्यक्ति वैष्णव है !

अपरी लक्षण जप, माला, छापा, तिलक देखकर बहुत लोग अंदाज लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति वैष्णव है।

परंतु यह कसौटी सची कसौटी नहीं है। पालंडी भी इस कसौटीपर खरे उतर सकते हैं। जप माठा छापें तिलक सरें न एकी कामु। मन काँचे नाचे वृथा, साँचे गचे रामु॥

—विहारी पालंहीं भी लग कर सकता है। गलेमें मोटी-मोटी मालाएँ पान सकता है और गोमुखीमें हाथ बालकर घंटों माला फिरा सकता है। अथवा तिलक लगा सकता है, भसा लगा सकता है। पाखंडी भी कथा-कीर्तन कर सकता है, वेद-पाठ कर सकता है, पूजा-उपासना, जप, यज्ञ कर सकता है। पर यदि हृदयमें राम नहीं हैं, हृदयमें विष्णु नहीं हैं, हृदयमें कृष्ण नहीं हैं, हृदयमें क्रिय नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है तो यह सब व्यर्थ है, वेकार है, दोंग है, पाखंड है। वेष्णव-शिरोमणि नरसी मेहताके शब्दोंमें—

शुं थयुं स्नान-पूजा ने सेवा धकी, शुं धयुं घर रही दान दीचे ! शुं धयुं घरी जटा, मस्स लेपन कर्ये, शुं धयुं बाल लोचंन कीचे ! शुं धयुं तप ने तीरथ कीघा धकी, शुं धयुं माळ प्रही नाम लीचे ! शुं धयुं तिलक ने तुळसी घार्या धकी, शुं धयुं गंगाजळ पान कीघे ! शुं धयुं वेद व्याकरण वाणी वधे, शुं धयुं राग ने रंग जाण्ये ! शुं धयुं खट दरशन सेव्या धकी, शुं धयुं वरणना मेद आण्ये !

स्नान, पूजा, सेवा, दान, माला पहनना, वालोंका छुञ्चन, तप, तीर्थ, मालापर जप, तुल्सी-घारण, तिलक, भस्म लगाना, गङ्गाजलका पान, वेद-व्याकरणका पाठ, राग-रंग, पड्दर्शनका अम्यास, वर्णाश्रम-धर्मका पालन आदि करनेसे क्या होगा ? यह तो सारा प्रपञ्च है। इससे पेट भर सकता है, घन-सम्पत्ति और कीर्ति मिल सकती है, मान और प्रतिष्ठाकी प्राप्ति हो सकती है; पर इन सब बाहरी साधनोंसे विष्णवा नहीं बना जा सकता।

🗙 🗴 × तब 'वैष्णव' कैसे बना जा सकता है ?

उपाय उसका भी है; पर कोई उस उपायको करे, तब तो । वैष्णव बननेकी पहली शर्त है—

'पीड़ पराई जाणे रे !'

नरसी मेहता थे सच्चे वैष्णव।

उनकी वैष्णवकी कसीटी भी सच्ची है । वे कहते हैं— वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाणे रे !

वैष्णव वह, जो परायी पीड़ाको जाने । पराये दुःख-दर्द-को समझे ।

वैष्णव वह, जो दूसरेके कष्टको, दूसरेकी वेदनाको, मुसीबतको, दूसरेके संतापको, दूसरेके दर्दको महसूस करे।

वैष्णव वह, जो पराई पीड़ाको समझकर उस पीड़ाको मिटानेके लिये कृतसंकल्प हो । कोरी सहानुभूतिसे काम चलनेवाला नहीं । पीड़ित और दुःखित, लाञ्छित और अपमानित, शोषित और तापित व्यक्तिको देखकर जिसका दृदय द्रवित नहीं होता, उसकी वेदनाको, उसके दुःखको, उसकी पीड़ाको मिटानेके लिये जो आतुर नहीं होता, वह कैसा वैष्णव ?

तो परायी पीड़ाको समझना—यह है वैष्णवकी पहली कसोटी ।

अर्थात् ?

वैष्णवका हृदय करुणासे ओतप्रोत होना चाहिये, प्रेमसे सराबोर होना चाहिये । हृदय जब करुणा, दया, प्रेम और क्षमासे लबालब होता है, तभी मनुष्य समझ पाता है दूसरेकी पीड़ाको ।

तभी मनुष्य दौड़ पाता है दूसरेकी सेवाको।

अन्यथा—लोग कराहते हैं, छटपटाते रहते हैं, रोते-चिल्लाते रहते हैं, किंतु हमारे कानोंपर जूँतक नहीं रेंगती।

वैष्णव तो तुरंत दौड़ पड़ेगा कष्ट-पीड़ितके दुःख-दर्दको दूर करनेके लिये।

× × ×

बात है बिहारके चम्पारनकी । गोरे निल्होंके जुल्म-के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा या उन दिनों।

श्चामका वक्त, द्युटपुटा हो गया । सत्याग्रही लोग आश्रममें पहुँचे तो गांघीजीने पूछा—'तुम्हारे साथ जो लोग थे, वे सब आ गये ! अमुक भाई तो दीखता नहीं। कहाँ है वह !

किसीको कोई खबर नहीं। लालटेन लेकर गांधीजी निकले उसे खोजने। देखा, वह थका-माँदा वैटा था एक पेड़के नीचे। पैरमें घाव। महारोगी—कोढ़ी था वह बेचारा।

गांधीजीने अपनी चादर फाड़कर उसके खूनसे सने पैरोंको लपेट दिया । कहा।

'तुमसे चला नहीं जाता था तो मुझसे कहना न चाहिये था ! सहारा देकर वे उसे आश्रमपर ले आये।

आश्रममें उसे लाकर प्रेमसे उसे पास बैठाया। उसके पैर अच्छी तरह घोये, मरहम-पट्टी की और आरामसे उसे मुलाया! इसे कहते हैं 'नैज्जवता'।

×
 ×
 प्राक्ति आगार्खों महलमें ।
 पर कैंदी तो कैंदी ।

गांधी-जैसे कैदीपर भी ब्रिटिश सरकारने अनेक बंदिशें लगा रखी थीं । 'बा'को ऐलोपैथी रुचती न थी। एक वैद्य शिवशर्मा नामके उन्हें देखते, दवा देते; पर रातमें उन्हें जेलके भीतर रुकनेकी अनुमित नहीं थी। लाचार, बेचारे जेलके द्रवाजेपर मोटरमें पड़े रहते।

रातको प्रायः 'वांग्की हालत बिगड़ती। वैद्यकी जरूरत अनुभव होती, तब द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ता। 'वांग्की चर्यामें लगी मनु सिपाहीको जगाती। सिपाही जाता केटली साहबके पास, जेलके फाटककी चावी माँगने। फिर जमादारको जगाना पड़ता। जमादार फाटकके चौकीदारको जगाता, चौकीदार गोरे साजेंटको। इतनी कसरतके बाद जेलका फाटक खुलता, तब वैद्यजी भीतर प्रवेश कर पाते और 'बांग्के पास जाकर उसे देखकर उपयुक्त दवा दे पाते। गांधी-जीको 'बांग्के लिये आठ-दस आदिमयोंकी नींदमें इस तरहसे खलल पड़ना कचोटने लगा।

आखिर १६ फरवरी १९४४ को बीमारके विछीनेछे रातके दो वजे उन्होंने सरकारको लिख ही दिया—'मुझे यह असह्य लगता है कि मेरी पत्नीके लिये इतने लोगोंको सारी रात विना काम जागना पढ़े, वह भी अनिश्चित कालतक। इसे वचानेका उपाय यही है कि वैद्यजीको रात-दिन जेलके भीतर रहने दिया जाय। यदि कल राततक कोई उचित उत्तर न मिला तो में वैद्यका इलाज बंद करवा दूँगा।' आखिर सरकार पसीजी। वैद्यजीको भीतर रहनेकी अनुमति मिली। यदि अनुमति न मिलती तो गांधीजी 'बा॰की मृत्युका खतरा उठानेके लिये तैयार हो गये थे; पर उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पत्नीके लिये आठ-दस आदिमियोंकी नींद हराम की जाय!

× × ×

मालवीयजी महाराज, पण्डित मदनमोहन मालवीय वीमार थे।

एक रातको उन्हें शौचालयमें जानेकी जरूरत लगी। वे उठकर उधर चले गये।

एक बेटा पास ही था, खटकेसे जगा तो बोला—'वाबूजी, आपने हममेंसे किसीको जगा क्यों नहीं लिया ?

बोले-'क्यों किसीकी नींद खराब करता ?'

इसे कहते हैं- 'वैष्णवता'!

× × ×

गांधीजी जेलमें थे, तन् १९२२ में । उनकी सेवाके लिये एक वद्दू कैदी नियुक्त था।

एक दिन उसे विच्छूने डंक मार दिया। रोता-चिछाता वह पहुँचा गांधीजीके पास।

गांधीजीने उसके घावको धोकर अपना मुँह लगाकर विच्छूका विष खींच लिया।

इसे कहते हैं-'बैष्णवता'।

× × ×

वैष्णव इस प्रकार जहाँ कहीं कष्ट देखता है, उसे दूर करनेके लिये आतुर हो उठता है।

इतना ही नहीं, वह—

पर दु:खे उपकार करे, तोय मन अभिमान न आणे रे॥' पराये दु:लको दूर करनेमें वह जी-जानसे जुट जाता हैं। परंतु उसमें उसे सफलता मिलती है तो वह उसका घमंड नहीं दरता।

आजने जगत्का प्रवाह ऐसा है कि हम अपनी सेवाकी नेटा मोटी रिपोर्ट छपाते हैं। कोई पीठ ठोकेन-ठोके। षि० मं० ५७हम अपने-आप अपनी पीठ ठोक छेते हैं। दरवाजेपर वैठकर सबको सुनाते हैं कि 'मैंने फलॉ-फलॉकी सेवा की, फलॉ-फलॉका मला किया! बहुत बड़ी बात है यदि मन्ष्यमें सेवाका अहंकार न आये और वह उसका डंका न पीटे। परंतु वेष्णव तो पूर्णतया निरमिमान होता है। वह तो प्रभुको धन्यवाद देता है कि उसने उसे किसीकी सेवा करनेका अवसर प्रदान किया। प्रभुने उसे जो शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, शरीर दिया है, वाणी दी है, विद्या-बुद्धि और धन-सम्पत्ति दी है, उसका कुछ सदुपयोग कर वह किसीके ऑस् पोंछ सका—यह उसका सौभाग्य है। इसमें अहंकार और अभिमानकी बात ही क्या।

× × × × वंष्णव-शिरोमणि नरसीने वेष्णवकी अन्य कसौटियाँ इस प्रकार बतायी हैं—

'सकल लोक मां सहु ने वंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच-काळ-मन निश्चळ राहे, धन-धन जननी तेनी रे॥'

वह सबकी वन्दना करता है, किसीकी निन्दा नहीं करता। वह मनसा-वाचा-कर्मणा दृढ़ रहता है। वह अपनी वाणी दृढ़ रखता है, अपना आचार दृढ़ रखता है, अपना मन दृढ़ रखता है। कहीं दुलमुलपना नहीं, कहीं फिसल्ना नहीं।

ऐसा जो वैष्णव है, धन्य है उसकी जन्मदात्री माँ।

भ्रमहिष्टं ने तृष्णा त्यागीः परस्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोकेः परघन नव झाके हाय रे॥ वैष्णव समदृष्टि होता है।

समदृष्टि माने ?

समदृष्टि वह है, जो सभीको एक समान मानता है। उसके लिये ब्राह्मण जितना अपना है, चण्डाल भी उतना ही।

विद्याविदयसम्पन्ने बाह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव धपाके च पण्डिताः समद्शिनः॥ (गीता ५।१८)

'विद्या और विनयसे ओत-प्रोत ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, कुत्तेको पकाकर खानेवाला चण्डाल-पण्डितकी दृष्टिमें ये सभी समान होते हैं। वैष्णव तृष्णारहित होता है। उसके मनमें किसी वस्तुकी तृष्णा नहीं रहती। उसे न धन चाहिये न पद। उसे न वैभव चाहिये न विलास। उसे न योग चाहिये न सम्मान। उसे न पुत्रेषणा रहती है न वित्तेषणा, न लोकेषणा।

परायी स्त्री वैष्णवके लिये माताके समान होती है। पतिव्रता स्त्री नी भाँति वह पत्नी-व्रतका पालन करता है। वह मनजा-वाचा-कर्मणा ब्रह्मचर्यका पालन करता है।

वैष्णवकी जिह्ना पवित्र रहती है। वह सत्यत्रतका पालन करता है। असत्य वह बोल नहीं सकता। उसके मुखसे अपवित्र वाणी, अपवित्र शब्द निकल नहीं सकते। अपवित्र वाणी नको माझा मुखी'——यह आदर्श रहता है, उसका।

वैष्णव पराये धनको हाथ नहीं लगाता। परायी वस्तु वह छूता नहीं। पराया धन, परायी सम्पत्ति उसके लिये विषके समान है। एक वे हैं, जिन्हें 'राम-राम जपना—पराया माल अपना'—कहना स्वाभाविक लगता है। रात-दिन हम इन्हीं दंद-फंदोंमें लगे रहते हैं कि कैसे परायी जेबके पैसे निकलकर हमारी जेबमें आ जायँ। पर वैष्णव तो दाँत खोदनेकी एक सींक भी यों ही नहीं लेना पसंद करता। वह अपने पसीनेकी कमाईसे ही, ईमानदारीकी कमाईसे ही गुजर करता है। कबीरका यह आदर्श उसके आगे रहता है—

रूखी-सृखी खाय कर ठंडा पानी पीव। देख पराई चोपड़ी, मत कलचावे जीव॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इसके अतिरिक्त, वैष्णवमें और भी कुछ गुण होते हैं— भोह माया व्यापे निह जेने, दढ़ वैराग्य जेना मन मारे। रामनाम शुं ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तन मां रे॥

वैष्णवको मोह-माया नहीं व्यापती । मायातीत होता है, वह । यह मेराः, 'यह परायाः, ऐसी कोई भावना नहीं रहती उसमें ।

वैष्णव वीतराग होता है । जगत्के किसी प्राणी-पदार्थके प्रति उसे आसक्ति या मोह नहीं रहता ।

और राम-नाममें उसकी ताली लगी रहती है । रात-दिन वह राम-राम रटता रहता है । गांधीजीकी राम-नाममें जो श्रद्धा थीं, वह सच्चे वैष्णवकी श्रद्धा थीं । और यह तो है ही कि जीवनभर जिस वस्तुका अभ्यास होगा, वहीं अन्तकालमें भी स्मरण रहता है। तभी तो भगवान् कहते हैं—

'तसात् सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च।' (गीता ८।७)

'सदा भेरा स्मरण करते रहो और युद्धमें, अपने कर्तव्य कर्ममें प्रवृत्त रहो।'

राम-नामके सतत स्मरणका ही यह सुफल था कि गांधीजीको जब गोली लगी, तब उनके मुखसे निकला— 'राम-राम!'

× × ×

ऐसा वैष्णव पवित्रतम होता है। उसके शरीरमें मानो सभी तीर्थोंका वास होता है। तरन-तारन होता है वह।

वैष्णवका जीवन काम, क्रोध, लोभ, कपट आदि सभी दुर्गुणोंसे शून्य होता है—

'वण लोभी ने कपट रहित छे, काम-क्रोध निवासी रे। ' भणे नरसैयो, तेनुं दरसण करतां कुळ एकोतेर तासी रे॥'

उसके दर्शनसे अनेक कुलोंका उद्धार हो जाता है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि वैष्णवमें ये गुण होने ही चाहिये—

वह पराये दुःख-दर्दको महसूस करे, फिर भी

वह नम्रातिनम्न हो । वह सबकी वन्दना करे, निन्दा किसीकी न करे । वह मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र रहे, दृढ़ रहे । वह काम, कोध, लोभ, मोह, कपट आदि दुर्गुणों मुक्त हो । वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि वतोंका पालन करता हो । वह मायातीत, वैराग्यवान् और रात-दिन प्रभुस्मरण करनेवाला हो ।

× ×

मतल्ब ?

वैष्णव होता है—प्रेमका पुतला, करुणाका पुतला, सत्यका पुतला । सेवा उसका लक्ष्य, आत्मसंद्रोधन उसका मार्ग और निर्विकारता उसका पाथेय । कारा, हम कभी इस पवित्र आदर्शका पालन कर इस कसौटीपर खरे उतर सकें । तब हम कहे जायँगे— 'वैष्णवजन'!

आज तो हमारा हाल उल्टा है। हम बातें तो करते हैं बहुत ऊँची-ऊँची, पर चलते हैं उल्टे रास्ते। वही हाल है—

'टसकी वार्तों से समझ रखा है तुमने उसे खिज्रक्ष टसके पाँवों को तो देखों कि किघर जाते हैं !' ये लक्षण नहीं हैं वैणावजन बननेके । पर वात हताश होनेकी नहीं है ।

हम भी वैष्णवजन वन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं ।

जी-जानसे हम प्रयत्न करके देखें, इन लक्षणोंको अपने
जीवनमें धारण करनेका । फिर तो वेड़ा पार है ।

'न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥'

(गीता ६ । ४०)

क्योंकि, हे प्यारे ! आत्मोद्धारके अर्थात् भगवत्यासिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ।'

## वैष्णवधर्मः अहिंसा-भावनाका उद्गम-स्रोत

( लेखक—श्रीष्ठीरंजन स्रिदंवजी, एम्० ए०, साहित्य-आयुर्वेद-पुराण-पाली-जैनदर्शनाचार्य, न्याकरणतीर्थ, साहित्यरल, साहित्यालंकार )

जागतिक जीवोंमें सुख-शान्तिकी भावनाके उदयके साथ ही अहिंसा प्रतिष्ठित हुई। अहिंसा मानेवकीं उदीर वृत्तिकी परिचायिका है और उदारतावादी दृष्टिकोण वैष्णव-धर्मकी ही महर्घ देन है। इसीलिये वैष्णविधर्म परम उदार धर्मोमं पांक्तियं ही नहीं, शीर्षण्य भी है। एक तो वैदिक धर्म स्वयमेव उदार है और उसमें भी वैष्णवधर्म तो अतिशय उदार माना जाता है। वैष्णवधर्मका उपजीव्यं ग्रन्थ 'श्रीमद्भगवद्भीता' प्राचीन भारतीय साहित्यमें अपनी समन्वयात्मक भूमिकाके लिये चिरख्यात रही है । वैष्णवधर्मको सवर्णवादके प्रति पूरी आस्या है। फिर भी वह अपनी उदारतावादी सूक्ष्मेक्षिकाके कारण भक्ति और उपासनाके क्षेत्रमें प्रत्येक वर्णको समान अधिकार देनेका आप्रही है। ज्ञातन्य है कि वैष्णवधर्म भक्तिप्रधान है और भक्तिका मानव-हृदयसे नेदिष्ठ सम्बन्ध है। समंत्र मानव-हृदय एक है। फलतः, मानवेक्यवादी वैष्णंवधर्म किसी भी मानवको न्यापक भगवत्प्रेमसे विख्वित रखनेका पसपाती नहीं है। इसीलिये चैंब्णवधर्मने अपना प्रवेश-द्वार गगके निमित्त सदाके लिये अर्गलाविहीन कर दिया है।

मानवनादी सिद्धान्तोंमें अहिंसा सर्वप्रमुख है। अहिंसा री मानवका सरकर्म या सद्धर्म है। चूँकि वैणावधर्म उदार मानवतावादी दृष्टिकोणका समर्थक है, इसलिये अहिंसासे उसका नैत्यिक सम्बन्ध सहज ही जुड़ जाता है। अर्हिसा-मूलक होनेके कारण ही वैष्णवधर्मके द्वारा आधुनिक भारतीय समाजमें मानसिक, वाचिक और कायिक परिशुद्धि और पवित्रताका विनियोग हो पाया है। भारतीय जनजीवनमें आन्तर याँ वाह्य द्युचिताको विनयस्त करनेका सम्पूर्ण श्रेय वैष्णव-धर्मकों ही प्राप्त है । इस भारत-भूपर अहिंसाके उद्घोषक धर्मोंमें वैष्णवधर्मकी प्रभुता संवीतिशायिनी है, यह इतिहास-सिद्ध है। कालान्तरमें वैष्णवधर्मके परवत्ती जैन और बौद्ध-धंमींको प्रमुख अहिंसाबादी धर्मके रूपमें जो विश्ववयापिनी सत्स्याति मिली, उसका आदिकारण वैष्णवधर्मद्वीरा प्रवर्तित अहिंसाका अविकल अनुकरणही है। अहिंसा-सिद्धान्तके प्रवर्तन-के संदर्भमें वैष्णव या जैन-बौद्धधमौंकी पूर्व-परवित्ताके विषयमें मतवैभिन्न्य भी पाया जाता है। इस सम्बन्धमें भागवत सम्प्रदायः के शुत्रधी लेखक पं० श्रीवलदेव उपाध्यायका तर्क बड़ा ही सहाक्त है कि 'जो पाश्चात्त्य निद्वान् अथवा तदन्यायी भारतीय निद्वान् अहिंसामन्त्रकी सर्वप्रथम अवतारणाका श्रेय वौद्ध और तदनन्तर जैनधर्मको देते हैं, वे वस्तुतः वैष्णवधर्मके ऐतिहासिक परिवृत्तमे तो अपरिचित हैं ही। भागवतधर्मसे भी उनका महान् अपरिचय है। यही कारण है कि पाश्चात्त्य दृष्टिका विचार स्वतः वदतीव्याघातका एक चिन्तास्पदं उदाहरण वन गया है।

'स्पष्ट है कि तथा कथित पाश्चात्त्य विचारक वैष्णवधर्मकी

अपेक्षा प्रथमतः बौद्धधर्मसे ही परिचित हुए । अतः उन्होंने बौद्धधर्मको ही अहिंसाका प्रथम प्रचारक माना। परंतु जव प्रवल युक्तियों और प्रमाणोंके आधारपर जैनधर्मकी वौद्धधर्मसे पूर्ववर्त्तिता या पूर्वभाविता सिद्ध हो गयी, तव वे जैनधर्मको ही अहिंसा-सिद्धान्तके प्रथम प्रवर्त्तनका श्रेय देने ल्यो । इससे जैनधर्मको स्वतन्त्र धर्म माननेवाले जैन-विचारकोंको बड़ा वल मिला और उन्होंने तर्क उपस्थित किया कि जैनोंके आध तीर्थेकर श्रीऋषमदेव राम और कृष्णके भी पूर्ववर्त्ती रहे और उनके समयसे ही अहिंसा-सिद्धान्तका सूत्रपात हुआ। इतना ही नहीं, ब्राह्मणधर्मने जैन और बौद्धधर्मीके अनेक मन्तन्योंको भी आत्मसात् किया, यह भी कहा गया। कहना न होगा कि यह विषय बड़ा ही खण्डन-मण्डन और शास्त्रार्थका है। परंतु, निष्कर्षरूपमें, ऐतिहासिक तथ्य या सचाई यही है कि वैष्णवधर्मने ही सर्वप्रथम वैदिकधर्मके हिंसामय यज्ञोंके विरुद्ध विरोधका झण्डा ऊपर उठाया । वैष्णवधर्म पूर्णरीतिसे वैदिक है, परंतु वैदिक कर्मकाण्डकी उपयोगिता मानते हुए भी इस धर्मने हिंसाप्रधान यज्ञोंके प्रति अपनी प्रखर विरोध-भावनाका प्रदर्शन किया है। 3,

इस सम्बन्धमें महाभारतके 'नारायणीयोपाख्यान' ( शान्ति-पर्व ३३६ । १० )के भागवतधर्मानुयायी राजा उपरिचरका आख्यान उदाहरणीय है । राजाने वैदिक-धर्मानुकूल अश्वमेध-यज्ञ किया; किंतु उसने यथाविहित पशुके आलम्भन-विधानका बहिष्कार कर यज्ञमें यवकी आहुति प्रदान की; क्योंकि वह स्वभावसे ही परम वैष्णव, पवित्रात्मा एवं अहिंसावादी राजा था।

स्वयं भगवान्ने वैष्णवधर्मके सिद्धान्तका निर्देश करते हुए ब्रह्मा आदि देवोंसे कहा था कि 'जहाँ वेद, यज्ञ, तप, सत्य तथा इन्द्रियसंयम अहिंसा-धर्मसे संयुक्त हों, वहीं आप निवास करें। मूळ क्लोक इस प्रकार है—

यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा॥ अहिंसाधर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः। स वो देशः सेवितन्यः ... ...॥

( महाभारत, शान्तिपर्व ३४० । ८८-८९ )

अहिंसाका पश्चपाती होनेके कारण प्रसिद्ध सांख्य और योग दर्शनोंको भी भागवत या वैष्णवधर्मसे सहज सम्बद्ध

१. द्र० 'भागवत सम्प्रदाय' पं० श्रीवलदेव उपाध्याय, ना० प्र• सभा, काशी, प्र• ७। माना गया है । वैदिकेतर जैन दार्शनिक गुणरत्नके द्वारा भी 'षड्दर्शनसमुच्चयं की टीकामें सांख्य और योग दर्शनों के अनुयायियों को 'भागवत' नामसे अभिहित किया गया है। कहना न होगा कि सांख्य तथा योगकी दृष्टिमें समस्त यम-नियमों में अहिंसा सार्वभीम धर्म है। इसीलिये वैष्णवधर्मका समुद्वीष है—'अहिंसा परमो धर्मः।'

वैष्णवधर्मने पशुयागके संदर्भमें जिस अहिंसाका संकत किया, उसीका उत्तरकालीन विकास परवर्ती वैष्णव आचार्ये एवं तदितर जैनधर्म और वौद्धधर्मके प्रवर्त्तकोंने ततोऽधिक सूक्ष्मता और व्यापक विवेचनाके साथ सम्पन्न किया। पातञ्जलयोगसूत्र (२।३०) के भाष्यकारने वताया कि 'सर्व-प्रकारसे, सर्वकालमें, सर्वप्राणियोंके साथ अभिद्रोह न करना ही अहिंसा है'—

'तत्र अहिंसा सर्वदा सर्वभूतेष्वनभिद्रोहः।' 'गीता' में अहिंसाकी व्याख्या करते हुए भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्॥ (१३।२८)

अर्थात् ज्ञानी पुरुष ईश्वरको सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त देखकर हिंसामें प्रदृत्त नहीं होता; क्योंकि वह जानता है कि हिंसा करना स्वयं आत्मघात करनेके समान है और इस प्रकार हृदयके शुद्ध और पूर्णरूपसे विकसित होनेपर वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है, यानी उसे इस विश्वके बहत्त्तम तत्त्व ब्रह्मकी प्राप्ति होती है।

'कूर्मपुराण'में अहिंसाकी जो परिभाषा उपन्यस्त हुई है, उसमें भी 'पातझल महाभाष्य'के मन्तव्यकी वीजध्यित पूर्व-मुखर है—

कर्मणा मनसा वाचा सर्वभृतेषु सर्वदा। अक्लेशजननं प्रोक्ता त्विहंसा परमर्विभिः॥ (कृ० पु०, उ०११।१४)

अर्थात् मनः वचन और कमसे किसी भी प्राणीको किसी प्रकारसे भी कष्ट न पहुँचानेको ही महर्षियोंने 'अहिंसा' कहा है। इसी परिभापाकी अनुष्विन भगवान् महावीरकी वाणीमें भी हुई है—'अहिंसा निवणा दिहा सवभूएसु संजमो।' प्राणिमात्रके प्रति जो संयम है। वही पूर्ण अहिंसा है।

'सुत्तनिपात'के 'धिम्मक सुत्त'में अहिंसाकी व्याख्या करते हुए महात्मा बुद्धने कहा है—

पाणे न हाने न च घातयेय न चानुमन्या हनतं परेसं। सवेसु भूतेसु निधाय दंडं ये थावरा ये च तसंति लोके॥

अर्थात् 'त्रण या स्थावर जीवोंको स्वयं न मारे, न मारनेका आदेश दे और न मारनेवालेका अनुमोदन करे।

''वैणाव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे।' के संगाता महात्मा गांधीने 'सम्पूर्ण जीवधारियोंके प्रति दुर्भावनाके सम्पूर्ण अभावः को ही पूर्ण अहिंसा माना है।' (गांधी-वाणी, पृ० ३७)। गांधीजीके अनन्य अनुयायी एवं परम वैष्णव श्री-मश्रूवालाने भी 'स्वार्थवृत्ति-रहित न्यायपूर्ण भावनाः में ह अहिंसाकी प्रोज्ज्वल प्रतिकृतिके दर्शन किये हैं।

इस प्रकार वैष्णवमतानुयायी सभी प्राचीन और अर्वाचीन आचार्योंने ''प्राणिमात्रको कष्ट न पहुँचाने और सर्वप्राणियोंके प्रतिसमताका भाव रखनेको ही 'अहिंसा' कहा है।'' इस प्रकार यह कहना अनपेक्षित न होगा कि आधुनिक युगमें जनकल्याण-भावनाकी जो परिन्याप्ति परिलक्षित होती है, उसका मूल उत्स वैष्णवधमके अहिंसावादमें ही निहित है। भ्तदयाकी भाव-निर्झरिणीका उद्गम-स्रोत वैष्णवधर्म ही है।

# वैष्णवधर्ममें अहिंसा

( लेखक-पं० श्रीगोविन्ददासजी 'संत' धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ )

अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक करणा-वरणालय सर्वेश्वर भगवान् श्रीविष्णुकी सर्वतोभावेन अनन्य उपासना करनेवाले उपासक-जनोंको 'वैष्णव' और उनके द्वारा परिपालित श्रीविष्णु-प्रिय विशेष नियमोंको 'वैष्णवधर्म' कहते हैं।

वैष्णवधर्म एक विश्ववयापी विशाल धर्म है । जिस प्रकार श्रीविष्णु अनन्त और अनादि हैं, ठीक उसी प्रकार उनका यह धर्म भी अनन्त और अनादि है । इस कारण वैष्णवधर्म ही परम धर्म है । इसीको सनातन, भागवत एवं सद्धर्म आदि नामोंसे व्यवहृत किया जाता है ।

वैष्णवधर्मका प्रतिपालन करनेवाले वैष्णवमें स्वभावतः हिंसाका अभाव रहता है। अर्थात् मनः, वाणी और कर्मद्वारा उससे किसी भी प्रकारकी हिंसा नहीं बनती। इस धर्ममें सात्तिक विचारोंपर विशेष वल दिया गया है। हिंसादि भावोंके लिये इसमें लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं है। इसी कारण वैष्णवधर्म सर्वलोकि भिय होने का अपना एक विशेष महत्त्व रखता है।

'सर्वभूतिहते रताः'(गीता ५।२५), 'आत्मवत्सर्वभूतेषु' तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के भावों का जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त क्रियात्मकरूपमें परिपालन करने के आदेशने इसके प्रति विचारशील पुरुषों के हृदयको और भी आकृष्ट कर दिया है। ऑहं लाप्रेमी महापुरुषोंने इसे अपनाया और मन, वाणी तथा कर्मद्वाश संसारकी भलाई के लिये इस धर्मपर आरूढ होनेका संकेत भी किया। उन्होंने यहाँतक बतलाया कि किसी एक व्यक्ति या समूहका ही नहीं, अपितु स्थावरसे लेकर जंगमपर्यन्त सभीका यदि हित हो सकता है तो वह एक वैष्णवधर्मसे।

वैष्णवधर्म किसी मजहब, सम्प्रदाय या किसी विशेष धर्मका विरोधी नहीं, बिल्क सबको सात्त्विक भावोंपर निर्मर प्रेमके एक सूत्रमें बाँधना चाहता है—यहाँतक कि मूक पशुओंपर भी प्रेम करनेका अभ्यास सिखाता है। नाम-मात्रकी दिखावटी अहिंसाके ढाँचेमें हमें ढालना नहीं चाहता, यह चाहता है, सही अहिंसाके रंगमें मन, वाणी एवं कर्मको रँगना । वैष्णवधर्म प्राणिमात्रके प्रति दया तथा सद्भावना उत्पन्न करनेकी शिक्षा देता है।

वैष्णवधर्ममें वह शक्ति निहित है, जिसके अपनानेसे समस्त धर्मोका समादर एवं उसके प्रवर्तक श्रीविष्णुकी प्रसन्नतासे समस्त देवी-देवताओंकी प्रसन्नता हो जाती है—

यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृष्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या॥ (श्रीमद्भा०४।३१।१४)

'जिस प्रकार वृक्षके मूल (जड़ ) में जल देनेसे उसकी शाखा-उपशाखा और पत्ते आदि सभीका पोपण हो जाता है और जैसे भोजनद्वारा प्राणोंको तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ परिपुष्ट हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान् श्रीविष्णुकी पूजासे सभी देवगणोंकी पूजा हो जाती है।

अविरोधसे सव अङ्गोंका पालन करनेके कारण वैष्णव-धर्म सर्वोच्च अभयप्रद और वेद-पुराणादि शास्त्रोंद्वारा सम्मत है।

इस धर्मके सुरम्य मैदानमें सभी एक साथ बैठ सकते हैं। वैष्णवधर्म वर्ण, आश्रम, जाति आदि सीमासे बद्ध नहीं है। उसका क्षेत्र तो इनसे बहुत परे निकल गया है। वर्णाश्रमके पालनका अधिकार वर्णाश्रमियोंपर ही है; पर वैष्णवधर्म-पालनका अधिकार प्रत्येक जन-साधारणको है।

वैष्णव-धर्म संकुचित धर्म नहीं, उसके दृष्टिकोणके अनुसार उसका विस्तार एवं प्रचार-प्रसार पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरसे दक्षिण आसेतुपर्यन्त सर्वत्र है। वैष्णवधर्मकी महान् विशाल सहृदयताका वर्णन करते हुए भागवतकारने लिखा है—

किरातहूणान्ध्<u>रपुलिन्दपु</u>रुकसा

आभीरकङ्का यवनाः खसादयः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः झुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः॥ (श्रीमङ्गा०२।४।१८)

'वैष्णवधर्मका समाश्रय ग्रहणकर किरीत, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुरुक्तस, आभीर, कङ्क, यवन और खस आदि तथा अन्य और पापजातियाँ भी जिन भगवान् श्रीहरिके भक्तोंका अवलम्बन ( चरण-शरण ) लेकर परम गुद्ध हो गर्यी, उन भगवान् श्रीहरिको नमस्कार करते हैं।

मुख्यतया वैष्णवोंके तीन प्रधान कर्म हैं— वेकाशनां त्रयं कर्म द्या जीवेषु नारद। श्रीगोविन्दे परा भिक्तस्तदीयानां समर्चनम्॥ (श्रीनारदपन्नरात्र)

्एक तो जीवोंपर दया, दूसरे श्रीगोविन्दमें परामिक तथा तीसरा कर्म वैष्णवजनकी सेवा। अतः वैष्णवजनोंको इन तीनों कर्मोंका यथेष्ट परिपालन करना चाहिये।

वैष्णवधमंके मूलप्रवर्तक भगवान् श्रीविष्णु हैं, जो सकल सृष्टिके सर्जन-पालनहार हैं। अतएव उनका यह परमप्रिय वैष्णवधमं भी सभीको हिंसा, छल, कपट, रागदेष आदिसे दूर रहनेका उपदेश करते हुए चराचरके साथ एक दूसरेका हित-चिन्तन, उन्हें प्रेमसरितामें अवगाहन करानेके लिये उत्कण्टित करता है।

भगवान् विष्णुने ब्रह्माजीको वैष्णवजनोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए (पद्मपुराण)में वताया है कि---

कामकोधिवहीना ये हिंसाद्रम्भविवर्जिताः। लोभमोहिवहीनाश्च ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः॥ अमत्सरा द्यायुक्ताः सर्वभूतहितैषिणः। सत्योक्तिभाषिणश्चैव विज्ञेयास्ते च वैष्णवाः॥

'जो काम-क्रोधादिसे रहित, हिंसा, दम्म (पालण्ड)-से वर्जित और लोम तथा मोहसे रहित हैं, उन्हींको वैण्यव जानना चाहिये। मन्सर (जलन) रहित, द्यायुक्त, सब जीवोंके हितेषी और सत्यवक्ता मनुष्य ही वैष्णय जानने-योग्य हैं।'

वैष्णव शिरोमणि देवर्षि श्रीनारदजीने कर्मकाण्डमें अत्यन्त आनक्त राजा प्राचीनविहें को वैष्णवधर्मका सदुपदेश करते समय हिंसावृत्तिकी निन्दा करते हुए आकाशकी ओर अँगुलीका संकेतकर यह बताया कि 'देखो, जिन-जिन पशुओं की तुमने हिंसा की है, वे तुम्हारी वाट देख रहे हैं कि यह कव मरकर आये और हम इनसे अपना बदला लें। इस सम्बन्धमें श्रीनारदजीने एक विस्तृत कथानक सुनाकर राजाको घोर पतनकी ओर ले जानेवाली हिंसामयी प्रवृत्तिसे रोका और परमवेष्णव बनाकर सदाके लिये बन्धनमुक्त कर दिया। यह कथानक श्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कन्धमें 'पुरक्षनोपाल्यान' के नामसे सुप्रसिद्ध है।

सम्पूर्ण वेद-मन्त्रोंको मान्यता देकर समन्वयात्मक रूपसे एकताका परिचय देनेवाले स्वाभाविक भेदाभेद ( द्वेताद्वेत ) सिद्धान्त-प्रवर्तक श्रीसुदर्शनावतार आद्याचार्य जगहुर भगवान् श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्रने भी वताया है—

सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं श्रुतिस्मृतिभयो निखिलस्य वस्तुनः। ब्रह्मारमकत्वादिति वेदविन्मतं त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता॥ (वेदान्तदशहलोकी ७)

'श्रुति-स्मृतिगोंके प्रमाणोद्वारा यह सिद्ध है कि समस्त चराचर जगत्की अन्तरात्मा ब्रह्म है और त्रिरूपता (ब्रह्म-जीव-जगत्) भी श्रुति-स्मृतियोद्वारा सिद्ध है। अतः सभी विज्ञान ब्रह्मात्मक होनेसे यथार्थ (सत्य) हैं। भाव यह है कि समस्त चराचर जगत् ब्रह्मका अंश एवं परापरात्मिका प्रकृति ( शक्ति ) होनेके कारण सत्य हैं। अतएव किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना या उसके साथ विद्वेप करना ईश्वरको ही दुःख पहुँचाना एवं उसके साथ विद्वेप करना ही है। जड वस्तुओंका भी दुरुपयोग करना निपिद्ध है। शास्त्रके आज्ञानुसार अचेतनतत्त्वमें भी समादरणीयभाव रखना आवश्यक है। यही सच्ची अहिंसा है।

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्यचरण श्रीरिसकराज-राजश्वर महावाणीकार अनन्तश्रीविभूषित जगतु रु श्रीहरिक्यासदेवाचार्यजी महाराजने भी 'चटथावल' नामक प्राप्तके एक मुखिया जागीरदारको, जो कहर शाक्त था और समय-समयपर पुष्कलरूपसे देवीजीको पशुबलि दिया करता था, इसी वैष्णवधमंसे परम प्रभावित कर वैष्णव बनाया। उसी अवसरपर देवीने भी स्वयं आकर श्रीमहाराजसे मन्त्र-दीक्षा ग्रहण की। धन्य है यह वैष्णवधमं, जिसके द्वारा प्रभावित होकर देवीने भी वैष्णवीदीक्षा ग्रहण की। यह प्रसिद्ध गाथा श्रीनाभास्त्रामीकृत भक्तमाल नामक ग्रन्थ भी प्रियादा नजी-रचित टीकामें पढ़नेयोग्य है। इनके सम्बन्धमें अन्यत्र भी एक जगह बताया है—

महिमा बिदित कहीं कहा, देखत नगर मँ आर। देवी को उपदेश दे, मेट्यो पसु संहार॥ (भक्तमाल, परमहंस-वंशावली ३२)

यद्यपि अहिंसा धर्मका एक अङ्ग है; फिर भी इसके परिपालनसे धर्मके सभी अङ्गोंका महज ही परिपालन हो जाता है। पातञ्जलयोगदर्शन भें बताया गया है—

'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वरत्यागः।'

(२।३५)

. अर्थात् अहिंसामा परिपालन करनेपर उपके आस-पानका वातावरण गुद्ध होकर वहाँ रहनेवाले पशु-पक्षियोंमें भी पारस्परिक वैरभाव छूटकर भित्रभाव वन जाता है ।

इस प्रकार वैष्णवधर्ममें अहिंसापर पूर्ण वल देकर उसके परिपालनका स्थान-स्थानपर उपदेश दिया गया है।

# विष्णवर्चन-गरिमा

. ( लेखक-पं० श्रीमूलनारायणजी मालवीय )

भगवान् विष्णुके नामका एक सीधा-सा अर्थ है— व्यापक। यह निम्नलिखित प्रभाणसे सिद्ध होता है—

जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके। ज्वालमालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्॥ (विष्णुपक्षरस्तोत्र २३)

'जलमें विष्णु हैं, खलमें विष्णु हैं, पर्वतके शिखरपर भी विष्णु हैं तथा अभिकी ज्वाला-मालाओंसे व्याप्त स्थानमें भी विष्णु हैं। इस प्रकार सारा जगत् हो विष्णुमय है।

विष्णुपुराण (१।२।६६) में आया है — सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं वहाविष्णुशिवात्मिकाम्। स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादंनः॥

ण्क ही भगवान् जनाईन द्रह्मा, विष्णु और महेश-नानशी संहा धारणकर सृष्टि, स्थिति और संहार किया करते हैं।

भगवान् विष्णुकी व्यापकता भक्त प्रह्लादकी वातांसे भी भवद होती है। जिस समय हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे दैत्यलोग प्रह्लादको मारने आये। उस समय वे निर्भय होकर कहते हैं-

विष्णुः रास्त्रेषु युष्मासु मित्र चासौ व्यवस्थितः।
दैतेयास्तेन सत्येन माऽऽक्रमन्त्वायुधानि च॥
(विष्णुपुराण १।१७।३)

'अरे दैत्यो ! मेरे भगवान् विष्णु इन शस्त्रोंमें भी हैं, तुमलोगोंमें भी हैं और मुझमें भी हैं, वे सव जगह हैं— इस परम सत्यके प्रभावसे तुम्हारे इन शस्त्रोंका मुझपर कोई प्रभाव न हो ।'

यों तो सभी देवताओंकी अचंना फरवती होती है, किंतु भगवान् विष्णुका भजन, पूजन, ध्यान अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण होता है। जो भक्तिभावसे सरस्रतापूर्वक इनका स्मरण-स्तवन, इनकी मूर्तियोंका पूजन, इनके नामोंका जप, वत एवं उपवास किया करता है, उसका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है और उसे मनोवाज्ञित फरव्की धाप्ति हो जाती है। भगवान् विष्णुमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये रात्रुभावसे लड़नेवालोंका वध तो करते हैं, किंतु उन्हें सायुज्य- सारूप्य आदि मुक्ति प्रदान करते हैं। यह बात रावण-शिशुपालकी कथा पढ़नेवालोंसे छिपी नहीं है।

जब-जब देवताओंपर दानवोंका अत्याचार बढ़ा, पृथ्वीपर गौ-ब्राह्मण-साधुओंको पीड़ित किया गया, तब-तब भगवान् विष्णुने पालनकर्ता होते हुए भी दुष्टोंका दमन करके उनका संहार किया। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं—

सब्रह्मकाः सरुद्राश्च सेन्द्रा देवाः सहर्षिभिः। अर्चयन्ति सुरश्लेष्ठं देवं नारायणं हरिम्॥

'ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता सुरश्रेष्ठ नारायणदेव श्रीहरिकी अर्चना करते हैं।

भविष्यतां वर्ततां च भूतानां चैव भारत। सर्वेषामग्रणीर्विष्णुः सेन्यः पूज्यश्च नित्यशः॥

'भरतनन्दन! भगवान् विष्णु ही भूतः भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंमें होनेवाले समस्त भूतोंके अग्रगण्य हैं; अतः सबको सदा उन्हींकी सेवा-पूजा करनी चाहिये।

महाभारत, अनुशासनपर्वके एक सौ चौबीस वें अध्यायके प्रारम्भमें दाक्षिणात्य पाठमें एक लघु कथा है, जिसे भीष्मिपतामहने धर्मराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा था— 'प्राचीन कालकी बात है कि पुण्डरीक नामक एक ब्राह्मण किसी पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे । उन्होंने नारदजीसे परम कल्याणकारी साधनके विषयमें पूछा। नारदजीने ब्रह्माजीके द्वारा बताये हुए श्रेयोमार्गका उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया कि 'जो चौबीस तत्त्वमयी प्रकृतिसे मिन्न उसका साक्षीमृत पचीसवाँ तत्त्व 'पुरुष' कहा गया है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है, उसीको 'नर' कहते हैं। नरसे सम्पूर्ण तत्त्व प्रकट हुए हैं, इसीलिये उन्हें 'नार' कहते हैं। 'नार' ही भगवान्का निवासस्थान है, इसीलिये वे 'नारायण' कहलाते हैं।''

नारायणाज्जगत् सर्वं सर्गकाले प्रजायते । तस्मिन्नेव पुनस्तच प्रलये सम्प्रलीयते ॥

'सृष्टिकालमें यह सारा जगत् नारायणसे ही प्रकट होता है और प्रलयकालमें उन्हींमें इसका लय हो जाता है।' मुहूर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमतिन्द्रतः। सोऽपि सद्गतिमामोति किं पुनस्तत्परायणः॥

'जो आलस्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान करता है, वह भी उत्तम गतिको प्राप्त होता है। फिर जो निरन्तर उन्होंके भजन-ध्यानमें तत्पर रहता है, उसकी तो बात ही क्या है।

नमो नारायणायेति यो वेद ब्रह्म शाश्वतम्। अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम्॥

''जो 'ॐ नमो नारायणाय'—इस अष्टाक्षर मन्त्रको सनातन ब्रह्मरूप जानता है और अन्तकालमें इसका जप करता है, वह भगवान् विष्णुके शाश्वत परमपदको प्राप्त कर लेता है।"

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः। केशवाराधनं हित्वा नैव याति परां गतिम्॥

'ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, वानप्रस्थ हो या संन्यासी— कोई भी भगवान् विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर परम गतिको नहीं प्राप्त होता।

उपर्युक्त बातें संक्षेपमें भीष्मिपतामह और युधिष्ठिरके संवादके आधारपर लिखी गयी हैं। पितामह कहते हैं कि 'नारदजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान् श्रीहरिकी आराधना करने लगे। वे स्वप्नमें भी शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी, किरीट और कुण्डलसे सुशोभित, सुन्दर श्रीवत्स-चिह्न एवं कौस्तुभमणि धारण करनेवाले, कमलनयन नारायणदेवका दर्शन करते थे। दीर्घकालके बाद भगवान् विष्णुने पुण्डरीकको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अन्तमें भीष्मिपतामहने आग्रह और जोर देकर युधिष्ठिरसे कहा—

अजरममरमेकं ध्येयमाद्यन्तश्रून्यं सगुणमगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मम्। निरूपममुपमेयं योगिविज्ञानगम्यं त्रिभुवनगुरुमीशं सम्प्रपद्यस्व विष्णुम्॥

ंजो अजर, अमर, अद्वितीय, ध्येय, अनादि, अनन्त, सगुण, निर्गुण, सवके आदि कारण, स्यूल, अत्यन्त सूक्ष्म, उपमारिहत, उपमाके योग्य तथा योगियोंके लिये ज्ञानगम्य हैं, उन त्रिभुवनगुरु भगवान् विष्णुकी शरण लो।

## श्रीविष्णुपादोदक-माहात्म्य

( लेखक-पं० श्रीरामसागरदासजी श्रीवैष्णव )

मानवके लिये भव-रोगसे छुटकारा प्राप्त करनेके लिये शास्त्रमें वहुत-से साधनोंका दिग्दर्शन कराया गया है; साथ-साथ उनमें अनेक कठिनाइयाँ भी हैं, जिनसे पार हो सकना आज हमारे-ऐसे असमर्थ मनुष्योंके लिये अत्यन्त कठिन है। अतः उसी शास्त्रमें एक महान् सुलभ, श्रमरहित, सुगमातिसुगम तथा सुख-शान्तिके साथ परज्ञद्वा परमातमा भगवान् श्रीविष्णुका धाम प्राप्त करानेवाला साधन उन्हींका चरणोदक वताया गया है। पद्मपुराणमें व्यास-जैमिनि- संवादके अन्तर्गत आया है—

ततः पादोदकं प्राज्ञो महाविष्णोः परात्मनः। समस्तपातकध्वंसि गृह्णीयाद् भक्तिभावतः॥ कणमात्रं वहेचस्तु विष्णोः पादोदकं शुभम्। सः स्नातः सर्वतीर्थेषु जैमिने सत्यमुख्यते॥

'जैमिनि! ज्ञानीजन समस्त पार्योको नष्ट करनेवाला परमात्मा श्रीमहाविष्णुका चरणोदक भक्तिभावसे प्रहण करें। दे जैमिनि! में सत्य कहता हूँ कि भगवान् श्रीविष्णुके पादोदकका कणमात्र भी जो घारण करता है, उसने समस्त तीयों में सान कर लिया।

स्पृरोत्पादोदकं विष्णोर्गङ्गासानफलं भवेत्। गाङ्गेयं सिललं विष्र विष्णुपादोदकं यतः॥ शकालमरणं नास्ति नास्ति न्याधिभयं तथा। यः स्पृशेत्पादसिललं केशवस्य महात्मनः॥

'महारमन्! जो भगवान् श्रीविष्णुके पादोदकका स्पर्श करता है, उसे गङ्गास्तानका फल होता है; क्योंकि विष्णुका पादोदक गङ्गाजलके समान है। जो भगवान् श्रीकेशवका चरणोदक-स्पर्श करता है, उसकी अकाल-मृत्यु नहीं होती तथा उसके लिये व्याधि-भय नहीं रह जाता।

पापन्याधिविनाशार्थं विष्णुपादोदकौषधम्। पापिनांऽपि नरास्ते च पिवन्तु प्रतिवासरम्॥ विष्णुपादोदकं विष्र यः पिबेद्वैष्णवो जनः। पातकं तच्छरीरस्यं क्षणादेव तु नक्ष्यति॥

'विप्र ! पापरूपी व्याधिके समूलनाशके लिये श्रीविष्णु-पादीदक महान् औषष है । अतः पापीलन भी प्रतिदिन उसका पान करें। जो वैष्णवजन भगवान् श्रीविष्णुके चरणोदकका पान करते हैं, उनके देहस्य सभी पाप क्षणमात्रमें ही नष्ट हो जाते हैं।

यथौषधेन रोगास्तु हन्यन्ते देहिनो मृशस्। तथैव पातकं सर्वं विष्णुपादोदकेन च॥ विष्णुपादोदकं ग्रुद्धं तुलसीपत्रसंयुतम्। यो वहेच्छिरसा विप्र तस्य पुण्यं वदाम्यहम्॥

ंहे विप्र! जैसे औषधसे शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही श्रीविष्णुचरणोदकसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे विप्र! जो सिरपर तुल्सीपत्रसंयुक्त शुद्ध श्रीविष्णुपादोदक घारण करता है, उसका पुण्य मैं कहता हूँ।

ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्विमुक्तो विष्णुरूपछक्। अन्ते विष्णुपुरं गत्वा विष्णुना सह मोदते॥ मेरुप्रमाणहेमानि दत्त्वा भवति यत्फलम्। विष्णुपादोदकं स्पृष्ट्वा तद्भवेदिधकं फलम्॥

'वह ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त हो विष्णुरूप हो जाता है और श्रीवैकुण्डमें पहुँचकर भगवान् श्रीविष्णुके साथ आनन्द करता है। मेरु-प्रमाण स्वर्णदानसे जो फल होता है, उससे अधिक फल श्रीविष्णुपादोदकके स्पर्शमात्रसे होता है।

भश्वकोटिप्रदानेन यत्फलं प्राप्यते जनैः।
ससद्गीपां महीं दत्त्वा द्विजेम्यो यत्फलं लसेत्॥
तत्फलं लसते मत्यों विष्णुपादोदकं स्पृशन्।
भश्वमेधसहस्राणि कृत्वा भवति यत्फलम्॥
विष्णुपादोदकं स्पृष्ट्वा तद्ववेदिधकं फलम्।
दीर्घिकाशतदानेन यत्पुण्यं पिरकीर्तितम्॥
तस्माद्ध्यिधकं पुण्यं लसेत्पादोदकं स्पृशन्।

'मनुष्य कोटि अश्व प्रदान करनेपर तथा ब्राह्मणोंके लिये सप्तद्वीपा पृथ्वी दान करनेपर जो फल प्राप्त करता है, वह फल विष्णु-पादोदकका स्पर्श करनेसे होता है। हजारों अश्वमेध करके जो फल प्राप्त होता है, विष्णुका पादोदक स्पर्श करनेसे उससे भी अधिक फलकी प्राप्ति होती है। सैकड़ों तलैयाओंके दानसे जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक श्रीविष्णुपादोदक स्पर्श करनेमात्रसे होता है।

बहुना हि किमुक्तेन संक्षेपादुच्यते मया॥ विष्णुपादोदकस्पर्धान्मुक्तो भवति सावदः।

विव संव ५८-

भूयो भूयोऽपि विक्षेन्द्र सुदृढं कथ्यते मया॥
पुनर्न लभते जन्म स्पृत्तान् पादोदकं हरेः।
(पश्रपु० क्रियायोगसार० ११। १४१-१५६)

'में संक्षेपमें ही कह रहा हूँ, विशेष कहनेसे क्या प्रयोजन । है विप्रेन्द्र! में बार-बार बहुत दृहताके साथ कहता हूँ कि श्रीविष्णुपादोदकके स्पर्शमात्रसे मानव संसार-तापसे मुक्त हो जाता है तथा पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता।

श्रीहरिभक्तिविलासं तथा हलायुघ आदिके वचनोंके अनुसार विष्णु-पादोदक-निर्माणमें शालप्रामशिला, शङ्खस्य चन्दनिमश्रित जल, तुलसी तथा ताम्रपात्रके साथ पुरुषसूक्त-मन्त्रका पाठ और घण्टानाद भी किया जाना चाहिये। तभी यह पादोदक 'अष्टाङ्ग तीर्थं के नामसे कहा जाता है—

शिला ताम्रं तथा तोयं शङ्घः पुरुषसूक्तकम् । गन्धो घण्टा च तुलसीत्यष्टाङ्गं तीर्थमुच्यते ॥ 'तन्त्रसार'के अनुसार इस समय भी धूप दिखलाना चाहिये—'धूपयन्नन्तरान्तरा।' 'हरिभक्तिविलास'में 'नरसिंहपुराण'के वचनसे कहा गया है कि 'गङ्गा, प्रयाग, गया, नैमिषारण्य, पुष्करक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तथा यमुना आदि नदियाँ तथा अन्य तीर्थ मनुष्यके पापोंको बहुत देरमें दूर करते हैं, किंतु श्रीभगवान्का पादोदक तो प्राणियोंको तत्काल पवित्र कर देता है'—

गङ्गाप्रयागगयनैमिषपुष्कगणि
पुण्यानि यानि कुरुजाङ्गलयामुनानि।
कालेन तीर्थसिलिलानि पुनन्ति पापं
पादोदकं भगदतः प्रपुनाति सद्यः॥

विष्णुपादोदकको किसी पात्रमें रखकर निम्नलिखित मन्त्रद्वारा पान करनेकी विधि है—

अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्। विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्॥ 'में समस्त व्याधियों तथा अपमृत्यु एवं अकालमृत्युके नाशक श्रीविष्णु-पादोदकका पानकर, उसे सिरपर धारण करता हूँ।

## मूर्तिकलामें भगवान् श्रीविष्णुकी अभिन्यक्ति

( लेखक-डॉ० श्रीव्रजेन्द्रनाथजी शर्मा, एम्०ए०, पी-एच्०डी०, डी०लिट्०, एफ्०आई० ए०एस्०)

भगवान् विष्णुकी पूजा भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है। भगवान् विष्णुकी गणना देवत्रयी अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवके मध्य होती है—वह भी प्रधानरूपमें। भगवान् विष्णुके अनेक रूप एवं अवतार हैं, जो उन्होंने साधु-परित्राण, दुष्ट-विनाश और धर्म-संस्थापनके लिये समय-समयपर लिये हैं।

शुक्तकालीन दूसरी शती ई०पू०के बेसनगर स्तम्मिलेख तथा घोसुंडी-अभिलेखमें विष्णु-पूजाके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। मथुराके समीप मोरा नामक ग्रामसे प्राप्त एक अन्य अभिलेखमें, जो प्रथम शती ई०पूर्वका है, भगवान् वासुदेवके लिये एक 'शैलदेवग्रह'के बनाये जानेका उल्लेख है। भगवान् विष्णुकी प्राचीनतम मूर्तियाँ कुषाण-काल लगभग दूसरी शती ई०की हैं, जो मथुरासे मिली हैं। ये मूर्तियाँ, जो यक्ष एवं वोधिसच्च-मूर्तिका प्रतिरूप प्रतीत होती हैं, मथुरा-संग्रहाल्यमें सुरक्षित हैं। इनमें अधिकांश मूर्तियाँ चत्रभंजी हैं तथा प्रदक्षिणा-क्रमसे हार्योमें गदा, चक्र,

शङ्ख तथा जलपात्र पकड़े हुए हैं और इनका निचला दाहिना हाथ अभयमुद्रामें उठा हुआ है।

कुषाणकालीन—लगभग दूसरी शती ई०की ही लेखयुक्त भगवान विष्णुके वराहावतारकी प्रतिमा विशेष रूपसे
उल्लेखनीय है। इस मूर्तिमें उनके वक्षपर 'श्रीवत्स' चिह
अङ्कित है, जिसका इस कालकी अन्य विष्णुमूर्तियोंपर सर्वथा
अभाव है। इनकी बायों ओर पृथ्वी हाथमें नीलोत्पल लिये
खड़ी हैं, जिनका अनेक पुराणोंके अनुसार भगवान विष्णुने
उद्धार किया था। गन्धारसे प्राप्त चौथी-पाँचवीं शती ई०की एक अत्यन्त कलात्मक कांस्य-प्रतिमा म्यूजियम फरवोल्करकुण्डे, बर्लिनमें प्रदर्शित है। इसमें विष्णुके मूँछें तथा दोनों
ओर सिंह और वराह एवं पीछे कपिल मुख भी वने हैं। वे
निचले दो हाथोंमें क्रमशः पद्म एवं शङ्ख लिये हैं तथा उनका ऊपरका वायाँ हाथ उनकी वायीं ओर खड़े आयुध चक्र-पुरुष्पर
रखा है। पृथ्वी-लक्ष्मीकी संयुक्त चतुर्मुजी मूर्ति उनके परेंके

मध्यमें स्थित है। मूर्तिकी शारीरिक बनावट, साज-सजा एवं मुकुट आदि 'ग्रीको-रोमन' कलाके परिचायक हैं।

गुप्तकाल (चौथी शती ई०से छठी शती ई०) की अनेक विष्णु-प्रतिमाएँ उत्तरी भारतके विभिन्न भागोंसे प्राप्त हुई हैं । भीटा, झूँसी तथा शंकरगढ़से प्राप्त विष्णुकी प्रतिमाएँ प्रयाग-संग्रहालयमें प्रदर्शित हैं। इसी संग्रहालयमें इलाहाबाद जिलेके कारा नामक स्थानसे प्राप्त विष्णुके कृष्णा-वतारकी मूर्ति भी रखी है, जिसमें वे अपने वायें हाथपर गोवर्धन पर्वतको उठाये दिखाये गये हैं तथा उनका दाहिना हाय खण्डित है। उनकी दायीं ओर एक सिंह तथा बायीं ओर तीन गौएँ आदि प्रदर्शित हैं। मथुरासे प्राप्त गुप्त-कालीन विष्णु-की अनेक मूर्तियाँ देशके विभिन्न संग्रहालयोंमें भी सुरक्षित, हैं। इनमें सबसे कलात्मक मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें चुरक्षित है, जिसका अभाग्यवश अधोभाग हो चुका है। इनका मुखड़ा अत्यन्त है। इन्होंने किरीट-मुकुट, एकावली, यज्ञोपवीत, वैजयन्ती-माला आदि पहन रखे हैं।

गुप्तकालमें भगवान् विष्णुके वराहावतारकी पूजा विशेष-रूपते प्रचलित थी, जिसका अनेक अभिलेखोंमें भी वर्णन मिलता है। इस अवतारकी सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिमा विदिशाके निकट उदयगिरि पर्वतपर उत्कीर्ण है, जिसमें विष्णु (१२.८ फुट) पृथ्वीका उद्धार करते दिखाये गये हैं। भारतीय मूर्तिकलाके क्षेत्रमें यह अपनी तरहका बेजोड़ उदाहरण है। इसीके समीप शेषशायी विष्णुकी एक अत्यन्त विशाल मूर्ति है, जिसमें वे शेषनागकी शय्यापर योगनिद्रामें लीन हैं। मध्य प्रदेशमें ही एरण नामक स्थानसे भी वराहावतारकी विशाल प्रतिमा मिली है, जिसमें पृथ्वी भगवानकी एक दाइपर स्थित है।

गुतकालमें देवगढ़ भी विष्णु-पूजाका एक प्रमुख केन्द्र था। यहाँके दशावतार-मन्दिरपर, जो अब अत्यधिक खण्डित री गया है, विष्णुके नर-नारायण, गजेन्द्रमोक्ष तथा शेषशायी खल्पकी कलात्मक प्रतिमाएँ विद्यमान हैं, जिनमें गुप्तकालके महान् शिल्पयोंका कला-सौष्ठव देखते ही बनता है। यहाँसे भात रामद्वारा अहल्या-उद्धार, राम-सीताके सम्मुख लक्ष्मण-हार गुर्णणवाकी नाक काटना तथा कृष्ण-लीला-सम्बन्धी अनेक मृतियाँ अब राष्ट्रीय संमहालय, नयी दिल्लीकी शोभा मध्यप्रदेशमें सुहानियाँसे प्राप्त एक विशाल सिरदलमें, जो अब ग्वालियर-संप्रहालयमें है, भगवान् विष्णुके त्रिविक्रम अवतारका दृश्य अङ्कित है। इनके उठे हुए बायें पैरके नीचे भागवत एवं वामन आदि अनेक पुराणोंमें वर्णित बलि-वामनकी कथाका चित्रण किया हुआ है। यह भी गुप्तकाल, ५वीं शती ई०की कृति है।

राजस्थानमें मंडोर नामक स्थानसे भी गुप्तकाळीन दो विशाल प्रस्तर-खण्ड मिले हैं, जो अब जोधपुर-संग्रहालयमें रखे हैं । इनपर कृष्णके जीवनसे सम्बन्धित अनेक दृश्य—जैसे गोवर्धन-धारण आदि उत्कीर्ण हैं।

पूर्व मध्ययुगमें, विशेषकर प्रतिहारोंके राज्यकालमें वैष्णव-धर्मका अधिक प्रचार हुआ—जैसा कि इस कालके साहित्य एवं अभिलेखोंसे भी ज्ञात होता है। इस कालमें यद्यपि विष्णुके सभी अवतारोंकी अभिव्यक्ति मूर्तिकलामें प्राप्त होती है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णुका वराह अवतार लोगोंको विशेषरूपसे प्रिय था, जिसका प्रमाण उत्तरी भारतमें अनेक स्थानोंसे प्राप्त मूर्तियोंसे मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रतिहार सम्राट् भोजने एक विशेष प्रकारकी मुद्राएँ जारी की थीं, जिनके पुरोभागपर वराहका अङ्कन है। इनको 'आदिवराह द्रम्म' कहा जाता है। प्रतिहारकालीन लगभग दसवीं राती ई॰की विष्णुकी एक स्थानक (खड़ी) मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम, लंदनमें प्रदर्शित है । इसी कालकी अन्य मूर्तियाँ मुजफ्फरनगर, रायवरेली तथा फलौदीसे भी प्राप्त हुई हैं। रायबरेलीसे प्राप्त मूर्तिमें, जो १०वीं राती ई०-की है, उनके वराहावतारका बड़ी सजीवतासे चित्रण किया गया मिलता है। काले पत्थरकी वनी यह मूर्ति अव राष्ट्रीय संग्रहालयः नयी दिल्लीमें सुरक्षित है।

भगवान् श्रीकृष्णद्वारा गीतामें अर्जुनको दिखाये गये विश्व-रूप का महत्त्वपूर्ण चित्रण कन्नौजरे मिली आठवीं राती ई०-की एक मूर्तिमें प्राप्त होता है। इसीकी समकालीन एक अन्य विश्वरूप मूर्ति वैजनाथरे भी मिली है, जो इससे काफी साम्य रखती है। जिला नैनीतालमें काशीपुरसे प्राप्त विष्णुके पाँचवें अर्थात् त्रिविकम अवतारकी प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें प्रदर्शित है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें उनके वार्ये पैरकी जगह दाहिना पैर आकाश नापनेके लिये उठा हुआ है और उसके नीचे वलिद्वारा वामनको दान देनेका सम्पूर्ण चित्रण है। त्रिविकमकी तथा विष्णुके कुल अन्य अवतारोंकी प्रतिमाएँ ओसियाके मन्दिरोंपर आज भी देखी जा सकती हैं। प्रतिहारयुगीन १०वीं शती ई०की एक प्रस्तर-प्रतिमामें विष्णुके वामन अवतारके दोनों ओर तथा ऊपरी भागमें उनके विभिन्न अवतारोंका भी चित्रण मिलता है, जो मूर्ति-कलाकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

प्रतिहार-ताम्राज्यके पतनके बाद (१०३० शती ई०) उत्तरी भारतमें अनेक राज्योंकी स्थापना हो गयी, परंतु वेष्णवधर्म पूर्ववत् पनपता रहा । चाछुक्य-राज्यकालके समय गुजरातमें विष्णुके अनेक देवालय बने, जिनमें उनके विभिन्न अवतारोंकी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुई । अनेक देवालयोंके अंदर आज भी कालियदमन तथा गोवर्धनधारी कृष्णकी मूर्तियाँ देखनेको मिलती हैं । जैन आचार्य हेमचन्द्रके अनुसार, चाछुक्य-सम्राट सिद्धराजने भी दशावतारोंकी मूर्तियाँ स्थापित की थीं । इस युगकी दशावतार-मूर्तियों बुद्धको भी दशावतारोंके साथ स्थान दिया गया है।

राजस्थानमें उदयपुरके आहाड़ क्षेत्रमें भी विष्णुकी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो कि गुहिल-कलाकी परिचायक हैं । इनमें विशेषरूपसे विष्णुके कच्छप एवं मत्त्य अवतारोंकी मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं, जो आहाड़-संग्रहालयमें प्रदर्शित हैं । इस प्रकारकी प्रथक मूर्तियाँ अत्यन्त दुर्लभ हैं । हिमाचल प्रदेशके काँगड़ा जिलेमें निर्मित मसरूर-मन्दिरमें मत्त्य अवतारकी प्रतिमा उत्कीर्ण है तथा मत्त्य एवं कच्छप अवतारोंकी दो अन्य मूर्तियाँ खालियर संग्रहालयमें सुरक्षित हैं । इन दो अवतारोंका चित्रण साधारणतया दशावतार-पट्टोंपर या विष्णुमूर्तियोंके ऊपरी भागमें अथवा दोनों ओर ही मिलता है ।

चौहान सम्राट् यद्यपि मुख्यल्पसे हीव मतके अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मोंके प्रति उदार नीतिका निर्वाह किया। इनके समयमें पुष्करमें वराह-मूर्तिकी पूजा होती रही। इस कालकी एक, प्रस्तर-प्रतिमा हाँसीके किलेमें आज भी विद्यमान है तथा दूसरी विक्टोरिया ऐंड अलबर्ट संप्रहालय, लंदनमें प्रदर्शित है। राजस्थानमें नरहड़नामक स्थानसे विष्णुकी अनेक प्रतिमाएँ कुछ वर्ष पूर्व खुदाईमें प्राप्त हुई थी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिह्हीमें हैं।

भगवाम् विष्णु-संकर्षणकी एक महत्त्वपूर्ण मूर्ति कुछ वर्ष पूर्व बिह्मीके महरौली गाँवमें लोहेकी ठाटके समीपसे, विसपर राजा चन्द्रका लेख उत्कीर्ण है, प्राप्त हुई थी और यह राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें प्रदर्शित है। इसपर विष्णुके विभिन्न रूपों एवं दशावतारोंका भी अङ्कन है। मूर्तिकी पीठिकापर उत्विनित अभिलेखसे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठापना ११४७ ई॰में हुई थी। काले पत्थरकी यह मूर्ति तोमरकालीन मूर्तिकलाका एक अद्वितीय उदाहरण है।

खजुराहोके चंदेल शासकोंने विष्णुकी पूजाके निमित्त अनेक भन्य मन्दिरोंका निर्माण कराया और उनके बाह्य तथा भीतरी भागमें अन्य देवताओंके साथ ही विष्णुकी भी मूर्तियाँ जड़ीं। खजुराहोके लक्ष्मण-मन्दिरके गर्मगृहमें विष्णुके वैकुण्ठ-स्वरूपकी स्थानक मूर्ति है, जिसमें दाहिनी ओर सिंह ( नृसिंह ) तथा वार्यों ओर वराहका मुख बना है। यहाँके वराह-मन्दिरमें वराहकी विश्वाल प्रतिमा है, जिसपर विष्णुके विभिन्न अवतारोंके अतिरिक्त अनेक पौराणिक कथाओंके हश्य भी बने हैं। खजुराहो संग्रहालयमें विष्णु, शेषशायी विष्णु, चौसठ-मुजी नरसिंह, नृबराह, वामन-त्रिविक्रमके अतिरिक्त चतुर्मुज विष्णुकी एक अद्वितीय आसन-मूर्ति भी विद्यमान है, जिसमें उनका निचला वार्यों हाथ मुखकी ओर मुड़ा है और उसकी तर्जनी अधरको स्पर्श कर रही है।

चंदेलोंके समकालीन चेदि राजवंशके समयकी वनी अनेक कला-कृतियाँ बिल्हारीस्थित मुख्य मन्दिरमें भी देखी जा सकती हैं, जिनमें विष्णु एवं गर्दड़ासीन वैकुण्ठ तथा लक्ष्मी-नारायण विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं। ये लगभग १२ वीं शती ई०की कलाके उदाहरण हैं।

प्रतिहारोंके साम्राज्य-पतनके बाद कन्नीज-वाराणसी-क्षेत्र-पर गहड़वालवंशीय राजाओंने लगभग ११९४ ई० तक शासन किया। गहड़वाल शासकोंद्वारा बनवाये गये अनेक मन्दिर एवं मूर्तियोंको बादमें मुसल्मान आक्रमणकारियोंने नष्ट कर दिया था, अतः इनके समयकी अधिक कला-कृतियाँ नहीं बच सकी हैं। जो शेष बची हैं, उनमें विशेषरूपसे उल्लेख-नीय वाराणसीसे प्राप्त विष्णु-विश्वरूप-प्रतिमा है, जो अव काशी हिंदू-विश्वविद्यालयमें है। इसके अतिरिक्त काँसेकी लक्ष्मी-नारायणकी गरुड़ासीन प्रतिमा अव राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें प्रदर्शित है। ये दोनों मूर्तियाँ लगभग ११,१२वीं-स्तती ई०की हैं।

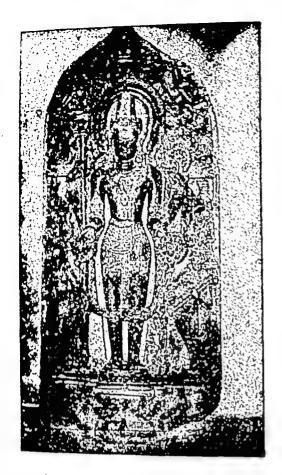

भीविष्णु अपनी पत्तियों-श्री और सरस्वतीक साथ [११ वीं शती] पृष्ठ ४६१



पृथ्वीसहित नु-चराह-मूर्ति, एरन [ ईसा ४ शती ] एष्ठ ४६३



श्रीविष्णु-अभिषेक, विजयनगर [१७वीं शती] पृष्ठ४६१



एरनके विष्णु-मन्दिरका गुप्तकालीन गरुड-स्तम्भ [ ५७ ४६३ ]



श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्दिर, नयी दिल्लीके श्रीविग्रह [ ১০৪ ৪৫ ]



रथयात्रा महोत्सव, लंदन िपृष्ठ ४९७ ]





भगवान् श्रीकृष्ण, हिंदू सेन्टर मन्दिर, लंदन



महेश्वरनाथ-मन्दिर, त्रियोले ( मारीशस ) [ पृष्ठ ४९६ ]

विहार एवं बंगालके पालवंशीय शासक यद्यपि भगवान् वुद्धके अनुयायी थे, फिर भी उनके समयमें अन्य धर्मों के साय-साथ वेष्णवधर्म भी पनपता रहा। पाल-कलाकी अनेक मुन्दर विष्णुमूर्तियाँ देश एवं विदेशों के प्रमुख संप्रहालयों में मुखित हैं। इन मूर्तियों में भगवान् विष्णुको या तो अपनी दो पित्रयों अर्थात् लक्ष्मी एवं सरस्वतीके साथ अथन आयुध-पुरुषों चक्र-पुरुष एवं शङ्ख-पुरुषके साथ प्रदर्शित किया गया है। इनके अतिरिक्त बामन, त्रिविक्रम, नरसिंह तथा बलरामकी भी अनेक प्रतिमाएँ मिल्ती हैं, जिनका पौराणिक साहित्यमें विष्णुके अवतारों के रूपमें उल्लेख हुआ है।

मध्यकालमें उद्दीसा शिव-पूजाका प्रमुख केन्द्र था और वहाँके अनेक देवालयोंपर शिव तथा उनके परिवारके अन्य सदस्रोंका महत्त्वपूर्ण चित्रण मिलता है। परंतु उद्दीसामें विण्युकी पूजा भी प्राचीन कालसे होती आ रही है। कोणाकंसे प्राप्त एक प्रतिमामें पूर्वी गंग-वंशीय राजा नरसिंह-वर्मन, जो खयं सूर्यके उपासक थे, भुवनेश्वरके लिज्जराज, पुरीके जगन्नाथ तथा जाजपुरकी महिषासुरमर्दिनीकी पूजा करते दिखाये गये हैं। यह प्रस्तर-फलक अब राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें प्रदर्शित है। पुरी विष्णुकी पूजाका महान् केन्द्र रहा है, जहाँकी जगन्नाथजीकी रथ-यात्रा विश्वप्रसिद्ध है।

उत्तरी भारतकी माँति दक्षिण भारतमें विष्णुकी पूजा किसी-न-किसी रूपमें अत्यन्त प्राचीन काल्से प्रचलित है। आन्ध्रप्रदेशमें तिरुपतिमें विष्णु-बालाजीका प्राचीन मन्दिर प्रत्येक हिंदूके लिये पुनीत खल है। पूर्व मध्ययुगमें पछव राजाओंके शासनकालमें विष्णु एवं उनके अवतारोंकी पूजाके लिये अनेक मन्दिरोंका निर्माण हुआ। मद्रासके समीप महा-बल्पुरम्में पहाड़ीमें काटकर वनायी गयी विष्णुके त्रिविक्रम तथा शेषशायी खरूपोंकी विशाल मूर्तियाँ भारतीय कलामें अना प्रमुख खान रखती हैं और : पछव-कलाकी सातवीं-आटवीं शती ईं की महान् कृतियाँ मानी जाती हैं।

पहलंकी राक्तिका हास होनेके बाद चोळवंशीय नरेशोंने हो समयतक दक्षिण भारतपर राज्यः किया। इनके शासन-कार्त्म पापाण एवं घातुकी अनेक मूर्तियाँ बनीं, जो आज भी क्रिए-संप्रहालयमें देखी जा सकती हैं। इस युगकी घातुकी-विप्यूर्तियाँ काफी सुन्दर मानी जाती हैं। इनके अतिरिक्त विप्यूर्तियाँ काफी सुन्दर मानी जाती हैं। इनके अतिरिक्त देवालयोंमें विद्यमान हैं। चोळकालीन मूर्तियोंमें विष्णुको अपनी दोनों पित्तयों—श्री देवी एवं भू-देवीके साथ खड़े तथा बैठे दिखाया गया है।

चोळवंशकी शक्तिका हास होनेपर विजयनगरवंशीय राजा दक्षिण भारतके विशाल भू-भागपर राज्य करते रहे। इनकी कलामें यद्यपि चोळकलाकी सुन्दरता देखनेको नहीं मिलती, फिर भी उसका अपना एक अलग महत्त्व है। विजयनगर-कालीन चौदहवीं राती ई॰की विष्णुकी काँसेकी स्थानक-मूर्ति अमरीकाके बोस्टन संग्रहालयमें है। इनके पिछले दो हाथोंमें चक तथा शङ्ख हैं, जिमसे ज्वालाएँ निकल रही हैं। इनका सामनेका दाहिना हाथ अभय एवं साथवाला बायाँ हाथ कटिहस्त मुद्रामें है । वक्षपर दाहिनी ओर 'श्रीवत्स' बना है। इसी संप्रहालयमें लक्ष्मी-नारायणकी काँसेकी एक मूर्ति भी है। जिसमें लक्ष्मी विष्णुकी बार्यी जॉवपर बैठी है। यह सत्रहवीं शती ई॰की कृति है । तिमळनाडुमें विद्यमान विजयनगरवंशीय राजाओंद्वारा वनवाये गये अनेक देवाल्योंपर विष्णुकी उनके विभिन्न रूपोंमें असंख्य प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। भगवान् विष्णुकी एक अद्वितीय कांस्य-प्रतिमामें उनकी पितवों--भू-देवी तथा श्री-देवीको भंगवान्का अभिषेक करते प्रदर्शित किया गया है। विष्णु एक कमलासनपर सुखासनमुद्रामें विराजमान हैं और अपने पिछले दो हाथोंमें चक्र तथा शङ्ख लिये हैं। उनकी दाहिनी ओर भू-देवी तथा बार्यी ओर श्री-देवी अपने-अपने हाथोंमें अभिषेक-घट लिये चित्रित हैं। प्रस्तुत मूर्ति विजयनगरकालके १७वीं शती ई०की कृति है।

मैसूरमें मध्यकालमें होयसल वंशके राजाओंने बारहवीं शती ई० तक हेलिविद तथा बेल्रमें अनेक मन्द्रिंका निर्माण कराया । मन्द्रिरोंके अंदर विष्णुकी प्रतिमाओंको स्थापित किया और बाह्यभागमें उनके अवतारोंका बड़ी सजीवतासे अङ्कन किया । इस कालकी बनी त्रिविकम, गोवर्धनधारी, शेषशायी आदिकी मूर्तियाँ विशेषरूपते दर्शनीय हैं।

भारतवर्षके सुदूर दक्षिण प्रान्त केरलमें भी अनेक, विष्णु-मिद्धिके अवशेष मिले हैं। जिनमें प्राचीन , कालमें विष्णु-मूर्तियोंकी- पूजा- होती रही होगी। यहींपर शुचीन्द्रम् नामक स्थानपर विष्णुके त्रिविकम अवतारका भव्य चित्रण प्राप्त है, जिल्हों देन्द्राप दल्छि तीर प्रा भूसिका हान मिलनेपर उन्होंने प्रथम पगसे सम्पूर्ण पृथ्वी और दूसरे पगसे समस्त आकाश नाप लिया था, परंतु तीसरे पगसे नापनेके लिये दुःछ भी शेष नहीं छोड़ा था । इस प्रकार विष्णुने बलि-द्वारा जीता साम्राज्य इन्द्रको वापस दिला दिया था ।

इस प्रकारसे संक्षेपमें हम देखते हैं कि भगवान्

श्रीविष्णुकी पूजा सम्पूर्ण भारतवर्षमें प्रचलित थी और उनकी अनेक प्रकारकी मूर्तियाँ पूजा-हेतु बनायी जाती थीं। आज भी भारतवर्षमें विष्णुके अनिगनत मन्दिर हैं, जिनमें वैष्णव-धर्मानुयायी विष्णुकी पूजा करनेके लिये जाते हैं और पुण्य-लाभ करते हैं।

# मध्यप्रदेशकी मूर्तिकलामें सगवान् विष्णु

( केखक-प्रो० श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी )

भगवान् विष्णुकी प्रतिमाएँ विविध रूपोंमें भारतके अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। मथुरा, मध्यमिका, पद्मावती, विदिशा आदि नगरोंमें भागवत-धर्मके केन्द्र प्राचीन कालमें स्थापित हो गये थे । इन नगरोंमें भगवान् विष्णु तथा उनके अवतारों-की प्रतिमाएँ निर्मित की जाती थीं। मधुरासे प्राप्त विष्णुकी प्रारम्भिक प्रतिमाएँ उल्लेखनीय हैं। कुषाणकालीन बोधिसत्व-प्रतिमाओं तथा तत्कालीन विष्णुमूर्तियोंकी निर्माण-शैलीमें बहुत साम्य है। मथुरामें उपलब्ध कुषाणकालीन विष्णुकी एक मूर्तिमें उन्हें एक हाथमें गदा तथा दूसरेमें चक्र ग्रहण किये हुए दिखाया गया है। तीसरा हाथ अभयमुद्रामें है और चौयेमें वे अमृतघट लिये हैं। बादकी मूर्तियोंमें उनके चार हाथोंमें क्रमशः शङ्खः, चक्रः, गदा और पद्म अङ्कित मिलते हैं। ईसाकी द्वितीय और तृतीय शतीमें विष्णुकी कुछ ऐसी प्रतिमाएँ मथुरामें बनायी गयीं, जो अष्टभुजी हैं। गुप्त-काल तथा मध्यकालमें स्थानक विष्णु, महाविष्णु, रोपशायी एवं विष्णुके विभिन्न अवतारोंकी प्रतिमाएँ मथुरा तथा उत्तर भारतके अन्य कलाकेन्द्रोंमें निर्मित हुई । पकी मिद्रीकी बनी हुई विष्णु और उनके अवतारोंकी कुछ अत्यन्त कलापूर्ण गुप्तकालीन मूर्तियाँ कानपुर जिलेके भीतरगाँव-मन्दिरमें प्राप्त हुई हैं।

सध्यप्रदेश-क्षेत्रमें विदिशा नगरको विशिष्ट वैष्णव केन्द्र बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । मधुरासे दक्षिणकी ओर जानेवाले मुख्य मार्गपर देवगढ़ (जिला झाँसी), पद्मावती (आधुनिक पवाया, जि॰ ग्वालियर) तथा विदिशा नगर स्थित थे। वहाँकी प्रारम्भिक कलामें मधुरा-कलाका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। विदिशामें मौर्यकालमें भगवान् विष्णुके मन्दिरका निर्माण हुआ। ईसवी पूर्व प्रथम शतीमें शुक्त राजाओंके शासन-कालमें गन्धारके यूनानी शासक अन्तलिकित- द्वारा प्रेषित राजदूत हेलियोदोर विदिशा गया और उसने वहाँ गरुडध्वजकी स्थापना की । ग्रुङ्ग-शासकोंके समयमें वैदिक धर्मकी बड़ी उन्नति हुई।

गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य विष्णुके परम भक्त थे। उन्होंने 'परमभागवतं न्उपाधि धारण की। विदिशाके निकट उदयगिरि नामक पहाड़ीमें चन्द्रगुप्तने अनेक गुहा-मन्दिरोंका निर्माण कराया। ये गुहा-मन्दिर भारतीय वास्तुक्ला तथा मूर्तिकलाके अध्ययनके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। भगवान् विष्णु तथा उनके अवतारोंकी अनेक मूर्तियाँ उदयगिरिके गुहा-मन्दिरोंमें गुप्तकालमें निर्मित हुईं। मूर्तिशास्त्रकी हिष्टेसे इनकी विशेषता है। गुहा-संख्या ५ में नृ-वराह विष्णुकी अत्यन्त भव्य प्रतिमा उन्हीर्ण है। इसमें भगवान् वराहको पृथिवीका उद्धार करते हुए अङ्कित किया गया है। इस मूर्तिमें भगवान्के अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका आलेखन तथा उनका वीरभाव विशेष प्रभावोत्पादक है। भूदेवी तथा अन्य देवी-देवताओंका चित्रण भी कलापूर्ण ढंगसे किया गया है। इसी युगमें गङ्गा-यमुनाके देवीरूपोंका प्रदर्शन तथा उनके संगमका हरय आकर्षक ढंगसे दिखाया गया है।

उदयगिरिकी १३वीं गुहामें १२ फुट लंबी शेषशायी विष्णुकी प्रतिमा है। इस प्रतिमाके साथ ब्रह्मा, शिव आदि देवता दिखाये गये हैं।

गुहा-संख्या ३,६ तथा ९ में चतुर्भुज विष्णुका चित्रण है। ये प्रतिमाएँ प्रारम्भिक गुप्तकालमें निर्मित हुई। मध्य-कालमें विदिशा और उसके आस-पास विष्णु तथा उनके अवतारोंकी मूर्तियाँ वड़ी संख्यामें बनायी गर्यों। इस जिलेके वड़ोह-पटारी नामक स्थानमें पशुरूपमें वराहमगवान्की मूर्ति मिली है। उनके 'सारे शरीरपर देवी-देवताओं, मूर्पि-

हुनेहें हा देश सहस है। उदयगितिकी सूर्तिके समान स्व साहके भी हुत्रशार्धन प्रतिमा इस साम्से प्रात हुई है। दाँ रक विदास गरहाबल भी मिला है। को विष्णु-मन्दिरके साम्हें निर्मेद किया गया था।

मस्प्रदेशकः दूसरा वड़ा वैध्यव-केन्द्र धेरिकिय नगर य । इतका बढ़ेतान नाम (एरन) है। जो जागर जिलेकी खरई दहां उने सिट है। हाल्ने इन पंक्तियोंके लेखकके निर्देशनने रन्ते राँच वर्षेतक उत्तनन-कार्य कराया गया। इत उल्जनने पर ज्ञात हुआ है कि यहाँका नगर स्माभग १६०० ई०पूर अितलमें आ गया था । तबसे छेकर र्रे॰ इन्हें रातीतक एरनमें सम्यताका विकास होता रहा। च्च्रुत विक्रमादित्यके समयमें इस नगरमें विशेष निर्माण-इन हुआ। उत्तने यहाँ विष्णुका मन्दिर बनवाया। इस निद्रके एक ओर नृतिंह तथा दूसरी ओर नृ-वराहके मन्दिर-ह निर्माण कराया गया । इन तीनों देवताओंकी आकाय-रिकाण प्रतिमाएँ मिली हैं । विष्णु-सन्दिरके गर्भगृहकी छतका नयानलण्ड प्राप्त हुआ है, जिलपर कमलका अलंकरण अल्पन सुन्दर है। भगवान् विष्णुका मन्दिर तथा उनके पार्चवर्ती दोनों देव-मन्दिर साँचीमें प्राप्त गुप्तकालीन मन्दिरकी तन्ह जादे थे। उनकी छत सपाट थी। गर्मग्रहके सामने छोटा-हा मण्डप था, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा-मार्ग रहता था।

गुत सम्राट् बुधगुप्तके समयमें प्राचीन ऐरिकिण नगरमें विष्णु-मन्दिरके सामने सैंतालीस फुट ऊँचा स्तम्म निर्मित किया गया। इसपर सम्राट् बुधगुप्तके समयका लेख अङ्कित है। गरुडध्यजके शीर्षपर हाथोंमें सॉंप पकड़े हुए गरुड़-देवताकी प्रतिमाएँ आमने-सामने दिखायी गयी हैं। एरनसे पग्न-बराहकी भी एक भव्य प्रतिमा मिली है।

विष्णु, वृसिंह तथा वराहकी उक्त मूर्तियाँ सौन्दर्य-पक्ष तथा मूर्ति-विश्वान, दोनों दृष्टियोंसे बड़े महत्त्वकी हैं। तीनों देवोंको हनमाला घारण किये हुए प्रदर्शित किया गया है। उन्हें चारों ओरते दोर कर बनाया गया था। नृ-वराह-प्रतिमाकी चौथीयर ईन्द्रवी चौथी शतीकी ब्राह्मी लिपिमें मूर्तिके निर्माताओंके नाम 'श्रीमहेश्वरदक्तस्य' तथा 'वराहदक्तस्य' दूरे हैं। ये सम्भवतः पिता-पुत्र या बड़े-छोटे माई रहे होंगे। संधी पगु-वराह-प्रतिमाके अङ्गोपर ऋषि-मुनियों, देवी-रेव तओं आदिने अहन हैं। मूर्तिपर हूणराज तोरमाणके गरमार्थ प्रथमका केल खुदा हुआ है। इससे शत होता

है कि इत शावकने ग्रुत साम्राज्यके हातके दिनोंने पूर्वी माञ्चा-क्षेत्रपर अपना अधिकार कर किया। एउनमें कृष्ण-लीज-विषयक अनेक शिञापड भिछे हैं। जिनका निर्माण गुप्तकाळमें हुआ।

विदिशा तथा एरनके उत्खननींसे चत्र्युप्त तितीयके बड़े भाई रामगुप्तके ताँबेके तिक्के भिछे हैं। उनपर भगवान् विष्णुका वृहन गरुड़ दिखाया गया है। गरुड़ ग्रुप्त-शातकोंका मुख्य राजचिद्ध हो गया। इस वंशके अधिकांश शातकोंके तिकों और मुहरोपर गरुड़ या गरुडध्वजका अङ्कल मिळता है।

मध्यप्रदेश-क्षेत्रके अन्य कई प्राचीन नगरों—पद्मावती (पवाया), तुम्बवन (तुमैन, जिला गुना), अध्यक्ष्य (उँचेहरा जिल सतना), शीपुर (दिरपुर) तथा राजिम (अन्तिम दोनों जिल रायपुर) में वैष्णवधमंका विशास हुआ। पवाया तथा तुमैनसे भगवान विष्णकी विशिष्ट प्रतिमाएँ मिली हैं। मूर्तिशास्त्रके क्रिमक विकासके अष्णवनकी हिष्टिस इनका विशेष महस्त्र है। शाँसी जिलेक देवगढ़ स्थानसे रामायण-वित्रयक तथा कृष्णकीला-विषयक अनेक सुन्द्र प्रतिमाएँ मिली हैं। पन्ना जिलेक नचना नामक स्थानके कई ऐसे कलापूर्ण शिलापट मिले हैं, जिनपर रामकथाके आलेखन हैं।

ई॰ छठीसे १३वीं शातीतक मध्यप्रदेशके अनेक शालीने विष्णुमन्दिरों तथा प्रतिमाओंका निर्माण बड़े रूपमें पुजा। इस कालमें पाण्डुवंश, गुर्जर-प्रतिहार, चंदेल, फलसुरि, प्रसार तथा कच्छपघात राजवंशोंने इस निर्माणमें विशेष योग दिया। चंदेलोंके शासनकालमें खजुराहोके जगत्प्रसिद्ध गन्दिर बनाये गये । शैव-मन्दिरोंके समान वैष्णव-मन्दिर-राम्ह्यत निर्माण उनके समयमें यहाँ वड़े रूपमें किया गया । ये मन्दिर विशाल होनेके साथ वास्तुकलाके उन सभी लक्षणीका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिनका स्वरूप पूर्व-मध्यक्षालभं निर्पारित हुआ था । इन मन्दिरोंमें भगवान् विष्णु और उनके अवतारी-को विविध रूपोंमें उत्कीर्ण किया गया है। रामनीता, कृष्ण, वराह, नृसिंह आदि देवोंकी उल्लेखनीय प्रतिगाएँ इन मन्दिरोंमें विद्यमान हैं। भगवान् विष्णुके शास्त्रान्गोरित अनेक रूप खबुराहोकी कलामें भिले हैं। इन्हें देखनेते जात होता है कि मध्यकालमें सूर्य, विष्णु, शिव आदि देवीं हैं मिश्र या संइत रूप निर्मारित हुए थे, उन्हें मूर्तरूप

किया गया। इसी कारण इस कालकी कलामें हरि-हर, योग-नारायण, त्रिविकम, लक्ष्मी-नारायण, विष्णु, सर्वतोभद्र आदिकी प्रतिमाएँ मिलती हैं।

खजुराहोके अतिरिक्त पूर्व-मध्यकालमें मध्यप्रदेशके सुहानियाँ, पधावली, तेरही, कदवाहा, इन्द्रपुर, ग्यारसपुर, उज्जैन आदि अनेक स्थानोंमें वैष्णव प्रतिमाएँ मिली हैं। इन मूर्तियोंमें शास्त्रीय पक्षको प्रधानता दी गयी है। अलंकरणोंका भी प्रयोग इस कालमें अधिक मात्रामें किया जाने लगा।

निर्घारित शास्त्रीय परम्पराके अनुकूल इन, मूर्तियोंको मुख्य तथा गौणरूपोंमें उत्कीर्ण किया गया ।

मध्यप्रदेश-क्षेत्रमें प्राचीन कालमें शेव तथा शक्त घर्मोंका विशेष विकास हुआ, तो भी इस भूभागमें उपलब्ध वेष्णव-मन्दिरों तथा प्रतिमाओंकी वड़ी संख्याको देखते हुए यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि यहाँ गुज़-कालसे लेकर उत्तर-मध्यकालतक वेष्णवधर्मका विकास प्रचुर रूपमें हुआ।

## श्रीविष्णुके मन्दिर तथा प्रतिमाओंका महत्त्वाङ्कन

सृष्टिमात्रमें—जड-चेतनमें सर्वत्र भगवान् विष्णु प्रतिष्ठित हैं | वे सबमें परिव्यात हैं, इस दृष्टिसे चराचर भूतमात्र उनके मन्दिर और प्रतिमा हैं | भगवान् वासुदेवमें समस्त प्राणी समवस्थित हैं और सभी प्राणियोंमें वे विद्यमान हैं—

सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः॥ (विष्णुपुराण ६ । ५ । ८०)

वे प्राणियोंमें ही नहीं, समस्त देवोंमें भी न्यात हैं। प्रवेश करनेके अर्थमें 'विश' धातुका प्रयोग होता है, इसमें 'स्नु' प्रत्यय ल्या देनेसे 'विष्णु' शब्द सिद्ध होता है—

विज्ञ प्रवेशने धातुस्तत्र स्नुप्रत्ययादनु । विष्णुर्यः सर्वदेवेषु परमारमा सनातनः॥ (वराहपुराण ७२ । ५)

इमारे पुराणोंमें श्रीविष्णुकी प्रतिमाक निर्माण और उपासनापर यथेष्ट प्रकाश ढाला गया है, जिससे यह भी पता चलता है कि भगवान विष्णुकी प्रतिमाका सबसे पहले कब निर्माण हुआ तथा कबसे उसकी उपासना अविच्छिन्नरूपसे चली आ रही है। पुराणोंके अध्ययनसे पता चलता है कि ब्रह्माकी इच्छासे सबसे पहले आदिकल्पमें देवशिल्पी विश्वकर्माने श्रीविष्णुकी प्रतिमाका निर्माण किया था और स्वयं ब्रह्माने उसकी खापना की थी। नर्रासंहपुराणके पचीसवें अध्यायमें वर्णन है कि 'इस आदिप्रतिमाको राजा इक्ष्वाकुने ब्रह्मासे प्राप्तकर अयोध्यामें प्रतिष्ठित किया' और ब्रह्मपुराणके १७६वें अध्यायमें उल्लेख है कि 'ब्रह्माने इसे इन्द्रको दिया और इन्द्रने अमरावतीमें इसकी खापना की। नर्रासंहपुराणमें पर्णन है कि ''राजा इक्ष्वाकु वड़े विष्णुभक्त थे। वे विषष्टजीकी

आज्ञासे भगवान् विष्णुका दर्शन प्राप्त करनेके लिये वनमें निवास कर घोर तप करने लगे । उनकी असाधारण तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी प्रकट हुए । इक्ष्वाकुद्वारा विष्णुदर्शनकी लालसा व्यक्त किये जानेपर उन्होंने तत्सम्बन्धी अपने कठोर तपका विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'जगत्के प्राणियोंकी सृष्टि करके स्थित होनेपर मेरे हृदयमें प्रजापित विश्वकर्माका प्राकट्य हुआ । उन्होंने अनन्त नामक शेषनाग और भगवान् विष्णुकी दिन्य प्रतिमाएँ बनायीं । मैंने पहले जलके भीतर शेषश्ययापर हरिका जो रूप देखा था, उसीके अनु रूप भगवान् की प्रतिमाएँ बनायी गयी थीं'—

स्पृतान् कोकभूतानां सृष्टिं सृष्ट्वा स्थितस्य च।
आविर्यभूव मनसि विश्वकर्मा प्रजापितः॥
अनन्तकृष्णयोस्तेन द्वे रूपे निर्मिते शुभे।
विमानस्थो यथापूर्वं मया दृष्टो जले नृप॥
(नरसिंदपुराण २५। ५२-५३)

"तदुपरान्त ब्रह्माने इक्ष्वाकुरे कहा कि भैं रिद्धों और ब्राह्मणों-सिहत उस विमानको, जिसपर भगवान्की प्रतिमा है, आपकी पुरीमें भेज दूँगा। आप अपनी पुरीको छौट जाइये। ब्रह्माजीके चले जानेपर उपर्युक्त विष्णु और अनन्तकी प्रतिमाओंका विमान प्रकट हो गया। इक्ष्वाकुने अपनी पुरीमें राजभवनके विशाल मन्दिरमें उस वैष्णव-विमानकी स्थापना करके श्रीहरिकी आराधनारे अज, अशोक, अमल, विशुद्ध, श्रान्त एवं सिच्चदानन्दमय विष्णुपदको प्राप्त किया।"

स्वमन्दिरे विशाले सु विमानं वैष्णवं शुभम् ॥ संस्थाप्याराधयामास तेहिंजैरचिंतं हरिम्। (नरसिंहपुराण २५। ६३-६४) विष्णुप्रतिमा-निर्माणकी कथा ब्रह्मपुराणमें वर्णित है। उस आख्यानसे पता चलता है कि भगवान् विष्णुने रामरूपमें नेतामें अवतार लेकर स्वयं अपने ही स्वरूपकी प्रतिमाकी उपासना की थी। ब्रह्माने विश्वकर्मासे कहा कि तुम पृथ्वीपर भगवान् वासुदेवकी शिलामयी प्रतिमा बनाओ। विश्वकर्माने तत्काल ही एक सुन्दर सुदृढ़ प्रतिमा बनायी, जिसके हाथमें शक्क, चक्क, गदा और पद्म शोभित थे। भगवान्का यह विग्रह सर्वलक्षणोंसे सम्पन्न और प्रभावशाली था, नेत्र कमल्दलके समान विशाल थे, वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न था। दृदयदेशमें वनमाला थी। मस्तकपर मुकुट और भुजाओंमें अङ्गद शोभित थे। कंधे मोटे थे, कानोंमें कुण्डल झिलमिला रहे थे, श्याम अङ्गपर पीताम्बरकी अपूर्व शोभा थी। ब्रह्माका कथन है कि मैंने स्वयं इस प्रतिमाकी स्थापना की थी—

चकार प्रतिमां शुद्धां शङ्खचक्रगदाधराम् ॥
सर्वलक्षणसंयुक्तां पुण्डरीकायतेक्षणाम् ।
श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्तामत्युग्रां प्रतिमोक्तमाम् ॥
वनमालावृतोरस्कां मुकुटाङ्गदधारिणीम् ।
पीतवस्नां सुपीनांसां कुण्डलाभ्यामलंकृताम् ॥
एवं सा प्रतिमा दिग्या गुह्यमन्त्रैस्तदा स्वयम् ।
प्रतिष्ठाकालमासाद्य मयासौ निर्मिता पुरा ॥

( महापुराण १७६ । ८-११ )

त्रहाको प्रसन्नकर इन्द्र उस प्रतिमाको अमरावती छ गये।
त्रेतामें राक्षसराज रावणने इस हजार वर्ष तपस्या करके ब्रह्माके
वरदानसे देवताओंसे भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र
मेघनादने इन्द्रको जीत लिया। रावणने उपर्युक्त प्रतिमा
पुण्फिविमानसे लक्का भिजवा दी। लक्काके नगराध्यक्ष रावणके
भाई नारायणभक्त विभीषणने भगवान्की प्रतिमाको प्रणाम
किया। उन्होंने विशेष आग्रह कर रावणसे प्रतिमा माँग ली
और एक सौ आठ सालतक मगवान् विष्णुकी उपासना
की। भगवान् रामने रावणका वध हो जानेपर विभीषणको
लक्काका राष्य प्रदान करके उपर्युक्त विष्णु-प्रतिमाको पुष्पकक्रिमानपर प्रधराकर अयोध्याके लिये प्रस्थान किया। उन्होंने
अपने पुरातनस्वरूप श्रीविष्णुकी उस प्रतिमाकी आराधना
वरते हुए ग्यारह हजार वर्षोतक पृथ्वीका पालन किया।
वर्षोत हुए ग्यारह हजार वर्षोतक पृथ्वीका पालन किया।
वर्षोत हुए ग्यारह हजार वर्षोतक पृथ्वीका पालन किया।
वर्षोत कर दी—

पुरातनी स्वमूर्ति च समाराध्य ततो हरिः। दगवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च॥ वि० २० ५९भुक्त्वा सागरपर्यन्तां मेदिनीं स तु राघवः। राज्यमासाच सुगतिं वैष्णवं पदमाविशत्॥ तां चापि प्रतिमां रामः समुद्रेशाय दत्तवान्। ( ब्रह्मपुराण १७६ । ४९-५१ )

द्वापरमें श्रीकृष्णका अवतार होनेपर समुद्रने उपर्युक्त प्रतिमाको पुण्यमय 'पुरुषोत्तम'-क्षेत्रमें प्रकट किया। उस मुक्ति-दायक क्षेत्रमें सबकी कामना पूर्ण करनेवाली प्रतिमा विराजमान है—

तदा तां प्रतिमां विष्ठाः सर्ववाञ्छाफलप्रदाम् ।
सर्वलोकहितार्थाय कस्यचित्कारणान्तरे ॥
तस्मिन् क्षेत्रवरे पुण्ये दुर्लभे पुरुषोत्तमे ।
उज्जहार स्वयं तोयात्समुद्रः सरिताम्पतिः ॥
( महापुराण १७६ । ५४-५५ )

आशय यह है कि आदिकल्पमें ही श्रीविष्णुकी प्रतिमाका विश्वकर्माने निर्माण किया, ब्रह्माने स्थापन किया और तबसे भगविद्वग्रहकी उपासना अविच्छिन्नरूपसे होती चली आ रही है।

वेदों, उपनिषदों, महाभारत तथा पुराणोंमें विष्णुकी उपासना और पूजाका जो निरूपण उपलब्ध होता है, वह इस बातका पोषण करता है कि उक्त उपासना अनादिकालसे प्रचलित है। वेसनगर (मेलसा) के लेखसे पता चलता है कि ईसासे लगभग दो सौ साल पहले हेलियोडोरने गरुडध्वज स्थापित किया था। उसमें विष्णुका 'वासुदेव' नामसे उल्लेख है। भारतीय इतिहासके गुप्तयुगमें भागवतधर्म राजधर्म स्वीकृत था। गुप्त शासक सम्राट् स्कन्दगुप्तके जूनागढ़-लेखमें भगवान् विष्णुकी स्तुति इन शब्दोंमें अङ्कित है—

श्रियमभिमतभोग्यां नैककालापनीतां त्रिद्शपतिसुखार्थं यो बलेराजहार। कमलनिलयनायाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्याः स जयति विजितातिर्विष्णुरत्यन्तजिष्णुः॥

'जिन्होंने देवराज इन्द्रको सुख देनेके लिये दैत्यराज विलेके उस ऐश्वर्यको छीन लिया, जो यथेच्छ भोगा जा सकता था और जो कभी उनसे अलग नहीं होता था, जो कमलालया भगवती लक्ष्मीके शाश्वत निवास हैं, भक्तोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले वे भगवान् विष्णु अत्यन्त जयशील हैं।'

विष्णु-उपासनाका हमारे साहित्य, धर्म, समाज, संस्कृति, मूर्तिकला, शिल्पकला आदिपर स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है। हमारे पुराणोंमें विष्णु-मन्दिरके निर्माणका महत्त्व स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है। अग्निपुराणके ३८वें अध्यायमें उल्लेख है कि 'भगवान् विष्णुके निमित्त मन्दिरका निर्माण कर मनुष्य अपने भृतपूर्व तथा भविष्यमें होनेवाले दस हजार कुलोंको तत्काल विष्णुलोकमें जानेका अधिकारी बना देता है। भगवान् विष्णु सप्तलोकमय हैं। जो उनका मन्दिर बनवाता है, वह अपने कुलोंको तारता है, उन्हें अध्य लोकोंकी प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अध्यय लोकोंको प्राप्त होता है। भगवान्की प्रतिमा बनानेवाला विष्णुलोकको प्राप्त होता है, उसकी स्थापना करनेवाला भगवान्में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमाकी स्थापना करनेवाला सदा भगवान्के लोकमें निवास पाता है।

सप्तलोकमयो विष्णुस्तस्य यः कुरुते गृहम्। तारयत्यक्षयाँ छोकानक्षय्यान् प्रतिपद्यते ॥ प्रतिमाकृद् विष्णुलोकं स्थापको लीयते हरौ। देवसग्रप्रतिकृतिप्रतिष्ठाकृतु गोचरे ॥ (अप्निपुराण ३८। ४७-४९)

नारदपुराणमें उल्लेख है कि 'ब्राह्मण, भूमि, अमि, सूर्य, बल, धातु, हृदय और चित्रपट—ये भगवान् केशवकी आठ प्रतिमाएँ हैं। सनकने नारदजीसे कहा कि 'दूसरे किसीको पीड़ा न पहुँचाते हुए भक्तिपूर्वक इनके माध्यमसे सर्वमय भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये।

द्विजमूम्यिमसूर्याम्बुधातुहृचित्रसंज्ञिताः । प्रतिमाः केशवस्येताः पूज्या एतास्तु भक्तितः ॥ कर्मणा मनसा वाचा परपीडापराब्रुखः। तसात् सर्वगतं विष्णुं पूजयेद्गक्तिसंयुतैः॥ (नारदपुराण, पूर्व०३३।३३-३४)

प्रतिमाएँ चल, अचल और चलाचलरूपमें विभाजित हैं। प्रतिमाओं को चित्र, चित्रार्झ और चित्रामास भी कहा जाता है। 'चित्र' की समस्त भुजाएँ अभिव्यक्त रहती हैं, 'चित्रार्झ' में केवल अर्घरूप अर्द्धमाग ही चित्रित रहता है और भित्ति तथा कपड़ोंपर अङ्कित मूर्ति अथवा प्रतिमाका नाम 'चित्रामास' है। भगवान विष्णुकी प्रतिमाएँ योग, भोग, वीर तथा आभिचारिक—चार श्रेणियों में विभक्त हैं। प्रतिमाएँ चद्र—उग्र और शान्त—सौम्य श्रेणी में भी विभाजित की जाती हैं। उग्र प्रतिमाकी उपासना किसीपर बलात विजय पाने के लिये शक्तिप्राप्त्यर्थ की जाती है और शान्त मूर्तिकी उपासना

आत्मकल्याण और शान्तिप्राप्तिके लिये की जाती है । भगवान विष्णुके विश्वरूप, नृसिंह, वटपत्रशायी, परशुराम आदि रूपोंकी प्रतिमाएँ उम्र श्रेणीमें परिगणित होती हैं। श्रीविष्णकी योगमूर्ति—चाहे स्थानक (खड़ी) हो, या आसनस्थ ( बैठी हो ) या शयन करनेवाली—लेटी हो, ग्रामसे दूर नदीतटपर स्थित, वनप्रान्तमें अथवा पहाड़ीकी चोटीपर निर्मित मन्दिरमें स्थापित करनी चाहिये । यह मूर्ति आध्यात्मिक-यौगिक साधनामें सहायक होती है। विष्णुकी भोगमूर्तिकी स्थापना नगर और ग्राममें निर्मित मन्दिरमें की जाती है । यह भोग-सुख और आनन्द प्रदान करती है। विष्णुकी वीरमूर्ति शारीरिक शक्ति देती है। इसके मन्दिरका निर्माण नगरके वाहर या भीतर किया जा सकता है। विष्णु-की आभिचारिक मूर्तिकी उपासना शत्रुविजयकी शक्ति देती है। इस मूर्तिको नगर या ग्रामके मध्यमें निर्मित मन्दिरमें स्थापित करना विष्नकारी सिद्ध होता है। इसके लिये मन्दिर-का निर्माण किसी जंगलमें अथवा किले या दुर्गमें या ऐसे स्थानमें, जो दलदल-युक्त हो, करना चाहिये। यदि निष्णुकी श्यनमूर्तिका सिर उत्तरकी ओर रहता है तो यह आभिचारिक फल देती है; यदि पूर्वकी ओर होता है तो शान्ति प्रदान करती है; यदि पश्चिमकी ओर होता है तो पुष्टि देती है और दक्षिण दिशामें होनेसे उससे जयकी प्राप्ति होती है। यदि प्रामके पूर्वभागमें निर्मित मन्दिरमें विष्णुके किसी उप-विमहकी स्थापना की जाती है तो सारा गाँव विनष्ट हो जाता है; यदि दक्षिण-पूर्वमें प्रतिष्ठा की जाती है तो वहाँकी स्त्रियाँ दुराचारिणी हो जाती हैं; यदि दक्षिण दिशामें स्थापना होती है तो भूत-प्रेत विष्ठ उपस्थित करते हैं; यदि दक्षिण-पश्चिममें स्थापना होती है तो सारा गाँव महामारीका शिकार हो जाता है और जनसंख्या कम हो जाती है; यदि पश्चिम दिशामें मूर्ति प्रतिष्ठित होती है तो गाँव अशान्ति और दुःखमें निमम् हो जाता है तथा उसकी उत्तरमें स्थापना होनेपर यातना और पीड़ाका आक्रमण होता है। केवल उत्तर-पूर्व दिशामें ही उग्र विग्रहकी स्थापना होनेपर शान्ति और मुखकी प्राप्ति हो पाती है । यदि गाँवके मन्दिरमें उग्ररूप विग्रहकी स्थापना होती है तो विघनाश और उत्पातकी शान्तिके लिये उसके ठीक सामने शान्त अथवा सौम्यमूर्तिकी प्रतिष्ठा नितान्त आवश्यक है। यदि यह सम्भव न हो तो मन्दिरके सामने तड़ागका निर्माण अपेक्षित है। शान्त-मूर्तिकी स्थापना गाँवके मध्यमें की जाती है।

विष्णुकीयोगस्थानक-मूर्तिकी चार भुजाएँ होती हैं, स्यामवर्ण होता है: पिछले दाहिने हस्तमें चक्र रहता है, सामनेका दाहिना हत वरद अथवा अभय मुद्रामें अवस्थित होता है, पिछला वाम इस शङ्ख धारण करता है और सामनेका वाम हस्त कटिपर सित होता है। यह 'कटि-अवलम्बित हस्त' कहलाता है। विप्रहके दोनों ओर—दाहिनी ओर भृगु और बार्यी ओर मार्कण्डेय एक घुटनेके बल विनत रहते हैं या दाहिनी ओर भूदेवी तथा बायीं ओर महंर्षि मार्कण्डेयके विग्रह निर्मित रहते हैं। केन्द्रीय मन्दिर--मुख्य मन्दिरकी उत्तरी दीवारपर दक्षिणी दीवारके अभिमुख शिवका रूप अङ्कित करना चाहिये । इसकी चार मुजाएँ होती हैं । नीचेकी एक वायीं भुजा कटिपर अवलम्त्रित होती है तथा दूसरी बायीं भुजामें मृगचर्म होता है । ऊपर उठी दाहिनी भुजामें परशु रहता है और दूसरा दाहिना हाथ अभयमुद्रामें स्थित रहता है। इसी तरह उत्तरी दीवारके अभिमुख दक्षिणी दीनाएर ब्रह्माकी मूर्ति निर्मित होती है । इसकी चार भुजाएँ होती हैं। दो हाथोंमें तो अक्षमाला और कमण्डल रहता है, तीसरा हाथ इस तरह अङ्कित रहता है मानो विष्णुके स्तवनमें उन्नत हो तथा चौथा हाथ कठिप्रदेशमें स्थित होता है। इस तरहका ऋषि, शिव और ब्रह्मासे संयुक्त विष्णु-विप्रह उत्तम श्रेणीका कहा जाता है; शिव और ब्रह्माकी मूर्तिके अभावमें यह मध्यम श्रेणीका विग्रह माना जाता है और यदि पूजक ऋषि भी अनुपस्थित हों तो यह अधम श्रेणीकी 'खानक योगमूर्ति' कहलाती है ।

विण्णुकी भोगस्थानकमूर्तिंग्की चार मुजाएँ होती हैं।
पिछले दोनों हाथोंमें शक्क चक्र रहते हैं, सामनेका दाहिना
हाथ बरद मुद्रामें रहता है और बायाँ हाथ कटितक नीचेकी
ओर लटकता है या कटकमुद्रामें चित्रित होता है, जिसमें
अँगृटेखे तारी अँगुलियाँ मिलकर अँगूठीकी तरह या सिंहपणके समान दीख पड़ती हैं। भोगस्थानक मूर्ति श्यामवर्णकी
होती है। विण्णुविग्रहकी दाहिनी ओर श्रीदेवीकी मूर्ति रहती
है। जो खड़ी सितिमें रहती है। उसका दाहिना पर सुदृढ़तापूर्वक मूमिका स्पर्श करता रहता है तथा वायाँ पर थोड़ा-सा
हला रहता है। देवीके दाहिने हाथमें कमलका फूल रहता
है और बायाँ हाथ स्वच्छन्दतासे वगलमें स्थित रहता है।
भीदेवीका वर्ण पीतस्वर्णिम होता है। विष्णु-विग्रहकी वार्यी
केर भूदेवीकी मृर्ति रहती है, जिसका वर्ण श्याम होता है।
हमके वार्ये हाथमें नीलेत्सल रहता है तथा दाहिना हाथ

वगलमें अवस्थित रहता है। विष्णु-विग्रहकी दाहिनी और वार्यों ओर भ्या और मार्कण्डेयकी मूर्तियाँ कमद्दाः उत्कृटि-कासनमें विराजमान रहती हैं। उत्कृटिकासनमें दोनों एडियोंको बीचोबीच सटाकर बैठा जाता है। प्रमुख विष्णु-विग्रहके ऊपरकी ओर माया, संह्वादिनी, कामिनी, व्याजिनी, तुम्बुक, नारद, युगल किनर, यक्ष, विद्याधर, सनक और सनत्कुमार तथा सूर्य और चन्द्रके चित्र अङ्कित रहते हैं। प्रमुख मन्दिरकी उत्तरी-दक्षिणी दीवारोंपर शिव और ब्रह्माकी मूर्तियाँ निर्मित रहती हैं। विष्णुकी यह उत्तम भोगस्थानक-मूर्तिंग कही जाती है। यक्ष, विद्याधर, नारद और तुम्बुककी मूर्तियोंक अभावमें वह मध्यम श्रेणीकी मानी जाती है। इसके साथ ही यदि सनक-सनत्कुमार, सूर्य, चन्द्र और दोनों पूजक मुनियोंकी भी मूर्तियाँ नहीं रहतीं तो यह भोगस्थानक विष्णु-मूर्तिं अधम श्रेणीकी कही जाती है।

विष्णुकी 'वीरस्थानकमूर्ति' खड़ी होती है। इस मूर्तिके हाथोंमें राङ्क-चक्र उपर्युक्त वर्णनके अनुसार रहते हैं और इसके चारों ओर ब्रह्मा, शिव, भृगु, मार्कण्डेय, किष्कित्या, सुन्दर, सनक-सनत्कुमार, सूर्य-चन्द्रकी मूर्तियाँ रहती हैं। यह कहना कठिन है कि किष्कित्या और सुन्दरकी मूर्तियाँ किनका प्रतिनिधित्व करती हैं। विष्णुकी यह मूर्ति उत्तम श्रेणीकी कही जाती है; सुन्दर, किष्कित्या, सनक और सनत्कुमारकी मूर्तियोंके अभावमें यह मध्यम श्रेणीकी मानी जाती है। साथ ही सूर्य और चन्द्र तथा पूजक मुनियोंकी मूर्तियाँ भी न रहें तो वह अधम श्रेणीकी कही जाती है।

विष्णुकी 'आभिचारिक स्थानकमूर्ति' कहीं-कहीं दो मुजावाळी, तो कहीं-कहीं चार भुजावाळी होती है। इसका वर्ण काळा होता है तथा मुख अस्पष्ट रहता है। इसको काळे कपड़ेसे ही अळंकृत किया जाता है। इस मूर्तिके साथ किसी अन्य देवी-देवता या पूजकमुनियों आदिकी मूर्तियाँ नहीं रहतीं। इस मूर्तिकी स्थापनाके ळिये निर्मित मन्दिर न तो देखनेमें सुन्दर होता है न उसका आकार-प्रकार ही समानुपातमें होता है। इस मन्दिरका निर्माण पैशाचपद दिशामें किया जाता है।

ग्रासं तु पञ्चधा कृत्वा भागमेकं वहिन्यंसेत्। तत्पैशाचमिति झेयं तत्र देवालयो भवेत्॥ (पूर्वकारणागम)

पॉॅंवको पॉंच भागोंमें वॉंटकर उनमेंसे एक भागको बाहर निकाल दे—अलग कर दे। उस पॉंचर्ने पृथक्कृत भागको 'पैशाचपद' कहा जाता है । वहीं आभिचारिक विष्णुमूर्तिका मन्दिर बनवाना चाहिये।'

आभिचारिक प्रतिमाका निर्माण मेष, कर्क, तुला अथवा मकर राशिके महीनेके कृष्णपक्षमें आर्द्री नक्षत्रमें रातमें करना चाहिये।

विष्णुकी 'योगासन-मूर्ति' आसनस्थ-वैठी रहती है। इसकी चार भुजाएँ होती हैं, वर्ण क्वेत होता है, सिरपर जटा-मुकुट रहता है और आसन पद्मासन या ब्रह्मासन होता है। सामनेके दोनों हाथ योगमुद्रामें स्थित रहते हैं, दक्षिण करतल वाम करतलमें अवस्थित रहता है। इस मूर्तिके हाथमें शङ्ख-चक नहीं रहते । इस मूर्तिके अधोवस्त्रका रंग पीला होता है और ऊर्ध्वयस्त्र क्वेत वर्णका रहता है । मूर्तिके वक्षदेशमें यशोपवीत, कानोंमें कुण्डल, भुजाओंमें केयूर तथा गलेमें हारका अलंकरण रहता है। आँखें थोड़ी-थोड़ी मुँदी रहती हैं। योगासन-मूर्तिके मन्दिरकी उत्तरी दीवारपर शिवकी आसनस्य मूर्ति अङ्कित की जाती है तथा इसी तरह दक्षिणी दीवारपर ब्रह्माकी मूर्ति अङ्कित रहती है। पीछेकी ओर पश्चिमी दीवारपर सूर्य, चन्द्र, सनक-सनत्कुमारकी] मूर्तियाँ अङ्कित की जाती हैं तथा विष्णु-विग्रहके दोनों ओर भृगु और मार्कण्डेय या मार्कण्डेय और भूदेवीकी मूर्तियाँ निर्मित रहती हैं । इस तरह यह योगासन-मूर्ति उत्तम श्रेणीकी कही जाती है। चन्द्र, सूर्य, सनक-सनत्कुमारकी मूर्तियोंकी अनुपस्थितिमें यह मध्यम श्रेणीकी होती है; साथ ही यदि भृगु और मार्कण्डेयकी भी मूर्तियोंका अभाव हो तो उपर्युक्त विष्णुप्रतिमा अधम श्रेणीकी गिनी जाती है।

विष्णुकी 'भोगासन-मूर्ति' सिंहासनासीन होती है तथा उसके दक्षिण और वामभागमें श्रीलक्ष्मी और भ्रेवीकी मूर्तियाँ कमशः निर्मित रहती हैं। विष्णुका वर्ण कृष्ण होता है, उनकी भुजाएँ चार होती हैं; दाहिने हाथोंमेंसे एकमें तो चक रहता है और दूसरा हाथ अभय या वरद मुद्रामें रहता है। वार्ये हाथोंमेंसे एकमें शङ्क रहता है और दूसरा कटिप्रदेशमें अवस्थित रहता है। यह कटि-अवलिंबत हस्त कहा जाता है। दक्षिण ओर स्थित लक्ष्मीमूर्तिका वायाँ चरण आसनपर टिका रहता है तथा दाहिना पद लटका रहता है; इसके विपरीत वामभागमें अवस्थित भ्रेवीका दाहिना चरण आसनपर टिका रहता है और वार्यों चरण लटका रहता है। लक्ष्मीके वार्ये हाथमें पदा रहता है,

भूदेवीके दाहिने हाथमें नीलोत्पल शोमित होता है।
भोगासन-मृर्तिके मन्दिरकी दिक्षणी दीवारपर व्रह्मा और
उत्तरी दीवारपर शिवकी आसन (वेटी) मूर्तियाँ रहती हैं।
मार्कण्डेय और भृगु घुटनेके वल झककर विष्णु-विग्रहके प्रति
पूज्यभाव अर्पित करते हैं। विष्णु-विग्रहके पीछेकी ओरकी
दीवारपर माया, संह्रादिनी, तुम्बुर, नारद, युगल किनर,
यक्ष, विद्याधर, सनक-सनत्कुमार, चन्द्र-सूर्य और कल्पष्टुश्च
प्रतिमाङ्कित रहते हैं। विष्णुकी यह भोगासन-मूर्ति उत्तम
श्रेणीकी होती है; किनर, तुम्बुर, विद्याधर, यक्ष, नारदकी
अनुपस्थितिमें यह मध्यम श्रेणीकी होती है और साय ही
यदि सनक-सनत्कुमार और पूजक मुनियोंकी मूर्तियाँ न हों तो
यह अधम श्रेणीकी प्रतिमा कही जाती है।

विष्णुकी 'वीरासन-प्रतिमा' सिंहासनासीन होती है। इसका वाम चरण मुड़ा रहता है तथा दक्षिण चरण थोड़ा-थोड़ा प्रलम्बित रहता है । प्रतिमाकी दाहिनी ओर लक्ष्मी और वार्यी ओर भूदेवीके विग्रह रहते हैं । उनके पैरका एक-एक घुटना द्युका रहता है। इस वीरासन-प्रतिमाका वर्ण प्रवाल-मूँगेके समान लाल होता है और यह काले वस्नसे अलंकृत रहती है । दोनों दाहिने हाथोंमेंसे एकमें चक्र रहता है और दूसरा अभयमुद्रामें रहता है । दोनों वायें हाथोंमेंसे एकमें शङ्ख रहता है और दूसरा सिंहकर्णमुद्रामें स्थित रहता है। विष्णुकी प्रतिमाकी दाहिनी ओर ब्रह्मा और मार्कण्डेयकी मृर्तियाँ रहती हैं और बायीं ओर शिव और भृगुकी मूर्तियाँ निर्मित की जाती हैं। दोनों ओर दो देवाङ्गनाएँ कामिनी और व्याजिनी चामर झलती हुई मूर्त रहती हैं। विष्णुकी प्रतिमाके चारों ओर सनक, सनत्कुमार, तुम्बुरु, नारद, सूर्य एवं चन्द्रकी मूर्तियाँ निर्मित की जाती हैं। इस स्थितिमें विष्णुकी वीरासन-मूर्ति उत्तम श्रेणीकी कही जाती है। यदि तुम्बुर, नारद, कामिनी, व्याजिनी, सनक तथा सनत्कुमारकी मूर्तियाँ अनुपस्थित हैं तो यह मध्यम श्रेणीकी मानी जाती है और ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और भूदेवी तथा सूर्य-चन्द्रकी मूर्तियोंके अभावमें अधम श्रेणीकी कही जाती है।

विष्णुकी 'आभिचारिकासन-मूर्तिंग्वैठी—आसनस्य होती है। इसकी या तो दो भुजाएँ होती हैं या चार भुजाएँ रहती हैं। इस मूर्तिका आसन 'वेदिकासन' कहलाता है। इसकी मुखाकृति तमोगुणी और भयावनी होती है। इसका वर्ण नीला होता है तथा वस्त्र काला रहता है। ऑलें ऊपरकी ओर उठी रहती हैं। यह मूर्ति अकेली रहती है। इसकी सापना मेष, कर्क, तुला और मकर राशिके महीनोंके कृष्णाक्षकी अष्टमीको आर्द्रा नक्षत्रमें की जाती है। इसका मिद्रर गाँवकी पैशाचपद दिशामें बनाया जाता है और अभिचारपात्र शत्रुके निवासस्थानकी दिशामें इसका दरवाजा रहता है।

विष्णुकी 'योगशयन-मूात' शेषशायी होती है । इसके दो हाथ होते हैं। विग्रहके अङ्गका चौथाई भाग ऊपरकी ओर उठा रहता है तथा रोष तीन चौथाई भाग रोषकी शय्यापर सित रहता है। दाहिना हाथ सिरहानेकी ओर मुकुटका सर्ग करता है और बायाँ हाथ अङ्गके समानान्तर स्थित रहते हुए नॉपका स्पर्श करता है। दाहिना पैर फैला रहता है और नायाँ पैर थोड़ा-थोड़ा मुड़ा रहता है। आभूषणोंसे यह मूर्ति समलंकृत रहती है । नेत्र अर्घोन्मीलित रहते हैं । इसका वर्ण पीत-कृष्ण होता है । मूर्तिके एक ओर भृगु और मार्कण्डेयकी मूर्तियाँ बनायी जाती हैं और दूसरी ओर चरणके निकट मधु-कैटमकी मूर्तियाँ रहती हैं । विष्णुकी नाभिसे उत्पन कमल्पर ब्रह्मा आसनस्थ रहते हैं और मन्दिरकी पिछली दीवारपर तथा शेषशायी विष्णु-विग्रहके ऊपरकी ओर भीतरी छतपर आयुध-पुरुष, गरुड़ एवं विष्वक्सेनकी अखिल-मुद्रावाले हाथोंसे युक्त खड़ी मूर्तियाँ वनायी जाती हैं। उत्तरी दीवारपर ब्रह्मा और दक्षिणी दीवारपर शिवकी आसनस्य (वैठी ) मूर्तियाँ अङ्कित रहती हैं । विष्णुकी उपर्युक्त रोपशायी प्रतिमा उत्तम श्रेणीकी कही जाती है । संप्तर्षि और विजनसेनकी मृतियोंके अभावमें वह मध्यम श्रेणीकी मानी जाती है। साय ही साथ यदि पूजक मुनियों और मधु-कैटभकी भी म्तियाँ नहीं हैं तो यह विग्रह अधम श्रेणीका गिना जाता है।

विण्युकी भोगशयन-मूर्तिं द्विभुज अथवा चतुर्भुज होती है। यह सुडोल और गठित होती है। यसके सिरहाने कंधेके निकट लक्ष्मीजीकी आसनस्थ (बैठी) मूर्ति रहती है, लक्ष्मीजीके सिहने हाथमें पद्म रहता है और वायाँ हाथ कटकमुद्रामें स्ति रहता है। परकी ओर भूदेवीकी आसनस्थ मूर्ति रती है। मृदेवीके दाहिने हाथमें नीलोत्पल रहता है और दार्गे हाथ कटकमुद्रामें रहता है। " दाहिनी ओर पर्गे हाथ कटकमुद्रामें रहता है। " दाहिनी ओर पर्गे होरे और वार्यों ओर भ्रमुकी बैठी (आसनस्थ) मूर्तियाँ रही है। दिलिणी दीवारपर ब्रह्मा और उत्तरी दीवारपर विवर्ध है। मिन्दर्की दिलिणी बाहरी दीवारपर गणेश और

उत्तरी दीवारपर दुर्गाकी मूर्तियाँ अङ्कित रहती हैं। प्रमुख विष्णु-प्रतिमाके चरणके निकट मधु-केटभकी मूर्तियाँ रहती हैं। मधु-कैटभ युद्ध करनेकी मुद्रा तथा विशेष उत्तेजित रूपमें अङ्कित रहते हैं और उनके घुटनोंके नीचेके चरणप्रान्त समुद्रकी तरंगोंमें निमम निर्मित किये जाते हैं । दोनों-के-दोनों शेषके मुखसे निकले विषेले श्वासोंसे विशेष उत्पीड़ित स्थितिमें अङ्कित किये जाते हैं। विष्णुके नाभि-कमलपर ब्रह्मा आसनस्य प्रतिमाङ्कित किये जाते हैं। विष्णु-प्रतिमाकी दाहिनी ओर पञ्च आयुध-पुरुषों और गरुड़की मूर्तियाँ रहती हैं। गरुड़की दाहिनी ओर सूर्य तथा ब्रह्माकी बायीं ओर अश्विनी-कुमार, तुम्बुर, नारद और चन्द्रमाकी मूर्तियाँ बनायी जाती हैं। साथ-ही-साथ दिक्पालों और चामर झलती अप्सराओंकी मूर्तियोंका भी अङ्कन किया जाता है । यह उत्तम श्रेणीकी भोगशयन विष्णु-प्रतिमा स्वीकार की जाती है। यदि तुम्बुरुं नारद एवं दिक्पालोंकी मूर्तियाँ नहीं रहतीं तो उसको मध्यम श्रेणीमें गिना जाता है और साथ ही यदि पूजक मुनियों और अप्सराओंकी भी मूर्तियाँ न रहें तो उपर्युक्त प्रतिमा अधम श्रेणीकी मानी जाती है।

विष्णुकी 'वीरशयन-मूर्ति'का वर्ण काला होता है । यह चतुर्भुज मूर्ति है। इसके एक दाहिने हाथमें चक्र रहता है और दूसरा तिकयेका काम देता है; एक बार्ये हाथमें शङ्ख रहता है, दूसरा बायाँ हाथ जाँघके समानान्तर स्थित रहता है। चरणोंके दोनों ओर लक्ष्मी और भूदेवीकी आसनस्य मूर्तियाँ रहती हैं। मधु और कैटभ विष्णुके चरणको अपने हाथोंमें रखते अङ्कित किये जाते हैं। मार्कण्डेय और भृगु-दोनों पूजक मुनियोंकी मूर्तियाँ भी निर्मित की जाती हैं। विष्णुके नाभि कमलपर ब्रह्मा आसीन रहते हैं। मन्दिरकी पिछली दीवारपर पञ्च आयुध-पुरुष, गरुड़, चन्द्र, सूर्य, सप्ति, बारह आदित्यः ग्यारह रुद्रः अप्सराओं तुम्बुरुः नारदः युगल किंनर, सनक-सनत्कुमार, शिव तथा ब्रह्माकी मूर्तियाँ रहती हैं। विष्णुकी इस वीरदायन-प्रतिमाको उत्तम श्रेणीमें गिना जाता है। राङ्क, चक्र, गदा, धनुष और खङ्ग ही पञ्च आयुध-पुरुष हैं। यदि इस प्रतिमाके साथ रुद्र, आदित्य, अप्सरा और तप्तर्षियोंकी मूर्तियाँ न हों तो इसको मध्यम श्रेणीमें समझा जाता है और साथ ही यदि युगल किनर, सनक, सनत्कुमार और पूजक मुनियोंकी भी मूर्तियाँ न हों तो उपर्युक्त विष्णु-विग्रह अधम श्रेणीका कहा नाता है ।

विष्णुकी 'आभिचारिक शयनमूर्ति' भूमिपर आदिशेषकी शय्यापर लेटी रहती है। शेषके एक फन होता है और दो सिर होते हैं। उनका शरीर केवल दो कुण्डलियों—गेंड़रियों-से शोभित रहता है । उनका फन अधिक उन्नत—उठा हुआ नहीं रहता। इस आभिचारिक शयनमृतिका रंग नीला होता है और यह द्विभुज अथवा चतुर्भुज होती है। प्रतिमा पूर्ण निद्रामें मस निर्मित की जाती है। इसकी मुखाइति स्पष्ट नहीं अङ्कित की जाती तथा इसको काले वस्त्रें आवेष्टित किया जाता है। इस रूपमें यह प्रतिमा उत्तम श्रेणीकी कही जाती है। यदि शेषका एक ही सिर बनाया जाता है और उसकी एक ही गेंडरी होती है तो यह मध्यमं श्रेणीकी प्रतिमा मानी जाती है। आदिशेषकी शय्याके अभावमें यह आभिचारिक शयनविग्रह अधम श्रेणीका गिना जाता है । 'रूपमण्डन' और 'अग्निपुराण'के अङ्तालीसवें अध्यायमें यथाक्रम विष्णुकी चौबीस मूर्तियोंका नामोल्लेखं है। वे हैं-केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाम, दामोदर, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षन, नरसिंह, अच्युत, ननार्दन, वामनरूप-धारी उपेन्द्र, हरि और श्रीकृष्ण । ये सभी मूर्तियाँ स्थानक ( खड़ी ) होती हैं। 'रूपमण्डन', 'शिल्परत्न', 'बृहत्संहिता', 'वैखानस आगमः, 'विष्णुधर्मीत्तरपुराणः तथा 'अमिपुराणः आदिमें श्रीविष्णुके दशावतार तथा उनसे सम्बद्ध आभुषण, आयुध-पुरुष तथा वाहन आदिकी प्रतिमाओंके सम्बन्धमें विचार किया गया है। भगवान विष्णुके दस अवतार हैं-मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि । किसी-किसी पुराणमें बुद्धके स्थानपर बलरामको दस अवतारोंमें सम्मिल्ति किया गया है। इन दशावतारोंके नामोच्चारणमात्रसे वहाहत्यारा भी शुद्ध हो जाता है--

मत्स्यः कूर्मी वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा।
रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किस्ततः स्मृतः॥
एते दशावताराश्च पृथिन्यां परिकीर्तिताः।
एतेषां नाममात्रेण बहाहा शुद्धचते सदा॥
(पग्नपुराण, उत्तर० ७१ । २७-२८)

भगवान् विष्णुके मत्स्यावतारकी प्रतिमा मत्स्यके आकारकी वनायी जाती है या अर्घशरीर मनुष्यका और अर्धशरीर मत्स्यका रहता है। ऊर्ध्व अङ्ग मनुष्याकार होता है, नीचेका भाग मत्स्यके आकारका रहता है। यह प्रतिमा चतुर्भुज होती है। दो हाथोंमें शङ्क और चक रहते हैं तथा दो हाथ वरद और अभय मुद्रामें खित रहते हैं। सिर किरीट-मुकुटसे शोभित रहता है।

कूर्मभगवान्की प्रतिमा कूर्मके आकारकी होती है। कूर्मकी प्रतिमाका ऊर्ध्वमाग मनुष्याकार और अधोभाग कच्छपाकार होता है। यह चतुर्भुज होती है; दो हाथोंमें शङ्क और चक रहते हैं तथा दो हाथ वरद और अभयमुद्रामें स्थित रहते हैं।

भगवान् वराहकी प्रतिमाके निर्माणकी रीति अग्निपुराणके उन्चासर्वे अध्यायमें इस प्रकार उपलब्ध होती है कि 'पृथ्वीके उद्धारक वराहका विप्रह मनुष्याकार बनाना चाहिये। प्रतिमा दाहिने हाथोंमें गदा और चक्र और बायें हाथोंमें शङ्क और पद्म धारण करती है। अथना पद्मके स्थानपर वामभागमें पद्मादेवी मुशोभित होती हैं, लक्ष्मी उनके वार्ये कूर्पर (कोहनी) का सहारा लिये रहती हैं । पृथ्वी तथा अनन्त उपर्युक्त विग्रह-के चरणोंके अनुगत होते हैं । भगवान् वराहकी प्रतिमा तीन तरहकी होती है। पहली प्रतिमा भू-वराह अथवा आदि-वराह या नृ-वराहकी है, दूसरी प्रतिमा यज्ञ-वराहकी होती है तथा तीसरी प्रलय-वराहकी है । भू-वराह अथवा आदि-वराहका मुख वराहके मुखकी तरह होता है और शेष अङ्ग मनुष्याकार बनाया जाता है। यह प्रतिमा चतुर्भुज होती है। एक हायमें शङ्ख रहता है तो दूसरे हाथमें चक्र सुशोमित होता है। दाहिना पैर थोड़ा झुका रहता है और आदिशेषके मणिमय फनपर अवस्थित होता है। आदिशेषकी मूर्तिके साथ उनकी पत्नीकी भी मूर्तिका निर्माण किया जाता है । भूदेवी भगवान् वराहके झुके दाहिने पैरपर आसनस्य रहकर अपने दोनों पैर लटकाये रहती हैं तथा वराहदेव अपने बार्ये हाथसे भूदेवीके पैरोंको सहारा देते हैं तथा दाहिने हाथसे उनका कटिदेश आवेष्टित रहता है। भगवान् चराहकी प्रतिमाका वर्ण गोधूिट-वेलाके अन्धकारके समान होता है । भूदेवीके हाथ अञ्जलि-मुद्रामें रहते हैं। वे फूलों और वस्त्र तथा आभूषणोंसे शोभित होती हैं। उनके शरीरका वर्ण कृष्ण होता है। यज्ञ-वराहकी प्रतिमाका चर्ण श्वेत होता है। यह चतुर्भुज होती है। इसके एक हाथमें शङ्क होता है और दूसरे हाथमें चक्र रहता है। यह प्रतिमा सिंहासनासीन होती है। इसका दाहिना चरण लटका रहता है तथा वायाँ चरण आसनपर स्थित रहता है। यह पीत बस्न और आभूपणोंसे अलंकृत होती है। प्रतिमाकी

दाहिनी ओर श्रीलक्ष्मीकी स्वर्णिम पीतवर्णकी मूर्ति रहती है, उनका वायाँ चरण झुका रहता है और आसनपर स्थित होता है तथा दाहिना चरण लटका रहता है। श्रीलक्ष्मीकी म्तिंके वायें हाथमें कमल रहता है तथा दाहिना हाथ आसन-पर स्थित होता है । यज्ञ-वराहकी प्रतिमाकी बार्यी ओर भू-देनीकी मृर्ति होती है। इस मूर्तिका रंग काला होता है। इसका दाहिना चरण द्युका रहता है तथा आसनपर स्थित होता है और वायाँ चरण लटका रहता है। भूदेवीके दाहिने हाथमें नीलोत्पल रहता है तथा बायाँ हाथ आसनपर स्थित होता है। देवीका मुख भगवान् वराहके अभिमुख रहता है। भगवान् प्रलय-वराहकी प्रतिमा सिंहासनपर विराजमान रहती है। उनका दाहिना पैर लटका रहता है तथा वायाँ चरण झुका रहता है और आसनपर स्थित होता है। यह प्रतिमा चतुर्भुज होती है। पिछले दाहिने हाथमें शङ्ख रहता है तथा बायें हाथमें चक्र शोमित होता है; सामनेका दाहिना हाथ अभयमुद्रामें स्थित रहता है तथा वायाँ हाथ वायीं जाँघपर रहता है। इसका वर्ण नीला होता है, परिधान पीला होता है; यह आमूषणोंसे अलंकृत रहती है। प्रलय-वराहकी प्रतिमाकी दाहिनी ओर भ्देवीकी मूर्ति आसीन रहती है । भूदेवीका दाहिना पैर लटका रहता है तथा वायाँ पैर द्धका रहता है और आसन-पर स्थित होता है। प्रतिमाका वर्ण काला होता है। भू-देवीके वायें हाथमें उत्पल रहता है और दाहिना हाथ आसन-पर खित रहता है।

अग्निप्राणमें भगवान् नरसिंहकी प्रतिमाका उन्चासवें अध्यावमें इस प्रकार वर्णन है कि उनका मुख खुला रहता है। व अपनी वार्यो जाँवपर दानव हिरण्यकशिपुको दवाये रखते हैं तथा उसके वसको विदीणं करते हैं । उनके गलेमें मालाएँ रहती हैं और हायोमें गदा-चक सुशोभित रहते हैं । भगवान् नरसिंहकी प्रतिमा अनेक प्रकारकी होती है । इनमें गिरिजा-नरसिंह, खाणु-नरिंह, पानक-नरसिंह तथा लक्ष्मी-नरसिंह—ये चार विग्रह प्रमुख हैं । गिरिजा-नरसिंह विग्रह पद्मासनस्य होता है । गिरिजा-नरसिंह विग्रह पद्मासनस्य होता है । गिरिजा-नरसिंह विग्रह पद्मासनस्य होता है । गिरिजा-नरसिंह विग्रह चतुर्मुज होता है । पिछले दाहिने-पान नरसिंहः है । यह विग्रह चतुर्मुज होता है । पिछले दाहिने-पान होता हो । यह विग्रह चतुर्मुज होता है । सामनेका दाहिना हाथ अभयमुद्रामें रहता है तथा वार्यों हाथ कटिदेश-पान होता है । प्रतिमादा वर्ण दवेत होता है, वस्त्र लाल होते हैं । क्षित होता है । प्रतिमादा वर्ण दवेत होता है, वस्त्र लाल होते हैं । क्षित होता है । प्रतिमादा वर्ण दवेत होता है, वस्त्र लाल होते हैं । क्षित होता है । प्रतिमादा वर्ण दवेत होता है, वस्त्र लाल होते हैं । क्षित होता है । प्रतिमादा वर्ण दवेत होता है, वस्त्र लाल होते हैं । क्षित होता है । प्रतिमादा वर्ण दवेत होता है । वस्त्र वाहिनी

योर लक्ष्मी तथा बार्यों ओर भूदेवीकी मूर्तियाँ उसी सिंहासन-पर विराजित रहती हैं। लक्ष्मीकी मूर्तिका रंग स्वर्णिम होता है। भूदेवीकी मूर्तिका वर्ण काला होता है। लक्ष्मीके बार्ये हाथमें कमल शोभित होता है, भूदेवीके दाहिने हाथमें नीलोत्पल रहता है। स्थाणुनरसिंह विग्रहका तात्पर्य है— भगवान्का खंभेसे प्रकट होना। इस प्रतिमाका वर्ण स्वेत होता है, वस्त्र लाल रंगका होता है। यह मूर्ति चतुर्भुज होती है। पानक-नरसिंह-विग्रहका तात्पर्य है—पानक (शरबत) पीनेवाली नरसिंह-मूर्ति। यह मूर्ति चतुर्भुज होती है। लक्ष्मीनरसिंह-विग्रहका तात्पर्य है—भगवान् नरसिंहकी मूर्ति भगवती लक्ष्मीकी मूर्तिके साथ शोभित होती है।

भगवान् वामनका विग्रह छत्र और दण्डसे सुशोभित होता है। यह विग्रह चतुर्भुज भी होता है। द्विभुज वामनके एक हाथमें कमण्डल और दूसरे हाथमें छत्र सुशोभित होता है। त्रिविक्रम वामनका विग्रह चतुर्भुज और अष्टमुज—दोनों प्रकारका होता है। चतुर्भुज त्रिविक्रम वामनकी प्रतिमाके दाहिने हाथमें शङ्ख और वायें हाथमें चक्र सुशोभित होता है। शेष दाहिना हाथ अपर उठा होता है और बायाँ हाथ अपर उठे चरणके समानान्तर स्थित रहता है। अष्टमुज त्रिविक्रम वामनके पाँच हाथोंमें कमशःशङ्खः चकः, गदाः शार्ङ्क और हल रहते हैं तथा शेष तीन हाथ पूर्वस्थितिमें रहते हैं। इस प्रतिमाका वर्ण मेघश्याम होता है, वस्त्र लाल रंगका होता है। प्रतिमाके पीछे कल्पवृक्ष वनाया जाता है, इन्द्र वामनके सिरपर छत्र धारण करते हुए प्रतिमाङ्कित किये जाते हैं। भगवान्के दोनों ओर वरुण और वायु चामर झलते हैं । उनकी दाहिनी ओर चन्द्रमा और बायीं ओर सूर्यकी मूर्तियाँ सुशोभित होती हैं। ब्रह्मा वामनके उठे चरणको पकड़े रहते हैं तथा कमण्डलुके जलसे उसको धोते हैं। त्रिविक्रमके चरणदेशसे प्रवाहित जल हिम-धवल होता है। शिवकी मूर्तिके हाथ अञ्जलिमुद्रामें रहते हैं। निस्तंदेह वामनका वास्तविक रूप विष्णु ही है-

'वामनो ह विष्णुरास ।' (शतपथनाष्ट्रण १ । २ । ५ । ५ )

भगवान् परशुरामके विग्रहके हाथोंमें धनुप और वाण रहता है; वे खन्न और फरऐसे भी शोभित होते हैं। परशुराम-की प्रतिमाके खिरपर जटा-मुकुट रहता है। उनका वस यज्ञो-पन्नीतसे समलंकत होता है। परशुरामके विग्रहका वर्ण लाल रंगका तथा वस्त्र स्वेत होते हैं; मृगचर्म भी उनका परिधान स्वीकार किया जाता है। भगवान्रामचन्द्रका चतुर्भुजविग्रह घनुष, वाण, खङ्ग और शङ्क्ष से सुशोमित होता है। उनका द्विभुज विग्रह विशेष प्रसिद्ध है। द्विभुज विग्रहके दाहिने हाथमें वाण और वार्ये हाथमें घनुष रहता है। यह प्रतिमा 'स्थानक' (होती) है। प्रतिमाका वर्ण श्याम तथा बस्न लाल रंगका होता है। सिरपर किरीट-मुकुट सुशोमित रहता है। इस प्रतिमाक साथ विराजित श्रीसीताकी मूर्ति स्वर्णिम पीत वर्णकी है तथा वस्त्र हरे रंगका होता है। यह मूर्ति आभूषणोंसे समलंकृत रहती है। श्रीसीताकी मूर्तिके बायें हाथमें नीलोत्पल रहता है। श्रीहनुमान्, लक्ष्मण, भरत और शत्रुक्षकी मूर्तियों से श्रीरामकी प्रतिमा विशेषरूपसे शोभित होती है।

बलरामजी गदा और हल धारण करते हैं। उनका विग्रह चतुर्भुज होता है। उनके बायें भागके ऊपरवाले हाथमें हल रहता है और नीचेके हाथमें शक्क सुशोभित होता है; दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमें मुशल रहता है और नीचेके हाथमें सुदर्शनचक विराजित होता है। उनके नेत्र मदिरोन्मच होते हैं। उनके केवल एक कानमें कुण्डल सुशोभित रहता है। उनकी दाहिनी ओर रेवती देवीकी मूर्ति होती है। रेवती की प्रतिमाका वर्ण पीला है तथा वे पुष्पवस्त्र धारण किये रहती हैं। पुष्पवस्त्रसे आशय उस वस्त्रका है, जिसपर अनेक प्रकारके पुष्पोंकी आकृतियाँ कढ़ी रहती हैं। देवीके दाहिने हाथमें पद्म सुशोभित होता है।

श्रीकृष्णके विग्रह अनेक प्रकारके होते हैं। उनमें नवनीत-विग्रह, वेणुगोपाल-विग्रह, कालियमर्दन तथा गोवर्धनधर विग्रह प्रमुख हैं। श्रीकृष्ण-विग्रहकी दाहिनी ओर भगवती रुक्मिणी और बायों ओर भगवती सत्यभामाकी मूर्तियाँ रहती हैं। दोनों ही प्रतिमाएँ आभूषणोंसे अलंकत होती हैं। कृष्णकी वायों ओर अञ्जलिमुद्रामय हाथोंसे शोभित गरुड़की मूर्ति रहती है। नवनीत-मूर्तिके हाथमें नवनीत रहता है और यह आनन्दित होकर नृत्य करती अङ्कित की जाती है। वेणुगोपाल-मूर्तिमें श्रीकृष्णद्वारा वेणुवादनका अङ्कन किया जाता है।

भगवान् बुद्धका विग्रह पद्मासनस्थ होता है। उनके एक हाथमें वरद और दूसरेमें अभय मुद्रा निरूपित की जाती है। यह विग्रह शान्तस्वरूप होता है। इसका वर्ण श्वेत तथा वस्न पीला रहता है। सिरपर घुँघराले केश रहते हैं।

कि भगवानका विग्रह धनुष और त्णीरसे समलंकत रहता है। यह विग्रह चतुर्भुज तथा घोड़ेकी पीठपर समवस्थित रहता है। उसके चार हाथोंमें कमशः खड़ा, शङ्का, चक्र और गदा सुशोभित रहते हैं।

भगवान् विष्णुके विभिन्न अवतारोंकी गणना असम्भव है। संसारके प्राणियोंका संरक्षण करनेके लिये उनके कृपामय रूपोंका समय-समयपर अवतरण होता है तथा जगत्के लोग उन रूपोंको प्रतिमाङ्कित कर भगवान् विष्णुके प्रति अपनी श्रद्धा-मिक्त समर्पित करते रहते हैं।

विष्णुं शारदचनद्रकोटिसहशं शङ्कं रथाङ्गं गदा-मम्भोजं द्धतं सिताञ्जनिलयं कान्त्या जगन्मोहनम्। आबद्धाङ्गदहारकुण्डलमहामौलिं स्फुरत्कङ्कणं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं वन्दे मुनीनद्रैः स्तुतम्॥

( शारदातिलक १५। ४१)

'भगवान् विष्णु कोटि-कोटि शारदीय चन्द्रमाओं के से प्रकाशसे अलंकृत हैं। उनके हाथों में शक्ष, चक्र, गदा और पद्म शोभित रहते हैं। व क्वेतकमलपर स्थित हैं और अपनी कान्तिसे जगत्को विमुग्ध कर रहे हैं। उनके अङ्गोंमें केयूर, हार, कुण्डल एवं विशाल मुकुटकी शोभा निराली होती है, हाथमें कङ्कण चमकते रहते हैं, वक्ष श्रीवत्स और कौस्तुभसे अलंकृत है। मुनिजन उनकी स्तुति करते हैं, ऐसे भगवान्की हम वन्दना करते हैं।



हिर को नामु सदा सुखदाई ।
जाको सिमिर अजामिल उधिरयो, गनका हू गति पाई ॥
पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधि आई ।
ताको दुखु हिरिओ करुनामय, अपनी पैज वढ़ाई ॥
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सहाई ।
कहु नानक में इही भरोसै गही आन सरनाई ॥

—गुरु तेगवहादुर





#### भगवद्धाम-वैकुण्ठ-श्वेतद्वीप

यद्यपि भगवान् विष्णु स्वरूपतः सर्वत्र व्यास—विद्यमान हैं, तथापि रूपतः वे वेकुण्ठ, श्वेतद्वीप आदि धामोंमें विराजमान रहते हैं और उन धामोंमें उनके परिकर तथा भक्तोंके द्वारा उनकी सेवा, उपासना और पूजा अनवरत होती रहती है। भगवान् विष्णु सर्वलोकमय हैं। वे सनातन पुरुप हैं। उनके धाम नित्य हैं। सनकादिका कथन अथवा स्तवन है—

शिरसा ते दिवं न्याप्तं बाहुभ्यां पृथिवी तथा। जठरं ते त्रयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः॥ ( महा०, भीष्म० ६८। ८ )

'आपके मस्तकसे द्युलोक और भुजाओंसे भूलोक न्यास है। तीनों लोक आपके उदरमें स्थित हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं।

त्रिगुणातीत, अविकारी और अलौकिक वैष्णवधाम सत्त्व, रज, तम, विकार और माया आदिसे परे है— न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् ॥ परं पदं वैष्णवमामनन्तिः । । १७-१८)

भगवद्धाम सर्वश्रेष्ठ है। उससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उसमें किसी भी प्रकारके क्लेश, मोह, भय आदि नहीं है। उस वैकुण्डमें लक्ष्मीजी सुन्दर रूप धारणकर अपनी विविध विभूतियोंके द्वारा भगवान्के चरण-कमलोंकी सेवा करती हैं— 'श्रीयंत्र रूपिण्युक्तायपादयोः करोति मानंबहुधा विभूतिभिः।' (श्रीमद्वागवत २। ९। १३)

महाभारत, वनपूर्वके १६३वें अध्यायमें महर्षि धीम्यने वैष्णवधामकी स्थितिका निरूपण इस प्रकार किया है कि भिरु-पूर्वके उत्तम शिखरपर रजोगुणरहित प्रदेशमें अपने आपमें गृप्त रहनेवाले देवताओंके साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते हैं। बहालेक्से भी ऊपर विष्णुका उत्तम स्थान प्रकाशित है। परमात्मा विष्णुका यह स्थान सूर्य और अग्निसे भी अधिक निरूपी है। यह अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है।

प्राप्यां नारायणस्थानं मेरावति विराजते । पत्र भृतेश्वरस्तात सर्वप्रकृतिरारमभूः ॥ भामपन् सर्वभृतानि सुश्चियाभिविराजते ।

पि० अं० ६०—

(३ 1 २ ० - २१)

'मेरपर्वतपर ही पूर्व दिशामें भगवान् नारायणका स्थान सुशोभित है। यहाँ समस्त भूतोंके स्वामी और सबके उपादान-कारण स्वयम्भू विष्णु अपने उत्कृष्ट तेजसे सबको प्रकाशित करते हुए विराजमान रहते हैं।

ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमें वर्णन है कि 'वैकुण्ठ गोलोकसे पचास करोड़ योजन दूर दक्षिण भागमें अवस्थित है । प्रलयकालमें केवल ज्योति:पुञ्ज प्रकाशित होता था। वह ज्योतिर्मण्डल नित्य और असंख्य विश्वके कारण, स्वेच्छामय रूपधारी, सर्वव्यापी परमात्माका परम उज्ज्वल तेज है। उस तेजके भीतर तीनों लोक विद्यमान हैं। उन तीनों लोकोंके ऊपर गोलोक है, जो परमेश्वरके समान ही नित्य है। उसकी लंबाई-चौड़ाई तीन करोड़ योजन है। वह मण्डलाकार है। तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोककी भूमि दिव्य-रक्तमयी हैं,—

स्वेच्छामयस्य च विभोस्तज्ज्योतिरुज्वलं महत्। ज्योतिरभ्यन्तरे लोकत्रयमेव मनोहरम्॥ तेषामुपरि गोलोकं नित्यमीश्वरवद् द्विज। त्रिकोटियोजनायामविस्तीर्णं मण्डलाकृति॥ (ब्रह्मवैवर्त्०, ब्रह्म० २ । ५-६)

गोलोकके नीचे स्थित उपर्युक्त वैकुण्ठ मण्डलाकार है, उसका विस्तार एक करोड़ योजन है। उसमें भगवती छक्ष्मीके साथ नारायण सदा विराजमान रहते हैं—

वहावैवर्तपुराणके ही कृष्णजन्मखण्डमें वैकुण्टका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि "भगवान्के परम धामका नाम 'वैकुण्ट' है। वह जरा-मृत्युका नाद्य करनेवाला है। ब्रह्माण्डसे ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक वायुके आधारपर स्थित है। वह चिन्मय लोक श्रीहरिसे भिन्न न होनेके कारण अपने आपमें ही स्थित है। उसकी स्थिति ब्रह्मलोकसे एक करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित वैकुण्ट धामका वर्णन कर पाना कवियोंके लिये अनुम्भव है।"

वेकुण्ठं परमं धाम जरामृत्युहरं परम्। वायुना धार्यमाणं च ब्रह्मण्डादृर्ध्वमुत्तमम्॥ कोटियोजनमूर्ध्वं च ब्रह्मलोकात् सनातनम्। न वर्णनीयं कविभिविचित्रं रत्ननिर्मितम्। पाद्मरागैरेन्द्रनीले राजमागैविभूषितम्॥ (ब्रह्मवैवर्त् ०, कृष्णजन्म० ४। ५३-५४)

वैकुण्ठधाममें सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हींको होता है, जो अन्य सब कामनाओंका त्याग कर भगवच्चरण-दारणकी प्राप्तिके लिये ही अपने धर्मद्वारा श्रीहरिकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदान्त-प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति आदिनारायण अपने भक्त हमलोगोंको सुख देनेके लिये शुद्ध सत्त्वमय स्वरूप धारणकर सदा विराजमान रहते हैं—

वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः। येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्॥ यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवाञ्शव्दगोचरः। सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः॥ (श्रीमद्भागवंत ३।१५।१४-१५)

भगवान् विष्णु स्वयं भी वैकुण्ठ-नामसे विभूषित किये जाते हैं । महाभारतके शान्तिपवंके ३४२वें अध्यायमें भगवान्ने अपने अनेक नामोंका भाष्य स्वयं किया है। अपने वैकुण्ठ-नामके निवंचनमें उनकी उक्ति है—

मया संइलेपिता भूभिरिद्धिच्योंम च वायुना। वायुश्च तेजसा सार्ध वैकुण्ठत्वं ततो मम॥ (महा०, शान्ति० ३४२ । ८०)

'मैंने मूमिको जलके साथ, आकाशको वायुके साथ और वायुको तेजके साथ संयुक्त किया है, इसलिये ( विगता कुण्ठा पञ्चानां मेलने असामर्थ्य यस्य सः विकुण्ठः, विकुण्ठ एव वैकुण्ठः—पाँचों मृतोंको मिलानेमें जिनकी शिक्त कभी कुण्ठित नहीं होती, वे 'विकुण्ठ' हैं और विकुण्ठ ही वैकुण्ठ हैं, इस न्युत्पत्तिके अनुसार)में 'वैकुण्ठ' कहलाता हूँ।'' भगवान् विष्णुके इस नित्य परमधामके नाम मोक्ष, परमपद, दिन्य, अमृत, विष्णुमन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, परमन्योम, सर्वश्रेष्ठ धाम, शास्वतपद आदि कहे गये हैं—

> मोक्षं परं पदं दिन्यसमृतं विष्णुमन्दिरम्। अक्षरं परमं धाम वैकुण्ठं शाश्वतं पदम्॥ नित्यं च परमं न्योम सर्वोत्कृप्टं सनातनम्। पर्यायवाचकान्यस्य परधाम्नोऽच्युतस्य च॥ (पद्म०, उत्तर० २२७ । ८०-८१)

्त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्'के आठ अध्यायोंमें परमन्योम वैकुण्ठ तथा अवान्तर वैकुण्ठोंका वर्णन उपलब्ध होता है । वे ब्रह्ममय वैकुण्ठ, विष्वक्सेन वैकुण्ठ, ब्रह्मविद्यामय वैकुण्ठ, तुलसी-वैकुण्ठ, शुद्ध वोधानन्दमय वैकुण्ठ, सुदर्शन वैकुण्ठ आदि हैं।

वेकुण्ठलोक लक्ष्मीनाथ भगवान् विण्णुका सम्पूर्ण तथा परम दिव्य विहारस्थल है—

नित्यापरिच्छिन्नमहासुखान्त्यकाप्ठावतस्तादशवैभवस्य । साक्षाद्रमानाथपदारिवन्दकीडाभराजस्वविभूपितस्य ॥ तत्प्रेमभक्तैः सुलभस्य वक्तुं वैकुण्ठलोकस्य परं किमीशे । अद्वैतदुर्वासनया मुसुक्षाविद्धात्मनां हृद्यपि दुर्लभस्य॥ ( बृहङ्मागवतामृत २ । ३ । ९६-९७ )

'उस वैकुण्ठलोककी क्या प्रशंसा की जाय। वहाँ नित्य अपरिन्छिन महासुख और उनके अनुरूप पराकाष्ठाके वैभव विद्यमान हैं। वह साक्षात् लक्ष्मीनाथके चरणारविन्दोंकी विविध प्रकारकी विहारस्थिलियोंसे विभूषित है। वह उनके प्रेमद्वारा श्रेष्ठ भक्तोंको सुलभ है और उन मुमुक्षुओंको मनसे भी दुर्लभ है, जिनकी आत्माएँ अद्वैत ब्रह्मकी दुर्वासनासे दूषित हैं।

श्वेतद्वीप भी भगवान् नारायणका एक अनिर्वचनीय धाम है । महाभारतके शान्तिपवंके ३३५-३३६ तथा ३४३वें अध्यायमें श्वेतद्वीपका वर्णन उपलब्ध होता है। विष्णुधमोत्तरपुराण, नारइपञ्चरात्र आदिमें भी श्वेतद्वीप तथा वहाँके वैष्णव-लीला-परिकरों और निवासियोंका निरूपण किया गया है। यह विशाल द्वीप क्षीरसागरके उत्तर भागमें अवस्थित है और इसकी ऊँचाई मेरुपर्वतसे बत्तीस हजार योजन है। श्वेतद्वीप अत्यन्त प्रकाशमान है। इस द्वीपमें भगवान् नारायणका भजन करनेवाले पुरुष रहते हैं, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान् हैं। वे स्थूल इन्द्रियोंसे रहित, निराहार और निश्चेष्ट रहते हैं। उनके शरीरसे मनोहर सुगन्ध निकलती है तथा वे भगवान्के अनन्य भक्त होते हैं—

क्षीरोद्धेरत्तरतः इवेतद्वीपो महाप्रभः॥ तत्र नारायणपरा मानवाश्चनद्वर्चसः। एकान्तभावोपगतास्ते भक्ताः पुरुपोत्तमम्॥

अनिन्द्रिया निराहारा अनिप्पन्दाः सुगन्धिनः ॥ ( महा०, शान्ति० ३३६ । २७—२९ ) द्वेतद्वीपके निवासी सदा नारायणदेवकी पूजा-अर्चा करते हैं। भगवान् भी सदा उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। भगवान्को अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। उन परमात्माको ब्राह्मण भी बहुत प्यारे हैं। विश्व-पालन-क्रां सवंव्यापी भगवान् भक्तवत्सल हैं। भगवन्द्रक्तोंके प्रेमी थार प्रियतम लक्ष्मीपति श्रीहरि उनसे पूजित होकर सदा प्रसन्न रहते हैं—

तेऽर्चयन्ति सदा देवं तैः सार्धं रमते च सः ।

प्रियमको हि भगवान् परमात्मा द्विजप्रियः ॥

रमते सोऽर्च्यमानो हि सदा भागवतप्रियः ।

विश्वभुक् सर्वगो देवो माधवो भक्तवत्सलः ॥

(महा०, शान्ति० ३४३ । ५४-५५ )

रवेतद्वीपके परमाराध्य परमेश्वर ही कर्ता, कारण और कार्य हैं। उनका बल और तेज अनन्त है। वे महायद्यस्वी भगवान् ही हेतु, आज्ञा, विधि और तत्त्वस्वरूप हैं। वे अपने आपको तपस्यामें ल्याकर श्वेतद्वीपसे भी परे प्रकाशमान तेजोमय स्वरूपसे विख्यात हैं। उनका वह तेज अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है—

तपसा योज्य सोऽऽत्मानं इवेतद्वीपात् परं हि यत् । तेज इत्यभिविख्यातं स्वयम्भासावभासितम् ॥ ( महाभारत, शान्ति० ३४३ । ५७ )

नारद्यञ्चरात्रमें श्वेतद्वीपका बड़ा सुन्दर वर्गन इस रूपमें भिल्ता है कि 'क्षीरसमुद्रमें श्वेतद्वीप नामक एक मनोहर उपद्वीप है, जितमें भगवान् विष्णु सिन्धुकन्या लक्ष्मीद्वारा सेवित हैं।

इवेतद्वीपश्च क्षीरोदे चोपद्वीपो मनोहरः। तत्रेव मगवान् विष्णुः सेवितः सिन्धुकन्यया॥ (नारदपञ्चरात्र २ । २ । ८४ )

यह स्वेतद्वीप नारायणांश है । इसका दूसरा नाम विकुण्ठः । यह गुद्ध और सत्वगुणाश्रय है—

'नारायणांशो वैकुण्ठः शुद्धः सत्त्वगुणाश्रयः।' (नारदपन्नरात्र २ । २ । ८५ )

यह रवेतद्वीप सुखद और मोक्षदाता है, शोभासम्पन्न और सम्पत्तिप्रदायक है। यह चन्द्रविम्बने समान विग्रुद्ध और वर्तुलाकार है। हरिकी इच्छासे अमूल्य रत्नोंसे निर्मित है। इस द्वीपको ।देखकर विश्वकर्मी अपने आपको तुच्छ समझते हैं—

'आत्मानं मन्यते तुच्छं विद्वकर्मा निरीक्ष्य यम् ॥'
( नःरदपन्नरात्र २ । २ । ८९ )

विष्णुधर्मो त्तरपुराणमें श्वेतद्वीपकी मण्डला कार स्थिति क्षीर-सागरके मध्यमें निरूपित की गयी है और उसका परिमाण पचीस हजार योजन बताया गया है—

भाराणं वस्य तु॥ योजनानां सहस्राणि मण्डलः पञ्जविंशतिः। इवेतद्वीपस्तु विख्यातो द्वीपः परमशोभनः॥ (विष्णुभर्मोत्तर०३।४७।३८-३९)

रवेतद्वीपमें सूर्य नहीं तपते, चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होते तथा दुष्कर तपस्यामें लगे श्रीहरिके समीप लौकिक वायु भी नहीं चलती—

न तत्र सूर्यस्तपति न सोमोऽभिविराजते। न वायुर्वाति देवेशे तपश्चरति दुप्करम्॥ (महा०, शान्ति० ३४३। ५९)

भगवान् विष्णुके वैकुण्ठः इवेतद्वीप आदि धामोंके वैभवः ऐक्वर्यः सौन्द्यः माध्यं—सव-के-सव विष्णुस्वरूप होनेके नाते मनको विमुग्ध कर छेते हैं। परम भागवत शुकदेवका यह कथन नितान्त युक्तिसंगत है—

'पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति॥' (श्रीमद्भागवत २।१।१९)

भगवान् विष्णुके स्वरूप, धाम आदिकी महिमा अवर्णनीय है; उनकी कृपासे ही उनका चिन्तन सुलभ होता है। (रामठाल)

यमराजका शासन किनपर नहीं चलता ?

गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे शम्मो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे। दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव त्याच्या भटा य इति संततमामनित ॥ (स्कन्दपुराणः काशीखण्ड)

( धर्मराज्ञे फहा--) 'जो लोग गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, मुरारे, शन्भो, शिव, ईश, शशिशेखर, शृत्याणि, धरेंदर, अन्युत, जनाईन, वामुदेव !--इस प्रकार निरन्तर उचारण करते रहते हैं, हे दूतो ! उन्हें ( दूरने ही ) त्याग देना ।

## प्रधान बैष्णव तीर्थ एवं मन्दिर

[ नीचेकी पंक्तियोंमें भगवान् विष्णुसे सम्बन्धित प्रधान- प्रधान तीर्थों एवं मन्दिरोंका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान् श्रीराम और भगवान् श्रीकृष्ण भगवान् विष्णुके प्रधान अवतार हैं तथा भगवान् शिव तो भगवान् विष्णुके अभिन्न रूप ही हैं। श्रीराम, श्रीकृष्ण और श्रीशिवका पूजन-अर्चन, ध्यान-वन्दन भारतमें सर्वत्र और स्वधिक होता है। भारतके कोने-कोनेमें श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं श्रीशिवके मन्दिर-तीर्थादि हैं। उचित यह था कि श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं श्रीशिवके सम्बन्धित सम्बन्धित सभी पावन स्थलोंका वर्णन प्रस्तुत विवरणमें दिया जाता, किंतु विस्तारके भयसे इस लोभका संवरण किया गया और इस लेखमें प्रधानरूपसे उन्हों पावन स्थलोंका विवरण दिया गया है, जो चतुर्मुज भगवान् विष्णुसे सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त भगवान् वराह-कूर्म-वामन वृसिंहादिसे सम्बन्धित पावन' स्थलोंका भी उल्लेख हुआ है।

भारत-स्थित स्थानोंके साथ-साथ विदेशोंमें स्थित ऐसे पावन स्थलोंकी जानकारी प्राप्त करनेका भी प्रयाय किया गया। विदेशके कई स्थानोंका विवरण लगातार पत्र-व्यवहार करते रहनेके बाद भी प्राप्त न हो सका। फिर भी विदेशोंसे जो भी विवरण प्राप्त हुए हैं, वे संक्षिप्त रूपमें इसमें समाविष्ट हैं।

भारत-स्थित पावन स्थलोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये अनेक लोगोंसे सम्पर्क स्थापित किया गया। किन्हीं-किन्हीं महानुभावोंसे प्राप्त विवरण अत्यधिक विस्तृत है। किसी-किसी स्थलके बारेमें कई महानुभावोंने विवरण भेज दिये। कुछ प्रन्थ भी संदर्भरूपमें देखे गये हैं। उन सभीके सहयोगसे यह संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है। विवरणमें भूल होना स्वाभाविक है। इसके लिये विनम्र क्षमा-याचना है।

इस विवरणमें कुछ पावन स्थलोंका उल्लेख नहीं भी हुआ है। उसका हेतु यही है कि उन स्थलोंका विवरण हमें प्राप्त नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त कई स्थलोंका विवरण इसलिये भी समाविष्ट नहीं हो सका कि 'कल्याण)की पृष्ठ-संख्या कम कर दी गयी। त्रुटिके लिये भी क्षमा- याचना है।

जिन-जिन महानुभावोंसे इस विवरणको प्रस्तुत करनेमें सहायता मिली है, उन सभीके प्रति हम हृदयसे आभारी हैं। ]
—सम्पादक

#### उत्तर भारतके मन्दिर-तीर्थ

१. चैष्णवीदेवी (कश्मीर)—भगवान् विष्णुकी शक्ति वैष्णवी देवीका यह सिद्ध-स्थल है। ग्रुम्भ-निग्रुम्भ दैत्योंसे युद्धके समय श्रीब्रह्माणी, श्रीमाहेश्वरी, श्रीकौमारी, श्रीवाराही, श्रीनारसिंही आदिके साथ भगवती श्रीवेष्णवीदेवीका आविर्माव हुआ था और तभीसे वे यहाँ निवास करती हैं। यह स्थान जम्मूसे ४६ मील उत्तर-पश्चिमकी ओर एक अत्यन्त अन्धकारमय गुफामें है। यहाँकी यात्रा नवरात्रमें होती है।

२. वदरीनाथ—उत्तरप्रदेशके चमोली जनपदमें श्रृषिकेशसे लगभग १८७ मीलकी दूरीपर श्रीवदरीनाथजीका मन्दिर हिमालयकी गोदमें प्रायः १०५०० फुटकी ऊँचाईपर स्थित है। श्रृषिकेशसे वदरीनाथतक अव वस-सर्विस होनेसे तीर्थ-यात्रियोंके लिये वदरीनाथ जाना वहुत सरल हो गया है; अन्यथा पर्वतीय पथको पार करना पहले वड़ा ही दुर्गम था। वदरीनाथजीका मन्दिर अलकनन्दाजीके तटपर है। घाराकी तीवता तथा शीतकी अधिकताके कारण अलकनन्दाजीमें स्नान सम्भव नहीं है। तटके एकदम पास गर्म जलका एक

कुण्ड है, उसीमें स्नान करके भगवान् बदरीविशालजीका दर्शन किया जाता है।

भगवान् विष्णुके अवतार श्रीनर-नारायणने यहीं तपस्या की थी। मन्दिरके पूर्व और पश्चिम ओर स्थित पर्वत-शिखरोंको नर और नारायण कहा जाता है। यहाँ भगवान् नर-नारायण सदैव निवास करते हैं। बदरीक्षेत्रके दर्शनमात्रसे ही मुक्ति मनुष्यके हाथ लग जाती है। जहाँ साक्षात् सनातनदेव परमात्मा नारायण विराजमान हों, वहाँ सारे तीर्थ, सम्पूर्ण आयतन तथा जगत्को ही प्रस्तुत मानना चाहिये।

श्रीवदरीनाथजीकी मूर्ति शालग्राम-शिलामें वनी ध्यानमन्न चतुर्भुज मूर्ति है। कहा जाता है कि पहली वार यह मूर्ति देवताओंने अलकनन्दाके नारदकुण्डमेंसे निकालकर स्थापित की। देवर्षि नारद उसके प्रधान अर्चक हुए। उसके वाद जब बोर्द्धाका प्रावत्य हुआ, तव इस मन्दिरपर उनका अधिकार हो गया। उन्होंने वदीनाथकी मूर्तिको बुद्धमूर्ति मानकर पूजा करना चालू खा। जब शंकराचार्यजी बौद्धोंको पराजित करने लगे, तब इधरके बौद्ध तिब्बत चले गये। जाते समय वे मूर्तिको अलकनन्दामें फेंक गये। शंकराचार्यजीने जब मन्दिर खाली देखा, तब ध्यान करके अपने योगबल्से मूर्तिकी स्थिति जानी और अलकनन्दासे मूर्ति निकल्वाकर मन्दिरमें प्रतिष्ठित करवायी। तीसरी बार मन्दिरके पुजारोने ही मूर्तिको तसकुण्डमें फेंक दिया और वहाँसे चल गया; क्योंकि यात्री आते नहीं थे और उसे सूखे चावल भी भोजनको नहीं मिलते थे। उस समय पण्डुकेश्वरमें किसीको घण्टाकर्णका आवेश हुआ और उसने बताया कि भगवान्का श्रीविग्रह तसकुण्डमें पड़ा है। इस बार मूर्तिको तसकुण्डसे निकालकर श्रीरामानुजाचार्य (इस सम्प्रदायके किसी आचार्य) द्वारा प्रतिष्ठित किया गया।

श्रीवदरीनाथजीके दाहिने कुवेरकी (पीतलकी) मूर्ति है। उनके सामने श्रीउद्भवजी हैं तथा बदरीनाथजीकी उत्सवमूर्ति है। श्रीतकालमें इस उत्सवमूर्तिकी पूजा जोशीमठमें होती है। उद्भवजीके पास ही चरण-पादुकाएँ हैं। बार्यों ओर नर-नारायणकी मूर्ति हैं। हनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं। पिरक्रमामें श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है। मुख्य मन्दिरमें सामने ही गरुइजी हैं। भगवान बदरीविशालजीको वन-वुल्सीकी माला, चनेकी कची दाल, गरी-गोला, मिश्री आदिका प्रसाद चढ़ाया जाता है। मन्दिरमें जाते समय बार्यों ओर श्रीशंकराचार्यजीका मन्दिर है।

यहाँ नर-नारायणाश्रम, नारदशिला, मार्कण्डेयशिला, गर्हिशिला, वाराही शिला, नारसिंही शिला, कपाल-तार्थ, व्रस्तीर्थ, वसुधारातीर्थ, पञ्चतीर्थ, सोमतीर्थ, दादगादित्य, चतुःस्रोत, ब्रह्मकुण्ड, मेरुतीर्थ, दण्डपुष्करिणी, गङ्गाउंगम, धर्मसेत्र आदि कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक सल हैं, जिनका विस्तृत वर्णन पुराणोंमें मिलता है।

रे जोशीमठ—यह वदरीनाथके मार्गमें है। शोतकाल-रे भगवान् वदरीनाथकी उत्सवमूर्तिकी पूजा यहीं होती है।

रोजिमटमें नृतिहभगवान्का मन्दिर है। यहाँ पोलामितिलामें भगवान् नृतिहकी अद्भुत मृति है। भाषान् नृतिहकी एक भुजा बहुत पतली है और लगता है कि पूजा करते समय वह मूर्तिसे कभी भी अलग हो सकती है। कहा जाता है कि जिस दिन यह हाथ अलग होगा, उसी दिन विष्णुप्रयागसे आगे नर-नारायण पर्वत (जो बिल्कुल पास आ गये हैं) मिल जायँगे और बदरीनाथका मार्ग बंद हो जायगा। उस दिनसे कोई बदरीनाथ नहीं जा सकेगा। उसके बाद यात्री भविष्यबदरी जाया करेंगे।

मन्दिरके पास ही ज्योतिष्पीठ नामसे प्रसिद्ध श्रीशंकराचार्यमठ है। श्रीआदिशंकराचार्यको यहींपर तपस्यो-परान्त परम ज्योतिके दर्शन हुए थे, इसीलिये उनके द्वारा संस्थापित इस मठका नाम 'ज्योतिर्मठ' है। ज्योतिर्मठका बिगड़ा हुआ रूप ही 'जोशीमठ' है।

- थ. विष्णुप्रयाग—जोशीमठसे ३ मीलकी दूरीपर विष्णुगङ्गा और अलकनन्दाका पावन संगम है तथा भगवान् विष्णुका सुन्दर मन्दिर है। देवर्षि नारदने यहाँ भगवान्की आराधना की थी।
- ५. त्रियुगीनारायण—केदारनाथ एवं बदरीनाथके पर्वतीय मार्गमें पर्वतिशखरपर नारायण भगवान्का मन्दिर है । भगवान् नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मीदेवीके साथ विराजमान हैं ।
- ६. हरिद्वार—अवणनाथजीके मन्दिरके दक्षिण विष्णु-घाट है। यहाँपर विष्णुभगवान्ने तप किया था।
- ७. भीमगोडा—भीमगोडाके रास्तेमें गङ्गा-किनारे एक मन्दिर है, जिसमें चौबीस अवतारोंकी मूर्तियाँ दर्शनीय हैं।
- ८. प्रमृषिकेश—वाराह-मन्दिर एवं सत्यनारायण-मन्दिर देखने योग्य हैं । स्वर्गाश्रममें गीताभवन तथा परमार्थ-निकेतनके श्रीविष्णुमन्दिर भी दर्शनीय हैं ।
- **९. अमृतसर—**इस नगरमें कई मन्दिर हैं। सत्य-नारायण और श्रीलक्ष्मीनारायणजोके सुन्दर मन्दिर हैं।
- १०. चंत्रा—डलहौजीसे २० मीलपर रावी नदीके तटपर यह सुन्दर नगर बसा है। नगरमें श्रीलश्मीनारायणजीका प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरमें भगवान् नारायणकी दवेत संगमरमरकी प्रतिमा है।
- ११. मुळतान (पश्चिमी पाकिस्तान)—यह पश्चिमी पंजायका वड़ा नगर है । यहाँ नृतिंहभगवान्का मन्दिर है । कहा जाता है, भगवान् नृतिंहका अवतार यहीं हुआ या ।

१२. कुरुक्षेत्र—यजुर्वेदने इसे विष्णु आदि देवताओं-की यज्ञभूमि बताया है । यहींपर महाभारतका प्रसिद्ध पाण्डव-कौरव-युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान् श्रीकृष्णने वीर अर्जुनको गीतोपदेश दिया था और अपने चतुर्भुज विष्णुरूपका दर्शन कराया था।

यहाँ दो सरोवर हैं, ब्रह्मसर और संनिहितसर । ब्रह्मसरके बीच एक छोटे द्वीपपर गरुड्सहित भगवान् विष्णुका प्राचीन मन्दिर है। संनिहितसरके पश्चिमी तटके समीप श्रीलक्ष्मीनारायणका अति सुन्दर प्राचीन मन्दिर है।

१३. नाभि-कमल तीर्थ—यह कुरुक्षेत्रके समीप ही है। कहा जाता है कि इसी स्थानपर भगवान् विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँपर यात्री सरोवरमें स्नान, जप तथा भगवान् विष्णु तथा ब्रह्माजीका पूजन करके अनन्त फलके भागी होते हैं। सरोवर छोटा, परंतु पक्का बना हुआ है तथा वहीं ब्रह्माजीसहित भगवान् विष्णुका छोटा-सा मन्दिर है।

१४. वराहतीर्थ—पानीपतके पास जींदसे भ्रंथोड़ी दूर वराहतीर्थ है, जहाँ भगवान् विष्णु वराहका अवतार लेकर प्रकट हुए थे तथा उन्होंने पृथ्वीका उद्धार किया था। यात्री यहाँ स्नान करके भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं।

१५. दिल्ली—यह भारतकी राजधानी है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दानवीर बिङ्लाबन्धुओं द्वारा निर्मित भगवान् श्रीलक्ष्मी-नारायण-मन्दिर यात्रियों अवक्षणकी एक प्रमुख वस्तु है। दीवारोंपर नानक-तुलसी-जैसे संतों-भक्तोंकी सूक्तियोंके लिखे होनेसे मन्दिरमें आध्यात्मिकता मुखरित हो उठी है।

१६. गढ़मुक्तेश्वर—मेरठके पास इस शैक्क्षेत्रमें भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायणका भी मन्दिर है।

१७. सम्भल-मुरादाबाद जिलेके इस स्थानपर एक अति विशाल और प्राचीन मन्दिर है, जो 'हरिमन्दिर' कहलाता है। परंतु इस समय मुसल्मान उसमें प्रति शुक्रवारको नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने इसकी कुछ-कुछ रूप-रेखा भी वदल डाली है।

१८. मथुरा-चृन्दावन—मथुराका प्राचीन नाम मधुरा या मधुवन है। भक्त वालक ध्रुवने यहाँ तपस्या करके भगवान् विष्णुके दर्शन प्राप्त किये थे। भगवान् विष्णुने श्रीकृष्णरूपमें यहीं अवतार लिया था। वृन्दावन-मथुराको भगवान् श्रीकृष्णके बाल्यकाल एवं केंद्रोरकालकी लीलास्थली वननेका सौभाग्य प्राप्त है। जन्मभूमि स्थानपर वज्रनाभका बनवाया श्रीकेशवदेवका मन्दिर था, जिसे तुड़वाकर औरंगजेबने मस्जिद बनवा दी। मस्जिद तो अब भी खड़ी है, पर उसीके पास श्रीकृष्णजन्मभूमि-सेवा-ट्रस्टके द्वारा निर्मित 'कृष्ण-चनूतरे' पर नयी अर्चना-स्थली बनवा दी गयी है। कृष्णचनूतरें सामने ही नये केशवदेव-मन्दिरका भी निर्माण हो गया है। मथुराका श्रीद्वारकाधीशका मन्दिर भी दर्शनीय है।

जिस प्रकार औरंगजेबद्वारा श्रीकृष्णजन्मस्थानका मन्दिर तुड़वाया गया, उसी प्रकार वृन्दावनका गोविन्ददेवजी- का मन्दिर भी तुड़वाया गया, जो औरंगजेबकी धर्मान्धताका परिचय देता है। गोविन्ददेवजीके मन्दिरकी एक मंजिल बची है और इसकी कला कहती है कि उत्तर भारतका यह अति महत्त्वपूर्ण मन्दिर रहा है। वृन्दावनका मदनमोहन-मन्दिर, गोपीनाथमन्दिर, राधावल्लभमन्दिर, जुगलिकशोर-मन्दिर, ग्वालियरका राधागोपालमन्दिर, साहजीका मन्दिर, बाँकेबिहारीजीका मन्दिर, सेवाकुड़, निधिवन, वंशीवट, श्रीरङ्गजीका मन्दिर आदि दर्शनीय हैं। श्रीरङ्गजीका मन्दिर दाक्षिणात्य शैलीपर विशाल परकोटेके भीतर बना है।

मथुरा-वृन्दावनके अतिरिक्त व्रजके अन्य स्थान—जैसे गोकुल, महावन, श्यामललाजीका मन्दिर, छठीपालना, मथुरा-नाथमन्दिर, गोवर्धन, मानसी गङ्गा, हरिदेव-मन्दिर, बरसानामें लाङ्गिजीका मन्दिर और जयपुर-मन्दिर, साँकरी खोर, मोरकुटी, नंदगाँव आदि स्थान जाने एवं दर्शन करनेयोग्य हैं।

१९. सोरों (वराहक्षेत्र) - कासगंजसे लगभग ९ मीलकी दूरीपर है। वराहक्षेत्रके नामसे भारतमें कई स्थान कहें जाते हैं, उनमेंसे एक स्थान सोरों है। यहाँका मुख्य मन्दिर वराहभगवान्का मन्दिर है। उसमें द्वेतवराहकी चतुर्मं मूर्ति है। भगवान्के वामभागमें लक्ष्मीजी हैं।

२०. कन्नोज-फर्क्खावाद जनपदका कन्नोज नगर अश्वतीर्थ कहा जाता है। मौखरियों, गुर्जर-प्रतिहारों तथा गहड़वालोंद्वारा निर्मित अनेक वैष्णव-मन्दिरोंके अवशेष नगरके आस-पास मिले हैं। महाविष्णु, चतुर्भुज विष्णु और वराहावतारकी प्राप्त प्रतिमाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

**२१.कानपुर**–इस विशाल नगरमें श्रीजुग्गीलाल-

कमलापतिद्वारा निर्मित भगवान् विष्णुका भव्य मन्दिर देखने योग्य है।

२२. भीतरगाँच-कानपुरसे २० मील दक्षिणकी ओर अवस्थित इस ग्राममें ७० फुट ऊँचा पक्की ईंटसे निर्मित भगवान् विष्णुका मन्दिर दर्शनीय है।

२३. देवगढ़-झाँसी जनपदमें लिलतपुरसे २३ मील पश्चिम वेतवा नदीके किनारे इस स्थानपर दशावतार विष्णुमन्दिर गुप्तकालीन वास्तुकलाका उत्कृष्ट उदाहरण है।

२४. कालपी-कालपीमें जौंधरनालाके पास व्यासटीला है। पास ही नृसिंहटीला है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि व्यासटीला भगवान् व्यासजीका आश्रमस्थान है और नृसिंहटीला वह स्थान है, जहाँ प्रह्लादकी रक्षाके लिये नृसिंहमगवान् प्रकट हुए थे।

२५. प्रयाग-(प्रयाग-शताध्यायी)के अनुसार अक्षयवटके दाहिने भागमें आदि-वेणीमाधव वैष्णवपीठ होना चाहिये। किंतु अव त्रिवेणी-सङ्गमपर जलरूपमें ही वेणीमाधव माने जाते हैं। प्रयागमें कुल वारह माधव कहे गये हैं—१-शङ्खमाधव ( झॅ्नीकी ओर छतनगाके पास मुंदीकि वागमें ), २—चक्रमाधव ( अरैलमं ), ३-गदामाधव ( नैनीके एक मन्दिरमें यह मृतिं है ), ४-पद्ममाधव (वीकर-देवरियामें केवल स्थान-निर्देशक पत्थर है ), ५-अनन्तमाधन ( अक्षयवटके पास ), ६-विन्दुमाधव (कहीं मूर्ति नहीं है-स्थान द्रौपदीघाटके पात ), ७-मनोहरमाधव ( द्रवेश्वरनाथ-मन्दिरमें मृर्ति है ), ८-अग्रिमाधव ( नागवासुकिके पास होना चाहिये ), ९-संकप्ट हर माधव (झूँसीमें हंसतीर्थके पीछे संध्यावटके नीचे), १०-आदिवेणीमाधव ( त्रिवेणीपर जलरूपमें ), ११-आदि माध्य (अरेल्झें), १२-श्रीवेणीमाध्य (दारागंजमें)। दारागंजके श्रीवैष्णवाश्रममें भगवान् श्रीवेंकटेशका मन्दिर भी दर्शन करनेयोग्य है।

२६.गड्वा-यह प्राम प्रयागसे २५ मील दक्षिण-पश्चिम र । यहाँ उतलननसे भगवान् विष्णुके दशावतारकी मृर्तियाँ भिन्नी थीं, जो यड़ी कलापूर्ण हैं । इनमें ब्रह्मा, विष्णु और विवर्ग विमृर्ति भी है, जो नो फुट लंबी और चार फुट चीड़ी है। ये ही मृर्तियाँ मन्दिरमें स्थापित हैं।

२७. चरेली-पर्ौ विष्णुमगवान्का एक विद्याल रुक्ति है जो मुक्तमान मक्त सेट श्रीफल्डल रहमानद्वारा विभिन्न है। इस आधुनिक मन्दिरके निर्माणमें लगी ढाई लाखकी विशाल धनराशिका व्यय उन परम वैष्णव आधुनिक 'रसखान'की श्रद्धा-भावनाका प्रतीक है। यह मन्दिर सन् १९६० ई० में बनकर तैयार हुआ और स्व० राष्ट्रपति श्रीराजेन्द्र प्रसादजीने २५-५-६० को इस मन्दिरका उद्घाटन किया।

२८.काशी—यह शैवक्षेत्र है। फिर भी यहाँ अनेक विष्णुमन्दिर हैं। वरुणा और गङ्गाके सङ्गमपर 'विष्णु-पादोदकतीर्थ'
है। घाटकी सीढ़ियोंके ऊपर एक अति प्राचीन 'आदि
केशव' नामका विष्णुमन्दिर है। इस मन्दिरमें भगवान्
केशवकी चतुर्भुज स्थाम रंगकी खड़ी मूर्ति है। राजघाटपर
श्रीलक्ष्मीनारायणमन्दिर, मेहताघाटपर नर-नारायणमन्दिर,
भोंसलाघाटपर लक्ष्मीनारायणमन्दिर, मान-मन्दिरघाटपर लक्ष्मीनारायणमन्दिर तथा वाराही मन्दिर और
शिवालाघाटपर हयग्रीवकुण्ड एवं हयग्रीव-मूर्ति दर्शनीय
हैं। पञ्चगङ्गाघाटपर विष्णुकाञ्चीतीर्थ तथा बिन्दुतीर्थ हैं।
पुराना बिन्दुमाधवमन्दिर तोड़कर औरंगजेबने मस्जिद
बनवा दी थी। उस मस्जिदके पीछे द्वारकाधीश तथा
राधाकुष्णके मन्दिर हैं। श्रीअन्नपूर्णा-मन्दिरमें भगवान्
लक्ष्मीनारायणकी मन्य मूर्ति है।

२९. चुनार-मुगलसरायसे २० मील दूर इस स्थानका पुराना नाम 'चरणाद्रिं' है। कहा जाता है कि राजा बलिसे तीन पैर भूमिका दान लेकर भगवान् विष्णुके वामनावतारने जब पृथ्वीको नापना आरम्भ किया, तब उनका प्रथम चरण यहीं पड़ा था।

३०. अयोध्या-स्कन्दपुराणके अनुसार अयोध्या भगवान् विष्णुके सुदर्शनचकपर वसी है। 'अयोध्या' शब्दका निर्वचन करते हुए स्कन्दपुराणकी मान्यता है कि 'अकार' ब्रह्मा है, 'यकार' विष्णु है तथा 'धकार' रुद्रका स्वरूप है। अतएव 'अयोध्या' श्रीब्रह्मा, श्रीविष्णु तथा श्रीशंकर—इन तीनोंका समन्वित स्वरूप है।

मगवान् विष्णुने श्रीरामरूपमें यहींपर अवतार धारणकर धर्मकी स्थापना की थी । जहाँ भगवान् श्रीविष्णुका श्रीरामरूपमें प्राकट्य हुआथा, वहाँ एक प्राचीन मन्दिर था । इस मन्दिरको वावरने तुड़वाकर मस्जिद वनवा दी थी । किंतु अव वहाँ फिर श्रीराममृतिं विराजमान है । उस प्राचीन मन्दिरके घेरेमें जन्मभृमिका एक छोटा मन्दिर और है ।

यहाँ कई तीर्थ हैं। कई मन्दिर हैं और कई साधु-आअम हैं। जो दर्शनीय हैं। जहाँ समस्त अवध्यासियोंनहित भगवान् श्रीरामचन्द्र वैष्णवतेजमें प्रविष्ट हुए थे, वह पुण्यसिलला सर्यूके तटपर स्थित भोप्रतारतीर्थः (गुनारघाट) है। यह अयोध्यासे पश्चिम है।

स्कन्दपुराण तथा रुद्रयामलके अनुसार भगवान् विष्णुका अयोध्याजीमें समय-समयपर सात बार अवतरण हुआ । उनकी स्मृतिमें यहाँके सात क्षेत्र विख्यात हैं—१—चन्द्रहरि, २—गुप्तहरि, ३—चक्रहरि, ४—विष्णुहरि, ५—धर्महरि, ६—विल्वहरि और ७—पुण्यहरि।

३१. वराहक्षेत्र—अयोध्यासे २४ मील पश्चिम सरयू और घाघरा नदियोंका संगम-क्षेत्र ही पवित्र वराहक्षेत्र है। यहाँ भगवान् वराहका प्राचीन मन्दिर है, जो अब जीर्ण दशामें है।

३२. गोरखपुर-यहाँका विष्णु-मन्दिर विख्यात है। विष्णु-मन्दिरके पीछे एक बड़ा पोखरा है। पोखरेके दक्षिण तटपर खोदते समय अचानक यह भन्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। काले कसौटीके पत्थरसे निर्मित यह मूर्ति कलाकी दृष्टिसे अपूर्व है। मूर्तिका अङ्ग प्रत्यङ्ग अति सुघर और सुडौल है। लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि मूर्ति कितनी प्राचीन है। कोई-कोई तो इसे डेढ़-दो हजार वर्ष पुरानी मानते हैं। मूर्तिकी भन्यता और कलात्मकतापर मुग्ध होकर अंग्रेजी सरकार इसे संग्रहालयमें प्रदर्शनार्थ रखना चाहती थी; पर हिंदुओं के संघर्ष करनेपर यह भिर्ति वापस मिल गयी और फिर इस विष्णु-मन्दिरमें इसकी प्राण-प्रतिष्ठा हुई । यह मन्दिर गोरखपुरका महान् आकर्षण है । इस मन्दिरके निर्माणमें एक विशेषता और है, जो अन्यत्र दुर्लभ है । इस मन्दिरके चारों कोनोंपर भारतके चार प्रधान तीर्थोंके चार आराध्य स्थित हैं । भारतके उत्तर उत्तराखण्डमें स्थित बदरीनाथपुरीके भगवान् बदरीविशालजी, पूर्विश्वत जगन्नाथपुरीके भगवान् कृष्ण-वलदेव-सुभद्राजी, दक्षिणस्थित रामेश्वरम् मन्दिरके भगवान् श्रीशिवजी और पश्चिम-स्थित श्रीद्वारकापुरीके भगवान् श्रीकृष्ण—ये चारों आराध्य विष्णु-मन्दिरके चारों कोनोंपर विराजित हैं और मन्दिरकी एक परिक्रमा लगानेका अर्थ है—चारों धामोंकी, चारों आराध्योंकी परिक्रमा लग जाना । विष्णु-मन्दिरके निर्माण एवं भगवद्विग्रहोंके संस्थापनकी यह शैली वस्तुतः सराहनीय एवं अनुकरणीय है।

३३. हरिहरक्षेत्र—सोनपुरके पास मही नामकी छोटी नदीके तटपर श्रीहरिहरनाथजीका मन्दिर है, जिसमें श्रीविण्यु- शिवकी हरिहरात्मक मूर्ति है। प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमापर यहाँ विशाल मेला लगता है। वहाँके माहात्म्यमें लिखा है कि भगवान् विष्णुने गजराजको प्राहसे विमुक्ति यहीं दिलायी थी।

३४. सीतामढ़ी—मगवती लक्ष्मीका यहींपर भगवती सीताके रूपमें प्राकट्य हुआ था। विदेहराज जनकको भगवती सीताकी उपलब्धि यहींपर खेत जोतते समय पृथ्वीसे हुई थी, इसी कारण इस भूमिको 'सीतामही' (सीतामढ़ी) कहते हैं।

३५. जनकपुरधाय—मगवती लक्ष्मीकी अवतारखरूपा श्रीसीताजीका लालन-पालनः विवाह यहीं विदेहराज जनकके यहाँ हुआ था। यहाँके श्रीराममन्दिरमें अति प्राचीन श्रीरामपञ्चायतन मूर्तियोंके अतिरिक्त श्रीलक्ष्मीनारायणकी मूर्तियाँ तथा दशावतारकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँका श्रीजानकी-मन्दिर अवश्य दर्शनीय है।

३६. मुक्तिनाथ —नेपालकी राजधानी काठमांडूसे १४० मील दूर है। इसका नाम 'शालग्रामक्षेत्र' भी है। भगवान् श्रीहरि यहाँ पर्वतरूपमें स्थित हैं। वराहपुराणके अनुसार किसी कल्पमें गज-ग्राहका युद्ध भी यहीं हुआ था तथा भगवान् विण्युने सुदर्शनचक्रसे ग्राहका मुख विदीर्ण करके गजराजका उद्धार किया था। इस क्षेत्रमें बहनेवाली गण्डकी नदीको 'नारायणी' या 'शालग्रामी' भी कहते हैं। गण्डकी नदीका उद्गम तो दामोदरकुण्ड है। इसके किनारे जहाँतक शालग्रामपर्वतका विस्तार है, वहाँतकका पूरा क्षेत्र शालग्राम-क्षेत्र है। रंग, आकार, चक्र तथा मुखादिके भेदसे शालग्रामशिला हरि, विष्णु, कृष्ण, राम, नृसिंह आदिका प्रतीक मानी जाती है।

३७. वृद्धा नीलकण्ड—यह स्थान काठमांड्से सात मीलकी दूरीपर है। नेपालमें भगवान् विष्णुके अनेक मन्दिर एवं क्षेत्र हैं; किंतु यहाँके श्रीविग्रहकी गरिमा विशेष है। भगवान् 'जलशायी नारायण' शतरुद्ध पर्वतके सरोवरके जलमें नागशयाके ऊपर शयनावस्थामें सुशोभित हैं। आयुधसहित चतुर्भुज विग्रहके ऊपर शेषनागके ग्यारह फनोंके होनेसे जलशायी नारायणकी शोभा बहुत बढ़ गयी है। पूर्वकालमें एक दो वार पर्वतोंके सरक जानेसे यह श्रीविग्रह मिट्टीसे नीचे दब भी गया था और तब-तब स्वमादेश होनेपर नेपालनरेश मिट्टी हटवाकर इस श्रीविग्रहको प्रकाशमें लाते रहे हैं। भगवान् पशुपतिनाथके दर्शनार्थं जानेवाले तीर्थयात्री वृद्धा नीलकण्ट प्रायः जाते ही हैं। नेपालमें इसकी बड़ी मान्यता है।

३८. चंगुनारायण-यह मन्दिर काठमांद्वसे प्रायः १० मीलकी दूरीपर है और एक पहाड़ीके ऊपर बना है। मन्दिरका प्रमुख द्वार अत्यन्त सुन्दर है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक सिल्वॉ लेबीने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है तथा नेपाली मन्दिरोंमें इसे सर्वोत्तम बताया है। दरवाजेके दोनों ओर दो प्रस्तर-स्तूपोंपर शङ्ख तथा चक्र बने हैं।

३९. नारायणचतुष्टय चंगुनारायणके आस-पास विश्च नारायण शिखरनारायण तथा एचंगुनारायण नामके गाँव हैं और इन् गाँवोंमें इन्हीं नामोंके भगवान् नारायणके मन्दिर हैं। इन चारों नारायण-मन्दिरोंका एक ही दिन दर्शन करना अत्यन्त पुण्यप्रद माना जाता है। इन चारों गाँवोंकी यात्रा करनेमें २२ मील चलना पड़ता है। श्रद्धाल लोग पर्याप्त कठिनाई उठाकर भी चारों नारायण-मन्दिरोंका एक ही दिन दर्शन करते हैं।

४०. पटना--यहाँ श्रीविङ्लाजीका बनवाया हुआ एक सुन्दर श्रीलक्ष्मीनारायणजीका मन्दिर है।

४१. गया—भारतवर्षका प्रमुख पितृतीर्थ गया है। विष्णुपदः ही यहाँका प्रधान मन्दिर है। फल्गु नदीके किनारे यह विशाल मन्दिर है। मन्दिरमें अष्टकोण वेदीपर भगवान् विष्णुका चरण-चिह्न वना है। मन्दिरके बाहर सभामण्डप है तथा लोगोंके श्राद्ध करनेके लिये दो बड़े मण्डप हैं। पात ही एक मन्दिरमें गरुड़जीकी प्रतिमा है। इस मन्दिरके दिश्ण जगनायजीका मन्दिर है। वहीं एक धर्मशाला है। वहीं दूखरे मन्दिरमें भगवान् लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति है। विष्णुपद-मन्दिरसे कुछ गज पूर्वोत्तर फल्गु नदीके किनारे गदाधर भगवान्का मन्दिर है। जिसमें गदाधर भगवान्की चतुर्भुज मृर्ति है।

४२. फटकत्ता—यह भारतकी महानगरी है। यहाँका वहायाजार-सित श्रीवैकुण्ठनाथ भगवान्का मन्दिर वड़ा भर्द है। जीदेवी और भूदेवीसहित चतुर्भुज भगवान् जीदेकुण्डनाथजीका दर्शन वड़ा चित्ताकर्षक है। कथा-कीर्तन, जन्मन, अनुष्ठान, उत्सव आदिके रूपमें कोई-न-कोई क्ष्मिम पहाँ चल्ता ही रहता है। यूजा, अर्चा, भोग, क्षातीवी व्यवस्था सुन्दर है।

४३. यराह-क्षेत्र—धूनीसाहवसे २० मील उत्तर घवला-रित पर्वकी जीटन चढ़ाई है। नेपालराज्यमें कोसी नदीके किये परवर्णिर पर्वतपर वराह-क्षेत्र है। जिसे कोकामुख भी

कहते हैं । एक मन्दिरमें वराहमगवान्की चतुर्भुज मूर्ति है। मन्दिरके पास कोबरा (कोका) नदी है। जिसका जल वराहमगवान्पर चढ़ाया जाता है।

**४४. गौहाटी**-यहाँसे १५ मील दूर हाजो-नामक स्थानपर नृसिंहरूपमें भगवान् विष्णुका मन्दिर है । यह सुन्दर मन्दिर एक शिलरपर स्थित है ।

४५. बतद्वा-यह स्थान आसाम प्रदेशके नोगाँव-जनपदमें है। यहाँका विष्णु-मन्दिर एवं पूजा-अर्चा दर्शनीय हैं। इसी प्रकार कामरूप जनपदमें बरपेटा, पाढबाउसी, चुनपरा; क्चिबहार-जनपदमें मधुपुर; शिवसागर-जनपदमें माजुलि, कमलाबारी और लक्ष्मीपुर जनपदमें मणिकुल आदि कुछ ऐसे स्थान हैं, जहाँ परम भक्त श्रीमंत शंकरदेव एवं उनके भक्तों-शिष्यों-प्रशिष्योंद्वारा विष्णु-मन्दिरों या केन्द्रोंकी स्थापना हुई और जिनके माध्यमसे असम-प्रदेशमें विष्णु-भक्ति तथा वैष्णवताके सफल प्रचारका प्रयास हुआ है।

४६. याजपुर-हबड़ावाल्टेयर लाइनपर कटकसे ४४ मील पहले ही जाजपुर क्योंझररोड स्टेशनसे ९ मील दूर याजपुर है। यह स्थान उत्कलका प्रमुख तीर्थस्थान है। पहले ब्रह्माजी-द्वारा यज्ञ किये जानेके कारण ही इसे यागपुर या याजपुर कहते हैं। यहाँ अन्य मन्दिरोंके अतिरिक्त वैतरणी नदीके घाटपर भगवान विष्णुका मन्दिर है। वैतरणी नदी पार करके भगवान वराहके मन्दिरमें जाना पड़ता है, जो यहाँका प्राचीन एवं प्रमुख मन्दिर है।

४७. सिंहापुर-जाजपुर क्योंझररोडसे १२ मील गढ़ मधुपुर स्टेशन है। वहाँसे दो मील दूर सिंहापुर प्राम है। इस प्राममें नारायणतीर्थ है। इस नारायणतीर्थ-सरोवरमें भगवान् नारायणकी शेपशायी मूर्ति पूरे वर्ष जलमें ह्यी रहती है। इसीलिये इस मूर्तिको भाङ्गा-नारायण कहते हैं। मेप-संक्रान्तिके दिन यह मूर्ति जलके वाहर आती है। उस दिन वड़ा मेला लगता है।

४८. सुवनेश्वर—उड़ीनाकी राजनगरी सुवनेश्वरका श्री-लिङ्गराज-मन्दिर मुख्य मन्दिर है। श्रीलिङ्गराजका ही नाम सुवनेश्वर है। यह मन्दिर उच्च प्राकारके भीतर है। इस मन्दिरकी निर्माणकला उन्हृष्ट है। इसके बाहरी भागमें अत्यन्त मनोरम शिल्य-सौन्दर्य है। भीतरका अंद्रा भी मनोहर है।

वि० सं० ६१—

श्रीलिङ्गराजके निज-मन्दिरमें चपटा अनगढ़ विग्रह है। यह चक्राकार होनेसे हरिहरात्मक लिङ्ग माना जाता है और हरिहरात्मक मानकर हरिहर-मन्त्रसे इनकी पूजा होती है। हरिहरात्मक लिङ्ग होनेसे यहाँ त्रिग्नल मुख्यायुध नहीं माना जाता, पिनाक (धनुष) ही मुख्यायुध माना जाता है। हरिहर-मन्त्रसे श्रीलिङ्गराजजीको भोग लगाया जाता है। प्राकारके भीतर बहुत-से देवी-देवताओंके मन्दिर हैं, उनमें लक्ष्मी-नृसिंहका मन्दिर भी दर्शनीय है।

भुवनेश्वरमें मन्दिरोंकी संख्या बहुत है । भुवनेश्वरके अधिष्ठातृ-देवता अनन्त वासुदेव हैं । भगवान् शंकर इन्हींकी अनुमतिसे इस क्षेत्रमें पधारे । यहाँके मन्दिरमें सुभद्रानारायण तथा छक्ष्मीजीके विग्रह हैं ।

४८. श्रीजगन्नाथपुरी-श्रीजगन्नाथधाम चार परम पावन धामोंमें एक है। ऐसी भी मान्यता है कि शेष तीन धामोंमें बदरीनाथ सत्ययुगका, रामेश्वर नेताका तथा द्वारका द्वापरका धाम है, किंतु इस कल्यियुगका पावनकारी धाम तो पुरी ही है। इस क्षेत्रके अन्य अनेक नाम हैं। यह श्रीक्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी तथा शङ्खक्षेत्र भी कहा जाता है; क्योंकि इस पूरे पुण्यक्षेत्रकी आकृति शङ्खके समान है।

श्रीजगन्नाथजीके महाप्रसादकी महिमा तो भुवन-विख्यात है। महाप्रसादमें छु आछूतका दोष तो माना ही नहीं जाता, उच्छिष्टता-दोष भी नहीं माना जाता और व्रत-पर्वादिके दिन भी उसे ग्रहण करना विहित है। श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर बहुत विशाल है। मन्दिर दो परकोटोंके भीतर है। इसमें चारों ओर चार महाद्वार हैं। मुख्य मन्दिरके तीन भाग हैं—विमान या श्रीमन्दिर, जो सबसे ऊँचा है। इसीमें श्रीजगन्नाथजी विराजमान हैं। उसके सामने जगमोहन और जगमोहनके पश्चात् मुखशाला नामक मन्दिर है। मुखशालाके आगे भोगमण्डप है। सिंहद्वारके सम्मुख कोणार्कसे लाकर स्थापित किया गया उच्च अरुणस्तम्भ है। इसकी प्रदक्षिणा तथा सिंहद्वारको प्रणाम करके द्वारमें प्रवेश करनेपर दाहिनी ओर पतितपावन जगन्नाथजीके विग्रह (द्वारसे ही) दृष्टिगोचर होते हैं। इनके दर्शन सभीके लिये सुलभ हैं। विधर्मी भी इनका दर्शन कर सकते हैं।

विशाल मन्दिरके अंदर देवी-देवताओंके अनेक छोटे-छोटे मन्दिर हैं। इनमें एक श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है। इस मन्दिरमें श्रीलक्ष्मीजीकी मुख्य मूर्ति है। समीप ही श्रीशंकराचार्यजी तथा लक्ष्मी-नारायणकी मूर्तियाँ हैं। इसी मन्दिरके जगमोहनमें कथा तथा अन्य शास्त्र-चर्चा होती है।

यहाँसे आगे निजमन्दिरसे एक द्वार वाहर जाता है। इस द्वारको 'वैकुण्ठद्वार' कहते हैं। वैकुण्ठद्वारके समीप वैकुण्ठेश्वर महादेवका मन्दिर है। यहाँ बगीचा-सा है। बारह वर्षपर जब श्रीजगन्नाथजीका कलेवर-परिवर्तन होता है, तब पुराने विग्रहको यहाँ समाधि दी जाती है।

जय-विजयद्वारमें जय-विजयकी मूर्तियाँ हैं। इनका दर्शन करके, इनसे अनुमित लेकर तब निज मन्दिरमें जाना उचित है। प्रायः मन्दिरकी परिक्रमा करके (जय थोड़ा परिक्रमांश शेष रहता है) यात्री निजमन्दिरके जगमोहनमें प्रवेश करता है। जगमोहनमें गरुड़स्तम्म (भोगमण्डप) है। श्रीचैतन्यमहाप्रभुद्ध यहींसे श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करते थे। वहाँ एक छोटा गह्डा भूमिमें है। कहा जाता है कि वह गह्डा महाप्रभुके आँसुओंसे भर जाया करता था। गरुड़स्तम्भको दाहिने करके तथा जय-विजय (भोगमण्डप) की मूर्तियोंको प्रणाम करके तब आगे निजमन्दिरमें जाना चाहिये।

निजमन्दिरमें १६ फुट छंबी, ४ फुट ऊँची वेदी हैं । इसे 'रत्नवेदी' कहते हैं । वेदीके तीन ओर ३ फुट चौड़ी गली है, जिससे यात्री श्रीजगन्नाथजीकी परिक्रमा करते हैं । इस वेदीपर श्रीजगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलरामजीकी मुख्य मूर्तियाँ विराजमान हैं । श्रीजगन्नाथजीका स्यामवर्ण है । वेदीपर एक ओर ६ फुट छंबा सुदर्शनचक प्रतिष्ठित है । यहीं नीलमाधव, लक्ष्मी तथा सरस्वतीकी छोटी मूर्तियाँ भी हैं । यात्री एक बार श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें भीतरतक जाकर चरणस्पर्श कर सकते हैं । जगमोहनमेंसे दर्शन तो प्रायः रात्रिमें पट बंद होनेके अतिरिक्त सभी समय होते हैं, किंतु यहाँकी सेवा-पद्धति कुछ ऐसी है कि यह निश्चित नहीं कि किस समय भोग लगेगा और कब सबके लिये भीतरतक जानेकी सुविधा प्राप्त होगी । प्रायः रात्रिमें ही यह सुविधा होती है । दिनमें भी एक समय यह सुविधा मिलती है, किंतु प्रतिदिन उसके मिलनेका निश्चय नहीं है ।

५०. शिवपुरी—मध्यप्रदेशस्थित शिवपुरी नगरके पृत्में सिद्धेश्वरका प्राचीन मन्दिर है । इस मन्दिरमें भगवान, नारायणकी एक प्रतिमा है, जो पारासरी गाँवके पास मिली

र्था । यह चतुर्भुज मूर्ति बहुत प्राचीन है । क्षीरसागरमें होपहाय्यापर भगवान् विष्णु विराजित हैं । समीप ही भगवती रक्ष्मी हैं । भगवान्की चार भुजाओं आयुध हैं ही, भगवान्के चारों ओर दशावतारकी मूर्तियाँ भी उसी एक पत्थरमें सुशोभित हैं । श्रीचरणोंके पास कमलपुष्प है तथा पास ही जय-विजय वन्दना कर रहे हैं । मूर्तिकलाकी दृष्टिसे भी यह मूर्ति अतिभन्य है ।

५१. ओरछा—ओरछासे तीन-चार मील दूर एक पहाड़ीपर लक्ष्मीजीका मन्दिर है। उसमें लक्ष्मी-नारायणकी युगल मूर्ति है।

५२. शवरी-नारायण—विलासपुरसे शवरीनारायणं ४० मील दूर है। यहाँ माघ-पूर्णिमाको मेला लगता है। यहाँका मुख्य मन्दिर भगवान् नारायणका है। इसमें भगवान् नारायणकी चतुर्भुज मूर्ति है। कहा जाता है कि यह मन्दिर शवरजातिद्वारा बनाया गया है।

५३. विदिशा (मेलसा)-उद्यगिरि—मौर्य तथा गुङ्गकालमें विदिशाका बड़ा वैभव था। गुङ्गकालमें विपाय-धर्मका उत्थान हुआ। यूनानी राजाके राजदूत हेलियोदोरने विदिशामें भगवान् विष्णुकी प्रतिष्ठामें विष्णुमन्दिरके सामने एक गरुड्म्बजकी स्थापना की धी। यह राजदूत स्वयं भागवत-धर्मका अनुयायी हो गया था। विदिशाके निकट उदयगिरिकी गुफाओंमें प्रयोका उद्धार करते हुए वराह्मगवान्की अति कलापूर्ण मूर्ति है। तेरहवीं गुफामें वारह फुट लंबी शेषशायी भगवान् विष्णुकी प्रतिमा विशेष प्रभावोत्पादक है। भगवान् विष्णुकी प्रतिमा विशेष प्रभावोत्पादक है। भगवान् विष्णुकी प्रनेक गुन्दर प्रतिमाएँ इन गुफाओंमें देखी जा सकती हैं।

५४ व्यालियर—अन्य मन्दिरोंके अतिरिक्त 'सास-६६'के नाममे विख्यात भगवान् विष्णुका मन्दिर दर्शनकी म्हुख वरत है।

५५. ऐरन—सागरसे ४७ मील उत्तर-पश्चिम इस स्थानपर एतलालके समार्थके सुन्दर मन्दिरोंके अवशेष हैं। नृसिंह-सिन्दर, वराहमन्दिर, महाविष्णुमन्दिर तथा श्रीकृष्ण-पाटनील पस्ततः दर्शनीय हैं।

1.६. खजुराहो—यहाँक जगत्मसिद्ध देवाल्योंमें वैण्यव-प्रतिर-एन्हें अन्तर्गत लक्षणमन्दिर सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें राष्ट्रिक विष्युक्ती सुन्दर मृति है। इसके अतिरिक्त वामन एवं कार्य मन्दिर भी दर्शनीय हैं।

५७. उज्जैन--यह भारतका विख्यात तीर्थस्थान है । इसकी सप्त मोक्षदा पुरियोंमें गणना है । स्कन्दपुराणके अनुसार यहाँ शिवपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी तीनों वर्तमान हैं । इस पुरीके मुख्यतः शैव क्षेत्र होते हुए भी यहाँके विष्णु-मन्दिर दर्शनीय हैं । गढ़कालिकापर स्थित चतुर्व्यूहमन्दिर अनोखा है, जहाँ एक ही मूर्तिमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध विराजमान हैं । इसके अतिरिक्त अनन्तपेठिश्यत अनन्तनारायण-मन्दिर, अङ्कपाद-स्थित बलराम-मन्दिर और जनार्दन-मन्दिर, कपिल्रतीर्थ-स्थित नारावण-मन्दिर, अङ्कपादक्षेत्रस्थित हृषीकेश-मन्दिर, नईपेठिस्थित वराह-मन्दिर, नृसिंहधारिस्थित वराह-मन्दिर, वामनकुण्डस्थित वामन-मन्दिर तथा नयीसडकस्थित शेषनारायण-मन्दिर दर्शनीय हैं । यहाँ प्रमुख वैष्णव-सम्प्रदायोंकी गहियाँ भी हैं।

५८. शोणितपुर—इटारसीके पास शोणितपुर है, जहाँ भगवान् नृसिंहका प्राचीन मन्दिर है। शोणितपुरसे कुछ दूर नर्मदा-किनारे ब्रह्माण्डघाट है। यहाँ वराहभगवान्की मूर्ति है। कुछ दूरीपर वराहगङ्गा है।

५९. मझौली—यहाँ भगवान् वराहका अत्यन्त प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिरमें एक ही पत्थरमें सिंहासन तथा मूर्ति बनी है। भगवान् वराहकी मूर्ति लगभग ढाई गज ऊँची है। वराहभगवान्के शरीरमें सर्वत्र विभिन्न देवताओंकी मूर्तियाँ अङ्कित हैं। यह सर्वदेवमयी श्वेतवराहकी मूर्ति इधर बहुत प्रतिष्ठित है।

दिः राजिम-रायपुरवे राजिम २८ मील दूर है। यहाँ महानदीमें दो निद्याँ पैरी और सोट मिलती हैं। इसवे इसे 'त्रिवेणी' कहा जाता है। यहाँ राजीवलोचन भगवान्का प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरमें भगवान् नारायणकी चतुर्भुज मूर्ति है। मन्दिरके भीतर ही दशावतार तथा वालमुकुन्दजीके मन्दिर हैं।

६१. अमरकण्टक—पुण्यसिल्हा श्रीनर्भदाजी मेकल पर्वतपर अमरकण्टक नामक ग्रामके एक कुण्डसे निकलती हैं। अमरकण्टकमें भगवान् विष्णुका एक श्रात प्राचीन मन्दिर है। काले पत्यरसे बनी यह चतुर्भुजी मूर्ति चारों आयुर्धी-सिहत मुद्योभित है तथा पास ही श्रीलक्षमीजी चरणक्टना कर रही हैं। इस कृष्णवर्णमधी विष्णुमूर्तिमं मण्डलकार दशावतारकी अल्या-अल्या मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं श्रीर ऐसा ल्याता है, मानो भगवान् विष्णुके एक ही अङ्गसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और किल्क अवतारोंका प्रादुर्भाव हुआ है।

६२. रतनपुर—रतनपुर छत्तीसगढ़की पुरानी राजधानी है। रतनपुरसे आध मील पश्चिम लक्ष्मी-मन्दिर है। यह मन्दिर पर्वतपर है। किलेमें श्रीलक्ष्मी-नारायण-मन्दिर है। वहीं जगन्नाथजीका भी मन्दिर है। यह मूर्ति पुरीसे आयी है।

६३. सकलनारायण—बस्तरिजलेमें पैदामादूर ग्रामके पास चितबांगू नदी है। नदीके पास एक छोटे मन्दिरमें भगवान विष्णुकी मूर्ति है। यह मूर्ति प्राचीन है और मुन्दर है। नदीमें स्नान करके विष्णुभगवान्के दर्शन करके तब यात्री पासके पर्वतपर चढ़ते हैं।

६४. मंडला—िकलेके राजराजेश्वरी मन्दिरके सामने शिव-मन्दिरसे टिकी हुई भगवान् विष्णुकी एक प्राचीन मूर्ति है। यह चतुर्भुजी मूर्ति बड़ी भावपूर्ण है।

६५. हॅं डिया-नेमावर—नर्मदाके दक्षिण तटपर हॅं डिया नगर है। हरदा स्टेशनसे वह १३ मील है। हॅं डियासे थोड़ी दूर पश्चिम दूसरे तटपर नेमावरमें सिद्धनाथ-मन्दिर है। यहाँ भी जमदिम ऋषिकी तपोभूमि मानते हैं। यहाँ नर्मदामें सूर्यकुण्ड है, जो गर्मीमें दीखता है। कुण्डमें शेषशायी भगवान्की मूर्ति है। इसे नर्मदाका नाभिस्थान ( मध्यभाग ) कहते हैं।

**६६. विष्णुपुरी**—ओंकारेश्वरके पास विष्णुपुरीमें अमलेश्वरजी तथा भगवान् विष्णुके मन्दिर दर्शनीय हैं।

६७. चौबीस अवतार—ओंकारेश्वरसे (नर्मदाजीके जपरकी ओर) लगभग १ मील दूर, जहाँ काबेरी-धारा नर्मदाजीसे पृथक् हुई है, यह स्थान है। यहाँ चौबीस अवतार तथा पशुपतिनाथजीका मन्दिर है।

६८. मेहकर ( मेघंकर )—

तीर्थं मेघंकरं नाम स्वयमेव जनार्दनः। यत्र शार्ङ्गधरो विष्णुर्मेखलायामवस्थितः॥ (मत्स्यपु०२२।४०)

भेघंकरतीर्थ साक्षात् भगवान् जनार्दनका ही स्वरूप है। इसकी मेखलामें शार्ङ्ग-धनुप घारण किये हुए भगवान् विष्णु अवस्थित हैं। यहाँ स्नान करनेका वड़ा माहात्म्य है। खामगाँव स्टेशनसे मेहकर ( मेधंकर ) स्थान ५० मील है । नदीके तटपर खूब ऊँचाईपर श्रीशार्क्नधर-मगवान्का अत्यन्त प्राचीन भन्य मन्दिर है। इसका सभा-मण्डप विशाल एवं कलापूर्ण है। इस मन्दिरमें जो भगवान् शार्क्नधरकी मूर्ति है, वह एक भवनकी नींव खोदते समय काष्ठकी पेटीमें पूजा-सामग्रीसहित पायी गयी थी। वह स्थान एक प्राचीन खँडहर था। कई और भी मूर्तियाँ यहाँ मिलीं, किंतु उस समयके अंग्रेज अधिकारियोंने उन्हें लंदन-म्यूजियमके लिये भेज दिया। जनताके आग्रहके कारण भगवान् शार्क्नधरकी मूर्ति रख ली गयी। इस मूर्तिकी उसी समय प्रतिष्ठा हुई। भगवान्की यह मूर्ति ११ फुटकी शालग्राम शिलांसे बनी है। भगवान्के समीप श्रीदेवी, भूदेवी तथा जय-विजयकी छोटी मूर्तियाँ हैं। कलाकी दृष्टिसे यह मूर्ति परम सुन्दर है।

पुराणोंमें जिन शार्ङ्गधर-भगवान्के दर्शनका उल्लेख है, यह वही प्राचीन मूर्ति है। मार्गशीर्ष ग्रुक्ला पञ्चमीरे पूर्णिमा-तक यहाँ महोत्सव होता है।

६९. ऊन - खरगोनसे ऊन दो मील दूर है। कहा जाता है, यहाँ ९९ मन्दिर, ९९ सरोवर तथा ९९ बाविल्याँ थीं। प्रत्येक सौमें एक कम होनेसे इस प्रामका नाम ऊन ( अर्थात् एक कम ) पड़ा। यहाँके मन्दिर बहुत कलापूर्ण हैं। किंतु उनके सभा-मण्डपादि भन्न हो गये हैं। ऊन प्रामसे कुछ दूरीपर महालक्ष्मी-मन्दिर है। इसमें महालक्ष्मीकी विशाल मूर्ति है। कहा जाता है, यह मूर्ति प्रातः, मध्याह्न, सायं—तीन रूपकी प्रतीत होती है।

७०. पूना—पूनामें मोटा और मूला निदयोंका संगम है। संगमके पास अनेकों देवमन्दिर हैं। बुधवारपेटके पास तुलसी बागमें राम-मन्दिर और वेलवागमें श्रीलक्ष्मी-नारायण-मन्दिर है। पेशवाकालके सुप्रसिद्ध भीमान् नानासाहेव फड़नवीसद्वारा निर्मित इस मन्दिरके श्रीविग्रह अति सुन्दर हैं।

**9१. महावलेश्वर (दक्षिण गोकर्ण)**—यहाँ पासमें ही एक पर्वतसे कृष्णा नदी निकल्ती है। कृष्णाका उद्गम होनेसे यह पित्रत्र तीर्थ है। मूल महावलेश्वर तथा नवीन महावलेश्वरमें तीन मीलका अन्तर है। मूल महावलेश्वरके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यहाँ सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशने तपस्या की थी। तपस्याके पश्चात् ब्रह्माजीने यह किया। यहके

एमय महावल तथा अतिवल नामके दो दैत्योंने विन्न प्रारम्भ किया।इनमेंसे अतिवलको तो भगवान् विष्णुने मार दिया, किंतु महावल तपोवलसम्पन्न था। वह किसी पुरुषके द्वारा अवध्य या। इसलिये देवताओंकी प्रार्थनापर आदिमायाने प्रकट होकर उसे मारा। उस समय मृत्युसे पूर्व महावल दैत्यने त्रिदेवोंसे वहाँ स्थित रहने तथा इस क्षेत्रके अपने नामसे प्रसिद्ध होनेका वरदान माँग लिया। इसके पश्चात् ब्रह्माका यज्ञ पूर्ण हुआ। सबने अवमृथ-स्नान किया।

यहाँ महावलेश्वररूपसे भगवान् शंकर, अतिबलेश्वर-हपते भगवान् विष्णु तथा कोटीश्वररूपसे ब्रह्माजी नित्य निवास करते हैं। महावलेश्वर, अतिवलेश्वर तथा कोटीश्वर— ये तीन प्राचीन मन्दिर तो हैं ही।

७२. वाई—धर्मपुरी मुहल्लेमें घाटपर रामेश्वरमन्दिर है। इनके अतिरिक्त धर्मपुरीमें व्यङ्कटेश्वर-मन्दिर, राम-मन्दिर तथा महालक्ष्मी, महाविष्णु आदिके विशाल मन्दिर हैं।

७३. कासेगाँव—यह स्थान सातारा जनपदके कहाड़ ताड़कामें है। यहाँ भगवान् श्रीविष्णुका चतुर्व्यूहान्तर्गत वासुदेवरूपमें दर्शन होता है। एक ही शिलापर मूर्तिको वहे ही कलात्मक ढंगसे उत्कीर्ण किया गया है।

७४. पंढरपुर—पंढरपुरमें चन्द्रभागाके किनारे चन्द्रभागातिर्थं, सोमतीयं आदि स्थान हैं। वहाँ श्रीविष्ठलभगवान् के मिन्दरके अतिरिक्त भी बहुत-से मिन्दर हैं। एक चबूतरेपर भगवान् के चरण-चिह्न हैं, जिन्हें 'विष्णुपद' कहते हैं। पंढरपुरमें कोदण्डराम तथा लक्ष्मीनारायणजीके मिन्दर हैं।

७५ वासीं—मध्य-रेलवेकी मीरज-लाहूर लाइनमें कुर्दू-वाहीसे एक ओर पंढरपुर है और दूसरी ओर वासीं। यहाँ भगवान् नारायणका विशाल मन्दिर है। यहाँ मन्दिरमें राजा अम्बरीषकी भी छोटी मूर्ति है। राजा अम्बरीष हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान्का एक हाथ उनके उत्पर अभयमुद्रामें है। वासीमें पृप्पावती नदी थी, जो महर्षि दुर्वासाके शापसे गुप्त है। वासीं निरायज्ञ अम्बरीपकी राजधानी थी। महर्षि दुर्वासाके कोधसे भगवान्ने अम्बरीपकी रक्षा की और भगवान्का चक्र दुर्वासाके भीते दीड़ा, यह कथा श्रीमद्रागवत आदि ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध है।

ं पर कोएरापुर—कोल्हापुर पुराणप्रसिद्ध करवीर-क्षेत्र र । पर्टी महालक्षीका तित्य निवास माना गया है । कोल्हापुर नेपार्थे पुराने गवनहरूके पास खलाना-वर है । उसके पीछे

महालक्ष्मीका विशाल मन्दिर है। इसे लोग अम्वाजीका मन्दिर भी कहते हैं। मन्दिरका घेरा बहुत बड़ा है। उस घेरेमें महालक्ष्मीजीका निजमन्दिर है। मन्दिरका प्रधान भाग नीले पत्थरोंसे बना है। श्रीलक्ष्मीजीका श्रीविग्रह बहुत प्राचीन है। अति जीर्णतासे बचानेके लिये सन् १९५४ ई० में कल्पोक्त विधानका अनुसरण करते हुए श्रीविग्रहपर वज्रलेप किया गया। यहाँ भोजनपात्र-नामक भगवान् दत्तका भी मन्दिर है।

७७. शोलापुर—यहाँ नगरमें रणछोड़रायजी, लक्ष्मी-नारायणजी, सत्यनारायणजी आदिके मन्दिर दर्शनीय हैं।

७८. गणगापुर—शोलापुरसे दक्षिण-पूर्व दिशामें लगभग ५० मीलकी दूरीपर यह स्थान है, जहाँ भगवान् विष्णुके अवतार श्रीदत्तात्रेयजीका दर्शनीय मन्दिर है।

७९. वदामी —शोलापुरसे वदामी १४१ मील है। वदामीकी वस्ती दो पहाड़ियों के बीचमें है। दक्षिणकी पहाड़ी में चार गुफा-मन्दर हैं, जिनमें तीन गुफाएँ सनातनधर्मकी और एक जैनों की है। इनमें पहली गुफा में १८ मुजावाली शिवमूर्ति, गणेशमूर्ति तथा गणों की मूर्तियाँ हैं। उसमें आगे भगवान् विष्णु, लक्ष्मीजी तथा शिव-पार्वतीकी मूर्तियाँ हैं। दूसरी गुफा में भगवान् वामन, वराह, गरुडा रूढ नारायण, शेवशायी नारा-यणकी तथा कुछ अन्य मूर्तियाँ हैं। तीसरी गुफा ही सबसे उत्तम एवं विस्तृत है। इसमें अर्धनारीश्वर, शिव-पार्वती, नृसिंह, नारायण, वराह आदिकी मूर्तियाँ हैं।

८०. आमेर—जयपुरसे पाँच मील दूर इस कस्त्रेमें श्रीजगत्-शिरोमणिजीका मन्दिर, नरसिंहजीका मन्दिर और विल्णुजीका मन्दिर अपनी प्राचीनता और कलात्मकताके कारण दर्शनीय हैं।

८१. श्रीकेशवराय—यह नगर कोटा डिविजनमें है । वर्मण्वती नदीमें विण्णुतीर्थ है । वर्म नदीसे ५९ सीढ़ी अपर मिन्दरका द्वार है और २० सीढ़ी और अपर मिन्दर है । भगवान् श्रीकेशवरायकी चतुर्भुज मूर्ति मुख्य पीठपर स्थित है । यहीं एक छोटे मिन्दरमें श्रीचारभुजाजीकी श्रीमृति है । भगवान् केशवके सम्मुख चौकमें गवड़-स्तम्भ है ।

८२. वद्राना—राजखानमें झाळवाड्से कुछ मील दूर वद्राना गाँव है। वहाँ दो नदिवंकि संगनगर श्रीहरिहरेश्वर-जीका मन्दिर है। इस मन्दिरकी श्रीमूर्तिका आया भाग चिवस्वरूप तथा आधा विष्णुत्वरूप है। टाहिनी क्षेर दो भुजाएँ हैं, जिनमेंसे ऊपरके हाथमें भस्मका गोला और नीचेके हाथमें त्रिशूल है। इस भागमें किटमें एक सर्प लिपटा है और मस्तकपर जटामें गङ्गाजी हैं, ललाटमें चन्द्रमा हैं। वाम भागमें ऊपरके हाथमें चक्र तथा नीचेके हाथमें शङ्ख है। मन्दिरमें ही नन्दीश्वर तथा गरुड़की मूर्तियाँ हैं।

23. पुष्कर—पुष्करका मुख्य मन्दिर ब्रह्माजीका मन्दिर है। यहाँका दूसरा मुख्य मन्दिर श्रीबदरीनारायणजीका है। यहाँका प्राचीन वराह-मन्दिर मुसल्मान बादशाहीके समय नष्ट कर दिया गया था। अब जो वराह-मन्दिर है, वह उसके बादका बना है। इन मन्दिरोंके अतिरिक्त श्रीरमाव कुण्ठ-मन्दिर उत्तम है। इसे श्रीरङ्गजीका मन्दिर कहा जाता है।

८४. ओसियाँ—जोधपुरसे ३९ मील दूर इस स्थानपर प्राचीन मन्दिरोंके भझावरोष हैं, जिनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, हरिहरके विग्रह दर्शनीय हैं। इन मन्दिरोंमें श्रीकृष्ण-लीलाकी बड़ी मुन्दर मूर्तियाँ हैं।

८५. खेड़ —यह स्थान जोधपुरमें द्वनीसे ५० मील दूर है। किसी समय खेड़ एक विशाल नगर और महान् तीर्थ था। यहाँके खँडहर और भग्न मूर्तियाँ इस बातकी साक्षी हैं। वर्तमान समयमें यहाँ श्रीरणछोड़रायजीका विशाल मन्दिर है और उसके आस-पास तीन छोटे जीर्ण मन्दिर हैं।

श्रीरणछोड़रायजीके मन्दिरमें श्रीकृष्णकी चतुर्भुज संगमरमरकी मनोहर मूर्ति है । मन्दिरके गर्भग्रहके परिक्रमा-मार्गमें आठों दिक्पाल, वराह, नृसिंह, गणेश, दत्तात्रेय, सूर्य एवं. चन्द्रकी मूर्तियाँ हैं । गवाक्षोंके स्तम्मोंपर अष्ट सिद्धियोंकी कलापूर्ण मूर्तियाँ थीं, जिनमेंसे तीन अब दूट चुकी हैं। रणछोड़जीके समामण्डपसे बाहर ब्रह्माजीका तथा शंकरजीका मन्दिर है । सामने दीवारसे लगी भगवान विष्णुकी शेषशायी मूर्ति है ।

८६. नाथद्वारा—यह स्थान उदयपुरसे लगभग ३० मील दूर है। यहाँका मुख्य मन्दिर श्रीनाथजीका है। भारतके प्रमुख वैष्णवपीठोंमें इसकी गणना है। यह मूर्ति गोवर्धनपर वजमें थी। मुसल्मानी शासनकालमें आक्रमणकी आशङ्का रोनेपर वजसे यह मूर्ति मेवाड़ ले आयी गयी।

 पीठ है। कहा जाता है कि सृष्टिके आदिकालमें ब्रह्माजीके तप करनेपर भगवान् श्रीहरिने प्रसन्न होकर उन्हें जिस स्वरूपके दर्शन दिये थे, वह श्रीद्वारकाधीशके रूपमें विद्यमान है और यह भी कहा जाता है कि महाराज अम्बरीष इसी मूर्तिकी आराधना करते थें।

८८. चारभुजाजी—कॉंकरोलीसे छः मील दूर इस गॉंवमें चारभुजाजीका मन्दिर है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्णकी चतुर्भुज प्रतिमा है।

८९. खाखड़—उदयपुरसे ३५ मील दूर इस प्राममें श्रीलक्ष्मीनारायणजीका लगभग ४०० वर्ष पुराना मन्दिर है, जिसके जीगोंद्धारकी आवश्यकता है। यहाँके ठाकुरजी संत श्रीकिरपारामजीके सेव्य थे।

**२०. उदयपुर**—उदयपुर राजस्थानका प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगर है तथा मेवाड़के राणाओं की राजधानी रह चुका है । उदयपुरके राजप्रासादके रिनवासकी ड्योड़ी में श्रीपीताम्बर-रायजीके मन्दिरमें मीराबाईके उपास्य श्रीगिरघरलालजीकी मूर्ति विराजित है । झीलों की एवं सुन्दर प्राकृतिक हश्यों की इस नगरी में भगवान् श्रीजगनाथ पर्वतकी गोद में दर्शनीय हैं । औरंगजेबके आक्रमणसे इसका कुछ अंश क्षतिप्रस्त हो गया है । मन्दिरके सामने गरुड़जीकी धातु-प्रतिमा है ।

९१. मध्यमिका नगरी—चित्तौड़से आठ मील उत्तर इस स्थानको आजकल केवल 'नगरी' कहते हैं, पर मौर्यकालमें यहाँ भगवान् विष्णुकी पूजा-शिला, वेदिका तथा नारायण-वाटिका नामक उद्यानका निर्माण किया गया था। पूजा-शिलासे तात्पर्य उस शिलापट्टसे है, जो भगवान् विष्णुका प्रतीक था और जिसकी पूजा मूर्तिके स्थानपर की जाती थी।

#### दक्षिण भारतके तीर्थ-मन्दिर

**९२. ऋष्यमूक पर्वत**—हास्पेटके पास ऋष्यमूक पर्वत-पर चक्रतीर्थसे आगे जानेपर गन्धमादनके नीचे एक मण्डप दिखायी देता है । उसकी एक भित्तिमें भगवान् विष्णुकी मूर्ति खुदी है । कुछ ऊपर एक गुफामें श्रीरङ्गजी (भगवान् विष्णु) की शेपशायी मूर्ति है ।

९३. सोंडा—यहाँ श्रीवादिराजस्वामीका विशाल मठ है। कहा जाता है, श्रीवादिराजस्वामीको यहाँ भगवान् हयग्रीवके दर्शन हुए थे। अतः मठमें भगवान् हयग्रीवका मन्दिर है। ९४. गोकर्ण—समुद्रतटपर छोटी पहाड़ियोंके बीचमें गोकर्णएक छोटा नगर है। गोकर्णमें भगवान् शंकरका आत्म-तत्त्व-छिङ्ग है। गोकर्ण ग्रामके मध्यमें श्रीवेङ्कटरमण नामक भगवान् विण्णुका मन्दिर है। ये भगवान् नारायण चक्रपाणि होकर इस पुरीके भक्तोंके रक्षार्थ स्थित हैं, यह माना जाता है।

९५ हिरिहर—तुङ्गभद्रा नदीके किनारे हिरहर एक अच्छा नगर है। यहाँके हिरहर-मन्दिरके पीछे ही तुङ्गभद्रा नदी है। यहाँ माघ-पूर्णिमाको रथोत्सव होता है। हिरहर-मन्दिर प्राचीन है। मन्दिरके आस-पास कई शिलालेख हैं। मन्दिरमें हिरहरात्मक भगवत्-मूर्ति है। मूर्तिका दाहिना भाग शिवरूप है। इस ओरके मस्तकके भागमें रुद्राक्षका मुकुट तथा कपरके हाथमें त्रिशूल है। वायाँ भाग विष्णु-स्वरूप है। उधर जपरके हाथमें चक है, नीचेके दोनों ओरके हाथों अभयमुद्रा है।

९६. बेलूर—मैसूर-राज्यके तीथों में बेलूरका विशिष्ट स्थान है। चेन्नकेशवका मन्दिर ही यहाँ का मुख्य मन्दिर है। विष्णु-वर्द्धन हायसलने इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा की थी। मन्दिर नक्षत्रकी आकृतिका है। प्रवेशद्वार पूर्वाभिमुख है। मुख्य द्वारसे प्रवेश करतेपर एक चतुष्कीण मण्डप आता है। यह मण्डप खुला है। भगवान्की मूर्ति लगभग ७ फुट ऊँची, चतुर्भुज है। उनके साथ उनके दाहिने भूदेवी और वायें लक्ष्मीदेवी—श्रीदेवी हैं। कमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथोंमें हैं। इस मन्दिरके अतिरिक्त कप्पे चेन्निंगरायका मन्दिर भी है, जो हम मन्दिरके दक्षिणमें स्थित है। इसका निर्माण विष्णु-वद्मकी महारानीने कराया था। इसमें पाँच मूर्तियाँ हैं। श्रीगणेश-श्रीसरस्वती, श्रीलक्ष्मीनारायण, लक्ष्मी-श्रीधर और दुर्गा—महिपासुरमर्दिनी। इनके अतिरिक्त एक मूर्ति श्रीवेणु-गोपालकी है।

९,७. उदीपी—यह मंगलेरसे ३७ मील है। द्वैतमतके प्रिमिष्णक जीमधाचार्यके यहाँ आठ मठ हें। उदीपीके जीधनतंत्रस्य मिन्द्रकी गदीको ही श्रीमध्याचार्यजी महाराज स्मिन्न करते थे। श्रीकृष्णमट अनन्तेश्वर-मिन्द्रके उत्तर-द्विमें स्थित है। मिन्द्रकी छतपर चाँदीका पत्र चढ़ा है तथा सेनेश पूल-पत्तियाँ बनी हें। दीवारीवर भगवान् विस्ते अवदारिक चित्र अद्धित हैं। मुख्य मूर्तियों में

श्रीगरुङ्का मन्दिर है। मुख्यमन्दिरमें श्रीकृष्णकी शालग्राम-शिलाकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है।

९८. गुरुवायूर—गुरुवायूर केरल प्रदेशमें त्रिचूरसे २० मील दूर पड़ता है । यहाँ भगवान् श्रीगुरुवायू-रप्पाका मन्दिर है । 'नारायणीयम्' नामक महान् भक्तिकाव्यके रचयिता श्रीमेलपत्तूर नारायण भट्टतिरिने इसी मन्दिरके शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज भगवान् महाविष्णु श्रीगुरुवायूरप्पन्के प्रति अपने अन्तरकी समस्त भक्ति-भावना समर्पित की थी।

भगवान् श्रीकृष्णने अपने परम मित्र उद्भवको एक बार देवगुर श्रीबृहस्पतिके पास एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संदेश देकर भेजा था। संदेश यह था कि समुद्र द्वारकाको डुवा दे, इससे पूर्व ही वह मूर्ति, जिसकी श्रीकृष्णके पिता वसुदेव और माता देवकी पूजा किया करते थे, किसी सुरक्षित और पवित्र स्थानमें प्रतिष्ठित हो जाय । भगवान्ने उद्भवको समझाया कि वह मूर्ति कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, कलियुगके आनेपर वह उनके भक्तोंके लिये अत्यन्त कल्याणदायक और वरदानरूप सिद्ध होगी । संवाद पाकर देवगुरु वृहस्पति द्वारका गये, किंतु उस समयतक द्वारका समुद्रमें लीन हो चुकी थी। उन्होंने अपने शिष्य वायुकी सहायतासे उस मूर्तिको समुद्रमेंसे निकाला । तत्पश्चात् वे मूर्तिकी प्रतिष्ठाके लिये उपयुक्त स्थान खोजते हुए इधर-उधर घूमने लगे । वर्तमानमें जहाँ यह मृतिं प्रतिष्ठित है, वहाँ उस समय सुन्दर कमलपुष्पींसे युक्त एक झील थी, जिसके तटपर परमेश्वर भगवान् शिव और माता पार्वती पवित्र जलकीड़ा करते हुए इस अत्यन्त पवित्र मृतिंकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बृहस्पतिजी वहाँ पहुँचे और भगवान् शिवकी आज्ञासे उन्होंने और वायुदेवने इस मूर्तिकी उचित स्थानमें प्रतिष्ठा की। तभीसे इस स्थानका नाम ( गुरु+ वायु + पुरम् ) गुरुवायूर हो गया।

सर्वत्रथम भगवान् विष्णुने अपनी साक्षात् मृति ब्रह्माको उस समय प्रदान की, जब व सृष्टि-कार्यमें संख्यन हुए । जब ब्रह्मा सृष्टि-निर्माण कर चुके, उस समय स्वायम्भुव मन्वतारमें प्रजापित सुतपा और उनकी पत्नी वृद्दिनने उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके लिये ब्रह्माजीकी आराधना की । ब्रह्माने उन्हें यह मृति प्रदान की तथा उन्हें उपासना करनेका आदेश विया । बहुत कालकी आराधनाके पक्षान् भगवान् प्रकट हुए तथा उन्हें स्वयं पुत्ररूपमें उनके गर्भसे जन्म लेनेका वचन देकर अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात् भगवान् पृश्तिगर्भके रूपमें अवतरित हुए । दूसरे जन्ममें सुतपा कश्यप बने और पृश्ति अदिति । उस समय भगवान्ने वासनरूपमें अवतार लिया । तीसरे जन्ममें सुतपा वसुदेव बने और पृश्ति देवकी बनी, तब भी भगवान्ने श्रीकृष्णरूपमें इनकी कोखसे जन्म लिया । यह मूर्ति वसुदेवको धौम्य ऋषिने दी थी तथा उन्होंने इसे द्वारकामें प्रतिष्ठित कराके इसकी पूजा की थी ।

सर्पयज्ञके पश्चात् जनमेजयको गलितकुष्ठ हो गया, तब उन्होंने इन्हीं भगवान्की आराधना की तथा भगवान्की कृपासे रोगके साथ-ही-साथ भव-रोगसे भी मुक्ति पायी।

श्रीआदिशंकराचार्य इस मन्दिरमें कुछ काल रके थे। उन्होंने यहाँकी पूजा-पद्धतिमें कुछ संशोधन किये थे। अबतक पूजा उस संशोधित विधिसे ही होती है। श्रीलीलाग्रुक (बिल्व-मङ्गल) ने अपने आराधना-कालका बहुत-सा समय यहाँ व्यतीत किया था। कहते हैं, उनके साथ भगवान् बालरूप धारण करके क्रीडा करते थे। और भी अनेक सुप्रसिद्ध संतों एवं भक्तोंका सम्बन्ध यहाँसे रहा है।

**५९. धर्मपुरी**—तेलंगाना क्षेत्रका यह बहुत पुराना ग्राम है। आवागमनके साधन सरल नहीं होनेसे इस स्थानपर पहुँचनेमें कुछ कठिनाई होती है। यहाँपर नरसिंह स्वामीका बड़ा मनोहर मन्दिर है।

१००. स्तोमनाथपुर—मडवल्लीसे सोमनाथपुर १२ मील दक्षिण-पश्चिम है। एक ही स्थानपर सोमनाथपुरमें तीन बड़े मन्दिर हैं। मध्यमें प्रसन्नचेन्नकेशव-मन्दिर है। उसके दक्षिण गोपालमन्दिर और उत्तर जनार्दन-मन्दिर है। मन्दिरके बाहरी भागमें महाभारत, रामायण तथा भागवतकी बहुत-सी घटनाओंकी सैकड़ों भन्य मूर्तियाँ अङ्कित की गयी हैं।

१०१. महूर—वंगलोरसे ४६ मील दूर महूर स्टेशन है। महूरमें श्रीवरदराज (भगवान विष्णु) तथा योगनृसिंहके प्राचीन मन्दिर हैं। इनमें योगनृसिंह-मन्दिर वड़ा है।

१०२. शिवसमुद्रम्—मह्र्से १७ मील दूर मडवल्ली है। मडवल्लीचे शिवसमुद्रम् १२ मील है। शिवसमुद्रम् कावेरीकी दो धाराओंके मन्य एक मध्यरङ्गम् नामक द्वीप है। शिवसमुद्रम्में श्रीरङ्ग-मन्दिर है। उसमें श्रीरङ्गजी (भगवान् नारायण) की शेषशायी मूर्ति विराजमान है। भगवान् शेषशय्यापर पूर्वाभिमुख शयन कर रहे हैं। शिवसमुद्रम्-द्वीपसे लगभग तीन मील दक्षिण विडिगिरिस्क्न नामक पर्वतपर चम्पकारण्य-क्षेत्रमें श्रीनिवासमन्दिर है। इस मन्दिरमें भगवान् विष्णुकी खड़ी चतुर्मुज मूर्ति है। यहाँ भार्गवी नदी है, जो पवित्र मानी जाती है। कहते हैं, भगवान् परशुरामने यहाँ तपस्या की थी।

१०३. श्रीरङ्गपद्धन-मैसूरसे ९ मीलपर श्रीरङ्गपद्धन स्टेशन है। तीन स्थानोंपर कावेरीमें दो घाराएँ हुई हैं और वे आगे परस्पर मिल गयी हैं। इस प्रकार कावेरीके पूरे प्रवाहमें तीन द्वीप बने हैं। ये तीनों ही द्वीप अत्यन्त पवित्र माने जाते हैं। इनमेंसे प्रथम द्वीपको आदिरङ्गम्, द्वितीयको मध्यरङ्गम् तथा तृतीयको अन्तरङ्गम् या श्रीरङ्गम् कहा जाता है। इनमें श्रीरङ्गम् बहुत प्रख्यात है । श्रीरङ्गपद्दन ही आदिरङ्गम् है। मध्यरङ्गम्का उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्रीरङ्गम्का वर्णन आगे किया जायगा । इन तीनों ही रङ्ग-द्वीपोंमें श्रीरङ्गजीके मन्दिर हैं और उनमें भगवान् नारायणकी शेषशायी मूर्ति है । तीनों ही स्थानोंपर तीन-चार मीलपर श्रीनिवास-मन्दिर है। कावेरीकी दो धाराओंके मध्य यह द्वीप तीन मील लंबा और एक मील चौड़ा है; क्योंकि रेलवे-स्टेशन चौड़ाईके बीचमें है, अतः स्टेशनके दोनों ही ओर कावेरीकी धारा समीप ही मिलती है। स्टेशनके समीप ही श्रीरङ्ग-मन्दिर है। कावेरीमें स्नान करके यात्री श्रीरङ्गजीके दर्शन करते हैं। शेषशय्यापर श्रीनारायण शयन कर रहे हैं। यह मूर्ति वैसी ही है, जैसी श्रीरङ्गमूमें है, किंतु विस्तारमें उससे छोटी है। कहते हैं, यहाँ महर्षि गौतमने तपस्या की थी तथा उन्होंने ही श्रीरङ्ग-मूर्तिकी स्थापना की थी। श्रीरङ्ग-मन्दिरके सामने ही श्रीलक्ष्मीनृसिंह-मन्दिर है। इस मन्दिरका पृष्ठ-भाग श्रीरङ्ग-मन्दिरके सम्मुख पड़ता है। इस मन्दिरमें भगवान् नृसिंहकी मूर्ति है।

१०४. मेल्कोटे ( याद्विगिरि )—इसका प्राचीन नाम याद्वादि या यादविगिरि है। दक्षिणके चार प्रधान वैष्णव क्षेत्र हैं—१-श्रीरङ्गम्, २-तिरुपति, ३-काञ्चीपुरम्, ४-मेल्क्कोटे। श्रीरामानुजाचार्यने ही इस क्षेत्रका पुनरुद्धार किया और वे यहाँ १६ वर्ष रहे। मेल्कोटेमें सम्पत्कुमार स्वामीका विद्याल मन्दिर है। वस्तुतः सम्पत्कुमार यहाँकी उत्सव-मृर्तिका नाम है। मुख्य मृर्ति भगवान् तिरुनारायणकी है। मेल्कोटेके पास पर्वतपर योग-नृसिंहका मन्दिर है।

१०५ अहोबिल-यह श्रीरामानुज-सम्प्रदायके आचार्य-गीटोंगंसे एक है। यहाँ के आचार्य शटकोपाचार्य कहे जाते हैं। वहा जाता है कि यहाँ हिरण्यकशिपुकी राजधानी थी। यहाँ भगवान नृतिहने प्रकट होकर प्रह्लादकी रक्षा की थी। यहाँ आए-पास प्रह्लादचरितके स्मारक कई स्थानोंमें बने हैं। यह क्षेत्र नय-नृतिह क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ नृतिहमगवान्के नौ विग्रह हैं—१-ज्वालानृतिह, २-अहोबिलनृतिह, १-मालेल (लक्ष्मी) नृतिह, ४-क्रोडाकारनृतिह, ५-कारखनृतिह, ६-मार्गवनृतिह, ७-योगानन्दनृतिह, ८-स्त्रवटनृतिह, ९-पावननृतिह।

१०६. सिंहाचलम् —यह वाल्टेयरसे ५ मील दूर है। भगवान् श्रीवाराह लक्ष्मी-नृसिंहस्वामीका मन्दिर होनेके कारण सिंहाचलम् एक अत्यन्त प्रसिद्ध तीर्थ है। कहते हैं, पुराने समयमें हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको समुद्रमें गिराकर उसके ऊपर इस पर्वतको आरोपित कर दिया थाः किंतु भगवान् विष्णुने स्वयं प्रकट होकर इस पर्वतको धारण किये रखा और प्रह्लादको वचा लिया। तब प्रह्लादने स्वयं इत मृतिंकी उपासना की थी।

१०७. श्रीक्रमम् — श्रीकाकुलम् वाजारसे श्रीक्र्यम् ९ मील है। इस स्थानको लोग क्रमांचल भी कहते हैं। यहाँका मन्दिर वहुत प्राचीन है। इसमें श्रीक्रमंभगवान्की मूर्ति है। यह मृति क्रमांकार शिला है, जिसमें आकृति अस्पष्ट है। पातमें श्रीगोविन्दराज (भगवान् विष्णु)का श्रीविग्रह है। भगवान्के समीप श्रीदेवी और भूदेवी दोनों ओर विरालमान हैं।

्रिट. समावरम्—वाल्टेयरसे ७० मील दूर अभावरम् स्टेपन है। स्टेशनसे २ मीलपर पम्पा नदीके किनारे अज्ञावरम् एक छोटा-सा कस्वा है। यहाँ मुख्यतीर्थ पम्पानदी है। उत्तमें लोग स्नान-तर्पण-श्राद्धादि करते हैं। एक पहाड़ीपर शीसत्यनारायण-भगवान्का मन्दिर है। क्लनारायण-भगवान्का श्रीविग्रह मनोहर है।

्रें प्रमान्त्रसिंह—नेजवाड़ाते ७ मीलपर मङ्गलगिरि रेंद्रान है। रटेंद्रानसे लगभग आघा मील दूर नगरमें लक्ष्मी-रेंद्रिया मन्दिर है। लक्ष्मीनसिंह-मन्दिरके पाससे ही पर्वतपर हानेको सीहियाँ भारम्य हो जाती हैं। ४४८ सीहियाँ चड़ने-प जल प्रमान्तिह मन्दिर मिलता है। प्रमा (पानक) का अर्थ हैं—शर्वत । पना-नृसिंहका अर्थ होता है—शर्वत पीनेवाले नृसिंहभगवान ।

मन्दिरमें एक भित्तिमें भगवान् नृसिंहका धातुमुख बना है। कहते हैं, उनके मुखके भीतर शालप्राम-शिला है। पुजारी शङ्क्षि नृसिंहभगवान्को शर्वत पिलाता है। आधा शर्वत वह पिला देता है और आधा प्रसाद रूपमें छोड़ देता है। प्रसाद छोड़नेके लिये वह इस ढंगसे मूर्तिके मुखमें शर्वत डालता है कि शर्वत मीतरके शालप्रामसे लगकर बाहर आने लगता है। पुजारी कहता है—'भगवान् आधा ही पीते हैं।' पूरे मन्दिरमें चारों ओर भूमिमें शर्वतका चीकट फैला रहता है; किंतु वहाँ सक्खी या चींटी कहीं दीखती नहीं, यह चमत्कार ही है। कहते हैं, भगवान् विष्णु हिरण्यकशिपु दैत्यको मारकर यहाँ स्थित हुए थे।

११०. पोन्नेरी—मद्राससे २२ मील दूर इस स्थानपर एक भगवान् विष्णुका और एक शंकरजीका मन्दिर है । दोनों ही मन्दिर विशाल हैं । वैशालमें विष्णु-मन्दिरका महोत्सव दस दिनतक चलता रहता है । श्रावण, माघ तथा एहाशिवरात्रिपर शिव-मन्दिरके महोत्सव होते हैं ।

१११ मद्रास्त—भारतकी इस प्रमुख नगरीमें वालाजीके मन्दिरके अंदर श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीलक्ष्मीजी, श्रीनृसिंहजी और श्रीदेवी-भूदेवीसहित भगवान् वेङ्कटेश्वरके श्रीविग्रह दर्शनीय हैं। प्रसिद्ध पार्थसारथि-मन्दिरमें भगवान् नृसिंहका दर्शन चित्ताकर्षक है।

१६२. तिरुपति-चालाजी—भगवान् वेङ्कटेश्वरको ही धालाजी कहते हैं। जगमोहनसे मन्दिरके भीतर ४ द्वार पार करनेपर पाँचवेंके भीतर श्रीवालाजी (वेङ्कटेश्वरखामी) की पूर्वी-भिमुख मूर्ति है। भगवान्की श्रीमूर्ति श्यामवर्णकी है। वे शङ्क-चक्क-गदा-पद्म लिये खड़े हैं। यह मूर्ति लगभग सात फुट जँची है। भगवान्के दोनों ओर श्रीदेवी तथा भ्रदेवीदी मूर्तियाँ हैं। भगवान्को भीगसेनी कपूरका तिलक लगता है। भगवान्के तिलक्की उतरा यह चन्दन यहाँ प्रसादक्षममें विकता है। याशी उसे (मन्दिरसे) अञ्जनके काममें क्रिनेके लिये है जाते हैं।

श्रीबाहादीशी मृतिर्ने एक म्यानगर चोटका निद्ध है। उस स्थानगर दवा हमायी हाती है। यहने हैं, एक मक्त प्रतिदिन मीचेने भगवान्हें लिये दूध है आता था। ख्य होनेपर जय उसे आनेमें कछ होने ख्या, तब भगवान् स्वयं जाकर चुपचाप उसकी गायका दूघ पी आते थे। गायको दूध न देते देख उस भक्तने एक दिन छिपकर देखनेका निश्चय किया और जब सामान्य मानव-वेषमें आकर भगवान् दूध पीने छगे, तब उन्हें चोर समझ भक्तने ढंडा मारा। उसी समय भगवान्ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और आश्वासन दिया। वही डंडा छगनेका चिह्न मूर्तिमें है।

यहाँ मुख्य दर्शनके समय मध्याह्नमें प्रत्येक दर्शनार्थी-को भगवान्का भात-प्रसाद निश्गुल्क मिलता है। इस प्रसादमें स्पर्श आदिका दोष नहीं माना जाता। यहाँ मन्दिरमें मध्याह्नके दर्शनके पश्चात् प्रसाद विकता भी है।

११३. विष्णुकाञ्ची, वरदराजस्वामी—यों तो यहाँ १८ विष्णु-मन्दिर वताये जाते हैं, किंतु मुख्य मन्दिर श्रीदेवराजस्वामीका है, जिन्हें प्रायः 'वरदराजस्वामी' कहा जाता है । भगवान नारायण ही देवराज या वरदराजके नामसे यहाँ सम्बोधित होते हैं । श्रीवरदराज-मन्दिर विद्याल है । भगवान्का निजमन्दिर तीन घेरोंके भीतर है । इस मन्दिरके पूर्वका गोपुर ग्यारह मंजिल ऊँचा है । यह दक्षिण-भारतका सबसे बड़ा उत्सव है ।

सरोवरमें स्नान करके यात्री मन्दिरमें दर्शन करने जाते हैं । पश्चिम-गोपुरके भीतर सामने ही स्वर्णमिण्डित गढ़ड़ स्तम्म है । उसके दक्षिण एक मन्दिरमें श्रीरामानुजा-चार्यका श्रीविग्रह है । यह स्मरण रखनेकी बात है कि भीरामानुजाचार्यके आठ प्रधान पीठोंमें एक पीठ यहाँ विष्णु-काञ्चीमें है । यहाँके आचार्य 'प्रतिवादि-भयंकर' कहे जाते हैं ।

गरुड़-स्तम्भके पूर्व दूसरे घेरेका गोपुर है। इस घेरेके भीतर दक्षिण-पश्चिम भागमें श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है। श्रीलक्ष्मीजी-की झाँकी बहुत मनोरम है। यहाँ लक्ष्मीजीको 'श्रीपेचन्देवी' कहते हैं। भगवान्के निजमन्दिरको 'विमान' कहते हैं। तीन द्वारोंके भीतर चार हाथ ऊँची श्रीवरदराज (भगवान् नारायण) श्री स्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान्के गलेमें शालग्रामोंकी एक माला है। वहाँ भगवान्की मनोहर उत्सव-मूर्तियाँ भी हैं।

विष्णुकाञ्चीमें श्रीवरदराज-मन्दिरके समीप धर्मशाला है।

११४. मनारगुडी—मनारगुडी तंनीरसे २९ मील है। इस क्षेत्रको चम्पाकारण्य तथा दक्षिणद्वारका कहा नाता है। यहाँका मुख्य मन्दिर श्रीराजगोपालस्वामी (भगवान् वासुदेव)का है। मनारगुडीके पास 'पाम्नणि' नामकी एक नदी बहती है। यह पित्र मानी नाती है। यहाँकर कई धर्मशालाएँ हैं। श्रीराजगोपाल-मन्दिरमें सात प्राकार हैं, जिसमें १६ गोपुर हैं। मन्दिरमें भगवान् वासुदेवकी शक्क-गदा-पद्मधारिणी चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान्के अगल-बगल श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। कहा जाता है, यह श्रीविग्रह ब्रह्माजीके द्वारा प्रतिष्ठित है।

११५ कुरुभकोणस् यह स्थान मायावरम्से २० मीलपर है। यह दक्षिण भारतका एक प्रमुख तीर्थ है। प्रति वारहवें वर्ष यहाँ कुम्भका मेला लगता है। यह नगर कावेरीके तटपर है। यहाँ मन्दिर तो बहुत हैं, किंतु मुख्य मन्दिर पाँच हैं—१—कुम्मेश्वर (यह तीर्थका सर्वप्रमुख मन्दिर है), २--शार्क्वपणि, ३—नागेश्वर, ४—रामस्वामी और ५—चक्रपणि।

पहले महामघम् सरोवरमें स्नान करके फिर शार्क्नपणि-मन्दिरके दर्शन करके तब कुम्मेश्वरके दर्शनार्थ जा सकते हैं या कुम्मेश्वरके दर्शन करके इस मन्दिरमें आ सकते हैं। नागेश्वर-मन्दिर पहले मिलता है; किंतु शार्क्नपणि, कुम्मेश्वर, रामस्वामी—ये मन्दिर पास-पास हैं। शार्क्नपणि-मन्दिरके पीछे थोड़ी ही दूरपर कुम्मेश्वर-मन्दिर है।

शार्कुपाणि-मन्दिर विशाल है । भीतर खणमिण्डत गरुड़-स्तम्भ है। मन्दिरके घेरेमें अनेकों छोटे मन्दिर तथा मण्डप हैं । निजमन्दिरमें भगवान् शार्कुपाणिकी मनोहर चतुर्भुज मूर्ति है। यह शेषशायी भगवान् नारायणकी मूर्ति है। श्रीदेवी और भूदेवी भगवान्की चरण-सेवा कर रही हैं। परिक्रमामें श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है। यहाँका मुख्य मन्दिर, जो घेरेके मध्यमें है, एक रथके आकारका है। जिसमें घोड़े और हाथी जुते हुए हैं। मन्दिरकी रथाकृति इस वातको घोषित करती है कि भगवान् शार्क्रपाणि इंगी रथमें आसीन होकर वैकुण्डधामसे यहाँ उतरे थे।

यहाँकी कथा यह है कि भृगुने जब भगवान्के वक्षः-र्यलपर चरण-प्रहार किया और उसके लिये भगवान्ने भृगुको कोई दण्ड तो दिया ही नहीं, उलटे उनसे क्षमा माँगी, तब लक्ष्मीजी भगवान् नारायणसे रूट गर्यों। वे हरकर यहाँ आयीं और हेम नामक ऋषिके यहाँ कन्या-रूपसे अवतीर्ण हुई। भगवान् नारायण भी अपनी नित्यप्रिया लक्ष्मीजीका वियोग सह न सके। वे भी यहाँ पधारे और ऋषिकत्यासे उन्होंने विवाह कर लिया। तभीसे शार्क्कपाणि और लक्ष्मीजी यहाँ श्रीविग्रहरूपमें स्थित हैं। शार्क्कपाणि-मन्दिरके पास एक सुन्दर सरोवर है। उसे 'हेम-पुष्करिणी' कहते हैं।

११६ श्रीरङ्गस्—श्रीरङ्गम् दक्षिणका प्रधान वैष्णव क्षेत्र है। कावेरीकी दो धाराओंके बीच श्रीरङ्ग-मन्दिरका विस्तार २६६ वीघेका कहा जाता है । श्रीरङ्गनगरके बाजारका वड़ा भाग मन्दिरके घेरेके भीतर आ जाता है। इतना विक्तारवाला मन्दिर भारतमें दूसरा नहीं है। पाँचवें घेरेमें दक्षिणके गोपुरके सामने उत्तरकी ओर गरुइमण्डप है। उसमें बहुत बड़ी गरुड़जीकी मूर्ति है। इससे और उत्तर एक चन्तरेपर स्वर्णमण्डित गरुड़-स्तम्भ है। इसी घेरेके ईशानकोणमें चन्द्रपुष्करिणी नामक गोलाकार सरोवर है। यात्री इसमें स्नान करते हैं। उसके पास महालक्ष्मीका विशाल मन्दिर है। कल्पवृक्ष-नामक वृक्ष, श्रीराम-मूर्ति तथा श्रीवैकुण्ठनाथमगवानका प्राचीन स्थान भी वहीं पासमें है। श्रीलक्ष्मीजीको यहाँ 'श्रीरङ्गनायकी' कहते हैं। धीलक्ष्मीजीके मन्दिरके सामनेके मण्डपका नाम 'कम्बमण्डप' है। तमिळके महाकवि कम्बने यहीं अपनी कम्ब-रामायण जनताको सुनायी यी।

छठे घेरेके पश्चिम भागमें एक द्वार तथा दक्षिण भागमें मण्डप हैं। इसके भीतर सातवाँ घेरा है, जिसका द्वार दक्षिणकी ओर है। इसके उत्तरी भागमें श्रीरङ्गजीका निजमन्दिर है। इसका शिखर स्वर्णमण्डित है।

धीरक्षजीके निजमन्दिरमें शेषशय्यापर शयन किये स्पाम-वर्ण श्रीरङ्गनाथजीकी विशाल चतुर्मुजमूर्ति दक्षिणा- भिगुक्षी स्थित है। भगवान्के मस्तकपर शेषजीके पाँच पनाश छत्र है। बहुमूल्य वस्त्रामूषणींसे मण्डित यह मूर्ति भग मध्य है। भगवान्के समीप श्रीलक्ष्मीजी तथा विभीपण पेटे हैं। श्रीदेवी, मूदेवी आदिकी उत्तव-मृर्तियाँ भी दर्ती है।

भगवान् नारायणने अपना साझात् श्रीवित्रह ब्रह्माजीको पदान विया या । वैवस्तत भनुके पुत्र इध्वाकुने कठोर हन्तः ६२६ अक्षाजीको प्रसन्न किया और उनसे विमानके साथ श्रीरङ्गजीकी मूर्ति प्राप्त की । तमीसे श्रीरङ्गजी अयोध्यामें विराजमान हुए और इक्ष्वाकुवंशीय नरेशोंके कुलाराध्य हुए ।

त्रेतायुगमें चोळराज धर्मवर्मा अयोध्यानरेश महाराज दशरथके अश्वमेधयश्में आमन्त्रित होकर अयोध्या गये। वहाँ उन्होंने श्रीरङ्गजीका दर्शन किया। उनका चित्त इस प्रकार श्रीरङ्गजीमें लग गया कि वे अपने यहाँ लौटकर श्रीरङ्गजीको प्राप्त करनेके लिये कठोर तप करने लगे; किंतु उन्हें सर्वश्च ऋषि-मुनियोंने यह कहकर तपस्यासे निवृत्त। किया कि श्रीरङ्गजी स्वयं यहाँ पधारनेवाले हैं।

लङ्का-विजयके पश्चात् मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी-का अयोध्यामें राज्याभिषेक हुआ । राज्याभिषेकके उपलक्षमें प्रभु सबको मुँहमाँगी वस्तुएँ प्रदान कर रहे थे। जब सुग्रीवादिको उपहार देकर प्रभु बिदा करने ल्यो, तब विभीषणने बिदा होते समय रघुनाथजीसे इक्ष्याकुवंशके आराध्य श्रीरङ्ग-विग्रहकी याचना की। उदार-चक्र-चूड़ामणि श्रीरघुनाथजीने विभीषणको श्रीरङ्ग-मूर्ति विमान (निजमन्दिर) के साथ दे दी।

विभीषण उस दिन्य विमहको छेकर चछे, तब देवताओंको ऐसा लगा कि यह दिन्य मूर्ति लङ्का नहीं जानी चाहिये। लङ्का जानेके मार्गमें यहाँ कावेरीके द्वीपमें विभीषणने पूरे विमानको चन्द्रपुष्करिणीके तटपर रखा और स्वयं नित्यकर्ममें लग गये। नित्यकर्मसे निष्टत्त होकर विभीषणने विमान उठानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। उस समय श्रीरङ्गजीने विभीषणसे कहा—'विभीषण! तुम खिन्न मत हो। यह कावेरीका मध्यद्वीप परम पवित्र है। राजा धर्मवर्माने मुझे पानेके लिये कटोर तपस्या की है और ऋषिगण उसे आधासन दे चुके हैं। इसलिये मेरी इच्छा यहीं स्थित होनेकी है। तुम यहाँ आकर मेरा दर्शन कर जाया करो। में लङ्काकी ओर मुख करके दक्षिणमुख होकर यहाँ स्थित रहुँगा।

विभीपण छोट गये । वे प्रतिदिन श्रीरप्रधाम-दर्शन करने आने छो। एक दिन वे शीरक्रजीका दर्शन करने उतावछीमें वेगपूर्वक रथसे आ ग्रेट थे। धार्त्यमें उनके रथसे एक ब्राह्मण क्रुचला छाउन सर गया । इस्तर यहाँके ब्राह्मणी विभीपगरी प्रस्कृतिया

और सार डालनेका प्रयत्न किया। किंतु विभीषणको तो भगवान् श्रीराम कल्पान्ततकके लिये अमर रहनेका वरवान दे चुके थे। विभीषण जब मरे नहीं, तब ब्राह्मणोंने उन्हें एक भूगर्भ-स्थित स्थानमें बंद कर दिया।

देवर्षि नारद्से भगवान् श्रीरामको अयोध्यामें यह समाचार मिला । वे भक्तवत्सल पुष्पक विमानसे यहाँ पधारे । ब्राह्मणींने उनका स्वागत किया और विभीषणका अपराध बताकर दण्ड देनेके लिये उन्हें प्रभुके सम्मुख उपस्थित किया । श्रीरामने कहा—'सेवकका अपराध तो स्वामीका ही अपराध माना जाता है। ये मेरे सेवक हैं। इन्हें आपलोग छोड़ दें और मुझे दण्ड दें। ब्राह्मण द्रवित हो गये प्रभुके भक्तवात्सल्यसे । विभीषणका छुटकारा हो गया। तबसे विभीषणजी प्रतिदिन श्रीरङ्गजीका दर्शन करने अलक्षितरूपमें आने लंगे।

११७ रायेश्वरम् भारतके चारप्रधान धामोंने यह एक द्येव-तीर्थ है । शेष तीन वेष्णव-तीर्थ हैं । रानेश्वरम् है तो शेवक्षेत्र, किंतु यहाँ भी सेतुमाधव नामक मन्दिरमें भगवान विष्णु अपनी शक्तिसहित विराजमान हैं एवं तीर्थ-यात्रियोद्वारा दर्शनीय हैं।

११८. मदुरा सुन्दरराज पेठमाळका विष्णु-मन्दर नगरके पश्चिम भागमें महुराके प्रसिद्ध मीनाक्षी मन्दिरसे लगभग आध मीलपर है। इसे कुडल अळगर भी कहते हैं। मन्दिर-में रामायणके कथा-प्रसङ्गोंके सुन्दर रंगीन चित्र दीवारीपर बने हैं । यहाँ भगवान्का नाम 'सुन्दरबाहुं होनेसे इस मन्दिरको 'सुन्दरवाहु मन्दरं भी कहा जाता है। भगवान विष्णु मीनाक्षी-का मुन्दरेश्वर ( भगवान शिव ) के साथ विवाह कराने यहाँ पधारे थें और तभीसे विग्रहरूपमें विराजमान हैं। मन्दिरके भीतर निजसन्दिरमें भगवात् विष्णुकी चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान्के दोनों ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी सिंहासनपर बैठी हैं। इस मन्दिरके ऊपर खूब ऊँचा खर्ण-कलश है। मन्दिरके शिखरके भागमें ऊपर जानेकी सीढ़ियाँ बनी हैं। अपर सूर्यनारायणकी मूर्ति है । इसी मन्दिरमें भगवान् नृतिहकी भी मूर्ति है। इस मन्दिरके घेरेमें ही एक अलग लक्ष्मी-मन्दिर है । श्रीलक्ष्मीजीका पूरा मन्दिर कसीटी-के चमकीले काले परयरका वना है। इसमें लक्ष्मीजीकी वड़ी भन्य मृतियाँ हैं । जीलक्ष्मीजीको यहाँ भाधुबन्लीः कहते हैं ।

११९. वृषशाद्र (तिरुमाछिरंचोछै) मदुराते १२ मील उत्तर यह एक प्राचीन क्षेत्र है। इते स्थानीय लोग धलणर लोइल कहते हैं। वृषभाद्रिपर एक पुराना किला है। किलेमें श्रीमुन्दरराजका विशाल मन्दिर है। इसमें कई परिक्रमा-मार्ग हैं और उनमें मुख्य-मुख्य देव-मूर्तियाँ हैं। मुख्य मन्दिरमें भगवान श्रीमुन्दरराज (श्रीनारायण) श्रीदेवी तथा भूदेवीके साथ विराजमान हैं।

इस वृषभाद्रि-क्षेत्रका माहात्म्य वराहपुराण, वामनपुराण, व्रह्माण्डपुराण तथा अग्रिपुराणमें मिलता है। यहाँ यमधर्मराजने वृषरूप धारण करके महाविष्णुकी आराधना की थी। यहीं उन्हें भगवदर्शन हुआ। इसीसे इस पर्वतको वृषभाद्रिः कहते हैं।

यहाँ जब यमधर्मराजके सम्मुख भगवान् विष्णु प्रकट हुए, तब उनके नूपुरिस एक जल्होत प्रकट हुआ। उसे 'नूपुरमङ्गा' कहते हैं। गङ्गाजीके समान ही नूपुर-गङ्गाका जल पापनाशक माना जाता है। नूपुर-गङ्गामें स्नान करके यहाँ श्रीसुन्दरराजका दर्शन-अर्चन किया जाता है। यमधर्मराजने ही भगवान् श्रीसुन्दरराजकी प्रतिष्ठा की थी।

१२०. श्रीविल्छिपुत्त्-श्रीविष्णुचित्तस्वामी (पेरियाळ-वार )की यह जन्मस्थली है । उन्होंकी पुत्री आंडाळ (गोदाम्बा) हुई जिन्हें श्रीलक्ष्मीजीका अवतार माना जाता है । यहाँ श्रीरङ्गनाथजीका मन्दिर है । इसमें दीवारोपर देवताओं भगवल्लीलाओं तथा महाभारतकी घटनाओंके सुन्दर रंगीन चित्र वने हैं । यहाँ मन्दिरमें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीके मनोहर श्रीविग्रह हैं । सुख्य स्थानपर गोदाम्बाके साथ श्रीरङ्गनाथजी (मगवान् विष्णु) की मूर्ति है । उन्हें यहाँ पङ्गमन्नार (रङ्गप्रभु) कहते हैं ।

इस मन्दिरसे लगा हुआ एक दूसरा विशाल मन्दिर है। दोनों मन्दिरोंके मुख्यद्वार—गोपुर पृथक-पृथक् हैं। किंतु दोनोंके मध्यकी दीवारमें एक द्वार कुण्डके समीप है, जिससे एकमें दर्शन करके यात्री दूसरे मन्दिरमें जाते हैं। इस मन्दिरमें नीचे भगवान् दृषिहकी मूर्ति है। मन्दिरमें जपर रोषशायी भगवान् विष्णुका श्रीविमह है, जिनकी चरण-सेवामें लक्ष्मीजी लगी हैं। जपर ही वटपत्रशायी भगवानकी भी मूर्ति है। इनके अतिरिक्त यहाँ दुर्वालाजी तथा अन्य मुखियोंकी मूर्तियाँ एवं गरुइजीकी भी मूर्ति है।

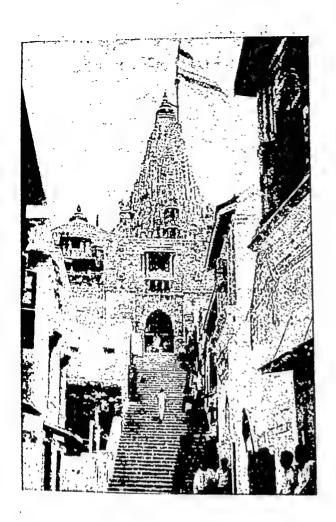

श्रीद्वारकाधीश-मन्दिर, श्रीद्वारकाधाम [ पृष्ठ ४९४ ]

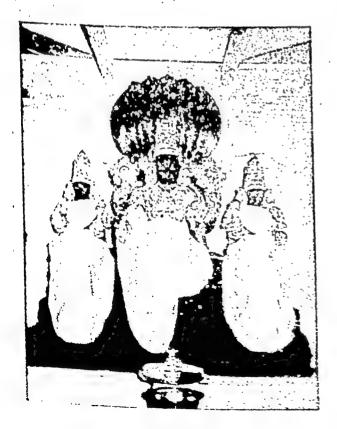

धी-भू देवियोंसहित श्रीवेकुण्डनाय, कलकत्ता ् [ १४ ४८१ ]



श्रीविष्णु-मन्दिर, गोरखपुरका श्रीविग्रह [ पृष्ठ ४८०]



सिद्धेश्वरके भगवान् विष्णु ( सहमीदेवीसहित ) [ ११ ४८३ ]

और सार डालनेका प्रयत्न किया। किंतु विभीषणको तो भगवान् श्रीराम कल्पान्ततकके लिये अमर रहनेका वरदान दे चुके थे। विभीषण जब मरे नहीं, तब ब्राह्मणोंने उन्हें एक भूगर्म-स्थित स्थानमें बंद कर दिया।

देवर्षि नारद्से भगवान् श्रीरामको अयोध्यामें यह समाचार मिला । वे भक्तवत्सल पुष्पक विमानसे यहाँ पधारे । ब्राह्मणोंने उनका स्वागत किया और विभीषणका अपराध बताकर दण्ड देनेके लिये उन्हें प्रभुके सम्मुख उपस्थित किया । श्रीरामने कहा—'सेवकका अपराध तो स्वामीका ही अपराध माना जाता है। ये मेरे सेवक हैं। इन्हें आपलोग छोड़ दें और मुझे दण्ड दें। ब्राह्मण द्रवित हो गये प्रभुके भक्तवात्सल्यसे । विभीषणका छुटकारा हो गया। तबने विभीषणजी प्रतिदिन श्रीरङ्गजीका दर्शन करने अलक्षितरूपमें आने लंगे।

११७ रायेश्वरम्-भारतके चार प्रधान धामोंमें यह एक द्यैव-तीर्थ है । शेष तीन बेज्यव-तीर्थ हैं । रामेश्वरम् है तो शैवक्षेत्र, किंतु यहाँ भी चेतुमाधव नामक मन्दिरमें भगवान् विष्णु अपनी शक्तिसहित विराजमान हैं एवं तीर्थ-यात्रियोंद्वारा दर्शनीय हैं।

११८. मदुरा गुन्दरराज पेरुमाळका विष्णु-मन्दिर नगरके पश्चिम भागमें महुराके प्रसिद्ध मीनाक्षी-मन्दिरसे लगभग आध मीलपर है। इसे कुडल अळगरभी कहते हैं। मन्दिर-में रामायणके कथा-प्रसङ्गोंक सुन्दर रंगीन चित्र दीवारीपर बने हैं। यहाँ भगवान्का नाम 'सुन्दरबाहुं होनेसे इस मन्दिरको 'सुन्द्रबाहु मन्द्रिं भी कहा जाता है। भगवान् विष्णु मीनाश्ची-का सुन्दरेश्वर (भगवान् शिव ) के साथ विवाह कराने यहाँ पघारे थें और तमीसे विग्रहरूपमें विराजमान हैं। मन्दिरके भीतर निजसन्दिर्भे भगवान् विष्णुकी चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान्के दोनों ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी सिंहासनपर बैठी हैं। इस मन्दिरके ऊपर खूब ऊँचा खर्ग-कलश है। मन्दिरके शिखरके भागमें ऊपर जानेकी सीढ़ियाँ बनी हैं। जपर सूर्यनारायणकी मूर्ति है । इसी मन्दिरमें भगवान् नृसिंहकी भी मूर्ति है। इस मन्दिरके घेरेमें ही एक अलग लक्ष्मी-मन्दिर है । श्रीलक्ष्मीजीका पूरा मन्दिर कंसौटी-के चमकीले काले परयरका बना है। इसमें लक्ष्मीजीकी बड़ी मन्य मृर्तियाँ हैं। श्रीलक्ष्मीजीको यहाँ भाषुवस्त्वी। कहते हैं।

११९. चूषभादि (तिरुमािंग्संगेरें) मदुराते १२ मील उत्तर यह एक प्राचीन क्षेत्र है। इते स्थानीय लोग अलगर कोइल कहते हैं। चूषभादिपर एक पुराना किला है। किलेमें श्रीसुन्दरराजका विशाल मन्दिर है। इसमें कई परिक्रमा-मार्ग हैं और उनमें मुख्य-मुख्य देव-मूर्तियाँ हैं। मुख्य मन्दिरमें भगवान् श्रीसुन्दरराज (श्रीनारायण) श्रीदेवी तथा भूदेवीके साथ विराजमान हैं।

इस वृषभाद्रि-क्षेत्रका माहातम्य वराहपुराण, वामनपुराण, ज्ञह्माण्डपुराण तथा अग्निपुराणमें मिलता है । यहाँ यमधर्मराजने वृषरूप धारण करके महाविष्णुकी आराधना की थी । यहीं उन्हें भगवदर्शन हुआ । इसीसे इस पर्वतको 'वृषभादि' कहते हैं ।

यहाँ जय यमधर्मराजके सम्मुख भगवान् विण्णु प्रकट हुए, तब उनके नूपुरांसे एक जलहोत प्रकट हुआ। उसे 'नूपुरगङ्गा' कहते हैं। गङ्गाजीके समान ही नूपुर-गङ्गाका जल पापनाशक माना जाता है। नूपुर-गङ्गामें स्नान करके यहाँ श्रीसुन्दरराजका दर्शन-अर्चन किया जाता है। यमधर्मराजने ही भगवान् श्रीसुन्दरराजकी प्रतिष्ठा की थी।

१२०.श्रीविल्लिपुत्त्-श्रीविष्णुचित्तस्वामी (पेरियाळ-वार )की यह जन्मस्थली है । उन्होंकी पुत्री आंडाळ ( गोदाम्बा ) हुईं, जिन्हें श्रीलक्ष्मीजीका अवतार माना जाता है । यहाँ श्रीरङ्गनाथजीका मन्दिर है । इसमें दीवारोंपर देवताओं, भगवल्लीलाओं तथा महामारतकी घटनाओंके मुन्दर रंगीन चित्र वने हें । यहाँ मन्दिरमें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीके मनोहर श्रीविग्रह हें । युख्य स्थानपर गोदाम्बाके साथ श्रीरङ्गनाथजी ( मगवान विष्णु ) की मूर्ति है । उन्हें यहाँ (रङ्गमन्नार) (रङ्गप्रमु ) कहते हें ।

हस मन्दिरसे लगा हुआ एक दूसरा विशाल मन्दिर है। दोनों मन्दिरोंके मुख्यद्वार—गोपुर पृथक् पृथक् हैं। किंतु दोनोंके मध्यकी दीवारमें एक द्वार कुण्डके समीप है, जिससे एकमें दर्शन करके यात्री दूसरे मन्दिरमें जाते हैं। इस मन्दिरमें नीचे भगवान् नृसिंहकी मूर्ति है। मन्दिरमें जपर रोषशायी भगवान् विष्णुका श्रीविग्रह है, जिनकी चरण-सेवामें लक्ष्मीजी लगी हैं। जपर ही वटपत्रशायी भगवानकी भी मूर्ति हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ दुर्वाकाजी तथा अन्य मुख्योंकी मूर्तियाँ एवं गच्दजीकी भी मूर्ति है।

|  |  | _ | _ |
|--|--|---|---|



श्रीराधाकृष्ण-मन्दिर, लंदनके श्रीविग्रह [ पृष्ठ ४९७ ]



जलशायी नारायण, बूढा नीलकण्ठ, काठमांडू

.पष्ट ४४ व



श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्दिर, नयी दिल्ली

१२१ तिरुने त्वेली (तिने दली) - ताम्रपणीं नदीके जिले तिरुने त्वेली अच्छा नगर है । ताम्रपणीं स्नान करके समाप्त स्टेशनके समीपवाले भागमें देवदर्शन पहले किया का है। इस भागमें ताम्रपणीं-तटके पास ही नगरमें भगवान शंक्षका मन्दिर है । नगरके सध्यमें वरदराज (भगवान किया) का मन्दिर है और वसे जहाँ खड़ी होती हैं, उसके जीए ही सुब्रह्मण्यम्-मन्दिर है ।

१२२. श्रीवेकुण्डम्-तिवनेहवेली (तिन्नेवली,) से १८ मील दूर श्रीवेकुण्डम् है। गोपुरके मीतर जानेपर स्वर्णमण्डित सम्म मिलता है। उसके आगे विशाल मण्डप है। निजमन्दिर-में रोपशायी भगवान् विष्णुका श्रीविम्रह प्रतिष्ठित है। ससीप ही भगवान् शि स्वर्णमण्डित चलमूर्ति है। श्रीदेवी तथा भ्रेदेविनी भी स्वर्ण-मूर्तियाँ हैं। परिक्रमामें श्रीलक्ष्मीजीका गदिर है।

[२३. आळ्वार तिरुक्तगरी-श्रीवैदुण्डम्से ३ मील आगे आळ्यार तिरुक्तगरी है। यहाँ भगवान विष्णुका विशाल मन्दिर है। यह क्षेत्र श्रीनम्माळ्वारका है। यहाँ यह स्मलीका उक्ष दिखाया जाता है, जिसके कोटरमें श्रीशटकोप-साभी दीर्घ कालतक रहे। यहाँ निजमन्दिरमें श्रीमहाविष्णुकी व्यक्त स्थामवर्ण भव्य खड़ी प्रतिमा है। भगवानके समीर श्रीलक्ष्मीजी तथा आण्डाळ ( रोदाम्वा ) की मूर्तियाँ है। वहाँ भी परिक्रमामें अनेकों देव-दर्शन हैं।

रिश्वः तोताद्धि (नांगनेरी) – तिरुनेव्वेलीसे २० मीलपर नांगोरी कर्या है । यहाँ श्रीरामानुज-सम्प्रदायकी तोताद्धिनामक गृल गद्दी है । यहाँ श्रीरामानुजानार्यका उपदण्डः पीट (बेटनेका काष्ठासन) तथा शङ्ख-नक-मुद्राएँ अमीतक क्रिता है । क्रितीके एक ओर क्षीराव्धि पुष्करिणी रे। यहाँ बाता हैः यहाँ मन्दिरमें भगवान्का जो श्रीविग्रह कि उस उस पुष्करिणीसे स्वयं प्रकट हुआ है । यहाँ मन्दिरमें स्वामिद्धित केना सहस्तम्म है । मन्दिरके कि नांगित विप्युदी श्रीमृतिं विरानमान है । साथ ही बारे देवीली मृतियाँ हैं । यहां जाता हैः भगवान्की श्रीमृतिं विरानमान है । साथ ही बारे देवीली मृतियाँ हैं । यहां जाता हैः भगवान्की श्रीमृतिं विरानमान है । साथ ही बारे देवीली मृतियाँ हैं । यहां जाता हैः भगवान्की

रिष संबे नारायण (तिरुक्तरूखंकुडि )-नांगनेरी (रोत्तरि ) रे ५ में रस दिस्क्यनंकुडि गांग है । यहाँ भगवान्का नाम तो 'परिमूर्णसुन्दर' है; किंतु मूर्ति लंबी होनेसे लोगोंने 'लंबे नारायण' नाम रखदिया। मन्द्रिके भीतर भगवान् श्रीनारायण श्रीदेवी तथा भूदेवीके साथ खड़े हैं। तीनों ही विग्रह मनोहर हैं। ये मूर्तियाँ पर्याप्त ऊँची हैं, इसीसे लोग इन्हें 'लंबे नारायण' कहते हैं। इस निजमन्द्रिके बगलमें एक दूसरा मन्द्रि है, जिसमें भगवान्की दोषशायी मूर्ति है। एक ओर मन्द्रिमें श्रीदेवी-भूदेवीके साथ भगवान् नारायण विराजमान हैं।

१२६. छोटे नारायण (पद्मगुड़ी) - लंबे नारायणसे ९ मीलपर पत्नगुड़ी ग्राम है। छोटे नारायणका मन्दिर शिव-मन्दिर है। इस शिव-मन्दिर के बाहरी घेरेमें मुख्यमन्दिर से बाहर वगीचेमें एक छोटेसे मण्डपमें छोटे नारायणका श्रीविग्रह है। यह श्रीविग्रह छोटा होनेपर भी सुन्दर है। भगवान्के समीप श्रीदेवी और भूदेवीकी भी मूर्तियाँ हैं।

१२७. हुम्णपुरम्-यह स्थान तिरनेव्वेलीसे ६ मील दूर है। श्रीदेवी एवं भूदेवीसहित श्रीवेङ्गराचलपतिका भव्य श्रीविग्रह है, जिसके दर्शनार्थ यात्रियोंका ताँता लगा रहता है।

१२८ शुचीन्द्रम् कन्याकुमारीसे शुचीन्द्रम् ८ मील है। इस खानको 'शानवनक्षेत्रम्' कहते हैं। गौतमके शापसे इन्द्रको यहीं मुक्ति मिली थी। यहाँ इन्द्र उस शापसे पवित्र हुए, इसलिये इस खानका नाम 'शुचीन्द्रम्' पड़ा । शुचीन्द्रम् मन्दिरमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनोंके अलग-अलग मन्दिर हैं। गोपुरके भीतर भगवान शंकर तथा भगवान विष्णुके मन्दिर समान विशाल हैं। इनमें कोई मुख्य-गोण नहीं है। विष्णु-मन्दिरमें श्रीदेवी तथा भूदेवीके साथ भगवान विष्णुकी मनोहर चतुर्भुज-मूर्ति है। इस मन्दिरके सामने गरुड़जीकी उचाकृति मूर्ति है।

१२९. आदिकेशव (तिच्चहार)—कुछ यात्री त्रिवेन्द्रम् जाकर तब यहाँ आते हैं। त्रिवेन्द्रम् तिच्चहार १२ मील पूर्व है। यहाँ ताम्रपणीं नदीके किनारे आदिकेशवका मन्दिर है। आदिकेशव-मन्दिरमें भगवान् नारायणकी शेप शय्यापर लेटी मन्य मूर्ति है। यह मूर्ति १६ फुट लंबी है। एक हारमें से भगवान्के श्रीमुखः दूसरेमेंसे वक्षःस्वयं तथा तीं तरेसेंसे चरणोंके दर्शन होते हैं। शेपशस्याके नीचे एक रास्स दवा है।

१२० विवेन्द्रम्—दलनगरता ग्रुढ नागं प्रियक्षनन्त-पुरम् हैं । कुलकीं एक कानका विकासकामां के नामसे उल्लेख मिलता है। किलेके भीतर ही पद्मनामभगवान्का मन्दिर है। इन्हें 'अनन्त-रायन' भी कहते हैं।
दूसरे गोपुरसे भीतर जानेपर बहुत बड़ा प्राङ्गण मिलता
है। इसमें चारों किनारोंपर मण्डप बने हैं और बीचमें
पद्मनाभ-भगवान्का मन्दिर है। भगवान्का निजमन्दिर
भी बहुत बड़ा है। यह काले कसौटीके पत्थरका बना
है। निजमन्दिरमें शेषशय्यापर शयन किये भगवान्
पद्मनाभकी विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति इतनी विशाल
है कि ऐसी बड़ी शेषशायी मूर्ति और कहीं नहीं है।
भगवान्की नाभिसे निकले कमलपर ब्रह्माजी विराजमान
हैं। भगवान्का दाहिना हाथ शिवलिङ्गके ऊपर स्थित
है। इस मूर्तिके श्रीमुखका दर्शन एक द्वारसे, वक्षःस्थल
तथा नाभिके दर्शन मध्यद्वारसे और चरणोंके दर्शन
तीसरे द्वारसे होते हैं।

श्रीपद्मनाम-भगवान्का दर्शन करके निजमन्दिरसे बाहर आकर पूरे मन्दिरकी प्रदक्षिणा की जाती है। मन्दिरके पूर्वभागमें स्वर्णमण्डित गरुड़-स्तम्भ है। उससे आगे एक बड़ा मण्डप है। पास ही एक कमरेमें अनेकों सुन्दर मूर्तियाँ हैं। मन्दिरके बाहर दक्षिण भागमें शास्ता (हरिहरपुत्र) का छोटा मन्दिर है। मन्दिरके पश्चिम-भागमें श्रीकृष्ण-मन्दिर है। मन्दिरके दक्षिणद्वारके पास एक शिश्च मूर्ति है। यहाँ उत्सव-विग्रहके साथ श्रीदेवी, भूदेवी और नीलादेवी—भगवान्की इन तीन शक्तियोंकी मूर्तियाँ रहती हैं।

१३१. जनार्वन—त्रिवेन्द्रम्से ३६ मील दूर वरकला स्टेशन है। स्टेशनसे दो मीलपर जनार्दन बस्ती है। सीढ़ियोंसे कपर जानेपर भगवान् जनार्दनका मन्दिर मिलता है। मन्दिरका घेरा बड़ा है। घेरेके मध्यस्थित मन्दिरमें भगवान् जनार्दनकी चतुर्भुज श्यामवर्ण सुन्दर सूर्ति है। इस मन्दिरकी परिक्रमामें शास्ता, शंकरजी तथा वटवृक्षके दर्शन हैं।

१३२. धरणीधर—गुजरातके अन्तर्गत पश्चिम बनासकाँठा जिलेके ढीमा गाँवमें यह तीर्थ है। प्राचीन समयमें यह स्थान 'वराहपुरी' कहलाता था। पहले यहाँ भगवान् वराहकी विशाल मूर्ति थी। वह मूर्ति यवन-आक्रमणमें भन्न हुई। वराहमूर्तिके इट जानेपर उस स्थानपर शालग्रामजीकी पूजा दीर्घकालतक होती रही । उस प्राचीन वराहमूर्तिकी जङ्घारे एक शिविलिङ्ग बना, जो जाङ्घेश्वर महादेवके नामसे प्रित्य है । पीछे एक स्वप्नादेशके अनुसार वाँसवाङ्गकी एक पर्वतीय गुफासे घरणीघरजीकी श्रीमूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की गयी । यह चतुर्भुज श्रीनारायणमूर्ति है ।

१३३. सिद्धपुर—सरस्वती नदीके तटपर बसा हुआ यह स्थान महेसाणा (गुजरात ) से २१ मील दूर है। भारतमें जैसे पितृश्राद्धके लिये गया प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मातृश्राद्धके लिये सिद्धपुर प्रसिद्ध है। इसे 'मातृगया' क्षेत्र कहा जाता है और इसका पुराना नाम 'श्रीस्थल' है। महर्षि कर्दमका यहीं आश्रम था और यहीं भगवान् कपिलका अवतार हुआ था। यहाँके विन्दु-सरोवरके दक्षिण किनारे छोटे मन्दिरोंमें महर्षि कर्दम, माता देवहूति, महर्षि कपिल तथा गदाघरभगवान्की मूर्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त पासमें रोषशायी भगवान् लक्ष्मीनारायण, राम-लक्ष्मण-सीता तथा सिद्धेश्वर महादेवके मन्दिर हैं

१३४. वडनगर( हाटकेश्वर)—महेसाणासे २१ मील दूर यह नगर नागर ब्राह्मणोंका मूल स्थान है और इनके कुल देवता भगवान् हाटकेश्वर महादेवका प्रधान मन्दिर यहीं है। वडनगरके इस शिव-मन्दिरके अतिरिक्त और भी कई मुख्य तीर्थ हैं। उनमेंसे नृतिह-मन्दिर, लक्ष्मीनारायण-मन्दिर, नर-नारायण-मन्दिर, वाराही-माता-मन्दिर आदि दर्शनीय हैं।

१३५ श्रीद्वारकाधाम—भगवान् द्वारकाधीशकी यह पुरी पुराणोक्त सप्तपुरियोंमेंसे एक मानी जाती है। भगवान् श्रीकृष्णने जरासंधके आक्रमणके कारण मधुरासे यहाँ आकर चिर निवास किया।

दूरसे ही भगवान् द्वारकाधीशका त्रिलोकसुन्दर विशाल मन्दिर दृष्टिगोचर होता है। इस मन्दिरके सम्बन्धमें यह किंवदन्ती प्रचलित है, भगवान् श्रीकृष्णके प्रपोत्र वज्रनाभने इसे बनवाया था। कतिपय आधुनिक पुरातत्त्ववेत्ता इसे गुप्तकालीन भी मानते हैं। गोमतीकी ओरसे ५६ सीढ़ी चढ़नेपर यह मन्दिर अति भन्य जान पड़ता है। मन्दिरकी शोभा देखते ही दृदय प्रफुल्टित हो जाता है। मुख्य मन्दिरके गर्भग्रहकी कॅचाई १७० फुट और सतमंजिले शिखरकी शोभा अवर्णनीय है। इसीसे इस मन्दिरको विश्वमन्दिर भी कहा जाता है। मुख्य मन्दिरके गर्भगृहमें विद्यानिक सिंहासनपर शीरणछोड्रायजीकी तीन फुट ऊँची स्थाम-चतुर्मुज मूर्ति विराजमान है । यात्रीलोग भगवान्का चरण-रपर्श करके पुण्य-तुलसी आदि चढ़ाते हैं । सभामण्डपके एक ओर वलदेवजीकी मूर्ति है । मन्दिरके प्राङ्गणमें विविक्रम भगवान्का अलग मन्दिर है । दूसरी ओर शीप्रगुमजीका मन्दिर है । श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीमाधव, धीदत्तात्रेयके मन्दिर भी इस सन्दिरके दक्षिण विभागमें हैं ।

१३६. चेट-द्वारका—यह गोमती-द्वारकासे २० मील दूर पूर्वोत्तर कच्छकी खाड़ीमें एक छोटा द्वीप है। द्वीपमें एक विशाल चौकमें दुमंजिले तीन तथा पाँच मंजिलके तीन महल हैं। इन महलोंमें भगवान् श्रीकृष्णके तथा सत्यभामा आदिके मन्दिर हैं। इन्हींमें श्रीलक्ष्मी-नायवणका मन्दिर भी दर्शनीय है।

(२७. नारायज-सर—कच्छप्रदेशमें यह वड़ा प्राचीन तीर्य तमुद्रतटपर है । युजसे नारायण-सर ८० मील है। नारायण-सर अच्छी छोटी-सी वस्ती है। यहाँ आदि-नारायण, उश्मी-नारायण आदिके मन्दिर दर्शनीय हैं।

१२८ साँगरोछ—कहा जाता है कि भक्त नरसी गरतांक चाचा शीपर्वतराय मेहता माँगरोलसे प्रतिदिन तुलसी-मध्यी ले जाकर हारकांमें शीरणछोड़रायको आर्पित करते में । अव्याद वर्षकी अवस्थामें जब उनके लिये इतनी मंदी पाना प्रतिदिन सम्भव न रही, तब त्वयं द्वारकानाथ मंदित्यकार्य माँगरोलमें प्रचट हुए और गोमतीतीर्थ भी १५८ हुआ। गाँगरोलमें उसी समयका शीमगवान्का मंदिर है तथा पाडमें गोमतीतीर्थ समेवर है। यह

१३९, वृद्यवाड़ा-१सका पुराना नाम देवलपुर है। गरिक रहत्नावासमञ्ज वन्दिर है।

ियन गुराप्रयाप- रेज्याज़ारे कभीग खित गुमालाग-वासन्वपुराणी बला गाडाच्या वर्णित है। महाँ भगवान् राज्यात क्षित्र है। पानीन कुण्या नृसिंहनीना प्राचीन भवित्र है। उन्हें कहा हुआं प्रवेहेनहीं हा मन्दिर है।

्रेष्ट्रीत क्यान्ते त्यहते ४ की तम् क्या नगा है। वह १८८८ अन्यतीत महित्र है। भरतप्रतर करही विद्यारी श्रीदामोदररायजीके श्रीविग्रहने ही अपने गलेकी माला पहनायी थी।

१४२ तुल्सीश्याम-यह स्थान ऊना-नगरते २१ मील दूर है। इस स्थानका प्राचीन नाम 'तलश्याम' है। तुल्सीश्याम नामसे प्रख्यात भगवान् विष्णुका यह मन्दिर प्राचीन एवं दर्शनीय है।

१४३. कोड़ीनार जनासे प्रभासकी ओर आनेपर कोड़ीनार नामक शहरमें एक छोटे-से मकानमें दशावतारकी एक सुन्दर मूर्ति है । उसी शहरके पश्चिम भागमें भन्न दशामें भगवान वराहका एक मन्दिर है ।

१४४. सूद्रापाङ्ग-सोमनाथ-पाटणसे ७ मील दूर यह एक छोटा-सा गाँव है। कहा जाता है कि यहाँ च्यवन ऋषिने तप किया था। इस गाँवसे दो मीलपर एक वराह-मन्दिर है। यह 'द्वारकाका मन्दिर' कहा जाता है। इस वराह-मन्दिरमें वराह, वामन तथा नृसिंहभगवान्की मृतियाँ हैं।

१४५ जूनागढ़-प्राचीन मन्दिर जूनागढ़के पूर्व विभागमें रेवतक गिरि (गिरनार) की तलहटीमें सुवर्णरेखा नदीके दक्षिणतटपर श्रीदामोदरजीका मन्दिर है। इस मन्दिरमें दो चतुर्श्वज स्वरूप विद्यमान हैं। ये मूर्तियाँ गुप्तकालीन मानी जाती हैं। सुवर्णरेखा नदीके मध्यमें ही श्रीदामोदरकुण्ड है। यहींपर श्रीनरती मेहताजी नित्य स्नान करनेको आते थे।

रैध६ खोरासा-ज्ञागहरे दक्षिण-पश्चिमकी ओर प्रायः १२ मील दूर खोरासा नामक गाँवमें श्रीवेंकटेशभगवान्का भव्य मन्दिर है। श्रीरामानुजीय श्रीराम्प्रदाय मतानुसार यहाँ पूजा-उत्स्वादि होते हैं। मन्दिरका आकार-प्रकार दक्षिणके मन्दिरोंका-सा है। उसमें शीवेंकटेश्वरजीकी स्याम और सुन्दर मनुष्याकार भव्य मृतिं विराजधान है।

१८७ अहमदायद्-सुजरातकी इस प्रसिद्ध नगरीमें सबसे प्रसिद्ध श्रीजगनाथजीका मन्दिर है । नगरमें ती अनेक दर्शनीय मन्दिर एवं स्तर है, जिन्न यात्रियों हि नमें है। भगवान्क मन्दिर अवस्य दर्शन कमा चारिये।

१४८ शामलाजी-सावरकोटा हिटेस स्थित इस स्थानको भाराबरपुरीर भी उत्ते हैं। शामलाजी समयान, भीत्रभाको करते हैं। मन्दिरमें समयान् शीलकाती मृति है। शामकाकोरी कहते भाराबर समयान् करते थे। यह समयान विष्णु ( अथवा श्रीकृष्ण ) की चतुर्भुज मूर्ति है । कहा जाता है कि यह राजा हरिश्चन्द्रद्वारा प्रतिष्ठित है ।

१४९. डाकोर-आनन्दसे १९ मील दूर डाकोर है। श्रीरणछोड़रायका मन्दिर ही डाकोरका मुख्य मन्दिर है। मन्दिर विशाल है। मुख्य द्वारसे भीतर जानेपर चारों ओर खुला चौक है। वीचमें ऊँची बैठकपर मन्दिर है। मन्दिरके मुख्य पीठपर श्रीरणछोड़रायके सेवक तथा चरणस्पर्श करनेवाले लोग उत्तरद्वारसे भीतर आकर दक्षिणद्वारसे बाहर जाते हैं।

श्रीरणछोड़जी द्वारकाधीश हैं । द्वारकाके मुख्य मन्दिरमें यही श्रीविग्रह था । डाकोरके अनन्यभक्त श्रीविजयसिंह बोडाणा और उनकी पत्नी गंगानाई वर्षमें दो बार दाहिने हाथमें तुलसी लेकर द्वारका जाते थे। वही तुलसीदल द्वारकामें श्रीरणछोड़रायको चढ़ाते थे। ७२ वर्षकी अवस्थातक उनका यह क्रम चला। जब भक्तमें चलनेकी शक्ति नहीं रही, तब भगवान्ने कहा-अब तुम्हें आनेकी आवश्यकता नहीं, में स्वयं तुम्हारे यहाँ आऊँगा । श्रीरणछोड़रायके आदेशसे बोड़ाणा बैलगाड़ी लेकर द्वारका गये । श्रीरणछोड़राय गाड़ीमें विराज गये। इस प्रकार कार्तिक-पूर्णिया सं०१२१२को रणछोड़रायजी डाकोर पघारे । बोडाणाने मूर्ति पहले गोमती-सरोवरमें छिपा दी । द्वारकाके पुजारी वहाँ मूर्ति न देखकर डाकोर आये, किंतु यहाँ लोभमें आकर मूर्तिके बराबर स्वर्ण लेकर लौटनेपर राजी हो गये। मूर्ति तौली गयी, बोडाणाकी पत्नीकी नाककी नथ और एक तुलसीदलके बरावर मूर्ति हो गंयी । उधर स्वप्नमें प्रसुने पुजारियोंको आदेश दिया-'अब लीट जाओ । वहाँ द्वारकामें छः महीनेके बाद श्रीवर्षिनी बावलीरे मेरी मृर्ति निकलेगी। इस समय हारकामें वही बावलीसे निकली मूर्ति प्रतिष्ठित है।

१५०. चाणोद-डमोईके पास चाणोद नर्मदाके किनारे एक नगर है, जिसमें शेष-नारायणका प्रसिद्ध मन्दिर है। इसके अतिरिक्त यहाँके सप्ततीर्थ वहे पावन कहे जाते हैं।

१५१. रामपुरा-माँगरोलसे एक मील नर्मदाके दक्षिण तटपर स्थित इस स्थानपर दशावतारका सुन्दर मन्दिर है।

१५२. गुक्क-तिर्थ-यह नर्मदाके उत्तर तटपर कल-कलेश्वरके सामने ही है और भरुचसे १० मील है। यहाँका प्रधान मन्दिर शुक्कनारायण-मन्दिर है। नारायणकी स्वेत चतुर्भुज सुन्दर मूर्ति है। उनके दोनों ओर ब्रह्मा तथा शंकरकी मूर्तियाँ हैं।

१५३. खण्डाई—यहाँ बहुत अधिक मन्दिर हैं। नगरमें जो प्रसिद्ध सन्दिर हैं, केवल उनका नामोल्लेल मात्र यहाँ किया जाता है। ल्ह्सीनारायण-मन्दिर, माधवबायमें। यह बहुत सुन्दर नवीन मन्दिर है। महाल्यमी-परेल्से दक्षिण-पश्चिममें समुद्रतटपर यह प्राचीन मन्दिर है। फानसवाड़ीमें श्रीवेंकटेशजीवा मन्दिर भी दर्शनीय है। इनके अतिरिक्त द्वारकाधीशका मन्दिर तथा नर-नारायण-मन्दिर हैं।

१५६. कन्याण-विङ्ला-बन्धुओंद्वारा भगवान् श्री-विष्णुके नवनिर्मित विद्याल मन्दिरकी बड़ी मान्यता है। मन्दिरमें प्रायः दर्शनार्थियोंकी भीड़ रहती है।

#### विदेशोंमें मन्दिर

विदेशोंमें जहाँ-जहाँ हिंदू वंधे अथवा जिन-जिन जातियों-ने हिंदू-उपासना-पद्धतिको स्वीकार किया, वहाँ भगवान् विष्णुके मन्दिर अथवा विष्णुके अवतार भगवान् राम एवं भगवान् कृष्णके मन्दिर पाये जाते हैं।

१५५. सारीशास—यह एक हिंदू-बहुल हीप है, बी अफ़िकाके दक्षिणमें स्थित है। यहाँ अनेक स्थानोंपर भगवान् विष्णु, भगवान् राम, भगवान् श्रीकृष्ण आदिके मन्दिर हैं। ~ यहाँके त्रियोले ग्राममें महेश्वरनाथका प्रसिद्ध मन्दिर है।

१५६. गुयाना—दक्षिणी अमेरिकाके उत्तरमें यह एक स्वतन्त्र देश है, जहाँ विशाल संख्यामें हिंदू वसते हैं। यहाँ भी प्रमुख संस्था 'गुयाना-सनातन-धर्म-महासमा' के महामन्त्री श्रीभारतजीने गुयानास्थित छत्तीस विष्णु-मन्दिरोंकी (पर्ती-सहित) नामावली भेजी है। विस्तार-भयसे विस्तृत नामावली यहाँ छापी नहीं जा रही है।

१५७ वर्स — बर्मामें भी विष्णु-मन्दिर वदुत हैं। किंद्र श्रममें सर्वाधिक प्राचीन विष्णुमन्दिर पागननगरका है। पागननगर वर्तमान रंगूनके सुदूर उत्तर और माण्डके के उत्तर-पूर्वमें इरावदी नदीके तटपर वसा हुआ है। पागनका यह विष्णुमन्दिर, जो सम्भवतः ग्यारह्वीं श्रताव्दीमें निर्मित हुआ, वसे तो आजकल जीणंप्राय है। किंतु केन्द्रीय सभागार ज्यों-का-त्यों है। सभागारका गोल शिखर और उसपरका गुंवद भी अक्षत है। बाहरी दीवालमें भगवान् विष्णुके दशावतार तराशे हुए हैं। इनमें नवें अवतारके रूपमें भगवान् बुद्धकी मृर्ति मिलती है।

वर्माकी जनता मुख्यतः भगवान् बुद्धकी अनुयायी है। जो भगवान् विष्णुके ही एक अवतार हैं।

रंगलेंड—विश्वके विभिन्न देशोंमें स्थित मन्दिरोपर विरंगम-दृष्टि डालनेके वाद लंदनके मन्दिरोंका संक्षिप्त वर्णन प्रसुत करते हुए सम्मान्य श्रीश्रुतिशीलजी शर्मा लिखते हैं—

पुराणोमें वर्णित विष्णुभगवान् अनेक रूपोंमें समस्त भारतमें ही नहीं, अपितु विश्वभरमें यत्र-तत्र विराजमान हैं । विदेशोंमें भगवान् विष्णुके कृष्णावतारकी पूजा-अर्ची सर्वाधिक होती है।

मुन्ने दक्षिणी अमेरिकाके गुयाना, सुरिनाम, ब्राजील, वेनेजुएला आदि देशों तथा करीवियन महासमुद्रके ट्रिनिडाड, बारवेडस आदि टापुओंमें घूमनेका अवसर मिला। इन सभी देशों में जहाँ-जहाँ भी गया, वहाँके मन्दिरोंमें मुझे अधिकतर भगवान श्रीकृष्णके पावन विग्रहका ही दर्शन हुआ।

दक्षिण अमेरिकासे चलकर में लंदन पहुँचा। पूरे लंदन नगरमें मुझे तीन ही विशेष उल्लेखनीय कृष्ण-मन्दिर दिखायी दिये। उनमें एक लंदनके पश्चिमोत्तर भागमें है, जो हिंदू-सेंटरके तत्वावधानमें चलता है, दूसरा लंदनके पश्चिम भागमें राधा-कृष्ण-मन्दिर है और तीसरा लंदनके पश्चिमोत्तर भागमें गोल्डर्स ग्रीन नामक स्थानपर है।

१५८. हिंदू-सेंटर-मिन्दर— लंदनके सभी छोटे-बड़े मिन्दिमें हिंदू-सेंटरका मिन्दर सबसे पुराना है। यह सेंटर एन् १९३५ में खापित हुआ था। इसके संख्यापकोंमें डा॰ चौधरीका नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। डा॰ चौधरी लंदनके प्रसिद्ध चिकित्सकोंमेंसे एक थे। इस मिन्दरकी खाएना सबंप्रथम गोल्डर्स प्रीन नामक ख्यानपर हुई थी। शुरू-शुरूमें एक घरके छोटेसे भागमें ही यह स्थापित हुआ गा। यदमें यह मिन्दर अनेक जगहोंपर घूमता रहा, अन्तमें एम मिन्दरके शुभचिन्तकोंने मिलकर प्रयत्न किया और हंउनके पश्चिमोत्तर भागमें प्रापटन टेरेस-नामक स्थानपर शिव हजार पींडकी लागतसे एक चार मंजिला घर खरीद लिया और इसी जगह मिन्दर भी स्थायी हो गया।

णभटन टेरेस आनेके बाद मन्दिरमें भगवान् कृष्णकी मृति विधितत् स्थापना हुई तथा जयपुर (भारत) से भारति हजार रुपये खर्च करके कृष्णकी संगमरमरकी मृति महानार उनशे प्राण-प्रतिष्ठा की गयी। यह मृति महाभारतके खुर्णनचन्त्रामी भगवान् बीकृष्णकी है।

रेंग मन्दिरमें प्रति रविवारकी शामको गीता-प्रवचनः भी भेमतर और दुधवारको योगाम्यासः मंगलवारको ध्यान और प्रति श्रानिवारको सत्सङ्ग होता है, जिसमें सेंटरकी कीर्तन-मण्डली कीर्तन करती है। इस सेंटरकी अपनी कीर्तन-मण्डली है, जो जगह-जगह जाकर कीर्तन करती है।

मन्दिरमें सुबह-शाम, पूजा-अर्चा होती है, पर प्रत्येक मासके प्रथम रिववारको बड़े पैमानेपर पूजा होती है, जिसमें करीब २००-४०० लोग आते हैं। उस दिन हवन-पूजनके बाद सभी अम्यागतोंको प्रीतिभोज दिया जाता है। हिंदू-सेंटरका यह मन्दिर लंदनमें प्रसिद्ध है।

१५९. श्रीराधाकुष्ण-मन्दिर-यह मन्दिर बंगालके संत भक्त प्रभुपाद श्रीभक्ति-वेदान्त्जीके द्वारा स्थापित है। प्रभुपाद १९६८-६९ में जगका प्रवास करते हुए लंदन भी आये। लंदनके केन्द्र-स्थान ट्रफलगर-स्क्वायरमें बड़े ही धूम-धामसे रथयात्राका उत्सव मनाया गया । 'हरे राम हरे कृष्ण' की धुनसे सारा स्क्वायर गूँज उठा और इस धुनपर भक्तों और प्रेक्षकोंके पाँव अनायास ही थिरक उठे। लंदनवासियोंके लिये यह बड़ा आकर्षक था, फलतः कुछ भक्त इस ओर आकर्षित हुए और सन् १९६९में लंदनमें 'श्रीराधाक्तृष्ण-मन्दिरं की स्थापना हुई। इसके एक वर्ष वाद सन् १९७०में श्रीराधाकृष्णकी संगमरमरकी मूर्तिकी स्थापना हुई । इस मूर्ति-स्थापनाके अवसरपर प्रभुपाद भक्तिवेदान्त स्वयं उपस्थित थे। इस मन्दिरका सारा प्रवन्ध गौराङ्ग-भक्तोंके हाथोंमें है। ये सभी अब पूरी तरह हिंदू-धर्ममें दीक्षित हो चुके हैं। इसलिये इन्होंने अपने नाम भी वदल लिये हैं । इस मन्दिरके मुख्य पुरोहितका नाम धनंजय है और मन्त्रीका नाम कौशिक है। दोनों ही अंग्रेज हैं। इस मन्दिरमें रोज सुवह पृजा-अर्चा होती है। राम और कृष्णकी धुनपर तल्लीनताके दर्शन इस मन्दिरमें किये जा सकते हैं। इस मन्दिरके द्वारा मनाये जानेवाले त्योहारोंमं रथयात्राका त्योहार विशेष उल्लेखनीय है।

प्रभुपाद श्रीभक्तिवेदान्तजीके द्वारा अमेरिकामें भी अनेक मन्दिरोकी स्थापना हुई है।

श्रीलंका, इण्डोनेशिया, थाईलेंड, सिगापुर, द्रिनीडाड, कनडा, अमेरिका, अफ्रिका आदि देशींसे पूरा विवरण प्राप्त नहीं हो सका। किंतु वहाँ भगवान् विष्णुके अथवा उनके अवतारोंके मन्दिर हैं। अभी कुछ वर्ष पृत्रं ही सिंगापुरमें कुछ लाल डाल्स्से भगवान् विष्णुके विशास मन्दिरका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार थाईलेंडची राजधानी वैंचाक में भी भगवान् विष्णुका विख्यात मन्दिर है। गुपानारी तरह दिनिडाट भी हिंदुबहुल देश है, जहाँ अनेक मन्दिर है।

# दक्षिण-पूर्व एशियाई देशोंमें श्रीविष्णुका शङ्खनाद

( केखक-श्रीकरकनप्रसादजी व्यास )

भारत तथा पूर्व-एशियाई देशोंके सांस्कृतिक सम्बन्धींपर विचार करते समय भले ही वर्तमान बदली हुई परिस्थितियाँ हमें समानता या समान संस्कृति अथवा समान सांस्कृतिक घरोहरकी बात करनेके लिये बाध्य करें; पर ऐतिहासिक तथ्य एवं साक्ष्य स्पष्ट बताते हैं कि कभी इस भूभागपर भारतीय संस्कृतिका वर्चस्व विद्यमान था, जिसे काल-चक्रके आँधी और त्र्मान आजतक मिटा नहीं सके हैं । ये तथ्य एवं साक्ष्य हैं—मन्दिर, मूर्तियाँ, शिला-लेख, भाषा, रीति-रिवाज, परम्पराएँ आदि। इसमें सबसे मुख्य साक्ष्य हैं—भारतीय देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ और मन्दिर। हाँ, काल-चक्रके परिवर्तनका यह प्रभाव अवश्य पड़ा है कि इन देशोंके लोग इस सांस्कृतिक घरोहरको अपनी ही मानने लगे हैं, किसी अन्यकी नहीं। यह परिवर्तन ग्रुम ही कहा जा सकता है, यद्यपि इसका मुख्य कारण शताब्दियोंके अपने परतन्त्रताकालमें भारतका इन देशोंके साथ प्रभावी सांस्कृतिक सम्बन्धोंका न रहना है।

एशियाई देशोंमें जिन भारतीय देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ और मन्दिर सबसे अधिक पाये गये हैं, उनमें भगवान् विष्णुके अवतार राम, गणेश, ब्रह्मा आदि प्रमुख हैं। विष्णुकी मूर्तियाँ और मन्दिर भी कम नहीं हैं। आज भले ही इन देशोंमें भारतीय देवी-देवताओंकी इन मूर्तियोंके प्रति पूज्य भावना नहीं है-भगवान् बुद्धकी बात अलग है; किंतु जब इन मर्तियों और मन्दिरोंका निर्माण हुआ था, तब ऐसी वात नहीं थी । निष्ठा और धार्मिक श्रद्धाके अभावमें इनके निर्मातागण भन्यताके लिये विश्वविख्यात मन्दिरों-मूर्तियोंका निर्माण करा ही नहीं सकते थे। कम्बोडियाके विश्वविख्यात अंगकोर-मन्दिर और चम्पा (वियतनाम) के ध्वंसावशेष इसके जीवित साक्ष्य हैं । इतना ही नहीं, चम्पामें प्राप्त संस्कृत-शिलालेखोंसे विदित होता है कि इस सूभागमें वैष्णव-धर्म प्रचलित था । एक संस्कृत-शिलालेखसे, जो दक्षिण-पूर्व एशियाका सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है, ज्ञात होता है कि 'ईसाकी प्रारम्भिक शताब्दीके आस-पास वहाँ फूनान साम्राज्यका हिंदू राजा श्रीमार राज्य करता था। यह साम्राज्य दक्षिण-वर्मासे द्श्रिण-वियतनामतटतक लेकर विस्तृत माना जाता था। एक शिलालेखमें कौण्डिन्य-नामक भारतीय ब्राह्मणके आगमनकी चर्चा की गयी है, जिसने अपने

पराक्रमसे उस समय इस क्षेत्रपर राज्य करनेवाली रानीको पराजित करके तथा उससे शादी करके अपने साम्राज्यकी स्थापना की।

इस राज्य-परम्पराके अनेक राजा भगवान् शिव और विष्णुके मक्त थे। इसके साथ-साथ बौद्धधर्मको भी पर्याप्त प्रश्रय मिला हुआ था, जिसकी चर्चा चीनी यात्रियोंने की है। अंगकोर वाट, जिसका निर्माण वारहवीं शताब्दीमें हुआ, भगवान् विष्णुको ही समर्पित है। यह सम्भवतः संसारका सबसे वड़ा मन्दिर-समूह है, जो वस्तुतः विष्णु-मन्दिर ही माना जा सकता है। इसमें एक स्थानपर विशालकाय शेषशय्या-शायी विष्णुभगवान्की मूर्ति है। शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए विष्णुकी खड़ी प्रतिमा भी अत्यन्त शोभायमान है । अंगकोरके मन्दिर-समूहोंमें विष्णुकी अन्य अनेक प्रतिमाएँ तथा उनके वराह, कुर्म और नरसिंह अवतारोंकी भी आकर्षक प्रतिमाएँ हैं । इनमेंसे कुछ अब क्षतिप्रस्त हो चुकी हैं। गरुङ्गपर विराजमान विष्णुभगवान् ही प्रतिमा विशेषरूपरे उल्लेखनीय है। एक प्राप्त शिलालेखसे ज्ञात होता है कि कम्बुजमें मृत्युके बाद जीवकी परम गति विष्णुलोककी प्राप्ति ही मानी गयी थी।

कम्बुज (कम्बोडिया) का पड़ोसी देश है स्याम (थाईलैंड), जिसमें भारतीय संस्कृति और परम्पराओंका आज भी पूर्ववत् महत्त्व है। वस, कालान्तरमें उनपर स्थानीय रंग चढ़ गया है। थाईलैंडमें एक प्रमुख नगर है, जिसका नाम विष्णुलोक (फिरनु-लोक) है, यद्यपि इस नगरमें जानेपर विष्णुका कोई प्रभाव नहीं दिखायी पड़ा। पर राष्ट्रीय संग्रहालय, बैंकाकमें अत्यन्त विशालकाय कलात्मक एवं नयनाभिराम विष्णु-प्रतिमाओंको देखकर अवश्य अनुमान होता है कि इस देशमें कभी विष्णुभगवान्का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था। यहाँ सुखोथाई शैलीकी विष्णुमूर्ति अपनी भन्यता और कलात्मकताके लिये प्रसिद्ध है। स्थाम धातुकी ऐसी प्रतिमा भारतमें दुलंभ है। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न शैलियोंकी अनेक विष्णु-प्रतिमाएँ हैं। यहाँ हिर-हर (विष्णु एवं शिव) की सम्मिल्य मूर्तियाँ भी अनेक हैं। इस देशों हिरहरकी मूर्तियाँ अनेक स्थानोंपर पायी गयी हैं।

याईलेंडके राजगुर फा वामदेव मुनिके मन्दिर (देवलान) में विष्णुभगवान्का पूजन आज भी विधिविधानते सम्पन्न होता है । विष्णुके साथ इस मन्दिरमें शिव, गणेश, ब्रह्मा, उमा, लक्ष्मी आदिकी मूर्तियाँ भी हैं। राजगुरुके पूर्वज शताब्दियों पूर्व दक्षिण-भारतसे यहाँ आये थे और स्वयं राजगुरु आज भी शिखा, यज्ञोपवीत, घोती आदि धारण करते हैं। इस वौद्ध देशके बौद्ध राजाद्वारा सम्पन्न किये जानेवाले कुछ माङ्गलिक कृत्योंमें राजगुरुकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। बौद्ध राजाकी वंश-परम्परामें आज भी राम। शब्द जुड़ता है।

वियतनामके अनाम प्रान्तकी चम्पा-नामक प्राचीन नगरीमें अन्य भारतीय देवी-देवताओं के साथ विष्णुभगवान्का महत्त्व इस भूभागके इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंसे अङ्कित है, जिसके साक्षी है वहाँ प्राप्त अनेक संस्कृत-शिलालेख। इन शिलालेखोंसे श्रात होता है कि चम्पाराज्यमें भारतीय धर्म और संस्कृति पूर्णतः प्रतिष्ठित थे और ईसाकी दूसरी शताब्दीसे लेकर लगभग पंद्रहवीं शताब्दीतक भारतीय मूलके राजा यहाँ राज्य करते थे। यहाँ प्राप्त संस्कृत-शिलालेखोंसे विदित होता है कि चम्पा मानो लघु भारत ही रहा हो। यहाँकी सम्पूर्ण जीवन-प्रणाली वस्तुतः भारतीय जीवन-प्रणाली ही थी। भारतके साथ ऐसी संस्कृतिक एकरूपता अन्य देशोंमें बहुत कम मिली है।

बम्पामें यद्यपि श्रेवमतका प्राघान्य रहा और अधिकांश राषाओंने बढ़ी निष्ठापूर्वक अनेक श्रिव-मन्दिरोंका निर्माण कराया था, तथापि वार्मिक सहिष्णुता एवं उदारताकी भारतीय परम्पराके अनुसार यहाँ वेष्णवमत भी विद्यमान या और भगवान् विष्णुकी उपासना होती थी। विष्णु-भगवान् सम्बन्धित एक ठेखमें 'भगवतः पुरुषोत्तमस्य विष्णेतनाहेः' के रूपमें उनका उल्लेख हुआ है। चम्पाके कुछ नेरोने अपनेको विष्णुका अवतार भी घोषित किया है। इनमें अदह्रवर्मनका नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। चम्पाके पंकाबरोपों प्राप्त सीरतागरमें विश्राम कर रहे चतुर्मुज विष्णुको मृर्ति विशेष उल्लेखनीय है। एक मृर्तिमें उनके कामिन्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी दिखायी पहने हैं। एक मृर्ति नेप्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी दिखायी पहने हैं। एक मृर्ति नेप्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी श्रिक्त हैं। एक मृर्ति नेप्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी हिलायी पहने हैं। एक मृर्ति नेप्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी हिलायी पहने हैं। एक मृर्ति नेप्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी हिलायी पहने हैं। एक मृर्ति नेप्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी हिलायी पहने हैं। एक मृर्ति नेप्यमलय विराजमान ब्रह्मा भी है। यहाँ हिन्दर एवं विमृर्ति नेप्यमली विष्णु (श्रीकृष्ण)की भी है। यहाँ हिन्दर एवं विमृर्ति का भी प्रांत महन्त या और उनकी मृर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं।

इतिसा यहुत देश इंडोनेशियामें भगवान् विष्णुकी भव्य इति दर्धन तर हुए। जब मैं जावामें स्पित परमबनन-मन्दिर देखने गया । इस मन्दिरकी दीवालोंपर रामायण और कृष्णायणके हृश्य अत्यन्त कलात्मक ढंगसे उत्कीर्ण हैं । यद्यपि यह मन्दिर ध्वंसावस्थामें विद्यमान है, फिर भी विष्णुसहित ब्रह्मा, अगस्त्य, दुर्गा आदिक्ती आदमकद प्रतिमाओंकी भव्यता पूर्ववत् है । इस देशके विभिन्न द्वीपोंमें कभी भारतीय संस्कृति और शासनव्यवस्था विद्यमान थी । बालीद्वीप आज भी हिंदूबहुल है और देशके शोष भागोंमें पूर्णतः इस्लाम-धर्म स्थापित हो जानेके बाद उस प्राचीन संस्कृतिके आज भी दर्शन किये जा सकते हैं । हर्षकी बात तो यह है कि इस सांस्कृतिक धरोहरको यह देश विल्कुल अपनी मानता है ।

इस अपनेपनका एक पुष्ट आधार भी है। वारहवीं शताब्दीके भारत-युद्ध नामक एक स्थानीय काव्यमें किन कहा है कि जावा-नामक सुन्दर द्वीपका युद्धमें विनाश होनेके कारण विष्णुभगवान्ने द्रवित होकर इसके कल्याणके लिये मानवरूपमें राजा बनकर पृथ्वीपर अवतार प्रहण किया। यहाँके विभिन्न प्राचीन लेखों और प्रन्थोंसे शात होता है कि जावाके अनेक राजा विष्णुके अवतार माने जाते थे। इसीलिये मृत्लुके बाद भी उन्हें पूजा जाता था। एरलंग नामक राजाके बारेमें कहा गया है कि 'वह एक वार प्रलयसे इसीलिये बच गया; क्योंकि वह विष्णुका अवतार था। इसकी मूर्ति वेहहममें प्राप्त हुई है, जो गरुइपर बैठे विष्णुके रूपमें है।

इस देशमें शिवका सर्वतोमुख महत्त्व रहा है; किंतु भगवान् शिवके साथ विष्णुभगवान्की मूर्तियों भी प्राप्त हुई हैं। 'चंढी लोरो जोगरंग'में प्रधान मन्दिर शिवका है; किंतु अगल-बगल विष्णु और ब्रह्माके भी मन्दिर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी त्रिमूर्तियों में मध्यमें शिव दिखाये गये हैं। राम, कृष्ण, मत्स्य, वराह और नृसिंहकी नृतियों भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे व्यक्त होता है कि यहाँके निवासी विष्णुके सभी अवतारेंसि अवगत ये। हरि-हरकी मूर्तियों भी जावामें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ अस्यमुखपर विराजमान विष्णुकी मूर्ति भी मिली है। बालीमें आज भी हिंतुषमं विद्यमान है और यहाँ विष्णु-भगवान्से सम्बन्धित अनेक सन्योंका उद्यारण किया जाता है।

वोर्नियो द्वीपमें अन्य भारतीय देवी-देवलाओं हैं। अतिरिक्त चतुर्भुज विष्णुकी एक स्वर्णअतिमा मिकी थी। अतिमामें पीड़े दो मोर भी दिलांद गर्प हैं।

भारतके निकटतम पदोषी बराँमें विष्णुका पर्यात प्रभाव साहै, पर मुस्यकः देवस्वरूप ऋषिके रूपमें, भगवान्के रूपमें नहीं । यहाँ कुछ नगरोंके नाम विष्णुके नामपर रखे गये हैं, जैसे—विसुनोमयो यानी विष्णुका नगर । सिसित या श्रीक्षेत्र-नामक नगरके बारेमें एक बर्मी उल्लेखमें कहा गया है कि 'इसे गरुड़की सहायतासे विष्णुने बनाया था।' साथ ही पगानमें एक विष्णुमन्दिर पाया गया है, जो लगभग दसवीं शताब्दीका माना जाता है । इस मन्दिरमें विष्णुके दशावतारोंको दिखाया गया है । कुछ अवतारोंकी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी हैं । मुख्य मूर्ति विष्णुजीकी थी, जो बादमें बर्लिन संग्रहालयमें भेज दी गयी। यह मूर्ति गरुड़पर कमलासनपर बेंटे विष्णुकी है, जो पूर्णतः भारतीय शैलीकी है ।

इस प्रकार सृष्टिके पालनकर्ता भगवान् विष्णुने सहस्तें वर्षपूर्व 'सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय' की भारतीय संस्कृतिका जो शङ्कृताद किया, वह मानो आज भी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशोंसहित दिग्-दिगन्तमें व्याप्त है। और यही उद्घोष आज भी भारतके समस्त भौतिक अभावोंके बावजूद उसके अद्वितीय महत्त्वको पूर्ववत् बनाये हुए है। इस उद्घोषकी अमरताका रहस्य केवल यह है कि इसके स्वर कभी भी साम्राज्यवादी नहीं थे। इनमें तो मानवमात्रके लिये कल्याण और मङ्गलकामना निहित थी, जो उनके एक करमें शोभायमान कमलसे प्रतीकरूपमें प्रकट है।

### आळ्वारोंके अष्टोत्तर-शत दिव्यदेश

( लेखक-आचार्यपीठाधिपति स्वामी श्रीराघवाचार्यजी )

'दिव्यदेश' कहलाता है, 'वह स्थान, जो प्राकृत न होकर दिव्य—चिन्मय हो।' इस दृश्यमान जगत्से परे भगवान्की नित्यविभूति है। वहाँ ग्रुद्धसत्त्वकी स्थिति होती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका वहाँ प्रवेश नहीं होता। अतः उसे 'दिव्यदेश' कहना ही चाहिये। संसारमें भगवान्के प्रकृट होनेपर यह नित्यविभूति उनके साथ प्रकृट होती है और उनके साथ रहती है। भगवान् प्रकृट हुआ करते हैं व्यूह, विभव अथवा अर्चारूपमें। तीनों ही प्रकारोमें नित्यविभूतिका स्थिर-साहचर्य रहता है। अतः दृन सभी अवतार-स्यलों तथा संनिधान-स्थलोंको दिव्यदेशके नामसे सम्बोधित करना उचित एवं उपादेय है।

शळ्वार संतोंकी दिव्य स्कियोंका अनुशिल्म करनेपर १०८ दिव्यदेशोंकी चर्चा मिलती है। यद्यपि किसी भी आळ्वारने दिव्यदेशोंके कुल १०८ नाम नहीं गिनाये हैं, तथापि समस्त आळ्वार संतोंने कुल मिलाकर जितने दिव्यदेशोंका मङ्गलाशासन किया है, उनकी संख्या १०८ ही मानी जाती है। इस मान्यताके अनुसार नित्यविभृति शीवकुण्ठ और सीरान्धिके अतिरिक्त शेष १०६ दिव्यदेश इसी भारत-भृमिपर हैं।

१०८ दिव्यदेशोंकी स्वी

१-श्रीवेकुण्ठ, २-तिकप्पाल्कडल (क्षीराब्घ), ३-तिब-वरङ्गम् (श्रीरङ्गम्), ४-उरैयूर, ५-तिकवेळळारे, ६-अन्विल, ७-तिकप्पेर-नगर, ८-करम्बन्र, ९-तञ्जेमामणिक्कोइल, १०-तिकक्किण्डयूर, ११-कुडल्र, १२-कपिखलम्, १३-

पुलभूदङ्कडि,१४-आदनूर,१५-तिरुक्कुडन्दे (कुम्भकोणम्), १६-तिरुविण्णगर, १७-तिरुनार यूर, १८-तिरुन्वेर, १९-निन्दपुरविण्णगरम् ( नादन्-कोइल), २०-तिरविछिय-ड्कडि, २१-तेरळन्दूर, २२-तिरुविन्दलूर (तिरुवळु), २३-शिरपुलियूर, २४-तिरुक्कण्णपुरम्, २५-तिरुक्कण्णमङ्गे, २६-तिरुक्कण्णङ्काडि, २७-तिरुनागै (नागपट्टणम् ), २८-कालिस्सीरामविष्णगरम् ( शियाळी ), २९-तिस्वालि-तिरनगरी, ३०-मणिमाडकोइल, ३१-वैक्रण्ठविण्णगरम्, ३२-अरिमेयविण्णगरम्, ३३-वण्पुरुषोत्तमम् सेम्पोन्सेय-कोइल, ३५—तिबचेद्रियम्बलम्, ३६—तिबमणि-३७-तिरकावलम्पाडि, ३८-तिरहेवनार-तोकै ३९-तिरुवेळच्कुळम् ( अण्णन्-कोइल ), ४०-पार्थन्यक्रिक, ४१-तलेचन्काडु, ४२-तिल्ले-तिबचित्रक्टम् ( चिदम्बरम् ), ४३-चिरुक्कुडल ( मदुरै ), ४४-तिरमोहूर, ४५-तिरमा-लिरब्रोले (अळगर-कोइल ), ४६-तिबम्मेय्यम्, ४७-तिबकों-टियूर, ४८-तिबपुलाणी, ४९-तिबच्झालूर, ५०-भीविक्नि-पुत्तर, ५१-श्रीवरमञ्जे (तोताद्रि), ५२-तिरुक्तरकुढिः ५३-तिस्क्तुस्कृर, ५४-तुलैविलिमङ्गलम्, ५५-श्रीवैकुण्ठम्, ५६-वरगुणमञ्जे, ५७-तिबप्पुलिङ्काढि, ५८-तिबन्कुळन्दै, ५९-तिबप्पेरै, ६०-तिबकोल्र, ६१-तिबवनन्तपुरम् ( त्रिवेन्द्रम् ), ६२--तिरुवाद्टार्, ६३--तिरुवण्परिसारम् ( तिरूपतिसारम् ), ६४-तिरूच्चेङ्कनूर ( त्रिचृर ), ६५-कुष्टनादुः ( तिरूप्पुलियूर ), ६६-तिरवण्वण्डूर, ६७-तिरवळ्ळवाळ, ६८-तिरुक्षडित्तानम्, ६९-तिरुवारन्विलं,

५०-तिरुक्ताट्करे, ७१-तिरुम् ळिकलम्, ७२-विट्डुवक्कोडु, ५१-तिरुक्तावाय्, ७४-तिरुव्यिन्दिरपुरम्, ७५-तिरुक्को-त्र्र, ७६-तिरुव्यिल्किकेने), ७७-तिरुक्तिन्त्रपुर, ७८-तिरुव्येल्द्र, ७९-तिरुक्किकेने, ८०-तिरुक्तिनेन्द्र, ७८-तिरुवेल्वल्र, ७९-तिरुक्तिकेने, ८०-तिरुक्तिकेने, ८१-तिरुवेल्वल्र, ७९-तिरुवेल्वेले, ८०-तिरुक्तिकेने (तिरुविडंते ), ८२-तिरुक्तिक्लेल्यस्), ८३-हितिगिरि (काञ्चीपुरी), ८४-तिरुवेक्का, ८५-अष्ट्रभुजम्, ८६-तिरुक्तिङ्का (दीपप्रकाशक), ८७-वेद्यके, ८८-उरगम्, ८९-नीरकम्, ९०-कारकम्, ९१-

कार्वानम्, ९२-तिरुक्तिव्वतूर, ९३-पाटकम्, ९४-निला-तिङ्गल्तुण्डम्, ९५-पवळवर्णम्, ९६-परमेश्वरविण्णगरम् ( वैकुण्ठपेरुमाळ-कोइल ), ९७-तिरुप्पुक्कुळि, ९८-तिरुवेङ्कटम् ( वेङ्कटाद्रि ), ९९-सिङ्गवेल्कुन्त्रम् ( अहोविल ), १००-तुवरे ( द्वारका ), १०१-अयोध्या, १०२-नेमिषारण्य, १०३-मथुरा, १०४-तिरुवाइप्पाडि ( गोकुलम् ), १०५-देवप्रयाग ( कण्डम् ), १०६-तिरुप्पिरिदि ( जोशीमठ ), १०७-वदरिकाश्रम, १०८-शालप्रामम् ।

## श्रीविष्णु-तत्त्व तथा वैष्णव

( लेखक-श्रीयोगपीठाधीइवर श्रीकोशलेन्द्रप्रपन्नाचार्यंजी महाराज )

भगतान् श्रीविष्णु अखिल हेय-प्रत्यनीक-कल्याणगुणैक-निधानः मायातीतः ज्ञानातीतः गुणातीतः सर्वप्रपञ्चातीतः प्रापद्रवश्र्त्यः शान्तः एकरस एवं अविनाशी हैं । उन भगतान् श्रीविष्णुके दो खल्प हैं—एक सगुण और दूसरा निर्गुण । श्रीरामिश्र खामीका कथन है—

द्रे गुणास्तु तव सत्त्वरजस्तमांसि तेन त्रयी प्रथयति स्वयि निर्गुणस्वम् । नित्वां हरे निस्तिलसद्गुणसारवत्त्वात् स्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणाम् ॥

'भगवान् विष्णुमें प्राकृत गुण '( सत्व-रज-तमः, जनि-भिन्नत-इदि-परिणाम-अपश्चयादि तथा काम-क्रोध-लोभादि ) न होनेसे वेदत्रयी उन्हें निर्गुण बोषित करती है तथा ( सीशील्यः, बातस्यः, जानः, शक्तिः, बलः, ऐश्वर्यः, वीर्यः, तेज अथवा बिष्तः, बदान्यताः, गुणवत्ताः, ऋजुताः, दयाद्यताः, मधुरताः, हमताः, स्पिरताः, श्चिताः, स्पातिः, प्रज्ञाताः, कृतज्ञताः, धानुकाशताः, करणानिधित्वः, सुन्नता आदि ) सदुण-समन्त्रितः होनेशे कारण उनको सगुण नामसे पुकारा जाता है।

विशेष्ठ और पुलस्त्य—इन दो श्रृषियोंके आशीर्वाद के जब स्ताराजी पूर्ण तलावेचा हो गये, तब वेदोंके सागरमें अवगाइन बरनेस उन्हें शीविण्यु-तला ही सारस्पर्में मिला—'विण्योर्नु वे बंबिलि प्रवोचम् (श्रुक्त-यन्त्रवेद ५ । १८)— इन विश्वके वीर्वका उचल्लस्के गान करते हैं।' 'इंदें विश्वके हेंशा निद्धे पदम् । (श्रुक्त-पन्नुवेध मान करते हैं।' 'इंदें विश्वके हेंशा निद्धे पदम् । (श्रुक्त-पन्नवेध मान करते हैं।' 'इंदें विश्वके हेंशा निद्धे पदम् । (श्रुक्त-पन्नवेध विश्वके स्वयं स

यजु० ६ | ५ )—उस विष्णुके परमपदको मुक्तातमा सदा देखते रहते हैं।' 'शं नो विष्णुरुरुकमः । ( शुक्ल-य० ३६ | ९ )—सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कर्ता विष्णुभगवान् हम सबका कल्याण करें।'

पराशरजीने विष्णुभगवान्के द्वारां, सृष्टिकी उत्पत्ति, सिंदार माना है। सर्वान्तर्यामी होनेसे जगत्स्वरूप भी वे हैं ही और कहा भी है—

विष्णोः सकाबादुन्द्रतं जगत्तम्रेव च स्थितम् । स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य जगच सः ॥ (वि० पु० १ । १ । ११)

एतमेके वदन्त्यमि मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म माइवतम् ॥ (मनुस्कृति १२ । १२३ )

सर्वनामनामी एवं सर्वरूपरूपी होनेथे उन्हें अप्रि, मनु, प्रजापति, इन्द्र, प्राण तथा सनातन ब्रह्मके नामसे भी पुकारा जाता है; इसिलये सम्पूर्ण प्जाके परमास्पर् श्रीविष्णु हैं।

थे यजन्ति पितृन् देवान् झाह्मणान् सहुताद्यानान् । सर्वभूतान्तरारमानं विष्णुमेव यजन्ति ते॥ ( गृह्यमरमृति )

ध्वोत्तर्यां सीविष्णुकी ही पूजा करते हैं। 'सर्वदेवनसकारः केनवं प्रति गण्डति । ( पान्डवर्गाता ८५ )—मभी देवताओंके प्रणामका पर्ववसान भगवान् देशवमें होता है। मत्स्यः कूर्मी वराहो नरहरिणपतिर्वामनो जामदग्न्यः काकुत्स्थः कंसघाती मनसिजविजयो यस्तु किल्कर्भविष्यन् । विष्णोरंशावतारा भुवनहितकरा धर्मसंस्थापनार्थाः पायासुर्मा त एते गुरुतरकरुणाभारस्विज्ञाशया ये॥ (विष्णुपादादिकेशान्तवर्णनस्तोत्र ४९)

'मत्स्यादि दशावतार भगवान्के अंशसे उत्पन्न होते हैं। त्रिभुवन-हितमें तत्पर होकर वे धर्म-संस्थापनाके लिये ही आते हैं। करणा-भारसे जिनका चित्त सदा खिन्न रहता है। वे भगवान् विष्णुके अवतार-विग्रह हम सबकी रक्षा करें।'

पूर्वाचार्योंने दस अकाट्य हेतुओंसे मत्स्यादि अवतार घारण करनेवाले श्रीविष्णुभगवान्को परब्रह्म घोषित किया है। वे हेतु ये हैं कि उक्त सभी अवतार १—लक्ष्मीके पित, २—जगत्के कारण, ३—विश्वके उपास्य, ४—ब्रह्मा-शिवसे स्तुत्य, ५—पापोंके विध्वंसक, ६—अपने समान बनानेवाले, ७—वेदात्मा गरुड्रह्म वाहनपर आरूढ़ होनेवाले, ८—ब्रह्माके जनक, ९—मोक्षेच्छुओंके शरण तथा १०—अनन्त आनन्दके प्रदाता हैं। उनकी परब्रह्मताके सूचक ये ही दस हेतु बताये गये हैं। वैसे तो सहस्रों हेतु श्रीविष्णुका परत्व घोषित कर रहे हैं।

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ । भादी चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ (हरिवंश०३।१३२।९५)

समस्त वेदोंमें, रामायणमें तथा महाभारतमें सर्वत्र— आदि, मध्य और अन्तमें हरि ही गाये जाते हैं।

'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥' ( शु० य० ३१ । १८ )

'स्रीश्च ते छक्ष्मीश्च पत्न्यौ'''।' (शु० म० ३१।२२)

अर्थात् श्रीलक्ष्मीके पति विष्णु ही महापुरूष हैं । उन्हींकी उपासनासे मृत्युका अतिक्रमण हो सकता है ।

जब प्रह्लादके ऊपर पुरोहितोंने कृत्याका प्रयोग किया। तब वे स्वयं उस कृत्याके द्वारा मृत्युको प्राप्त हो गये। यह देखकर भक्तिशिरोमणि श्रीप्रह्लादजीने कहा—

> यया सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम्। चिन्तयान्यरिपश्चेऽपि जीवन्तवेते पुरोहिताः॥ (वि० पु॰ १ । १८ । ४१ )

'यदि शत्रुमें भी मैं सचमुच विष्णुकी भावना करता हूँ तो ये पुरोहित जीवित हो जायँ।' इतना कहनेपर वे सब जीवित हो, उठ बैठे। एक दूसरे स्थानमें भगवान् कहते हैं—'जो व्यक्ति मुझे उपायरूपमें वरण करता है, वही मृत्युसे तरता है'—

'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥' (गीता ७ । १४)

आज जो लोग यों तर्क करते हैं कि सर्वेश्वरके सर्वत्र निवास करनेपर भी उनके अंशभूत जीव दुःखी क्यों हैं, इसका उत्तर यह है कि पिताकी अमर गोदमें प्रसुप्त बालक स्वप्नमें पितासे दूर होकर स्वाप्तिक दुःखोंका अनुभव करने लगता है। इसी वातका संकेत 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी '(गीता २। ६९) में भगवान्ने किया है। श्रुति भी कहती है—'उत्तिष्टत जाग्रत प्राप्य वराजिबोधत (कठो० १। ३। १४)—मोह-निद्रासे उठो, जागकर श्रेष्ठ पुरुषोंसे श्रीविष्णु-तत्त्वको जानो।' जो धर्मका अक्षय कवच पहनकर संत-भगवन्तके साथ चलता है, वह भ्रम-श्रमसे रहित ईश्वरके अमरपदको पा जाता है। यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि विष्णुभगवान् ही मुक्तिप्रदानमें एकमात्र उपाय है तथा मुक्तोंके भोग्य भी वे ही माने जाते हैं।

उपनिषद्में लिखा भी है कि 'रसमयको पाकर जीव आनन्दपूर्ण हो जाता है'—

'रसो वै सः रसं इत्येवायं क्रब्ध्वाऽऽनन्दीभवति।' (तैचिरीयोपनिषद्, मद्यानन्दवछी ७ । १ )

भगवान् विष्णुकी पावनी भक्तिमें निमजित आनन्दपूर्ण विष्णवोंका जीवन घन्य है। उनकी मिहमा अपार है। गङ्गावतरणकालमें भगीरथजीसे गङ्गाजीने कहा—'राजन्! भृमिपर पापियोंके पापसे लद जानेपर में कहाँ उसका प्रक्षालन कलाँगी ? तब भगीरथजीने कहा—'तेष्वास्ते ग्राविमहरिः। (भागवत ९।९।६)—वैष्णव जब आपमें स्नान करेंगे, तब वे आपके सारे पाप हर ले जायँगे और उनका वह सारा पाप हरिस्मरण-बडवानलमें भस्मसात् हो जायगा। अविष्णवोंकी सत्ताका उद्योध यमराज अपने दूतीसे इन शब्दोंमें करते हैं कि 'प्रभुरहमन्यनृजासवैष्णवानाम् ।' (वि॰ पु॰

३।७।१४) भें तो वैष्णवसे इतर व्यक्तियोंका ही उनके पारपुण्यके अनुसार दण्डप्रदाता हूँ; क्योंकि वैष्णवके पाप-पुण्य कुछ अवशेष नहीं रह जाते ।'

महामहिमामय करुणा-क्षमा-सागर भगवान् श्रीविष्णु इसिल्पे सृष्टि नहीं करते कि जीव गर्भवास-नरकवास, आधि- व्याधिका कष्ट भोगे एवं चौरासी लाख योनियोंमें भटके; बल्कि उनका महान् उद्देश्य यह है कि जीवात्मा उनकी नवधामिक या शरणागतिका आश्रय ले, कर्म-जन्य शरीरसे निकलकर विष्णुकी महान् ज्योतिको प्राप्त हो जाय तथा प्रभुके दिव्यानन्दका भागी बने।

### परतत्त्व भगवान् विष्णु

( लेखक—कोसलेशसदनपीठाधीरवर रामानुजाचार्य जगहुरु स्वामी श्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज )

मानव अनादिकालसे तत्त्वान्वेषी रहा है। तत्त्वान्वेषणकी दिशामें मानवीय प्रवृत्तियाँ सदा ही संलग्न एवं

सफल रही हैं। कतिपय दार्शानिक मनीषियोंने प्रत्यक्षअनुमानादि प्रमाणोंसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त किया है, किंतु
हन प्रमाणोंकी अपेक्षा तत्त्वनिर्धारणके लिये कान्तदर्शी
महर्षियों एवं पूर्वाचार्योंने नित्य-निर्दोष अपौरुषेय वेदोंको
ही प्रयल प्रमाण माना है। स्वाध्यायके विना वेदार्थ-ज्ञान
विद्वानोंको भी दुरूह है, अतः वेदार्थके निश्चयके लिये
वेदानुक्ल स्मृति इतिहास और पुराणवचनोंका भी सहयोग
लेना नितान्त आवश्यक है—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्। विभेत्यलपश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥ (महाभारत, आदि०१। २६७)

वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृतीतिहासपुराणैः ।' ( लोकाचार्य )

वेदोंके परिशीलनसे हमें तीन प्रमुख तत्त्वोंका ज्ञान होता है—(१) साध्य-तत्त्व—परम साध्य परब्रह्म भगवान् नारायण (विष्णु), रूप परतत्त्व, (२) साधना-तत्त्व—नित्य भगवान्से सायुज्य हेतु उपाप्तनाका तत्त्व और (३) साधक-तत्त्व—उपासक जीवात्माओं का तत्त्व।

भगवदुनमुत्ती मानवीय प्रवृत्ति (साधना )के अन्तिम ह्या भगवान् विष्णु हैं । वेदोंमें इसका स्पष्ट उल्लेख है—

'तिद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।' ( त्राग्वेद १ । २२ । २० )

'नगवान् विष्णुके सर्वोत्हृष्ट परम प्राप्य स्वरूपका नित्य-इक चेवन दर्शन करते रहते हैं ।'

'संडिप्यनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥' (कठोप० १ । ३ । ९ ) 'सन्मार्गपर चलनेवाला साधक प्रकृतिमण्डलसे परे विष्णुके उस सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त कर लेता है।'

भगवान् नारायणको ही सर्वश्रेष्ठ तत्त्व कैसे माना जाय १ इसका समाधान यह है कि परतत्त्वके तीन प्रमुख लक्षण हैं—जगत्कारण होना, मुमुक्षुओंका उपास्य होना एवं मोक्ष-प्रदाता होना । ये तीनों लक्षण भगवान् विष्णुमें ही घटित होते हैं । अतः भगवान् विष्णु ही परतत्त्व हैं ।

वेदोंके तात्पर्यंका निश्चय करनेके लिये कारण-तत्त्वका विवेचन करना आवश्यक बताया गया है । वेदोंने जगत्कारणरूपमें भगवान् विष्णु—नारायणका ही उल्लेख किया है।

आर्षवचनोंसे भी उसका समर्थन मिलता है—'एको ह वे नारायण आसीत्। (महोपनिषद् १।१)—सृष्टिके आरम्भमें जगत्-कारण एक नारायण ही थे।' 'दिक्यो देव एको नारायण। (सुवालोपनिषद् ६।१)—जगत्की रचना करके उसमें क्रीड़ा करनेवाले एक नारायण ही हैं।' 'अथ पुरुषो ह वे नारायणोऽकामयत्। (नारायणोपनिषद् १।१)—जगत्कारणरूपसे प्रसिद्ध नारायणने सृष्टिविस्तारकी कामना की।' ''अप एव ससर्जादौः तेन नारायणः स्मृतः। (मनुस्मृति १।८,१०)—सृष्टिके आरम्भमें विष्णुने जलकी रचना करके उसमें निवास किया, इसिलये उनका नाम 'नारायण' पड़ा।'' 'अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। (गीता ७।६)—में समस्त विश्वका उत्पादक एवं संहारकर्ता हूँ।' 'विष्णोः सकाशादुद्धतं जगत्तन्नेव च स्थितम्। (विष्णुपुराण १।१।३१)—विष्णुसे ही संसार उत्पन्न हुआ है और उनमें ही स्थित है।'

लोक-वेदमें प्रसिद्ध है कि जगत्त्रिष्टिकर्ता पितामह द्रह्मा और संहारक भृतभावन द्रांकर हैं । इस दशामें भगवान् नारायण जगत्के कारण; उत्पादक एवं संहारक कैसे हो सकते हैं ? वस्तुतः ब्रह्मा एवं रुद्रके रूपमें परब्रह्म नारायण ही सारे संसारका उत्पादन एवं संहार करते हैं, किंतु निमित्त होनेसे ब्रह्म-रुद्रको भी उत्पादक-संहारक कहा जाता है।

समस्त लोकों और देवोंके रक्षार्थ विष्णु ही अवतार लेते हैं। पर इस तत्त्वका निश्चय नहीं हो सकता कि सृष्टिकर्ता ज्ञा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शंकरमें श्रेष्ठ कौन है। इस तत्त्वका वास्तविक विवेचन न होनेके कारण ही परतत्त्व-निर्णयके लिये भृगुऋषिको भेजा गया और उन्होंने विष्णुका ही परत्व निर्णय किया। वेदाहरण एवं मधु-केटभकी आपत्तिसे ब्रह्माकी रक्षा तथा भस्मासुरकी आपदासे भूतभावन सदकी रक्षा भगवान् विष्णुने ही की। अतः उनमें सर्वकारणत्व-सर्वरक्षकत्व-प्रयुक्त परत्व सुस्थिर है। प्रह्मादः नारदः पराक्षरः, पुण्डरीकः, विष्णुः, शुकदेवः, वामदेवः, सनक-सनन्दनादिः, मुचुकुन्दः, अर्जुनः, कुलशेखरः, शठकोपः, सूरि आदि मुमुक्षुओंके उपास्य तथा मोक्षप्रद भी भगवान् विष्णु ही हैं।

'यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वम्' समुसुद्वै शरणमहं प्रपत्ने। ( इवेताश्वतर० ६ । १८) — ब्रह्माके रचयिता उस कारणपुरुष नारायणकी मैं मोक्षहेतु शरण लेता हूँ । 'अहं खा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि' (गीता १८ । ६६ ), 'तं वेद्यममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते।' ( ना॰ पु॰ ) 'आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे' (भागवत १०।५१।५६)— इन श्रुति-इतिहास-पुराण-वचनोंमें भगवान्को मोक्ष-प्रदाता बताया गया है । गजेन्द्र, ग्धराज, अजामिल, शबरी आदि इजारों मक्तोंको विष्णुने ही मोक्ष प्रदान किया । हरिवंशके अनुसार अपने अनन्य भक्त घण्टाकर्णको बदरिकाश्रममें भेजकर भूतभावन शंकरने विष्णुसे ही मुक्ति दिलायी। इस प्रकार परत्वके तीनों लक्षण ( जगत्कारणत्वः मुमुक्षुपास्यत्व और मोक्षप्रदत्व ) भगवान् विग्णुमें घटित होनेसे परतत्त्व भगवान् नारायण—विष्णु ही हैं। इन्हीं 'साध्य' विष्णुके लिये साधकगण विविध प्रकारकी साधना करते हैं। और साधनाके सफल होनेपर विमक्तात्माओंको प्राप्ति होती है—विष्णुलोककी, जहाँ नित्यानन्द है।

### श्रीविष्णु किससे प्रसन होते हैं ?

परापवादं पैशुन्यमनृतं च न भाषते । अन्योद्धेगकरं वापि तोष्यते तेन केशवः ॥ परदारपरद्रव्यपरिष्टं यो रितम् । न करोति पुमान् भूप तोष्यते तेन केशवः ॥ न ताडयित नो हिन्त प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः । यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥ देवद्विजगुरूणां च शुश्रूषासु सदोद्यतः । तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर ॥ यथाऽऽत्मिन चंणुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा । हितकामो हिरस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम् ॥ यस्य रागादिदोषेण न दुष्टं नृप मानसम् । विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥ वर्णाश्रमेषु ये धर्माः शास्त्रोक्ता नृपसत्तम । तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुमाराधयित नान्यथा ॥

( श्रीविष्णुपुराण ३।८। १३—१९ )

जो पुरुष दूसरोंकी निन्दा, चुगली अथवा मिथ्या-भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरोंको खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान् केशव प्रसन्न रहते हैं। राजन्! जो पुरुष परस्त्री, परधन और दूसरोंकी हिंसामें प्रीति नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान् केशव संतुष्ट रहते हैं। नरेन्द्र! जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा [ वृक्षादि ] अन्य देहधारियोंको पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्रीकेशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनोंकी सेवामें सदा तत्पर रहता है, नरेश्वर! उससे गोविन्द सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रोंके समान ही समस्त प्राणियोंका भी हित-चिन्तक होता है, वह सुगमतासे ही श्रीहरिको प्रसन्न कर लेता है। नृप! जिसका चित्त रागादि दोषोंसे दूषित नहीं है, उस विशुद्ध-चित्त पुरुषसे भगवान् विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। नृपश्रेष्ठ! शास्त्रोंमें जो-जो वर्णाश्रम-धर्म कहे गये हैं, उन-उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है, और किसी प्रकार नहीं।

<sup>\*</sup> भगवान् विष्णुके ही अवतार श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं — भ तुम्हें समस्त पापीसे छुड़ा दूँगा, तुम सोच न करो ।

<sup>†</sup> परमवेद्य भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला सदाके लिये मुक्त हो जाता है।

#### भगवान् श्रीविष्णुका परत्व

( लेखक--वैष्णवपीठाधीच्वर १०८ श्रीविद्वलेशजी महाराज )

सर्वव्यापकको 'विष्णु' कहते हैं । 'विष्णु' इाब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—(१) वेवेष्टि ज्याप्नोतीति विष्णुः। (२) 'विषेः किच'—इस उणादिसूत्रसे व्याप्ति अर्थवाली 'विष्लु' धातुसे 'नु' प्रत्यय करनेपर 'विष्णु' शब्दकी निष्पत्ति होती है। जो तत्त्व स्थावर-जंगमके कण-कणमें प्रविष्ट है, परिव्याप्त है, उसे ही 'विष्णु' कहते हैं।

'अग्निवें देवानामवमो विष्णुः परमः', (ऐत० ब्रा०१।१) 'यज्ञो वे विष्णुः ।' ( शत० ब्रा०१।१।२।१३) आदि श्रुतिवचन सिद्ध करते हैं कि चराचरमें समाविष्ट भगवान विष्णुकी महिमा, चाहे जिस रूपसे हो, वेदोंके काल्से गायी गयी है।

'य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यसादित्यः शरीरम्।' ( बृहदारण्यक ० ३ । ७ । ९ ) 'भन्तर्गाम्यधिदैवादिषु तद्धर्मन्यपदेशात्।' (१० स्०१ । २ । १८)

—वाक्योंसे प्रमाणित होता है कि विष्णुभगवान् सभीके अन्तर्यामी हैं। 'जिसे आधिदैविक तथा आध्यात्मिक आदि समत वस्तुओंमें अन्तर्यामी वतलाया गया है, वह परब्रह्म ही है; क्योंकि वहाँ उसीके धर्मोंका वर्णन है। आदि विष्णुका अन्तर्यामी कोई नहीं है; वे सर्वव्यापी, परिपूर्ण, अनन्त कल्याणगुणोंके निधान हैं।

सिचदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ही 'विष्णु' शब्दसे व्यवहृत होते हैं। वेद, वेदान्त, स्मृति, पुराण, संहिता इत्यादि आर्ष एवं धार्मिक ग्रन्थोंमें वे ही व्रह्म, परमात्मा, भगवान् आदि नामान्तरींसे सम्बोधित होते हैं। 'बृहत्त्वाद् बृंहणत्वाद् वा महा', 'आप्नोतीत्यात्मा'—इन व्युत्पत्तियोंसे 'व्रह्म', 'विष्णु', 'परमात्मा' शब्द समानार्थक ही हैं।

'महोति परमत्त्मेति भगवानिति शब्द्यते॥'
(भाग०१।२।११)

'परं प्रस तु कृष्णेः हि सिचदानन्द्रकं बृहत्।'
( श्रुति )
'तृष्णक्षेनमपेहि स्वारमानम् खिङात्सनाम्।'

( भारु १०। १४। ५५)

—रन बार्गाने श्रीहरणनगवान् ही परब्रहा-पद-वाच्य हैं। भारधा गीलने अडंन हरणसे 'परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।' (१० ।१२) वचन क्यों कहते। अतएव भगवान् श्रीकृष्ण ही सभी अवतारोंके बीजरूप होनेसे अवतारी हैं। राम, नृसिंह, वामन, वराह, मत्स्य-कूर्मीद अवतार इन्हींके अंश-कला-आवेशादि रूपते पुराणादिकोंमें यत्र-तत्र वर्णित हैं। पुराणमूर्धन्य श्रीमद्भागवतमें तो स्पष्टतः श्रीकृष्णको स्वयं-भगवान् अवतारी बताया गया है—'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ॥' (१।३।२८) भागवतके हृदयरूपी दशमस्कन्धमें ब्रह्मादि देववृन्दोंने देवकीके गर्भमें स्थित अखिलब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णको स्वयं अवतारी घोषित किया है—

'मत्स्याइवकच्छपनृसिंहवराहहंसराजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः।' (१०।२।४०)

भक्तप्रवर महाराजा परीक्षित्ने भी दशमस्त्रन्थके उपक्रममें श्रीशुकदेवजीसे प्रश्नकालमें श्रीकृष्णके लिये 'विष्णु' शब्द प्रयुक्त किया है—'विष्णोर्वीर्याण शंस नः ॥' (भा० १०।१।२)। अतः सिद्ध हुआ कि 'विष्णु' शब्द भगवान् श्रीकृष्णका वाचक है। ब्रह्मसंहितामें भी नाना अवतारोंका मूल कारण श्रीकृष्णको ही ठहराया गया है और उन्हें 'परमपुरुष', 'आदिपुरुष' शब्दोंसे पुकारा गया है—

रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ट-न्नानावतारमकरोद् भुवनेषु किंतु। कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिषुरुषं तमहं भजामि॥ ( व्रव्संव ५ । ४८ )

श्रीकृष्णका व्यापक होकर भी अवतार छेना, आवरण-रहित होकर भी कुक्षि आदिसे आवृत होना, अचछ होकर भी चलना, अदृश्य होकर भी दृश्य होना—ये सभी परस्पर-विरुद्ध वातें, विरुद्ध-धर्माश्रयीः सर्वज्ञ, सर्वश्राक्तिसम्पन्न, सर्वश्रयंमय परमेश्वर श्रीकृष्णभगवान्में असम्भावनीय नहीं हैं। इन्हीं कृष्णका आर्यकाञीन नाम पविष्णुः है तथा सभी देशोंमें प्रमुख-ह्मपते विष्णु का ही वर्णन शुति-स्मृति-पुगणिदिमें उपलब्ध है। 'तिहृष्णोः परमं पद्म के सर्वतिहिं दिष्णुः (निरुक्त), पविष्णु-मुखा वे देवाः (ति सं ५ । १ । ११)—देवताओंमें विष्णु मुख्य है। 'मूलं हि विष्णुहेवानां यत्र धर्मः

वि० अं० ६४—

सनातनः ।' (भा० १० | ४ | ३९), 'जन्माद्यस्य यतः ।' (ब्रह्मसूत्र १ | १ | २)—''इस जगत्के जन्म आदि (उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय) जिससे होते हैं, वह 'ब्रह्म' हैं।''—इत्यादि श्रुति-पुराणोक्त वाक्योंसे सम्पूर्ण देवताओं के मूल 'विष्णु' सिद्ध होते हैं। वे ही सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। विष्णु ही सर्वकारणों के कारण हैं। जिसका परमपद योगीजनों द्वारा ध्यान करनेयोग्य है तथा वाणीका विषय नहीं है; जिससे प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए हैं और जो स्वयं विश्वरूप परमेश्वर है, वही 'विष्णु-तत्त्व' है। चराचर जगत्का निर्माण करनेवाले विष्णु ही हैं।

'सर्वं जगदिदं विष्णुर्विष्णुः सर्वस्य कारणस्।' ( नारदपुराण )

न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम्। यतो यश्च स्तयं विद्वंस विष्णुः परमेश्वरः॥ (विष्णुपु०१।१७।२२)

यतः प्रधानपुरुषौ यतस्वैतचराचरम्। कारणं सकळस्यास्य स नो विष्णुः प्रसीदतु॥ (विष्णुपु०१।१७।३०)

श्रीकृष्ण-तत्त्वके मननशील सनकादिक मुनियोंने ब्रह्माजीसे प्रश्न किया था—'कः परमो देवः 1—कौन श्रेष्ठ देव है ११ इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने कहा—'कृष्णो वे परमं देवतम् ।—श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं।' गीताजीमें भी श्रीकृष्णने स्वयं श्रीमुखसे कहा है—'मत्तः परतरं नान्यत्।' (७।७) अतः श्रीविष्णु और श्रीकृष्णमें नाम-मात्रका मेद है, अपितु मेद ही नहीं। वे ही अखिलब्रह्माण्डनायक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तियोंसे सम्पन्न हैं तथा उनकी अचिन्त्य-अनन्त शक्तियाँ स्वामाविक हैं, जो सारे जगत्का निर्वाह करती हैं। 'दवेताश्वतरोपनिषद्' (६।८) में कहा गया है—'परास्य शक्तिविधिव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।' भगवान् विष्णुके आदेश बिना कोई भी शक्ति स्वतन्त्ररूपसे कार्य करनेमें समर्थ नहीं है।

प्रभुकी अनन्त शक्तियों तीन शक्तियाँ प्रमुख हैं— आह्रादिनी, संधिनी और संवित् । जो अपने सौन्दर्य, माधुर्य एवं सौष्ठवादि गुणोंसे स्वयं परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णभगवान्-को आह्रादित करती है, वह 'आह्रादिनी-शक्ति' श्रीराधिकाजी हैं । संधिनी-शक्ति लीलाके परिकर, धाम, शस्या, आसन, आमूषण, मित्र एवं भृत्य आदिके रूपमें परिणत हो जाती है। यही अनेकों अवतारोंकी कारण है। संवित्-शक्ति ही शानशक्ति है और ज्ञानशक्तिको ही क्षेत्रज्ञ-शक्ति कहते हैं। इच्छाशक्तिके अन्तर्गत मायाशक्ति है। वह सत्त्व, रज और तमोगुणल्पा है। इसका नामान्तर 'प्रकृति' है तथा वह बहिरङ्ग और जड है। जड होनेपर भी भगवान्की दृष्टि पड़नेसे वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना करती है। कियाशक्तिको 'छीछाशक्ति' कहते हैं। यह रहस्य 'श्रीराधो-पनिषद्'में संनिहित है।

श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्थके ८९वें अध्यायकी कथा है। तीनों देवताओंमें कौन देव श्रेष्ठ है, इस विषयका निश्चय करनेके लिये सारस्वत मुनियोंने भृगुजीको निर्णायक नियुक्त किया। वे ब्रह्माजी एवं शिवजीकी परीक्षा लेकर वैकुण्ठधाम गये। वहाँ लक्ष्मीजीकी गोदमें सिर रखकर शयन करते हुए भगवान् विष्णुको देखकर भृगुजीने उनकी छातीमें जोरसे लात मारी। भगवान्ने बड़े आदरसे उनके चरण छूए तथा क्षमा-याचना की। यह आश्चर्य देखकर भृगुजीने लौटकर मुनियोंसे भरी सभामें सब वृत्तान्त कह सुनाया तथा सभीने एक स्वरसे विष्णुभगवान्को सर्वश्चेष्ठ देव घोषित किया। सभासद् मुनियोंके सभी संदेह मिट गये तथा वे विष्णुभगवान्को ही श्रद्धा-भक्तिसे भजकर सद्गतिको प्राप्त हुए—

तिश्वराम्याथ सुनयो विस्मिता सुक्तसंशयाः। भूयांसं श्रद्युर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतोऽभयम्॥ (भा०१०।८९।१५)

'नास्ति विष्णुसमं देवम्' (नारदपु० ६ । ५८)—इस वचनके अनुसार विष्णुके समान कोई देव नहीं है । इसी कारण धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें सहदेवके प्रस्तावको सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर कृष्णभगवान्की अग्रपूजा की गयी थी—यह वात महाभारतादिमें प्रसिद्ध है। कार्य-कारणमें अभेद होनेसे जो कुछ देखने-सुननेमें आता है, वह सब विष्णु-मय ही है—'सर्व विष्णुमयं जगत्।' धर्म-कम, कर्म-फल, फलमोक्ता, कार्य-करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, मृत एवं भौतिक पदार्थ, जड-चेतन जो कुछ है, सब विष्णुस्वरूप ही है, उनके दिवा और कुछ नहीं—

यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद् यद् यथा यदा। स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुपेश्वरः॥ (भा०१०।८५।४) ज्योतीं विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च । नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वे यदस्ति यज्ञास्ति च विप्रवर्य ॥ (विष्णुपु०२।१२।३८)

भगवान् श्रीकृष्णं ही मोखदाता होनेसे 'मुकुन्द' नामसे विश्पित हैं—'मुक्ति ददातीति मुकुन्दः ।' अतएव राजा परीक्षित्ने श्रीशुकदेवजीसे प्रदन करते समय मुकुन्द-पदका

प्रयोग किया है—'कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद् वर्जं गतः।' (भा० १० । १ । ९) मुकुन्द-पदवाच्य श्रीकृष्ण-भगवान्के भजनसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। अन्य देव भोग-ऐश्वर्य-दाता हैं। इसीलिये शिवजीका अनन्य भक्त घण्टाकर्ण मोक्षकी प्राप्तिके लिये शिवजीसे प्रेरित होकर नारायणकी शरणमें गया। शुद्ध सान्विक विष्णुके सेवनसे मोक्षकी उपलिध होती है।



### वैदिक श्रीसूक्तमें भगवती श्रीलक्ष्मी

(लेखक--शास्त्री श्रीपाण्डुरङ्ग वैजनाथ आठवले महाराज)

वैदिक ऋषियोंने भ्तधात्री, सर्वसहा, आदिजननी, कारण्यमयी, आत्यन्तिक प्रेममूर्ति, दुःख-दारिद्रच और देन्यका नाश करनेवाली, जीवनको बनानेवाली, आनन्द प्रदान करनेवाली तथा जीवनको आकार देनेवाली आदिम शक्तिको छ्हमी। अथवा ।श्री। कहकर उतकी अपार महिमाका गान किया है । वैदिक श्रीसूक्तमें ।मांका अति सुन्दर चित्रण है । छ्हमी माताका यह अलैकिक और अत्यन्त हृद्यंगम चित्रण है ।

अगिको वीचमें रखकर अग्निके माध्यमसे ऋषि कहते हैं—'हे जातवेदों में लक्ष्मीं आवह'—हे अग्निदेव ! मेरे लिये लक्ष्मीको बुलाओ ।' ऋषिके शब्दके पीछे तपश्चर्या थी, इस जारण 'में आवह'—कहनेके ताथ लक्ष्मी सामने आकर खड़ी हो गर्यों। ऋपिने एकाग्रचित्तसे लक्ष्मीका जो रूप देखा, उनका वर्णन किया। ऋपिने अग्निसे कहा था—

'ऐ जतवेदः हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतखजी चन्द्रां दिरमार्थी हर्स्मी मे शावह ।' (१)

'तृपिने लक्ष्मीको 'हिरण्यवर्णा'—तोनेकी-ती कान्तिसे प्रण देखा । वे 'हरिणां' अर्थात् आहाददायक थीं। 'पुर्चरक्षकाका'—तेनेकोर चाँदीकी मालाओंने सुद्योभित हो गी भी 'चन्द्रा'—चन्नके समान बीतल प्रकाश दे रही भीं और भिक्तां' अर्थोर् तैका तत्त्वसे भोत-प्रोत भीं।

मिले सकी ऋषि करते हैं—

ां म आरत् जातपेदी छङ्मीमनपनासिनीम्। मणां हिरण्यं क्लिपं नामदवं पुरुषानहम्॥(२) भूसे अन्पगामिनी लक्ष्मी चाहिये। अर्थात् जो लक्ष्मी मेरे पास आये, वह स्थायीरूपमें रहे। धोड़ा विचार करनेपर जान पड़ता है कि इस जगत्में जो भौतिक वैमव है, वह गतिशील है। अन्पगामिनी लक्ष्मीका दूसरा अर्थ है— जो लक्ष्मी भगवान्को नहीं छोड़तीं, उन लक्ष्मीको चाहिये। यदि लक्ष्मीके आनेपर भगवान्को भूल जाना पड़े तो वह लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिये। अन्पगामिनी लक्ष्मीका तीसरा अर्थ है कि ऋषि यहाँ अविनक्ष्य ऐक्ष्वर्य माँगते हैं। जो नक्ष्य न हो, इस प्रकारके आत्मक ऐक्ष्वर्यकी यहाँ माँग है। लक्ष्मी अन्पायिनी हों और उनके साथ सोना, गायें, अक्ष्य और पुरुष प्राप्त हों। वैदिकलोग लक्ष्मीका लक्षण इस प्रकार कहते हैं—

ज्ञानै इत्रयं सुखारोग्यधनधान्यजयादिकम् । लक्ष्म यस्याः समुद्दिण्टं सा लक्ष्मोरिति कथ्यते ॥

'ज्ञान हो और ऐश्वर्य हो। ज्ञानैश्वर्य अर्थात् प्रत्येक किया विवेकपूर्ण रीतिसे करनेकी वृत्तिः धन-धान्य और जय होना चाहिये। ये लक्ष्मीके लक्षण हैं।

हमारी प्रत्येक क्रिया वियेकपूर्ण रीतिने होनी चाहिये, अवियेकसे नहीं; क्योंकि—

सहसा विद्धांत न क्रियामिववेशः परतापदां पद्म्। वृणुते हि विमृद्यकारिणं गुणलुक्याः स्वयंभव सम्बदः॥ (विदानार्जुनीय २ । ३०)

अविवेक परम आरत्तिका स्थान है । सम्पत्ति गुरायुक्या है । लक्ष्मीके विवेदमें विवेकपूर्ण किया क्या है ? लक्ष्मीके साथ व्यवहार करमेंने तीन वार्ते आती हैं—दान, भीग और संचय । वैदिक ऋषि कहते हैं कि 'इन तीनों वातोंमें मनुष्यको विवेकसे काम लेना चाहिये। जो मनुष्य दान करते समय जवान वन जाता है, भोगते समय बालक और सँभालते समय बुद्ध—वही मनुष्य लक्ष्मीके साथ ज्ञानक्वर्यके सम्बन्धको निभा सकता है। जवान बेफिक होता है; अतएव लक्ष्मी आये तो जवानके समान बेफिक होकर दान-पुण्यादिमें उसका उपयोग करना चाहिये। लक्ष्मीको भोगनेके समय बालक बन जाना चाहिये। बालक सदा ही आत्मस्वार्थ-परायण (ego-centric) होता है। उसे केला दो तो किसीको देगा नहीं, तुरंत खाने लगेगा। लक्ष्मीको सँभालते समय बुद्ध बनना चाहिये। इस प्रकारकी क्रियासे जो लक्ष्मीको जोड़ता है, वह 'ज्ञानेश्वर्यसे युक्त' कहलाता है।

मनुष्यको जिससे सुख मिले, वह 'लक्ष्मी' है । सुख मनकी समृद्धि है। वस्तुसे सुख नहीं मिलता, सुख मनमें होता है। जो मनसे सबल होता है, समृद्ध होता है, उसके पास लक्ष्मी—ऐक्वर्य है, यह कहा जाता है। जैसे पैसा कमानेके लिये बाजार होता है, वैसे ही मनकी समृद्धिके लिये स्वाध्याय है; इसके बिना मनकी समृद्धि टिक नहीं सकती।

जहाँ धन-धान्य और विजयी जीवन है, वहाँ लक्ष्मी है। साथ ही श्रीरका आरोग्य अच्छा होना चाहिये। यह लक्ष्मीके साथ स्वयं आ जाता है। अनपगामिनी लक्ष्मी माँगनेके बाद ऋषि माँगते हैं—

#### अश्वपूर्वी रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम् । भ्रियं देवीमुप ह्वये श्रीमा देवी जुषताम् ॥ (३)

भगवन् ! मेरे घर ऐसी ठक्ष्मी पधारें, जो रथपर सवार हों और उनके आगे घोड़े दौड़ते हों, जो हाथीके नादको सुनकर आहादित हों | इस प्रकारकी सामर्थ्ययुक्त श्री—दैवी-सम्पत्ति मुझे दो । ऋषिकी इस माँगमें सम्पत्तिके साथ सत्ता भी है । सत्ता महान् वैभव है । मुझे सत्ता चाहिये, शिक्त चाहिये । अध्यशक्ति चपल शक्ति है, वह गतिमान् है । लक्ष्मीका वाहन हाथी है, इसका कारण है, उसकी मदोन्मत्तता । मनुष्यके पास थोड़ा-वहुत अहं तो होना ही चाहिये । भगवान् ज्योतिर्मय हैं, तेजोमय हैं; निस्तेज मानव

उनके पास कैसे जा सकता है । इस मन्त्रमें ऋषिने इसी कारण राजलक्ष्मी माँगी है।

जगजननीकी प्रभाका वर्णन करते-करते ऋषिकी वाणी कुण्टित हो जाती है । वे स्तुति करते हैं—

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टासुदाराम्। तां पश्चिनीमीं शरणमहं प्रपद्येऽलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणे॥(४)

सारी भारतीय संस्कृति इस मन्त्रमें दीख पड़ती है । जीवके यशको देखकर मा (लक्ष्मी) दीप्तिमती होती हैं। ऋषि कहते हैं कि 'महालक्ष्मी देवजुष्टा हैं, उनका देवता आश्रय लेते हैं । सात्विक विचारके लोगोंको चाहिये कि लक्ष्मीको स्वीकार करें। अाज एक भ्रान्त धारणा फैली हुई है कि अपनेको सास्त्रिक बनाना हो तो लक्ष्मीकी ओर ध्यान न दे। मा उदारा है। जिसमें कर्तृत्व हो, अन्तः करणमें आत्म-विश्वास और ईश-विश्वास हो, वही उदार हो सकता है । मनमें स्वार्थकी भावना रखकर जो दान दिया जाता है, उसमें औदार्य नहीं होता । लक्ष्मी उदारा हैं, उदार मनुष्यके पास रहती हैं, वही उनका प्रिय होता है। लक्ष्मी विष्णु-पत्नी हैं। ऋषि कहते हैं कि ''मुझे ऐसी लक्ष्मी चाहिये, 'जो विशाल अर्थमें प्रमुके कार्यमें लगी रहे; ऐसी पद्मिनी लक्ष्मी मेरे घर आर्ये- 'तां पिंचनीं ईं अहं शरणं प्रपद्ये ।' अन्तमें, मा ! मैं तुम्हारे शरण आया हूँ । आप मेरी भौतिक, बौद्धिक और मानसिक कंगाली-को नष्ट कर दें।

#### नमस्कार--

विष्णुपर्ती क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्। लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्॥ (२५)

भा विष्णुपत्नी, क्षमारूपा देवी माधवी, माधविप्रया, अच्युतवल्लभा, लक्ष्मीजीको तथा उनकी प्रियसखी भूदेवीको मैं नमस्कार करता हूँ।

लक्ष्मीजीका गायत्री-मनत्र—

(ॐ महालक्ष्मये च विद्याहे विष्णुपतन्ये च धीमहि । तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॥१ (२६)

'हम महालक्ष्मीको जानते हैं। उन विष्णुपत्नीका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी मेरी बुद्धिको सन्मार्गमें लगायें।'

### वंगालमें वैष्णवधर्मकी धारा

( लेखक-श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्० ए०, पी-एच्० डी०, पुराणरल, विद्याविनोद )

#### प्राचीनवङ्गमें वैष्णवधर्म ( चतुर्थ ई० शतीसे १२-वीं ई० शतीतक )

अति प्राचीनकालसे भारतवर्षमें विष्णूपासनामूलक वैष्णव-धर्मका प्रचलन रहा है । प्राचीनतम ऋग्वेदके मन्त्रोंमें ऋषिलोग विष्णुकी उपासना करते थे, भोगैश्वर्य-प्रदानके निमित्त विष्णुसे प्रार्थना करते थे और समय-समयपर निष्काम भावसे विशुद्ध भक्तिपूत चित्तसे विष्णुकी महिमाका कीर्तन करके उनके श्रीचरणोंमें आत्मसमर्पण करते थे। हमको ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके सूक्त २२ की १६ वीं ऋचामें सर्वप्रथम विष्णुका उल्लेख मिलता है। इस ऋचासे अगली ६ ऋचाओंमें विष्णुकी बो महिमा कीर्तित हुई है, उससे हमको वैदिक युगमें ही विष्णुकी आराधनाका प्रभाव, प्रसार और प्रतिपत्तिका पर्याप्त अयभास प्राप्त होता है । बुद्धभगवान्के चरण-चिह्नकी प्जाके पहले ही गयामें जो विष्णु-पाद-पद्मकी पूजा प्रचलित थी, उसको निरुक्तकार यास्कके द्वारा उद्धृत ऊर्णवाभके 'समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौर्णवाभः !---इस वचनसे काशीप्रसाद नायसवालने प्रमाणित किया है। पण्डितोंने यास्कका समय र्एपूर्व अप्रम राताव्दी माना है। ल्यूडस आदि पाश्चात्त्य पिंडतोंने प्रमाणित किया है कि 'नाना-घाट और घोषान्तिके शिलालेखोंने द्वितीय शताब्दी ई॰ पूर्वमें भारतमें भागवत-पर्मके अस्तित्वकी घोषणा की है।

#### (क) गुप्तकाल एवं गुप्तोत्तर युगमें वङ्गदेशमें वैष्णवधर्म (चतुर्थसे अग्रम शताब्दी खिण्लव्य)

वक्षदेशमें वैष्णवधमंका प्रवर्तन और प्रचलन ठीक कवसे आरम्भ होता है। इस विषयमें सुरपष्ट प्रमाण न होनेपर भी ऐतिगिर्मिक गवेपणासे ज्ञात होता है कि वङ्गदेशका आयींकरण
गर्भीरूपने तथा नार्थकरप्रमें आरम्भ होता है गुप्तयुगमें—ईसाकी
चेंथी गतान्दीमें। जिस समय चन्द्रगुप्त प्रथम और तन्द्रगुप्तने
पहेंथेतक विजय करके विशाल गुप्त-साम्राज्यकी खापना भी
भी । उस मगय बङ्गदेशमें दिसी अंशमें स्वाधीन राज्य
पा । एम नवाद परम वेष्णव थे । इसी कारण उनके समयसे
विष्णुमन्दिशेशी प्रतिष्टा और विष्णुपूजाके लिये दानकी
पन्तिमानाः यद्ने लगी। चोथी शताब्दीमें ही हम देखते हैं कि
पहेंद्राके प्रसिमी भागदी बाँगुड़ा नगरीते १२ गील इन्तर-

पश्चिममें अवस्थित सुसुनिया नामक पर्वतकी गुहामें एक लेख उत्कीर्ण है और उस गुहाके पास खुदाईमें एक चक निकला है। उससे ज्ञात होता है कि 'राजा चन्द्रवर्मा शताब्दीमें राज्य करते थे और वे चकस्वामी अर्थात् विष्णुके उपासक थे। पञ्चम शताब्दीकी उत्कीर्ण लिपिसे ज्ञात होता है कि 'उस समय बोगड़ा जिलामें—यहाँ-तक कि सुदूर हिमालयके शिखरपर गोविन्दस्वामी, श्वेत वराहस्वामी, कोकामुखस्वामी आदिके मन्दिर प्रतिष्ठित हुए थे। इन सबमें विष्णुकी ही मूर्त्तियाँ थीं। 'सप्तम राताब्दीके उत्कीर्ण लोकनाथके ताम्रशासनसे ज्ञात होता है कि 'बङ्ग-देशके पूर्वभागके त्रिपुरा जनपदस्थित भगवान् अनन्तनारायणके मन्दिर-में भगवान्की पूजा होती थी। इसी सप्तम शताब्दीके त्रिपुरा-स्थित कैलान-ताम्रशासनमें हम देखते हैं कि 'श्रीधाका रात परम वैष्णव थे और पुरुषोत्तमके उपासक थे। केवल लिपिगत उल्लेख ही नहीं, लाथ-साथ वङ्गदेशके विभिन्न अञ्चलींसे प्राप्त विभिन्न विष्णुमूर्तियोंका साक्ष्य भी विद्यमान है। गुप्तकाल और गुप्तोत्तरकालमें वङ्गदेशके विभिन्न भागोंमें विष्णुमूर्त्तियाँ अनन्त-राय्यापर लेटी हुई विष्णुमूर्तियों, गरुड़-वाहन तथा सपरिवार विष्णुमूर्तियों आदिका संधान मिल्ता है। इन प्रतिमाओंकी रूप-कल्पना तथा लक्षणोंकी आलेचना करनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पौराणिक विष्णु अपनी निजी मर्यादामें तथा परिवारके साथ सारे हिंद्यण और चिह्न लेकर वङ्गदेशमें आहर आसन ब्रहण कर चुके हैं गुप्तकालमें ही। गुप्तयुगके राजा-महाराजा अपने परिचयमें साधारणतया अपने छिये 'परम भागवतः पदका व्यवहार करते थे । जान पड़ता है, बे सब बैञ्जव भागवत्रधर्ममें दीक्षित थे । यही भागवत्रधर्म सुप्तकाल तथा (सुप्ते)त्तरकालमें बङ्गदेशमें फैटा और पालवंशी राजाओंके युगमें तुर्शतिष्टित हुआ।

वैष्णवधर्मके साथ विनष्ठ तम्द्रम्ययुक्त कृष्णायण और रामायणकी कथा गुनकाल और गुनोक्तरवालके बाद ही बङ्ग-देवाने प्रस्तित हुई। इसका स्पर्ट प्रकाण मिन्नता है, राजशाही जिल्के पराइपुर-मन्दिरमें लंगे हुए पद्यी मिटी और पत्थरके फलकोंगर । पदाइपुर-मन्दिरकी दीवानेंगर श्रीकृष्णकी वालकीलाके अनेक प्रसङ्ग उत्कीर्ण हैं। रामायणकाके भी उद्दे चित्र हैं—कैंगे वानकनेनाके कांग सेव्यन्तर

वाली और सुमीवका युद्ध आदि । इससे प्रमाणित होता है कि गुप्तकाल और गुप्तोत्तरकालमें अर्थात् ईसाकी चौथीसे आठवीं शताब्दीके बीच वक्कदेशमें तथा बंगाली जीवनमें कृष्णायण और रामायणकी गाथाएँ पर्याप्त आहत हो गयी थीं तथा इनके आधारपर ही वक्कदेशमें वैष्णव-धर्मका सीमा-विस्तार हुआ था।

( ख ) पालयुगमें वङ्गदेशमें वैष्णवधर्म ( ई० ८ वीं से ११ वीं शताब्दी )वङ्गदेशके पाल नृपति थे 'परमसौगत'— अर्थात् बौद्धधर्मावलम्बीः किंतु उनके मन्त्रीगण विष्णुके उपासक ब्राह्मण थे। इस युगके शिलालेख (Inscriptions) पढ़नेसे यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा कि इन लेखोंकी रचना अधिकांशमें ब्रह्माण्डपुराण, रामायण और महाभारतकी कथाओंपर आधृत है, विशेषतया विष्णु और कृष्णकी कथाओं-के आधारपर सम्पादित है । इससे पालयुगमें वौद्धधर्मके साथ वङ्गदेशमें वैष्णवधर्मका प्रभाव सूचित होता है। धर्मपालके खालिसपुरके लेखमें नन्न-नारायणके एक देवलका उल्लेख मिलता है । यह नन्न नारायण 'नम्न नारायण' का बिगड़ा हुआ रूप है। अर्थात इस मन्दिरमें जिनकी उपासना होती थी, वे नन्दराल कृष्ण६पी नारायण थे । नारायणपालके राजत्वकालमें एक गरुड़स्तम्म स्थापित हुआ था वर्तमान दीनाजपुर जिलेके एक गाँवमें । विष्णु-मन्दिरके सामने एक गरुड्स्तम्भकी प्रतिष्ठा करना साधारण शास्त्रीय प्रथा थी । स्तम्भके शीर्षपर बद्धाङ्खिल मुद्रामें गरुड़की एक मूर्ति होती थी। प्रथम महीपालके राजत्वके तीसरे वर्ष त्रिपुरा जिलेके वाघौरा शाममें एक विष्णुमूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई थी। पादपीठमें उत्कीर्ण लेखमें अङ्कित है कि मूर्ति 'नारायणभद्धारकस्य' ( भगवान् नारायणकी थी।) अवताररूप विष्णुकी प्रतिमाएँ पालयुगकी वङ्ग-शिल्प-कलामें प्रचुरतासे मिलती हैं। विष्णुके दशावतारोंमें प्रधान वराह) नृतिंह और वामन या त्रिविकम हैं। इन तीनोंकी स्वतन्त्ररूपसे पूजा होती थी। परिवार-युक्त विष्णुमूर्तिमें उनकी दो पितयाँ लक्ष्मी और सरस्वती होती थीं और कहीं-कहीं पृथ्वीदेवी । नीचे वाहन-गरुड तथा वैकुण्ठके दो द्वारपाल जय-विजय होते थे। अधिकांश विष्णुमृर्तियाँ स्थानक अर्थात् खड़ी हुई मूर्तियाँ होती थीं। वैटी हुई और शय्यागत विणुमूर्तियाँ वङ्गदेशमें कम पायी गयी हैं।

ग्यारहवीं द्याताब्दीके अन्तमें जब पालराज्यकी द्याति कमद्याः क्षीण हो गयी, तब पूर्ववङ्गमें वर्मन्-उपाधिधारी एक राजवंदा स्थापित हुआ। ढाका जिलेके अन्तर्गत वेलाव आमसे प्राप्त ताम्र-ज्ञातनसे ज्ञात होता है कि राजा भोजवर्मा 'परम वैष्णव परमेश्वर परम महारक महाराजाधिराजं की उपाधिसे विभूषित थे। वर्मन् वंशके सभी राजा परम विष्णुभक्त थे। इसी वर्मन् राज्यके एक मन्त्री स्मार्त मह भवदेवने राढ़देशमें एक नारायण-मन्दिरकी स्थापना करके उसमें नारायण, अनन्त और वृसिंहकी मूर्तियाँ स्थापित की थीं।

(ग) सेनयुगमं वङ्गदेशमं वैष्णवधर्म (१२-१३ वी शताब्दी) सेन राजवंशके संस्थापक विजय सेन और उनके पुत्र वल्लाल सेन थे शैवधर्मावलम्त्री। वे लोग 'परम माहेश्वर' उपाधि धारण करते थे। उनके ताम्रशासनमें पहले शिवको प्रणाम तथा मुद्रामें कुलदेवता सदाशिवकी मूर्ति अङ्कित होती थी। वल्लाल सेनके पुत्र लक्ष्मण सेनने राजा होनेपर सदाशिव-मुद्रामें परिवर्तन नहीं किया, किंतु उन्होंने परम माहेश्वरके बदलेमें 'परम वैष्णव' उपाधि ग्रहण की और उनका ताम्रशासन नारायणके प्रणाम और स्तुतिवोधक क्षोकसे प्रारम्भ किया गया है। अतएव जान पड़ता है कि लक्ष्मण सेन वैष्णवधर्ममें दीक्षित हुए थे। लक्ष्मण सेनके दो पुत्र हुए—विश्वरूप और केशव सेन। दोनों ही नारायणभक्त और सर्यभक्त थे।

विष्णुका लक्ष्मी-नारायण रूप ही सेनयुगमें वैष्णव देवदेवीरूपी कल्पनाका प्रधान अवदान है। पूर्ववङ्ग और उत्तरवङ्गके किसी-किसी स्थानमें लक्ष्मी-नारायणकी कई प्रतिमाएँ पायी
गयी हैं। लक्ष्मी-नारायणकी पूजा और रूप-कल्पनाका प्रसार
दक्षिणभारतमें ही था, और सेन-वर्मन्-कालमें दक्षिणदेशसे
ही यह पूजा और रूप-कल्पना वङ्गदेशमें प्रवर्त्तित हुई थी—
ऐसा ऐतिहासिकोंका मत है। महाराज लक्ष्मण सेनके सभाकवि धोयीने अपने 'पवनदूत' काव्यमें संकेत किया है
कि 'लक्ष्मी-नारायण सेन राजाओंके कुलदेवता थे और
वाराङ्गनाओंके नृत्य-गीतके साथ उनकी अर्चना होती थी।'

सेनयुगके वङ्गदेशने वैज्णवधर्मके इतिहासको दो प्रकारसे समृद्ध किया है, ऐसा पण्डितोंका विचार है। एक तो है दशावतारसे समन्वित और रीतिवद्ध रूप; और दूसरा है राधाञ्चणका ध्यान तथा रूप-कल्पना। महाभारत और पुराणोंमें भी विज्युक्ते नाना अवतारोंकी कथाएँ मिलती है, किंतु विधिवद्ध समन्वित रूपकी चेष्टा सम्भवतः पहले-पहल देखनेमें आती है श्रीमद्भागवतपुराणमें। इस पुराणमें अवतारोंकी जो तीन तालिकाएँ हैं, उनमें एकमें विज्युक्ते तेईस अवतार हैं, दूसरेमें बाईस और तीसरेमें सोलह अवतारोंकी तालिका है। तय-तक दशावतारका स्वरूप समन्वित और विधिवद्ध नहीं हुआ था। मन्स्य, कूम, बराह, वृत्तिह, वामन, परशुराम, राम,

वस्राम, वुद्ध और किल्क—इन दशावतारोंका विधिवद्ध समित्रत उल्लेख देखनेमें आता है, लक्ष्मण सेनके सभाकवि वयदेवरिचत 'गीतगोविन्द' नामक सुविख्यात संस्कृत-क्रायमें।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके द्वारा प्रवर्त्तित गौडीय वैष्णव-धर्मकी जो विशेषता है, वह राधा-कृष्ण-लीला-तत्त्व और राधाकृष्णकी उपासना उनके आविर्मावसे प्रायः तीन सौ वर्ष पहले प्रचलित हो चुकी थी । सेन-राज्य-वंशके अन्तिम भागमें बंगाली वैष्णव किन जयदेवने सुप्रसिद्ध भीत-गोविन्दः नामक अमर संस्कृत-गीतिकाच्यकी रचना और कीर्तन करके देशको राधाकृष्ण-प्रेमसे सुष्टावित कर विया था । जयदेवके समकालीन किव उमापितघर, गोवर्द्धनाचार्य और महाराज लक्ष्मण सेनने स्वयं राधाकृष्ण-लीलाको केन्द्रित करके अनेक श्लोकोंकी रचना की थी। ईसाकी तेरहवीं शताब्दीके प्रथम पादमें श्लीघरदासद्वारा संकलित 'सदुक्तिकर्णामृत' नामक विख्यात संग्रह-प्रन्थमें ये श्लोक तथा तत्कालीन अनेक किवयोंके श्लोक संग्रहीत हैं। हिरमित्ति या स्तुतिके सम्बन्धमें 'सदुक्तिकर्णामृत' में जो श्लोक प्राप्त होते हैं, उनमें विशुद्ध भित्तधर्मका तथा हृदयावेगका ऐसा परिचय मिलता है, जिससे जान पड़ता है कि मानो हम श्लीचैतन्यप्रवर्त्तित गौडीय भित्तधर्मके पूर्वामासको प्रत्यक्ष कर रहे हैं।

## विष्णुका श्रेष्ठत्व

( लेखक डा० श्रीसुधीन्द्रचन्द्र चक्रवतीं, एम्० ए०, डी० लिट्० )

विष्णु-भक्तोंका यह दृढ़ विश्वास है कि विष्णु ही एकमात्र भगवान् हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वज्ञक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वाश्रय, धर्मस्वरूप, अवतारी, भक्तिय तथा करुणामय हैं। जीव और जगत् उनसे पृथक् होकर भी सततं उनके ऊपर ही अवलियत हैं; इनकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । विष्णु नगत्भी सृष्टिः, स्थिति और प्रलयके कारण हैं । जगत् मिध्या नहीं है, जीव भी भगवान नहीं है । जीवका प्रधान और प्रथम कर्तव्य है-स्वेच्छापूर्वक और तत्परतासे अपनेको भगवान् विष्णुकी उद्देश्य-सिद्धिके यनत्ररूपमें परिणत परना । मानव-जीवनका चरम उद्देश्य है-विदेहमुक्ति प्राप्त करके उनकी सेवामें अपनेको लगा देना । भक्ति ही परमायंत्री भातिका श्रेष्ठ साधन है । वेदमें अनेक देवताओंका उल्लेख है। हिंदू जन-साधारणमें यह धारणा प्रचलित है कि प्रणा जगत्के सृष्टिकत्ती हैं, शिव संहारकत्ती हैं और विणा पालनकत्ती हैं। कोई शक्तिको, कोई सूर्यको, कोई गणनित्रो तथा कोई शिवको चरमतत्त्वके आसनपर प्रतिष्ठित परंते हैं। किंतु नूल प्रश्नको किसीको भूलना नहीं चाहिये कि चयत्त्व एक है- 'एकं सत्'। जो लोग अनेक देवताओंका ध्यह इटाते हैं। वे भी करते हैं कि देवताओं में रजोगुणके अधिपति म्हार मन्युर्वित अधिपति विष्णु और तमागुणके अधिपति शिव ि प्रशान हैं। बिंतु इन तोनोंने कौन सर्वापक्षा क्षेष्ठ है। ए विकास में एक बार सस्वती-तट-निवासी यज्ञ-निरत इतियोगे भी संयाप उत्तव हुआ था (भागवत १०) ८९) । अनिरोने मसाजीके पुत्र भगुजीने इतका निर्णय क्तेरा अनुसेष क्या।

भृगुमुनिने पहले सुर-नर-दानवादि-वन्दितः विश्वस्रष्टा, चतुर्मुख पितृदेव ब्रह्माकी जनाकीर्ण उज्ज्वल सभामें पहुँचकर उनको रत्नजटित आसनपर देदीप्यमान देखा। पद्मयोनि ब्रह्माको कौन प्रणाम नहीं करता ? किंतु भ्राने आज उनके पुत्र होकर भी सब लोगोंके लामने ब्रह्माजीके प्रति अवज्ञाका भाव दिखलाया । उन्होंने उनको प्रणाम या स्तुति-स्तवन आदि कुछ भी नहीं किया । भूगुजी शास्त्रज्ञान-हीन नहीं थे शिष्टाचार आदिसे भी विहीन न थे । ब्रह्माजीके महत्त्वकी परीक्षा करनेके उद्देश्यसे ही उन्होंने इस प्रकार अद्भुत आचरण प्रदर्शित किया । किं बहुना, पुत्रके इस अशिष्ट व्यवहारसे अपनेको अपमानित समझकर पद्मयोनि कोधसे प्रकम्पित हो उठे; किंतु ममत्वरूप प्रतिवन्धकके कारण भृगुको ध्वस्त करना उनके लिये सम्भव न हुआ। भृगुजीको यह समझनेमें देर न ल्यी कि ब्रह्माजी चाहे कितने ही वड़े क्यों न हों, उनके मानापमान-वोध, 'अहंबुद्धि' तथा ममता आदि अव भी दूर नहीं हुए हैं । किमीको कुछ भी न बोलकर भूगुजी पितृभवनसे दिवयाम केलासकी ओर चल पड़े ।

भृगुनीके प्रति महेरनरका भातृभाव है । महेरवरने उनको देखते ही अपने आयनसे उठकर आनन्द्रसे आलिङ्गन करनेके लिये दोनों भुनाओंको आगे बढ़ाया। भगुनीको महेरवरके मौजन्यके अल्पन्त प्रत्यस्ता प्राप्त हुई। तथापि उनके महत्त्वकी परीक्षा करनेके उद्देश्यके उनके, साथ अभद्र व्यवहार किया। महादेव इस व्यवहारको सहन न कर सके । अत्यन्त क्रोधित हो, त्रिश्ल उठाकर भृगुका संहार करनेके लिये उद्यत हो उठे । यदि देवी शंकरीने पितदेवके पाद-पद्मोमें गिरकर नाना प्रकारसे अनुनय-विनय करके उनको शान्त न किया होता तो उस दिन भृगुके जीवनकी रक्षा नहीं होती । महादेवीकी कृपासे भृगुकी प्राण-रक्षा हुई । महातपस्वी, बुद्धिमान् भृगुजीने जान लिया कि 'शंकर अब भी शिष्टाचारके प्रतिदानके भिखारी हैं। अब भी इनकी भेदबुद्धि दूर नहीं हुई है। अब भी इन्होंने शत्रु-मित्र-उदासीन—सबके साथ एक-सा प्रेम करना नहीं सीखा। अस्तु, भृगुजी अव वहाँ न रककर वैकुण्ठके लिये चल पड़े।

वैकुण्डके अतुल ऐश्वर्य, अपूर्व शोमा, अपार शान्ति और भृत्यवर्गके सौजन्य और सेवा-तत्परताकी उपेक्षा करके भृगुजी अवाधगतिसे विष्णुके रायन-कक्षमें प्रविष्ट हुए । देवदेव विष्णुभगवान् उस समय लक्ष्मीके क्रोडमें शयन कर रहे थे। 'वैकुण्ठमें लक्ष्मीके क्रोडमें विष्णु'—के दृश्यका चिन्तन करके किस भक्तका चित्त विगलित नहीं होता ? माता लक्ष्मीदेवी विष्णुके वक्षःस्थलपर स्थान प्राप्त करके भी कभी उनको क्रोडमें उठाती हैं, कभी उनका पाद-संवाहन करके आनन्दवर्द्धन करती हैं। जब विष्णुभगवान् उनकी सेवासे संतुष्ट होकर वर माँगनेके लिये कहते हैं, तब माता अपनी अधम-पतित संतानोंका उद्घार करनेके लिये उनसे प्रार्थना करती हैं। उनको स्वयं अपने लिये कुछ भी प्राप्तच्य नहीं है । ग्रुद्ध सत्त्वमय क्वेत पलंगपर उन करुणामयी जननीकी गोदमें परमदेव विष्णुको सुप्त देखकर भृगुजीने अतिराय निष्ठुरके समान उन सर्वात्माके वक्षःस्थलपर पदाघात किया । भृगुजीके इस दुर्व्यवहारकी जो प्रतिकिया हुई, वही यहाँ द्रष्टव्य विषय है।

राग-द्वेषहीन, अपार करुणामय, भक्तवत्सल, ब्रह्मण्यदेव भगवान् विष्णुने लक्ष्मीदेवीके लाथ पलंगसे उतरकर सिर-द्वारा भगुजीके चरणद्वयको स्पर्श करके उनको प्रणाम किया तथा अपनेको अपराधी समझकर कातर वचनोंसे वे उनसे क्षमा-याचना करने लो । इस प्रकारके मधुर वचन क्या कहीं किसीने सुने होंगे ? ऐसा शिष्टाचार क्या किसीने कहीं देखा होगा ? भगवान् विष्णु कह रहे हैं—''हे ब्रह्मणकुलतिलक ! आपको यहाँ रास्तेमें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? आपको देखनेसे जान पड़ता है कि आप थके-माँदे हैं। प्रभो ! थोड़ी देर इस आसनपर वैठकर विश्राम करें । हे महातमन् ! वड़े खेदका विप्य

यह है कि आपके ग्रुभागमनके सम्बन्धमें हमको अवतक कोई जानकारी न थी । यह हमारा अमार्जनीय अपराध है । प्रभो ! आप हमलोगोंको अपने सौजन्यवश क्षमा करें, यही हमारी प्रार्थना है । भूदेविशरोमणे ! आप पाद-प्रक्षालन करें, आपका पादोदक सब तीथोंको भी पिवत्र करनेवाला है । आज वही पादोदक प्रदान करके हमको तथा हमारे अनुगत लोकपालगणको पिवत्र करें । भगवन् ! आज आपकी कृपासे मैं एक अतुलनीय विभृतिका अधिकारी हो गया । आजसे आपके पदाधातका चिह्न मेरे वक्षः खलकी शोभावृद्धि करेगा । मैं 'भृगु-पद-लाञ्छन' नाम धारण करके गौरवका अनुभव करूँगा ।"

व्रह्मण्यदेव विष्णुको शय्यासे उठते देखकर ही भृगुजी-को परम प्रसन्नता और तृप्ति हुई । वे क्या कहें—यह निश्चय नहीं कर पाये । भगवान् विष्णुके मधुर वचन और अनन्यसुलभ विनीत व्यवहारसे मुग्ध होकर वे चित्रलिखित-से खड़े रहे । दृदयमें भक्तिका आवेग प्रवल होनेके कारण अश्रु-प्रवाहको रोकना उनके लिये असम्भव हो गया । वे अवनत-सिर होकर सरस्वतीके तटपर लौट आये और मुनि-गणके समक्ष क्रमशः ब्रह्मा, महेरवर और विष्णुके महस्वकी परीक्षाका विवरण प्रदान किये जानेपर उन लोगोंके लिये समझना शेष न रहा कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं।

शास्त्रकारोंने यथार्थ ही कहा है कि भगवान् विष्णु शान्ति, अभय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, अष्टैश्वर्य और यशके मूलस्रोत हैं। वे राग-द्वेषसे रहित, सर्वत्र समबुद्धि, शान्तचित्त, मुनियोंके समान आत्माराम और अकिंचन साधुओंके परम आश्रय हैं। भगवान् विष्णुको सगुण और सविशेष कहना ठीक होगा; क्योंकि उनके देह आदि विशुद्ध सत्त्वमय हैं तथा वे स्वयं कल्याण-गुण-गण-समन्वित हैं । ब्राह्मण उनको अतिशय विय हैं । वे ब्राह्मणोंको इष्टदेवतुल्यं मानते हैं। जो लोग निष्काम, शान्तवुद्धि तथा विवेकशील हैं, वे भगवान् विष्णुका भजन करते हैं। राक्षस, असुर और देवता भगवान् विष्णुकी त्रिगुणमयी मायाद्वारा रचित हैं । मायाके तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण ही श्रेष्ठ है; क्योंकि वह विण्णुभक्तिका द्वार उन्मुक्त करके पुरुपार्थ-प्राप्तिका सुयोग उपस्थित करता है । सरस्वती-तीर-वर्ती भृगुजीके सहचर मुनिगण सत्त्वगुणके प्रभावसे पुरुपोत्तम विष्णुके प्रति आकर्षित हुए और उनके चरण-कमलकी सेवाके द्वारा मुक्तिको प्राप्त हुए।

meth statement

### श्रीविष्णुमें श्रद्धा करें

( लेखक--श्रीयुत के विव दिन्स्यू इम्फ्रे, इँग्लैंड )

मुझे आशा है कि इस लेखकी प्रस्तावनाको प्राचीन धर्ममतके अनुकूल न पाकर पाठक मुझसे अप्रसन्न न होंगे। यह मुझपर बीती एक सची घटना है, आधुनिक जगत्को विष्णुभगवान्के भजन तथा उनमें श्रद्धाकी आवश्यकताका अतिरिक्त प्रमाण है।

'कल्याणभे मुझे एक पत्र मिला है, जिसमें 'आधुनिक जगत् और इसकी गति-विधि—'भगवान् श्रीविण्णुका भजन और उनमें श्रद्धाकी आवश्यकता'—इस विपयपर एक लेल भेजनेके लिये कृपापूर्वक मुझसे अनुरोध किया गया है। मुझ ऑंग्ल-देशवासीसे यह अनुरोध निश्चय-पूर्वक एक वड़ा सम्मान है और इसको कर्त्तव्य समझकर पूरा करना चाहिये—यह मैं अनुभव कर रहा हूँ। यह सही है कि मैं आधुनिक जगत्में रहता हूँ और मैं विष्णुभगवान्में श्रद्धा रखने तथा उनका भजन करनेकी आवश्यकताको समझता हूँ; परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक जगत्में विष्णुभगवान्के प्रति श्रद्धाका पूर्णतया अभाव है। यहाँ प्रश्न होता है कि प्रेसा क्यों है ? तथा श्रद्धा और भजनकी आवश्यकता हृदयंगम करानेका क्या उपाय है ?

वह दिन सुन्दर रवि-किरणोंसे व्याप्त था और मैं भरसे बाहर रविकी प्रभासे लाभान्वित होने, खच्छ वायुका सेवन भरने तथा वाटिकामें कुछ कार्य-सम्पादन करने गया था। भगवान्को देखनेके लिये उद्यानसे बढ़कर कौन-सा स्थान हो सकता है ! वहाँ सारी वत्तुएँ प्रभुके द्वारा रचित हैं, प्रभुमप हैं। काम करते समय मैं एक अज्ञात मनुष्यके मम्पर्की आया। जिन्होंने उद्यानके तलदेशमें वाङ्के पास भृक्षे हुलाया । प्रारम्भमें उन्होंने अच्छे मौसमकी प्रशंसा भी, जिन्नका हम उपभोग कर रहे ये तथा तत्कालीन र्गहेंट्रे सम्यन्धित एक समाचारके संदर्ममें बातें कीं: अर्थे अमिक्वविषाद चल रहा था और पत्रतः नहानींचे भार उतारना चंद्र हो गया था। ऐसा स्मता था कि भट न उतारनेके कारण लखब हो जानेवाटी कुछ खादा-भड़ाबोडो समुद्रमें फ्रेंट देनेची आवस्यकता पह सकती 🕻 ः इनशी आहोचना महस्वपूर्ण थी और उसे मैं उन्हें ही दम्बोंने उद्भुत हतता हूँ—

भी धार्मिक नहीं हूँ और न धर्ममें विश्वास करता हूँ; परंतु मुझे खाद्य-सामग्रीका फेंक देना ठीक नहीं लगता। यदि मेरा कोई धर्म है तो वह प्रकृति माता है।

उनके लिये घर्मका अर्थ है-ऐसे कठोर नियम, जिन्हें वे स्वीकार नहीं कर पाते थे। तथापि अनजाने तथा अपनी अन्तश्चेतनामें वे 'प्रकृतिं माता'को जानते और स्वीकार करते थे । उसके विषयमें वे अनुभव करते थे कि वह समझने और स्वीकार करनेयोग्य है। 'प्रकृति' क्या है १ वह स्वयं स्रष्टा, भगवान् विष्णुके अतिरिक्त कुछ नहीं है । वह स्रष्टा तथा जगत् और जगत्की सारी वस्तुओंके साथ तद्रूप है । आधुनिक युगके मानवके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने कष्टों और झंझटोंके साथ भगवान्की ओर उन्मुख हो, जिससे वह भविष्यमें अपनी श्रद्धा और नैतिक स्तर वनाये रखे। वे अनुभव करते थे कि धर्म नियमोंका एक पुलिंदा है और प्रकृति कहीं अधिक वास्तविक है । इसका कारण यह है कि नियम मनुष्यक्तत हैं और प्रकृति स्वयं भगवान् विष्णु हैं। भगवान् विष्णु नियमोंकी एक तालिका नहीं हैं। वे जीवनका एक मार्ग हैं—ऐसा मार्ग, जिसका अनुसरण इम सवको करना चाहिये; ऐसा मार्ग, जिसमें भगवान् विष्णु इमको बतलाते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी जागतिक वस्तुएँ हैं। सबका अवसान हो जायगा । यह अनुभूति हमारे हृदयके भीतरसे होनी चाहिये। यह नगत् और इसमें स्थित सारी वस्तुएँ भगवान् विष्णुके द्वारा रचित हैं और यह पृथिवी भगवान् विष्णुका स्वरूप है। इस पृथ्वीपर स्थित भौतिक वस्तुएँ निस्सार और निरर्थक हैं और हम उनके आदर्शका अनुसरण करके अपने ही अंदर रहनेवाले सुलको प्राप्त करें। जगत् मनुष्यकृत [नियमोंके कारण उत्तन हुई समस्याओंसे परेशान है । इस दुःखमय स्थितिको वह एक ही प्रकारसे बदल सकता है और मुख बान कर सकता है। इसके लिये उसे देवल एक व्रतका पालन करना पहेगा—वह है भगवान् विष्णुका अनुसरण करनाः उनमें श्रद्धाष्ट होकर उनका भजन करना और उनके साथ तादात्म्य स्मितित करना ! मनुष्यकी समस्याएँ नयी नहीं हैं।

आधुनिक जगत् एक शब्दावलीमात्र है, जिसका न कोई अर्थ है, न उद्देश्य है। यह जगत् ऐसा है, जिसमें हमारी समस्याएँ आज, और आगे, भगवान् विष्णुके शास्वत ज्ञानके द्वारा हल हो सकती हैं। वे स्वयं कालरूप हैं, अतएव अजर हैं । वे पहले थे और जीर्ण वस्त्रके समान हमारी भौतिक देहके परित्यागके बाद भी रहेंगे। उनके ज्ञानकी अगाधता, सुख और प्रज्ञा सदा बनी रहेगी। हमको भगवान् विष्णुके द्वारा इस जगत्में आनन्दप्राप्तिके सही रास्तेको जानना-समझना और उसका अनगमन करना चाहिये।

इस सची घटनाके विषयमें लिखनेका मेरा उद्देश्य यह दिखलाना है कि इस आधुनिक जगत्के न्यापारमें वड़ी गड़बड़ी है। राष्ट्र हो या व्यक्ति, उसके लिये केवल व्यष्टिरूपमें ही नहीं, अपित जगतके व्यवहारमें तामूहिक रूपमें आचरणका एक ही लक्ष्य है-और वह है अपने भीतर यथार्थ अनुभूति प्राप्त करना । धर्म कोई पृथक समाज नहीं है, जिसमें कुछ निर्धारित नियमोंको हमें मानना और उसपर अमल करना है । धर्मका अर्थ है- यह सची अनुभूति कि भगवान् विश्वरूप हैं और हम उनके अङ्ग हें-वे

ही हमारे जीवन हैं, और अपने दैनंदिन जीवनमें उनमें श्रद्धा रखकर, भजनके द्वारा तथा उनकी सर्वज्ञताको अङ्गीकार करते हुए, इस आधुनिक जगत् और उसके न्यापारमें हम आत्मानुभूति और वास्तविक सुखकी ओर अग्रसर होंगे । उपनिषद्के इन अवतरणोंको उद्धत करके उपसंहार करना अच्छा होगा।

·वे अविद्याके भीतर रहनेवाले, अपने-आप वड़े बुद्धिमान् वने हुए और अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ़ पुरुप, अंधेसे ही ले जाये जाते हुए अंधेके समान, अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। १%

'अपने अन्तः करणमें स्थित उस (देव) को जो मितमान देखते हैं, उन्हें ही नित्य-सुख प्राप्त होता है, औरोंको नहीं । 1

'सदा परस्पर मिलकर रहनेवाले दो सखा सुपर्ग ( सुन्दर गतिवाले पश्ची ) एक ही वृक्षका आश्रय किये हुए हैं। उनमें एक उसके स्वादिष्ट फलोंको और दूसरा उन्हें न चखता हुआ ( केवल ) देखता रहता है। 1

## 'हरि भजि, और न लेखों'

भाई रे इन नैनन हरि पेखो। हरि की भक्ति, साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो ॥ चरन सोई, जो नचत प्रेम से, कर सोई, जो पूजा। सीस सोई जो नवे साधु के, रसना और न दूजा॥ यह संसार हाट को छेखा, सब कोउ वनिजर्हि आया। जिन जस लादा, तिन तस पाया, मूरख मूल गँवाया॥ आतम राम देह धरि आयो, ता में हरि को देखो। कहत नामदेव विल-विल जैहीं, हरि भिज, और न लेखो ॥

स्वाद्वर्य नदनजन्यो

---संत नामदेव



पिप्परं

नयोरन्यः

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः थीराः पण्डितम्मन्यमानाः । खयं दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्वेनैव नीयमाना यथान्याः॥ ( कठोपनिषद् १ । २ । ५ ) † तमात्मस्यं चेऽनुपदयन्ति धीरास्तेषां मुखं शाद्यतं नेतरेषाम् । ( दवेतादवतरोपनिषद् ६ । १२ ) परिपस्वजाने । 🔭 द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया वृक्षं अभिचाकशीति ॥ ( इवेताइवतरोपनिपद् ४ । ६ )

### मानवमें विष्णुकी पहचान

( लेखक—प्रो० श्रीधर्मवीरजी, एम्०००)

"एक दिन प्रातः भाई श्रीपरमानन्दजी सैरसे न छोटे। बहुत देर हो गयी थी। हमने समझा था, एक घंटेके बाद छोट आयेंगे। पर जब वे न आये, तब चिन्ता हुई। तीन ओर तीन एज्जन दौड़ाये गये। मैंभी उनमेंसे एक था। उस समय मीरिज्यांसे कुछ दूरीपर एक जंगल आरम्भ हो जाता था, जिसके अंदर हन्शी रहते थे। इनमेंसे किसी-किसीने अपनी झोंपड़ी डाल रखी थी। मैं हन्शियोंकी विखरी बस्तीमें चल गया।

'एक झोंपड़ीके बाहर असाधारण भीड़ देखी। पहले तो भैंने उघर ध्यान देनेका विचार न किया; क्योंकि मैं जानता था कि श्रीभाईजी झोंपड़ीके अंदर नहीं जा सकते। सोंपड़ीके अंदर उनका कोई काम नहीं हो सकता था। फिर न माल्म क्या विचार आया, जो मैं उघर हो लिया। बायद में यह पता करना चाहता था कि किसी हब्झीने किसी पगड़ीवाले सजनको तो नहीं देखा। मैं हब्झियोंकी मापाको कुछ-कुछ जानता हूँ (यहाँ कई बरस हो गये हैं रहते-रहते)।

''एक हव्शीसे पूछा—'यहाँ क्या है ?'

''उसने हँस दिया! मुझे उसकी हँसीका अर्थ समझमें न आया। मैंने उससे दुवारा पूछा—'इस झोंपड़ीके अंदर त्या हो रहा है ?'

''उसने फिर हँस दिया। अबकी उसने यह कहा—'जरा आगे बढ़कर देखी न।'

"मैंने उसके मुझावको स्वीकार किया और आगे हो गया। हो हिन्सी स्त्रियाँ, पुरुष और वच्चे झाँपड़ीके बाहर खड़े थे (जिनमैंने अधिकतर अधनंगे थे), उनकी भीड़को चीरकर आंग लाना मेरे लिये कटिन न था; क्योंकि हच्शी योरिपयोंको सला देनेके लिये स्वयमेव तैयार रहते हैं।

"धीर-धीर में अंदर पहुँच गया।

(जार करा देखा कि शीमाईजी एक ऊँचे-से मोदेपर के हैं और दरक्षारह रुख हन्दियोंने उन्हें घेर रखा है। के दीने एए-एए कँपेरा था, इन्निये मनमें आया—कहीं के दुन हो नहीं कर रहा हूँ। आँखें सपर्यों, उन्हें हमेलियोंसे मला । देखा तो श्रीभाईजी ही नजर आये । इसपर मैं उनके पास पहुँच गया । वे मुस्करा रहे थे ।

'आप यहाँ कैसे पहुँच गये ?' उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। 'आपको ही हूँढ़ रहा हूँ।' 'क्यों ? क्या मैं गुम होनेवाली वस्तु हूँ ?'

'यह तो नहीं हो सकता। लेकिन आपको घंटा डेढ़ हो चुका है मकानसे निकले। स्वामाविकतया हमें चिन्ता लगी।

'अरे भाई !' वे इँसकर कहने लगे—'भैं तो फँस गया हूँ ।'

कैसे ११ मैंने पूछा।

''उन बुड़े हिन्दायोंमेंसे एकने मुझसे कहा—'ये तो देवता हैं, हमारे लिये पूजाके योग्य हैं।'

'यह कैसे ! भैंने उससे उसीकी बोलीमें पूछा।

·बात यह हैं , वृद्धने धीरे-धीरे वताया— ·हममेंसे एक लड़कीने आज प्रातः शहद चुराया। शायद पहले भी उसे चोरीकी आदत थी। माने उसे अपनी<sup>व</sup>शोंपड़ीसे कुछ दूरीपर ले जाकर वाकायदा रिस्तयोंसे वृक्षके साथ बाँघ दिया । सूखा घास-पूर और झाड़-झंखार भी उसके इर्द-गिर्द जमा कर्दिया । उसने निश्चय किया कि इसमें आग लगाकर लड़कीको समाप्त कर दूँगी । शायद उसके छोटे वचेने होंपड़ीमें चिल्लाना शुरू कर दिया था और वह उसे चुप करानेके लिये उधर चली गयी । इक्षके साथ वँधी यह लङ्की रोती-चिल्लाती रही । उधरसे ये देवता गुजरे । इन्होंने देखा कि लड़कीको इक्षके तनेसे वाँघकर वास-फूसकी सहायतारे इसे जलाया जानेवाला है । इन्होंने अपने हाथोंसे टड़कीकी रस्सियाँ खोट दीं । फिर उसका स्थान स्वयं के लिया और अपने इर्द-गिर्द रस्सियाँ खेपट लीं या शायद इन्होंने उस लड़कींसे रक्षियाँ वँघवानेमें महायता ही। हमसेंने एक ( उसने भाईजीके पीछे नाटे-से एदवाले इद्धकी ओर एंकेत किया ) अपनी झींपड़ीं है निकटकर वहीं जा रहा था। उसने इस देवताको रस्मियोंने देंथा देखा तो शोर सचा दिया। इन्ही कियों: पुरुष और दमे एकप

हो गये। सभी इन्हें रिस्सियोंसे बँधा देखकर चिकत रह गये। एकने पूछा—'इन्हें किसने बाँधा है ११ दूसरेने सवाल किया—'ऐसा काम कौन कर सकता है ११ तीसरेने गुरसेसे जिज्ञासा प्रकट की—'उसकी अक्र मारी गयी है क्या ११ इतनेमें उस लड़कीकी माँ भी अपने छोटे बच्चेको गोदमें लिये वहाँ पहुँच गयी। जब उसने इनको रिस्सियोंसे बँधा देखा तो हैरान-परेशान रह गयी। उसने कहा—'अरे! यहाँ तो में अपनी छोटी लड़कीको बाँघ गयी थी। उसे किसने खोला है १ उसके स्थानमें इस परदेशीको किसने बाँघ दिया ११ अब सभी लोगोंकी समझमें सारी बात आ गयी। इस देवताने ही उस लड़कीको स्वतन्त्र करके उसका स्थान स्वयं ले लिया ताकि लड़की बच जाय और यदि किसीको जलाया ही जाना है तो इनको जला दिया जाय।'

''मैंने यह मुनकर श्रीभाईजीकी ओर देखा। उनकी आँखें भूमिकी ओर झुक रही थीं। उन्होंने हन्शियों हजाजत लेनी चाही। वृद्ध हन्शी न माने। एकने उस नवयुवकको हशारा किया, जो उसके पास खड़ा था। वह वहाँ से खिसक गया। थोड़ी ही देरमें वह हाथीका एक लंबा दाँत ले आया। इसे भाईजीको मेंट किया गया। श्रीभाईजीने उनको धन्यवाद देते हुए कहा—'मैं इसका क्या करूँगा? आप इसे बेचकर जरूरतकी अन्य वस्तुएँ खरीद सकते हैं।'

のなかのからなかのからなかなからなかなから

''मैंने श्रीभाईजीसे निवेदन किया—'आप इसे रख ही लीजिये, नहीं तो ये बुरा मानेंगे।'

'श्रीभाईजीने ऐसा ही किया । इम उन सबका घन्यवाद करके लौट आये ।

''अब मुझे खयाल आता है कि मनुष्यके अंदर जो नारायण है, वह नरके साथ एक होकर रहता है। इसीको श्रीभाई परमानन्दजीने यहाँ अपने एक भाषणमें 'विष्णु' कहा था। क्या हब्झियोंने भी इस नारायण या विष्णुको पहचान लिया था ?''

जपरकी घटना लिखनेवाले सजनका नाम है—श्री जी॰ विलियम्स । ये मैरिज़र्वा (नेटाल, दक्षिण अफ्रीका) के रहनेवाले हैं। जब सन् १९०५ में हिंदू-संस्कृतिके दूतके रूपमें श्रीमाईजी अफ्रीका गये, तब श्रीविलियम्सने उनसे हिंदुत्वकी दीक्षा ली। लाला हरदयालके क्रान्तिकारी कार्यों, विशेषकर गदरमें भाग लेने, के कारण जब श्रीमाईजीको फॉसीका दंड सुनाया गया (जो बादमें काला-पानीमें बदल दिया गया), तब श्रीविलियम्सको भी इससे बहुत दुःख हुआ। काला-पानीसे मुक्ति पानेपर श्रीविलियम्सने श्रीमाईजीसे अनुज्ञा माँगी कि भी लाहौर आकर आपके दर्शन करना चाहता हूँ। श्रीमाईजीने उन्हें उत्तर दिया—'यह मौसम गर्मीका है; आपके लिये अच्छा नहीं। गरमी बीतनेके याद आपको आनेके सम्बन्धमें लिखा जायगा।

### श्रीहरिसे निवेदन

अव की करी सहाय हमारी।

हुष्ट-दलन अरु भक्त-बचावन, ऐसी साखि तुम्हारी॥
जिन प्रहलाद असुर गिं बाँच्यो, लीन्हों खङ्ग निकारी।
हिरनाकुश हिन दास उबारो, नरसिंह को तन्नु धारी॥
खैंचि ग्राह गज वोरन लागो, राम कहो यकवारी।
सुनत पुकार पयादेहिं, धाये तिज के गरुड़ सवारी॥
दौपदि लाज उधारण कारण लाये सभा मँझारी।
दीनानाथ लई सुधि वेगहि, वाढो चीर अपारी॥
जिन-जिन सरण गही संकट में, कहा पुरुष, कह नारी।
चारो जुग हिर करी सहाई, रच्छक भये मुरारी॥
गुरु सुकदेव वतायो तोकों संतन की रखवारी।
'चरणदास' थिक द्वारे तेरे गुण-पौरुप दियो डारी॥



# भगवान् श्रीविष्णुका प्रतीकात्मक मनन

( लेखक-डॉ॰ श्रीसुरेशचन्द्रजी सेठ, एम्०ए०, पी-एच्० डी० )

समस भारतीय वाद्माय एक प्रकारसे प्रतीकात्मक है। जित समय भगवान् श्रीविष्णुके दिव्य चित्रपटपर दृष्टि जाती है, उस समय विचारोंका सागर हिलोरें लेने लगता है। विष्णुभगवान्के चरणोंके चारों ओर लहलहाता समुद्र स्वयंमें संसार-सागरका प्रतीक है—जिसमें समस्त चर-अचर, काल-वक्षके वशीभूत होकर, बारंवार आ-जा रहे हैं; किंतु उस संसार-सागरके मध्य फिर भी जो एक त्रिकालातीत सत्ता सदा विद्यमान रहती है, वही वास्तवमें विष्णु-तत्त्व है। जलमें कमलवत् निलेंप रहनेकी सामर्थ्य उसी तत्त्वमें है। भगवान् विष्णुके चतुर्भुज रूपको देखकर जीवनके बहुत-से अनोखे रहस्योंका उद्घाटन होता है, जिनको प्रतीकरूपसे स्वीकार कर बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओं, श्रृषि-महर्षियोंने भी जीवनको इतकृत्य बनानेका प्रयत्न किया है।

जो विष्णु-तत्त्व एक होनेपर भी अनेक रूपवाला है। स्पूल-सूक्ष्म एवं अव्यक्त (कारण), व्यक्त (कार्य) रूप है तथा जो भुक्ति-मुक्तिका कारण है, ऐसे श्रीविष्णुभगवान्के अितत्वको स्वीकार कर, उस परमहास्वरूप सत्ताके सम्बन्धमें, आजकी दृष्टिसे कुछ कहना आवश्यक हो गया है। वैसे तो उस सत्ताको कोई स्वीकार करे या न करे, इससे उसकी मिंहमामें कोई अन्तर आनेवाला नहीं है। फिर भी मानवका हित इसमें अवश्य है कि वह अपने विवेकके प्रकाशमें। जीवनके सही स्वरूपको समझनेका प्रयत करे । आजका मानव विश्वके वारेमें न जाने क्या-क्या जानता है; भितु जीवनकी सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि वह अपने विषयमें ही सबसे कम जानता है । यदि वह अपने जीवनके रस्यको समझनेके लिये एक बार भगवान् विष्णुको अपने समझ रखकर शान-चक्षुओंसे उनका दर्शन कर ले, तो बीवनके अनेक पहछुओंपर स्वतः ही नवीन प्रकाश प्राप्त री जाय।

संसारका प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, किसी-न-विशिषो मानता है और कुछ-न-कुछ]करता अवश्य है। वितु उसका त्यवहार इतना विचित्र रहता है कि जिसे आन काला है, उसके बारेमें अनेक मान्यताएँ प्रहण स्वीकार कर लेना चाहिये, उस साध्यको साध्य बनानेके लिये तर्क करता है और जो वस्तु कर्मसाध्य है, उसका अनावश्यक चिन्तन करता है। वैसे तो अविनाशी तत्त्वको न जानते हुए भी स्वीकार करना हितकर है; फिर भी आजका बुद्धिजीवी प्रमाणके आधारपर ही विश्वास करना स्वीकार करता है, अतएव उसी आधारपर तर्कयुक्त बातको प्रस्तुत करना अधिक श्रेयस्कर रहेगा।

चिन्मय जीवन एवं चिर शान्ति मानवमात्रकी मौलिक मॉॅंग है। उस मॉंगकी पूर्तिके लिये प्रत्येक मनुष्य दिन-रात दौड़-धूप कर यह समझता है कि सम्भवतः उसके इस अमसे जीवनमें शान्तिका अवतरण हो जायगा। लेकिन आजतकका भौतिक विकास इस बातका पुष्ट प्रमाण है कि जीवनमें मुख-सुविधाओंका बाहुल्य हो जानेपर भी जीवनकी शान्ति कहीं अन्यत्र खो गयी है। व्यक्ति चन्द्रतल्तक पहुँच-कर भी, 'स्वंभे इतना दूर निकल गया है कि अपनी आँखोंसे अपना स्वरूप देखना ही उसके लिये असाध्य हो गया है। विष्णु-तत्त्व हमें अपने वास्तविक स्वरूपके रहस्यको समझनेमें अत्यधिक सहायक हो सकता है । नररूपमें नारायणका चतुर्भुज रूप एक हाथमें शङ्क, दूसरेमें चक्र, तीसरेमें गदा तथा चौथेमें पद्म लिये हुए दृष्टिगोचर होता है। मनुष्यका स्यूल शरीर तो यन्त्रमात्र है, जो मन, बुद्धि, चित्त तथा अहं कार अर्थात् सूक्ष्मशरीरके माध्यमसे संचालित है। इस सूक्ष्मशरीरकी गति भी जिस तत्त्वसे मिल रही है। वह विष्णु-तत्त्व ही है । सूक्ष्मशरीरके अन्तर्गत मानव-मन इतना बलवान् है कि उसपर वड़े-वड़े भृषि-मुनि भी अङ्कश लगानेमें सफल नहीं हो सके। वास्तवमें मन वायुवेगसे भी अघिक प्रवल एवं सशक्त होनेके कारण 'अपराजित' माना जाता है और इसीलिये वह नाना प्रकारसे संकल्प-विकल्प उत्पन्नकर मनुष्यको नचाता रहता है । उसकी गति नारायणके हाथमें व्मते हुए चक्रकी-सी है। जो सदा चक्कर लगाता ही रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिसे यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मनकी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता खिद नहीं होती; आभास होता है। अतः यह मानना ही पढ़ेगा कि वह भी किसी इक्तिये हाथका खिल्होना है। क्लि वह नाना भाँतिछे

गति देकर दिन-रात नाच नचा रहा है । बुद्धिमान् व्यक्तिको स्वीकार कर लेना चाहिये कि विष्णु-तत्त्वके द्वारा ही यह मन कार्य करनेकी शक्ति पा रहा है। अन्यथा उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । विष्णुके हाथका चक्र मनुष्यको प्रतीकरूपमें यही संकेत दे रहा है कि वह उस सर्वशक्तिमान्की सत्ताको स्वीकार कर ले । अर्जुन-जैसे पराक्रमीको भी अन्तमें उसे स्वीकार करना पड़ा और परिणाम-स्वरूप उस विष्णु-तत्त्वकी शरण जाना, ही पड़ाने। गीता उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मनुष्यका दूसरा सूक्ष्म ज्ञानद्वार है-बुद्धि । बुद्धि व्यक्तिके जीवनमें बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। वास्तवमें वही हमारे लिये अन्तिम निर्णायक शक्ति है। उसके ही द्वारा आजका सकल विश्व संचालित है। प्राप्त विवेकके आधारपर बुद्धिके सदुपयोगसे व्यक्ति महान्-से-महान् दार्शनिक, वैज्ञानिक, श्रेष्ठ साहित्यकार तथा सिद्ध बन सकता है और उसी ज्ञानशक्तिका दुरुपयोग उसे विनाशके कगारतक पहुँचा सकता है। आज व्यक्तिने बुद्धिका उपयोग तो अवश्य-किया है, किंतु निज विवेकका आदर नहीं किया। उसने प्राप्त शानकी उपेक्षा कर जीवनकी दिशाको ही मोड़ दिया है। इसका मूल कारण यह है कि बुद्धिके पीछे जो सूक्ष्म तस्व कार्य कर रहा है, उससे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है। उसी बुद्धिको सही दिशा देनेके लिये विष्णुभगवान्ने हाथमें गदा धारण की है । विष्णुपुराणमें भगवान्के हाथमें खड़का वर्णन भी मिलता है। खड़्न और गदा व्यक्तिके अहंको चूर करनेके साधनमात्र हैं, जिनका प्रयोग आवश्यकता पड़नेपर, उस कृपासागरको स्वयं करना पड़ता है । अज्ञानसे हटाकर ज्ञानकी ओर उन्मुखं करनेका वही एकमात्र साधन है। भगवान् विष्णुके हाथका शङ्ख मनुष्यके अहंका प्रतीक है, जिसे अहंकारी व्यक्ति दिन-रात बजाता रहता है। यह मेरा है, यह मेरा है-यही उसकी रटन रहती है। इसके अतिरिक्त सारे विश्वमें संघर्षका मूल कारण भी व्यक्तिका अहंकार ही है। व्यक्तिका अहं इतनी विलक्षण वस्तु है कि जब वह संसारमें लग जाता है, तव व्यक्तिको दासतामें आवद्ध कर देता है और जब वह आत्मतत्त्वसे सम्यन्ध स्थापित कर लेता है, तव व्यक्तिको जीवन्मुक्त करा देता है। मानवकी विचित्र महिमा है। और धन्य है उसका निर्माता, निसने उसे वह सब कुछ दे डाला है, जिससे वह अपनेको चाहे तो वना ले, वन्धनयुक्त कर ले और चाहे तो

जीवन्मुक्त हो जाय । इस अहंने आज विश्वके बड़े-बड़े राष्ट्रोंको विनाशके कगारपर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस अहंने रावण और कंस-जैसे योद्धाओंको नष्ट करवा दिया। वही अहं किसीके हाथका खिलौनामात्र है । इसी अहंसे जीवनमें महत्त्वाकाङ्काओंको जन्म मिलता है और ये महत्त्वाकाङ्काएँ ही विश्वमें संघर्षका कारण वन जाती हैं। जो व्यक्ति इस अहंके स्वरूपको समझकर विष्णु-तत्त्वकी श्राण चला जाता है, भगवान् अच्युत उस व्यक्तिके अहंको अपने निर्मल खङ्गद्वारा चूर-चूर कर देते हैं और साथ ही अज्ञानका नाश कर व्यक्तिको निज ज्ञानसे 'स्व'का बोध करा देते हैं। जब व्यक्तिको तत्त्वका बोघ हो जाता है, तब उसका हृदय कमलवत् विकषित हो जाता है और वह जीवनमें परमपदको प्राप्तकर, संसारमें नरसे नारायण वन जाता है और विश्व-सरोवरमें कमलवत रहकर जीवनको सार्थक कर लेता है। भगवान विष्णुके हायका कमल हमें निज कल्याणके लिये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

मुक्ता, माणिक्य, पुष्पराग, इन्द्रनील और हीरकसे वनी हुई जो भगवान् विष्णुके वक्षकी सुन्दर माला है। वह पञ्चतनमात्राओं तथा पञ्चमहाभृतोंका प्रतीक है । अतः प्रत्येक व्यक्तिको स्वीकार कर लेना चाहिये कि सभीकी उत्पत्ति, उसके विकास तथा विनाशके पीछे। वही एक मूलतत्त्व नाना रूपोंमें कार्य कर रहा है। आजका मनोविज्ञान-जो प्रारम्भमें आत्माका तत्पश्चात् मनका और आज केवल मनुष्यके व्यवहारका विज्ञान रह गया है, वह भी जीवनकी समस्याओंका समाधान देनेमें असफल सिद्ध हो चुका है। पत्र-शानेन्द्रियोंकी सत्ताको मनोविज्ञान अवस्य स्वीकार करता है; किंतु उनके पीछे जो संचालिका चेतन सत्ता है, उसका करनेमें वह भी अभीतक सफल नहीं हो सका है। कारणके विना कार्य कभी होता नहीं । अतः लक्ष्यप्राप्तिका एक ही मार्ग रह जाता है कि हम सुने हुएमें आखा कर हैं, नरमें नारायणका दर्शन कर प्रत्येक प्राणीको गले लगा लें, उसकी सेवामें छग जायँ तथा इच्छाओं-कामनाओंका परित्याग कर, उस अविनाशी विष्णु-तत्त्वसे प्रेमका सम्वन्ध स्थापित कर लें। उसकी सत्ताको स्वीकार कर लें।

मनुष्यकी उत्पत्ति एवं रचना किसीकी अँहेतुकी कृपाका परिणाम है। जिस सत्तासे संसारमें जड-चेतनकी उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, उसके मूळतत्त्वको ही हम दार्शनिक भाषामें विष्णु-तत्त्वकी संज्ञा देते हैं। इसीळिये सारे धर्मोंको त्माकर, उस एक विष्णु-तत्त्वकी शरण जानेका उपदेश श्रीकृष्णने अर्जुनको महाभारतमें दिया था । आज तो श्रीवनमें नित्य प्रति महाभारत हो रहा है । इसिल्ये गीताके इस कथनके आधारपर—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । मामेवेप्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायणः ॥ (९।३४)

—उसी अविनाशी तत्त्वमें मन ल्याकर, उसका भक्त बनकर, उसीका यजन कर तथा उस तत्त्वको ही नमस्कार कर, उसकी शरण जानेपर, उस तत्त्वसे अभिन्न होकर व्यक्ति मानव-जीवनको सार्थक कर सकता है—इस सत्यको समझ हैं। इस रहस्यको जाननेवाला मानव नारायणरूपमें नरकी सेवा करके सचा वैष्णव हो जाता है, जिसे नरसी भक्तने इस रूपमें कहा है—

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई नाणे रे ।'

अतः सच्चे वैष्णव बनकर हम मिली वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यसे सेवा करें; इच्छाओं-कामनाओंको त्यागकर, सुख-दु:खके बन्धनसे मुक्त हो, उस अविनाशी तत्त्वसे अभिन्न होकर, जीवनको सार्थक करें। इसीमें जीवनकी सफलता है। 'यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे' के आधारपर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि स्वयं नारायणने ही अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य-रूपमें प्रस्तुत की है, जिसके मूलमें वह अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है। अतः उस तत्त्वकी स्वीकृतिमें ही जीवनकी सफलता निहित है।

### वैष्णव-महिमा

( लेखक—स्वामी श्रीविष्णुदेवानन्दजी सरस्वती )

पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें आया है— विष्णोरयं यतो ह्यासीत् तस्माद्वैष्णव उच्यते । सर्वेषां चेव वर्णानां वैष्णवः श्रेष्ठ उच्यते ॥

''विष्णुसे सम्बन्ध रखनेके कारण ही वैष्णव 'वैष्णव' पहलाते हैं तथा सब वर्णोमें वैष्णव सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं।''

धीमद्रागवत २ | ३ | २३ में लिखा है— जीवण्ड्यो भागवतास्ट्रियेणुं न जातु मत्योंऽभिलभेत यस्तु । धीविष्णुपरा मनुजस्तुलस्याः स्वसन्छवो यस्तु न वेद गन्धम् ॥

'जो आदमी कभी विष्णुभक्तकी चरण-धूलि सर्वाङ्गमें पारण नहीं करता, वह जीवित रहे तो भी उसका शरीर रायके समान है। जो मनुष्य श्रीविष्णुके चरणोंमें संलग्न पुराधीको सूषकर आनन्दित नहीं होता, वह क्वास लेते हुए भी सतक-बुल्प है।

पश्चित्रणे अवैद्विष्णुं शिलादी । — इस श्लोकका सर्विष्ठे प्राप्ति । को आदमी विष्णुके पूजा-विग्रहमें विष्णुके प्रा-विग्रहमें विष्णुके प्रा-विग्रहमें विष्णुके प्राप्ति विश्वित विष्णुके प्राप्ति विश्वित विष्णुके प्राप्ति । विश्वित विष्णुके विष्णुके विश्वित विष्णुके वि

स्कन्दपुराणके 'निन्दां कुर्वन्ति ये मूढा वैष्णवानां o'— इस रलोकमें लिखा है कि 'वेष्णवकी हत्या करनेवाला, निन्दा करनेवाला, द्वेषी, वेष्णवकी पूजा न करनेवाला, वेष्णवके दर्शनसे आनन्दित न होनेवाला और वैष्णवको देखकर कोध करनेवाला दुर्जन अधःपतित होता है।'

इसके सिवा श्रीमन्द्रागवत ११ । २० । ३४ में आया है---

न किंचित् साधवो धीरा भक्ता होकान्तिनो मम । वान्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमपुनर्भवम् ॥

भिरे अनन्यप्रेमी एवं धैर्यवान् साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी तो वात ही क्या, वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते।

तथा श्रीमद्भागवत ९ । ४ । ६७ में आया है— मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम् । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कृतोऽन्यत्कालविद्गुतम् ॥

भिरे अनन्यप्रेमी भक्त सेवाते ही अपनेको परिपूर्ण— कृतकृत्य मानते हैं । मेरी सेवाके फलस्यरूप जब उन्हें फालोक्य-कारूप्य आदि सुक्तियाँ प्राप्त होतं। हैं, तब वे उन्हें गति देकर दिन-रात नाच नचा रहा है । बुद्धिमान् व्यक्तिको स्वीकार कर लेना चाहिये कि विष्णु-तत्त्वके द्वारा ही यह मन कार्य करनेकी शक्ति पा रहा है। अन्यथा उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । विष्णुके हाथका चक्र मनुष्यको प्रतीकरूपमें यही संकेत दे रहा है कि वह उस सर्वशक्तिमान्की सत्ताको स्वीकार कर ले । अर्जुन-जैसे पराक्रमीको भी अन्तमें उसे स्वीकार करना पड़ा और परिणामस्वरूप उस विष्णु-तत्त्वकी शरण जाना ही पड़ा । गीता उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

मनुष्यका दुसरा सूक्ष्म ज्ञानद्वार है-बुद्धि । बुद्धि व्यक्तिके जीवनमें बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। वास्तवमें वही हमारे लिये अन्तिम निर्णायक शक्ति है। उसके ही द्वारा आजका सकल विश्व संचालित है। प्राप्त विवेकके आधारपर बुद्धिके सदुपयोगसे व्यक्ति महान्-से-महान् दार्शनिक, वैज्ञानिक, श्रेष्ठ साहित्यकार तथा सिद्ध बन सकता है और उसी ज्ञानशक्तिका दुरुपयोग उसे विनाशके कगारतक पहुँचा सकता है। आज व्यक्तिने बुद्धिका उपयोग तो अवश्य-किया है, किंतु निज विवेकका आदर नहीं किया। उसने प्राप्त शानकी उपेक्षा कर जीवनकी दिशाको ही मोड़ दिया है। इसका मूल कारण यह है कि बुद्धिके पीछे जो सूक्ष्म तत्त्व कार्य कर रहा है, उससे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है। उसी बुद्धिको सही दिशा देनेके लिये विष्णुभगवान्ने हाथमें गदा धारण की है । विध्युपुराणमें भगवान्के हाथमें खड़का वर्णन भी मिलता है। खड़ा और गदा व्यक्तिके अहंकी चूर करनेके साधनमात्र हैं, जिनका प्रयोग आवश्यकता पड़नेपर, उस कृपासागरको स्वयं करना पड़ता है। अज्ञानसे हटाकर ज्ञानकी ओर उन्मुख करनेका वही एकमात्र साधन है। भगवान् विष्णुके हायका शङ्ख मनुष्यके अहंका प्रतीक है, जिसे अहंकारी व्यक्ति दिन-रात बजाता रहता है। यह मेरा है, यह मेरा है-यही उसकी रटन रहती है। इसके अतिरिक्त सारे विश्वमें संघर्षका मूल कारण भी व्यक्तिका अहंकार ही है। व्यक्तिका अहं इतनी विलक्षण वस्तु है कि जव वह संसारमें लग जाता है, तव व्यक्तिको दासतामें आबद्ध कर देता है और जब वह आत्मतत्त्वसे सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तव व्यक्तिको जीवन्मुक्त करा देता है। मानवकी विचित्र महिमा है। और घन्य है उसका निर्माता, जिसने उसे वह सब कुछ दे डाला है, जिससे वह अपनेको चाहे तो दास बना ले, बन्धनयुक्त कर ले और चाहे तो

जीवनमुक्त हो जाय । इस अहंने आज विश्वके बड़े-बड़े राष्ट्रोंको विनाशके कगारपर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस अहंने रावण और कंस-जैसे योद्धाओंको नष्ट करवा दिया, वही अहं किसीके हाथका खिलौनामात्र है । इसी अहंसे जीवनमें महत्त्वाकाङ्काओंको जन्म मिलता है और ये महत्त्वाकाङ्काएँ ही विश्वमें संघर्षका कारण वन जाती हैं। जो व्यक्ति इस अइंके स्वरूपको समझकर विष्णु-तत्त्वकी शरण चला जाता है, भगवान् अच्युत उस व्यक्तिके अहंको अपने निर्मल खड़द्वारा चूर-चूर कर देते हैं और साथ ही अज्ञानका नाश कर व्यक्तिको निज ज्ञानसे (खंका बोध करा देते हैं। जब व्यक्तिको तत्त्वका बोघ हो जाता है, तब उसका हृदय कमलवत विकसित हो जाता है और वह जीवनमें परमपदको प्राप्तकर, संसारमें नरसे नारायण वन जाता है और विश्व-सरोवरमें कमल्वत् रहकर जीवनको सार्थक कर लेता है। भगवान् विष्णुके हाथका कमल हमें निज कल्याणके लिये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

मुक्ता, माणिक्य, पुष्पराग, इन्द्रनील और हीरकसे वनी हुई जो भगवान् विष्णुके वक्षकी सुन्दर साला है, वह पञ्चतन्मात्राओं तथा पञ्चमहाभूतोंका प्रतीक है । अतः प्रत्येक व्यक्तिको स्वीकार कर लेना चाहिये कि सभीकी उत्पत्ति, उसके विकास तथा विनाशके पीछे, वही एक मूलतत्त्व नाना रूपोंमें कार्य कर रहा है। आजका मनोविज्ञान—जो प्रारम्भमें आत्माका, तत्पश्चात् मनका और आज केवल मनुष्यके व्यवहारका विज्ञान रह गया है, वह भी जीवनकी समस्याओंका समाधान देनेमें असफल सिद्ध हो चुका है। पञ्च-ज्ञानेन्द्रियोंकी सत्ताको मनोविज्ञान अवश्य स्वीकार करता है। किंतु उनके पीछे जो संचालिका चेतन सत्ता है, उसका नामकरण करनेमें वह भी अभीतक सफल नहीं हो सका है। कारणके विना कार्य कभी होता नहीं । अतः लक्ष्यप्राप्तिका एक ही मार्ग रह जाता है कि हम सुने हुएमें आस्था कर हैं, नरमें नारायणका दर्शन कर प्रत्येक प्राणीको गले लगा लें, उसकी सेवामें लग जायँ तथा इच्छाओं-कामनाओंका परित्याग कर, उस अविनाशी विष्णु-तत्त्वसे प्रेमका सम्वन्ध स्थापित कर लें। उसकी सत्ताको स्वीकार कर लें।

मनुष्यकी उत्पत्ति एवं रचना किसीकी अहैतुकी कृपाका परिणाम है। जिस सत्तासे संसारमें जड-चेतनकी उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, उसके मूलतत्त्वको ही हम दार्शनिक भाषामें विष्णु-तत्त्वकी संज्ञा देते हैं। इसीलिये सारे धर्मोंको लाकः उस एक विष्यु-तस्यवी द्रान्य सामेका उपहेंग श्रीकृष्णने अर्जुनको गए।भागतमें दिया था । अर्थन के बीवनमें नित्य प्रति महाभागत हो गए। है। इसन्तिये मीत्यके इस कथनके आधारपर—

गत्मता भव सहतो सचाहो सा नमन्तर । मामेबेलिन युक्वेबमान्मानं मत्यस्यराः ॥ (९।३४)

—उसी अविनाजी तत्त्वमें मन न्यालनः उसका भक्त बनकर उसीका यजन यह तथा उस तत्त्वको ती नमस्यार वरः उसकी शरण जानेपरः, उस तत्त्वको श्रांभन्न द्रोत्वर व्यक्ति मानव-जीवनको सार्थक यह सकता है—हम मत्त्वको समझ हैं। इस महस्यको जाननेवाल। मानव भागपणस्यमें नगरी नेवा राके गया वैष्णव हो जाता है। जिसे नरसी धन्हते हुए रूपतें कहा है—

र्जिल्ला पन में होंने गरिनों, के दिन पाई जाले हैं।

अतः सधे वैष्णव ननकर हम मिली यन्तु, योग्यताः सामस्योते नेता करें। इन्छाओ-कामगाओको त्यापकरः सुल-पुल्लो यन्थनसे मुक्त हो। इस अधिनाशी तत्त्वते अभिन्न होकरः जीयनको नार्यक करें। इसीने जीवनकी सालता है। 'सत् विष्टे नद् बाहाण्डे' के आधारपर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि स्पर्य नारायणने ही अवनी सर्वोत्हृष्ट रचना मनुष्य-रूपमें प्रस्कृत की है। जिसके मृत्यों वह अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है। अनः इस तत्त्वकी स्वीकृतिमें ही जीवनकी

### वेष्णव-महिसा

(हेलक—स्वामी श्रीविष्युदेवानगर्भी सरसर्वा )

पद्मपुराणके उत्तरखण्डमं आया है—-विष्णोरयं यतो ह्यासीत् तत्माहैष्णव उच्यते । सर्वेषां चैव वर्णानां वेष्णवः श्रेष्ट उच्यते ॥

"विष्णुसे सम्बन्ध रखनेके कारण ही वैष्णव 'वैष्णव' कहलाते हैं तथा सब वर्णोमें वैष्णव सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं।"

श्रीमद्भागवत २ । ३ । २३ में लिखा है— जीवञ्छवो भागवतािं रेणुं न जातु मत्यों ऽभिलभेत यस्तु । श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः स्वसन्छवो वस्तु न वेद गन्धम् ॥

'जो आदमी कभी विष्णुभक्तकी चरण-धूलि सर्वोङ्गमें धारण नहीं करता, वह जीवित रहे तो भी उसका शरीर शवके समान है। जो मनुष्य श्रीविष्णुके चरणोंमें संलग्न ग्रलसीको स्पक्तर आनन्दित नहीं होता, वह स्वास लेते हुए भी मृतक-तुल्य है।

पद्मपुराणके 'अचेंद्विष्णुं शिलादों o'—इस दलोकका मर्मार्थ यह है कि 'जो आदमी विष्णुके पूजा-विग्रहमें शिलाबुद्धि, वैष्णवगुरुमें मर्त्यबुद्धि, वैष्णवमें जातिबुद्धि, विष्णु-वैष्णव-पादोदकमें जलबुद्धि, सब पापोंका नाश करनेवाले विष्णुनाम-मन्त्रमें शब्द-सामान्यबुद्धि तथा सर्वेश्वर विष्णुके प्रति अन्य देवताओं के साथ समबुद्धि रखते हैं, वे नारकी हैं।'

स्तन्दपुराणके—'निन्दां कुर्वन्ति ये मूढा वेष्णवानां o'— इस इलोकमं लिखा है कि 'वेष्णवकी हत्या करनेवाला, निन्दा करनेवाला, हेपी, वेष्णवकी पूजा न करनेवाला, वेष्णवके दर्शनसे आनित्त न होनेवाला और वेष्णवको देखकर कोघ करनेवाला दुर्जन अधःपतित होता है।'

इसके सिवा श्रीमद्भागवत ११ । २० । ३४ में आया है—

न किंचित् साधवो धीरा भक्ता होकान्तिनो मम । वान्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनभैवम्॥

भीरे अनन्यप्रेमी एवं धेर्यवान् साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या, वे कैंबल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते।

तथा श्रीमद्भागवत ९ | ४ | ६७ में आया है— मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम् । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्गुतम् ॥

भेरे अनन्यप्रेमी भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण— कृतकृत्य मानते हैं । मेरी सेवाके फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य-सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार नहीं करना चाहते; फिर समयके फेरसे नष्ट हो जानेवाली वस्तुओंकी तो बात ही क्या है।

इसके सिवा 'चैतन्य-शिक्षाष्टक' (४) में कहा गया है— न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्वक्तिरहैतुकी त्विय॥

'जगन्नाथ! मैं धन, जन, कामिनी, कविता अथवा पाण्डित्यकी भी कामना नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूँ कि परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म-जन्मान्तरमें मेरी अकारण भक्ति हो।

—इत्यादि इलोकोंमें वैष्णवके लिये आवश्यक निःस्पृहताकी महिमा बतलायी गयी है। त्रिकालदर्शी ऋषिने इसी कारण श्रीमन्द्रागवत (११। २।५३) में कहा है—

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविंम्ग्यात्। न चळति भगवत्पदारविन्दा-छुवनिमिषार्द्भिष् यः स वैष्णवाउयः॥

'यदि त्रिमुबनका राज्य भी मिलता हो, तो भी को इन्द्रादि देवताओंके द्वारा अन्वेषणीय भगवच्चरणारविन्दसे आधे पलके लिये भी विचलित नहीं होते, तथा जो भगव-चरणारविन्दको ही दढ़रूपसे सार समझते हैं, वे ही श्रेष्ठ वैष्णव हैं।

### भारतीय साहित्यके कतिपय विष्णु-यशोगायक

भारतीय साहित्यकी आदिभूमि वेद है। वेदार्थंसे सम्पन्न रामायण, महाभारत तथा श्रीमद्भागवत आदि पुराण'कल्पवृक्ष हैं, जिनकी शीतल, सुखद और पुण्यमयी छायामें भारतीय किव चिरकाल्से विश्राम करते आ रहे हैं तथा आगे भी करते रहेंगे। उपर्युक्त वाड्ययसे ही भारतीय किव काव्य-रचनाकी प्रेरणा प्राप्त करते आ रहे हैं। भगवान् विष्णु सर्वव्यापक हैं। उनके स्वरूप तथा अवतार-रूपोंपर भारतीय साहित्यमें—विशेषतया काव्य-साहित्यमें प्रचुर प्रकाश डाला गया है। श्रीविष्णु समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न निरामय विश्वमूर्ति भगवान्के रूपमें हमारे काव्य-साहित्यमें चित्रित कियेगये हैं—

'यतो यश्च स्वयं विद्वषं स विष्णुः परमेश्वरः।'
(विष्णुपुराण १।१७।२२)

'परमेश्वर विष्णुसे ही जगत् प्रकट हुआ है, वे ही विश्वके रूपमें प्रकट हैं। श्रीविष्णुके परम स्वरूपका चिन्तन कर मनुष्य सुखी होता है और संसारसे उसका क्षीव्र ही उद्धार हो जाता है—

एतस्य परमं रूपं यश्चिन्तयति मानवः। स सुखी स च संसारात् समुत्तीर्णोऽचिराद् भवेत्॥ ( मार्कण्डेयपुराण १९ । ३९ )

श्रीविष्णु सम्पूर्ण ऐश्वर्य, घर्म, यश, श्री, शन और वैराग्यसे युक्त भगवान् हैं; वे सर्वाघार और सर्वपोषक हैं। स्तुति करनेवाळे मेघावी कवि श्रीविष्णुके पवित्र चरित्रका चिन्तन कर अपने हृदयको प्रकाशित करते हैं तथा जगत्का कल्याण करते हैं।

(१) आदिकवि वाल्मीकि

आदिकवि महर्षि वाल्मीकि वैष्णव कवि थे। उन्होंने रामायणमें भगवान विष्णुके रामरूपका लीला-चरित्र चित्रित किया । वाल्मीकि-रामायण आदिकविके करणापूर्ण वैष्णव-हृदयकी अप्रतिम देन है । यह वैष्णव-साहित्य है । महर्षि वरुणके पुत्र थे, तमसा उनका आश्रम था । स्कन्दपुराणके वैशाख-माहातम्यमें उन्हें जन्मान्तरका व्याघ वताया गया है । व्याघ-जन्ममें शङ्क-ऋषिके सत्सङ्ग और राम-नामके जापसे वे दूसरे जन्ममें अप्नि-शर्मा—रताकर नामसे प्रसिद्ध हुए । इस जन्ममें भी न्याघोंके सङ्गर्मे रहनेसे वे व्याघ-कर्ममें प्रवृत्त थे । सप्तर्षियोंका सत्सङ्ग प्राप्तकर तथा राम-नामका उलटा जप करके वे कहलाये और तपके महर्षि वाल्मीकि प्रभावसे तथा रामायणकी ब्रह्माजीकी प्रेरणासे उन्होंने रचना की। अध्यात्मरामायण, अयोध्याकाण्डके वाल्मीकिके ६४वेंसे ९६ तकके श्लोकोंमें प्रकाश डाला गया है। इन स्होकोंमें महर्षि वालमीकिने स्वयं अपनी आत्मकथा कही है कि किस तरह सप्तर्षियोंके उपदेशसे वे तप कर वल्मीक (दीमकों) की मिट्टीके ढेरसे ढक गये और उन ऋृषियोंके फिर पधारनेपर उन्होंने किस तरह 'वाल्मीकि' नाम प्राप्त किया । उनके वचन ई---

एवं बहुतिथे काले गते निश्चलरूपिणः। सर्वसङ्गविहीनस्य वल्मीकोऽभून्ममोपरि॥ युगसहस्रान्ते ऋपयः पुनरागमन्। मामूचुर्निष्क्रमस्वेति तच्छूत्वा तूर्णमुरियतः॥ वल्मीकाशिगंतश्चाहं नीहारादिव भास्करः। मामप्याहुर्मुनिराणा वाल्मीकिस्त्वं मुनीश्वर ॥ वल्मीकात्सम्भवो यसाद् द्वितीयं जन्म तेऽभवत्। इत्युत्तवा ते ययुर्दिक्यगति रघुकुलोत्तम ॥ ( अध्यात्मरा०, अयो० ६। ८३-८६)

''इस तरह बहुत समयतक निश्चलतापूर्वक रहनेसे मुझ सर्वसङ्गविहीनके ऊपर वल्मीक ( दीमकोंकी याँवी ) वन गया। इसके बाद एक इजार युग बीतनेपर वे ऋपिगण लैटे, तब उन्होंने मुझसे नहा—'निकल आओ।' यह सुनकर में तुरंत खड़ा हो गया । जिस तरह कुहरेके भीतरसे सूर्य निकल आता है, उसी तरह मैं वल्मीकसे निकल आया । मुनियोंने मुझसे कहा-- 'मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो । इस समय तुम वल्मीक्से निकले हो, इसिलिये तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ है। ---यों कहकर वे दिव्यलोकको चले गये।"

एक दिनकी बात है, महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्राजके साथ रनानके लिये तमसा नदीके तटपर आये। सहसा एक पापमित निषादने कामविद्धल क्रौञ्चपक्षीके जोड़ेमेंसे नर क्रौञ्चको मार डाला । वाल्मीकिका हृदय इस महान् क्रूरकर्मसे संतप्त होकर द्रवित हो उठा; उनकी वैष्णवता-परदुःखकातरता काव्यके रूपमें फूट पड़ी-

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौद्धमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥ ( वाल्मीकिरा०, बाल० २ । १५)

'निषाद ! तुझे चिरकालतक शान्ति न मिले; क्योंकि त्ने कौञ्चके जोड़ेमेंसे एककी, जो कामसे मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराधके ही हत्या कर डाली।

पुण्यमय आदिकान्यके रूपमें वाल्मीकि-रामायण भगवान् विष्णुकी रामरूपमें अभिन्यक्तिका सरस इतिहास है। यह वैष्णव-काव्य है।

यदि यह कहा जाय कि कान्यके समस्त गुण, अलंकार, रस, वृत्ति, ध्वनि आदि वाल्मीविरामायणमें साकार हो उठे हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

वि० अं० ६६—

इतना ही नहीं। महर्षि वाल्मीकिने अपने काव्यको विष्णुभक्तिसे धन्य कर दिया । इसके अवगरे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है।

वाल्मीकि-रामायणमें आदिसे अन्ततक भगवान् विष्णुका ही लोकपावन चरित वर्णित है । ऋष्यश्रङ्गद्वारा पुत्रेष्टि यश आरम्भ किये जानेपर देवताओंने विष्णुरे प्रकट होनेकी प्रार्थना की । भगवान् विष्णु प्रकट हुए । महान् तेजस्वी जगत्पति विष्णु भेचके ऊपर स्थित सूर्यकी भौति गरुइपर सवार होकर आ पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर, हायोंमें शक्क, चक, गदा आदि आयुष शोभित थे। दोनों भुजाओं में तप्त स्वर्णके केयूर थे। देवता उनकी वन्दना कर रहे थे---

पुतस्मिनन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। शङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः॥ वंनतेयं समारुख भास्करम्तीयदं यथा । तसहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमः॥ ( वाल्मीकिरा०, वाल० १५। १६-१७)

देवताओंने प्रार्थना की-धे देव! अपने चार स्वरूप बनाकर आप तीनों रानियोंके गर्भसे पुत्ररूपमें अवतार प्रहण कीजिये । मनुष्यरूपमें प्रकट होकर आप संसारके लिये प्रवल कण्टकरूप, देवताओंसे अवध्य रावणको समर-भूमिमें मार डालिये१—

विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्। तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्॥ अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम्। ( वाल्मीकिरा०, बाल० १५ । २१-२२ )

कमलनयन श्रीहरिने अपने-आपको चार स्वरूपोंमें प्रकट कर राजा दंशरथको पिता बनानेका निश्चय किया--

ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्॥ पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। ( वाल्मीकिरा०, वाल० १५ । ३१-३२ )

महर्षि वाल्मीकिने अयोध्याकाण्डके आरम्भमें स्वयं कहा है कि 'राम साक्षात् सनातन विष्णु थे। परम प्रचण्ड रावणके वधकी अभिलाषा रखनेवाले देवताओंकी प्रार्थनापर वे मनुष्यलोकमें अवतरित हुए थे —

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। अर्थितो मानुषे छोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥ ( वास्मीक्तिरा०, अयो० १।७) वालमीकि-रामायणके युद्धकाण्डमें देवताओं के साथ ब्रह्माने विष्णुस्वरूप रामके स्तवनमें कहा है कि 'आप ही शार्क्रधन्या, हृषीकेश, अन्तर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसीसे पराजित नहीं होते। आप नन्दक नामक खड़्ज धारण करनेवाले विष्णु एवं महावली कृष्ण हैं। आप अविनाशी परब्रह्म हैं। सृष्टिके आदि, मध्य और अन्तमें आप सत्यरूपसे विद्यमान हैं। आप ही लोकोंके परम धर्म हैं, विष्वक्सेन और चतुर्भुज हरि हैं। आप चक्र धारण करनेवाले सर्वसमर्थ श्रीमान् भगवान् नारायण हैं, एक दाढ़वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओंके भूत एवं भावी शत्रुओंको जीतनेवाले हैंं?—

भवान् नारायणो देवः श्रीमांश्रकायुधः प्रभुः।
एकश्रक्षो वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्रजित्॥
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव।
लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्रतुर्भुजः॥
बार्क्षधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः।
अजितः खद्गध्ग् विष्णुः कृष्णश्चेव बृहद्वलः॥
(वाल्मीकिरा०, यु०११७।१३-१५)

महर्षि वाल्मीकिने 'कवि' शब्दको सार्थक कर दिया। उनका रामायणकाव्य अजस्र आनन्द-स्रोत है, ज्ञाननिधि है। उन्होंने अपने काव्यमें वैष्णवरस—भागवतरसकी दिव्य-धारा प्रवाहित की। वाल्मीकिकी मौलिक वैष्णव काव्यकृति रामायणके सम्बन्धमें प्रशस्ति है—

रामायणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थसम्मतम् ॥ सर्वपापहरं पुण्यं सर्वेदुःखनिबर्हणम् । समस्तपुण्यफलदं सर्वयज्ञफलप्रदम् ॥

(स्कन्दपु॰, वैष्णव॰, रामायण-माहात्म्य ५। ६१-६२)
'रामायण आदिकान्य है। यह सम्पूर्ण वेदोंके तात्पर्यके
अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण हो जाता
है। यह पुण्यमय कान्य सम्पूर्ण दुःखोंका विनाशक तथा
समस्त पुण्यों और यज्ञोंका फल देनेवाला है।'

### (२) महर्षि व्यास

भगवान् विष्णु और उनके अनेक अवतारोंके तत्व, रूप और लीलाका चिन्तन करनेवालोंमें भारतीय साहित्यमें महर्षि व्यास अग्रगण्य हैं। उनके द्वारा रचित प्रायः सभी पुराणों और महाभारत आदिमें भगवान् विष्णुका प्रचुरतासे चित्रण उपलब्ध होता है । उन्होंने जगत्को प्रचुर वेष्णव-साहित्य प्रदान किया । नारदपुराणमें महर्षि वेदव्यासके विषयमें शौनकने कहा है कि 'भगवान् मधुसूदन ही प्रत्येक युगमें वेदव्यासके रूपमें प्रकट होते हैं और एक ही वेदके अनेक विभाग करते हैं । वेदव्यास मुनि साक्षात् नारायण ही हैं, हमने सब शास्त्रोंमें यह सुना है'—

युगे युगेऽल्पकान् धर्मान् निरीक्ष्य मधुस्दनः। वेदग्यासस्वरूपेण वेदभागं करोति वै॥ वेदग्यासमुनिः साक्षान्नारायण इति द्विजाः। शुश्रुमः सर्वशास्त्रेषुः

( नारदपु०, प्रं० पाद १ । १७-१८ )

व्यासजी पराशरके आत्मज थे । उनके मुख-कमल्से निकले वाद्ययरूपी अमृतका पान समस्त जगत् करता है । वे सत्यवतीके हृद्यको आनन्दित करनेवाले थे—

जयित पराशरस्नुः सत्यवतीहृदयनन्दनो न्यासः । यस्यास्यकमलगलितं वाङ्मयममृतं जगित्पविते ॥ (वायुपुराण १ । १ । २ )

भारतीय वाद्मयमें समस्त अध्यात्मज्ञानः परमात्मज्ञानः दर्शन-मर्मआदि परमविष्णव व्यासदेव कृष्णद्वेपायनकी अहेतुकी करणाकी देन हैं । उन्होंने मानवताको विष्णवधर्म— भागवतधर्मसे समृद्धकर चिरकालके लिये उसको अपनी कृपाका आभारी बना लिया । उनके चरणदेशमें भगवछीला-कथा रसोन्मत्त परम भागवत शुकदेवकी श्रद्धाञ्जलि है—

नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय वेधसे। पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्॥ (श्रीमद्भागवत २ । ४ । २४ )

'संत-महात्मा जिनके मुख-कमल्से मकरन्दके समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधाका पान करते हैं, उन परम तेजस्वी वासुदेवस्वरूप भगवान् व्यासदेवको नमस्कार है।'

वेदोंने व्यासदेवकी स्तुति इन शब्दोंमं की है—'महाप्राश व्यासदेव! आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप साक्षात् विण्णु-स्वरूप हैं, शरीरधारियोंके आत्मा हैं। अजन्मा होकर भी आप जन्म धारण करते हैं और लोकके ऊपर अनुग्रह करते हैं। आपको सांसारिक कर्मवन्धनका कोई भय नहीं है। आपपर माया—अविद्याका कोई प्रभाव नहीं है। अपनी इच्छासे ही आप शरीर धारण करते हैं और तिरोहित होते हैं। आपने हम वेदोंद्वारा मान्य अर्थ ही प्रकाशित किया है'—

साधु साधु महाप्राज्ञ विष्णुरात्मा धारीरिणाम् ।
अजोऽपि जन्म सम्पद्य लोकानुग्रहमीहसे ॥
अन्यथा ते न घटते संसारकर्मवन्धनम् ।
अस्पृष्टो मायया देव्या कदाचिज्ज्ञानगृह्या ॥
विभिष् स्वेच्छया रूपं स्वेच्छयेव निगृह्यसे ।
असारसम्मत एवाथों भवता सम्प्रदर्शितः ॥
(वायुपुराण १०४ । १०५-१०७)

महर्षि व्यासका प्राकट्य सत्यवती नामकी वसुकन्यासे यमुनामध्यवर्ती एक द्वीपमें महर्षि पराश्चरके पुत्ररूपमें हुआ, था। उनका वर्ण कृष्ण था और वे द्वीपमें उत्पन्न हुए, थे, इसिल्ये उनका नाम कृष्णद्वेपायन प्रसिद्ध हो गया। महाभारतके अध्ययनसे विदित होता है कि पाराशर्य व्यास ही कृष्णद्वेपायन हैं। श्रीमद्भागवतमें कृष्णद्वेपायन व्यासका वो जीवन-चरित वर्णित है, उसका महाभारतमें वर्णित चरितसे पूर्ण साम्य प्रकट होता है।

भगवान् विष्णुके परम स्वरूपके चिन्तनकी महिमापर प्रकाश डालते हुए महिंपिं न्यासकी सौभाग्यवती वाणीका संदेश है कि 'शङ्क, चक्र, गदा और शार्क्स धनुष धारण करनेवाले अनन्त और अप्रमेय भगवान् विष्णुके अनेक अवतार पुराणोंमें वर्णित हैं। जो मनुष्य उनके परम स्वरूपका चिन्तन करता है, वह सुखी होता है और संसारसे यथाशीव्र पार उतर जाता है?—

विष्णोश्चराचरगुरोरनन्तस्य महात्मनः ॥
प्रादुर्भावाः पुराणेषु कथ्यन्ते शार्ङ्गधन्त्रनः ।
अनन्तस्याप्रमेयस्य शङ्खचक्रगदामृतः ॥
प्तस्य परमं रूपं यश्चिन्तयित मानवः ।
स सुखी स च संसारात् समुत्तीणींऽचिराद् भवेत् ॥
( मार्कण्डेयपुराण १९ । ३७-३९ )

परम पुरुष नारायणका तत्त्व-निरूपण करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि 'जितनी कथाएँ हैं तथा जो-जो श्रुतियाँ हैं, जो धर्म हैं तथा धर्मपरायण पुरुष हैं, जो विश्व तथा विश्वके स्वामी हैं, व सब-के-सब भगवान् नारायणके ही स्वरूप हैं। जो सत्य हैं, मिथ्या हैं, आदि-मध्य-अन्तमें हैं, जो सीमारहित भविष्य हैं, जो चर-अचर प्राणी है तथा हनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु हैं, यह सब पुरुषोत्तम नारायण ही हैं!—

या कथा याश्र श्रुतयो यो धर्मी धर्मतत्परः। विद्वं विश्वपतियंश्र स तु नारायणः स्मृतः॥

यत् सत्यं यदनृतमादिमध्यभूतं यचान्त्यं निरवधिकं च यद्वविष्यम् । यरिकचिश्वरमचरं यदन्ति चान्यत् सर्वं तत् पुरुषवरः प्रधानभूतः॥ (पणपुराण, सृष्टि० ४१ । २७-२८ )

महर्षि व्यातनी वाणी अजन्मा, आदि-पुरुप भगवान् विष्णुका संस्तवन करती है— 'नो सृष्टिके लिये उन्मुख हो तीन गुणोंको स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु, शिव नामके तीन दिव्य स्यूलशरीरोंको प्रहण करते तथा विराट-पुरुपरूप होकर अपने रोमकूपोंमें सम्पूर्ण विश्वको धारण करते हैं; जिन्होंने अपनी कलाद्वारा भी सृष्टि-रचना की है तथा जो सूक्ष्मरूपसे सदा सबके हृदयमें विराजमान हैं, उन महान् आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वरका में भजन करता हूँ,—

स्थूलास्तन् विद्धतं त्रिगुणं विराजं विश्वानि लोमविवरेषु महान्तमाद्यम् । सप्ट्युन्मुखः स्वकलयापि ससर्जं सूक्ष्मं नित्यं समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि ॥ ( ब्रह्मवैवर्तपु०, ब्रह्मखं० १ । २ )

महर्षि व्यास नारायणांशसे प्रकट विष्णुखरूप वैदिक-शाननिधि हैं। उन्होंने श्रुतिगणोंको बछड़ा बनाकर भारती-रूपिणी कामधेनुसे अपूर्व, अमृतसे भी उत्तम एवं मधुर दुग्ध-खरूप पौराणिक स्वारस्यके प्रतीकरूपमें समस्त जगत्को भागवत माधुर्य—वैष्णवरस प्रदान किया।

> —रामलाल (शेष आगे)

# भगवान् विष्णुका ध्यान और मानस-पूजा

( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

सशङ्खचकं सिकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् । सहारवक्षःस्थलकौरतुभित्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥

'भगवान् शङ्क और चक्र (तथा गदा-पद्म) धारण किये हुए हैं, उनके मस्तकपर सुन्दर किरीट-मुकुट और कानोंमें कुण्डल हैं। वे पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके नेत्र कमल-दलके सहश कोमल, विशाल और खिले हुए हैं। वधः स्थलपर कौस्तुममणि, रक्लोंका चन्द्रहार और श्रीका चिह्न (स्वर्णरेखा) सुशोमित है। ऐसे चतुर्भुज भगवान् विष्णुको में मस्तक स्नुकाकर नमस्कार करता हूँ।

महान् तपस्वी परम भक्त श्रीश्रुवजी महाराज 'ॐ नमो भगवते वासुदेवात्र' इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते थे और भगवान् श्रीविष्णुके चतुर्भुज-खरूपका ध्यान किया करते थे।

भगवान्का ध्यान करनेके पूर्व हमें आसनसे बैठना चाहिये। आसन अपनी सुविधा तथा अभ्यासके अनुक्ल खिस्तक हो, पद्मासन हो या सिद्धासन हो; पर बैठना चाहिये सरल भावसे। भगवान्ने गीतामें छठे अध्यायके १३वें इलोकमें बताया है—

समं कायशिरोग्रीवं धारयञ्जचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥

काया, सिर और ग़लेको समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ (ध्यान करे)।

ध्यानका स्थान एकान्त और पिवत्र होना चाहिये। ध्यानके समय प्रथम 'नारायण' नामकी ध्विन करके भगवान्का आवाहन करना चाहिये। 'नारायण' भगवान् विष्णुका नाम है। 'नारायण' शब्दमें चार अक्षर हैं—ना रा य ण और भगवान् विष्णुके चार भुजाएँ हैं, जार ही आयुध हैं—शङ्क, चक्र, गदा, पद्म। ऐसे भगवान् विष्णुका ध्यान करना चाहिये। भगवान्का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और सुन्दर है। भगवान्का ध्यान पहले वाहर आकाशमें करे। मानो भगवान् आकाशमें प्रकट हो गये हैं और आकाशमें स्थित होकर हमलोगोंके ऊपर अपने दिव्य गुणोंकी ऐसी वर्षा कर रहे हैं कि हम

अनुपम आनन्दका अनुभव करते हुए आनन्दमुग्ध हो रहे हैं। जैसे पूर्णिमाका चन्द्रमा आकाशमें स्थित होकर अमृतकी वर्षा करता है, वैसे ही आकाशमें स्थित होकर भगवान् अपने गुणोंकी वर्षा कर रहे हैं । क्षमा, शान्ति, समता, ज्ञान, वैराय, दया, प्रेम और आनन्दकी मानो अजस वर्षा हो रही है और इमलोग उसमें सर्वथा मन्न हो रहे हैं। तदनन्तर यह देखे कि भगवान् आकाशमें हमसे कुछ ही दूरपर स्थित हैं। उनका आकार करीब ५॥ फुट लंबा और करीब १।-१॥ फुट चौड़ा है। भगवान्के श्रीअङ्गका वर्ण आकाराके सदरा नीला है। परंतु उस नीलिमाके साथ ही भगवान्में अत्यन्त उज्ज्वल दिव्य प्रकाश है। अतएव नीलिमाके साथ उस प्रकाशकी उज्ज्वल्ताका सम्मिश्रण होनेसे एक विलक्षण वर्णकी ज्योति बन गयी है। इस प्रकारका भगवान्का चमकता हुआ नीलोज्ज्वल सुन्दर वर्ण है । भगवान्का शरीर दिव्य भगवत्स्वरूप ही है । इमलोगोंके शरीरकी घातु पार्थिव है, भगवान्का श्रीविग्रह तेजोमय ही नहीं, चिन्मय है। सूर्य लाल रंगका है, किंतु प्रकाश विशेष होनेसे और समीप आनेसे वह स्वेतोज्ज्वल रंगका दीखता है। इसी प्रकार भगवान्का स्वरूप नील वर्णका होनेपर भी महान् प्रकाशसे युक्त होनेके कारण और समीप आनेसे वह ज्योतिर्मय क्वेत वर्ण-सा दीखता है। सूर्यके तेजमें बड़ी भारी गरमी रहती है, परंतु भगवान्के तेजोमय खरूपमें दिन्य और सुहावनी शीतलता है । वह अपार शान्तिमय है। भगवान्के चरण-युगल बहुत ही सुन्दर और सुकोमल हैं। भगवान्के चरणतलोंमें गुलाबी रंगकी झलक है एवं सुन्दर-सुन्दर रेखाएँ हैं—ध्वजा, पताका, वज्र, अङ्कूश, यव, चक्र, शङ्क तथा ऊर्ध्वरेखा आदि-आदि । भगवान् आकाशमें नीचे उतर आये हैं। उनके श्रीचरण जमीनको छू नहीं रहे हैं। देवता भी आकाशमें स्थित होते हैं, जमीनको नहीं छूते; फिर ये तो देवोंके भी परम देव हैं। भगवान्के सुन्दर सुमृदुल चरण-कमल बहुत ही चिकने हैं। उनकी अङ्गुलियाँ विशेष शोभायुक्त हैं। उनके चरण-नखोंकी दिव्यज्योति चमक रही है। भगवान् पीताम्वर पहने हुए हैं और जैसे उनके चरण चमकीले, सुन्दर और सुकोमल हैं, ऐसे ही उनकी पिंडलियाँ और दोनों घुटने तथा ऊरु (जॉर्वे) भी हैं। भगवान्का कटिदेश बहुत पतला है। उसमें रत्नोज्ज्वल करघनी शोभित है; नाभि गम्भीर है, उदरपर त्रिवळी—तीन रेखाएँ हैं। विशाल वक्षः स्थल है और गलेमें वे अनेकों प्रकारकी सुन्दर मालाएँ पहने हैं। सुन्दर दिव्य पुष्पोंकी एक माला घुटनोंतक लटक रही है और दूसरी नाभितक। वे मोतियोंकी माला, स्वर्णकी माला, चन्द्रहार, कौस्तुभमणि और रक्नजिटत कंठा पहने हैं।

विशाल चार भुजाएँ हैं, जिनमें दो भुजाएँ नीचेकी ओर लंबी पसरी हुई हैं। उनकी नीचेकी मुजाओंमें गदा और पद्म हैं तथा ऊपरकी दोनों भुजाओंमें शङ्ख और चक हैं। इस्ता-हुलियोंमें रत्नजिटत अंगूठियाँ हैं। वे चारों हाथोंमें कड़े पहने हैं और अपर बाजूबंद सुशोभित हैं । चारों भुजाएँ धुटनीतक लंबी हैं और बहुत ही सुन्दर हैं। वे ऊपर मोटी और नीचे पतली हैं तथा पुष्ट, चिकनी और चमकीली। कंधे पुष्ट हैं । भगवान् यज्ञोपवीत धारण किये और गुलेनार (अनारके फूल-जैसे लाल) रंगका दुपद्या ओदे हुए हैं । ग्रीवा अत्यन्त सुन्दर शङ्खके सदद्य है, टोडी वहुत ही मनोहर है, अधर और ओष्ठ लाल मणिके सदृश चमक रहे हैं । दाँतोंकी पंक्ति मानो परमोज्ज्वल मोतियोंकी पंक्ति है। जब भगवान् इँसते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है। मानो सुन्दर सुषमायुक्त गुलाब या कमलका फूल खिला हुआ है। भगवान्की वाणी बड़ी ही कोमल, मधुर, सुन्दर और अर्थयुक्त है, कानोंको अमृतके समान प्रिय लगती है। भगवान्की नासिका अति सुन्दर है। कपोल (गाल) चमक रहे हैं-- उनपर गुलाबी रंगकी झलक है। कानोंमें रजनित मकराङ्गति स्वर्णकुण्डल हैं। जिनकी झलक गालेंपर पड़ रही है और वे गाल चम-चम चमक रहे हैं। भगवानुके खिले हुए दोनों नेत्र ऐसे लगते हैं, जैसे प्रफ़ुल्लित मनोहर कमल-कुसुम हों। आकाशमें स्थित होकर भगवान् एक टक नेत्रींसे हमारी ओर देख रहे हैं और नेत्रों द्वारा प्रेमामृतकी वर्षा कर रहे हैं। भगवान् समभावसे सवको देखते हैं, बड़े दयाछ हैं, एमें भी द्याकी दृष्टिसे देख रहे हैं और मानो द्या, प्रेम, ज्ञान, समता, शान्ति और आनन्दकी वर्षों कर रहे हैं। ऐसा लगता है नानो दया, प्रेम, शान, समता, शान्ति और आनन्दकी बाढ़ आ गयी है। भगवान्के दर्शन, भाषण, स्पर्श—सभी आनन्द्रमय हैं। भगवान्हें धीअङ्गीते जो अङ्कुत मधुर गम्ब निकट रही है। यह नासिकाको अमृतके समान विय रुमती है । सगवान्का स्टब्सं करते हैं तो दारीनमें रेमाध हो जाता है और हृद्यमें बड़ी अस्वता होती है । मगवान्त्री मह्न्दी मुन्दरः विद्याल और

मनोहर है। ललाट चमक रहा है, उसपर श्रीयुक्त तिलक सुशोभित है। ललाटपर काले घुँघराले केश चमक रहे हैं। उनपर रत्नजटित स्वर्णमुकुट सुशोभित है। भगवान्के मुखारिवन्दके चारों ओर प्रकाशकी किरणें फैली हुई हैं। भगवान्की सुन्दरता अलौकिक है, मनको बरबस आकर्षित करती है। भगवान् नेत्रोंसे हमें ऐसे देख रहे हैं, मानो पी ही जायँगे।

भगवान्में पृथ्वीसे बढ़कर क्षमा है। चन्द्रमासे बढ़कर शान्ति है और कामदेवसे बढ़कर मुन्दरता है। कोटि-कोटि कामदेव भी उनकी सुन्दरताके सामने लजा जाते हैं। उनके स्वरूपको देखकर पशु-पक्षी भी मोहित हो जाते हैं, मनुष्यकी तो बात ही क्या है। उनके खरूपकी सुन्दरता अद्भुत हैं। जब भगवान् प्रकट होकर दर्शन देते हैं, तब इतना आनन्द आता है कि मनुष्यकी पलकें भी नहीं पड़तीं। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, शरीरमें रोमाञ्च और धड़कन होने लगती है। नेत्रोंसे प्रेमानन्दके अशुओंकी धारा बहने लगती है, वाणी गद्भद हो जाती है। कण्ड रुक जाता है, हृदयमें आनन्द समाता नहीं। नेत्र एकटक वैसे ही देखते रहते हैं, जैसे चकोर पक्षी पूर्ण चन्द्रमाको देखता है। प्रभुसे हम प्रार्थना करते हैं कि 'जिस प्रकार हम आपका ध्यानावस्थामें दिन्य दर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकारका दर्शन हमें हर समय होता रहे । आपके नामका जप, स्वरूपका ध्यान नित्य-निरन्तर बना रहे । आपमें हमारी परम श्रद्धा हो, परम प्रेम हो-यही आपसे प्रार्थना है। आप ही ब्रह्मा, विष्णुः महेशः सूर्यः चन्द्रमाः आकाशः वायः तेजः जलः पृथ्वी—सव कुछ हैं। आप हो इस विश्वके रचनेवाले हैं और आप ही रचनाकी सामग्री भी हैं। इस संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण आप ही हैं। इसीलिये कहा नाता है कि नो कुछ है। सब आपका ही स्वरूप है। आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आप वाहरसे आकारामें दीखते हैं, वैसे ही हमारे हृदयमें दीखते रहें ।

अव हृदयमें ध्यान करें—हृदयमें प्रफुल्लित कमल है। उस कमलपर शेपजीकी शच्या है और शेपजीपर श्रीभगवान पेंद्रे हुए हैं एवं मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं। वहीं सूक्ष्म शरीर धारणकर में भगवानके स्वरूपको देख रहा हूँ। भगवानके वहुत से भक्त भगवानके चार्रा और परिक्रमा कर रहे हैं और दिव्य कोत्रोंसे उनके गुणीका कवन और नामीका कीर्तन कर रहे हैं। मैं भी उनमें सिमलित हूँ। देवताओंमें भगवान

शिवं और ब्रह्माजी, ऋषि-मुनियोंमें नारद और सनकादि, यक्षोंमें कुबेर, राक्षसोंमें विभीषण, असुरोंमें प्रह्लाद और बलि, पशुओंमें हनूमान्जी और जाम्बवान्, पक्षियोंमें काकभुशुण्डिजी, गरुड़जी, जटायु और सम्पाति, मनुष्योंमें अम्बरीष, भीष्म, ध्रुव तथा और भी बहुत-से भक्त सम्मिलित होकर स्तुति कर रहे हैं। दिव्य स्तोत्रोंके द्वारा गुण गा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और प्रेममें निमम हो रहे हैं। फिर मैं बाहर देखता हूँ तो भगवान्का उसी प्रकारका स्वरूप बाहर दीख रहा है। यही अन्तर है कि भीतर जो भगवानका स्वरूप है, उसमें भगवती लक्ष्मीजी उनके चरण दबा रही हैं और उनकी नाभिसे कमल निकला है, जिसपर ब्रह्माजी विराजमान हैं। बाहर देखता हूँ तो भगवान् अकेले ही दीख रहे हैं और आकाशमें स्थित हैं। जहाँ हमारे मन और नेत्र जाते हैं, वहीं भगवान दीख रहे हैं। प्रभुको देखकर इम इतने मुग्ध हो रहे हैं कि हमें दूसरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। प्रभुकी स्तुति भी तो क्या करें ? जो कुछ भी करते हैं, वह वास्तवमें स्तुतिकी जगह निन्दा ही होती है। हम उनकी कितनी ही स्तृति करें, बेचारी वाणीमें शक्ति ही नहीं कि उनके अल्प गुणोंका भी वर्णन कर सके। उनके अपरिमित गुण-प्रभावका वर्णन और स्तवन कौन कर सकता है।

भगवान्को पधारे बहुत समय हो गया, अब भगवान्की पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार ध्यान करे कि अब मैं भगवान्की मानसिक पूजा कर रहा हूँ । मैं देख रहा हूँ कि एक चौकी मेरे दाहिनी ओर तथा दूसरी मेरे बायों ओर रखी है । चौकीका परिमाण लगभग तीन फुट चौड़ा और छः फुट लंबा है । दाहिनी ओरकी चौकीपर पूजाकी सारी पवित्र सामग्री सजायी रखी है । भगवान् मेरे सामने विराजमान हैं । भगवान् स्नान करके पधारे हैं । उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं और उनके कंधेपर यज्ञोपवीत सुशोभित है । अब मैं पाय—चरण धोनेका जल लेकर भगवान्के श्रीचरणोंको धो रहा हूँ, बायें हाथसे जल डाल रहा हूँ और दाहिने हाथसे चरण धो रहा हूँ तथा मुखसे यह मन्त्र बोल रहा हूँ—

### पाद्योः पाद्यं समर्पयामि नारायणाय नमः ।'

फिर उस वर्तनको वायों ओर चौकीपर रखकर हाथ धोकर दूसरा सुगन्धयुक्त गङ्गाजलसे भरा प्याला लेता हूँ और भगवान्को अर्घ्य देता हूँ। भगवान् दोनों हाथोंकी अञ्जलि पसारकर अर्घ्य ग्रहण करते हैं। इस समय उन्होंने अपने चार हाथोंके आयुध दो हाथोंमें ले लिये हैं। अर्ध्य अर्पण करते समय मैं मन्त्र बोलता हूँ—

### 'ॐ हस्तयोरध्यं समर्पयामि नारायणाय नमः।'

इस प्रकार भगवान् अर्घ्य ग्रहण करके उस जलको छोड़ देते हैं। फिर मैं उस प्यालेको बायीं ओर चौकीपर रख देता हूँ तथा हाथ घोकर, आचमनका जल लेकर भगवान्को आचमन करवाता हूँ और मन्त्र बोलता हूँ—

#### 'ॐ आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः i'

आचमनके अनन्तर भगवान्के हाथ धुलाता हूँ और प्यालेको बायीं तरफ चौकीपर रखकर हाथ घोता हूँ। फिर एक कटोरी दाहिनी ओरकी चौकीसे उठाता हूँ, जिसमें केसर, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य घिसे हुए रखे हैं। उस कटोरीको मैं बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथसे भगवान्के मस्तकपर तिलक करता हूँ और मन्त्र बोल्सा हूँ—

#### 'ॐ गन्धं समर्पयामि नारायणाय नमः।'

उसके बाद उस कटोरीको बार्यी ओरकी चौकीपर रख देता हूँ तथा दूसरी कटोरी लेता हूँ, जिसमें छोटे आकारके सुन्दर मोती हैं, जिन्हें 'मुक्ताफल' कहते हैं। मैं बार्ये हाथमें मोतीकी कटोरी लेकर दाहिने हाथसे भगवान्के तिलकपर मोती लगाता हूँ और यह मन्त्र बोलता हूँ—

### भ्यक्ताफलं समर्पयामि नारायणाय नमः।

इसके पश्चात् मुन्दर सुगन्धित पुष्पोंसे, जिनमें तुलसीदल भी है, दोनों अञ्जलि भरकर भगवान्पर चढ़ाता हूँ और यह मन्त्र बोलता हूँ—

#### 'ॐ पत्रं पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नमः।'

यह मन्त्र बोलकर भगवान्पर पत्र-पुष्प चढ़ा देता हूँ। इसके अनन्तर एक अत्यन्त सुन्दर सुगन्धपूर्ण वड़ी पुष्प-माला दोनों हाथोंमें लेकर मुकुटपरसे गलेमें पहनाता हूँ और यह मन्त्र बोलता हूँ—

#### 'ॐ पुष्पमालां समर्पयामि नारायणाय नमः।'

फिर देखता हूँ कि एक धूपदानी है, जिसमें निधूम अग्नि प्रज्विलत हो रही है । मैं एक कटोरीमें जो चन्दन, कस्त्री, केसर आदि नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंसे मिश्रित धूप रखी है, उसे अग्निमें डालकर भगवान्को धूपकी गन्ध देता हूँ और यह मन्त्र वोळता हूँ— 'ॐ धूपमाघापयामि नारायणाय नमः।' तदनन्तर दाहिनी ओर जो गो-घृतका दीपक प्रज्वलित हो रहा है, उसे हाथमें लेकर भगवान्को दिखाता हूँ और

१ॐ दीपं दर्शयामि नारायणाय नमः।'

मन्त्र वोलता हूँ--

तत्पश्चात् दीपकको बार्यो ओरकी चौकीपर रखकर हाथ षोता हूँ। एक सुन्दर बड़ी थालीमें ५६ प्रकारके भोग और १६ प्रकारके न्यझन परोसकर उसे भगवान्के सामने रत्न-षटित चौकीपर रख देता हूँ। बड़ी सुन्दर स्वर्ण-रखजटित मल्यगिरि चन्दनसे बनी दो चौकियाँ, जिनकी लंबाई-चौड़ाई शा-शा फुट है, देवताओं द्वारा पहलेसे ही लाकर रखी हुई हैं। उनमेंसे एक चौकीपर आसन बिछा है, जिसपर भगवान् विराजमान हैं और दूसरीपर यह भोगकी सामग्री रखी है। भोग लगाते समय मैं मन्त्र बोल्ता हुँ—

### 'ॐ नैवेद्यं निवेदयामि नारायणाय नमः।'

भगवान् बड़े प्रेमसे भोजन करते हैं। थोड़ा-सा भोजन कर चुकनेपर जब वे भोजन करना बंद कर देते हैं, तब उस प्रसादवाली थालीको उठाकर मैं बार्यों ओरकी चौकीपर रख देता हूँ और हाथ घोकर पवित्र जलसे भगवान्के हाथ धुला देता हूँ। तत्पश्चात् भगवान्को गुद्ध जलसे आचमन करवाता हूँ और यह मन्त्र वोल्ता हूँ—

### 'ॐ आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः।'

फिर उस चौकीको धोकर उसपर सुन्दर सुमधुर फल रख देता हूँ, जो तैयार किये हुए हैं और एक सुन्दर पवित्र यालीमें रखे हुए हैं। भगवान् उन फलोंका भोग लगाते हैं और मैं मन्त्र वोलता हूँ—

### १३० ऋतुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः।'

थोड़े-से फलोंका भोग लगानेपर जब भगवान खाना पंद कर देते हैं, तब मैं प्रसादरूपमें बचे हुए फलोंकी पालीको उठाकर बायीं ओरकी चौकीपर रख देता हूँ। पिर अपने हाथ धोकर भगवानके हाथ धुलाता हूँ। पदनन्तर पवित्र जलसे उन्हें पुनः आचमन करवाता हूँ और गण्य बोलता हूँ—

### र्द्धः पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः।'

आचमन कराकर उस पात्रको वायों ओरकी चौकीपर रख देता हूँ और उस चौकीको घोकर अलग रख देता हूँ। वदनतार हाथ घोकर एक याली उठाता हूँ, जिसमें बढ़िया पान रखे हैं: जिनमें खुपारी, इलायची, लोंग तथा अन्य पवित्र

सुगन्धित द्रव्य डाले हुए हैं। उस थालीको भगवान्के सामने रखता हूँ। भगवान् पान लेकर चवाते हैं और मैं यह मन्त्र बोलता हँ—

'ॐ पूगीफलमेलालवङ्गसहितं च ताम्बूलं समर्पयामि नारायणाय नमः ।'

इसके बाद उस पानकी थालीको बार्यी ओरकी चौकीपर रख देता हूँ। फिर पिवत्र जलसे अपने हाथ घोकर और भगवान्के हाथोंको धुलाकर मुख-गुद्धिके लिये उन्हें पुनः आचमन करवाता हूँ और यह मन्त्र बोलता हूँ—

'ॐ पुनर्मुखशुद्धयर्थमाचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ।'

आचमन कराके फिर भगवान्के हाथ धुला देता हूँ । और उस जलपात्रको वार्यो ओरकी चौकीपर रख देता हूँ । इस प्रकार पूजा करके भगवान्को दक्षिणा देता हूँ । कुबेरने पहलेसे ही अपने भंडारसे अमूल्य रत लाकर रखे हैं, वे ही उनको अर्पण करता हूँ । भगवान्की वस्तु भगवान्को वैसे ही देता हूँ, जैसे सेवक अपने स्वामीको देता है और यह मन्त्र बोलता हुँ—

#### 'ॐ दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नारायणाय नमः।'

भगवान्को दक्षिणा अर्पण करके मैं अपने आपको भी उनके श्रीचरणोंमें अपण कर देता हूँ। अब भगवान्की आरती उतारता हूँ। एक थाली लेता हूँ। उसके बीचमें कटोरी है। उसमें कपूर प्रज्वलित हो रहा है। उसके चारों ओर माङ्गलिक द्रव्यः तुलसीदलः पुष्पः नारियलः दहीः दूर्वो आदि सब सजाये हुए हैं। मैं दोनों हाथोंपर थाली रखकर भगवान्की आरती उतार रहा हूँ। आरती उतारकर आरतीकी थालीको बायों ओरकी चौकीपर रख देता हूँ। फिर हाथ घोकर भगवान्को पुष्पाञ्जलि अर्पण करता हूँ। पुष्पाञ्जलि देकर मैं खड़ा हो जाता हूँ और भगवान् भी खड़े हो जाते हैं। फिर मैं भगवान्के चारों ओर चार परिक्रमा करता हूँ और साप्राङ्ग प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते भगवान्की स्तुति गाता हूँ— त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्ध्रुध सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्विणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥ (पाण्डवगीता)

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्दमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्त्रेन वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिपदेर्गायन्ति यं सामगाः । ध्यानावस्थिततद्दतेन मनसा पदयन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥

(भागवत १२ । १३ । १)

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्॥ (गीता १०। १२)

इस प्रकार भगवान्की स्तुति करनेके बाद सबको आरती देकर भगवान्को लगाया हुआ प्रसाद उपस्थित भाइयोंको बाँटा जाता है। पहले तो सबके हाथ धुलाकर इकड़ा किया हुआ चरणामृत बाँटता हूँ, फिर एक दूसरे भाई सबके हाथ धुलाते हैं, तदनन्तर तीसरे भाई भगवान्का बचा हुआ प्रसाद दे रहे हैं और चौथे भाई पुनः सबके हाथ धुलाकर आचमन कराते हैं। इस प्रकार सब लोग आचमन करके प्रसाद पाते हैं और फिर हाथ धोकर खड़े हो भगवान्के दिव्य स्तोत्रोंका पाठ कर रहे हैं, दिव्य स्तुति गा रहे हैं और भगवान्की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हुए भगवान्के दिव्य गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं, भगवान्के नामका कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार सब मिलकर भगवान्के नामका कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार सब मिलकर भगवान्के नामका कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार सब मिलकर भगवान्के नामका कीर्तन कर रहे हैं।

श्रीमञ्जारायण नारायण, श्रीमञ्जारायण नारायण नारायण।

भगवान्के ये मानसिक दर्शन अमृतके समान मधुर और प्रिय हैं। उनका स्पर्श भी अमृतके समान अत्यन्त प्रिय है। उनकी सुकोमल मधुर वाणी कानोंके लिये अमृतके समान है, उनकी मधुर अङ्ग-गन्ध भी अमृतके समान है और भगवान्के प्रसादकी तो बात ही क्या है, वह तो अपूर्व अमृतके तुल्य है। यो भगवान्के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन, गन्ध—सभी अमृतके तुल्य हैं, सभी रसमय, आनन्दमय और प्रेममय हैं। भगवान्की श्रीमृतिं बड़ी मधुर है, इसीलिये उन्हें भाधुर्यमृतिं कहते हैं। उनके दर्शन बड़े ही मधुर हैं।

इस प्रकार भगवान्का ध्यान करता हुआ साधक भगवान्के प्रेमानन्दमें विभोर होकर कहता है—''ध्यानावस्थामें ही जब इतना बड़ा भारी आनन्द है, तब जिस समय आपके साक्षात् दर्शन होते हैं, उस समय तो न जानें कितना महान् आनन्द और अपार शान्ति मिलती है। जिनको आपके साक्षात् दर्शन होते हैं, वे पुरुष सर्वथा धन्य हैं। जिनको आपके दर्शन होते हैं, श्रद्धा होनेपर उनके दर्शनसे ही पापोंका नाश हो जाता है, तब फिर आपके दर्शनोंकी तो बात ही क्या है। आप साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हैं। आप परम घाम हैं, परम पिनत्र हैं। आप साक्षात् अविनाशी पुरुष हैं। आप इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, पालन करनेवाले हैं। आपके समान कोई भी नहीं है, आपके समान आप ही हैं। मैं आपकी महिमाका गान कहाँतक करूँ। क्षमा, दया, प्रेम, शान्ति, सरलता, समता, संतीष, शान, वैराग्य आदि गुणोंके आप सागर हैं। आपके गुणोंके सागरकी एक बूँदके आभासका प्रभाव सारी दुनियामें व्याप्त है। सारे देवताओंमें, मनुष्योंमें गुण, प्रभाव, शक्ति आदि जो कुछ भी देखनेमें आते हैं, वे सब मिलकर आप गुण-सागरकी एक बूँदका आभासमात्र हैं। आपके रूप-लावण्यका वर्णन कौन कर सकता है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आपके दर्शन अलैकिक हैं। आपके दर्शनसे मनुष्य इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे अपने आपकी सुध नहीं रहती, एकमात्र आपका ही ज्ञान रहता है। आपका अपरिमित प्रभाव है। आपने गीतामें कहा है—

यद् यद् विभूतिमत्सत्तं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजॉंऽशसंभवम्॥

(१० 1 ४१)

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति (प्राकट्य) जान।

"आपने गीताके सातवें अध्यायमें यह भी बताया है कि 'बलवानोंका बल मैं हूँ, तेजस्वियोंका तेज मैं हूँ, बुद्धिमानोंकी बुद्धि मैं हूँ, ज्ञानवानोंका ज्ञान मैं हूँ। यानी संसारमें जो कुछ चीज प्रभावशाली, तेजवाली, बलवाली प्रतीत होती है, वह सब मेरे तेजके एक अंशका प्राकट्य है। गीताके दसवें अध्यायके अन्तमें आपने अपने प्रभावको बताते हुए कहा है—

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥ (१०।४२)

'अथवा अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है, मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगशक्तिके एक अंश-मात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।'

'आप ही निर्गुण, निराकार, सचिदानन्दघन ब्रहा हैं। आप ही स्वयं सगुण-साकाररूपमें प्रकट होते हैं। ''आप साक्षात् पूर्णब्रहा परमात्मा हैं।''

## भगवान् नारायणके पूजनकी विधि

देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य प्राणियोंका तरंण करनेके पश्चात् मौनभावसे आचमन करके एक चौकोर मण्डप वनाये । उसमें चार दरवाजे रखे । उसकी लंबाई-चौड़ाई एक हाथकी होनी चाहिये। मण्डप बहुत सुन्दर वनाया जाय । इस प्रकार मण्डप वनाकर उसके भीतर कर्णिकासिहत अष्टदल कमल अङ्कित करे । उसमें अष्टाक्षर-मन्त्रके द्वारा अजन्मा भगवान् नारायणका पूजन करे । हृदयमें उत्तम ज्योतिःस्वरूप ॐकारका चिन्तन करके कमलकी कर्णिकामें विराजमान ज्योतिःस्वरूप सनातन विष्णुका ध्यान करे, फिर अष्टदल कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे । मन्त्रके एक-एक अक्षरद्वारा अथवा सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा भी पूजन करना उत्तम माना गया है । सनातन परमात्मा विष्णुका द्वादशाक्षर-मन्त्रसे पूजन करे । तदनन्तर हृदयके भीतर भगवान्का ध्यान करके बाहर कमलकी कर्णिकामें भी उनकी भावना करे-भगवान्के चार भुजाएँ हैं। वे महान् सत्त्वमय हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा कोटि-कोटि सूर्योंके समान है। वे महायोगखरूप हैं। इस प्रकार उनका चिन्तन करके क्रमझः आवाहन आदि उपचारोंद्वारा पूजन करे।

थावाह्न-मन्त्र—

मीनरुपो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः॥ आयातु देवो वरदो सम नारायणोऽप्रतः। ॐ नमो नारायणाय नमः।

'मीन, वराह, नृसिंह एवं वामनके रूपमें अवतार भहण करनेवाले वरदायक देवता भगवान् नारायण मेरे सम्मुख पथारें । सिचदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको चारंवार नमस्कार है।

आसन-मन्त्र—

क्रिंगिरायां सुपीठेऽत्र पद्मकित्यतमासनम् ॥ सर्वसत्विहितार्घीय तिष्ठ त्वं मधुसूदन । ॐ नमी नारायणाय नमः ।

पहाँ एमलकी वर्णिकामें सुन्दर पीठपर कमलका ही आसन विद्या हुआ है । मधुसद्भन ! सब प्राणियोंका हित कार्नेके तिये आप इसपर विराजमान हों । सबिद्यानन्दस्वरूप कीनारायाकी बारंबार नमस्टार है ।

वि० सं० ६७—

अर्घ-मन्त्र---

ॐ त्रैलोक्यपतीनां पतये देवदेवाय हृपीकेशाय विष्णवे नमः।ॐ नमी नारायणाय नमः।

'त्रिभुवनपतियोंके भी पति, देवताओंके भी पूज्य, इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। सिच्चदानन्द-स्वरूप श्रीनारायणको बारंबार नमस्कार है।

पाद्य-मन्त्र-

ॐ पाद्यं ते पादयोहेंव पद्मनाम सनातन ॥ विष्णो कमलपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन । ॐ नमो नारायणाय नमः ।

'देव पद्मनाभ ! सनातन विष्णो !! कमल-नयन मधुसूदन !!! आपके चरणोंमें यह पाद्य (पाँव पखारनेके लिये जल ) समर्पित है; आप इसे स्वीकार करें। सिचदानन्द-स्वरूप श्रीनारायणको बारंबार नमस्कार है।

मधुपर्क-मन्त्र—
मधुपर्कं महादेव ब्रह्माचैः कृष्टिपतं तव॥
मया निवेदितं भक्तवा गृहाणः पुरुषोत्तम।
ॐ नमो नारायणाय नमः।

'महादेव ! पुरुषोत्तम ! ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा आपके लिये तैयार किया हुआ मधुपर्क में भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हुँ । कृपया इसे स्वीकार कीजिये । सिचदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको वारंबार नमस्कार है।

आचमनीय-मन्त्र—

मन्दाकिन्याः सितं वारि सर्वपापहरं शिवम् ॥ गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्तया निवेदितम् । ॐ नमो नारायणाय नमः ।

भगवन् । मैंने स्वर्गमें वहनेवाली गङ्गाजीका स्वच्छ जल, जो सब पापोंको दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, आचमनके लिये भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है; कृपया ग्रहण कीजिये। सिचदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको वारंवार नमस्कार है।

स्तान-मन्त्र—

स्वमापः पृथिवी चैव ध्योतिस्तवं वायुरेव च ॥ कोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम् । ॐ नमो नारायणाय नमः।

'होकेश्वर ! आप ही सह, पृथ्वी तथा अग्नि और नायुरूप हैं। मैं जीवनरूप ललके द्वारा आपको मनान कराता हूँ । सिचदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको बारंवार नमस्कार है । वस्त्र-सन्त्र—

देव तन्तुसमायुक्ते यज्ञवर्णसमन्विते ॥ स्वर्णवर्णप्रभे देव वाससी तव केशव । ॐ तमो नारायणाय नमः ।

'देव केशव! ये दिव्य तन्तुओंसे बुने हुए यज्ञवर्णसमन्वित तथा सुनहले रंग और सुनहली प्रभावाले दो वस्त्र आपकी सेवामें समर्पित हैं। सिचदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको बारंबार नमस्कार है।

विलेपन-सन्त्र—

शरीरं ते न जानामि चेष्टां चैव न केशव॥ मया निवेदितो गन्धः प्रतिगृह्य विलिप्यताम्।

ॐ नमो नारायणाय नमः।

'केशव ! मुझे आपके शरीर और चेष्टाका ज्ञान नहीं है । मैंने जो यह गन्ध (रोली-चन्दन आदि) निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अङ्गमें लगायें । सचिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको बारंबार नमस्कार है ।

यज्ञोपचीत-मन्त्र— ऋग्यज्ञःसाममन्त्रेण त्रिवृतं पद्मयोनिना॥ सावित्रीय्रन्थिसंयुक्तसुपवीतं तवार्पये।

🥙 नमो नारायणाय नमः।

'भगवन् ! ब्रह्माजीने ऋक् यजुः और सामवेदके मन्त्रोंसे जिसको त्रिवृत् (त्रिगुण) बनाया है वह सावित्री-प्रन्थिसे युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवामें अपित करता हूँ । सिचदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको वारंवार नमस्कार है ।

अलंकार-मन्त्र-

दिन्यरतसमायुक्ता वह्निभानुसमप्रभाः ॥ गात्राणि शोभयिप्यन्ति अलंकारास्तु माधव । ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

्माघव! अग्नि और सूर्यके समान चमकी ले तथा दिन्य रहों-से जटित ये दिन्य आभूषण आपके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ायेंगे। सचिदान-दस्वरूप श्रीनारायणको बारंवार नमस्कार है।

पूर्वोक्त अष्टदल कमलके पूर्वदलमें भगवान् वासुदेवका और दक्षिणदलमें श्रीसंकर्षणका न्यास करे, पश्चिमदलमें प्रद्युम्नका तथा उत्तरदलमें अनिरुद्धका न्यास करे। अग्निकोणवाले दलमें भगवान् वराहका तथा नैर्म्मृत्यदलमें नृसिंहका न्यास करे, वायन्यदलमें माघवका तथा ईशान-दलमें भगवान् त्रिविकमका न्यास करे। अष्टाक्षर-देवस्वरूप

भगवान् विष्णुके सम्मुख गरुड्जीकी स्थापना करनी चाहिये। भगवान्के वामभागमें चक्र और दक्षिणभागमें शङ्क्षकी स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमें महागदा कौमोदकी और वामभागमें शार्ङ्गनामक धनुषको स्थापित करे । दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस और वामभागमें खड़का न्यास करे । फिर दक्षिणभागमें श्रीदेवी और वामभागमें पुष्टिदेवीकी स्थापना करे । भगवान्के सम्मुख धनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखे । फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में द्धदय धादिका न्यास करे । कोणमें देवदेव विष्णुके अस्त्रका न्यास करे। पूर्व आदि आठ दिशाओं में तथा नीचे और ऊपर कमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुवेर, ईशान, अनन्त तथा ब्रह्माजीका उनके नाम-मन्त्रोंद्वारा पूजन करे । इस विधिसे पूजित मण्डलस्य भगवान् जनार्दनका जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णुमें प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधिसे एक बार भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह जन्म, मृत्युं और जरा-अवस्थाको लाँघकर भगवान् विष्णुके पदको प्राप्त होता है। जो आलस्य छोड्कर निरन्तर भक्तिभावसे भगवान् नारायणका स्मरण करता है, उसके नित्य निवासके लिये इवेतद्रीप वताया गया है ।

'नमः' सहित ॐकार जिसके आदिमें है और जो अन्तमें भी 'नमः' पदसे सुशोभित है, ऐसा नारायणका 'नारायण' नाम सम्पूर्ण तत्त्वोंका प्रकाशक मन्त्र कहलाता है। (उसका स्वरूप है—ॐ नमो नारायणाय) इसी विधिसे प्रत्येकको गन्ध-पुष्प आदि वस्तुएँ क्रमशः निवेदन करनी चाहिये। इसी क्रमसे आठ मुद्राएँ बाँधकर दिखाये। पद्म, शङ्क, श्रीवत्स, गदा, गरुड, चक्र, खड़ और शार्क्कधनुष—ये आठ मुद्राएँ बतायी गयी हैं। तदनन्तर मन्त्रवेत्ता पुरुष अडाईस वार अथवा आठ वार जप करे। किसी कामनाके लिये जप करना हो तो उसके लिये शास्त्रोंमें जितना वताया गया हो, उतनी संख्यामें जप करे अथवा निष्कामभावसे जितना हो सके, उतना एकाग्र-चित्तसे जप करे।

जो लोग शास्त्रोक्त मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिकी पूजाका विधान न जानते हों, वे 'ॐ नमो नारायणाय' इस—मूल-मन्त्रसे ही सदा भगवान् अच्युतका पूजन करें।

( श्रीनारदपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय ७,७ के आधारपर )

# श्रीविष्णोरष्टाविंदातिनासस्तोत्रस्

अर्जुन उवाच

किं नु नामसहस्राणि जपते च पुनः पुनः । यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केराव ॥ श्रीभगवानुवाच

मत्स्यं कुर्मे वराहं च वामनं च जनार्दनम् । गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम् ॥ पद्मताभं सहस्राक्षं वनमाछि हलायुधम् । गोवर्धनं हपीकेशं वेकुण्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ विश्वस्पं वासुदेवं रामं नारायणं हिरम् । दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् ॥ अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् । गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च ॥ कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्तोति मानवः । अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च ॥ संध्याकाले सरेशित्यं प्रातःकाले तथैव च । मन्याहे च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीविष्णोरद्याविश्वतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

अर्जुनने पूछा—केशव ! मनुष्य वारंवार एक इजार नामोंका जप क्यों करता है ? आपके जो दिव्य नाम हों, उनका वर्णन कीजिये ।

श्रीभगवान् वोले—अर्जुन ! मत्य, क्र्मं, वराह, वामन, जनार्दन, गोविन्द, पुण्डरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहलाक्ष, वनमाली, हलायुघ, गोवर्धन, हृषीकेश, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हिर, दामोदर, श्रीघर, वेदाङ्ग, गरुडध्वज, अनन्त और कृष्णगोपाल—इन अद्वाईस नामोंका जप करनेवाले मनुष्यके भीतर पाप नहीं रहता । वह एक करोड़ गोदान, एक सौ अश्वमेघ-यज्ञ और हजारों कन्यादानका फल प्राप्त कर लेता है । अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन सायं-प्रातः एवं मध्याह्नके समय इन नामोंका जप करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

### पापप्रशमन विष्णुस्तोत्र

विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः।
नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिम्॥
चित्तस्थमीशमन्यक्तमनन्तमपराजितम् ।
विष्णुमीरवमशेपाणामनादिनिधनं हरिम्॥

सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा नमस्तार है । विष्णुको वार्रवार प्रणाम है । मैं अपने निक्तमें विराजमान विष्णुको नमस्तार करता हूँ । अपने भएंकारमें न्यास भीटरिको मस्तक धकाता हूँ । श्रीविष्णु निक्तमें विराजमान, एश्वर ( मन और इन्द्रियोंके शासक ), अन्यक्त, अनना, अपगाजित, सर्वव्यापी, स्वयेत द्वारा स्तवन मगोनोत्य स्था आदि-अन्तसे रहित हैं, उन श्रीहरिको मैं नित्य निक्तर भ्याम यस्ता हूँ ।

विष्णुधिसगती यो मे विष्णुवृद्धिगतस्य यः। गोद्दंबारगते विष्णुव्ये विष्णुमीव मंस्थितः ॥ करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विणौ विचिन्तिते॥

जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धिमें स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें व्याप्त हैं तथा जो विष्णु चदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते रहते हैं। उन विष्णुभगवान्का चिन्तन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता है।

ध्यातो हरति यः पापं स्वये इप्टश्च पापिनाम्। तसुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतिवयम्॥

जो ध्यान-पथमें आ जाने और स्वप्नमें दीख जानेपर भी पापियोंके पाप हर हेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी भगवान् श्रीविष्णुकों मैं नमस्कार करता हूँ।

जगन्यसितिराहम्बे एजमझरमन्ययम् । हस्रावस्त्रबनं सोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम्॥ जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलम्बशून्य संसारमें हाथका सहारा देनेवाले हैं, स्तोत्रों-द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्रीविष्णुको में प्रणाम करता हूँ।

सर्वेश्वरेश्वर विभो परमातमन्नधोक्षज। हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते॥

हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे व्यापक परमात्मन् ! हे अधोक्षज ! हे इन्द्रियोंका शासन करनेवाले अन्तर्यामी हृषीकेश ! आपको बारंबार नमस्कार है ।

नुसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुस्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाशु जनार्दन॥

हे नृसिंह! हे अनन्त! हे गोविन्द! हे प्राणियोंके रक्षक! हे केशव! हे जनार्दन! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिन्तनको शीघ नष्ट कर दीजिये।

यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना। आकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केशव॥

महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने चित्तके वशमें होकर मैंने जो कुछ द्धरा चिन्तन किया हो, केशव ! उसे शान्त कर दीजिये ।

ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण । जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥

ब्राह्मणोंका हितसाधन करनेवाले देवता गोविन्द ! परमार्थमें तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ ! जगत्को धारण करनेवाले अच्युत ! मेरे पापोंका नाश कर दीजिये ।

यचापराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि।

फायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता॥

जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव।
नामत्रयोद्यारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्॥

मेंने अपराह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रिके समय शरीर, मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पाप किया हो, वह सब 'हुषीकेश, पुण्डरीकाक्ष और माघव'—इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय।

शारीरं में ह्यीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम्। पापं प्रशममायातु वाक्कृतं मम माधव॥ ह्यीकेश! आपके नामोचारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस पाप शान्त हो जाय तथा माघव ! आपके नाम-कीर्तनसे मेरे वाचिक पापका नाश हो जाय ।

यद्भुञ्जानः पिबंस्तिष्ठन् स्वपञ्जाप्रद् यदा स्थितः। अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा॥ महद्दर्णं च यत्पापं दुर्योनिनरकावहम्। तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्॥

मैंने खाते-पीते, खड़े होते, सोते-जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीरसे स्वार्थ या घनके लिये जो कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला महान् या छोटा पाप किया है, वह सब भगवान् वासुदेवका नामोच्चारण करनेसे नष्ट हो जाय।

परं ब्रह्म परं धाम पिनत्रं परमं च यत्। अस्मिन् संकीतिंते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणस्यतु॥

जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्त्व भगवान् विष्णु ही हैं; उन श्रीविष्णुभगवानका कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जायँ।

यद्याप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्राविवर्जितम् । स्रयस्तरपदं विष्णोस्तरसर्वं मे भवत्वलम् ॥

जो गन्थ और स्पर्शंसे रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसारमें नहीं छौटते, वह श्रीविष्णुका ही परमपद है। वह सब मुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय।

पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेच्छृणुयात्तरः। शारीरेमीनसेवीचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते। मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्॥ तसात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाघनाशनम्। प्रायक्षित्तमघौदानां पठितव्यं नरोत्तमेः॥

यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणीद्वारा किये हुए पापोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पापप्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा पापराशिका प्राप्यश्चित्त है, इसिल्ये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इसका पाट करना चाहिये।

( पद्मपुराण, पाताल० ८८ । ७२—९१ )

# काम आदि दोषोंसे मुक्त करनेवाला बहापारस्तोत्र

[ साधुश्रेष्ठ महायोगी कण्डु मुनिने पुरुषोत्तमक्षेत्र नामक भगवान् विष्णुके घाममें रहते हुए एकाग्रचित्तसे तथा अर्घ्वबाहु गृहकर चन्द्रमाके द्वारा उपदिष्ठ 'ब्रह्मपार'स्तोत्रद्वारा श्रीविष्णुभगवान्की आराधना की थी। वह 'ब्रह्मपार'स्तोत्र इस प्रकार है—] सोम उवाच

पारं परं विष्णुरपारपारः परः परेभ्यः परमार्थक्ष्पी। स ब्रह्मपारः परपारभूतः परः पराणामिप पारपारः॥ स कारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः। कार्येषु चैवं सह कर्मकर्तृक्षपैरशेषैरवतीह सर्वम्॥ व्रह्मप्रभुव्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रज्ञानां पतिरच्युतोऽसौ। ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयाद्यैरिखळेरसङ्गि॥ व्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः। तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम॥ पतद्रह्मपराख्यं वे संस्तवं परमं जपन्। अवाप परमां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम्॥ इमं स्तवं यः पठित श्रृणुयाद्वापि नित्यशः। स कामदोषैरिखळेर्मुकः प्राप्नोति वाञ्छितम्॥ [श्रीविष्णुपुराण १।१५।५५-५९ (क)]

सोमने कहा—'श्रीविष्णुभगवान् संसार-मार्गकी अन्तिम अविध हैं, उनका पार पाना किन हैं; वे पर (आकाशादि )से भी पर अर्थात् अनन्त हैं, अतः सत्यखरूप हैं । तपोनिष्ठ महात्माओंको ही वे प्राप्त हो सकते हैं; क्योंिक वे पर
(अनात्म-प्रपञ्च )से परे हैं तथा पर (इन्द्रियों) के अगोचर परमात्मा हैं और [भक्तोंके ] पालक एवं [उनके अभीष्टको ]
पूर्ण करनेवाले हैं । वे कारण (पञ्चभूत )के कारण (पञ्चतन्मात्र )के हेतु (तामस-अहंकार ) और उसके भी हेतु
(महत्तन्त्र )के हेतु (प्रधान )के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्त्ता आदिके सहित कार्यरूपसे
खित सकल प्रपञ्चका पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीवरूप है और ब्रह्म ही सम्पूर्ण प्रजाका पति (रक्षक )
तथा अविनाशी है । वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारोंसे शून्य विष्णु है;
क्योंिक वह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु है, इसिल्ये [उनका नित्य अनुरक्त भक्त होनेके
कारण ] भेरे राग आदि दोष शान्त हों।

इस 'ब्रह्मपार'नामक परम स्तोत्रका जप करते हुए श्रीकेशवकी आराधना करनेसे मुनीश्वर कण्डुने परमसिद्धि प्राप्त की।जो पुरुष इस स्तवको नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषोंसे मुक्त होकर अपना मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है।

### वैष्णवी अनुस्मृति-विद्या

भ नमो भगवते तस्मे देहिनां परमात्मने ॥ नारायणाय भक्तानामेकनिष्टाय शाइवते । समस्त देएधारियोंके परमात्मा तथा भक्तोंके प्रति एकमात्र निष्टा रखनेवाले उन सनातन भगवान् नारायणको नमस्कार है । एमामनुस्मृति दिन्यां पैष्णवीं सुसमाहितः ॥ रापन् विद्यांश्रेष पठन् यत्र तत्र समम्यसेत् ।

मह दित्य वैष्णवी अनुस्मृति-विद्या है । मनुष्य एकाण्यित होत्तर स्रोतेः जागते और खाध्याय करते समय एहाँ वहीं भी इसका यम करता रहे ।

रास्त्यणस्पि देवं द्रावर्षण्यनन्यभाक्। इयं यसम् प प्राप्तांति तय् विष्याः परमं पदम् ॥ को पुरुष अन्त्यनावते दस वर्षोतक स्वविप्तवर नारायण देवत्। भ्यान अस्ते दुर्द्धा इस प्राप्तकः क्या करता है। वद भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त कर लेता है। किं तस्य वहुभिर्मन्त्रैर्भक्तिर्यस्य जनार्दने। नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः॥

जिसकी भगवान् जनार्दनमें भक्ति है, उसे बहुत-से मन्त्रोंसे क्या लेना है १ १ॐ नमो नारायणाय'—यह एक मन्त्र ही सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला है । इमां रहस्यां परमामनुस्मृतिमधीत्य वृद्धि लभते च नेष्टिकीम् । विहाय दुःखान्यवसुच्य संकटात्स वीतरागो विचरेन्महीमिमाम्॥

इस परम गोपनीय अनुस्मृति-विद्याका स्वाध्याय करके मनुष्य भगवान्के प्रति दृढ़ निष्टा रखनेवाली बुद्धि प्राप्त कर लेता है । वह सारे दुःखोंको त्यागकर संकटसे मुक्त एवं वीतराग हो इस पृथ्वीपर विचरण करता है।

( महाभारत, शान्तिक, २०९ वॉ अध्याय )

### संकष्टनाशनस्तोत्र

[ कुशासनपर उत्तर या पूर्वकी ओर गुख करके शान्तचित्त हो बैठे। अपनी दाहिनी ओर घीका एक दीपक जलाकर रख ले। धूपबत्ती भी जला लेनी चाहिये। तदनन्तर शङ्क, चक्र, गदा एवं पद्मधारी विष्णुभगवान्का ध्यान कर मानसिक पञ्चोपचार पूजन करे—

ॐ छं पृथिन्यात्मकं गन्धं समर्पयामि । ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि । ॐ यं वास्वात्मकं भूपं समर्पयामि । ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि । ॐ सं सर्वात्मकं मन्त्रपुष्पं समर्पयामि ।

अनन्तर नीचे लिखे स्तवके पाँच या इक्कीस पाठ करें। ऐसा करनेसे आया हुआ संकट निश्चय ही दूर होता —चतुर्वेदी दारकाप्रसाद शर्मां ]

श्रीहरये तमः । असाहरूभ्यो नमः । असात्परमगुरुभ्यो नमः । देवा ऊचुः

नमो मत्स्यकूर्मादिनानाखरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे । विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्ते गदापद्मशङ्खारिहस्ताय तेऽस्तु ॥ रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजंगारियानाय पीताम्बराय । मखादिक्रियापाककर्त्रेऽघहन्त्रे शरण्याय तस्मै नताः स्मो नताः सः ॥ नमो दैत्यसंतापितामर्त्यदुःखाचलध्वंसदमभोलये विष्णवे ते । भुजंगेशतल्पेशयायार्कचन्द्रद्विनेत्राय तस्मै नताः स्मो नताः सः ॥ नारद उवाच

संकष्टनाशनं स्तोत्रमेतद्यस्तु पठेन्नरः। स कदाचिन्न संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः॥ ( पद्मपुराण, इत्तर॰ १०० । १--५ )

देवराण घोले—'जो मत्स्य धौर कच्छप आदिनाना प्रकारके खरूप चारण करके छदा भक्तोंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उद्यत रहते हैं, उनकी पीडा दूर करते हैं, विधाता आदिकी सृष्टि, पालन तथा संहारके जो स्वतन्त्र कर्ता हैं और जिनके हाथों में गदा, पद्म, शङ्ख और चक्र शोभा पाते हैं, उन आप विष्णुको नमस्कार है। जो असुरोंका नाश करनेवाले हैं, सर्पोंके शत्रु गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, यह आदि शुभ कर्मोंका फल देते और पापोंको निर्मूल कर देते हैं, उन शरणागतपालक भगवान् श्रीलक्ष्मीवल्लभको हम बारंबार मस्तक झुकाते हैं। जो दैत्योंद्वारा स्ताये हुए देवताओं के दुःखरूपी पर्वतका विध्वंस करनेके लिये वज्रके समान हैं, जो सपोंके स्वामी शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले हैं तथा सूर्य और चन्द्रमा ही जिनके दो नेत्र हैं, उन आप विष्णुको हमारा बारंबार नमस्कार है।

नारदजी कहते हैं —जो मनुष्य इस 'संकष्टनाशन' नामक स्तोत्रका पाठ करता है, वह भगवान् श्रीहरिकी

कृपासे कभी संकटोंद्वारा पीड़ित नहीं होता।

# हरिनाम-स्मरणकी महिमा

हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो द्हत्येव हि पावकः ॥ जिह्नाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् । स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥ (नारदपुराण, पूर्वे० ११ । १००-१०१ )

दूषित चित्तवाले पुरुषोद्वारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान् हरि उनके पापको वैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको बिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला ही देती है। जिसकी जिहाके अग्रभागपर 'हरि'—ये दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

# कृतार्थ हृदयके सहज उच्छास

है जो त्रिगुणातीत, नित्य, अज, अन्यय, नाम-रूप-गति-हीन। हिममें नीर-सहश जो न्यापक सवमें, सवसे परे, अलीन॥ अह्रय कारण, अह्रय, जिसमें है सबका अत्यन्ताभाव। शुद्ध वोध्यन, सत्य, खस्थ, सनातन, रहित भावमय भाव॥

रवि-शिशा-अनल प्रकाशित होते जिसका तेज-अंश पाकर। च्योम, वायु, रस, भूमि, अग्निका एकमात्र जो है आकर॥ अधिष्ठान सव जगका, निज मायामें रचता नाना वेश। परद्रण, अनुमन्ता, जो भर्ता, भोक्ता, ईश्वर, परमेश॥

सुधा-सने सौन्दर्य-राशिका है जो अति अनुपम सागर। त्रिभुवनकी सव रूप-छटा है जिसकी नन्ही-सी गागर॥ कर अधीन निज-प्रकृति, योगमायासे अघटन-घटनाकर। है नित नूतन वेप धारता, विश्वविमोहन वाजीगर॥

सवका जो सर्वखः आत्मवितः भक्तोंका जो जीवन-धन। जिसके परमानन्द रूपसेः नित्यानन्दित हैं निज-जन॥ प्राणाधिक आराध्यदेव जोः नित नव-नव आनँद-निर्झर। भक्तवस्य साकार सगुणः जन-मन-पङ्कजका जो दिनकर॥

जीवन-मन-तन-सुधि-हर होती जिसकी मधुर मन्द मुसुकान। जिसकी सुन्दर छटा निरखकर छुटती छोक-चेद-कुल-कान॥ वेवः दनुज, मुनिः प्रहिष जिसके दर्शनको संतत छलचाते। विविध भाँति तप-साधन करते, नहीं सहजमें हैं पाते॥

जनम-जन्मसे लगी हुई थी जिसके दर्शनकी आशा। ह्य-सुधा-वारिधि-अवगाहनकी जिसके थी अभिलापा॥ जिसने अपने मिलनेकी व्याकुलता भर दी थी मनम। पिग्हानल था धधक उडा जिससे उसके सारे तनमें॥

अद्भुत दर्शन है देता। वही हो, साकार ब्रह्म प्रकट जन्मोंकी अघराशि पूर्ण है हर अगणित लेता ॥ किंतु यह साधन-विहीत था, कारण एक बळवान अपार । निश्चित गुरुवरकी थी व्रह्मरूप अनुकस्पा पारावार ॥ प्रेम-रज्जुसे हरिको वँधना उनकी स्वयं पड़ा तत्काल। करनेको पद्दी अभय नत मस्तकपर भुजा विशाल ॥ कर-स्पर्शसे निर्भय जनको नित्य पढ़ा करना। चरण-स्पर्श, अभयवाणी, मधुर प्रसादसे दुख हरना ॥ उस छवि-राशि अमितका वर्णन करनेमें वाणी लाचार। जा सकता है हाथोंसे आकाश कभी न अपार ॥ वह देखी आँखोंने भाग्यवती जिन रूप-छटा अनुपम। सकतीं, हैं वर्णनमें हो गर्यो, नहीं बता तृप्त अक्षम ॥ प्रयास करती है, नेत्रोंका वाणी कुछ सहाय लेकर। मधुर स्मृतिमें मनमोहनके रूपकी देकर ॥ अतल मन ही तत्क्षण उस स्मृतिमें जाते रूपमञ् हो जाता। मन

हाथ आगे। रुकी लेखनी, नहीं हो गयी, बंद चलता कीजिये प्रेमी सद्भागे॥ पाठिका पाठक, सरल क्षमा करिये प्रेमाह्वान । पूर्ण प्रेमसे मिल करके सव उनका प्रकट हों सबके सम्मुख श्रीभगवान ॥ जिससे सत्वर पुनः

काम नहीं

ही

वाणीका

मनके रुकते



पाता ॥

हो

कुछ



# क्षमा-प्रार्थना एवं नम्र निवेदन

यं रोवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मति वेदान्तिनो बोद्धा बुद्ध इति प्रसाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । अहंसित्यध जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विद्धातु वािन्छतफलं त्रेलोक्यनाथो हरिः॥ 'श्रंय 'शिव' के नामसे, वेदान्ती 'ब्रह्म' कहकर, बौद्ध 'बुद्ध' के नामसे और प्रमाण-पद्ध नैयायिक 'कर्ता' कहकर, जैन-शास्त्रके माननेवाले 'अर्हत्' के नामसे और मीमांसक 'कर्म' कहकर जिनकी भलीभाँति उपासना करते हैं, वे तीनों लोकोंके नाथ श्रीहरि हमें वािन्छत फल प्रदान करें।''

भगवान् श्रीलक्ष्मी-नारायणकी अहेतुकी कृपा, नित्यलीलालीन परमश्रदेय श्रीभाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार )की परोक्ष सँभाल और हमपर तथा 'कल्याणको प्रति कृपा एवं ममता रखनेवाले पूजनीय संत-महात्माओं, मनीषियों, विद्वानों, विचारकों और भक्तोंके ग्रुभाशीर्वाद तथा सहयोगसे भगवान् श्रीविष्णुकी अर्चनाके रूपमें प्रकाशित 'श्रीविष्णु-अङ्कः' इन पृष्टोंमें पूर्ण हो रहा है। हमारे शास्त्रोंके अनुसार यों तो भगवान् सभी रूपोंमें हैं—चराचर विश्वके रूपमें वे ही हैं, वे ही अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंके स्तर्धा, पालक, संहर्ता एवं नियन्ता हैं तथा प्रकृतिसे सर्वथा परे निर्गुण-निराकार-तच्च भी वे ही हैं—भगवद्गीताके दसवें अध्यायमें भगवान् थीगृष्णने अपनी अनेक विभृतियोंका उल्लेख किया है और अन्तमें वे यहाँतक कह देते हैं कि जो-जो भी विभृतियुक्त अथात् ऐश्वयंयुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त् मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यिक्त जानः—

यद् यद् विमूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृष्टितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्॥ (१०।४१)

परंतु हमारे यहाँ मुख्यतया भगवान्की पाँच ह्योमें क्षिम्यांक मानी गयी है—१-शिव, १-शक्ति, ३-नारायण, ४-गणेश एवं ५-सूतं। इतिहिये स्पातोंमें पञ्चाक्षेपासनापका विधान है। भगवान् शंकराचार्यने उक्त पञ्चदेवोंके अतिरिक्त भगवान् पण्मुख (स्वामिकार्तिकेय) को भगवान्का छठा रूप माना है, पण्णि उनकी उपासना दक्षिणभारतमें ही अधिक प्रचित्ति है, वहाँ स्थान-स्थानपर उनके भव्य विष्वह एवं मन्दिर विधानान हैं। इतिहिये भगवान् शंकराचार्यक्षे प्रणासभागाचार्य एक्तर आद्र देते हैं। उपर्युक्त पाँच स्थान छ। भगवान् विष्णुके ही दूसरे सर्वमान्य सर्थे—धीकृष्ण एवं शिक्षाके विष्णुके ही दूसरे सर्वमान्य सर्थे अनन्योगसक

भगवान् विष्णुसे पृथक् एवं उनके भी अंशी मानते हैं, स्वतन्त्र विशेषाङ्क निकल चुके हैं। परंतु भगवान् विष्णुकी अर्चना 'कल्याण'के द्वारा इस रूपमें अवतक नहीं हो पायी थी। कई वैष्णवोंको-विशेषतया उनको, जो नारायणको ही 'परमतत्त्व' 'अवतारी' अथवा 'अंशी' मानते हैं तथा श्रीराम-कृष्ण आदिको उनका 'अवतार' अथवा 'अंदा'---यह अभाव बराबर खटकता रहा है। 'कल्याण' सभीका है और सभी दृष्टिकोणोंका प्रारम्भसे ही आदर करता आया है। उसकी नीति सदासे ही समन्वयकी—सबको साथ लेकर चलनेकी रही है। वह सदा ही मानता आया है और यह मान्यता सर्वथा शास्त्रानुमोदित है कि भगवान् साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, विश्वमय, विश्वातीत—सब कुछ हैं; शिवः शक्तिः, नारायणः, श्रीरामः, श्रीकृष्णः, गणेशः, सूर्यः, पडानन—सभी रूप उन्होंके हैं, वे ही सब बने हुए हैं— एक ही तत्त्व अनेक नाम-रूपोंमें व्यक्त है- 'एकं सिद्धप्रा वहुधा वदन्ति। उपासकोंकी प्रकृति एवं रुचिके अनुसार जिसकी जिस रूपमें आस्था है, उसकी निष्ठाको उसी नाम-रूपमें दृढ़ करनेके लिये विभिन्न शास्त्रोंमें कहीं शिवको, कहीं विष्णुको, कहीं देवीको, कहीं श्रीरामको, कहीं श्रीकृष्णको, कहीं गणेशको और कहीं सूर्यको सर्वोच स्थान दिया गया है और उनसे भिन्न रूपोंको उनका अनुगत, अंश अथवा उपासकरूपमें न्यक्त किया गया है। वास्तवमें एक ही परम तत्त्व विविध रूपोंमें लीलायमान है; वह स्वयं ही अपना उपासक है और स्वयं ही अपना उपास्य है तथा जिस प्रकार एक ही स्थानपर अनेक मार्गोंसे पहुँचा जा सकता है - सभी नदियाँ तमुद्रमें ही गिरती हैं, उसी प्रकार सभी सच्चे धर्म, जो दैवी-सम्पदाका आदर करते हैं—चाहे वे साकारवादी हों या निराकारवादी, तगुणवादी हों या निर्गुणवादी, एकेश्वरवादी हों या एक ही परमात्माको अनेक रूपोंमें देखते हों-देर-सवेर भगवान्की ओर ले जायँगे, यदि हमारा भाव सन्चा है। श्रीभाई-जीके शब्दोंमें इस सत्यको हम इस प्रकार समझ सकते हैं— एक सत्य जो परम तन्त्र परमातमा ब्रह्म ई्रा भगवानं। निर्गुण-गुणसह-निराकार, साकार-सगुण, सब भाँति महान ॥ नित्य, सचिदानन्द, सर्वमय, सर्वातीत, सर्व-आधार। विष्णु, सूर्य, दुर्गा, शिव, गणपति, राम-कृष्ण अवतार उदार ॥ अहत्, युद्द, विता ईसाके, अहुरमज्द, अहाह, प्रधान। प्रकृति, नियम, अणु, महंत्, कर्म, कर्त्ता, अन्यक स्वरूपज्ञान ॥ सभी प्राणियों में विभक्त-से जो प्रतीत होते 'अविभक्त'। वही उपास्य, उपासित होते विविध रूपमें हो अभिव्यक्त॥

'श्रीविष्णु-अङ्क'में भगवान् विष्णु तथा भगवती लक्ष्मीके स्वरूपतत्त्व, नामतत्त्व, लीलातत्त्व और धामतत्त्वपर तथा भगवान् श्रीविष्णुके आदर्श गुणों, प्रभाव, महत्त्व आदिपर देशके शीर्षस्थानीय आचार्यों, भक्तों एवं विद्वानोंके बड़े ही महत्त्वपूर्ण विचार सम्मिल्ति किये गये हैं। इसी संदर्भमें अवतार-सिद्धान्तके विवेचनके साथ भगवान्के विभिन्न अवतारोंका संक्षिप्त, किंतु सरस परिचय भी दिया गया है। कथा-प्रसङ्गसे श्रीविष्णु-भक्तोंके चरित भी आये हैं। त्रेदेवोंके स्वरूप, एकता एवं कार्योपर भी पर्याप्त सामग्री इसमें है। वैष्णवी देवियों, वैष्णव शास्त्रों, वैष्णव आचार, उपासना, व्रत, तीर्थ, मन्दिरों आदिका भी संक्षिप्त दिग्दर्शन इसमें कराया गया है। भारतसे बाहर फैली हुई विष्णु-उपासनापर लेखीं एवं चित्रोंद्वारा प्रकाश डाला गया है। विभिन्न वैष्णव दर्शनों, उनके प्रवर्त्तक परमपूजनीय आचार्यो-महात्माओं आदिका परिचय भी दिया गया है। भगवान् श्रीलक्ष्मी-नारायणकी प्रसन्नता और कृपा-प्राप्तिके लिये तथा उनके साक्षात्कारके लिये सफल अनुष्ठान, मन्त्र, स्तोत्र आदि भी हैं। भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानके तथा उनके अवतारोंके ९ सुन्दर भावपूर्ण रंगीन एवं १५ हाफ्टोन चित्र दिये गये हैं। इस प्रकार भगवान् श्रीविष्णुसम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयोंपर प्रामाणिक सामग्रीका संग्रह करके अङ्कको तत्त्व एवं साधनाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण बनानेका प्रयास किया गया है। इस कार्यमें हमें कहाँतक सफलता मिली है, सुधीजन ही इसका निर्णय करेंगे।

भगवान्की मङ्गलमयी इ्च्छा, प्रेरणा एवं शक्तिसे आरम्भ हुआ 'कल्याण' उनकी इच्छा और कृपासे निरन्तर विकसित होता रहा है और आशा है, भविष्यमें भी इसी प्रकार विकसित होता रहेगा । भगवान्की मङ्गलमयी व्यवस्थाके अनुसार देशके सभी प्रमुख आचार्यों, महात्माओं, संतों, विद्वानों, विचारकों, भक्तों आदिने 'कल्याणंको उसके प्रवर्तनकालसे ही अपना माना है तथा अपने आशीर्वाद, सत्परामर्श एवं अमूल्य रचनाओंद्वारा इसे परम उपादेय और समुन्नत करनेका प्रयत्न किया है एवं इसके प्रचार-प्रसारमें भी अकथनीय सहयोग दिया है। 'श्रीविष्णु-अङ्क' भी उन सभीकी ऋपाका ही फल है। हम अपने उन सभी गुक्जनों। प्रेमियों। हितैषियों, स्वजनोंके ज्ञात-अज्ञात उपकारों, सौहार्द एवं आत्मीयताके प्रति हृदयसे कृतज्ञ है। हमारी उन सभी महानुभावोंके श्रीचरणोंमें विनम्र प्रार्थना है कि भविष्यमें भी वे अपना सहज आशीर्वाद एवं सहयोग इसी प्रकार प्रदान करते रहें।

यह तो सर्वविदित है कि आजका युग अर्थयुग है तथा सभी वस्तुओं के मूल्यों में बेहद वृद्धि हुई है और हो रही है। कागजके भी दाम लगातार वढ़ रहे हैं तथा छपाईके अन्य उपकरणोंके मूल्योंमें भी वृद्धि हो रही है। कर्मचारियोंके वेतन आदि इधर दो-तीन वर्षोंमें बहुत बढ़ गये हैं। गत वर्ष एक्साइज डयटी तथा उसके पूब वर्ष डाकखर्च वढ गया था। इन सब कारणेंसि 'कल्याण'में इस वर्ष लगभग चार, सादे चार लाख रपयेका घाटा लगनेकी सम्भावना हो गयी थी। गत वर्षीस 'कल्याण'को बराबर ढाई लाख रुपयेसे ऊपर घाटा हो रहा था; ऐसी परिस्थितिमें 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क दो वर्ष पूर्व एक रूपया बढ़ाकर दस रूपये कर देना पड़ा था। इस वर्ष पुनः ग्रुल्क बढ़ानेकी विवशतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, परंतु गम्भीरतासे विचार करनेपर यह वात ध्यानमें आयी कि यथासम्भव 'कल्याण'का शुल्क १० रुपयेसे अधिक न किया जायः अन्यथा सर्वेसाधारणको उसे प्राप्त करनेमें असुविधा हो सकती है। अतः बढ़ते हुए घाटेको कुछ नियन्त्रित करनेके लिये 'कल्याण'के विशेषाङ्ककी पृष्ठ-संख्या कम कर देना अधिक उपयुक्त होगा-इस विचारसे विशेषाङ्कर्मे पृष्ठ कुछ कम कर दिये गये हैं। गत विशेषाङ्कर्मे ७०० पृष्ठ थे, इस वर्ष केवल ५४० पृष्ठ दिये गये हैं। ऐसां निर्णय लेनेमें हम स्वयं वहत संकृचित हैं, किंतु सर्वधाधारणको कल्याणः सरलतासे सलभ करानेकी अपनी नीतिका निर्वाह करनेमें हमें ऐसा कदम उठानेके लिये विवश होना पड़ा है। आशा है, कृपालु सदस्य हमारे इस निश्चयका आदर ही करेंगे। पृष्ठ-संख्या कम करनेके साथ ही हम इसके लिये भी पूर्ण प्रयत्नशील रहे हैं कि श्रीविष्णु-सम्बन्धी सभी विषयों-पर आवश्यक ठोस सामग्रीका समावेश इतने कलेवरमें ही कर दिया जाय। अपने इस प्रयत्नमें हम कहाँतक सफल हुए हैं इसका निर्णय कृपाछ पाठक-पाठिकाएँ ही करेंगे। हाँ, इस प्रयासमें हमसे अक्षम्य एवं अवाञ्छनीय अपराध अवश्य हुए हैं। प्रायः सभी लेखोंका संक्षेप किया गया है और कई लेख तो बहुत ही संक्षिप्तरूपमें देने पड़े हैं। इससे लेखोंका स्वरूप विकृत हुआ है, यद्यपि अपनी जानमें हमने उनके मूल भावोंकी पूरी रक्षा की है। संस्कृत, वँगला, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी भाषाओंमें प्राप्त छेखोंके अनुवादमें भी अनेकों भूलें हुई होंगी; कारण, हमें इन सभी भाषाओंका यथेष्ट ज्ञान नहीं है। इन सब अपराधोंके लिये हम सभी लेखक महानुभावोंसे हाथ जोड़कर वड़ी ही विनम्रताके साथ क्षमा-याचना करते हैं। अनेकों लेख-कविताओंका तो उपयोग ही नहीं हो पाया है । उनके लेखक महानुभावींने

१. श्रीविष्णु-भक्तोंके और चरित्र मार्च, १९७३ के अङ्कमें देनेका विचार है।

२. श्रीविष्णु-उपासनापद्धति, सफल अनुष्ठान, मन्त्र, स्तोत्र आदि फरवरी १९७३ के अद्भर्मे भी दिये जा रहे हैं।

अपनी सहज इपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य रचनाएँ हमें प्रेषित कीं, पर सीमित पृष्ठ होने आदिके कारण उनका उपयोग करना सम्भव नहीं हुआ; हम उन सबसे भी करवद धमा-याचना करते हैं। यचे हुए लेखोंमें कुछ लेखोंका उपयोग आगेके अङ्कोंमें करनेका विचार है।

हमारी इच्छा एवं प्रयत्न था कि 'श्रीविष्णु-अङ्क' जनवरीके आरम्भमें तैयार हो जाय; पर कतिपय अनिवार्य परिस्थितियोंके कारण पूरी तत्परता रखनेपर भी हम इसमें कृतकार्य नहीं हो पाये। कृपाछ पाठक-पाठिकाएँ अपने शील एवं सौहार्दकी ओर देखकर हमें इस विवशताके लिये क्षमा करेंगे।

इस अङ्किक सम्पादनमें हमें श्रद्धेय महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनायजी कविराज महाद्ययका आशीर्वोद सदाकी भाँति प्राप्त हुआ है। उनकी इस अहैतुकी कृपाके लिये हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। श्री वैष्णव-साहित्यके मर्मज एवं परम्परागत वैष्णव हमारे सम्मान्य स्वजन डा० श्रीकृष्णदत्तजी मारद्वान, एम्० ए०, पी-एच० डी०, आचार्यने कई महत्त्वपूर्ण विषयों-पर अपने विद्वत्तापूर्ण एवं शास्त्रीय लेख भेजकर तथा कतिपय वरिष्ठ व्यक्तियोदारा अमृहय रचनाएँ भिजवाकर इस अङ्कको यथासम्भव मभी आवश्यक विषयोंसे पूर्ण वनानेमें बड़ा सहयोग प्रदान किया है। हम सम्मान्य श्रीभारद्वाजजीके हृदयसे आभारी हैं। सामग्रीका संचय करना, विविध विवशीपर लेख तैयार करनाः सम्पादन करनाः प्रेस-कापी तैयार करना, प्रपा देखना आदि कार्य हमारे सभी सहयोगियों, स्वजनों एवं मित्रों--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, श्रीरामलालजी, श्रीमाधवदारण, श्रीदुलीचंद दुजारी, श्रीकृष्णचन्द्र अप्रवाल, श्रीराधेश्याम यंका, श्रीहरिक्टण दुजारीके परामर्श एवं सहयोगसे सम्पन्न हुआ है। इन सबकी आत्मीयता एवं सौहार्दको देखते हुए उनके अमूल्य तहयोगके लिये कुछ भी कहना उनको संशोचमें डालना है। हमारे अपने पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्रीसे भी इस कार्यमें हमें सहायता प्राप्त हुई है। इस रूपाके लिये हम उनके प्रति हृदयसे आभारी हैं। एँ। अपनी अल्पशता, प्रमाद, अहंमाव आदिके कारण मेरेदारा जाने-अनजाने अनेकों भूलें हुई हैं। मैं उन स्वके लिये तक्ते नम्रतापूर्वक ध्रमा-प्रार्थी हूँ । भगवान् धीविण्णु एवं उनके निजजन भावग्राहक एवं सहजऋपाछ रेंति हैं। यस भेरे संतीयके लिये इतना आधार पर्यात है।

भगवान्का स्वरूप क्या और कैंवा है। उनके रूप, गुण, महत्त्व आदि कैंसे और वितने हैं। उनको वस्तुतः भगवान् ही जाते हैं। उनका विदेखन पूर्णरूपने न तो आजतक कोई कर कहा है। न आने कर ही सकता है। भगवान्का

जितना भी वर्णन है, सभी आंशिक है; परंतु आंशिक होनेपर भी है उन्हींका, इसिलये सभी यथार्थ है। अनन्तका अन्त कौन पा सकता है। असीमका माप-तौल कौन कर सकता है। यथार्थमें भगवान्के स्वरूप-तत्त्व-रहस्य-प्रभाव-लीला-गुण आदिका वर्णन उनके स्वरूपकी यथार्थ व्याख्याके लिये नहीं, वरं अपने कल्याणके लिये ही किया जाता है और इसी दृष्टिसे भगवान् श्रीविष्णुकी अर्चनाके रूपमें यह क्षुद्र प्रयास हुआ है। यह अर्चना कितनी सरस, कितनी सुवासित, कितनी भावपूर्ण तथा कितनी विधि-विधानपूर्वक हुई है, इसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक-पाठिकाएँ ही करेंगे; हम तो इस प्रयासमें अपनी तृटि-ही-तृटि अनुभव करते हैं। हाँ, पिछले कई मास भगवान् श्रीविष्णुके परम मधुर चित्र, गुण-गाथा आदिके पठन-सरण-मननमें बीते—यह हमारा परम सौभाग्य है।

सम्पादकके रूपमें यह नम्न निवेदन मैंने लिख तो दिया है, पर ऐसा करते हुए मुझे बहुत ही संकोच एवं ग्लानिका अनुभव हो रहा है, कारण 'कल्याण' विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र है, अतएव इसके सम्पादकका जीवन पूर्णतया अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिये। इतना ही नहीं, 'कल्याण'द्वारा जिन वार्तोका प्रचार-प्रसार किया जाता है, वे वार्ते इसके सम्पादकके जीवनमें होनी परमावइयक हैं 'कल्याण'के प्रवर्त्तक एवं आदि सम्पादक ईमारे परम श्रदेय नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने जीवनभर यह सावधानी रखी कि 'कल्याण'-में जो-जो वातें कही-लिखी जायँ, कम-से-कम वे वातें उनके अपने जीवनमें होनी ही चाहिये । उन्होंने अपनी कथनी करनीमें पकरूपताको सदा वनाये रखा; इतना ही नहीं, 'कल्याण'में वे जो कुछ छिखते थे, उससे कहीं अधिक ही उनका जीवन था। यही कारण है कि गत ४६ वर्षीमें 'कल्याण'का लाखों-लालों व्यक्तियोंके जीवनपर ठोस प्रभाव पड़ा—वे भगवान्को ओर आरुष्ट हुए और उन्होंने जीवनके परम लक्ष्य-भगवान् या भगवान्के प्रेमकी प्राप्तिके महत्त्वको समझा और इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये किस प्रकार सुगमतासे वढ़ा जा सकता है, इसकी शिक्षा ग्रहण की । हजारों हजारों निराश व्यक्तियोंने आशा, उत्साह, स्फूर्ति, नवीन चेतना आदि प्राप्त की और उत्साहहीनता, निराशा और विनाशके गर्तम गिरकर अपना सर्वेख नष्ट करनेकी कुचे शसे वे विरत हुए। आपसके मनोमालिन्यको धोकर परस्पर प्रेमकी प्रतिष्टा करनेकी प्रेरणा कितने परिचारोंकी. कितने खजनोंको, कितने मित्रोंको प्राप्त हुई है, इसका हिसाव लगाना असरभव है। मानव खभावकी दुर्बलताओंसे घिरे रहकर सन्मार्गसे फिसलते हुए कितने-कितने साधक, गृहस्थ, तवयुवक भगवान्की सौहार्दमयी पतितपावनताका परिचय प्राप्तकर पाप-पङ्कसे निकलकर सत्त्वगुणकी ओर अग्रसर हुए और उन्नतिके शिखरपर पहुँचे हैं। जीवनकी ऐसी कौन-सी गुत्थी, समस्या, पहेली, उलझन है, जिसका समाधान पाठकोंको 'कल्याण'द्वारा प्राप्त न हुआ हो। इस महान् प्रभावके पीछे परमश्रद्धेय श्रीभाईजी-का जीवन ही प्रमुखरूपमें रहा है। श्रीभाईजीके शब्दोंमें—'विश्वकी सची सेवा वही कर सकता है, जिसका जीवन विश्वातमा भगवान्के अनुकूल होता है और जो अपनेको विश्वम्भरकी सेवामें समर्पित कर देता है।' परमश्रद्धेय श्रीभाईजी अपनेको विश्वस्भरकी सेवामें समर्पितकर उनके अतिराय कृपापात्र ही नहीं, देविष नारदके शब्दोंमें 'तिरिमंस्त-जने मेदाभावात्। (नारद-भक्तिसूत्र ४१)—भगवान् और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाता— भक्त भगवत्खरूप ही हो जाता है'—की स्थितिको प्राप्त हो गये थे। परंतु में अपनेमें इस योग्यताका अभाव अनुभव करता हूँ; मैं तो इस स्थितिकी ठीकसे कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, भगवान्की कृपासे में विश्वस्थरकी सेवामें अपनेको समर्पित करनेका इच्छुक अवश्य हूँ, पर अभीतक अपनेको समर्पित कर नहीं पाया हूँ। 'कल्याण'की सेवाका अपनेको सर्वथा अनधिकारी मानता हूँ । पर परमश्रद्धेय श्रीमाईजी-जैसे परम स्वजनके प्रति अपने कर्त्तव्य-निर्वाहकी भावनासे 'कल्याण'के कार्यको किसी रूपमें सँभाल रहा हूँ। वास्तवमें 'कल्याण'के कार्यको में श्रीमाईजी-द्वारा ही हुआ अनुभव करता हूँ; पद-पद्पर वे अपने चिन्मयरूपसे इसकी सँभाल करते हैं। अन्यथा मुझ-जैसे अयोग्य, अल्पन्न, साधनहीन, तुच्छ व्यक्तिद्वारा यह महान् कार्य सम्पन्न होना सर्वथा असम्भव है। में खयं आश्चर्यचिकत हूँ कि कैसे प्या कार्य हो जाता है। उनकी पद्-पद्पर प्राप्त सँभारको देखते

हुए मनको यह विश्वास नहीं होता कि श्रीभाईजी 'कल्याण'से पृथक् हो गये हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि 'कल्याण' उनका है, वे 'कल्याण' के हैं; या यों कहें, वे 'कल्याण-खरूप' ही हो गये हैं। पर फिर चर्म-चक्षुओंद्वारा उनका दर्शन न होनेसे मृन-प्राण व्यथित हो जाते हैं। विधिकी यह विडम्बना है ! अस्तु।

भगवती श्रुतिका यह मङ्गलमय उद्घोष है— प्रमाद ( असावधानता ) के कारण यज्ञानुष्ठान ( किसी भी ग्रुमकर्म ) में जो स्वलन हो जाता है, त्रुटि हो जाती है, भगवान् विष्णुके स्मरणमात्रसे उसका मार्जन होकर वह कर्म सम्पूर्ण-साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जाता है'—

कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। प्रमादात्कुर्वतां सारणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

—इसी विश्वासके साथ भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायणकी अहैतुकी कृपा एवं शक्ति-मितसे सम्पन्न यह सर्वथा त्रुटिपूर्ण अर्चना उनका मङ्गल स्मरण करते हुए हम उनके पाद-पद्मोंमें समक्ति समर्पित करते हैं---

भगवान् विष्णुमैङ्गलं गरुडध्वजः। हरिः ॥ मङ्गलं मङ्गलायतनं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षी

X

विमल भाव-मुख निज दर्शनका यह अपना ही कृति-दर्पण। ज्योति बढ़ाता सहज परस्पर, तुम्हें हो रहा है अर्पण ॥ भली-बुरी यह वस्तु तुम्हारी, तुम्हीं सर्वधा स्वामी धन्य। तुच्छ अबोध मलिन इस जनको बना निमित्त कर दिया धन्य॥

अन्तमें भगवान् श्रीविष्णुसे विनीत प्रार्थना है—'हे नाथ ! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे विश्वका कल्याण हो, सवकी बुद्धि शुद्ध हो, सभी भूत-प्राणी एक-दूसरेके प्रति शुभका चिन्तन करें, हमारा मन ग्रुमका ही आश्रय हे और हमारी बुद्धि आपमें ही सहजरूपसे आविष्ट हो जाय?—

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य जनः प्रसीद्तां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । भंजताद्घोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी॥ भद्र सनश्चं ॥ श्रीलक्ष्मीनारायणचरणकमलेम्योऽर्पितम् ॥ ॥ हरिः ओम् तत्सत् ॥ चिनीत---

चिम्मनलाल गोखा सम्पादक



'श्रीविष्णु-अङ्कः'में भगवान् विष्णु तथा भगवती लक्ष्मीके स्वरूपतत्त्व, नामतत्त्व, लीलातत्त्व और धामतत्त्वपर तथा भगवान् श्रीविष्णुके आदर्श गुणों, प्रभाव, महत्त्व आदिपर देशके शीर्षस्थानीय आचार्यों, भक्तों एवं विद्वानींके बड़े ही महत्त्वपूर्ण विचार सम्मिल्ति किये गये हैं। इसी संदर्भमें अवतार-सिद्धान्तके विवेचनके साथ भगवान्के विभिन्न अवतारोंका संक्षित, किंतु सरस परिचय भी दिया गया है। कथा-प्रसङ्गसे श्रीविष्णु-भक्तोंके चरित भी आये हैं। निदेवोंके स्वरूप, एकता एवं कार्योंपर भी पर्याप्त सामग्री इसमें है। वैष्णवी देवियों, वैष्णव शास्त्रों, वैष्णव आचार, उपासना, व्रत, तीर्थः मन्दिरों आदिका भी संक्षिप्त दिग्दर्शन इसमें कराया गया है। भारतसे बाहर फैली हुई विष्णु-उपासनापर लेखों एवं चित्रोंद्वारा प्रकाश डाला गया है । विभिन्न वैष्णव दर्शनो, उनके प्रवर्त्तक परमपूजनीय आचार्यो-महात्माओं आदिका परिचय भी दिया गया है। भगवान् श्रीलक्ष्मी-नारायणकी प्रसन्नता और कृपा-प्राप्तिके लिये तथा उनके साक्षात्कारके लिये सफल अनुष्ठान, मन्त्र, स्तोत्र आदि भी हैं। रे भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानके तथा उनके अवतारोंके ९ सुन्दर भावपूर्ण रंगीन एवं १५ हाफ्टोन चित्र दिये गये हैं। इस प्रकार भगवान् श्रीविष्णुसम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयोंपर प्रामाणिक सामग्रीका संग्रह करके अङ्कको तत्त्व एवं साधनाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण बनानेका प्रयास किया गया है। इस कार्यमें हमें कहाँतक सफलता मिली है, सुधीजन ही इसका निर्णय करेंगे।

भगवान्की मङ्गलमयी इच्छा, प्रेरणा एवं शक्तिसे आरम्भ हुआ 'कल्याण' उनकी इच्छा और कृपासे निरन्तर विकसित होता रहा है और आशा है, भविष्यमें भी इसी प्रकार विकसित होता रहेगा । भगवान्की मङ्गलमयी व्यवस्थाके अनुसार देशके सभी प्रमुख आचार्यों, महात्माओं, संतों, विद्वानों, विचारकों, भक्तों आदिने 'कल्याण'को उसके प्रवर्तनकालसे ही अपना माना है तथा अपने आशीर्वाद, सत्परामर्श एवं अमूल्य रचनाओंद्वारा इसे परम उपादेय और समुन्नत करनेका प्रयत्न किया है एवं इसके प्रचार-प्रसारमें भी अकथनीय सहयोग दिया है। श्रीविष्णु-अङ्कः भी उन सभीकी कृपाका ही फल है। हम अपने उन सभी गुरुजनों, प्रेमियों, हितैषियों, स्वजनोंके ज्ञात-अज्ञात उपकारों, सौहार्द एवं आत्मीयताके प्रति दृदयसे कृतज्ञ हैं। हमारी उन सभी महानुभावोंके श्रीचरणोंमें विनम्र प्रार्थना है कि भविष्यमें भी वे अपना सहज आशीर्वाद एवं सहयोग इसी प्रकार प्रदान करते रहें।

यह तो सर्वविदित है कि आजका युग अर्थयुग है तथा सभी वस्तुओं के मूल्यों में बेहद वृद्धि हुई है और हो रही है। कागनके भी दाम लगातार वढ़ रहे हैं तथा छपाईके अन्य उपकरणोंके मूल्योंमें भी वृद्धि हो रही है। कर्मचारियोंके वेतन आदि इधर दो-तीन वर्षोंमें बहुत बढ़ गये हैं। गत वर्ष एक्साइज डयटी तथा उसके पूर्व वर्ष डाकखर्च वढ़ गया था। इन सव कारणेंसि 'कल्याण'में इस वर्ष लगभग चार, साढ़े चार लाल रपयेका घाटा लगनेकी सम्भावना हो गयी थी। गत वर्षीसे 'कल्याण'को वरावर ढाई लाख रुपयेसे ऊपर घाटा हो रहा था; ऐसी परिस्थितिमें 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क दो वर्ष पूर्व एक रुपया बढ़ाकर दस रुपये कर देना पड़ा था। इस वर्ष पुनः ग्रुस्क वढानेकी विवशतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, परंतु गम्भीरतासे विचार करनेपर यह वात ध्यानमें आयी कि यथासम्भव 'कल्याण'का ग्रुटक १० रुपयेसे अधिक न किया जायः अन्यथा सर्वक्षाधारणको उसे प्राप्त करनेमें असुविधा हो सकती है। अतः बढते हुए घाटेको कुछ नियन्त्रित करनेके लिये 'कल्याण'के विशेषाङ्ककी पृष्ठ-संख्या कम कर देना अधिक उपयुक्त होगा—इस विचारसे विशेषाङ्कर्मे पृष्ठ कुछ कम कर दिये गये हैं। गत विशेषाङ्कर्मे ७०० पृष्ठ थे, इस वर्ष केवल ५४० पृष्ठ दिये गये हैं। ऐसा निर्णय लेनेमें इम स्वयं बहुत संकुचित हैं, किंतु सर्वसाधारणको 'कल्याण' सरलतासे सुलभ करानेकी अपनी नीतिका निर्वाह करनेमें हमें ऐसा कदम उठानेके लिये विवश होना पड़ा है। आशा है, कृपाल सदस्य हमारे इस निश्चयका आदर ही करेंगे। पृष्ठ-संख्या कम करनेके साथ ही हम इसके लिये भी पूर्ण प्रयत्नशील रहे हैं कि श्रीविष्णु-सम्बन्धी सभी विषयों-पर आवश्यक ठोस सामग्रीका समावेश इतने कलेवरमें ही कर दिया जाय। अपने इस प्रयत्नमें हम कहाँतक सफल हुए हैं इसका निर्णय कुपाछ पाठक-पाठिकाएँ ही करेंगे। हाँ, इस प्रयासमें हमसे अक्षम्य एवं अवाञ्छनीय अपराघ अवस्य हुए हैं। प्रायः सभी लेखोंका संक्षेप किया गया है और कई लेख तो बहुत ही संक्षितरूपमें देने पड़े हैं। इससे लेखोंका स्वरूप विकृत हुआ है, यद्यपि अपनी जानमें हमने उनके मूल भावोंकी पूरी रक्षा की है। संस्कृत, वँगला, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी भाषाओंमें प्राप्त लेखोंके अनुवादमें भी अनेकों भूलें हुई होंगी; कारण, हमें इन सभी भापाओंका यथेष्ट ज्ञान नहीं है। इन सब अपराधोंके लिये हम सभी लेखक महानुभावों हाथ जोड़कर वड़ी ही विनम्रताके साथ क्षमा-याचना करते हैं। अनेकों लेख-कविताओंका तो उपयोग ही नहीं हो पाया है। उनके लेखक महानुभावोंने

१. श्रीविष्णु-भक्तोंके और चरित्र मार्च, १९७३ के अहुमें देनेका विचार है।

र. श्रीविष्णु-उपासनापद्धति, सफल अनुष्ठान, मन्त्र, स्तोत्र आदि फरवरी १९७३ के अङ्कर्मे भी दिये जा रहे हैं।

अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य रचनाएँ हमें प्रेपित कीं, पर सीमित पृष्ठ होने आदिके कारण उनका उपयोग करना सम्भव नहीं हुआ; हम उन सबसे भी करबद्ध धमा-याचना करते हैं। वचे हुए लेखों में से कुछ लेखों का उपयोग आगेके अङ्कों में करनेका विचार है।

हमारी इच्छा एवं प्रयत्न था कि 'श्रीविष्णु-अङ्क' जनवरीके आरम्भमं तैयार हो जाय; पर कतिपय अनिवार्य परिस्थितियोंके कारण पूरी तत्परता रखनेपर भी हम इसमें कृतकार्य नहीं हो पाये। कृपाछ पाठक-पाठिकाएँ अपने शील एवं सोहार्दकी ओर देखकर हमें इस विवशताके लिये क्षमा करेंगे।

इस अङ्कृके सम्पादनमें हमें श्रद्धेय महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनायजी कविराज महाद्ययका आशीर्वोद सदाकी भाँति प्राप्त हुआ है। उनकी इस अहैतुकी कृपाके लिये हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। श्रीवैष्णव-साहित्यके मर्मज्ञ एवं परम्परागत वैष्णव हमारे सम्मान्य स्वजन डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाजः एम्० ए०, पी-एच० डी०, आचार्यने कई महत्त्वपूर्ण विषयों-पर अपने विद्वत्तापूर्ण एवं शास्त्रीय लेख भेजकर तथा कतिपय वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा अमूल्य रचनाएँ भिजवाकर इस अङ्कको यथासम्भव नभी आवश्यक विषयोंसे पूर्ण वनानेमें बड़ा सहयोग प्रदान किया है। हम सम्मान्य श्रीभारद्वाजजीके हृदयसे आभारी हैं। सामग्रीका संचय करना, विविध विषयोंपर लेख तैयार करना, सम्पादन करना, प्रेस-कापी तैयार करना, पूफ देखना आदि कार्य हमारे सभी सहयोगियों, स्वजनों एवं मित्रों-एं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, श्रीरामलालजी, श्रीमाधवशरण, शीदुलीचंद दुजारी, श्रीकृष्णचन्द्र अप्रवाल, श्रीराधेश्याम यंका, श्रीहरिकृष्ण दुजारीके परामर्श एवं सहयोगसे सम्पन्न हुआ है। इन सबकी आत्मीयता एवं सौहार्दको देखते हुए उनके अमृत्य तहयोगके लिये कुछ भी कहना उनको संक्षेचमें डालना है। हमारे अपने पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्रीसे भी इस कार्यमें हमें सहायता प्राप्त हुई है। इस ए.पाके लिये हम उनके प्रति हृदयते आभारी हैं । हाँ, अपनी अल्पज्ञता, प्रमाद, अहंभाव आदिके कारण भेरेदारा जाने-अनजाने अनेकों भूलें हुई हैं । मैं उन उपके लिये सबसे नम्रतापूर्वक क्षमा-प्रार्थी हूँ । भगवान् भीविष्णु एवं उनके निजजन 'भावग्राहक' एवं सहजकृपाछ रें हैं। यत, मेरे तंतीयके लिये इतना आधार पर्याप्त है।

भगवान्हा स्वरूप क्या और कैता है, उनके रूप, गुण, भएन आदि कैसे और वितने हैं, उसको बस्तुतः भगवान् ही जनते हैं। उसका विवेचन पूर्णरूपसे न तो आजतक कोई पर सका है, न आगे कर ही सकता है। भगवान्का

जितना भी वर्णन है, सभी आंशिक है; परंतु आंशिक होनेपर भी है उन्हींका, इसलिये सभी यथार्थ है। अनन्तका अन्त कौन पा सकता है। असीमका माप-तौल कौन कर सकता है। यथार्थमें भगवान्के स्वरूप-तत्त्व-रहस्य-प्रभाव-लीला-गुण आदिका वर्णन उनके स्वरूपकी यथार्थ व्याख्याके लिये नहीं, वरं अपने कल्याणके लिये ही किया जाता है और इसी दृष्टिसे भगवान् श्रीविष्णुकी अर्चनाके रूपमें यह क्षुद्र प्रयास हुआ है। यह अर्चना कितनी सरस, कितनी सुवासित, कितनी भावपूर्ण तथा कितनी विधि-विधानपूर्वक हुई है, इसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक-पाठिकाएँ ही करेंगे; हम तो इस प्रयासमें अपनी त्रुटि-ही-त्रुटि अनुभव करते हैं। हाँ, पिछले कई मास भगवान् श्रीविष्णुके परम मधुर चिरत्र, गुण-गाथा आदिके पर्ठन-सारण-मननमें बीते—यह हमारा परम सौभाग्य है।

सम्पादकके रूपमें यह नम्न निवेदन मैंने लिख तो दिया है, पर ऐसा करते हुए मुझे बहुत ही संकोच एवं ग्लानिका अनुभव हो रहा है, कारण 'कल्याण' विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र है, अंतएव इसके सम्पादकका जीवन पूर्णतया अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिये। इतना ही नहीं, 'कल्याण'द्वारा जिन वार्तोका प्रचार-प्रसार किया जाता है, वे वार्ते इसके ंसम्पादकके जीवनमें होनी परमावश्यक हैं 'फल्याण'के प्रवर्त्तक एवं आदि सम्पादक ईमारे परम श्रद्धेय नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने जीवनभर यह सावधानी रखी कि 'कल्याण'-में जो-जो वातें कही-लिखी जायँ, कम-से-कम वे वातें उनके अपने जीवनमें होनी ही चाहिये । उन्होंने अपनी कथनी करनीमें एकरूपताको सदा वनाये रखाः इतना ही नहीं, 'कल्याण'में वे जो कुछ लिखते थे, उससे कहीं अधिक ही उनका जीवन था। यही कारण है कि गत ४६ वर्पीमें 'कल्याण'का लाखों-लार्खो व्यक्तियोंके जीवनपर ठोस प्रभाव पड़ा—वे भगवान्को ओर आरुष्ट हुए और उन्होंने जीवनके परम लक्ष्य-भगवान् या भगवान्के प्रेमकी प्राप्तिके महत्त्वको समझा और इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये किस प्रकार सुगमतासे वढ़ा जा सकता है, इसकी शिक्षा प्रहण की । हजारों हजारों निराश व्यक्तियोंने आशा, उत्साह, स्फूर्ति, नचीन चेतना आदि प्राप्त की और उत्साहहीनता, निराशा और विनाशके गर्तमें गिरकर अपना सर्वख नष्ट करनेकी कुचेष्टासे वे विरत हुए। आपसके मनोमालिन्यको धोकर परस्पर प्रेमकी प्रतिष्टा करनेकी प्रेरणा कितने परिवारोंको.

कितने खजनोंको, कितने मित्रोंको प्राप्त हुई है, इसका हिसाव लगाना असम्भव हैं। मानव समावकी दुर्बलताओंसे घिरे रहकर सन्मार्गसे फिसलते हुए कितने-कितने साधक, गृहस्थ, नवयुवक भगवान्की सौहार्दमयी पतितपावनताका परिचय प्राप्तकर पाप-पङ्कसे निकटकर सत्त्वगुणकी ओर अग्रसर हुए और उन्नतिके शिखरपर पहुँचे हैं। जीवनकी ऐसी कौन-सी गुत्थी, समस्या, पहेली, उलझन है, जिसका समाधान पाठकोंको 'कल्याण'द्वारा प्राप्त न हुआ हो । इस महान् प्रभावके पीछे परमश्रद्धेय श्रीभाईजी-का जीवन ही प्रमुखरूपमें रहा है। श्रीभाईजीके शब्दोंमें—'विश्वकी सची सेवा वही कर सकता है, जिसका जीवन विश्वातमा भगवान्के अनुकूल होता है और जो अपनेको विश्वम्भरकी सेवामें समर्पित कर देता है।' परमश्रद्धेय श्रीभाईजी अपनेको विश्वस्भरकी सेवामें समर्पितकर उनके अतिशय क्रपापात्र ही नहीं, देवर्षि नारदके शब्दोंमें 'तरिमंस्त-जने भेदाभावात्। (नारद-भक्तिसूत्र ४१) —भगवान् और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाता-भक्त भगवत्खरूप ही हो जाता है'—की स्थितिको प्राप्त हो गये थे। परंतु मैं अपनेमें इस योग्यताका सर्वथा अभाव अनुभव करता हूँ: इस स्थितिकी ठीकसे कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, भगवान्की कृपासे में विश्वम्भरकी सेवामें अपनेको समर्पित करनेका इच्छुक अवस्य हूँ, पर अभीतक अपनेको समर्पित कर नहीं पाया हूँ। अतएव 'कल्याण'की सेवाका अपनेको सर्वथा अनधिकारी मानता हूँ । पर परमश्रद्धेय श्रीमाईजी-जैसे परम स्वजनके प्रति अपने कर्त्तव्य-निर्वाहकी भावनासे 'कल्याण'के कार्यको किसी रूपमें सँभाल रहा हूँ। वास्तवमें 'कल्याण'के कार्यको में श्रीभाईजी-द्वारा ही हुआ अनुभव करता हूँ; पद-पदपर वे अपने चिन्मयरूपसे इसकी सँभाल करते हैं। अन्यथा मुझ-जैसे अयोग्यः अल्पन्नः साधनहीनः तुच्छ व्यक्तिद्वारा यह महान् कार्य सम्पन्न होना सर्वथा असम्भव है। में खयं आश्चर्यचिकत हूँ कि कैसे फ्या कार्य हो जाता है। उनकी पद-पद्पर प्राप्त सँभालको देखते

हुए मनको यह विश्वास नहीं होता कि श्रीभाईजी 'कल्याण'से पृथक हो गये हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि 'कल्याण' उनका है, वे 'कल्याण' के हैं। या यों कहें, वे 'कल्याण के हैं। या यों कहें, वे 'कल्याण स्वरूप' ही हो गये हैं। पर फिर चर्म-चक्षुओं द्वारा उनका दर्शन न होनेसे मन-प्राण व्यथित हो जाते हैं। विधिकी यह विडम्बना है! अस्तु।

भगवती श्रुतिका यह मङ्गलमय उद्घोष है—'प्रमाद (असावधानता) के कारण यज्ञानुष्ठान (किसी भी ग्रुभकर्म) में जो स्वलन हो जाता है, त्रुटि हो जाती है, भगवान् विष्णुके स्मरणमात्रसे उसका मार्जन होकर वह कर्म सम्पूर्ण— साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जाता है'—

प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। सारणादेव तद्विच्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

—इसी विश्वासके साथ भगवान् श्रीलक्ष्मीनारायणकी अहेतुकी कृपा एवं शक्ति-मतिसे सम्पन्न यह सर्वथा त्रुटिपूर्ण अर्चना उनका मङ्गल स्मरण करते हुए हम उनके पाद-पद्मोंमें समक्ति समर्पित करते हैं—

मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः । मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः ॥

× × ×

विमल भाव-मुख निज दर्शनका यह अपना ही कृति-दर्पण। ज्योति बढ़ाता सहज परस्पर, तुम्हें हो रहा है अपण॥ भली-बुरी यह वस्तु तुम्हारी, तुम्हीं सर्वथा स्वामी धन्य। तुच्छ अबोध मिलन इस जनको बना निमित्त कर दिया धन्य॥

अन्तमें भगवान् श्रीविष्णुसे विनीत प्रार्थना है—'हे नाथ! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे विश्वका कल्याण हो, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सभी भूत-प्राणी एक-दूसरेके प्रति शुभका चिन्तन करें, हमारा मन शुभका ही आश्रय ले और हमारी बुद्धि आपमें ही सहजहपसे आविष्ट हो जाय?—

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य जनः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्गं भजताद्धोक्षजे आवेश्यतां नो मितरप्यहेतुकी॥॥ श्रीकक्षीनारायणचरणकमकेभ्योऽर्पितम्॥॥ हिरः ओम् तत्सत्॥

विनीत— चिम्मनलाल गोस्वामी सम्पादक

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |